

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

दृध्योद्नं सरुधिरमस्थिखण्डेश्च संयुतम् ॥ पीतरक्तं बिंछ द्यात्पूतनायै सरक्षसे ॥ २९॥ वायव्यां पापराक्षस्यै मतस्यमांसं सुरासवम् ॥ पायसं चापि दातव्यं स्वनाम्ना सर्वतः क्रमात् ॥ ३० ॥ नमस्कारान्तयुक्तेन प्रणवाद्येन संयुतः ॥ ततः सर्वेषियस्नानं यजमानस्य कार येत् ॥ ३१॥ द्विजान्सुपूजयेद्धत्तया ये चान्ये गृहमागताः ॥एतद्वास्तूपशमनं कृत्वा कम्मं समारभेत् ॥३२॥ प्रासादभवनोद्यानप्रारम्भे विनि वर्त्तने ॥ पुरवेश्मप्रवेशेषु सर्वदोषापनुत्तये ॥ ३३ ॥ रक्षोघ्नपावमानेन सुत्तेन भवनादिकम् ॥ नृत्यमङ्गङ्गाद्येन कुर्योद्धाह्मणवाचनम् ॥ ३४॥ अनेन विधिना यस्तु प्रतिसंवत्रं बुधः ॥ गृहे वायतने कुर्णात्र स दुःखमवाप्रुषात् ॥३५॥ न च व्याचिभयं तस्य न च वन्ध्रधनश्चयः ॥ जीवे कल्पमेकं च तिष्ठति ॥ ३६ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे वास्तु रोषोपशमनं च्यायः ॥ २६८ ॥ छ ॥ सूत उदाच ॥ एवं वास्तुविं कृत्वा भनेत्वोडशभागिकम् ॥ तस्य मध्ये चतुर्भिस्तु भागैर्गर्भे तु कारयेत् ॥ १ ॥ भागद्रादशकं सार्द्धं ततस्तु परिकल्पयेत् ॥ चतुर्दिश्च तथा ज्ञेयं निर्गमं तु ततो बुवैः ॥ २ ॥ चतुर्भागेन भित्तीनामुच्छ।यः स्यात्प्रमाणतः ॥ द्विगुणः शिखरोच्छायो भित्त्युच्छायप्रमाणतः ॥ ३ ॥ शिखरार्द्धस्य चार्द्धन विधेया तु प्रदक्षिणा ॥ गर्भसूत्रद्वयं चात्रे विस्तारी मण्डपस्य तु ॥ ४ ॥ आयतः स्यात्रिभिर्भागैर्भद्रयुक्तः सुशोभनः ॥ पञ्चभागेन सम्भज्य गर्भपानं विचक्षणः ॥ ५ ॥ भागमेकं गृहीत्वा तु प्राग्यीवं क्रलपयेहुधः ॥ गर्भसूत्रसमाद्रगादयतो सुख्यण्डपः ॥ ६ ॥ एतत्सामान्यसुदिष्टं प्रासादस्येह लक्षणम् ॥ तथान्यं च प्रवक्ष्यामि प्रासादं छिङ्गमानतः ॥७॥ छिङ्गयूजाप्रमाणे । कर्त्तव्या पीठिका बुधैः ॥ पिण्डिकार्द्धं विभागः स्थात्तन्मानेन तु भित्तयः ॥ ८ ॥ बाह्मभित्तिप्रमाणे न उत्सेधस्तु भवेत्पुनः ॥ भित्त्युच्छ्रायानु द्विग्रुणः शिखरस्य सम्रुच्छ्यः ॥ ९ ॥ शिखरस्य चतुर्भागात्कर्त्तव्या च प्रदक्षिणा॥ प्रदक्षिणायास्तु समस्त्वप्रतो मण्डपो भवेत् ॥१०॥ तस्य चार्द्धेन कर्त्तव्यस्त्वप्रतो मुखमण्डपः ॥ प्राप्तादान्निर्गतौ कार्यो कपाठौ गर्भमानतः ॥ ११ ॥ ऊर्ध्व भित्त्युच्छ्यात्तस्य मञ्जरीं तु प्रकल्पयेत्॥मञ्जर्थाश्चार्द्धभागेन शुकनासां प्रकल्पयेत्॥१२॥ ऊर्ध्व तथार्द्धभागेन वेदीबन्धो भवेदिह्॥ वेद्याश्चो अ परि यच्छेपं कण्ठश्चामलसारकः ॥ १३॥ एवं विभज्य प्रासादं शोभनं कारयेद्वधः ॥ अथान्यच प्रवस्थामि प्रासादस्येह लक्षणम् ॥ १४॥



Published by:
MEHARCHAND LACHHMANDAS
Daryaganj, New Delhi-110 002

Rs. 275

1984

Printed by Gian Offset Press, New Delhi.

स्त्रेमराज श्रीकृष्णदासेन वेंकटेश्वर-स्टीम-मुद्रणालयतः प्रकाशितस्य पुनर्मुद्रणम्

# ACCOUNTIONAL

डा० पुष्पेन्द्र शर्मणा भूमिका-पाठशोधनाभ्यौ परिष्कृतम् श्लोकानुक्रमण्या च संव्रलितम्

मेहरचन्द लक्षमनदास

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow INTRO.

#### INTRODUCTION

The Puranas meaning 'ancient lore' describe what is ancient and are written in simple Sanskrit but in metrical from. All the Puranas are said to be the works of the same author who is the author of Mahābhārata, viz., the great poet Veda Vyāsa. All that it means is that the Puranas present the teachings of Veda Vyasa. While in the Mahābhārata and the Rāmāyana, the tales of the great heroes form the main theme, in the Puranas the culture of the ancient times forms the main theme. By culture we mean the entire stock of intellectual and artistic achievements of the people This also includes the civilization and practical attainments of the people. The purpose of the Puranic literature is to present the entire culture and civilisation of the ancient people as a contrast to the new line of thought and life that was being introduced into the country and was getting stronger day by day. The Indian mind has ever been realistic and practical. There were changes in the society which could not be reverted to the old mould. The new movement was one of adjustment, of assimilation and adoption. The new beliefs and codes of conduct were brought into old moulds and aroused a harmoni-I ous culture in which the new form and material and the old

were amalgmated. The works were called the Purāṇas— पुरा अपि नवं इति.

The Purāṇas are important in many ways. They give the dynasties of kings, generally those mythological dynasties which were prior to the historical period. But after Buddha, we come to the historical period which is recorded and comes down upto the Gupta period but after 500 A.D. also nothing is known. Names of those kings that are famous in history are mentioned. After the enumeration of dynasties and the kings known in history, there is prophecy of a coming decadence in the culture of India under wicked kings like the Mlechhas, Yavanas, Sakas, Tuṣāras, Hūṇas and so on.)

It is not accurate to say that the Purānas are religious texts only. There is religion in them, no doubt, but there are many portions in the Purānas that have nothing to do with religion.

There are descriptions of geography, literature, art and various other such subjects.

Along with them religious topics are also introduced into the poetry of a high order of great artistic merit. The nation

INTRO.

could appreciate a subject only when the subject was presented as art; a dry sermon would have had no effect on 'he mind of Indian nation. The Purānas influenced-the people and moulded the life of the people, because they glorify man's greatness as man and not as a king. The poets interpreted the Vedic culture in a way that it would be harmonious in the new surroundings—
इतिहासपुराणाम्यां वेदं समुपबंहयेत्।

Besides, there are many fascinating stories about great heroes as well as attractive women. There are many charming fables in the Puranas. Intellectualism presented in artistic, form and art presented with an intellectual coating make the Purāņas both interesting and illuminative. Nature and common people are mentioned everywhere and gods and other super humanbeings move freely among men. Heaven is brought into a unity with the earth; the natural and the super-natural are welded together. There is a happy admixture of realism and romanticism so that we are never in the commonplace of the world nor in an ecstasy of unrealistic super-naturalism. The world is presented as it should be, as it presents itself to the vision of poets. Religion is softened by what is enjoyable and the enjoy ment ennobled by religion and a high moral tone. There is a high purpose without materialistic utalitarianism.

This literature contributed much to the development of

the various Indian languages. These Purānas held the nation together, resisting the tendencies for disintegration on account of geographical distances, introduction of new religious beliefs and practices, presence of different races in the country and the incursion of foreign tribes into the social fold. These specimens of poetry and their poets were the real saviours of the country from utter ruin. Historians have discovered in them a chronicle of historic period, commentators have considered as treasure-house and law-givers have referred them as works of dependable authority.

The Matsya Purāna is one of the oldest Purānas dealing with a variety of subjects. It consists of 290 chapters comprising about 10,000 verses in a simple and lucid language. It has been named after the first incarnation of Viṣṇu and deals in detail the story of that incarnation. Thus it may be designated as Vaisnava Purāṇa though it abounds in Saive and Sākta contents also. The determination of the date of this Purāṇa is very difficult because it has come tous through repeated editions.

The Matsya P., it will be seen even from the brief stretch of its contents, is a miscelleneous compilation but including in its contents of a genuine Purāṇa.

There are certain chapters in the Matsya P. specially dealing with the future dynasties of the Kali age which are common to

Vayu P. also. It is very difficult to prove which Purāna has borrowed these chapters from another Purāna or from some other source. Pargiter has said that both the Purānas might have borrowed from the Bhavişya P. but this theory has not gained any ground.

In some of the chapters the geneologies of sages are also narrated and chapters 195-202 practically treat with the Gotras and parivaras. It also deals with the geneologies of the kings, mainly the Solar and Lunar dynasties. It deals with the stories of Yādavas and the descendants of Turvasu, Anu and Puru. Chapters 271-73 further continue the names and accounts of the future kings and races.

The Smrti contents form the major portion of the Matsya P. The funeral rites are dealt with in chapters 16-22, the Vratas in chapters 54-7, 60-67, 69-81 and 95-101. The various types of gifts are described in chapters 53,82-92, 205-6 and 274-89 respectively. The description of holy places in chapters 13,22, 103-12, 180-5 and 186-94. Duties of Asramas in chapter 40, bath in chapters 67, 68 and 102. Pratisthā is in chapters 58-9 and 264-70. Duties of women in chapter 7, hells in chapter 39, duties of kings in chapters 215-43, Yuga Dharma in chapters 142,144, 145 and 165. The internal evidences show that a good number of the chapters on gifts, vows, bath etc. were inserted into the

Matsya P. at an earlier period.

The mention of the names of the week-days is found in the Purāṇas. The ten incarnations of Viṣṇu are mentioned during the worship of the Nakṣatra Puruṣa in chapter 54. It includes the name of Buddha among the ten incarnations. Chapters 274-89 deal with sixteen Mahādāṇas (big donations) which requiring the worship of Viṣṇu, are certainly Vaiṣṇava in chater. Matsya P. (chapter 13) describes the story of self-immolation of Sati, daughter of Dakṣa, in which she is appeased and requested to name the numerous holy places sacred to herself. These obviously testify to the Sākta character of the Purāṇa and the later date of the insertions.

The chapters on Prayaga Māhātmya are told by Markandeya to Yudhisthira. Similarly there are chapters on glory of Benares (chapters 180-85) which come from a fairly early date. They also contain some fanciful stories about the origin and power of Siva-lingas. The strictly Saiva character of these chapters testify the Purāna to be the Saiva one.

The extant Matsya P. seems to have been written or rather compiled originally by the Vaiṣṇavas. This impression is created by the earlier portions that have been retained. In the first chapter of the Purāṇa, the super-natural powers displayed by fish-incarnation is said to be possible only with Vāsudeva. In

INTRO.

the verses referred to above Viṣṇu has been assigned the highest position and these seem to be traces of the originally Vaiṣṇava character of the Matsya Purāna.

The account of the universe is given in the usual manner. Saiva legends ensue as the destruction of Tripurāsura, the war of the Gods with Tāraka and Daityas and the consequent birth of Kārtikeya, with the various circumstances of Uma's birth

and marriage, the burning of Kāmadeva and other events involved in that narrative, the destruction of the Asuras, Māyā and Andhaka and the like are interspersed with the Vaiṣṇava legends of the Avatāras of Viṣṇu. Some Māhātmayas are also introduced including Narmadā Māhātmya which contains some interesting particulars.

# अथ श्रीमन्मत्स्यमहापुराणानुक्रमणिका प्रारभ्यते ।

# नत्वा श्रीशं भारतीशं ग्रह्मचे केशवाभिषः ॥ कुर्वऽनुकमणीं मत्स्यपोक्तार्थानुप्रकाशिकाम् ॥ १ ॥

अध्यायाङ्काः ।

#### विषयाः ।

-मङ्गलाचरणम् । नैमिषारण्यवासिनः शोनकादयो दीर्घसत्रान्ते पुराणीषु धम्यीसु कथास प्रवृत्तासु भगवतो मश्स्यरूपधारणे कि निमित्तमिति सूतं पौराणिकं प्रति पप्रच्छः । तत्र सूतो भगवतो मत्ह्यरूपधारणकारणं मत्ह्यमनुमेळनं च शौनकादीन् प्रति कार्थतवान् । श्लोकाः १-३२.

-भगवतादिष्टो भनुनीवं भगवतः शृङ्गे भुजगरज्ज्वा संयम्य जनार्दनं प्रणम्य नाव्यास्थिती ६-कश्यपान्वयवर्णनम् । श्लो० १-४७. अभूतसंप्छवानते मस्य रूपिणं केरावमुत्पात्तिप्रस्यादि पप्रच्छ। तत्र भगवान् नारायणाद्वह्या-

ण्डोरपींत तदलनं च कथितवान् । श्लो॰ १-३६ -मारस्योक्ती ब्रह्मणः सकाशाहेदादिपादुर्भावस्ततो मरीच्यादिदशमानसानां नारदादिदश-शारीराणां चोत्पत्तिः। ततोऽप्रे शतकः पारुपारुपारुपेन च्छया ब्रह्मणः पश्च प्रसानां पादु-

भीव इस्यादिकथनम् । श्लो० १-४७.

-आदिसृष्टिविवरणम् । तत्र स्वसुतोपगमाळ्ळितो ब्रह्मा बुसुमायुधं त्वामचिरादेव रुद्रो मस्मीकरिष्यतीति शशाप । कामप्रार्थनया संतुष्टो ब्रह्मा पुनश्चीत्पत्ती कामाय वरानं दत्त-वात । ततो मनोः रात रूपायां वामदेवादिमृष्टिः । वामदेवाद्राह्मणाद्यत्पात्तः । प्रनश्च तपश्च-रतो मनोरनःतीनामपत्न्यां प्रियव्रतोत्तानपादी, उत्तानपादात्स्वृतायां धुतः । त्रीणि वर्ष-सहस्राणि तपश्चरतो ध्रवस्य ब्रह्मणोऽषरस्थानत्वरुप्रवर्प्राप्तिः। दशप्रचेते भ्यः सोमक न्यायां मिराषायां वक्षोत्वत्तिः ! दक्षस्याप्यशीतिकोटयः प्रजा आसिन्नत्यादिकथनम् ! ह्यो॰ १-५५.

अध्यायाङ्गाः ।

### विषयाः ।

५-देवादिसृ ष्टिविवरणम् । तत्र वृक्षाः पाञ्चजन्याष्ट्रस्पन्नानां सहस्रपुत्राणां हर्यश्वानां नारदोपदे श्वतो महाप्रयाणं दृष्ट्वा पुनवैरिण्या पुत्राणां सहस्रं श्वकनामकममूजत् । तेऽपि पूर्ववदेव नारदोपदेशतो अनुपथा जग्मुः । ततस्यस्यामेव पष्टि कन्या दक्ष उत्पाद्य धर्मादिभ्यो दत्त-वान् । तासु तेम्युः सर्वेषां देवयोनीनासुर शित्रिरयादिकथनम् । श्लो॰ १-३९.

७-दितिपुत्राणां भक्तामुरपत्तिः । तत्र सर्स्वत्यास्तटे स्यभन्तपश्चके हतपुत्रा दितिक्यं तपश्च-रन्ती पुत्रप्राप्तथर्थं विसष्ठायुक्तं मद्नद्वाद्शीवतं यथोक्तविधिना चचार । व्रतमाहातम्य त्क-श्यपो भगवान् तामुप्रगत्य वरेश्छन्द्यामास । वत्र दितिरिन्द्रन्तारं सर्शमरिनपूर्नं पुत्रं वृत-वती । कश्यपोऽपि तस्यै नियमानुकरवा तथा वरं वृत्तवान् । कश्यपाद्दितेर्वरप्रदानं श्रुखेन्द्रो मातृसेवाव्याजेन समीपस्यश्छिद्रान्तरं प्रेट्सुनियमविकलां निद्रितां दितिमवलोक्य तहुद्रे प्रविश्य बज्जेण गर्भ सप्तथा पुनश्च सप्तथा चक्रे तथापि कुष्णपूजनभाहारम्यात्र मृता अवध्या एवैते इति निश्चित्य प्रवुद्धां मातरं प्रसाद्य मा रुद्तेत्युक्ता इति मरुवामानो मखभागिनो भवन्तिवास्युक्तवा दिति विमानमारोप्य मरुद्गणसहितो दिवमगमदिति कथनम्। श्ली० १-६५.

८-आधिपत्याभिषेषनम् । तत्र ब्रह्मा धरित्र्यां सक्छाधिराज्ये पृथुमोषधीनां यज्ञव्रततपसां नक्षत्रताराहिजवृक्षगुरुमलतावितानस्य च चन्द्रमपां वरुणं धनानां कुवैरं स्वीणां विष्णुं वसूनामित्रं प्रजापतीनां दक्षं मरुतां श्रांत्रं दैत्यदानवानां प्रह्लादं पितृणां यमं पिशाचा-

विषयाः ।

अध्यायाङ्काः ।

दीना गूळपाणि गिरीणा हिमवन्तं सरिदादीनां समुद्रं गत्थवीदीनां चित्ररथं नागानां वासुकिं सर्पणां तक्षकं दिग्गजानामिरावतं सुपण पक्षिणामश्वानामुच्चेः श्रवसं सिंहं मृगाणां वृष्यं गवां सर्ववनस्पतीनां वृक्षमधिपं चकार । पूर्वीदिचतुर्दिश्च च क्रमेण सुधर्मशंखपद्-वेतुमिद्धरण्यरोम्णोऽधिपाश्चके इति कथनम् । श्वो० १-१२.

९-मन्द्रन्तरानुकीर्तनम् । तत्र तत्तन्मन्द्रन्तरस्यदेवतिर्धप्रतिसर्गकर्तृतस्युत्राणां नामनिर्देशनम् ।

श्लो० १-३९.

१०-विम्यचितम् । तत्रांगारप्रजापतेर्मृत्युकन्यायां सुनीथायामुत्पन्नस्य वेनस्याधर्मनिरतस्य सतो धर्माचारस्य सिद्धचर्धं महिष्मिरनुनीतोऽपि यदा धर्माचरणेऽनुज्ञां न दत्तवांस्तदा ज्ञापेन तं मारियस्त्राऽराजकभयादिता ब्राह्मणा बलात्तदेहं समन्धः । मध्यमानात्तत्का- यानमातुरंदोन म्लेच्छजातयः कृष्णाञ्जनचयपमा निषेतुः । पितुरंदोन च दक्षिणहस्ता- स्वधनुः सद्दारो गदी दिव्यतेजोमयवपुः पृथोरेष यस्नात्पृथुनामकः पुरुषोऽजायत । स विमेरिमिषिक्तोऽपि सुद्रारुणं तपः कृष्या विष्णो रेण सर्वस्य प्रभुत्वमगमत् । निःस्व ध्या- यवषद्कारं निर्धमे भूतलं विद्य कोपाद्यधुमेवोद्यतः प्रभुति गोरूपमास्थाय पद्यायितु सुद्रातां भुत्रमङ्गोक्य विद्यासनः पृष्ठनोऽनुगरयेकदेदो स्थित्वा कि करोमीति ज्ञवतीं स्थायमुवं मनुं वत्कं कृत्वा सर्वस्य चराचरस्य जगत ई एसमन्नं स्वकं पाणी दुदो- देखादिकथनम् । श्लो० १-३५.

११-सोमसूर्यवंश्वानर्णने बुधसंगमवृत्तान्तः । तत्र विवस्ततो रैक्तसुतायां राज्यां रेवतः प्रभायां प्रभातं त्वाष्ट्र्यां संज्ञायां मनुर्यमो यमुना च यमछी बभू बुः ततः संज्ञा विवस्तत स्तेजो- मयं रूपमस्रहन्ती स्वश्चरीरात्स्वसमानां छायानाम्नीं नारीसुत्पाव्य तत्सविधे स्यापाय- त्वाऽन्यत्र गत्म सूर्योऽपि संज्ञेयमिति मत्याऽऽइरात्तां कामयामास । स तस्यां च सव परिवादमानां नारीस्वादमानां मनु श्वीदमानां विविधे च जनयामास । ततश्छायायमयोः परस्परं ज्ञाप-

अध्यायाङ्गाः ।

विषयाः ।

दानं तच्छमनं च । पश्चाच्छायेयभिति ज्ञत्या त्यष्ट्रमुखात्संज्ञा वडवारूपेण मासमीये आगता सया निवारिता महरेशे वडवारूपेणे रियतित श्रुत्या कामार्तः स्वप्रप्यश्चरूपेण तत्र गत्या तत्मुखे एव कामपानास । संज्ञा त्वयं पर इति ज्ञाङ्कया नासापुटाम गं तहीये बहिरुत्युष्टातः । ततस्तरेनसोऽश्विनी जातो । वेवस्वतमनोरिक्ष्याकव द्यो द्रा पुत्रा आसंस्तत्रेली दिन्त्रयसिद्धचर्य सर्थी महीं अमन् दाखणं नाम दांगोरूपवनं गतः पुरावृक्तिश्वद्यापेन समितिकारं खीत्यमास्यान् । सेला नारी वन अमन्ती सोमपुत्रेण खुषेन दृष्टा कानिता च । सापि क्रपनोहिता तेन सममतिकालं रेम इति कथनम् । श्ली० १-६५.

१९-राजानमन्त्रियन्तो आतरो बुवाश्रमागताश्चन्द्रप्रमं वाजिनं ख्रीस्वं प्रप्तं दृष्टुः व तिष्ठपुर्वाः त्रिकारणं श्वत्वा शिवनाराधयाम सः । भगवा अख्योऽपि तानिक्षविकोरश्चनेधपुण्यमाः व्याभ्यां वृत्तं चित्तः पुतः क्षिपुरुवो भिवण्यति ति कथितवान् । तरिपि तथा कृत तेनेष्टः क्षिपुरुवोऽभवत् । मासमेकं पुतान् म समेकं च ख्री भृत्या बुधस्य भवने तिष्ठित्रिर्छा गर्भधरोऽभवत् । तत्र पुरुद्धराश्चन्द्रवंशवर्यनामोऽभवत् । इष्टः क्षिपुरुवस्य सुग्नः इस्पु च्यते । तस्मादुरुवस्य पुत्रा अभवत् । स पुद्धर्वसं प्रतिष्ठ नेऽभि पच्यकावृतं भीकुं जगाम । इत् उध्यमिक्ष्याक्वादित्यार्क्ववंशवर्यनानाम नुकीर्त्तनम् । श्वे १-५७.

१३-वैराजिपितृवंशवर्णनम् । तत्र स्वर्गे त्रयोऽमृतयः पिनृगणाश्चरवारश्च मृतय एनेषां मानः सीनाइयां कन्यायां दिमवतो मिनाकः क्रीश्चश्च हो पुत्री मेनायां चोनैकपणीऽपणी चितिहाः कन्या योगवरयः क्रमेण स्द्रसितजैगी पव्याणां परन्योऽभविति कथनम् । ततो दश्चयज्ञे दश्चकत्या सती समाहूनेषु देवेषु स्वभवीरं शंकरमनाहृतं दृष्टुः किम्थे मे भर्ताः नाभिमन्त्रित इति तया दृष्ट्या पृष्टो दश्च उपसंहारकृत्वाद्मंगळमाग्यं स्द्रो यज्ञेष्वयोग्य इत्युत्तरितवान् । तच्छुत्या कोपात्तद्ववं देहं दिवश्चन्तीं दशानां पितृणां

अध्यायाङ्काः ।

## विषयाः ।

भवानेकः पुत्रो भविना, क्षत्रियत्रेऽश्वमेधे रुद्रान्वं नारामेध्यसीति पितरं शहना योगमा-रथाय स्वतेजसाऽऽरमःनं द्रुन्तीं दृश्च उपगम्य वृःखितः किमेतिद्रस्यव्रनीत् । प्रसादं कुरु सर्वेज्ञे न मां रयकुमिहाहसीति वृक्षेण प्राधिता सती मे यद्रार्क्वं तरकार्थमेव मया किंतु त्वं मर्त्ये जूळिना इतयज्ञः प्रसादे ममान्तिके तपश्चर । भवान्द्रशानामंगजः प्रजापतिभीविता, मवंशेनांगनाषाष्ट्रस्वदंगजा भविष्यन्ति । मरसिप्रधी तपः कुर्वेता स्वया वाराणस्याख्यश्चेत्रर्शतत्वातेषु विशाखाद्यवाद्यश्चेत्तर्गतानाच्चो महिभूतयो द्रुष्ठव्यास्तेन त्वमुत्तमं योगमवाप्रविशीति दृशं प्रति किथितवती।तत्राष्ट्रोत्तर्गतिनामकीत्तंनमू १ – ६४. १४ - अग्निश्चात्तपितृवंशवर्णनम् । तत्रामावास्योश्यतिः । पितृणामक्छोदाः नाम कन्या दिश्यव्यक्तमं योगमवाप्यविश्वात्ति । तत्रामावास्योश्यतिः । पितृणामक्छोदाः नाम कन्या दिश्यविष्ठसं तपश्चरन्ति तपसा तुष्ठाः पितरो वर्षानार्थमाणता इति ज्ञात्वा कुष्ठमायुध - पितृत्वा तत्रमध्येऽनावष्ठं पितरं संगार्थं कामितवती । व्यभिचारेण योगञ्चष्ठा छिजताऽः धोष्ठसी पितृन्त्रार्थयामास । वार्षिताः पितरः किशूणां व्यक्तिक्रवान्यस्थ रशं राज्ञो वसीः कन्या भूखा पराश्वरायिणि वाद्ररायणनामकमेकं पुत्र नवाप्स्यस्थ सिक्षां वहं वहं या विभित्तिव्यति । पौरवस्य च सप्रद्राशास्य शन्तनोधिचित्रविशेक्षित्रागदेश्व हो पुत्री क्षेत्रजा उत्पाद्य प्रीष्ठप्रवाहकारूया पितृहोके सस्यवतीनाम्रा च मर्त्यकोके प्रसिद्धा मविः व्यसीस्यादिवाद्य प्रविद्यदिति कथनम् । १८०० १ – २१.

१५ - बहिंपित्ववं राव जैनस् । तत्रेते गे पित्री नाम कन्या तपः कुनेती तपसा प्रसन्नं वरदातारं भगवन्तं दृष्ट्वा योगवन्तं सुक्रपं विकितिन्द्रियं मतीरं वृतवती । तदा भगवान् व्यासपुत्र श्रको भविता स योगाचार्थस्ते भर्ता भविष्यति । तस्मात्ते कृत्वी नाम योगिनी पश्चिः छाधिपतेभीयां ब्रह्मद्तस्य जननां कृष्णो गौरः प्रभुः शंभरेते क्षुताश्च भविष्यन्ति । तानुरपाद्य पुनर्योगारसवरा मोक्षमेष्य शीति तस्य वरं दृतवान् । मार्तण्ड मण्डले मरीचिगभी लोका यत्र इविष्मन्तो नाम राज्ञां पितरः सन्ति । येषां च क्षात्रिय-पितृणां यशोदा नाम मानसी कृत्या पाश्च जनस्यौग्रमतः परनी दिलीपजननी भगीरयपितामही विश्वताऽऽस्त इत्यादि पित्रवंशानुकीर्तनम् । स्वो०१-४३.

अध्यायाङ्काः ।

विषयाः ।

भवानेकः पुत्रो भविना, क्षत्रियत्वेऽश्वमेषे रुद्रान्तं नारामेष्यसीति पितरं शास्त्रा योगमा-रयाय स्वतेजसाऽऽरमानं द्रन्तीं दृक्ष छपगम्य बुःसितः किमेतिद्रयन्नवीत् । प्रसादं कुरु सर्वते न मां रयक्कि महाईसीति क्क्षेण प्रार्थिता सती मे यदारब्वं तस्कार्यमेव मया

१७-साधारणाभ्युद्य शितनम् । तद्दिनकथनं श्राद्धप्रकारश्च वर्णितः । तया च अन्नेन कस्य-कस्य मासेन च नियरकाळपर्थन्तं तृष्यान्ति तद्धर्णनम् । तथा च श्राद्धभोजनकाळे को वेद्भागः पिठतव्यस्तद्धर्णनम् । अनुपनीतानामि एताच्ह्राद्धकर्माधिकारः । अस्मिन् श्राद्धे प्रथमं मातृपूजनमनन्तरं पितृपूजनं तथा च तिळस्याने यनाः कार्याः । ज्ञाद्राणामपि-नमश्ज्ञव्देनाधिकार इति कथनम् । श्लो०१-७१.

१८-सिपिण्डीकरणकल्पः । तत्र चतुर्वणीनामाशौषकथनम् । तथा च प्रथमदिनावारम्य सिपण्डीकृरणपर्यन्तप्रकारकथनम् । तथा च छेपभाक्तसापिण्डचकथनम् । छे १ -२९

१९-श्राह्मकरेषे फलानुगमनकथनम् । तत्र ह्व्यक्व्यानि कथं देयानि । अत्र मृरयुकोके अग्री वा बाह्मणादिषु दत्तानि हव्यक्व्यानि कः पितृन् प्रापयति तत्कथनम् । तया च श्राह्मकन् णां फलकथनम् । श्लो०-१०१२.

२०-श्राद्धमा इत्स्यप्रसङ्गे पिपीलिकावद्यासवृत्तान्तः । तत्र पश्च नन्मिनः कौद्यिकःनां स्वसूप-कोधनहित्रपिशुनकविवारदुष्टिपितृवित्तिनां गर्भद्याणां सप्तानां कर्मक्षय उत्तमयोगप्रा-पणं च कथं तरकथनम् । तथा च मद्दनाधीनस्य पिपीलिकस्य पिपीलिकां प्रति भाषणं पिपीलिकया अनादरकरणम् । पश्चारसंमेळनम् । श्चो०१-३८.

२१-श्राद्धकरेषे पिर्गाहातम्यकथनम् । तत्र तिस्मित्रगरे वृद्धिद्धज्ञस्य ते पुत्राः सुद्रिद्दस्य पुत्रा अभूगंस्तदा तेषां वृद्धिस्पपते जाता तदा तान् सुद्रिद्धः वृद्धिपतरसुरस्ज्य वने गमन- मधम्धीमिति ताक्ष्यवारयत्। तदा पुत्रेरारमपूर्वजन्मकथनम् । तथा वनगमनम् । सुद्रि- द्रस्य राजभगनम् । पुत्रार्थिवैश्राजनाम्ना भगवदाराधनकरणम् । भगवता वरदान- करणम् । पुत्रस्य ब्रह्मदत्तस्य पिरीलिकामिथनस्थाने आगमनम् । तत्र ब्रह्मदत्तहासनेन

अध्यायाङ्गाः ।

विषयाः। अध्यायाङ्गाः ।

ब्रह्मदत्तसत्रॅरंयोः संवादः । तेन छत्पत्रकलहनाज्ञार्थं भगवस्मार्गं स्वप्नेभगवद्द्शनम् प्रभाते वृद्धबाह्मणमेलनम् । उभयोः संवादेन पूर्वजनमज्ञानम् । योगश्रष्टत्वाहिलप्य तं ब्राह्मणं द्रव्यादिकं दत्त्वा विसर्जनम् । शब्ये विष्यक्सेननामः पुत्रस्याऽभिषेचनम् । मानसे सर्देषां मेलनम् । पितृमाहारम्यश्रवणफलं च वर्णितम् । श्लो॰-१-४१.

माहातम्यवर्णनं देवतावर्णनं च । नैमिषारण्यवर्णनम् । तथा सरिध्वरावतीयमुनाचन्द्रभा-गावेणुमतीवेत्रवतीतीरेषु कृतश्राद्धफलम् । तथान्यत्तीर्थनयादिमाहारम्यक्षथमं तत्र देव तावर्णनश्च । तत्र काळ्ळक्षणम् । तीर्थमाहात्म्यपठनश्रवणफळम् । श्लो०१-९४.

-सोमवंशाख्याने सोमापचारवर्णनम् । तत्र सोमोरपत्तिकथनम् । सोमस्यः ब्राह्मणेष्वाधि-परयमवनम् । सोमस्यापंचारकथनम् । तत्र तारावृत्तान्तवर्णनम् । शंकरेण सह सोमस्य युद्धवर्णनम् । त रावृहस्पत्योभेलनम् । श्लो०१-४७.

२४-ययातिचरितकथानकप्रारम्मः। तत्र तारायां वुचोत्पतिः। तदा तारां प्रतिकस्यायं पुत्र इति २८-शुक्रवेषानीसंवादः। तत्र देवयानीं प्रति शुक्रस्योप्रदेशः। शुक्रोपदेशाखण्डनम्। श्लो०१-१३ देवाना प्रश्नः। सोमस्येरयुक्ते सोमस्तमगृह्णात् । नुधादिकोद्रे पुरूर्वंस उत्पत्तिः तस्यकथान कम् । अर्थकामयोः पुरूषसं प्रति शापदानं धर्मस्य आशिर्दानंच । केशिनः सकाकातं विनिजित्य चित्रहेखोर्वश्योहाहरणम् । इन्द्रं प्रस्युर्वशीदानम् । अप्सरसा नृत्यसमये पुरू रवसं दृष्टा मोहितवतीमुविशीं तं च भरतः शशाप तद्वर्णनम् । शापानते पुरूरवसः उर्वश्यां च । रजिपुत्रेरिन्द्रं जित्रा राज्यहरणम् । इन्द्रेण वज्रेण धर्मबाह्यरजिपुत्रहननवर्णनम् । रिजिपुत्रेषु नहुषस्य वंशवर्णनम् । ययातेः पुत्रान् मे जरा गृह्यतामिःति कथनम् । पूरुं प्रति राज्याभिषेचनम् । श्लो०१-७१.

कचस्य सञ्जीवनी दियालाभः। तत्र हन्द्रायादेशेन सञ्जीवनी वियालाभार्थं कचस्य शुक्री

प्रति गमनम् । वने गा रक्षन्तं कचं हत्वा शाळावृकेभ्या दानम् । शुक्रेणाहृते आगमनान-न्तरं दैस्येम्रारितोऽहमिति कथमम् । पुष्पाहारकर्मेणि योजितकचस्य पुनर्मारणं पुनः कुक्षिविदारणेन संभीवनकरणम् । कचेन शुक्रसंजीवनकरणम् । ब्राह्मणस्य सुरापानदोषक थनम् । छो०१-६६.

विषयाः ।

-श्राद्धकरुपसमाप्तिः।तत्र श्राद्धकालकथनम्। उक्तकाले कृतश्राद्धफलम् । गयेस्यादितीर्थ | ९६-कचदेवयान्योः परस्परज्ञापप्रदानम् । तत्र कचदेवयान्योः संवादः । मिविष्यतीति वेवयानीशापः । कचस्य ऋषिपुत्रस्तव पाणि नैव महीष्यतीति वेवयानी प्रति ज्ञापः । कचस्य त्रिव्जालयं प्रति गमनम् । श्लो०१-२४.

> २७-ज्ञाभिष्ठादेवयानीककहादि । तत्र देवयान्याः ज्ञाभिष्ठया वस्त्रग्रहणम् । तथा च देवः यान्याः कूषे प्रक्षेपः । नाहुषिदेवयान्योर्भेटनं कूण् हद्धरणं च । गते ययाती वृश्विकां प्रति देवयान्या भाषणम् । घूर्णिकया ग्रुकं प्रति वनवर्तन कथनम् । ग्रुकस्य वने आगमनम् । शकं प्रति शर्मिष्ठाभाषणकयनम् । छो० १-३७.

शुक्रवृषपर्वणोः संवादः । देवयामीवृषपर्वणोः संवादः देवयःन्याः श्रिष्ठादासीमवनम् ।

३०-देवयानीविवादः । तत्र द्रासीसहस्रोण सह की डार्थ वनगमनम् । तत्र ययातेरागमः नम् । देवयानीययारयोः संवादः । शुक्रेण ययाति प्रति देवयानीदानकरणम् । ययातेर्गुः-प्रवेशनम् । श्लो०१-३७.

सतीत्पत्तः। तेषु रजेः पुत्रशतभवनम् । रजेर्भगवदाराधनम् । वरदानं रजिकथानकं ३१-ययातिशर्मिष्ठासङ्गमः । तत्र देवयान्याः पुत्रभवनम् । श्रिष्ठाययारयोरशीवविन काभ्याशे संवादः तत्र भायविष्ठसुतानामधनस्वकथनम् । ययातेः शर्मिष्ठापुत्रभवनम् । श्लो०१-२७.

> ३२-ययाति प्राति ज्ञाकस्य ज्ञापः । तत्र ज्ञाभिष्ठादेवयान्योः संत्रादः । ययातेर्देवयान्यां यतुत्-र्वमुजननम् । देवयान्याः रामिष्ठापुत्राणां च समागमः । तत्र देवयानीरामिष्ठासंवादः

|     | अध्य                   |
|-----|------------------------|
|     | यय                     |
| 2   | यय                     |
| 7   | ३-पूरो<br>दिव          |
|     | णा                     |
| 77  | ४-पूर                  |
|     | णे<br><b>५</b> –य      |
| 1.9 | \$ <b>ξ</b> − <b>ξ</b> |
| 1   | ₹ <b>७</b> –पु         |
|     | ₹<br>3८ <del>-3</del>  |
| 1   | 4                      |
|     | 39-2                   |
|     | 80-5                   |
| 25  | 86-1                   |
|     | ध <b>र</b> -१          |
| 8   | 83-                    |

विषयाः । यायाङ्काः ।

ातेः शापमोक्षणम् । श्ले॰१-४१.

ोः पितृजराग्रहणाङ्गीकारः । तत्र जराऽग्रहणातुर्वेसुं प्रति ययातेः शापदा १करणम् । तीयपुत्रं दुहुं प्रति जराऽग्रहणाद्ययातेः शापद्गनम् । तृतीयपुत्रमनुं प्रति अराऽग्रह- ४५-वृष्णिवंशकथनारम्भः । तत्र स्यमन्तकमाणिकथावर्णनम् । सत्यभामावरणम् ! कृष्णवंशः च्छापद्दानम् । चतुर्थेन पूरुणा पितृजराग्रहणम् । श्लो०१-३०.

रो राज्याभिषेकः । तत्र जरात्यागेन ययातेर्धर्मेण प्रजापः छनम् । पुरोः सकाज्ञाज्जरायहः

यातिस्वर्गारोहणम् । तत्र ययातेः स्वर्गादिन्द्रेण पातनपूर्वकस्वर्गगमनम् । छो०१-१७.

न्द्रययातिसंवादः । तत्रेन्द्राय पुरुं पति कृतोपदेशमाधणकथनम् । छो०१-१३.

एयक्षयेण स्वर्गात्यतन्तं ययातिं प्रत्यष्टकस्योक्तिः । तत्र इन्द्रययातिस्वादः प्रभु-थनं च । श्लो०१-१३.

मुष्टक्ययातिसंवादः । तत्र ययातिनाऽष्टकं प्राति वेदान्तकथनम् । तथा च मुक्तमोगः हथनम् । श्लो०१-१२.

पयास्युपदेशः । तत्र अष्टकं प्रति राशिशेश्पत्तिकथनम् । पुण्येन पुण्ययोनिगमनमपुण्येन गपयोनिगमनम् । स्वर्गसाधनकथनम् । श्लो०१-२८.

प्याते (१ श्रमधर्मकथनम् । तत्र मुनिस्क्षणकथनम् । श्लो०१-१७.

ययातेः परपुण्येन स्वर्गारोहणानङ्गीकारः । तत्र दिनि छोककथनम् । प्रतर्दनययाति-मंबादः । श्लो०१-१८.

ययातेरुद्वारः । तत्र वसमद्ययातिसंवादः। श्वे॰१-२९.

यदुवंशकीर्तनम् । तत्र कार्तवीर्थो दत्तस्याराधनेन चतुरी वरान् वत्रे । तत्र बाहुसहस्रेण सागरक्षोमणम् । रावणस्य माहिष्मस्यां बंधनम् । अर्जुनं प्रति शापदानम् । कार्तवीर्यः ५१-पुराणानुक्रमकथनम् । तत्र पुराणसंख्याकथनम् । पुराणपुस्तकवानफछकथनम् । पुरा जनमकथनफलम् । श्वो०१-५२.

अध्यायाङ्गः ।

विषयाः ।

।तिदेवयान्योः शुक्रं प्रति गमनम् । शुक्रस्य तं प्रति शापदानम् । शरणागतस्य ४४-कातंत्रीयादिकथा । तत्रादिस्यस्य ब्रह्मणकरेण कार्तत्रीर्थे प्रत्यागमनम् । कार्तशीर्येण तस्याहारदानम् । आपवस्य जळे प्रवेदाः कोष्टाविदावर्णनम् विदर्भवदावर्णनम् । अन्धक-वंशवर्णनफरम् । श्लो०१-८५.

वर्णनम् । श्लो॰१-३४.

४६-वाष्णवंशवर्णनम् । श्वे॰१-२९.

न योषनदानम् । पूरवे राज्यदानानन्तरं ययातेर्वेनवासाय गमनम् । श्लो-१-३१ ४७-असुरक्षापः। तत्र श्रीकृष्णभवनम् । षोडशसहस्रमधानस्रीनामानि पुत्रनामानि च । द्शा-वतारवर्णनम् । भागवतपत्रा संतुष्टेन शंकरेण वरदानम् । शुक्रेण शंकरस्य स्तोत्र-करणम् । जक्ति शुक्रयो मेंलनम् । असुरानप्रति वृ रूपतेः काव्यक्रपेण वश्चनम् । प्रहादेन शुक्तसमीपे भगवद्त्तवरक्यनम् । देवाष्ट्ररविषेष्टितकयनम् । श्लो०१-२६३.

४८- गुर्व्यसुत्रमृतिवंदावर्णनम् । तत्रानुवंदावर्णनम् । अङ्गस्योत्पत्तिवर्णनम् । द्धितमसो बलेश्व समागमः । अंगस्य वंशवर्णनम् । तत्र कर्णोत्य त्तवर्णनम् । श्लो०१-१०८.

७९-पूर्वश्वर्णनम् । तत्र बृहस्पतेभरद्वाजजनमवर्षनम् । बृहत्क्षत्रवश्वर्णनम् । उग्रायुधोत्न-त्तिवर्णनम् । तत्र वंशवर्णनम् । १ठो०१-७९.

५०-पूरुवंशानुकीर्तनम । तत्र अजमीढवंशवर्णनम् । ज्रासन्धजनमः, अपध्यातदेवापेर्वर्णनम् । श्चान्तनुखवर्णनम् । परिक्षितं प्रति वैश्पायनस्य शापदानमधि सोम कृष्णमाविषशार्णनम् श्लोक० १-८९.

५१-मग्निवंशवर्णनम् । तत्र अग्न्युरपत्तिरग्निनामानि च । विष्णुरपत्तिकथनम् । छो० १-४७

५२-योगमाहा।म्यम् । तत्र ज्ञानयोगास्कर्मयोगप्रशंसाकथनम् । आस्मगुणक्षनम् श्चीकः १-२६

ण इक्षणम् । पुराणानुक्रमश्रवणपठनफरुम् । श्लोक॰ १-७३.

विषयाः । ९४-वानधर्मे नक्षत्रपुरुषव्रतम् । तत्र तद्रतफलकथनम् । स्त्रा॰ १-३१. ५५-आदित्यदावनवतम् । तत्र तद्रतफककथनम् । श्लो० १-३३. ५६-कुष्णाष्टमीव्रतम् । तत्र कस्मिन्मासि केन नाम्ना शंभुपूजनं कर्तव्यामिति ऋथनम् । .श्रो० १-११. ५७-रोहिणीचन्द्रशयनव्रतम् । तम् नारदभगवत्संवादः । व्रतफलम् । स्रो० १-२८. ५८-तडागविधिः । तत्र यूपप्रमाणम् । प्रावृडाविकाक छद्कस्थितफङ्ग् । श्लो० १-५६. ५९-वृक्षोत्सवविधिः । श्लो॰ १-१९. ६०-सीभाग्यश्यनवतम् । तत्र सीमाग्याष्टककथनम् । सीमाग्यमयीदेव्याराधानप्रकारः ख्रे'० १-४९.

६१-अगस्त्योत्शत्तिः पूजाविधिकयनं च। तत्र नारदमहेश्वरसंवादः । विद्वमारुती- प्रतीन्द्र-शापेन अगरस्यजनम् । श्लो॰ १-५४.

६२-अनन्ततृतीयाव्रतम् । तत्र व्रतप्रकारः । व्रतफळकथनम् । श्लो॰ १-३९.

६३-रसवः ल्याणिनीतृतीयाव्रतम् । तयाऽग्रिष्टोमविचिस्तत्फळं च । श्लो० १-२९.

६४-आद्रीनन्द्करीतृतीयावतम् । तत्र तत्मकारः । श्लो० १-२८.

६५-अक्षय्यतृतीयावतम् । तत्फक्रकथनम् । श्लो० १-७.

६६-सारस्वतव्रतम् । तत्राष्ट्रतनुनामकथनम् । व्रतविधितस्फळकथनं च । श्वो॰ १-१८.

६७-चन्द्रमूर्थय्रहणस्नानादिधिः । श्लो० १-२४.

६८-सप्तमित्रतम् । तत्र व्रतिधिस्तत्फळं च । ह्यो॰ १-४२.

🎉 🛮 ६९-मो महाद्शीव्रतम् । तत्र तद्रतावि। घेस्तफळकयनम् । 😼 ० १-६५.

७०-अनङ्गरानव्रतम् । तत्र द्।ल्म्यस्मिची सुमारकान् प्रति स्त्रीणां वेश्याधर्मप्रशः । तत्र १०-१२ विकालकार्तिनम् । तत्र दानविधानम् । श्लो० १-११. कामप्रजाप्रसारः । श्लो० १-६४. कामपूजाप्रकारः । श्लो॰ १-६४.

अध्यायाड्डाः ।

विषयाः ।

७१-अगुल्यग्यनाहेनीय व्रतम् । तत्र तस्प्रकारश्च । श्च ० १-१९.

७२-अङ्गारक वतम् । तत्र पिपाळाव्युधि छिर मंत्रादः । तत्र विरोचनभार्गवसंशादः ! व्रतप्रकारः । वयनम्। श्लो॰ १-४५.

७३-गुरुगुऋपूजाविषिः । छो० १-११.

७४-कल्याणसप्तमीव्रतम् । तत्र बनिविधितत्फल्रम् । श्लो० १-२०.

७५-विशोकसप्तमिवतम् । तत्र व्रतःविधिकथनम् । श्लो० १-१३.

७६-फर्ल्समित्रतम् । व्रतिविधिकथनम् । श्लो॰ १-१३,

७७-रार्त्ररासप्तमीव्रतम् । व्रतिधिकथनम् । स्त्रो॰ १-१७.

पट-कम्ळसप्तमीव्रतम् । व्रताविधिश्च । श्वो० १-११.

७९-मन्दारसप्तमीवतम् । तत्र तद्रतावधिः । श्लो० १-१५

८०ग्रुभसप्तमीवतम् । तत्र किन्छापू ननं तत्प्रकारश्च । श्लो॰ १-१४.

८१-विशोकदाद्शी व्रतम् । तद्भविधानम् । तत्र रुक्षमीपूजनम् । श्लो० १-१८.

८२-विशोकहाद्शीवते गुडधेतुक्तम् । तत्र धेनुकरणं दानशिविश्व । श्लो० १ -३१.

८३-दानमः हात्म्यम् । तत्र नारद्शम्मसंवादः । तत्राव्रप्रशंसा । श्वो॰ १-४५.

८४-रवणाचरुकोर्तनम् । तत्र रुवणाचरुदानविधिः । श्लो० १-९.

८५-गुडर्पनतकीर्तनम् । तत्र गुडर्पनतदानाविधः । श्लो० १-९.

८६-सुवर्णाचळकीर्ततम् । तत्र वानविधः । स्त्रो॰ १-६.

८७-तिठाचळकीर्तनम् । तत्र विष्णुदेहातिळोरपत्तिवर्णनं दानपकारश्च । श्चे ० १-७.

८८ कार्पास्कीलकीर्तनम् । कार्पासपर्वतदानफलम् । श्वो० १-५.

८९-यृताचळ भीर्तनम् । तत्र दानविधिर्यृतोरपातिश्च । श्वा० १-१०.

१०८-प्रयागेऽनाशकफककथनम् । तत्र युधिष्ठिरमार्कण्डेयसंवादः । श्लो० १-३४.

विषयाः । १०९-प्रयागस्य तीर्थरानत्वक्रयनम् । १छो० १-२५. ११०-प्रयागे सर्वतीर्थानामधिष्ठानकथनं तत्प्रशंक्षा च । १छो० १-१९. १११-प्रयागमाहात्म्यकथनसमाप्तिः । श्लो० १-१४. ११२-प्रयागमाहातम्यश्रवणादिफलं वासुदेवकर्तकप्रयागप्रशंसनं च । श्लो॰ १-२२. ११३-द्वीपादिवर्णनम् । तत्र जम्ब्यादिद्वीपनाभवर्णनम् । १छो० १-७९. ११४-मारतनिरुक्तिसंस्थाननिर्देशः । तत्र नदीनामानि देशनामानि च । १छो० १-८६. ११५-पुरूरवरः पूर्व जनमविवरणे तपोवनगमनकथनम् । १छो० १-१९. ११६-ऐरावती घर्णनम् । १छो० १-२५. ११७-हिमाळयवर्णनम् । २ळो० १-२१. १९८-हिमालये आश्रमवर्णनम् । तत्र अत्रेराश्रमवर्णनम् । १००० १-७६. • स्वप्रकथनम् । १ळो० १-४८. १११-जम्बृद्धीपवर्णनम् । १छो० १-८१. १२२-शाकद्वीपादिवर्णनम् । तत्र पर्वतनद्यादिकथनम् । १छो० १-१०४. १२३- षष्ठसप्तमहीपवर्णनम् । तत्र नदीपर्वतसमुद्रविस्तारादिकथनम् । १४०० १-६४. १२४-खगोढकथने सौर्याचन्द्रमसमण्डलविस्ताराद्विचर्णनम् । तत्र मेरुपमाणं पृथवीविस्तारो विषुववर्णनम् । तत्र काखवर्णनम् । १छो० १-११३. १०७-प्रयागमाहारम् विविधकर्मकथनम् । तत्र मानसतीर्थमाहातम्यवर्णनम् । याष्ठने उत्तर- १२५-ध्रुवकार्यमूर्याचन्द्रमसचारादिकथनम् । तत्र गजपर्वतमेघयोनिकथनम् । श्लो०१-५८.

१२६-सूर्यगत्यादिकथनम्। तत्र ऋतुकथनम् । सूर्याश्ववर्णनम् । चम्द्राश्ववर्णनम् । श्लो०१--७२. १२७-बुधभीमादानां स्थविवरणं ध्वपदांसा च । तत्र तारामयरतम्भवर्णनम् । श्लो॰ १--२९.

|          | विषया: | 1 |
|----------|--------|---|
| जामारा । |        |   |

- अध्यायाङ्गः । १२८-सूर्थभण्डलमहस्यानमहसंनिवेशादिकथनम् । तत्राग्निकथनम् । ऋत्वादिभागे वर्षादि-कथनम् । ग्रहाणां स्थानवित्ररणम् श्लो । १-८४.
- १२९-त्रिपुरोपाख्याने त्रिपुरोत्पात्तः । तत्र मयस्य ब्रह्मणो वरप्राप्तिः । श्को० १-३६.

- १३६-प्रमथगणकर्तृकं त्रिपुरवासिदानवानां कथनम् । तत्र विद्यु माढिमरणम् । मयमायया वा १४७-तारकोश्पत्तिकथनम् । तत्र वज्राङ्गवरांगीसंवादः । श्लोक०१-२९.
- १३७-त्रिपुराऋमणम् । तत्र मयं प्रति वापी वृषरूपेण पीतीति वापीपाळकथनम् । तथा मयस्य त्रि द्वेरण सह समुद्रगमनम् । तत्र त्रिपुरवधार्थभिन्द्रस्यागभनम् । १छो० १-३६.
- १३८-तार्काख्यवधः। तत्र देवान्प्राति तिडन्माद्भिवचनम्। १छौ०१-५७.

अध्यायाङ्गाः ।

विषयाः ।

- १३९-दानवमयसंवादः रात्रिसमागमः । १छा०१-४७.
- १४०-त्रिपुरदाष्ट्रः। तत्र नन्दिना विद्युन्माछिहननम् । स्रीवाळानां शोककथनम् । एतदाख्या-नश्रवणपठनफलम् । श्लो०१-८७.
- १२०-त्रिपुरदुर्गप्राकारादिविमागकथनम् । तत्र त्रिपुरकरणम् । तत्र प्रत्येकपुरवर्णनम् । १४१-ऐल्सोमसमागमश्राद्धमुरुपिनृगणकीर्तनम् । तत्र सिनीवालीकुदूलक्षणम् । श्राद्धानु
- १ ११-- त्रिपुरप्राबल्यं सयस्य दुःस्बप्नविवरणं च । तत्रालक्ष्म्यादिप्रवेशकयनम् । दानवानामशौ- १४२--मन्वन्तरानुकल्पः । तत्र निमेषादियुगपर्यन्तकालपानकथनम् । युगवर्षसंख्याकथनम् ।
- १३२-देवगणकृतिश्विश्तवः। तत्र ब्रह्माणं प्रति आदित्यादीनां शरणगमनम् । ब्रह्मणां सह १४३-यज्ञपवर्तनम् । ऋषिदेवगणसंवादे वसोदेवपक्षपातस्तं प्रति ऋषीणां शापदानं च।
- १३३-सद्धतरथनिमाणम् । तत्र शिक्षसादिसंवादः । देवानां शिवस्य वरदानम् । ऋषिकृतहर- १४४-द्वापरादिकिछियुगपर्यन्तकीर्तनम् । तत्र छोकानां वृत्तिवःथनम् । आयुष्यकथनं च । कछो 🞉
- १३८-नाग्दस्य त्रिपुरगमनम् । तत्र मयं प्रति नारदागमनम् । उभयोः संवादः । भयेन दानः १८५-युगभेदेन इारीरमानादिकथनं धर्मकीर्तनं च । तत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञकथनम् । ऋष्यादिनाम
- १३५-देवासुरयुद्धम् । तत्र मयमभ्यया गर्णेश्वराणां मोहकरणम् । दुमारं प्रति प्रहारकरणम् । १४६-संक्षेपेण तार्कवधकथनम् । विस्तरतस्तरकथनप्रस्तावे वज्राङ्गविवरणं च । तत्र मातृक्षक्र-

  - पीसर्जनम् । वापी हतानुज्ञीवायिष्यतीति शंकरं प्रति शंककुकर्णकथनम् । श्लो॰ १-६८. १४८-तारकवरलाभी देवदानवयुद्धोद्योगश्च । तत्र ब्रह्मतारकसंवादः । ब्रह्मणा तारकाय वर-द्।नम् । इन्द्राय गुरुणा सामाद्युपायकथनम् । दण्डविधानकरणनिश्चयाः । देवसेनासि-द्धभवनम् । श्लो०-१-१०१.
    - |१४९-मुरासुराणां संकीर्णयुद्धम् । श्लो०१-१६.

१५०-महासंग्रामे कालनेमिपराजयः । तत्र विष्णोयींगनिद्राविहापनं युद्धे गमनं च । स्रो॰ १-२४३

१५१-चक्रस्य यसनदैत्यवधपूर्वकविष्णुहस्तप्रवेशः । श्लो०१-१३६

१५२-मथनादिसंग्रामः । तत्र गरुत्मतो मथनवधाय प्रेषणम् । तत्र सकेश्वगरुडपलाय-नम । १-३६

१५३-तारकजयलाभः । तत्र जम्भवधवर्णनम् । विष्णुना दैत्येन्द्रवाहनकर्त्तनम् । दैत्येन इन्द्रादिबन्धनम् । श्लो०१-२२९.

१५४-देवगणमन्त्रणा, पार्वतीतपस्या, मद्नदाहः, शिवविवाहश्च । श्लो०१-५८८

१९९-गौरीत्वरुब्धये काळिकायाः पार्वत्यास्तपस्याये गमनम् । तत्रोमामहेश्वरयोः परस्पर-निन्दाकरणम् । श्लो०१-३४

१५६-आंडिवयः । तत्र आडये ब्रह्मणो वरदानम् । देव्याडिसंवादः । श्लो०१-३९.

१५७-त्रीरकशापः । तत्र ब्रह्मणो देव्यै वरदानम् । श्लो०१-२४.

१५८-कार्तिकेयोत्पत्तिः । तत्र वीरकपार्वतीसंवादः । तत्र वीरकस्तुतिकरणम् । श्लो०१-४१.

१५९-देवानां रणोद्योगः।तत्र षण्धुस्तस्य देवकृतस्तवनम् । तारकं प्रति दूतनेषणम्।स्तो०१-४३

१६०-कुमारेण तारकासुरवधः श्लो०१-३२.

१६१-हिरण्यकःशिपोस्तपश्चर्यांकरणवर्णनम् । तत्र ब्रह्मसकाशादनेकवरदानप्राप्तिः, हिरण्यक-हिमोर्बराञ्छ्त्वा भयभीतानां ब्रह्मणोभ्यारो सर्वदेवानां गमनम् । तत्र ब्रह्मणा तपसोन्ते १६४-पासे करुपे नामी पद्मपयं जगत् कथमभूत्तत्र च कथं देवादीनां सृष्टिरिति पृष्टवन्तं हिरण्यकिश्यं विष्णुर्वधिष्यतीति कथनम् । वरद्धितेन हिरण्यकिश्यना पीडिताना देवानां विष्णुसकाहो गमनम् । तत्र देशेभ्यो विष्णुना ' हिरण्यकशिषुं विषष्पामि' इति १६५-मनुं प्रति मत्स्यस्वापिणा भगवता कुरादिचतुर्युगस्य संशेषतो धर्मानुक्त्वा जगरसंहारक-आश्वासद्गनम् । अथोङ्कारसहायस्य भगवतो नार्राष्ट्रवपुषो विष्णोि हैर्ण्यकशिपुन-

गर्यो गमनं दिस्तारेण तत्सभाया वर्णनं च । तत्र मृगाधिपेन बिलविरोचनप्रह्लाद् यनेक-दैत्यवरैः परिवेष्टितस्य विश्वाचीसहजन्याप्रम्लोचेत्याद्यनेकाप्सरोभिर्नृत्यगीतेरुपास्यमा-नस्य विचित्राभरणाम्बरस्य ख्रीसहस्रेः परिवृतस्य सिंह सनोपर्युपविष्टस्य हिरण्यकशिषो-र्दर्शनम् । श्लो०१-८९

१६२-सभायां प्रविष्टस्य मृगाधिपस्य हिरण्यकशिपुं प्रति प्रहादेन जगवाकारक्रपेण कथनम् । तच्छ्रत्वा हिरण्यकशिषुना सर्वदैत्यानप्रति तृगाधिपग्रहणेऽनुज्ञानम् । आज्ञप्ताश्च ते सर्वे दानवा मृगाधिषं प्रति अनेकास्त्रशस्त्रप्रहारांश्वकुस्तदानीं नृसिंहवपुर्भगवान् विष्णुः क्षणे-नैव तान् सर्वदेश्ययोधान् सागरो मैनाकं प्लावयामासेवातीव संत्रासयामासेति वर्णनम्। श्लो०१-३८.

१६३ - अनेकघोरद्भपधारिणो बरुद्रिता देत्या अवध्यस्य मृगेन्द्रस्य शरीरे शरवृष्टिमसुदी-स्तदानीमाकाशे खुबोता इव विलयं जग्मः ततश्च तान् विनष्टान् दृष्टा हिरण्यकशि सुभूयोऽमषाद्शमवर्षण मृगाधिपं छाद्यामातः, तद्पि विफलीभूतं दृष्टा क्रोधात्प्रदृहन्निव-तेजसा जगत्तमोभूतं कृतवान् । तदा दैत्यविनाशसूचका देवानां च शुभशंसिनोऽनेके चौरा उत्पाता बमुबुः । तदा गदी शूळी कराळश्च हिरण्यकिशिपुवीरो नृसिंहं समुपाद-वत् भगवता च मृगेस्द्रेण महानखेरोङ्कारसहायेन युधि स विदार्थ निहतः। तदा तं ब्रह्माद्यश्च तुष्टुवुः । पुराणरूपेण च गरुडध्वजः स्वस्थाने निश्चकामेति वर्णनम् । श्चो०१-१०६

मनुं प्रति भगवतो अत्स्यरूपिण उत्तरदानोपक्रमः । श्लो०१-२८.

थनम् । श्लो॰ १-२४.

विषयाः । अध्यायाङ्गाः ।

१६६-मरस्थेन नारायण एव क्रमेण विभावस्वा दिर्भ्त्वा सर्व नगदेकार्णशैकृत्य भूषः श्रयनम-रोचयदिति कथनम्। श्लो०१-२४

१६७-मरस्येन एकार्णवीभूते लोके भ्यश्व हंसो नारायणः प्रथमं वक्रादिभ्यो ब्रह्मोद्गातसाम-गादीन सृष्टवानिति कथनम् । भगवति स्वपति गीर्णो मार्कण्डेयो भगवतस्तस्य कुञ्चा-वेत तीर्थप्रसंगेन अटञ्छनैवेकत्राद्विनिः सतस्तत्र सागरे मग्नं जीमूतिभव भास्करभिव तेजोभिज्व्छन्तं देवं दृष्टा को भवानिति ज्ञातुं समीपमागतः । पुनश्च कुक्षिं प्रविशितो यथापर्व धरामटते स्मात्येव तीर्थान्यटन् पुनश्च मुलाद्रहिविनिः स्तोन्यग्रोधशासायां गुप्तं बालकमेकं निरेक्षत । ततस्तत्समीपे गत्वा को भवानिति पृष्टो भगवानहं ते जनको १७४-देवा आपि पुरुहूतपुरोगमा दैस्यान् प्रति युपुत्सया स्वस्वसन्यैः सन्नद्धा वृहस्पतिना वत्सेत्यादिवानयेमार्कण्डेयं प्रति बोधित्वा पुनश्च गीर्णवानिति कथनम् । श्लो०१-६७

स्वयं ऋडिश्च नाभ्युद्धवं चैकं पद्मं समुत्पादितवानिति कथनम् । श्लो०१-१६.

१६९-भगवान् पद्मं मृष्ट्वा तन्मध्ये सर्वछोकानां स्रष्टारं ब्रह्माणममृजत्, तच्च पद्मं पुराणज्ञाः पथ्वीरूपं वदन्ति, या पद्मा सा रसा देवी, ये पद्मसारगुरवस्ते पर्वता इत्यादिपथ्वीरूपे-णैव पुष्करस्य कथनम् । श्लो०१-१८.

१७० -तिसन्पुष्करे ब्रह्मणि तपस्यति मधुकैटमी तपसो विश्वभूती संभूती ज्ञाखा ब्रह्मकरूणया भगवान् वरेणाभिसंघायोस्तळे तौ ममन्येति कथनम् । श्लो०१-३०.

१७१-पुनश्च तत्र ब्रह्मणि तपिस स्थिते तत्र योगाचार्यस्य सांख्यचार्याकिपिछस्य चोभयोरिप १७७-कालनेमिर्वर्धमानः सर्वान् विज्ञपुरोगमान् हीनतेजस्कान् कृरवा वीर्यात्सर्वमातमस्य 🎁 👣 😉 आगमनम् । शम्भुभूभुवादिनानसपुत्राणां ब्रह्मण छत्पत्तिः पुनश्च दक्षादीनां नागान्ता-नामस्पत्तः । इति पौष्करप्राद्धभीवेरणं तच्छ्रवणफळकथनं च । श्लो०१-७१.

अध्यायाङ्गाः ।

विषयाः ।

१७९-वृत्रवधानन्तरमनिष्टसूचकप्रवृत्ततारकामयसंग्रामवर्णनम्। पश्चाद्दत्यपराजितान्देवः ञ्छ-रणागतान्द्रष्ट्रा विष्णुद्रीनवानां विनाञाय मनश्वत्रे । तदा आवाञ् स्थितस्य विष्णीदे-वताः शानित व्रजत, भद्रं वो मा भेष्ट, मे दानवा जिताः त्रेको स्यं परिगृह्यतामिति सप्रतिज्ञं वचः शुत्वा देवा अमृतं प्राश्येव प्रीतिं समाजग्मस्तदा ग्रहा विग्रहं न चकः। प्रज्ञान्ताः सिन्धव आसन्नित्यादिकथनम् । श्लो०१-५१.

१७३-दैत्यविनाज्ञाय विष्णोः प्रतिज्ञां श्रुत्वा मयिवरोचनहयश्रीववाराहस्वरत्वष्टरम्बस्वर्भा-न्यादयो दैत्या अपि स्वस्वसेन्यैः परिवृता युयुत्सया देवानामभिमुखमागत्य संग्रामो

द्यमं चक्ररिति कथनम् । छो०१-३२.

स्वस्त्यस्त देवेभ्य इति भाषिता युद्धाय समवर्तन्तेति वर्णनम् । श्लो०१-५०.

१६८-पुनश्वाहं निश्वं सिमृञ्जर्णवं क्षोमियत्रा श्रव्यानि स्थूछभूतानि चोत्पाद्य तिस्ताये १७५-देवदैश्ययोघीरसंग्रामवर्णनम् । तत्र मथेनोत्मृष्टीविनिर्मिता माया देवसिन्याने दहतीति हष्ट्रा देवराजचीदिती करुणो देवराजं प्रति खीर्वाध्यत्विति क्रिन नमायातच्छापकथन-पुरःसरं तन्मायानिवारणार्थं तोययोनि निशाकरं याचितवानिति वर्णनम् । श्लो०१-७५

१७६-इन्द्रभेरितावुभाव प्यम्बुनायी शशाङ्क्ष्यरुणी मयमायां श्रामयन्ती वैश्यानत्यन्तं त्रासया-मासतुरिति दृष्टा भूयो मयो देवान् प्रति पार्वतीं मायाममूजत् । तदुपरि भगविद्वरणप्रेरि-तो पावकमारुतो दैत्यसेनां ददहतुः तदानीं तर्व सुशान्तिमवाभुद्दानवाश्च विमुखा बभवः! अनन्तरं विख्यातो दानवः काछनेमी त्रैविक्रमिव रूपं धृत्वा दानवान् हर्षयन् 🎇 देवान् संत्राखवामास्रोति वर्णनम् । श्लो०१-६१.

कृत्वा भारमेष्ठचे स्थाने स्थित इव रहाज, तं च देवाः पितामहिमव दैत्यगणास्तुष्ठवु-शित वर्णनम् । श्लो०१-५९.

अध्यायांङ्गाः

विषयाः ।

ध्यायाङ्गः ।

विषयाः।

- १७८-कालनेमेः सार्वोत्म्यभूतत्वेषि विपरितेन कर्मणा वेदो धर्मः क्षमा रूत्वं श्रीश्चेमे पञ्च तं १८२-स्वन्दोक्ताविमुक्तक्षेत्रवर्णनम् । १छो० १-२७. जगाम । तत्र सुपर्णस्थं इांखचक्रगदाधरं भगवन्तं विष्णुमवलोवेय दानवानां स्वस्य च विनाशाय गर्दा आमायत्वा बहुविधं वाग्मिनीरायणं क्षिपन्नक्षोभ्यं क्षोमयामास । तदानीं कालनेमिनं धिकृत्य प्रजापितसेतुं भेतारं हत्वा देवताः स्वेषु स्थानेषु १८४-अविमुक्तमाहातम्यम् । श्लो० १-६३. स्थापिषच्यामीति श्रीवत्सधारिणि बुत्रीत सति दानवः प्रहस्य क्रोधादाहुक्तातमुद्यम्य विष्णुवक्षस्यताडयत्, सुपर्णस्यापि मूर्शि गदां पातयामास तदा सुपर्णे व्यथितं दृष्टा वर्धमानः श्रीधरश्रकेण कालनेमिनो बाहुशतं शिरःशतं च छिच्वा गर्डेन तं भावी पातयामासेति वर्णनम् । विष्णुमुद्दिश्य ब्रह्मकृतस्तुतिः । विष्णुना स्वस्वाचिकारेषु १८७-नर्भदामाहात्म्ये मार्कण्डयेन बाणत्रस्तऋषीणां शिवसमीपे आगमनं शिवेन च नारदं
- १७९--अन्धकासुरवधः । तत्र अन्धकासुररक्तशनार्थं दांकरेण माहेश्वर्यादिमाञ्जरपादनम् । रक्तपानानन्तरं शंकराज्ञामुळ्ळ्च्य विश्वभक्षणाय प्रवृत्तानां रूद्रमातूणां वारणाय रुद्र-प्रार्थित नृश्चिह्यादुर्भी वस्ति विभिन्न विभाव कि स्वाप्त पराभवनिषयादि १८८ - नर्भदाति माहेश्वरस्थाने स्थितस्य शंकरस्य त्रिपुरभेदने संस्रमः । हरकोपा नलेन दहाम वर्णनम् । १-९०
- १८० वाराणसीमाहारम्यम् । तत्र विंगलस्य क्षेत्रपालत्वात्रदत्वगणत्वादिसंप्राप्तिकथनम् । तत्र शिवयोर्वाराणस्यां गमनम्, पथि चोद्यानवर्णम्, अविमुक्ते शिवमाराध्य कुनेराद्यः सिद्धिं प्राप्तवन्त इति शिवां प्रति शिवेन कथनम् । शिवेन हारिकेशं प्राति द्शीनदानं १८९--कावेरीनर्भदासंगममाहात्म्यम् । १छो० १--२०. तस्मै वरदानं च ।-१को० १-१००.
- ८१-निद्केश्वरसनत्कुमारसंवादे पार्वती प्रति इांकेरणाविष्ठक्तस्थानां कितनांचित्तीर्थानां वर्ण- १९१--जूळभेदेखादिनर्भदातीरस्थतीर्थानां ज्ञाति वांकरणाविष्ठक्तस्थानां कथनम् । २ळो० १--१२४. नम् । श्लो॰ १-३२.

नाभ्यवर्तन्त, तेषामनुषस्थानात्सत्रोधो दानवेश्वरो वैष्णः पद्मन्विष्ठकारायणान्तिकं १८३-ईश्वरपार्वतीस्वादेऽधिमुक्तमाहात्म्यवर्णनम् । तत्र ब्रह्मणः पश्चमित्रारश्चेदनजनितब्रह्म-हत्यया पीडितस्येतश्चेतश्च भ्रमतः शंकरस्याविमुक्ते आगमनं तत्र ब्रह्महत्यानाशः कपः-लस्य सहस्रधा स्फोटनं चेति वर्णनम् । श्लो० १-१०४.

१८५-ऋषिस्कन्द्संवादे दाद्शाब्द्तपसा क्षुधितस्य भगवतो व्यासस्य कापि भिक्षाराभे कुटु-म्बिरूपेण शिवाभ्यामन्नदानम् । दण्डनायकमाहारम्यमित्यादिवर्णनम् । श्लो०१-६८.

१८६-मार्कण्डेययुधिष्ठिरसंवादे नर्मदामाहारम्यम् । तत्रामरकण्टकमहत्त्वम् । श्लो॰ १-५८.

प्रांति त्रिपुरस्थना शणा मतिवैपर्रात्यं कर्तुं प्रेषणं तत्र च नार्दस्य गमनम् । वाण परन्य अनोपम्या नारद्स्य च संवादः । तत्र नार्द्प्रभावेण अन्यतोगतमानसाः पतिव्रता

युरे छिद्रमुत्पन्नाभिति वर्णसम् । १छो० १-५२.

नपुरस्थानां जनानां हाहाकारवर्णनम् । ततो बाणस्त्रिपुरं दीपितं वीक्ष्य पुत्रदारादीन् । सर्वौस्त्यक्तवा शिश्सि छिङ्गं गृहीत्वा शिवं स्तुतत्रान् । स्तुतो हरः असन्नो भूत्वां वाण प्रांत देवेरवध्य इत्यादिवरान् दत्तवानिति वर्णनम् । १छो० १-८८.

१९०-मन्त्रेश्वरगर्जनमेघनादेखादितीर्थानां कथनम् । श्लो० १--२५.

१९९--नर्भदामाहारम्ये शुक्कतीथीत्पत्तितन्माहात्म्यवर्णनम् । श्लो० १-३८.

विषयः । ९३-नर्मदामाहात्म्ये नरकादितीर्थयात्रावर्णनम् । भृगुक्षेत्रोत्पत्तिस्तन्माहात्म्यं च । घौतपाँपै-रण्डीत्यादितीर्थानां वर्णनम् । श्लो॰ १--८६. १९४- नर्भदामाहारम्बेंऽक्क्शादितीर्थानां वर्णनम् । ऋषिकन्यातीर्थीरपत्तिः । स्वर्णविन्द्यादिती-र्थानां कथनम् । १छो० १-५०: १९५-ऋषीणां प्रवरानुकीतेने तत्र ब्रह्मादीनां पुनरुत्पात्तः। तत्र मृगुवंशाजानां कीर्तनम्।१- ४६. १९६-अवरानुकीर्तनेऽङ्गिरोवंशकीर्तनम् । १लो० १--५४. १९७-प्रवरानुकीतं ऽत्रिवंदाकीतेनम् । श्लो० १--११. १९८ -प्रवरात्कितिने विश्वामित्रवंशवर्णनम् । श्वो०१--२० 🗱 १९९--प्रवरानुकीर्तने कश्यपवंशवर्णनम् श्ला० १-२०. २००- प्रवरानु क्रीतेने वसिष्ठवं शवर्णनम् । १को० १-१९. २०१-प्रवरानुकर्तिने पराकारवंशवर्णनम् । तत्र मैत्रावरुणयोः सकाशाद्धसिष्ठागस्त्ययोरुरपत्तिर्व- २१५--भगवता मत्स्येन भनुं प्रति राज्ञोभिषिक्तस्य कर्तव्यवर्णनम् । ततो राज्ञां सहायसंपत्ति-सिष्ठात्रारदेमागिन्यामरुन्धस्यां पराशरोरंपीत्तरतस्माच द्वेपायन इत्यादि वर्णनम्।१--४०. २०२--प्रवरानुकीर्तनेऽगस्त्यपुळहऋतुपुळस्त्यानां वंशकीर्तनम् । श्लो० १--१४. २०३- धर्भवंदावंर्णने धर्मभवरानुकतिनं ५ । श्लो० १--१४. २०४-पितृगाथाकीर्तनम् । १छो० १--१८ २०५-धेनुदानमशंसा । १८०० १--९. २०६-कृष्णाजिनप्रदानकथनम् । १ळो० १-३१. 💥 | २०७-वृषोत्सर्गकीर्तनम् । तत्र कुष्रुक्षणम् । १लो० १-४१. 🛂 २०८-पतिव्रतामाहात्म्ये साविन्युत्पत्तिकथनं द्विजमुखांज्ज्ञातभर्तृभरणावध्या साविन्या भर्त्रो

वने गमनं चेति कथनम् । श्लो॰ १-२१.

अध्यायाङ्गाः ।

विषयाः ।

२०९-वने प्रियां प्रति वसन्तर्तुशोभां द्र्शयतः सस्यवतोऽन्यतः सावित्रीं स्थापयित्वा काष्टच-यार्थमन्यत्र गमनम् । श्लो०१-३५.

२१०-काष्ठं पाटयन्सस्यवान्सइसा शिरोवेदनया तमः प्राप्त इव प्रियाङ्के सुप्तवान् । तत्र कालम्-स्युभ्यां सार्द्धे धर्मराजभागस्य सत्यनतो देइस्थमंग्रुष्टमात्रं पुरुषं पादीर्वशांगतं कृत्वा भूयः स्वधाम गच्छन्तमनुधावनं साविद्यास्तत्र च धर्मारपातिव्रत्येन परितृष्टारप्रयमवर-प्रापणकथनम् । श्लो॰ १-२४.

२११-पुनश्च सावित्या धर्मयुक्तभाषणेन परितृष्टेन धर्मेण सावित्ये द्वितीयवरदानम्।१छो०-२८. २१२-भूयोपि साविन्या धर्मसङ्गतैविक्यैः परितुष्टेन धर्मेण साविन्यै तृतीयकर्वानम्।१छो०१-२८.

२१३-जाविःया अतीवमधुरगिरा स्तुत्या परितृष्टाद्धमीत् सत्यवतोपि जीवितळामः। श्लो०१-१८

२१४-तेतः प्राप्तजीवितेन भर्जा सह सावित्याः खशुरसमीपे आगमनम् । तत्र खशुरस्य चश्चः-प्राप्तिस्ततो राज्यशाप्तिश्चेत्यादिकथनम् । श्चो० १-२२.

वर्णनं च । श्लो॰ १-९६.

२१६-राजधर्मेऽनुजीविवर्तनम् । श्लो॰ १-३८.

२१७-राजधर्भे सहायसंपत्तौ सुगुप्तदुर्गे वृक्षौपध्याद्गीनां संग्रहकथनम् । श्लो॰ १-८७.

२१८-राजधमें सहायसंपत्तौ रक्षोन्नविषन्नाङ्गदादीनामगदानां कथनम् । श्लो० १-३८.

२१९-राजधर्भे दुर्गे निधाप्यानां राजरक्षारहस्यानां कथनम् श्लो० १-३४.

२२०-राजधर्भे राजरक्षाकथनम् । श्लो० १-३४.

२२१-देवपुरुषकारवर्णनम् । तत्र देवारपौरुषस्वतस्य श्रेष्ठस्ववर्णनम् । सात्विकराजसतामस-कर्मफलवर्णनम् । श्लो० १-१२.

२२२-राजधर्मे सामकयनम् । श्लो० १-१०.

III a III

अध्यायाङ्गः।

विषयाः ।

२२३-राजधर्में भेद्कथनम् । श्वा॰ १-१६.

२२४-राजधर्म दानकथनम् । श्लो० १-८.

२२५-राजधर्मे दण्डप्रशंसाकरणम् । तत्रादण्डचदण्डकरणे राजदोषश्रवणम् । रछो० १-१८.

२२६-राज्ञो लोकपाळसाम्ये कारणिनेदेशः।तत्र राज्ञो द्रष्टान्तैः सह प्रजायमकथनम्।१छो०१-१२

🏓 । २२७-राजघर्भे दण्डप्रणयनम् । श्लो॰ १-२१७.

२२८-राजधर्मकथनेऽद्धतशान्तिकथनम् । श्लो० १-२९.

१२९-नश्यतां जनानां नगराणां राज्ञां पूर्वरूपकथनम्। १छो० १-२६.

२३०-अद्धनज्ञान्तावचाधिकारकथनम् । श्लो० १-१२.

२३१ अद्भुतशान्ताविग्नविकृत्यकथनम् । १छो० १-११.

२३२-अद्भन्तान्ती वृक्षोत्पातप्रशमनकथनम् । श्लो० १-१६

२३३-अद्भारती वृष्टिवैकृतिप्रशमनम् । १छो० १-९.

१३४-अद्भन्तान्ती सिल्लाज्ञायनेकृत्यक्रयनम् । १ली० १-७.

२३५-अद्भुतज्ञानी स्त्रीयसर्वकृत्यकथनम् । १छ ० १-४.

२३६-अद्धतकान्तावुपस्करवैकृत्यकथनम् । श्लो० १-५

२३७-अद्धतशान्तौ मृगपित्वकृत्यम् । श्ळी० १-१४.

२३८-अद्धतशान्तावुत्पातप्रशमनम् । १छो० १-१६.

२३९-राजधभे प्रहयज्ञविधानम् । तत्र लक्षहोमक्रीटिहोमकथनम् । १छो० १-४०.

२४०-यात्राप्रकरणम् । मत्स्यमनुभंवादे यात्रानिमित्तकाल्योज्यचिन्तनम् । १छो० १-१७.

🛭 २४१-पात्रानिमित्तकदेहस्पन्दनकथनम् । श्ळी० १-१४.

२४२-यात्रानिमित्ते स्त्रप्राध्यायकथनम् । श्लो० १-३५.

२४३-यात्राप्रकः णे मङ्गकाध्यायकथनम् । १लो० १-२८. ७

अध्यायाङ्गाः ।

विषयाः ।

२४४-विष्णुमाहारम्यवर्णनम् । तत्र वामनप्रादुर्भावकथनम् । तत्र च शक्रादिषु ।विजितेषु स्व किष्णानां पुनरुद्धवार्थं परमदुश्चरं तपश्चरन्त्याऽदित्या प्रसन्नो भत्ता । वरदानार्थमाग् तस्य हरेः स्तवनम् । स्तुत्या संतुष्टं विष्णुं प्रति वरो यो हदि स्थितस्तमाशु कामं विय तामित्युक्ताया आदिस्थामत्पुत्रो वासवल्लेलोक्याधिपतिर्भवात्विति प्रार्थनम् । तदनु कृतः प्रभादो हि भया वश्यपाते गर्भे स्वांशेन सम्भूय सुरारीन् हत्वा तविष्सितं करिष्यामी त्यदित्ये भगवतो वरप्रदानम् । स्लो० १-५२.

२ ४५-भगवतो वामनरूपेण प्राहुर्भावः । तत्र भगवतस्तेजसाऽसुराद्यो निस्तेजस्का बभूवारिति ज्ञात्वा बिळना सर्वेषामसुरादीना तेजोहानिभवनकारणं पृष्टः पितामहः प्रह्लादः परयीन्व स्वायाविष्टो बाळ प्रति वत्स यस्य स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति यस्मात्सर्वभिदं जायते एत हशो वासुदेवः स्वकल्याऽदित्यां । कश्यपादवतीर्णः स पृथ्वीभारभूतदैत्यादीन्हत्वे न्द्रादीनसुखिनः करिष्यतीस्यादि कथितवान् । तच्छुत्वा तात कोऽयं हरिनीम यतो नो

अयमागतं में शतराो वासुदेवनळाधिका विप्रचित्त्याद्यो मूमारहरणक्षमाः सन्ति तेषामे के कराो वीर्यार्धनापि कृष्णो न साम्मत इति अवन्त बार्छ प्रह्लादो धिक्कृत्य यो ग्रुस्गुरोग्रुरी कृष्णो निन्दां करोषि स त्वमचिरादेवेहें धर्याद् अंशमेष्यसीति शप्तवान् । पुनश्च बिछना प्रार्थितः प्रह्लादोऽद्यप्रभृति खं हरी भक्तिमान्भवेथाः स एव ते त्राता भविष्यतीत्याद्यकत्वा विराग । तद्नु वामनह्र्यणावतीर्णस्य भगवतो व्रतवन्धकथनं बलेर्ष्वरं प्रति गमनं चित्यादिकथनम् । १९छो० १ – ९०.

२४६ -तत्र मगवतो वामनस्य गमनेन सपर्शतवनामुर्वी संक्षोमितां दृष्ट्वा बालिनीशनसं प्रणिपत्य है। आचार्य करमान्मही क्षोभमायाता करमाज्ञासुरान्माभान्यद्वयो न प्रतिगृह्णन्तीति पृष्टः काव्यिश्वरं ध्यात्वा दैत्यपितिनित्यसुवाच । 'कश्यपस्य गृहे जगद्योनिर्धरिवामनरूपेणाः वतिर्धः स एव तव यज्ञमायाति तत्वादन्यासिक्षीभादियं मही प्रचलिते, नैनं भूतपितं है।

मतस्य०

अध्य याङ्गाः

11.0

विषयाः ।

कान्यमुखाच्यूत्वा हुषेण बलिना गुरो कान्य सर्वेश्वरेश्वरे कृष्णे मद्ध्वरमुपागते यनमया कर्तव्यं तन्ममादिशत्युक्तः काव्यः पुनश्च दानवन्ते अयं द्वः सत्वस्थः सृष्टिपाङनार्थ तत्र निम्रहार्थे चायाति तदा त्वया स्वल्पकेऽपि वस्तानि प्रतिज्ञा नाहे व ढव्या, 'नालं २५१-अमृतमन्यनम् । तत्र धन्वन्तर्युत्पात्तः । रत्नग्रहणकथनम् भगवता स्वीक्रिपेण दानवे दातुम इ देव दैत्य वाच्यं स्वया वचः इत्युवाचीते श्रुत्वा बळी 'ब्रह्मन्विविधेर्वतीपवासेः प्रतिसंप्राह्मो हरिः साक्ष देशीते वक्ष्यति चेरकथमहं नास्ताति ब्या तस्मिन्मे दृढा मक्तिः २५२ -अन्चकवधयुद्धे शिवलकाटस्वेद्वलिकलादास्तु तोत्पत्ति स्थनम् । १छो०१ -१९ स मां इन्तु कथं यत करिष्यतीत्यताही दिना गुरो दानाविष्ठकरणे त्वया न भाव्यम् १५३ - एकाशीतिपद्वास्तुनिर्णयः । तत्र ग्रहकाळिविनिर्णये मासफळं नक्षत्रवारादिफळं च। इति गुढं प्रति बकी बद्दि मायावामनरूपयुक् संप्राप्तः । तं दृष्ट्वा तत्तेजसाऽसुरा यज्ञ वाटान्तः शिवष्टाः समासदः क्षोभं जग्मुर्मुनयो जेषुः। बिक्थात्मनो जन्म सफलं मने २५४-गृहमाननिर्णयः तत्र हारकरणिनिर्णयः। तत्र ज्ञातित्रिरोपेण गृहपमाणयथनम् ११-४४ ततो न कश्चितिक चेदुक्तरान्। तदन् देत्यपति प्रह्लं ह्यु वामनरूपधृग् विष्णुः सर्वे। १५५-वेघपरिवर्जनम् । तत्र पञ्चमद्गास्तम्भव,यनम् । भवनपूर्वमागं वडादि श्क्षफ्र अध-स्तुष्टात । ततो ब छना यज्ञत्राटिस्थतं वामनं साधु साध्वित्युद्दियवित्व द्रधमादाय गोविन्दं संपूज्य 'सर्वस्व सकलामुवी भवतो वा यदीिमतम् ॥ तदहं दास्यामि १ विष्यु व्याप्त । २५६-शल्य दिवयनं दिङ् निर्णयश्च । तत्र सूत्रादि चछेददोषकयनम् । देवतागृहादिकरणप्रकारः मगवान् 'राजन्ममाग्निश्रराषार्थाय पद्त्रयामितां भूमिं देहि' इत्युवाच । एतच्यत्वा बल्स्तिस्म बामनाय पदत्रयं दृदी । पाणी तोये पतिते वामनो ऽवामनो भूत्वा सर्वद्वमयं २५७-दावहि ण इथनम् । वास्तुविद्यासमा तिश्व । तत्र शुभाशुभदास्ययमम् । आयक्य-रूपं दर्शयामास । ततः पुरन्द्राय जैलोक्यं दस्ता बढ्ये चानेकवरान दस्ता सुत्छे तं साद्रं स्थापयामासेत्याद्नि शीनकार्जुन संवाद्दान कथनम् । श्ला० १-१६.

२४७-शैनकार्जुन संवादे वराहचरितम् । तत्र क्रमेण प्रलयकाळं वर्णियत्वा पुनश्च जगदु त्पत्तिवर्णनम् । श्लो०१-४४.

२४८-पृथिवीकुतविष्णुस्तवः । विष्णोर्वराहमू तपरिम्रहश्च । स्तो०१-७९.

२४१-देशनाममः त्व इथ-प्रस्तावेऽमृतकथनकथाः (म्मः तत्र शुकाय शंकरस्य संजीवनीवि द्यादानम् । मन्द्राचळप्रार्थनम्। देवदानवक्कतविष्णुस्तवनम् । श्लो०१-८१.

अध्यायाङ्गाः

विषयाः ।

म्मिवों समयी। तत्सिविधानादेवामी अग्रय आदुगन्भागात्र मुक्तते हाते । इति २५०-काळकूटोत्यत्तिः । तत्र सोमश्रीसुगतेवीतुरगकोस्तुभगिर जीतोत्यत्ति कथनम् । वहत्र श्पतिकथनम् । हुण्डुम।दिसर्भीत्पत्तिकथनम् । विष्णुकालकृटसंवादः । देवदानवकृत-शिबस्तवकथनम् । सुरासुरशिवसंवादकथनम् । श्वी०१-५१.

भयोऽमृतहरणम् । राहुशिरःकृनतनम् । तत्र देवशनवयुद्धकथनम् । श्लो०१-३६

. गृहानिर्माणप्रकारकथनम् । श्लो०१-५१.

नम्। श्वी०१-१४.

वर्णनम् । श्लो० १-३५

लम् श्लो० १ २२

२५८-देवाचीनुधीर्तने प्रमाणकथनम् । श्लो० १-७५.

२५९-प्रतिमाद्ध्यणम् । तत्र प्रतिमाकार्कथनम् । श्लो० १-२६

२६०-अर्धनारीश्वरादिमतिमास्वरूपकथनम् । १छो० १-७०.

२६१-प्रभावशादिप्रतिमःप्रकारकवनम् । श्लो० १-५७.

३६२-पीठिकालक्षणस्थनम् । तत्र वेद प्रकः स्कथनन फळक्थनम् । श्लो० १-२१.

१६३-छिन्दुख्यावस्थनम् । तत्रं नवारिङ्गभेद्दथनम् । १८० १-२५

|                                                                           | Digitized by Sarayu Foundat                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| अध्यायाङ्गाः ।                                                            | विषयाः ।                                                                                  |
| 460101-80                                                                 | तिन स्थापनिदिनकथनम् । प्रतिमास्यापनप्रकारश्च ।                                            |
| 144_4141814diat 1 9.0 (-64                                                | रणवर्षेनम् । आविवासनफळकथनम् । छो०१-५२.                                                    |
| २६७-देवतास्नानिविधिवर्णनम् । ह्यो॰ १<br>२६८-प्रतिवर्णशस्तुदोषोपशमनविधिकर  | णकयनम् । श्लो०१-३६                                                                        |
| २६९-मासादानद्शः । तत्र प्रासाद्नाम<br>२७०-मण्डपलक्षणादिकथनम् । तत्र स     | त्तिक्षपंकथनम् । श्लो॰१-५६.<br>तिविशातिक्षंच्याकमण्डयनामकथनम् । तल्लक्षणानि च ।           |
| २७१० र - २६.<br>२७१ - ऐक्ष्वाकमागधमित्रव्यराजवर्णनम्                      | 1 慰 0 %-30                                                                                |
| ५७३-अन्ध्रियवनम्ळच्छाना राजत्ववण                                          | । तत्र वंश्यनामकथनं च । श्ली०१-३६.<br>नं युगक्षयवर्णनं च। तत्र किछ्युगोत्पात्तिकथनम्।१-८१ |
| २७५-ाहरण्यगर्भप्रदानवानम् । महादानव<br>२७५-ाहरण्यगर्भप्रदानवाधः । श्लो०१  | षन च । तत्र तुलापुरुषद्गनप्रकारकाँयनम् । श्वी०१-७८.<br>-१९.                               |
| २७६-ब्रह्माण्डदानिविधिवणनम् । एतस्य<br>२७७-करुपपाद्पदानिविधिः । एतच्छ्रवण | रणश्रवणपठनफळकथनम् । श्लो०१-१९.<br>पठनफळम । श्लो०१-२२.                                     |

| dation Trust, Deini and eGangotri |                                                                               |  |  |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                   | अध्यायाङ्काः । विषयाः ।                                                       |  |  |  |
| 1                                 | २७८-गासहस्रदानप्रकारकयनम् । एतच्य्रवणपठनफलम् । श्ढो० १-२९.                    |  |  |  |
|                                   | २७९-हिरण्यकामचेनुद्रानप्रकारवर्णनम् । तत्र द्रानपा-ब्राह्मणवर्णनम् । १छो० १-१ |  |  |  |
|                                   | २८०-हिरण्याश्वदानविधिवर्णनम् । तत्र अवणपठनफलम् । श्लो० १-१६.                  |  |  |  |
|                                   | २८१-हिरण्याश्वरयप्रदानविधिकथनम् । १छो० १-१६.                                  |  |  |  |
|                                   | २८२-हिरण्यहस्तिरथप्रदानप्रकारवर्णनम् । तत्र श्रवणपठनफळम् । श्लो० १-१६.        |  |  |  |
|                                   | २८३-पश्चलाङ्गलपदानप्रकारकथनम् । २ळो० १-१९.                                    |  |  |  |
| 1                                 | २८४-हेमपृथिवीदानविधिवर्णनम् । तत्राख्यानश्रवणपठनक्षक्रथनम् २ळी० । १-२१        |  |  |  |
|                                   | २८९-विश्वचक्रप्रदानाविदिः । तत्र चक्रकरणप्रकारकथनम् । श्ळो० १-२३.             |  |  |  |
|                                   | २८६-हेमकरूपलतादानप्रकारवर्णनम् । तच्छ्रगणपठनफळकथनं च । १छो० १-१७.             |  |  |  |
|                                   | २८७-सप्तसागरप्रदानप्रकारः। दानफळं च। १छो० १-१६                                |  |  |  |
| 8                                 | 2 1 2 1 million from 1 to                                                     |  |  |  |
| ٤.                                |                                                                               |  |  |  |
|                                   | १९० -कल्पकथनम् । तत्रं कल्पनामसंख्यावःधनम् । बाह्मपाद्मपुराणश्रवणपठनफळम्।     |  |  |  |
|                                   | मत्स्यस्थान्तर्धानादिः।र्णनम् । १छो० १-२५.                                    |  |  |  |
|                                   | ६९१-मत्स्यपराणोक्तार्थसंग्रहः पठनफळश्रतिश्च । श्लो० १-३१                      |  |  |  |

1. marbyasya - dhvanih. } \$\frac{\frac{101}}{\frac{101}}! \text{Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 2 Seutinama aseriyah } \frac{\frac{101}}{\frac{101}} \text{3. Fit is a cull of the cull

श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ नमो भमवते वासुदेवाय ॥ प्रचण्डताण्डवाटोपे प्रक्षिप्ता येन दिगाजाः ॥ भवन्तु चरणाम्बुजाः ॥ १ ॥ पाताळादुत्पतिष्णोर्मकरवसतयो यस्य पुच्छाभिघातादूर्द्धं ब्रह्माण्डलण्डव्यतिकरविहितव्यत्ययेनापतन्ति ॥ त्स्यावतारे सकलवसुमतीमण्डलं व्यश्च वानास्तस्यास्यादिशिरतानां ध्वनिरपहरतादिश्यं वः श्वतीनाम् ॥ २ ॥ नारायणं नरोत्तमम् ॥ देशीं सरस्वतीं चैव ततो ज्यमुदीरयेत् ॥ ३ ॥ अजोऽपि यः क्रियायोगान्नारायण इति नमस्तरमें स्वयम्भुवे ॥ १ ॥ सृतमेकायमासीनं नैमिषारण्यवासिनः ॥ सुनयो दीर्घसत्रान्ते पप्रच्छदीर्घसंहिताम् ॥ २ ॥ प्रवृत्तासु पुराणीपु धम्यांसु छितासु च ॥ कथासु शौनका द्यारतु अभिनन्द्य सुदुर्सुदुः ॥ ३ ॥ कथितानि पुराणानि यान्यस्माकं त्वयानच कल्पानि श्रोतिमच्छामहे पुनः ॥ ४ ॥ कथं (सर्तर्ज) भगवाँ छोकः नाथश्चराच्रम् ॥ कस्माच भगवान्विष्णुर्मतस्य कपत्वमाश्रितः ॥ ५ ॥ भैरवत्वं भवस्यापि पुरारित्वं च केन हि ॥ कस्य हेतोः कपाछित्वं जगाम वृषभध्वजः ॥ ६ ॥ सर्वमेतत्समाचक्ष्व स्तत विस्तरशः क्रमात् ॥ त्वद्राक्येनामृतस्येव न तृप्तिरिह जायते ॥ ७ ॥ सूत उवाच ॥ पुण्यं पावित्रसायुप्यमिदानीं शृणुत यज्जगाद ग्राध्यः ॥ ८ ॥ पुरात्राजा मनुर्नाम चीर्णवान्विपुरुं तपः ॥ पुत्रे राज्यं समारोप्य क्षमावात्र्विनन्दनः ॥ ९ ॥ मरुयस्यैकदेशे तु सर्वात्मगुणसंयुतः ॥ समदुःखसुखो वीरः प्राप्तवान्योगमुत्तमम् ॥ १० ॥ बभूव वरदश्चास्य वर्षायुतराते गते ॥ वरं वृणीष्व प्रोवाच प्रीतः स कमलासनः ॥ ३१ ॥ एवम्कोऽत्रवीदाजा प्रणम्य स पितामहम् ॥ एकमेवाहामिच्छामि त्वतो वरमनुत्तमञ् ॥ १२ ॥ भूतप्रामस्य सर्वस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ भवेयं क्षिणायाले प्रख्ये समुपस्थिते ॥ १३ ॥ एवमास्त्विति विश्वातमा तत्रैवान्तरधीयत ॥ पुष्पवृष्टिः सुमइती 🔏 खात्पपात सुरापिता ॥ १४ ॥ कदाचिद्।श्रमे तस्य कुर्वतः पितृतर्पणम् ॥ पपात पाण्योरुपारि शुफरी जलसंयुता ॥ १५ ॥ हङ्घा तच्छफरीह्रपं स द्याङ् मंहीपातिः ॥ रक्षणायाकरोद्यतं स ति स्मन्करकोद् ।। १६ ॥ अहोरात्रेण चैकेन पोडशाङ्क छिनस्तृतः ॥ सोऽभवन्मत्स्य स्पेण पाहि पहिति चात्रवीत् ॥ ॥ १७ ॥ स तमादाय मिणिके प्राक्षिपज्ञ चारिणम् ॥ तत्रापि चैक्रात्रेण इस्तत्रयमवर्दत ॥ १८ ॥ पुनः प्राहार्त्तनाद्व

ालिताक्य

अल्यांक्ष

alod.

Sold Wills

सहस्रकिरणात्मजम् ॥ स मत्स्यः पाहि पाहीति त्वामहं शरणं गतः ॥ १९ ॥ ततः स कूपे तं मत्स्यं प्राहिणोद्विवनन्दनः ॥ यदा न माति तत्रापि कूपे मत्स्यः सरोवरे ॥ २० ॥ क्षिप्तोऽसौ पृथुतामागात्पुनयौजनसम्मिताम् ॥ तत्राप्याह पुनर्दीनः पाहि पाहि वैपोत्तम ॥ २१ ॥ ततः स मनुना क्षितो गंगायामप्यवर्द्धत ॥ यदा तदा मुमुद्दे तं प्राक्षिपन्मेदिनीपतिः ॥ २२ ॥ यदा समुद्रपिखं व्याप्यासे समुपस्थितः ॥ तदा प्राह्में में में में निर्मा को प्रिक्ष त्वमुस्थिरः ॥ २३ ॥ अथवा वासुदेवस्त्वमन्य ईटक्कथं भवेत् ॥ योजनायुतविंशत्या कस्य तुल्यं भवेद्रपुः ॥ २४ ॥ ज्ञातस्त्वं मृत्स्यरूपेण मां खेद्याति केञ्च ॥ इप्रीकेञ् जगञ्जाथ जगद्धाम नमोऽस्तु ते ॥ २५ ॥ एत्रमुक्तः स् अगवान्म-त्स्यरूपी जनांदेनः ॥ साधु साध्विति चोवाच सम्यण्ज्ञातस्त्वयानच ॥ २६ ॥ अचिरेणैव कालेन मेदिनी मेदिनीपते ॥ भविष्यति जुले मुद्रा स्शैलवनकानना ॥ २७ ॥ चौरिये सर्वदेवानां निकायन धिनिर्मिता ॥ मुद्दाजी विकायस्य रक्षणार्थे महीपते ॥ २८ ॥ स्वेदाण्ड नोद्धिदा य वै ये च जीवा जरायुजाः ॥ अस्यां निधाय सर्व्वास्ताननाथान्याहि सुवत ॥ २९ ॥ युगान्तवाताभिहता यदा भवति चीर्नुपे ॥ जुङ्गेऽस्मिन् मम राजेन्द्र तदेमां संयमिष्यति ॥ ३० ॥ ततो छयान्ते सर्वरूय स्थावरस्य चरस्य च ॥ प्रजापविस्तवं भविता जगतः पृथिवीपते ॥ ३३ ॥ एवं कृत्युगस्यादी सर्वज्ञो धृतिमान्तृपः ॥ मृन्यन्त्राधिपश्चापि द्वपूच्यो भविष्याति ॥ ३२ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे आदिसर्गे मन् विष्णुसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ छ ॥ सृत डवाच ॥ एवमुक्तो मनुस्तेन पप्रच्छ मधुसूद्नम् ॥ भगवन्कियद्भिर्वधिर्भविष्यत्य-न्त्राक्षयः ॥ १ ॥ सत्त्वानि च कथं नाथ रक्षिण्ये मधुसूद्न ॥ त्वया सह पुनर्योगः कथं वा भविता मम अद्यप्रभृतयनावृष्टिभीविष्यति महीतले ॥ यावद्वर्षशतं सात्रं दुभिक्षमशुभावहम् ॥ ३ ॥ ततोऽल्पसत्त्वक्षयदा रङ्मयः सप्तसप्तेभीविष्यन्ति प्रतप्ताङ्गारवर्णिनः ॥ ४ ॥ और्वान्छोऽपि विकृतिं गमिष्यति सुगक्षये ॥ विषाप्रिश्चापि पाताछात्संकर्षणमुखच्युतः ॥ भास्यापि छछाटोत्यतृतीयनयनानछः ॥ ५ ॥ त्रिजगित्रदेहन्क्षोभं समेष्यति महासुने ॥ एवं दग्धा मही सर्वा यदा स्याङ्गस्मसन्निभा ॥ ६ ॥ आकाश्मूष्मणा तप्तं भविष्यति प्रन्तप ॥ ततः सदेवनक्षत्रं जगद्यास्यिति संक्षयम् ॥ ७ ॥ संवत्ती भीमनादश्च द्रोणश्चण्डो वलाहकः

विद्युत्पताकः शोणस्तु सप्तेते लयवारिदाः ॥ ८ ॥ आम्रीयस्वदेसमभूतां भ्रात्रियन्ति मेदिनीम् ९॥ एतदेकार्णवं सर्वे करिष्यन्ति जगत्रयम् ॥ वेदनाविममां गृह्य सत्त्ववीजानि सवेज्ञः 90 मत्प्रदत्तेन सुत्रत ॥ संयम्य नावं मच्छुङ्गे मत्प्रभावाभिराक्षितः ॥ ११ ॥ एकः स्थास्यास देवेषु दुग्धेष्वि चतुरुंकिसमन्वितः ॥ १२ ॥ नर्मद्य च नदी पुण्या मार्कण्डेयो महानृषिः ॥ भवो वेदाः पुराणानि विद्याभिः सर्वितोवृतम् सार्द्धमिदं विश्वं स्थार्यत्यन्तरसंक्ष्ये ॥ एवमेकार्णवे जाते चाक्षुषान्तरसंक्षये ॥ १४ ॥ वेदान्प्रवर्त्तायिष्यामि त्वत्सर्गादौ योगं) वासुद्वप्रसाद्जम् ॥ अभ्यसन्यावदाभूतसंप्रवं मुनुरप्यास्थितो 11 99 11 शृङ्गी प्रादुर्बभूवाथ मृत्स्यरूपी जनाईनः ॥ १७ वासुदेवसुखोद्गते भूतान्सर्वान्समाकृष्य योगेनारोप्य धर्मवित् ॥ १८॥ भुजङ्गरज्वा मत्स्यस्य शृङ्गे नावमयोजयत् ॥ उपर्युपस्थितस्तस्याः प्राणिपत्य जनार्दनम् ॥ १९ ॥ आभूतसंष्ठवे तस्मिन्नतीते योगञ्जायिना ॥ पृष्टेन मनुना प्रोक्तं पुराणं मतस्यक्विपणा ॥ यद्भवाद्भः पुरा पृष्टः सृष्ट्यादिकमहं द्विजाः ॥ तदेवैकार्णवे तस्मिन्मनुः पप्रच्छ केशवम् ॥ ॥ २१ ॥ चैव वृंशान्मन्वन्तराणि च ॥ वृंश्यानुचरितं चैव भ्रुवनस्य च विस्तरम् चैव श्राद्धकरुपं च शाश्वतम् ॥ वर्णाश्रमविभागं च तथेष्टापूर्त्तसंज्ञितम् ॥ २३ ॥ देवतानां प्रातिष्ठादि यञ्चान्यदिद्यते भावे ॥ महाप्रलयकालान्त एतदासीत्तमोमयम् अविज्ञेयमविज्ञातं जगत्स्थासु चरिष्णु च ॥ ततः स्वयम्भूरव्यक्तः प्रभवः पुण्यकर्मणाम् ॥ २६ ॥ व्यञ्जयन्नेतद्खिलं प्रादु-॥ योऽतीन्द्रियः परो व्यक्तादृणुर्ज्यायान्सनातनः ॥ नारायण इति ख्यातः स एक स्वयमुद्धभौ ॥ २७ सिसृक्षुर्विविधं जगत् ॥ अप्र एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत् ॥ २८॥ तदेवाण्डं समभवद्धेमरूप्यमयं महत् ॥ संवत्सरसहस्रेण सूर्यायुत-

Amprop .

मत्स्य-

11211

St.

Secretary Axis

प्रविश्यांतर्महातेजाः स्वयमेवात्मसम्भवः॥ प्रभावाद्पि तद्वचात्या विष्णुत्वमगमत्पुनः ॥ शैठास्तस्याभवंस्तदा ॥ यदुल्बं तद्भूनमेघस्ताडितसङ्घातमण्डलम् ततः पुत्रो वांसेष्टश्चाभवत्पुनः प्रचताश्च

पुराण.

अ० इ

eco

11211

265

च दशमी पुनः ॥ अंगना इति विख्याता दशमी ब्रह्मणः सुता ॥ १२ ॥ मनुरुवाच ॥ बुद्धेर्मोहः समभवादीते यत्परिकीति कांधो बुद्धिनोम किमुच्यते ॥ १३ ॥ मत्स्य उत्राच ॥ सत्त्रं रजस्तमश्चेत्र ॥ कोचित्प्रधानीमत्याहुरव्यक्तमपरे जगुः ॥ एतदेन प्रजासृष्टिं 11 38 देवा विजाज्ञिरे ॥ एका मार्तिस्रयो भागा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ ख्यातिछोंकानां जायते सदा ॥ 99 प्रादुर्भवन्ति चान्यानि बुद्धिवशानि तु ॥ तथा क्रम्ब्जानि तु ॥ पायूपस्थं इस्तपादं वाक चेन्द्रियसंग्रहः ॥ १९ ॥ शब्दः स्पर्शश्च रूपं २० ॥ यन एकाद्शं तेषां कर्मबुद्धिगुणानितम् यस्मात्तन्मात्राः शरीरं तेनं संस्मृतम् ॥ ग्राध्यामानिवाजिष श्रीरी <u>मनः सृष्टि विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया ॥ आकृ।शं शब्दतन्मात्राद्धच्छव्दंगुणात्मकम् ॥२३॥आकाश्विकृतेर्वायुः शब्द्रप्पर्शगुणोऽअवत् ॥</u> ॥२% ॥ त्रिगुणं तिद्वकारेण तच्छन्द्रस्पर्शिह्तपवतं ॥ तेजोविकाराद्भवद्वारि राजंश्वत्रग्रुणम् ॥२५॥ ॥ श्रुमिस्तु गन्धतन्मात्राद्भूत्पञ्चगुणान्विता ॥ २६ ॥ त्रायो गन्धगुणा सा एभिः सम्पादितं अङ्के पुरुषः पञ्चित्रकः।। २७ ॥ ईश्वरेंच्छावर्शः सोऽपि जीवातमा कथ्यते बुधैः ॥ एवं पाईशकं प्रोक्तं शारीरिमह मानवे ॥२८॥ सांर्व्यं संरुपात्मकत्वाच किपछादिभिरुच्यते ॥ एतत्तत्त्वात्मकं कृत्वा जगद्वेधा अजीजनत् ॥२९॥ सावित्रीं छोकसृष्ट्यर्थे हृदि कृत्वा समास्थितः॥ ततः सञ्जपतस्तस्य भित्त्वा देहमकल्मषम् ॥३०॥ स्त्रीरूपमर्द्धमकरोद्द्धं पुरुषरूपवत्॥ज्ञातरूपा च सा ख्याता सावित्री च निगद्यते ॥ ३१ ॥ सर्स्वत्यथ गायत्री ब्रह्माणी च परन्तप ॥ ततः स्वदेहसम्भूतामात्मजामित्यकल्पयत् ॥३२ ॥ दृष्ट्वा तां व्याथितस्तावत्



मत्स्य-॥३॥

कामबाणार्दितो विभुः ॥ अहो रूपमहो रूपमिति चाह प्रजापितः ॥ ३३ ॥ ततो वार्षष्ठप्रमुखा भगिनीमिति चुकुशुः ॥ ब्रह्मा न किंचिद्दहरो तन्मुखालोकनादृते ॥ ३४ ॥ अहो रूपमहो रूपमिति प्राह पुनःपुनः ॥ ततः प्रणामनम्रां तां पुनरेवाभ्यलोकयत् ॥ ३५ ॥ अथ प्रदक्षिणं चक्रे सा पितुर्वरवर्णिनी ॥ पुत्रेभ्यो लिजतस्यास्य तद्भूपालोकनेच्छया ॥ ३६ ॥ आविभूतं ततो वक्त्रं विस्मयस्फ्रारदोष्टं च पाश्चात्यमुद्गात्ततः ॥ ३७ ॥ चतुर्थमभवत्पश्चाद्वामं कामश्राततुरम् ॥ ततोऽन्यद्भवत्तस्य कामातुरतया तथा ॥ ३८॥ उत्पतन्त्यास्तदाकारा आछोकनकुतूहछात् ॥ सृष्टचर्थं यत्कृतं तेन तपः परमदारूणम् ॥ ३९ ॥ तत्सर्वं नाज्ञामगमत्स्वस्रतोपगमेच्छया ॥ तेनोर्द्धं वक्त्रमभवत्पञ्चमं तस्य धीमतः ॥ आविभवजटाभिश्च तद्वकत्रं चावृणोत्प्रसुः ॥ ४० ॥ ततस्तानत्रविद्वा प्रजानात्मसमुद्धवाच ॥ प्रजाः सज्ज्वमभितः सदेवासुरमाञ्जवीः ॥४१॥ एवसुक्तास्ततः सर्वे ससृजुर्विविधाः प्रजाः ॥ गतेषु तेषु सृष्टचर्थे प्रणामावनतामिमाम् ॥४२ ॥ उपयेमे स विज्ञातमा ज्ञात रूपामनिन्दिताम् ॥ संबभूव तया सार्द्धमतिकामातुरो विभुः ॥ सङ्जां चकमे देवः यावदृब्द्शतं दिव्यं यथान्यः प्राक्कतो जनः॥ततःकालेन महता तस्याः पुत्रोऽभवन्मनुः॥४४॥स्वायम्भुव इति ख्यातः स विराडिति नः श्रुतम्॥ तद्भपगुणसामान्यादाधिपुरुष उच्यते ॥ ४५ ॥ वैराजा यत्र ते जाता बहुवः शंसितव्रताः ॥ स्वायम्भुवा महाभागाः सप्त सप्त तथापरे ॥४६ ॥ स्वारोचिषाद्याः सर्वे ते ब्रह्मतुल्यस्वरूपिणः ॥ औत्तिमप्रमुखास्तद्भद्येषां त्वं सप्तमोऽधुना ॥ ४७ ॥ इति श्रीमातस्ये महापुराणे आदिसर्गे मुखोत्पत्तिनामं तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ मनुरुवाच ॥ अहो कष्टतरं चैतदुङ्गजागमनं विभो ॥ कथं न दोषमगमत्कर्मणोनन पद्मभुः ॥ १ परस्परं च सम्बन्धः सगोत्राणामभ्रतकथम् ॥ वैवाहिकस्ततसुतानां छिन्धि में संज्ञायं विभो ॥२॥ मतस्य उवाच ॥ दिव्ययमादिसाष्टिस्तु रजोग्र-णसमुद्भवा ॥ अतीन्द्रियन्द्रिया तद्भद्तीन्द्रियश्रारिका ॥३॥ दिन्यतेजोमयी भूप दिन्यज्ञानसमुद्भवा ॥ न मत्येराभितः शक्या वक्तं वे मांसचक्ष-यथा भुजङ्गाः सर्पाणामाकाशं विश्वपिक्षणाम् ॥ विद्नित मार्ग दिव्यानां दिव्या एव न मानवाः ॥ ५ ॥ यस्मात्तस्मात्र राजेन्द्र तदिचारो नृणां शुभः

पुराण.

अ॰ ४

11 3 11

गायत्री ब्रह्मणस्तद्दङ्गभूता निगद्यते ॥ ७ ॥ अधिमूर्ति सूर्तिमिद्धीपि मिश्रुनि तित्प्रचिक्षिति । विशिश्चर्यत्र भगवांस्तत्र देवी सरस्वती ॥ भारती यत्र यत्रैव सत्र तत्र प्रजापतिः ॥ ८ ॥ यथातपो न रहित छायया हर्यते काचित् ॥ गायत्री ब्रह्मणः पार्श्व तथैव न विमुञ्जाते ॥९ ॥ विद्रााहीः स्मृतो ब्रह्मा सावित्री तद्धिंष्ठिता ॥ तस्मात्र किश्वदोषः स्यात्सावित्री गमने विभोः ॥ १० ॥ तथापि स्वसुतोपगमाद्भसा राज्ञाप कुसुमायुधम् ॥ ११ ॥ यस्मान्ममापि भवता मनः संक्षोभितं ज्ञारैः ॥ तस्मात्त्वदेहम-॥ ततः प्रसादयामास कामदेवश्चतुर्मुखम् ॥ न मामकारणे श्रप्तं त्वमिहाहीसे मानद् ॥ 93 अहमेवंविधः मृष्टस्त्वयैव चतुरानन ॥ इन्द्रियक्षोभजनकः सर्वेषामेव देहिनाम् ॥ १४ ॥ स्त्रीपुंसोरविचारेण मया सर्वत्र सर्वदा क्षोभ्यं मनः प्रयत्नेन त्वयैवोक्तं पुरा विभो ॥ १५/। तस्माद्नपराघोऽहं त्वया ज्ञातस्तया विभो ॥ कुरु प्रसादं भगवन्स्वज्ञारीराप्तये पुनः ॥ १६ ॥ त्रह्मोवाच ॥ वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते यादवान्त्रयसम्भवः ॥ रामो नाम यदा मत्त्यों मत्सत्त्वबलमाश्रितः ॥ १७ तद्रातुस्त्रत्समस्य त्वं तदा पुत्रत्वमेष्यासि ॥ १८ ॥ एवं श्रारिमासाद्य सुक्त्वा भोगानशेषतः ॥ ततो भरतवंज्ञान्ते भूत्वा वत्सनृपात्मर्जः ॥ १९ ॥ विद्याधराधिपत्यं च यावदाभूतप्तंष्ठवम् ॥ सुखानि धर्मतः प्राप्य मत्समीपं गमिष्यासि ॥२०॥ एवं शापप्रसादाभ्यामुपेतः कुसुमायुधः ।। शोकप्रमोदाभियुतो जगामं स यथागतम् ॥ २१ ॥ मनुरुवाच ॥ कोऽसौ यद्वरिति प्रोको यद्रंशे कामसम्भवः ॥ कथंच दग्धो रुद्रेण किमर्थं कुषुमायुधः ॥ २२ ॥ भरतस्यान्वये कस्य का च समाचक्ष्य मूलतः संशयो हि मे ॥ २३ ॥ मत्स्य उवाच ॥ या सा देहार्द्धसम्भूता गायत्री ब्रह्मवादिनी ॥ शतेन्द्रिया ॥ २४ ॥ रातिर्मनस्तपो बुद्धिर्महान्दिक्तम्भ्रमस्तथा ॥ ततः स शतरूपायां सप्तापत्यान्यजीजनत् ॥ २५ ॥ ये मरीच्याद्यः पुत्रा मानसास्तस्य धीमतः ॥ तेषामयमभूङोकः सर्वज्ञानात्मकः पुरा ॥ २६ ॥ तत्तोऽमृजद्वामदेवं त्रिज्ञू उवरधारिणम् ॥ षामिप पूर्वजम् ॥ २७ ॥ वामदेवस्तु भगवानसृजन्युखतो द्विजान् ॥ राजन्यानसृजद्वाद्वीर्विद्छ्द्वानूरुपादयोः ॥ २८ ॥ विद्युतोऽज्ञानिमेघांश्च

मत्स्य-

॥ छन्दांसि च ससर्जादी पूर्जन्यं च ततः परम् ॥ २९ ॥ ततः साध्यमणानी शिक्षिनेत्रानमु जत्यनः विनिवारितः ॥ तु सैन सृष्टिः प्रशस्यते ॥ एवं स्थितः स तेनादौ सृष्टेः स्थाणुरतोऽभवत् ॥३२॥ स्वायम्भुवं मनु ३३ नाम \$8 **उत्तान** याद्यात्तन यान्त्राप ॥ ३५ ॥ इत्तानपाद्रीऽजनयत्स्रनृतायां ,प्रजापतिः ॥ धुरो वर्षसङ्ख्राणि त्रीणि कृत्वा तपः पुरा दिव्यमाप ततः स्थानमचलं ब्रह्मणो वरात् ॥ तमेवं पुरतः कृत्वा धुतं सप्तर्षपः स्थिताः ॥ ३७ ॥ धःया नाम मनोः कन्या धुवाच्छिष्टमजी-जनत् ॥ अभिकन्या तु सुच्छाया शिष्टात्सा सुषुवे सुतान् ॥ ३८ ॥ कृपं रिपुंजयं वृत्तं वृकं च वृकते तसम् ॥ चक्षुपं सै रिपुञ्जयः ॥ ३९ ॥ वीरणस्यात्मजायां तु चुर्धुम् नुमजीजन्तु ॥ मनुवै राजकन्यायां नङ्कायां स चाक्षुषः ॥ ४०॥ ग्ररानकल्मषान् ॥ ऊरुः पूरुः ज्ञतद्यम्नस्तपस्वी सत्यवाग्चिवः ॥ ४१ ॥ आग्निष्टुद्तिरात्रश्च सुद्यम्नश्चापराजितः नङ्खायामजायत ॥ ४२ ॥ उरोरजनयत्पुत्रान्षडाभ्रेयी तु सुप्रभान् ॥ अभि सुप्रनतं रूपाति ऋतुपाङ्गरतं गयम् ॥ सुनीथा तु वेनमङ्गादजीजनत् ॥ वेनम्नयायिनं विप्रा ममन्थुस्तत्करादभूत् ॥ पृथुनीम महावेजाः स पुत्री र्द्धानस्तु मारीचं शिखण्डिन्यामजीजनत् ॥ हिषद्धीनात्पडामेथी धिषणाजनयत्स्तान् ॥ प्राचीनविहैषं साङ्गं युमं शुक्रं बलं शुभम् ॥४५॥ प्राचीनबर्हिभगवान्महानासीत्प्रजापतिः ॥ हविद्धानाः प्रजास्तेन बहवः सम्प्रवित्ताः ॥ ४६ ॥ सवूर्णायां तु सामुद्ध्यां द्शाधत्त सुतान्त्रभुः ॥ सर्ने प्रचेत्रमे नाम धनुर्वेदस्य पारगाः ॥ ४७ ॥ तत्तपोरक्षिता वृक्षा बभुर्छोके समन्ततः ॥ देवादेशाच तानिवरदृहद्वविनन्दन ॥ ४८ ॥ विश्वता ।। तेभ्यस्तु द्क्षमेकं सा पुत्रमय्यमजीजनत ।। ४९ ।। द्क्षाद्नन्तरं वृक्षानीषधानि च



LES

-3 · 1 · m

अ० 8

Ja

118

+ 21

सर्वशः ॥ अजीजनत्सोमकन्या नुद्री चन्द्रवर्ती तथा ॥ ५० ॥ सोमांशस्य च तस्यापि दशस्याज्ञीतिकोटयः ॥ तासां तु विस्तरं वश्ये छोके यः सुप्रातिष्टितः ॥ ५१ ॥ द्विपदेश्वाभवन्केचित्केचिद्वहुपदा न्गुः ॥ वलीमुलाः शृङ्कर्णाः कृणेपावरणास्तथा काचित्काचित्सिंहाननास्तथा। इनसूक्रमुखाः केचित्कचिंदुष्ट्रमुखास्तथा।।५३।। धर्मात्मा जनयामास म्छेच्छान्सर्वाननेकराः।। स सृष्ट्वा मनसा दक्षः स्त्रियः पश्चाद्जीजनत् ॥ ५४ ॥ द्दौ स द्श धर्माय कर्यपाय त्रयोद्श ॥ सप्तिवंशाति सोमाय ष्यादि ताभ्यः सुर्विमभूज्यात् ।। ५५ ॥ इति श्रीमातस्ये महापुराणे आदिसर्गे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ देवानां दानवानां च गन्धवीरगरक्षसाम् ॥ उत्पत्तिं विस्तरेणैव सूत ब्रहि यथातथम् ॥ १ ॥ सूत उवाच ॥ सङ्कलपाद्द्यीनात्सपद्यातपूर्वेषां सृष्टिरूच्यते त्त्राचेत्सादुर्ध्व सृष्टिमेथुनसम्भवा ।। २ ।। प्रजाः सृजाति व्यादिष्टः पूर्व दक्षः स्वयम्भवा ।। यथा ससर्ज चैवादौ तथैव शृणुत द्विजाः ।। ३ ।। यदा तु सुजतस्तस्य देविषगणपत्रगान् ।। न वृद्धिमगमञ्जोकस्तदा मैथुनयोगतः ।। दक्षः पुत्रसहन्नाणि पाञ्चजन्यामजीजनत् ।।४।। तांस्तु हङ्घा महाभागः सिसुक्षुविविधाः प्रजाः ।। नारदः प्रार्हं हर्यशान्द्रक्षपुत्रान्समागतान् ।। ५ ॥ सुवः प्रमाणं सर्वत्र ज्ञात्वोध्वमध एव च ॥ ततः सृष्टिं विशेषेण कुरुष्वमृषिसत्तमाः ॥ ६ ॥ ते तु तद्वचनं श्रुत्वा प्रयाताः सर्वतो दिशम् ॥ अद्यापि न निवर्त्तन्ते समुद्रादिव हर्यश्रेषु प्रणष्टेषु पुनर्दक्षः प्रजापातिः ।। वैरिण्यामेव पुत्राणां सहस्रमस्जतप्रभुः ।। ८ ।। ज्ञावला नाम ते नारदोऽनुगतान्त्राह पुनस्तानपूर्ववत्स तान् ।। ९ ।। भुवः प्रमाणं सर्वत्रं ज्ञात्वा भ्रातृनथो पुनः विशेषतः ॥ १० ॥ तेऽपि तेनैव मार्गेण जग्मुर्आतृपथा तदा ॥ ततः प्रभृति न भ्रातः कनियान्मार्गमिच्छाति तृत्परिवर्जयत् ॥ ११॥ ततस्तेषु विनष्टेषु षष्टिं कन्याः प्रजापतिः ॥ वैरिण्यां जनयामास दृक्षः प्राचेतसस्तथा ॥१२ ॥ प्रादात्स दृशः धर्माय कर्यपाय त्रयोद्शा। सप्तिवंशाति सोमाय चतुन्नोऽरिष्टनेमये ॥ १३ ॥ द्वे चैव भृगुपुत्राय द्वे कृशाश्वाय धीमते ॥ द्वे चैवाङ्गिरसे १४॥ शृणुच्यं देवमातृणां प्रजाविस्तरमादितः ॥ महत्यती वसुर्यामी छम्या ध्रैभानुरहन्धती

证验证

मत्स्य ॥ ५ ।

। धुमेप्त्न्यः समाख्यातास्तासां पुत्रान्निबोधत ॥ १६ ॥ विश्वेदेवास्तु विश्वायाः वियानजीजनत् ॥ मुरुत्वत्यां मुरुत्वन्तो वस्रोस्तु वस्रवस्तथा ॥ १७ ॥ आज्ञोस्तु आनवस्तद्धनसुदृत्तीयां सुदूर्त्तकाः ॥ उम्बायां घोषनामानो ागवीथी तु यामिजा ॥ १८ ॥ पृथिवीतस्रसम्भूतम<u>रुन्धत्यामजायत ॥ सङ्कल्पायास्तु सङ्कल्पो वृक्</u>कसृष्टिं निबोधत ॥ १९ ॥ ज्योतिष्मन्तस्तु ये देवा व्यापका सर्वतो दिशम् ॥ वसवस्ते समाल्यातास्तेषां सर्गं निबोधत ॥ २० ॥ अप्रेमे ध्रुवश्च सोमश्च धरश्चैवानिछोऽनछः ॥ प्रत्युपश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टो प्रकाित्तिताः ॥ २१ ॥ आपस्य प्रत्राश्चत्वारः शान्तो वै दण्ड एव च रिणः ॥ २२ ॥ ध्रवस्य कालः पुत्रस्तु वर्चाः सोमाद्जायत ॥ द्रविणो इन्यवाहश्च धरपुत्रावुभौ रमृतौ ॥ २३ रमणः शिशिरोऽपि च ॥ मनोहरा धरात्पुत्रानवापाथ हरैः सुता ॥ २४ ॥ शिवा मनोजवं पुत्रमविज्ञातगतिं तथा ॥ मित्रायगुणौ पुनः ॥ २५ ॥ अमिपुत्रः कुमारस्तु श्ररस्तम्बे व्यजायत ॥ तस्य आखो विशाखश्च नैगमयश्च कृतिकानां तु कार्तिकेयस्ततः स्मृतः ॥ प्रत्यूषस ऋषिः पुत्रो विधुनीमाथ देवलः ॥विश्वक्रमी प्रभासस्य पुत्रः शिल्पी सोऽमरवर्द्धकिः ॥ तुडागारामकूपेषु रुष्ट्रतः सावित्रश्च जयन्तश्च पिनाकी चापराजितः ॥ एते हुद्राः बहुरूपश्च ज्यम्बकश्च सुरेश्वरः ॥ २९॥ ॥ कोटयश्रवुराज्ञीतिस्तुत्वुत्राश्राक्षया ॥ ३०॥ एतेषां मानसानांतु त्रिशु छवरधारिणाम् रक्षां प्रकुर्वन्ति गणेश्वराः ॥ पुत्रपौत्रसुताश्चेते सुरभीगर्भसम्भवाः ॥ ३२ ॥ इति श्रीनात्स्ये महापुराणे आदिसर्गे वसुरुद्दान्ववायो नाम कृर्यप्रय प्रवक्ष्यामि पत्रीभ्यः पुत्रपौत्रकान् ॥ खदितिदितिदेनुश्चेव अरिष्टा सुरसा कद्र्विश्वा मुनिस्तद्रतासां प्रतात्रित्रोधत ॥ २ ॥ तुषिता नाम ये देवाश्वाक्षुष स्यान्तरे तथा ॥ १ ॥ सुरांभे बिन्ता तद्रताम्रा को घरशा इरा ॥ स्मृताः ॥ है ॥ इन्द्रो घाता भगस्त्वष्टा मित्रोऽथ वरुणे। यमः ॥ विवस्त्रान्सितिता पूषा अंशुम

पुराण.

11 4 11

विष्णुरेव च ॥ ४ ॥ एते सइम्रक्षिरणा आहित्या द्वाइश स्पृताः ॥ मारीचात्कर्यपादाप प्रतानहितिहत्तमाच् ॥ ५ ॥ प्रता देवपहरणाः स्मृताः ॥ एते देवगणा विपाः प्रतिमन्यन्तरेषु च ॥ ६ ॥ उत्पद्यन्ते प्रजीयन्ते कुरुषे कुरुषे तथैव छेभे कर्यपादिति नः श्रुतम् ॥ ७ ॥ हिरण्यकिश्पुं चैन हिरण्याक्षं तथैन च ॥ हिरण्यकिश्विमतद्वजातं पुत्रचतुष्टयम् ॥ ८ ॥ प्रह्लाद्श्रा-नुह्णादश्च संह्लादो ह्लाद एव च ॥ प्रह्लादपुत्र आयुष्मािक्जिबिबिष्कुळ एव च ॥ ९ ॥ विरोचनश्चतुर्थश्च स पुत्रशतं त्वासीद्वाणच्येष्ठं ततो द्विजाः ॥ १० ॥ धृतराष्ट्रहतथा सूर्यश्चन्द्रश्चद्रांशुतापनः ॥ निकुम्भनाभो गुर्वक्षः ष्णः ॥ १३ ॥ एतमाद्यास्तु बह्वो बाणज्येष्ठा गुणाधिकाः ॥ बाणः सहस्रबाहुश्च सर्व्वाह्यगणसंयुतः ॥ १२ ॥ तपसा तोषितो यस्य पुरे वसति शुरुभृत् ॥ महाकाङत्वमगमत्ताम्यं यश्च पिनाकिनः ॥ १३ ॥ हिरण्याक्षस्य पुत्रोऽभूदुळ्कः शकुनिस्तथा महानाभस्तथैत च ॥ १४ ॥ एतेभ्यः पुत्रपीत्राणां कोटयः सप्तप्तप्तितः ॥ महाबला महाकार्या नानारूपा महौजसः पुत्रशतं लेभे कुरुपपाद्वलर्धितम् ॥ विप्रचित्तिः प्रधानोऽभूद्येषां मध्ये महावलः ॥ १६ ॥ द्विमूर्द्धा शुक्रीनश्चैव अयोमुखः शम्बरश्च कृषिशो वामनस्तथा॥ १७॥ माधीचेर्मेषशंश्चि इरागर्भशिरास्तथा॥ विद्वावणश्च केतुश्च केतुवीर्यः शृतहरः ॥ १८॥ इन्द्रजित्मतिनिचै । वृत्रनाभस्तथै च ॥ पुक्रचक्रों महाबाहुर्वज्ञासस्तारकस्तथा ॥ १९ ॥ अधिलोमा पुलोमा च बिन्दुर्वाणो महासुरः स्वर्भानुर्वृपपर्वा च एवमाद्या द्नोः सताः ॥ २० ॥ स्वर्भानोस्तु प्रभा कन्या शची चैव पुछोमजा ॥ इपदानवी मियस्यांसीत्तथा मुन्दोद्द्री कुहुः ॥२१॥ श्राम्मिष्ठा सुन्द्री चैत्र चुन्द्रा च वृषपर्वणः॥ पुछोमा कालका चैत्र वैश्वानरस्ति हि ते॥२२॥बह्वपत्ये महासत्ये मारीचस्य परिश्र-है ॥ तयोः षष्टिसद्स्राणि दान गनामभूतपुरा ॥ २३ ॥ पौछोमान्काळकेयांश्च मारीचोऽजनयत्पुरा ॥ अवन्या येऽमराणां वै हिरण्यपुरवासिनः ॥ २४ ॥ चतुर्भुखाङ्ग्यनरास्ते इता निजयेन तु ॥ निर्पाचितिः सिंहिकोयान्सिहिकायामजीजनत् ॥ २५ ॥ हिरण्यकशिपोर्ये ने भागिनयास्र योद्श ॥ व्युंसः कल्पश्च राजेन्द्र नछो वातापिरेव च ॥ २६ ॥ इल्वछो नमुचिश्चेव श्रमृपश्चाजनस्तथा ॥ नाकः काछनाभश्च सरमाणस्तथेव

व्याया देश

हिरण्य पुर

मत्स्य-

च ॥ २७ ॥ कारुवीर्यश्च विरुपातो दुनुवंशविरुद्धनाः ॥ संद्वादस्य तु दैत्यस्य विवातकवन्त्राः स्पृताः ॥ गृहथ गोरंगरक्षताम् ॥ ये इता भुगमाश्रित्य त्वर्जुनेन रणाजिरे॥२९॥षट् कन्या जनयामास ताम्रा माराचिवविवतः ॥ शुकी इयेनी च भासी गृधिका ग्राचिः ॥ ३० ॥ ग्राकी ग्राकान्छकांश्र जनयामास धर्मतः ॥ इयेनी उथेनांस्तथा आसी कुररानप्यजीजनत् ॥ ३१ भ्रान्क्पोतांश्च पारावतविहद्गमान् ॥ इंससारसक्रोञ्चांश्च प्रवाञ्छिचिरजीजनत् ॥ ३२ ॥ अजाश्वमेषोष्ट्रखरान् सुग्रीवी चाप्यजीजनत् मिन्यरें प्रोक्तो विनतायां निबोधत ॥३३॥ गरुडेः पततां नाथः अरुणश्च पति विणाम् ॥ सीदामनी तथा कन्या येयं नभिस विश्वता ॥ ३४॥ सम्पातिश्च जटायुश्च अरुणस्य सुतावुभौ ॥ सम्पातिपुत्रो बश्चश्च ज्ञािष्ठगश्चापि विश्वतः ॥ ३५ ॥ ॥ सारसो रञ्जुपान्ध्य भेरुण्डश्वापि तत्सुताः ॥ ३६ ॥ तेषामनन्तमभवत्पाक्षिणां पुत्रपीत्रक्य भवत्पुरा ॥ ३७ ॥ सहस्राशिरसां कद्रः सहस्रं चापि सुत्रत ॥ प्रधानास्तेषु विख्याताः पद्विशातिररिन्दम॥ ३९ ॥ पुलापत्रम्हाप्स्रपृत्राष्ट्रवलाहकाः र्श्करोमा च बृहुको वामनः पाणितस्तथा ॥ कपिको दुर्भुलश्चापि पत्अकिरिति स्मृताः ॥ प्रायशो यत्प्ररा दुग्धं जनमेजयमान्दिरे ॥ ' ४२ ॥ रक्षोगणं कोधनशा भीमसेनादगात्सयम् ॥ ४३ ॥ इद्याणां च गणं तद्वद्वोमहिष्यो वराङ्गनाः ॥ सुराभजनयामास ॥ तथा किन्नरगन्यन्वीनरिष्टाजनयद्वदून् ॥ तु यक्षरक्षांभि जनयामास कोटिशः ॥ ४६ ॥ तत एकोनपञ्चाशन्मरुतः क्र्यपाहितिः ॥ जनयामास धर्मज्ञानसूर्वानम्रविद्यभ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे आदिसर्गे कश्यपान्वयो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ॥ ऋषय उत्तुः ॥ द्वितः प्रत्रार कथं जाता विर्नम् असापतेः कस्मात्ते सल्यमुत्तमम् ॥ १ ॥ सूत उनाच ॥ पुरा देवासुरे युद्धे इतेषु इरिगा सुरैः ।

गुराण-

थ ० १६

14 2 14

मम्॥२॥स्यमन्तपञ्चके क्षेत्रे सरस्वत्यास्तटे शुभे॥भर्तुराराधनपरा तप उमं चचार ह॥३॥तद कृच्छं चा-द्रायणादिकम्॥४॥ यावद्वध्रातं सायं जराशोकसमाकुला। ततः सा तपसा तप्ता वसिष्टादीनपृच्छत् ॥५॥कथयन्तु भवन्तों मे पुत्रशोकविनाशनम् ॥ ब्रवं सौभाग्यफलदामिहलाके परत्र च॥६॥ ऊचुर्वसिष्ठप्रमुखा मदनद्वादशीव्रतम् सुतानेकोनपश्चाराद्येन मद्नद्वाद्शांत्रतम् ॥ स्त मत्सकाज्ञानिबोधत यद्रिष्टादिभिः पूर्वं दितेः कथितमुत्तमम् विस्तरेण त्तद्वेदं स्थापयेदत्रणं कुम्भं सिततण्डुलपूरितम् नानाफलयुतं तद्दादिक्षदण्डसमान्वतम् 90 नानाअक्ष्यसमोपेतं सहरण्यं तु श्रितः ॥ ताष्रपात्रं गुडोपेतं कुर्याच्छकरयोपेतां पति तस्य च वामतः ॥ १३ ॥ गन्धं धूपं ततो द्याद्गीतं वाद्यं ॥ शुक्रपुष्पाक्षतितिलेरचियनम् असदनम् कामनाम्रो हरेखों स्नाप्येहुन्धवारिणा 3811 पादी सम्पूच्य जङ्घे सौभाग्यदाय च ॥ ऊरू स्मरायोति पुनर्भन्मथायोति वै कटिस् ॥ १६ ॥ स्वच्छोदरायेत्यदरमनङ्गयेत्यरो पद्ममुखायेति बाहू पञ्चशराय वै ॥ १७॥ नमः सर्वात्मने मौलिमर्चयेदिति केशवम् ॥ ततः प्रभाते तं कुम्भं ब्राह्मणाय निवेद्येत् त्राह्मणान्भोजयद्भित्तया स्वयं च छवणाहते ॥ भुक्त्वा तु दक्षिणां द्यादिमं मन्त्रमुद्रीरयेत् ॥ १९ ॥ सर्व 20 ॥ अनेन वत स्वपेत् द्वाद्यां भूतले तत्रव्योद्यां कामदेवं

米り米り米り米り米り

C36

मत्स्य-

11 9 11

विभूषणेः ॥ शुय्यागन्धादिकं द्यात्प्रीयतामित्युद्रिरयेत् ॥ २४ ॥ होमः शुक्कतिछैः कार्यः कामनामानि कीर्त्तयेत् ॥ गव्येन हृविषा तद्व त्पायसेन च धर्मवित् ॥ २५ ॥ विष्रेभ्यो भोजनं दद्याद्वित्तशाच्यं विवर्जयत् ॥ इक्षुद्ण्डानथे। द्यात्पुष्पमान्यश्च शक्तितः ॥ २६ ॥ यः कुय्य मुद्नद्वाद्श्यामिमाम् ॥ स सर्वपापनिम्ध्रंकः प्राप्नोति हरिसाम्यताम् ॥ २७ ॥ इह छोके वरान्पुत्रान्सीभाग्यफलमञ्जूते ॥ यः स्मरः संस्मृतो विष्णुरानन्दातमा महेश्वरः ॥ २८ ॥ सुखार्थी कामरूपेण स्मरेदुङ्कजमिश्वरम् ॥ एतच्छूत्वा चकरासी द्वितिः सर्वम्हो-षतः ॥ २९ ॥ कॅइयपो त्रतमाहाम्त्यादागत्य पर्या सुदा । चकार क्कज्ञां भ्रयो रूपयोवनज्ञातिनीम् ॥ ३० ॥ वरेराच्छन्द्यामास सा त वर्व ततो वरम् ॥ अत्र शक्तवधार्थीय समर्थमिमतौजसम् ॥ ३१ ॥ वरयामि महात्मानं सर्वामरिनपूर्नम् ॥ उवाच क्र्यपो वाक्यिमन्द्रहन्तार मूर्जितम् ॥ ३२ ॥ प्रदास्याम्यहमेवेह किन्त्वेतिकयतां शुभे ॥ आपस्तम्बः करोत्विधि पुत्रीयामद्य सुवते ॥ ३३ ॥ विधास्यामि ततो गर्भामिन्द्रशाहिन्यूदनम् ॥ अपिस्तम्बस्ततश्चके पुत्रेष्टि द्विणाधिकाम् ॥ ३४ ॥ इन्द्रशाहिभवस्वीते जुहाव च सविस्तरम् ॥ देवा सुमुद्धि देत्या विमुखाः स्युश्च दानवाः ॥ ३५ ॥ दित्यां गर्भमथा्घत्त कृश्यपः प्राहं तां पुनः ॥ त्वया यत्नो विधातव्यो हास्मिन् गर्भे वरानने ॥ ३६॥ संवत्सरञ्जतं त्वेकमस्मिन्नेव (तुपोवने ॥ सुन्ध्यायां नैव भोक्तव्यं श्राभिण्या वरवर्णिनि ॥ ३७ ॥ न स्थातव्यं न गन्तव्यं वृक्षमूळेषु सर्वदा ॥ नोपस्करेषूपारिशेन्मुसलोलुखलादिषु ॥ ३८ ॥ ज्लेच नावगाहेत शून्यागारंच वर्जयेत् ॥ वल्मीकायां न तिष्ठेत न चोहियमना भवेत् ॥३९ ॥ नाङ्गारेण न भस्मना ॥ न श्याखः सदा तिष्ठद्यायामं च विवर्जयेत् ॥ वर्जयत्कुल्हं लोकेर्गात्रभङ्गं तथैव च ॥ ४१ ॥ न मुक्तकेशा तिष्ठेत नाशुचिः स्यात्कदाचनं ॥ न शयीतोत्तर-न चापरिश्राः कचित् ॥ ४२ ॥ न बृह्मद्दीना नोद्दिमा न चार्द्रचरणा सती ॥ नामङ्गरूयां वदेद्राचं न च हास्याधिका भवेत ॥४३॥ कुर्योत्त गुरुश्रूषां नित्यं मुङ्गल्यतत्परा ॥ सुवर्षिधाभिः कोष्णेन वारिणा स्नानमाचरेत् ॥ ४४ ॥ कृतरक्षा सुभूषा च वास्तुपूजनतत्परा ॥ ति ष्टत्प्रसन्नवद्ना भत्तः प्रियहिते रता ॥ ४५ ॥ दान्शीख् तृतीयायां पार्वण्यं नक्तमाचरेत् ॥ इतिवृत्ते भवेन्नारी विशेषेण तु ग्रिभणी॥ ४६॥

पुराण\_

अ॰ ७

यस्तु तस्या भवेत्पुत्रः शीलायुर्वोद्धसंयुतः ॥ अन्यथा गर्भपतनमवाप्रोति न संश्यः ॥ १७॥ तस्मात्त्वमनया (वृत्त्या) गर्भेऽस्मिन्यत्माचर ॥ स्वस्त्यस्तु ते गमिष्यामि तथेत्युक्तस्तया पुनः ॥४८॥पञ्चतां सर्वभूतानां तत्रैवान्तरर्धायत ॥ ततः सा कञ्चपोक्तनं विधिना समतिष्टत ॥ ४९ ॥ अथ भीतस्तथेन्द्रोऽपि दितेः पार्श्वमुपागमत् ॥ विहाय देवसद्नं तच्छुश्रूषुरवास्थितः ॥ ५० ॥ दितेश्छिद्रान्तरप्रेप्सुरभवत्पाकशासनः ॥ विनीतोऽभवद्व्ययः प्रज्ञान्तवद्नो बहिः॥५१॥अजानान्कल तत्कार्य्यमात्मनः ग्रुभमाचरन्॥ ततो वर्षज्ञतान्ते सा न्यूने तु दिवसैस्त्रिभिः॥५२॥ मेने कृतार्थमात्मानं प्रीत्या विस्मितमानसा ॥ अकृत्वा पादयोः शौचं प्रसुप्ता मुक्तमुर्द्धजा ॥५३ ॥ निद्राभरसमाकान्ता दिवापरशिराः कचित् ॥ ततस्तदन्तरं छन्चा प्रविष्टस्तु राचीपातिः ॥ ५४ ॥ वज्रेण सप्तधा चक्रे तं गभ जिंदुशाधिपः ॥ ततः सप्तेव ते जाताः कुमाराः सूर्यवर्चसः॥५५ ॥ रुद्न्तः सप्त ते बाला निषिद्धा गिरिदारिणा ।। भूयोऽापी रुद्तश्चैतानेकैकं सप्तधा हारिः ॥ ५६ ॥ चिच्छेद वृत्रहन्ता वै पुनस्तदुद्रे स्थितः ॥ एवमेकोनपंचाशद्भत्वा ते रुरुदुर्भृशम् ॥ ५७ ॥ इन्द्रो निवारयामास मारोदिष्ट पुनः पुनः ॥ ततः स चिन्तयामास किमेतदिति वृत्रहा ॥ ५८॥ धुम्भेस्य कुस्य माहात्म्यात्पुनः सञ्जीवितास्त्वमी ॥ विदित्वा ध्यानयोगेन मदनद्भादशीफलम् ॥ ५९ ॥ नूनमेतत्परिणतमधुना कृष्णपूजनात् ॥ वज्रेणापि हताः सन्तो न विनाशमवाप्रयुः ॥६०॥ ए जोप्यनेकतामाप यस्मादुद्रगोऽप्यलम्॥अवच्या नूनमेते वै तस्मादेवा भवन्तिवाते॥६१॥ यस्मान्मा रुद्तेत्युक्ता रुद्न्तो गर्भसंस्थिताः ॥ मरुतो नाम ते नाम्ना भवन्तु मखभागिनः ॥ ६२ ॥ ततः प्रसाद्य पुनः ॥ (अर्थशास्त्र) समास्थाय मयैतहुष्कृतं कृतम् ॥ ६३ ॥ कृत्वा मरुद्धणं देवैः समानममराधिपः ॥ दितिं दिवम् ॥ इष्ठ ॥ यज्ञभागभुजो जाता मरुतस्ते ततो द्विजाः ॥ न जग्भुरैक्यमसुरैरतस्ते सुरवछभाः ॥ इ५ ॥ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे आदिसर्गे मुरुदुत्पत्तो मदनद्वादशीव्रतं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७.॥ ऋषय द्वः ॥ आदिसर्गश्च यः स्नृत कथितो विस्तरेण तु ॥ प्रतिस्गे च ये येषामधिपास्तान्वदस्व नः ॥ १ ॥ सूत उवाच ॥ यदाभिष्किः सकलधिराज्ये (पृथुर्धरित्र्यामधिषो नामधिपं चकार यज्ञवतानां तपसां च बिन्द्रम्॥२॥ नक्षव्रताराद्विज्वृक्षग्रुल्मलतावितानस्य च रुक्मगर्भः ॥ अपामधीशं



मत्स्य-

postales E

E-W

SE)

अवर्णे च तद्भत् ॥ ३॥ विष्णुं रवीणामधिषं र्सूनामांभे च लोकाधिपतिश्वकार ॥ प्रजापतीनामधिषं च दुर्भ चकार हाक्र दैत्याधिपानामथ दानवानां बह्वादमीक् च यमं पितृणाम् ॥ पिक्वाचरक्षःपशुभूतयक्षवेतालराजं गिरीणामीशं समुद्रं ससरिन्नद्वानाम् ॥ गन्धर्वविद्याधराकिन्नराणामीशं पुनिश्चित्ररथं चकार सर्पाधिपं तक्षकमादिदेश ॥ दिशां गजानामधिपं चकार र्गिन्द्रमेरावतनामध्यम् (सिंहे मृगाणां वृषभं) गवां च वृक्षे) पुनः सर्व्वनरूपतिनाम् ॥ ८॥ पितामहेः पूर्व्यमथाभ्यविश्वचैतानपुनः सर्व्वदिशाधिनाथाने ॥ ततोऽ धिपं दक्षिणतश्चकार सन्वेश्वरं राह्वपदाभिधानम् ॥स केत्मनतं च शिज्ञामीञ्चकार पश्चाद्धवनाण्डगर्भः ॥ १० ॥ हिरण्यरोमाणमुद्गिद्गीशं प्रजापतिर्देवसुतं चंकार त्रन्दहन्तरतं भ्वोऽभिरक्षाम् ॥ ११ ॥ चतुर्भिरेभिः पृथनामधेयो नृपोऽभिषिकः प्रथमं पृथिव्याम् ॥ गतेऽन्तरे चाक्षपनामधेये वैवस्वता प्रजापतिः सोऽस्य पराचरस्य बध्वय सूर्यान्वयवंशचिद्धः ।॥ १२ ॥ इति एवं श्रुत्वा पत्रिः पाह पुनरेव जनाईनम् मत्स्य उवाच ॥ मन्वन्तराणि राजेन्द्र मनूनां चरितं च यत् ॥ प्रमाणं चैव काळस्य तां सृष्टिं च समाप्ततः ॥ २ ॥ आसन्स्वायम्भुवान्तरं ॥ ३ ॥ सप्तेव ऋषयः पूर्वे ये मरीच्यादयः च ॥ ४ ॥ ज्योतिष्मान् द्यातिमान्इव्यो मेघा मेघातिथिर्वसुः ॥ प्रतिसर्गिमिमे कृत्वा जग्मुर्यत्परमं पदम् ॥ एतत्स्वायम्भुवं प्रोक्तं स्वारोचिषमतः परम् ॥ ६॥ स्वारोचिषस्य तनयाश्चत्वारो देववर्ज्ञसः ॥ न्भस्यप्रप्तिभानवः कार्त्तिवर्द्धनाः ॥ ७ ॥ द्त्तो निश्च्यवनस्तम्बः प्राणः कर्यप एव च ॥ ओवों वृहस्पतिश्चेव सर्तिते ऋषुपः स्मृताः ॥८॥ देवाश्च तुषिता नाम स्पृताः स्वारोचिषेऽन्तरे ॥ इस्तीन्द्रः सुकृतो सूर्त्तिरापो ज्योतिरयःसमयः ॥ ९ ॥ वृतिष्ठस्य सुताः सप्त ये प्रजापतयः।

पुराण,

अ०९

20 spale

9-

11611

स्मताः ॥ द्वितीयमेतत्कथितं मन्वन्तरमतः परम् ॥ १० ॥ औत्तिमीयं प्रवक्ष्यामि तथा मन्वन्तरं ग्रुभम् ॥ मनुनामीत्तिमयत्र दृशपुत्राव-जीजनत् ॥ ११ ॥ ईष ऊर्ज्ञश्च तर्ज्ञश्च राचिः ग्लाकस्तथेव च ॥ मधुश्च माध्यश्चेव नभस्योऽथ नभास्तथा तेषामुदारः कीर्विवर्द्धनः ॥ भावनास्तत्र देवाः स्युद्धर्जाः सप्तर्षयः स्पृताः कोंकुराण्डिश्र 11 35 11 दालभ्यश्च सितश्च सस्मितश्चेव सप्तेते योगवर्द्धनाः ॥ १४ ॥ मन्वन्तरं चतुर्थे तु विश्वतम् ॥ कविः पृथुस्तथैनाभिरकपिः तामस नाम १५ ॥ तथेव जल्पधीमानौ मुनयः सप्त तामसे ॥ साध्या देवगणा यत्र कथितास्तामसेऽन्तरे ॥ १६॥ अकल्मवस्तथा धन्वी तपोय्रहः त्रपोद्यतिप्रन्तपो ॥ तपोभोगी 99 धम्माचारस्ताः सदा ॥ १८ ॥ पश्चमस्य मनोस्तद्वद्वैवतस्यान्तरं शृणु ॥ देवबादुः सुबादुश्च पर्जन्यः सोमपो सुनिः स्ताश्वः सप्तेते ऋषयः स्मृताः ॥ देवाश्चाभ्रुतरनसस्तथा प्रकृतयः शुभाः ॥ २० ॥ अकृणस्तन्त्वद्शीं च वित्तवान् हव्यपः निर्मोहोऽथ प्रकाशकः ॥ २१ ॥ धम्भेवीर्य्यबलोपेता दशैते रैवतात्मजाः विवस्वानीतनामा च षष्ठे सप्तर्षयोऽपरे।। चाक्षुष्स्यान्तरे देवा छेखा नाम परिश्रुताः ॥ २३ ॥ ऋभवोऽध ऋभाद्याश्च वारिम-दिवौकसः ॥ चाक्ष्यस्यान्तरे प्रोक्ता देवानां पंच योनयः ॥ २८ ॥ क्र्यभृतयस्तुद्रचाक्ष्यस्य सुता दश् ॥ प्रोक्ताः स्वायम्भुवे वंशो ये मय। ते. परिकीर्वितम् ॥ सप्तमं तत्प्रवक्ष्यामि यद्भैवस्वतम् चयते ॥ २६ ॥ आत्रिश्चव वाश्वष्टश्च भरद्वाजरतथा योगी विश्वामित्रः प्रतापवान् ॥२७॥ जमद्गिश्च सप्तैते साम्प्रतं ये महर्षयः ॥ कृत्वा धुम्भव्यवस्थानं २८ ॥ साध्या विश्वे च रुद्धाश्च मरुतो वसवोऽश्विनौ ॥ आदित्याश्च सुरास्तद्वत्सप्त देवगणाः स्मृताः ॥२९॥ इक्ष्वाकु-प्रमुखाश्चारय दृशपुत्राः स्मृता भुवि ॥ मुन्वन्तरेषु सर्वेषु सप्त सप्त महर्षयः ॥ ३० ॥ कृत्वा धर्मव्यवस्थानं प्रयान्ति परमं पद्म् ॥ सावण्यस्य प्रवक्ष्यामि मनोभीवि तथान्तरम् ॥३१॥ अर्थत्थामा शरद्वांश्च कोशिको गालवस्तथा ॥ शतानन्दः काश्यपश्च रामश्च ऋषयः स्मृताः॥३२॥

सम्यक्ष

मत्स्यं-॥९॥

Elitos legit

चरिष्णुरीडचः सुमातिर्वसुः शुक्रश्च वीर्य्यवाच सम्प्रकीर्तिताः ॥ ३४ ॥ मेरुसावाणिं ब्रह्मसुर्मनुः ॥ षडूनं युगसाहस्रमेभिन्याप्तं नराधिप ॥ ॥ ३८ ॥ एते सह महापुराणे मन्वंतराजुकीर्त्तनं नाम नवमोऽध्यायः श्रीमात्स्ये ॥ इति पार्थिवाः पृथिवीयोगातपृथिवी पुरा सूत क्स्माद्वशीह नः 3 11 सुदुम्भुंखा प्रभार्थापहारकः लोकेऽप्यधर्म्मकुजातः निपेतुम्लेंच्छजात्यः ॥ 9 उत्पन्नो दक्षिणाद्धस्तात्सधनुः सञ्चारो गदी ॥ दिव्यतेजोमयवपुः सरत्नकवचाङ्गदः 11 90 कुल्वा वीक्ष्य भूतलम् ॥ दुग्धुमेवोद्यतः पृथुद्दीप्तश्रासनः ॥ ततः स्थित्वैकदेशे

पुराण.

अ0 90

उन्ग वेनावाय

अराज्य

1311

Brans 利利剂

31727 UN 90

Ruthur 9 material development

G SKG

॥ सर्वस्य जगतः ज्ञीत्रं स्थावरस्य चरस्य च ॥ १४॥ तथैव पृथुरप्यवद्द्राक्यमीप्सितं देहि सुत्रते जीवान्ति येन वै १५ ॥ तद्भ्रमभवच्छ्दं प्रजा मनुम् स्वायम्भव बृहस्पतिरभूत्पात्रं वेदस्तपो रसः ॥ दिवैश्व वसुधा दुग्धा दोग्धा मित्रस्तदाभवत् ॥ १६ ॥ दोग्घा पिनृणां राजतं अन्तकश्राभवहाग्धा देवानां तथा काञ्चन पात्रं बलम् ॥ विषं शीरं नागानां तक्षको वत्सकोऽभवत् ॥ ततो धृतराष्ट्रोऽभवत्प्रनः 98 दोग्धा अलाबुपात्रं शक्तपीडिनीम् ॥ २० विशेचनः ॥ प्राह्णाद्देस्तु तत्रासीन्माया दोग्धा पात्रे मायामभूद्धत्सः ॥ २२ ॥ प्रेत-कृत्वा वैश्रवणं वत्समामपात्रे महीपते युक्षेश्च वसुधा दुग्धा पुरान्तद्धांनमीप्साभिः तु ॥ २३ ॥ गन्धेनश्च पुरा दुग्धा वसुधा साप्त-सुमाछी वत्स एव धाराक्षिरमुल्बेणम् ॥ रीप्यनाभोऽभवद्देगधा ॥ २४ ॥ द्वाग्धा क्रस्तिचर्नाम नाट्यवेदस्य पारगः ॥ गिरिभिर्वसुधा दुग्धा रत्नानि वत्सं चैत्ररथं कृत्वा गन्धान्पझद्छे तथा दिन्यानि दोग्धा मेर्फ्महाचले ॥ वत्सोऽभाद्धेमवांस्तत्र पात्रे शैलमयं पुनः २६ ओषधानि च पार्खाञ्चपात्रे दोग्धा तु ज्ञारः पुष्परुताकुरुः ॥ २७ ॥ प्रक्षोऽभवत्ततो वत्सः क्षीरं छिन्नपरोहणम् ॥ एवमन्येश्व वसुधा तदा दुग्धा यथेप्सितम् ॥ २८ ॥ आयुर्धनानि सौरुयं च पृथौ राज्यं प्रशासिति दुः खशोकविवार्जे किंचितपृथी राजनि ज्ञासात प्रमुदिता ॥ नित्यं लोका 11 39 11 नोपसगेभयं स महाबलः ॥ अवस्तलं समं चक्रे लोकानां हितकाम्यया ॥ ३१ ॥ न पुरुषामदुर्गाणि ताः ॥ ३० ॥ धनुष्कोट्या च शैलेन्द्रानुत्सार्य नार्थशास्त्रस्य चाद्रः ॥ ३२ ॥ धर्मेकवासना लोकाः पृथी क्षयातिश्यदुः खं च यत्शीरं च मया तव ॥ ३३ ॥ येषां यत्र रुचिस्तत्तदेयं तेभ्यो विजानता ॥

Classification

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

चूर्वर

अनुराग-मोग

मत्स्य-

11 90 11

- 97 MD

निवेदितम् ॥ ३४ ॥ दुहितृत्वं गता यस्मात्पृथोर्धर्मवंतो मिही ॥ तदानुशगयोगाच पृथिवी विश्वता बुधैः ॥ ३५ ॥ इति श्रीमात्स्य महा-पुराणे वैन्याभिवर्णनो नाम दुशमाऽध्यायः ॥ १० ॥ छ।। ऋष्य ऊचुः ॥ आदित्यवंशमिखळं वद स्नुत यथाऋषम् ॥ सोमवंशं च तत्त्वज्ञ 🎇 यथावद्रक्तमहीस ।। १ ॥ स्नुत उवाच ।। विवस्वानकर्यपातपूर्वमदित्यामभवतसुतः ।। तस्य पत्नीत्रयं तद्रत्संज्ञा राज्ञी प्रभा तथा ॥ २ ॥ रैदतस्य सता राज्ञी रेवंतं सुबुवे सुतम्। प्रभा प्रभातं सुबुवे त्वाष्ट्री संज्ञा तथा मुनुम् ॥ ३ ॥ यमश्च यमुना चैव यमछी तु वश्चवतुः ॥ ततस्ते जो अधिमयं रूपमसहन्ती विवस्वतः ॥ ४ ॥ नार्षापुतपादयामास स्वर्शारीरादानिन्दिताम् ॥ त्वाष्टा स्वरूपरूपेण नाम्ना छायेति भामिनी ॥ ५ ॥ पुरतः संस्थितां हृष्ट्वा संज्ञा तां प्रत्यभाषत ।। छाये त्वं भज भर्तारमरमदीयं वरानने ।।६ ।। अपत्यानि मदीयानि मातृरनहेन पालय ॥ तथे-त्युक्त्वा तु सा देवमगमत्कापि सुत्रता॥७॥कामयामांस देवोऽपि संज्ञेयमित्रि चाद्ररात् ॥ जनयामास तस्यां तु पुत्रं च मनुह्वपिणम् ॥ ८ ॥ सवर्णत्वाच सावर्णिर्मनोर्वेवस्वतस्य च ॥ ततः शानि च तपती विधि चैन् ऋषेण तु ॥ ९ ॥ छायायी जनवामात संज्ञेयमिति भास्करः ॥ छाया स्वष्त्रेऽभ्यधिकं स्नेहं चक्रे मनौ तथा ॥ १० ॥ पूर्व्वा मुब्स्तु चक्षाम न यमः क्रोधमूर्व्छितः ॥ सन्तर्ज्यामास तदा दक्षिणम् ॥ ११ ॥ शशाप च यमं छाया भिसतः कृमिसंयुतः ॥ पादोऽयमेको भविता पूयशोणितविस्रवः ॥ १२ ॥ निवेदयामास पितुर्यमः ज्ञापादमींषतः ॥ निष्कारणमहं शप्तो मात्रा देवं सकोपया ॥ १३ ॥ बल्धावान्यया किञ्चिदुद्यतश्चरणः सकृत् ॥ मम शापमदाद्विभो ॥ १४ ॥ प्रायो न माता सारुमांक शापेनाहं यतो हतः ॥ देवोऽप्याह यमं भ्रयः किं करोमि मोर्ल्यात्कस्य न दुःखं स्याद्यवा कर्मसन्तातिः ॥ आनिवार्या भवस्यापि का कथाऽन्येषु जन्तुषु ॥ १६॥ क्रमीन्भक्षायेष्यति ॥ क्रेंद्रं च राधिरं चैव वत्सायमपनेष्यति ॥ १७॥ एवमुक्तस्तपस्तेषे यमस्तीवं महायज्ञाः ॥ गोकर्णतीर्थे वैराग्यात्फलपत्रा निलाज्ञानः ॥ १८ ॥ आराधय-महादेवं यावद्वर्षायुतायुतम् ॥ वरं प्रादान्महादेवः सन्तुष्टः ज्ञूलभृत्तदा ॥ १९ ॥ वन्ने जगतस्तु परीक्षणम् ॥ २० ॥ एवं स छोकपाछत्वमगमच्छूछपाणिनः

पुराण

अ० १

यम्

11901

1

0.3 18

विवस्वानथ तज्ज्ञात्वा संज्ञायाः कर्मचेष्टितम् चाधिपत्यं च धम्माधम्मर्स्य चानध् ॥ २१ रोषवान् ॥ २२ ॥ तम्रुवाच ततस्त्वष्टा सान्त्वपुर्वे द्विजोत्तमाः ॥ तवासहन्ती भगवनमहस्तीवं तमानुद्म् ॥ मत्सकाञ्चामिह्यगता ॥ निवारिता मया सा तु त्वया चैव दिवाकर ॥ २४ ॥ यस्माद्विज्ञाततया मत्सकाआंमेहागता प्रवेष्टुं न त्वमहीसि ॥ २५ ॥ एवमुक्ता जगामाथ मरुदेशमनिन्दिता ॥ वडवारूपमास्थाय भूतले सम्प्रतिष्ठिता ॥ २६ यद्यनुत्रहभागहम् ॥ अपनेष्यामि ते तेजो यन्त्रेकृत्वा दिवाकर ॥ २७ ॥ इत्वे तव करिष्यामि लोकानन्द्करं प्रभो रिवणा अभी कृत्वा दिवाकरम् ॥ २८॥ पृथक् चकार तत्तजेश्चकं विष्णोरकल्पयत् ॥ त्रिशूळं चापि रुद्रस्य वृत्रमिन्द्रस्य चाधिकम् ॥ दैत्यदानवसंहर्तुः सहस्रकिरणात्मकम् ॥ रूपं चाप्रतिमं चक्रे त्वष्टा पद्भ्यामृते महत् ॥ ३०॥ न ज्ञाकाय तद्द्रष्ट्र पाद्रूपं रवेः पुनः ॥ अर्ज्ञास्विप ततः पादो न कश्चित्कारयेत्क्वचित् ॥ ३१॥ यः करोति स पापिष्टां गतिमाप्नोति निन्दिताम् ॥ कुष्टरोगमवाप्नोति छोकेऽस्मिन्दुः स्रसंयुतः ॥ ३२ ॥ तस्माच धर्मकामार्थी चित्रेष्वायतनेषु च ॥ न काचित्कारयेत्पादौ देवदेवस्य धीमतः ॥ ३३ भूटोंकममराधिषः ॥ कामयमास कामात्तों मुख एव दिवाकरः ॥३४॥ अथह्येपेण महता तेजसा च समावृतः॥संज्ञा च मनसा क्षोभमगमद्रय विह्वला ॥ ३५ ॥ नासापुटाभ्यामुत्सृष्टं परोऽयमिति शृङ्खया ॥ तद्देतसस्ततो जाताविश्वनाविति निश्चितम् ॥ ३६ ॥ नासत्यो नासिकायतः ॥ ज्ञात्वा चिराच तं देवं सन्ताषेमगमत्परम् ॥ विमानेनागमत्स्वर्गं पत्या सह मुदान्विता ॥ ३७ मनुर्मेरावद्याप्यास्ते तपोधनः ॥ श्रुनिस्तपोबलादाप श्रद्धाम्यं ततः प्रनः ॥ ३८ ॥ यमुना तपती चैव पुनर्नद्यौ बभूवतुः ॥ तद्भत्कालत्वेन व्यवस्थिता ॥ ३९ ॥ मनोर्वेवस्वतस्यासन्द्रा पुत्रा महाबलाः ॥ इलस्तु प्रथमस्तेषां पुत्रेष्ट्यां समजायत ॥ ४० ॥ इक्ष्वाकुः कुशुनाभश्र आरेष्टो घृष्ट एव च ॥ नारिष्यन्तः कुरूषश्च शर्यातिश्च महाबलाः ॥ पृषप्रश्चाय नाभागः सर्वे अभिषिच्य मनुः पुत्रमिछं च्येष्ठं सधार्मिकः ॥ जगाम तपसे भूयः स महेन्द्रवनालयम्॥ ४२॥ अय दिग्जयसिद्धचर्थमिछः प्रायान्महीमिमाम् ॥

Mans dy-3

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

सभयः (क्षावः)

212401 Fin the valley of Syr-darya

मत्स्य-

11 99 11

25 29 ed

Je &

१ इति चिन्तयी दृष्टा इ० पा०।

पानि सर्वाणि क्यामृतः संप्रधर्षयन् ॥ ४३ ॥ जगामोपवनं शम्भोरङ्वाक्कृष्टः प्रतापवान् ॥ कल्पद्रमछताकीणी रमते यत्र देवेशः शम्भः सोमार्द्धशेखरः ॥ उमया समयस्तत्र पुरा श्रुरवणे कृतः ॥ ४५ ॥ पुत्राम सत्त्वं यत्किञ्चिदागमिष्यात स्त्रीत्वमेष्यति तत्सर्वे दशयोजनमण्डले ॥ ४६ ॥ अज्ञातसमयो राजा इलः श्रारवणे पुरा ॥ हयस्तदा ॥ ४७ ॥ पुरुषत्वं हतं सर्वे स्त्रीकृषे विस्मितो नृपः ॥ इस्त्रेति साऽभवन्नारी पीनोन्नतघनस्तनी ॥ ४८ ॥ पूर्णेन्द्रवदना तन्वी विलासोझासितेक्षणा ॥ ४९ ॥ मुलोन्नतायतभुजा नीलकुंचितमूर्द्धजा ॥ मृदुगम्भीरभाषिणी ॥ ५० ॥ इयामगौरेण वर्णेन इंसवारणगामिनी ॥ काम्मुंकभूयुगोपेता तनुताम्रनखाङ्करा ॥ तस्मिश्चिन्तयामास भामिनी ॥ को मे पिताथवा श्राता का मे माता भवेदिह ॥ ५२ ॥ कस्य भर्त्तरहं दत्ता कियद्वत्स्यामि भूतछे यन्ताति दृहंशे सामपुत्रेण साङ्गना ॥ ५३ ॥ इलाह्यपसमाक्षिप्तमनसा हर्श्वणिनीम् ॥ विचरतदातये यत्नमकरोत्कामपीडितः ॥ ५८ ॥ विशिष्टाकारवान्दण्डी सकमण्डलुपुस्तकः॥वेणुदण्डकृतानेकपवित्रकगणित्रकः॥५५॥द्विजकृपः शिर्खा ब्रह्म निगदन्कणंकुण्डलः ॥ बद्धभिश्रा 🎉 न्वितो युक्तेः समित्पुष्पक्कशोदकैः॥ ५६ ॥ किलाम्बिपन्वने तास्मित्राज्ञहाव स तामिलाम् ॥ बहिवेनस्यान्तरितः किल पादपमण्डले ॥ ५७ ॥ ससम्भ्रममकस्मात्तां सोपारुम्भामवावद्त् ॥ त्यक्तवाभिहोत्रशुश्यां क गता मन्द्रान्मम॥५८॥इयं विहारवेखा ते ह्यातिकामित साम्प्रतम्॥एह्ये ॥ पृथुसुश्रोणि सम्भ्रान्ता केन हेतुना ॥ ५९ ॥ इयं सायन्तनी वेला विहारस्येह वर्त्तते ॥ कृत्वीपलेपनं पुष्पैरलङ्कर गृहं मम ॥ ६० ॥ सा त्वत्रवीद्विस्मृताहं सर्वमेतत्तर्पाधन॥ आत्मानं त्वां च भत्तीरं कुछं च वृद् मेऽनघ॥६१॥ बुधः प्रोवाच तां तन्वीमिछा त्वं वरवर्णिनि॥ अहं च कामुको नाम बहुविद्यो बुधः स्मृतः ॥ ६२ ॥ तेजस्विनः कुछे जातः पिता मे ब्राह्मणाधिपः ॥ इति सा तस्य वचनात्प्रविष्टा म्। ६३ ॥ रत्नस्तम्भसमायुक्तं दिन्यमायाविनिर्मितम् ॥ इला कृतार्थमात्मानं मेने तद्भनस्थिता ॥ ६४ ॥ अहो वृत्तमहो

पुराण-

अ॰ ११

िजन्मा W इला = विद्य

निहार वेट्या

11 99 11

💥 महो कुलम् ॥ मम चास्य च मे भर्त्तरहो लावण्यमुत्तमम् ॥ ६५ ॥ रेमे च सा तेन सममतिकालमिला ततः ॥ भवने तथा ॥ ६६ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे बुधसङ्गमो नामैकार्श्रोऽध्यायः ॥ ११ ॥ छ ॥ सूत ॥ इक्षाकुप्रमुखा जम्मुस्तदा श्रारवणान्तिकम् ॥ १ ॥ ततस्ते रत्नपर्याणिकरणदीप्तकायामनुत्तमाम् ॥२॥ पर्याणप्रत्यभिज्ञानात्सर्वे विस्मयमागताः ॥ अयं चन्द्रप्रभौ नाम वाजी तस्य महात्मनः ॥३॥ अगुमद्दुवारूपमुत्तमं केन हेतुना ॥ ततस्तु मैत्रावरुणि पप्रच्छुस्ते (पुरोधसम् ॥ ४ ॥ किमित्येतद्धुचित्रं वद् त्रवीत्सर्वे दङ्घा तद्ध्यानचक्षुषा ॥ ५ ॥ समयः शम्भुद्यिताकृतः श्रवणे पुरा ॥ यः पुमान् प्रविशेद्त्र स नारीत्वमवाप्स्याते ॥ मुश्चोऽपि नारीत्वमगादाज्ञा सहैव तु ॥ पुनः पुरुषतामेति यथासी धनदोपमः ॥ ७ ॥ तथेव यतः कर्त्तव्यश्चाराध्येव पिनाकिनम् मानवा जम्मुर्यत्र देवा महेश्वरः ॥ ८ ॥ तुष्टुवुर्विविधैः स्तेत्रिः पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ ताबूचतुरस्ङ्बयोऽयं इक्ष्वाकोरश्वमधेन यत्फरुं स्यात्तदावयोः ॥ दत्त्वा किम्पुक्षो वीरः स भविष्यस्थसंशयम्॥ १०॥ तथेत्युकास्ततस्ते तु जग्मुर्वेवस्वतात्मजाः॥ इक्ष्वाकोश्वाश्वमेधेन चेळः किम्पुरुषोऽभवत् ॥ ११ ॥ मासमेकं पुमान् वीरः ह्या च मासमभूतपुनः ॥ बुधस्य भवने वत् ॥ १२ ॥ अजीजनत्पुत्रमेकमनेकग्रुणसंयुतम् ॥ बुधश्चोत्पाद्य तं पुत्रं स्वर्होकमगमत्ततः ॥ १३ ॥इङस्य नाम्ना तद्वर्षमिळावृतमभूत्तद्।॥ सोमार्कवंशयोरादाविछोऽभून्मनुनन्दनः ॥ १४ ॥ एवं पुरूरवाः पुंसोरभवद्वंशवर्द्धनः ॥ इक्ष्वाकुरकविश्तस्य तथैवोक्तस्तपोधनाः ॥ १५ ॥ इन्छः ॥ १६ ॥ उत्कलो वै पुत्रत्रयमभूत्सुद्यमस्यापराजितम् उत्करस्योत्करा नाम गयस्य तु गया मता ॥ १७ ॥ हरिताश्वस्य दिकपूर्वो विश्वता कुरुभिः सह ॥ प्रतिष्ठानेऽभिषिच्याथ स पुरू-॥ इक्ष्वाकुच्येष्ठदायादो मध्यदेशमवातवान् रवसं सतम् ॥ १८ ॥ जगामेछावृतं भोकुं विषे दिन्यफछाञ्चनम् पुत्रोऽभूच्छुचे। नाम मंहाबलः ॥ नाभागस्याम्बरीषस्तु धृष्टस्य च सुत्रत्रयम् ॥ २० ॥ धृतकेतुश्चित्रनाथो (णधृष्टश्च वीर्यवान् ॥

्रिव पूजा।

इलावत

नाम शर्यातेः सुकन्या चैव दारिका ॥ २१ ॥ आनर्तस्याभवत्पुत्रो रोचमानः प्रतापवान् ॥ आनर्ती नाम स्थळी ॥२२॥ रोचंमानस्य पुत्रोऽभूद्रेवो रैवत एव च ॥ ककुझी चापरं नाम ज्येष्ठः पुत्रज्ञातस्य च ॥ २३ ॥ रेवती तस्य सा कन्या भार्य्या रामस्य विश्रता ॥ करूपस्य तु कारूपा बहुवः प्रथिता भुवि ॥ २४ ॥ पृषश्चो गोवधाच्छूद्रो गुरुशापाद्जायत ॥ शृणुष्वमृषिसत्तमाः ॥ २५ ॥ इक्ष्वाकोः पुत्रतामाप विक्रक्षिनीम देवराट् ॥ ज्येष्ठः पुत्रशतस्यासीहश पश्च च तत्सुताः ॥ त्तरतस्ते तु जाताः पार्थिवसत्तमाः॥चतुर्दशोत्तरं चान्यच्छतमस्य तथाभवत्॥२७॥मेरोर्दक्षिणतो ये वै राजानः सम्प्रकः तिताः॥ ज्येष्टः ककुत्स्थो नाम्राभृत्तत्सतस्तु सुयोधनः॥२८॥तस्य पुत्रः पृथुर्नाम विश्वगश्च पृथोः सुतः॥इन्दुंस्तस्य च पुत्रोऽभूद्यवनाश्वस्ततोऽभवत् ॥ २९ ॥ श्राव-स्तश्च महातेजा वत्सकस्तत्सुतोऽभवत् ॥ निर्मिता येन श्रावस्ती गौडदेशे दिजोत्तमाः ॥ ३० ॥ श्रावस्ताद्बृहद्श्वोऽभृत्कुवछाश्वस्ततोऽ-भवत ॥ भ्रन्थुमारत्वमगमद्धन्धुनीम्रा इतः पुरा॥३१॥तस्य पुत्राह्मयो जाता इताथो दृण्ड एव च॥ कापेछाश्रश्च विरूपातो घीन्युमारिः प्रताप-वान ॥ ३२ ॥ हटाइवस्य प्रमोद्श्य हर्य्यइवस्तस्य चात्मजः ॥ हर्य्ववस्य निकुम्भोऽभूतंहताइवस्ततोऽभवत् रणाइवश्च संहताइवस्रतावुभौ ॥ युवनाइवो रणाइवस्य मान्धाता च ततोऽभवत् ॥ ३४॥ मान्धातुः पुरुकुत्सोऽभूद्रमेसेनश्च पाथिवः मुचुकुन्दश्च विरुपातः शृञ्जिच प्रतापवाच् ॥ ३५ ॥ पुरुकुत्सस्य पुत्रोऽभूद्रसुद् नर्मदापतिः ॥ सम्भूतिस्तस्य पुत्रोभूत्रियन्वा च ततोऽभ-वत् ॥ ३६ ॥ त्रिधन्वतः सुतो जातस्रय्यारुण इति स्मृतः ॥ तस्मात्सत्यत्रतो नाम तस्मात्सत्यस्थः स्मृतः ॥ ३७ ॥ तस्य पुत्रो हरिश्चन्द्रो हरिश्चन्द्राच रोहितः॥ रोहिताच वृको जातो वृकाद्वाहुरजायत ॥ ३८ ॥ सगरस्तस्य प्रत्रोऽभूद्वाजा परमधार्मिकः ॥ द्वे भागे सगरस्यापि प्रभा भाजुमती तथा॥३९॥ ताभ्यामाराधितः पूर्वमोर्गेऽग्निः पुत्रकाम्यया ॥ और्वस्तुष्टस्तयोः प्रादाद्यथेष्टं वरमुत्तमम् ॥४०॥ पुका पष्टिसहस्राणि सुतमेकं तथापरा ॥ गृहातु वंशकत्तारं प्रभाऽगृहाद्वहूंस्तदा ॥ ४१ ॥ एकं भानुमती पुत्रमगृहाद्समस्रसम् ॥ ततः १ आर्द्र इ० षा०।

सुषुवे यादवी प्रभा ॥ ४२ ॥ खनन्तः पृथिवीं दुग्धा विष्णुना येऽइनमार्गणे ॥ असमअसस्तु तनयो योऽग्रुमान्नाम विश्वतः तस्य पुत्रो दिछीपस्त दिछीपात भगीरथः ॥ येन भागीरथी गङ्गो तपः कृत्वावतारिता ॥ ४४ ॥ भगीरथस्य तनयो नाभाग इति विश्वतः ॥ नाभागस्याम्बरीषोऽभूतितन्धुद्वीपहततोऽभवत् ॥ ४५ ॥ तस्यायुतायुः पुत्रोऽभूदतुपर्गस्ततोऽभवत् ॥ तस्य कल्मापपादस्तु सर्वकर्मा ततः स्मृतः॥ ४६॥ तस्यानरण्यः पुत्रोऽभूनिम्नस्य सुतोऽभवत् ॥ निम्नपुत्रावुभौ जातावनीमत्रस्य नृपौ ॥ ४७ कृते नृपः ॥ रघोरभूदिलीपस्तु दिलीपाद्जकस्तथा ॥ ४८॥ दीर्घबाहुरजाजातश्चाजपालस्ततो नृपः ॥ ४९ ॥ नारायणात्मकाः सर्वे रामस्तेष्वयजोऽभवत् ॥ रावणान्तकरस्तद्भवयणां चरितं चके भागवसत्तमः ॥ तस्य पुत्रो कुश्रुखवाविश्वाकुकुछवर्द्धनौ ॥ ५१ ॥ अतिथिस्त कुशानि हो <del>ास्तरमान्नभास्तरमादजायत ॥ ५२ ॥ नुभुतः पुण्डरीकोऽभूत्क्षेमधन्या ततः स्मृतः ॥ तस्य पुत्रोऽभवद्वीरो देवानकिः प्रतापवान् ॥ ५३ ॥</del> अहीनगुस्तस्य सुतः सहस्राश्वस्ततः परः ॥ ततश्चन्द्रावछोकस्तु तारापीङ्स्ततोऽभवत् ॥५२॥ तस्यात्मनश्चन्द्रगिरिभांनुश्चन्द्रस्ततोऽभवत्॥ श्रुतायुरभवत्तरमाद्भारते यो निपातितः ॥ ५५ ॥ नलौ द्वावेव विख्याती विशे कञ्यपसम्भवे ॥ वीरसेनसुतस्तद्वन्नैषधश्च नराधिपः जिनो भूरिदक्षिणोः ॥ इक्ष्वाकुवंशपंभवाः प्राधान्येन प्रकीत्तिताः ॥ ५७ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सूर्यवंशानुकीर्त्तनं नाम ॥ छ ॥ मनुद्वाच ॥ भगवञ्छोतुमिच्छामि पितृणां वंशमुत्तमम् ॥ खेश्र श्राद्धदेवत्वं सोमस्य च विशेषतः ॥ १ मत्स्य उवाच ॥ इन्त ते कथयिष्यामि पितृणां वंश्वमुत्तमम् ॥ स्वर्गः पितृगणाः सप्त त्रयस्तेषाममूर्त्तयः ॥ २ ॥ मूर्तिमन्तोऽथ चत्वारः सर्वेषाम-मितौजसः ॥ अमूर्त्तयः पितृगणा वैराजस्य प्रजापतेः ॥ ३ ॥ यजन्ति यान्देवगणा वैराजा इति विश्वताः लोकान्सनातनान् ॥ ४ ॥ पुनर्बह्मादिनान्ते तु जायन्ते ब्रह्मवादिनः ॥ सम्प्राप्य तां स्मृतिं भूयो यीगे साङ्ख्यमनुत्तमम्

१ दिवि ते इ० पा० ।

41.0018

#1 010 Im

98118

न्ति योगेन पुनरावृत्तिदुर्छभाम् ॥ योगिनामेव देयानि तस्माच्छादानि दात्तिभिः ॥ ६ ॥ एतेषां मानती कन्या पत्नी हिमनतो मता ॥ मेनाकः अस्तिस्य दायादः क्रीश्वरतस्यायजोऽभवत् ॥ क्रींचद्दीपः स्वृतो येन चतुर्थो घृतत्तंवृतः ॥ ७ ॥ मेना च सुष्वे तिस्रः कन्या योगवतीस्ततः ॥ अस्ति स्व अ उमेकपर्णाऽपर्णा च तीववतपरायणाः ॥ ८ ॥ रुद्रस्येका सितस्येका जेगीषव्यस्य चापरा ॥ दत्ता हिमवता बाछाः सर्वा छोके तपोऽ धिकाः ॥ ९ ॥ ऋषय उचुः ॥ कस्मादाक्षायणी पूर्व दुराहात्मानमात्मना ॥ हिमवद्दुहिता तद्धत्कथं जाता महीतले ॥ १० ॥ संहरन्ती किसकासी सता वा ब्रह्मसूचना ॥ दक्षेण छोकजननी सूत विस्तरतो वद ॥ ११ ॥ सूत उवाच ॥ दक्षस्य यज्ञे वितते प्रभूतवरदक्षिणे ॥ समाइतेषु देवेषु प्रोवाच पित्रं सती ॥ १२ ॥ किमर्थं तात भर्ता मे यज्ञेऽस्मित्राभिमन्त्रितः ॥ अयोग्य इति तामाह दुर्शो यज्ञेषु शुरुभृत् ॥ १३ ॥ उपसंहारकृदुद्रस्तेनामङ्गरुभागयम् ॥ चुकोपाथ सती हेहं त्यक्ष्यामीति त्वदुद्रवम् ॥ १४ ॥ दुशानां त्वं च भिवता पितृणामेकपुत्रकः ॥ क्षत्रियत्वेऽश्वमेथे च रुद्रात्त्वं नाशमेष्याति ॥ १५ ॥ इत्युक्तवा योगमास्थाय स्वदेहोद्भवतेजता ॥ निर्देइन्ती तदात्वानं अ सरेवासरिक्तरेः ॥ १६ ॥ कि किमेतदिति प्रोक्ता गन्धर्वगणगुद्यकैः ॥ उपगम्यात्रविद्शः प्रणिपत्याथ दुःखितः ॥ १७ ॥ त्वपस्य जगतो माता जगत्सीभाग्यदेवता ॥ दुहितृत्वं गता देवि ममानुयहकाम्यया ॥ १८ ॥ न त्यया रहितं किं।चिद्रह्माण्डे सचराचरम् ॥ प्रसादं कुरु धर्मजे मित्युक्तिमहाईसि॥ १९॥प्राह देवी यदारव्यं तत्कार्यं मे न संज्ञायः॥किन्त्ववङ्यं त्वया मत्त्ये हतयज्ञेन ज्ञालिना॥२०॥प्रसादे लोकसृष्टचर्यं 🖫 र्भ तपः कार्यं ममान्तिके।। प्रजापतिस्तवं भविता दशानामङ्गजोऽप्यलम् ॥२१॥ मदंशेनाङ्गनाष्टिर्भविष्यन्त्यङ्गजास्तव ॥मत्सन्निधौ तपः कुवन्पा-प्स्यसे योगमुत्तमम् ॥ २२ ॥ एवमुक्तोऽब्रविद्सः केषु केषु मयानधे ॥तीर्थेषु च त्वं द्वष्टव्या स्तीतव्या कैश्व नामाभेः ॥ २३ ॥ देव्युवाच ॥ सर्वदा सर्वभृतेषु द्रष्टव्या सर्वतो भुवि ॥ सर्वलोकेषु यर्तिकचिद्रहितं न मया विना ॥ २४ ॥ तथापि येषु स्थानेषु द्रष्टव्या सिद्धिमीप्साभेः ॥ 💥 💃 स्मर्तव्या भूतिकामेर्वा तानि वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥ २५ ॥ वाराणस्यां विज्ञालाक्षी नैमिषे लिङ्गधारिणी ॥ प्रयागे लिखता देवी कामाक्षा गन्धमाद्ने ॥ २६ ॥ मानसे कुमुदा नाम विश्वकाया तथाम्बरे ॥ २७ ॥ गोमन्ते गोमती नाम मन्दरे कामचारिणी ॥ मदोत्कटा चैत्ररथे 🖟

जैयन्ती इस्तिनापुरे ॥ २८ ॥ कान्यकुन्ते तथा गौरी रम्भा मलयपर्वते ॥ एकाम्भके कीर्तिमती विश्वां विश्वेश्वरे विदुः ॥ २९ ॥ पुरुद्दृतीति केदारे मार्गदायिनी ॥ नेन्दा हिमवतः पृष्ठे गोकर्णे भद्रकार्णका ॥ ३० ॥ स्थानेश्वरे भनानी तु विल्वले विल्वपत्रिका ॥ श्रीहोठे माधवी नाम भद्दी भद्देश्वरे तथा ॥ ३१ ॥ जया वराह्मेले तु कामला कुमलालये ॥ रहिकात्यां च रुद्दाणी काली कालअरे गिरी महािछक्ने तु किपला मकीटे मुकुटे यही ॥ ज्ञालयामे महादेवी शिवलिक्ने जलिया ॥ ३२ ॥ मॉर्यापुर्यो कुमारी तु सन्ताने लिलता तथा ॥ बुत्पलाक्षी सेहम्राक्षे कम्लाक्षे महोत्पाला।। ३४।। गङ्गायां मङ्गला नाम विमला पुरषोत्तमे।। विपाशायाममोवाक्षी पाटला पुण्ड्वर्द्धने।। नारायणी सुपार्थे तै विक्टे अद्युन्द्री ॥ विषु हे विषु हा नाम कल्याणी मह्याचले ॥ ३६ ॥ गोदाश्रमे । त्रिवन्य तु भेजाद्वारे रातित्रिया ॥ ३७ ॥ शिवकुण्डे द्वारवत्यां तु दूरीधा वृन्दावने वने ॥ ३८ ॥ देनकी ५० मथुरायां तु पाताले परमेश्वरी ॥ वित्रहरे अत्या विन्ध्याधिवासिनी है। ३९ ॥ सह्याद्रावेकवीरा तु हरिश्चेन्द्रे तु चिन्द्रिक्षी ॥ रमणा रामत्थि तु यसुनायां द्विमृणावती ॥ ४० करवीरे महाछक्ष्मीरुपादेवी विनायके ॥ अरोगा वैद्यनाथे तु महाकाले महेश्वरी ि ४१ ॥ अभयत्यु जितीर्थेषु चामृता विन्ध्यकन्दरे ॥ माण्डव्ये माण्डेंबी नाम स्वाहा माहेश्वरे पुरे ॥ छर ॥ छागछाण्डे प्रचण्डी तु चिण्डका मकरन्द्के ॥ सोमेश्वरे चेरारोहा प्रभासे पुष्करावती ॥ ४३ ॥ देवमाता सरेह्वत्यां पारावरितटे मता ॥ महाख्ये महाभीगा पयोष्ण्यां पिद्धिक्षेशी ॥ ४४ ॥ सिहिंका कृतशीचे तु कार्तिकेये यशहकरी ॥ उत्पठावर्त्तके छोछा सुभद्रा शोणसंगमे ॥ ४५ ॥ माता सिंद्धपुरे छक्ष्मीरङ्गना भरताश्रमे ॥ जाउन्धरे विश्वमुखि तारा किंदिकन्धपर्वते ॥ ४६ ॥ विदास्त्रने पुष्टिमें या कार्मीरमण्डले ॥ भीमा देवी हिमादी तु पुष्टिविश्वश्वरे तथा ॥ ४७ ॥ कपालमोचने शुद्धिमाता कायावरीहणे ॥ अङ्घो द्धारे घ्वनिनीम धृतिः पिण्डारके तथा ॥ ४८ ॥ काला तु चन्द्रभागायामच्छोदे शिवकारिणी ॥वेणायाममृता नाम बद्यां मुर्वशी तथा ॥ ४९ ॥

१ कुन्जाम्ब्रके इ० पा० । २ सुनन्दातु इ० पा । विंध्सनि । ४ इमेंचन्द्र इ० पा० । ५ ऽसरकंटके इ० पा० । ६ धरा नाम इ० पा० ।



の米の

N24

11 98 II

A SO

A STATE OF THE STA

अपिधी चोत्तरकरों कुराद्वीप कुरादिका ॥ मृन्मथा हिम्हरे तु मुकुटे सत्यवादिनी ॥ ५० ॥ अश्वत्थे वन्दनीया तु निविवेशवणालये ॥ गायत्री वेदवद्ने पार्वती शिवसित्रिधी ॥ ५१ ॥ देवलोके तथेन्द्राणी ब्रह्मास्येषु सरस्वती ॥ सूर्याबम्बे प्रभा नाम मातृणां वैष्णानी मता ॥ ५२ ॥ अरुन्धती सतीनां तु रामासु च तिछोत्तमा ॥ चित्ते ब्रह्मकछा नाम शक्तिः सर्वशरीरिणाम् ॥ ५३॥ एतदुदेशतः प्रोक्तं नामापृशतसुत्तमम् ॥ अष्टीत्तरं च तीर्थानां शतमेतदुदाहृतम् ॥ ५४ ॥ यः स्मरेच्छृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ एषु तीर्थेषु यः कृत्वा स्नानं प्रश्यति मां नरः ॥५५॥ सर्वपापाविनिम्म्कः करुपं शिवपुरे वसेत् ॥ यस्तु मत्परमं कालं करोत्येतेषु मानवः ॥ ५६ ॥ स भित्त्वा ब्रह्मसद्नं पदमभ्योति आङ्करम् ॥ नाम्नामष्ट्यातं यस्तु श्रावयेच्छित्रसन्निघौ ॥ ५७ ॥ तृतीयायामथाष्ट्रम्यां बहुपुत्रो भवन्नरः ॥ गोदाने श्राद्धदाने वा अहन्यहाने वा बुधः॥५८ ॥ देवार्चनिवधो विद्रान्पठन्त्रह्माधिगच्छाति ॥ एवं वद्नती सा तत्र द्दाहात्मानम्प्रत्मना ॥ ५९ ॥ स्वायम्ध्रवोऽपि कालेन दक्षः प्राचेतसोऽ भवत् ॥ पार्वती साभवदेवी शिव रेहार्द्धधारिणी ॥ ६० ॥ मेनागर्भसपुरंपन्ना भुक्तिमुक्तिफलप्रपदा ॥ अकन्धती जपन्त्येतत्प्राप योगम नुत्तमम् ॥ ६१ ॥ पुरुखाश्च राजविंछोंके व्यजेयतामगात् ॥ ययातिः पुत्रलाभं च धन्लाभं च भागवः ॥ ६२ ॥ तथान्ये देवदैत्याश्च ब्राह्मणाः क्षत्रियास्तथा ॥ वैश्याः श्रृहाश्च बहुवः सिद्धिमीयुर्यथेप्तिताम् ॥ ६३ ॥ यत्रेतिह्निति तिहेतपूज्यते देवसित्रियौ ॥ न तत्र कदाचिद्पि जायते ॥ ६४ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे पितृवंशान्त्रये गौरीनामाष्टोत्तरशतकथनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ **छोकाः (सोमपथा) नाम यत्र मारीचनन्द्नाः** ॥ वर्त्तन्ते देविपत्रो देवा थान्भावयन्त्यलम् ॥ ३ ॥ अग्निष्वात्ता इति ख्याता युज्वाने। यत्र संस्थिताः ॥ अच्छोदा नाम तेषां तु मानसी कन्यका नदी ॥ २ ॥ अच्छोदं नाम च सरः पिट्राभिनिर्मितं पुरा अच्छोदा तु तपश्चक्रे दिव्यं वर्षसहस्रकम् ।। ३ ।। आजग्मुः पित्रस्तुष्टाः किल दातुं च तां वरम् ।। दिव्यस्तपघराः सर्वे दिव्यमाल्यान छेपनाः ॥ ४ ॥ सर्वे युवानो बिलनः कुसुमायुधसित्रभाः ॥ तन्मध्येऽमावसु नाम पितरं वीक्ष्य साङ्गना ॥ ५ ॥ वत्रे वराधिनी संगं कुसुमायुधपीडिता ।। योगाद्रष्टा तु सा तेन व्यभिचारेण भामिनी ।। ६ ।। धरां तु नारुपृशत्पूर्व पपाताय अवस्तले ॥ तिथावमावसुर्यस्या-

पुराण.

अ॰ १८

11 38 11

ibild स्था

र्जित स्ट्रिके

मिच्छां चक्रे न तां प्राते ।। ७ ।। धैयंण तस्य सा लोकैरमावास्योति विश्वता ।। पितृणां वर्स्थातस्यामक्षयकारकम् ॥ ८ दाऽधोषुखी दीना लिजता तपसः क्षयात्।। सा पितृन् प्रार्थयामास पुरे चात्मप्रसिद्धये ।। ९ ।। विल्पयमाना पितृभिरिद्युका तपस्विनी भविष्यमर्थमान्छोक्य देवकार्य च ते तदा ॥ १० ॥ इदमूचर्महाभागाः प्रसादशुभया गिरा ॥ तत्कर्मफलं भुज्यते वरवर्णिनि ॥ सद्यः फलान्त क्रम्मणि देवत्वे घेल्य प्राप्स्यसे प्रेत्य तत्फलम् ॥ अष्टाविंशे भवित्री त्वं द्वापेर मत्स्ययोनिजा ॥ १३ ॥ व्यतिक्रमात्पितृणां त्वं कृष्टं कुल्यवाप्स्यपि ॥ कन्या भूत्वा च लोकान्स्वाच् पुनराप्स्यासे दुर्लभान् ॥ वसोः कन्या त्वमवज्यं भविष्यप्ति ॥ 38 कमवाप्स्यित ॥ १६॥ द्वीपे तु बद्शीप्राये बाद्रायणमच्युतम् ॥ सर्वेद्मेके वहुधा विभाजिष्यति ते सुतः ॥ १६ ॥पौरवस्यात्मजौ द्वौ तु विचित्रवीर्यस्तनयस्तथा चित्राङ्कदो नृषः ॥ 1100 इमाबुत्पाच तनयो पद्यष्टकारूपा पितृ छोके भविष्यपि ॥ १८ ॥ नाम्रा सत्यवती छोके पितृ छेकि तथाष्टका ॥ आयुरारोग्यदा नित्यं सर्वकामफलपदा ॥ १९ ॥ भविष्यित परे काले नदीत्वं च गामिष्याति ॥ पुण्यतीया सरिच्छेषा लोके हाच्छोदनामिका ॥ २० ॥ इत्युक्तवा स गणस्तेषां तत्रैवान्तरधीयत ॥ साप्यवाप च तत्सर्वे फर्ड यदुदितं पुरा ॥ २१ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे पितृवंशानुकीर्तनं नाम चान्ये तु दिवि स्नान्त सुवर्चसः ॥ छोका बहिंपदो यत्र पित्रः सन्ति सुत्रताः विमानानि सहस्रशः ॥ सङ्कल्प्या बर्हिषो यत्र तिष्ठन्ति फलदायिनः ॥ २ ॥ यत्राभ्युदयशालासु मोदन्ते श्राद्धदायिनः ॥ यांश्र देवासुरगणा गन्धर्वाप्तरसां गणाः ॥ ३ ॥ यक्षरक्षोगणाश्चेव यजन्ति दिवि देवताः ॥ पुल्हत्यपुत्राः शतशस्त्रपोयोगसमिवताः ॥ मानसी दिवि विश्वता ॥ योगिनी योगमाता च **९** है।। सुखपं



॥ १५॥

७ ॥ उवाच देवो भविता व्यासपुत्रो थदा ख्रुकः ॥ भविता तस्य भार्या त्वं योगाचार्यस्य सुत्रते ॥ ८ ॥ पाञ्चाछाधिपतेदेया मानुषस्य त्वया तदा ॥ ९ ॥ जननी ब्रह्मदत्तस्य योगिषदा शम्भुभीविष्यांति च ते सुताः ॥ १० ॥ महात्मानो महाभागा गमिष्यांति परं पद्म ॥ सुमार्तमन्तः पितरो विसष्टस्य सुताः स्मृताः ॥ नाम्रा तु मानसाः सर्वे सर्वे ते धर्ममूर्त्तयः क्रीडांति यत्र ते श्राद्धदायिनः ॥ १३ ॥ ॥ १८ ॥ गौर्नाम कन्या येषां तु मानसी दिवि राजते ॥ शुक्रस्य द्यिता पत्नी साध्यानां मरीचिगभी नाम्ना तु लोका मार्त्तण्डमण्डले ॥ पितरो यत्र तिष्ठांति हविष्मंतोऽङ्गिरस्युताः ॥ च क्षात्रियसत्तमाः ॥ राज्ञां तु पितरस्ते वै स्वर्गमोक्षाः उपदाः ॥ १७ षत्नी द्यांश्रुमतः श्रेष्ठा स्त्रुषा पंचजनस्य च ॥ १८ ॥ जनन्यथ दिलीपस्य भगीरथपितामही ॥ कामभोगफलप्रदाः ॥ १९ ॥ सुरुवधा नाम पितरो यत्र तिष्ठन्ति सुत्रताः ॥ आज्यपा नाम लोकेषु कर्दमस्य प्रनापतेः ॥ वैश्यास्तानभावयांति च ॥ यत्र श्राद्धकृतः सर्वे पश्यंति युगपद्रताः ॥ २१ जन्मायुतैर्द्देष्टाननुभूतान्सहस्रहाः ॥ २२ ॥ एतेषां मानसी कन्या विरजा नाम विश्वता ॥ या पत्नी नहपर्यासीययातेर्जननी एकाष्टकाभवत्पश्चाद्वसूछोके गता सती।। त्रय एते गणाः प्रोक्ताश्चतुर्थं तु वदाम्यतः ।।२४।। छोकास्तु मानसा नाम ण्डोपरि संस्थिताः ॥ येषां तु मानसी कन्या नर्मदा नाम विश्वता।।२५।। सोमपा नाम पितरो यत्र तिष्टांति ज्ञाश्वताः ॥ ते तु ब्रह्मत्वं प्राप्य योगिनः

पुराण.

अ॰ १४

11 99 1

स्थिताः ॥ २७ ॥ नर्मदा नाम तेषां तु कन्या सीयवहा सरित्ना भूतानि यी पाष्यति स्रोक्षिणापथगामिनी ॥ २८॥ तेभ्यः सर्वे तु मनवः प्रजाः सर्गेषु निर्मिताः ॥ ज्ञात्वा श्राद्धानि कुर्वति धर्माभावेऽपि स्वद्रा ॥ २९ ॥ तेभ्य एव प्रनः प्राप्तुं प्रसादाद्योगसन्तितम् ॥ पितृणामादिसर्गे तु श्राद्धमेव विनिर्मितम् ॥ ३० ॥ सर्वेषां राजतं पात्रमथवा रजतान्वितम् ॥ इतं स्वधा प्ररोधाय पितृन प्रीणाति ॥ अग्नीषोमयमानां तु कार्यमाप्यायनं बुधः ॥ अग्रयभावेऽपि विप्रस्य पाणाविष जलेऽथवा ॥ ३२ ॥ अजाकर्णेऽश्वकर्णे वा वा सिंहिलांतिके ॥ पितृणामम्बरं स्थानं दक्षिणा दिक् प्रशस्यते ॥ ३३ ॥ प्राचीनावीतमुद्कं तिलाः सन्यांगमेव च च पाठीनं गोक्षीरं मधुरा रसाः ॥ ३४ ॥ खङ्गलोहामिपमधुकुश्च्याम(क्ष्मालयः ॥ यवनीवारमुद्रेक्षुशुक्रपुष्पानि च ॥ ॥ द्वेष्याणि संत्रवक्ष्यामि श्राद्धे वर्ष्यानि यानि तु ॥ ३६ ॥ मसूरश्रणनिष्यावराजमाष्कुसुंभिकाः ॥ पितृकार्येषु पयश्वानाविकं तथा पर्ञाबेल्वाकेंधत्त्रपारिभद्राटरूपकाः ॥ ३७ ॥ न देयः ॥ को द्रवोदारचणकाः कृषित्यं ॥ एतान्यपि न देयानि पितृभ्यः त्रियमिच्छता ॥ पितृन् श्रीणाति यो अत्तया ते पुनः पुष्टिं स्वर्गारोग्यं प्रजाफलम् ॥ देवकार्याद्षि पुनः पितृकार्यं विशिष्यते ॥ 80 शीत्रप्रसादास्त्वक्रोधा निइश्रह्माः स्थिरसोहृदाः ॥ ४१ ॥ ज्ञान्तात्मानः ज्ञान्वपराः आद्देवः स्मृतो राविः ॥ ४२ ॥ इविष्मतामाधिपत्ये एतद्रः सर्वमाख्यात सदा नृभिः ॥ ४३ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे पितृवंज्ञानुकत्तिनं नाम पंचद्ज्ञोऽध्यायः ॥ किर्त्तनीय सूत उवाच ॥ श्रुत्वेतत्सर्वमिखिलं मनुः पप्रच्छ केश्वम् ॥ श्राद्धे कालं च विविधं श्राद्धभेदं तथैव च वर्ज्या द्विजातयः ॥ कस्मिन्वासरभागे वा पितृभ्यः श्राद्धमाचरेत् ॥ २ ॥कस्मिन्दत्तं कथं याति श्राद्धं तु मधुसूद्नः ॥ विधिना केन कर्त्ताव्यं कथं प्रीणाति तत्पितृन् ॥ ३ ॥ मत्स्य उवाच ॥ कुर्यादृहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोद्केन वा ॥ प्योमूलफलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन् ॥

मत्स्य-॥ १६॥

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं श्राद्धमुच्यते ॥ नित्यं तावत्त्रवक्ष्यामि अध्यावाहनवर्ज्ञितम् ॥ ५ ॥ अदैवं तद्विज्ञानीयात्पार्वणं पर्वसु स्मृतम् ॥ 🎇 पार्वणं त्रिविधं प्रोक्तं शृषु तावन्महीपते ॥६॥ पार्वणे ये नियोज्यास्तु ताञ्छृणुष्व नराधिष ॥ पंचाप्तिः स्नातकश्चैव त्रिसुपर्णः पडांगवित् ॥७॥ श्रोत्रियः श्रोत्रियसुतो विधिवाक्यविशारदः ॥ सर्वज्ञो वेदविन्मन्त्री ज्ञातवंशः कुलान्वितः ॥ ८ ॥ पुराणवेत्ता धर्मज्ञः स्वाध्यायजपतत्परः ॥ शिवभक्तः पितृपरः सूर्यभक्तोऽथ वैष्णवः ॥ ९ ॥ ब्रह्मण्यो योगाविच्छांतो विजितात्मा च शोलवान् ॥ भोजयेचापि दौहित्रं यत्नतः विदंपति मातुरुं बन्धुमृत्विगाचार्यसोमपान् ॥ यश्च व्याकुरुते वानपं यश्च मीमांसतेऽध्वरम् सामस्वराविधिज्ञश्च पाङ्किपावनपावनः ॥ सामगो ब्रह्मचारी च वेद्युक्तोऽथ ब्रह्मवित् ॥ १२ ॥ यत्र ते भुअते श्राद्धे तदेव परमार्थवत् ॥ एते भोज्याः प्रयत्नेन वर्जनीयान्निबोध मे ॥ १३ ॥ पार्तितोऽभिशस्तः ऋविः पिशुनव्यङ्गरोगिणः ॥ कुनखी इयावद्नतश्च कुण्डगोला श्व-पाछकाः ॥ १४ ॥ परिवित्तिर्नियुक्तात्मा प्रमत्तोन्मत्तदारुणाः ॥ बैडाछीबदः र्रितश्च दम्भी देवछकादयः ॥ १५ ॥ कृतन्नान्नास्तिकांस्तद्वन्म्छे-त्रिशङ्कर्बुबेरद्राववीतद्रविडक्रोंकणाच् ॥ १६ ॥ वर्जयेछिङ्गिनः सर्वाञ्छादकाछे विशेषतः ॥ विनीतात्मा निमन्त्रयेत् ॥ ३७ ॥ निमन्त्रिताच् हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्द्रिजान् ॥ वायुभूतानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ ३८ ॥ दक्षिणं जानुमालभ्य त्वं मया तु निमन्त्रितः ॥ एवं निमन्त्र्य नियमं आवयेतिपतृबान्धवान् ॥ १९ ॥ अक्रोधनैः शौचपरैः सततं ब्रह्मचारिभिः ॥ भंवितव्यं भविद्रश्च मया च श्राद्धकारिणा ॥ २० ॥ पितृयज्ञं विनिर्वर्त्तर्य तर्पणारूयं तु योऽग्निमाच् ॥पिण्डान्वाहार्यकं कुर्याच्ह्रगद्धमिन्दुस्ये सदा ॥ २१ ॥ गोमयेनोपछिप्ते तु दक्षिणप्रवणे स्थले ॥ श्राद्धं समाचरेद्रत्तया गोष्ठे वा जलसन्निघौ ॥ २२ ॥ अग्रिमान्निर्वपेतिष्ट्यं चर्रं च समस्राष्ट्राभेः ॥ पितृभ्यो निर्वपामीति सर्व दक्षिणतो न्यसेत् ॥ २३ ॥ अभिचार्य्यं ततः कुर्यात्रिर्वापत्रयमयतः ॥ तेऽवि तस्यायताः

१ विद्यातिम् इ ० पा ० तत्र ज्ञानिनं संन्यासिनं चेत्यर्थः । १ पातितोऽभिश्वस्तः क्लीवान्धेत्येकाक्षराधिकः कवित्पाठः ।

पुराण अ० १६० १६

11 35 11

कार्याश्चतुरङ्गुरुविस्तृताः ॥ २४ ॥ द्वीत्रयं तु कुर्वीत खादिरं रजतान्वितम् ॥ रित्नमात्रं परिश्वरूणं हस्ताकारात्रमुत्तमम् ॥ डद्पात्रं च कांस्यं च मेक्षणं च सिमत्कुञ्चान्॥ तिलाः पात्राणि सद्वासो गन्धधूपानुलेपनम् ॥ २६॥ आह्रेरद्पसन्यं तु सर्वे दक्षिणतः ज्ञानैः॥ एवमासाद्य तत्सर्वे भवनस्यायतो भुवि॥२७॥गोमयेनोपछिप्तायां गोमूत्रेण तु मण्डलम्॥अञ्चलाभिः सपुष्पाभिस्तद्भ्यच्यापसम्यवत् ॥२८॥ विप्राणां क्षालयेत्पादावभिनन्य पुनः पुनः ॥ आसनेषूपकृतेषु दर्भवत्सु विधानवत् ॥ २९ ॥ उपस्पृष्टोदकान्विप्रानुपवेइयानु मन्त्रयेत् ॥ देवे पितृकृत्ये त्रीनेकैकमुभयत्र च ॥ ३० ॥ भोजयेदेश्विरोऽपीह न कुर्याद्विस्तरं बुयः ॥ दैवपूर्व नियोज्याय विप्रानर्घादिना बुयः॥३१॥ अमी कुर्यांदुजुज्ञातो विप्रैर्विप्रो यथाविधि ॥ स्वगृद्योक्तविधानेन कांस्ये कृत्या चकं ततः ॥३२॥अमीषोमयमानां तु कुर्यांद्राप्यायनं बुधः ॥ दक्षिणामौ प्रतीते वा य एकामिद्धिजात्तमः॥३३॥यज्ञोपवीती निर्वर्त्यं ततः पर्य्युक्षणादिकम्॥प्राचीनावीतिना क्रार्य्यमतः सर्वे विजानता ॥३४॥ पट् च तस्माद्धिः शेषात्पिण्डान्कृत्वा ततोद्कम्॥द्यादुद्कपात्रैस्तु सतिलं स्वृत्रपाणिना॥ ३५॥जान्वाच्य सव्यं यत्नेन दर्भयुको विमत्सरः॥ विधाय लेखा यत्नेन निर्वापेव्वने जनम्॥३६॥दक्षिणाभिमुखः कुर्यात्करे द्वी विधाय वै॥ निधाय पिण्डमेकैकं सर्वद्भेव्व कुमात्॥३७॥ निनयद्थ दर्भेषु नामगोत्रानुकीर्त्तनैः ॥तेषु दर्भेषु तं इस्तं निमृज्याछेपभागिनम् ॥३८॥ तथैव च ततः कुर्यात्षुनः प्रत्यवनेजनम् ॥ पर्डप्यू त्रुवनस्कृत्य गन्धभूपाईणादिभिः ॥ ३९ ॥ एवमावाद्य तत्सर्वे वेदमन्त्रैर्यथोदितैः ॥ एकाग्रेरेक एवं स्यानिर्वापा दार्विका तथा कृत्वान्तरे द्यात्पत्नीभ्योऽत्रं कुशेषु सः ॥ तद्वत्पिण्डादिकं कुर्य्याद्यवाह्नविसर्जनम् ॥ ४१ ॥ ततो गृहीत्वा ऋमेण तु ॥ तानेव वित्रान्त्रथमं प्राश्येद्यत्नतो नरः ॥ ४२ ॥ यस्माद्त्राद्धता मात्रा भक्षयन्ति द्विजातयः तस्मात्तचन्द्रसंक्षये ॥ ४३॥ पूर्वे दत्त्वा तु तद्धस्ते सपवित्रं तिलोद्कम् ॥ तात्पण्डांग्रं प्रयच्छेत स्वधैपामस्त्विति बूवन्॥४४॥ वर्णयन्भोजये -द्वं मिष्टं पूतं च सर्वदा ॥ वर्जयैत्क्रोधपरतां स्मरत्नारायणं इरिम्॥४६॥ तृप्ताच् ज्ञात्वा ततः कुर्याद्विकरं सार्वविणकम्॥ सोद्कं चात्रमुद्धत्य

मत्स्य-॥ ३७॥

सिछिछं प्रिसेपेद्धिति ॥ ४६ ॥ आचान्तेषु पुनर्दद्याम्मलपुष्पाक्षतोद्कम् ॥ स्वस्तिवाचनकं सर्वे पिण्डोपरि समाहरेत् ॥ ४७ ॥ देवायत्तं अप्रकृतित आद्धनाशोऽन्यथा अवेत् ॥ विसृज्य ब्राह्मणांस्तद्वत्तेषां कृत्वा प्रदाक्षणम्॥४८॥ दक्षिणां दिशमाकांक्षत्र पितृन्याचेत मानवः॥दातारो। अत्रिमवर्द्धन्तां वेदाः सन्तितरेव च ॥ ४९॥ अद्धा च नो मा व्यगमद्भद्व देयं च नोऽस्तिवाति॥ अत्रं च नो बहु अवेद्तियींश्च छभेमिह् ॥५०॥ याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कंचन ॥ एतदास्त्विति तत्त्रोक्तमन्वाहार्य्ये तु पार्वणम् ॥ ५१ निगद्यते ॥ पिण्डांस्तु गोऽजविष्रेभ्यो दद्याद्यौ जलेऽपि वा ॥ ५२ ॥ विष्रायतो वा विकिरेद्रयोभिरभिवाश्येत् प्राशयद्भिनयान्विता ॥ ५३ ॥ आघत्त पितरो गर्भमत्र सन्तानवर्द्धनम् ॥ तावडुच्छेपणं तिष्ठेद्यावृद्धित्रा विसर्जिताः ॥ ५४ कुर्यात्रिवृत्ते पितृकम्मंणि ॥ इष्टेः सह ततः ज्ञान्तो अञ्जीत पितृसेवितम् ॥ ५५ ॥ श्राद्धकुच्छाद्रभुक्चैव सर्वमेतद्भिवर्षयेत ५६ ॥ स्वाध्यायं कछहं चैत्र हिवास्वप्नं च सर्वहा ॥ अनेन विधिना निर्वपेत् ॥ ५७ ॥ कन्याकुम्भवृषस्थेऽर्के कृष्णपक्षेषु सर्वदा ॥ यत्र यत्र प्रदातव्यं सिपण्डीकरणात्परम् देयमित्रमता सदा ॥ ५८ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽग्निमच्छाद्धे श्राद्धकल्पो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि विष्णुना यदुदीरितम् ॥ श्राद्धं साधारणं नाम अक्तिमुक्तिफलपदम्॥ १॥ अयने विषुवे युग्मे सामान्ये चार्कसंक्रमे ॥ अमावा च ॥ २ ॥ आद्रांमचारोहिणीषु द्रव्यत्राह्मणसङ्गमे ॥ गजच्छायाव्यतीपाते विधिवैधृतिवासरे ॥ ३ ॥ वैशाखस्य 💥 ॥ पंचद्शी च मावस्य नभस्ये च त्रयोद्शी ॥ ४ ॥ युगाद्यः स्मृता ह्येता दृत्तस्याक्षय्यकारिकाः ॥ तथा मन्वन्तरादी च देयं श्राद्धं विज्ञानता ॥ ५ ॥ आश्वयुक्छुक्कनवमी द्वाद्शी कार्तिके तथा ॥ तृतीया चेत्रमासस्य तथा भाद्रपद्स्य च फाल्युनस्य ह्यमाबास्या पोषस्येकाद्शी तथा ॥ आषाहस्यापि दृशमी माचमासस्य सप्तमी ॥ ७.॥ पूर्णिमा ॥ कार्तिकी फाल्युनी चैत्री ज्येष्ठपंचद्क्षी सिता ॥ मन्वन्तराद्यश्चेता दत्तस्याक्षयकारिकाः ॥ ८ ॥ यस्यां

**प्रराण.** अ॰ १७

11 99 11

मास्ते दिवाकरः ॥ माघमातस्य सप्तम्यां सा तु स्याद्रथसप्तमी ॥ ९ ॥ पानीयमप्यत्र तिलेविमिश्रं द्यात्पित्भ्यः प्रयतो मनुष्यः॥श्राद्धं कृतं तिन समाः सहस्रं रहस्यमेतित्पतरो वद्नि॥ १०॥वैञ्चारूयामुपरागेषु तथोत्सवमहाख्ये॥तीर्थायतनगोष्ठेषु दीपोद्यानमृहेषु च॥३ १॥विकिष्प लिप्तेषु श्राद्धं देयं विजानता ॥ विप्रान् पूर्वे परे चाह्नि विनीतात्मा निमन्त्रयेत् ॥ १२ ॥ शिल्बृत्तगुणोपेतान्वयोरूपसमान्वितान् त्रींस्तथा पित्र्ये एकेकमुभयत्र वा॥ १३॥ भोजयेतमुद्धोऽपि न प्रसन्जेत विस्तरे॥ विश्वान्देवान्यवैः पुष्पेरभयचर्यास नपूर्वकम् ॥ १४॥ पूर्यत्पा-त्रयुग्मं तु स्थाप्य दर्भपिवित्रकम् ॥ शत्रो देवीत्यपः कुर्याद्यवोऽसीति यवानिष ॥ १५ ॥ गन्यपुष्पेश्च सम्पूच्य विञ्वेदेवास इत्याभ्यामावाह्य विकिरेद्यवान् ॥ १६ ॥ गन्चपुष्पैरलंकृत्य या दिव्येत्यव्यंमुतसृ नेत् ॥ अभ्यव्यं ताभ्यामुतसृष्टं पितृकार्यं समार-भेत् ॥ १७ ॥ दर्भासनं तु दत्त्वादौ त्रीणि पात्राणि पूरयेत् ॥ सपवित्राणि कृत्वादौ ज्ञाने देवीत्यपः क्षिपेत् कुर्याद्रन्धपुष्पादिकं पुनः ॥ पात्र वनरूपतिमयं तथा पर्णमयं पुनः ॥ १९ ॥ जलनं वाथ कुर्वीत तथा सागरसम्भवम् वापि पितृणां पात्रमुच्यते ॥ २० ॥ रजतस्य कथा वापि दर्शनं दानमेव दे ॥ राजतैभाजनेरेषामथवा रजतान्वितैः ॥ २१ दत्तमक्षयायोपकल्पते ॥ तथार्घिपिण्डभोज्यादे पिनुणां राजतं मतम् ॥ २२ ।। शिवनेत्रोद्भवं यस्मात्तस्मात्तिवत्रक्षभम् तद्यत्नेन देवकार्येषु वर्ज्ञयेत् ॥ २३ ॥ एवं पात्राणि संकल्प्य यथालाभं विमत्तरः ॥ या दिन्यैति पितुर्नामगौत्रेर्भकरो पितृनावाहायिष्यामि कुर्वित्युक्तस्तु तैः पुनः॥उज्ञान्तस्त्वा तथायन्तु ऋग्भ्यामावाह्यत्यितृत् ॥ २५ ॥ या दिव्येत्यव्यंमुतसृज्य दद्याद्गन्यादिकां स्ततः॥ इस्तात्तदुदकं पूर्वं दत्त्वा संस्रवमादितः॥२६॥वितृपात्रे निधायाथ न्युव्जमुत्तरतो न्यसेत् ॥ पितृभ्यः स्थानमसीति येत्॥२७॥तत्रापि पूर्ववत्कुर्यादिमिकार्यं विमत्सरः ॥ उभाभ्यामपि हस्ताभ्यामाहृत्य परिवेषयेत्॥ २८॥प्रज्ञान्ताचेतः सततं षतः ॥ गुणाढ्येः सूपशाकैस्तु नानाभक्ष्योर्वशेषतः ॥ २९ ॥ अत्रं तु सद्धिक्षीरं गोष्टृतं शर्करान्वितम् ॥ मासं प्रीणाति वै सर्वाच् पिट्टाने त्याह केशवः ॥ ३० ॥ द्रौ मासौ मत्स्यमांसेन त्रीन् मासान्हारिणेन तु ॥ औरश्रेणाथ चतुरः शाकुनेनाथ पंच

मत्स्य-

119611

छागमांसेन तृप्यन्ति पिरतस्तथा ॥ सप्त पार्षतमांसेन तथाष्टावेणजेन तु ॥ ३२ ॥ दश मासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषैः ॥ शशक्रमंजमां सेन मासानेकादशैव तु ॥ ३३ ॥ संवत्सरं तु गव्येन पयता पायसेन च ॥ रौरवेण च तृप्यन्ति मासान्पंच दशैव तु ॥ ३४ ॥ वाद्धीणंस-स्य मांसेन तृप्तिद्वीदश्वार्षिकी ॥ काछशाकेन चानन्ता खद्गमांसेन चैव हि ॥ ३५ ॥ यतिकचिन्मधुसंमिश्रं गोक्षीरं घृतपायसम् ॥ दत्तमक्षयमित्याहुः पितरः पूर्वदेवताः ॥ ३६ ॥ स्वाध्यायं श्रावयेतिपत्रयं पुराणान्याविलानि च ॥ ब्रह्मविष्णवर्करुद्राणां सुकानि च ॥ ३७ ॥ इन्द्रामिसोससूक्तानि पावनानि स्वशाकितः ॥ बृहद्रथन्तरं तद्रज्ज्येष्टसाम सरोहिणम् ॥ ३८ ॥ तथैव शान्तिकाच्यायं मधु ब्राह्मणमेव च ।। मण्डलं ब्राह्मणं तद्रत्यीतिकारि तु यत्पुनः ॥ ३९ ॥ वित्राणामात्मनश्चैव ततसर्वे समुद्दीरयेत् ॥ अक्तवत्सु ततस्तेषु भोजनोपा न्तिके नृप ॥ ४० ॥ सार्ववर्णिकमन्नाद्यं सन्नीयाप्टाव्य वारिणा ॥ समुत्सुब्रेद्धकवतामयतो विकिरद्धवि ॥ ४१ ॥ अग्निद्ग्यास्तु ये जीवा येऽ प्यदग्धाः कुळे मम ॥ भूमो दत्तेन तृष्यन्तु प्रयान्तु परमां गतिम् ॥ ४२ ॥ येषां न माता न पिता न बन्धुर्न गोत्रशुद्धिर्न तथात्रमस्ति॥ तत्तृ त्रयेऽत्रं भुवि दत्तमेतत्प्रयान्तु होकेषु सुखाय तद्भत् ॥ ४३ ॥ असंस्कृतप्रमीतानां त्यक्तानां कुल्योपिताम् ॥ उच्छिप्रभागधेयः स्यादभें विकिरयोश्व यः ॥ ४४ ॥ तृप्ता ज्ञात्वोदकं द्यात्सकृद्धिप्रकरे तथा ॥ उपछिते महीपृष्टे गोश्कृन्यूत्रवारिणा निधाय दर्भान्विधिवदक्षिणायान् प्रयत्नतः ॥ सर्ववेणेन चान्नेन पिण्डांस्तु पितृयज्ञवत् ॥ ४६ ॥ अवनेजनपूर्वे तु नामगोत्रेण मानवः॥ गन्ध्यू-पादिकं द्यात्कृत्वा प्रत्यवनेजनम् ॥ ४७॥ जान्वाच्य सव्यं सव्येन पाणिनाथ प्रदक्षिणम्॥ पित्र्यमानीय तत्कार्य्यं विधिवदर्भपाणिना ॥४८॥ दीपप्रज्वालनं तद्वत्कुर्यात्पुष्पार्चनं बुधः ॥ अथाचान्तेषु चाचम्य वारि द्यात्सक्वत्सकृत् ॥ ४९ ॥ अथ पुष्पाक्षतान्पश्चाद्क्षय्योद्कमेव च ॥ स्रतिलं नामगोत्रेण द्याच्छक्तया च दक्षिणाम्॥५०॥गोभूहिरण्यवासांसि भव्यानि ज्ञायनानि च।।द्याद्यादिष्टं विप्राणामात्मनः पितुरेव च॥५९॥ वित्तशाठचेन रहितः पितृभ्यः प्रीतिमावहन्॥ततः स्वधावाचनकं विश्वेदेवेषु चोदकम्॥५२॥दत्त्वाशीः प्रतिगृह्णीयाद्विश्वेभ्यः प्राङ्मुखो बुधः॥

१ व्याद्रया सिहस्य इ० पा०।

अघोराः पित्रः सन्तु सन्त्वित्युक्तः पुनर्द्विजैः॥५३॥गोत्रं तथा वर्द्धतां नस्तथेत्युक्तश्च तैः पुनः॥दातारो नोऽभिवर्द्धन्तामिति चैवमुदीरयेत्॥५४॥ एताः सत्याशिषः सन्तु सन्त्वित्युक्तश्च तैः पुनः॥स्वास्तवाचनकं कुर्यात्पिण्डानुद्धत्य भक्तितः॥५५॥ इच्छेपणं तु तत्तिष्टेद्यावद्वित्रा विसर्जिताः॥ ततो यहबाछं कुर्यादिति धर्मन्यवास्थितिः ॥ ५६ ॥ उच्छेषणं भूमिगतमानिह्मस्यास्तिकस्य च पितृभिनिंभितं पूर्वमेतदाप्यायनं सदा ॥ अपुत्राणां सपुत्राणां स्रीणामपि नराधिप परिगृद्योदपात्रकम् ॥ वाजे वाज इति जपन्कुशायेण विसर्जयेत् ॥ ५९ ॥ बहिः प्रदक्षिणान्कुर्यात्पदान्यद्यावनुवजन् पुत्रभार्यासमिन्वतः ॥ ६० ॥ निवृत्य प्रणिपत्याथ पर्यपुक्ष्यामि समन्त्रवत् ॥ वैश्वदेवं प्रकुर्वति नैत्यकं बलिमेव च वान्ते सभृत्यसुतवान्धवः ॥ भुञ्जीतातिथिसंयुक्तः सर्वे पितृनिषेवितम् ॥ ६२ ॥ एतज्ञानुपनीतोऽपि कुर्यात्सर्वेषु पर्वसु नाम सर्वेकामफलप्रदम् ॥ ६३ ॥ भार्याविरहितोऽप्येतत्त्रवासस्थोऽपि भक्तिमान् ॥ ज्ञाद्वोऽप्यमन्त्रवत्कुर्यादनेन विधिना बुधः ॥ ६४ तृतीयमाभ्यद्यिकं वृद्धिश्राद्धं तदुच्यते ॥ उत्सवानन्द्सम्भारे यज्ञोद्वाहाद्धीमङ्गले ॥ ६५ ॥ मातरः प्रथमं पूज्याः वितरस्तद्नन्तरम् मातामहा राजन् विश्वेदेवास्त्थेव च ॥ ६६ ॥ प्रदक्षिणोपचारेण द्ध्यक्षतफ्छोदकैः ॥ प्राङ्घुखो निर्वपेत्विण्डान् दूर्वया च कुरैार्युतान् ॥ ६७ ॥ सम्पन्नमित्यभ्युद्ये द्याद्र्यं द्रयोद्द्योः ॥ युग्मा द्विजातयः पूज्या वस्त्रकार्त्तस्वरादिभिः ॥६८॥ तिलार्थस्तु यवैः कार्यो नान्दीज्ञान्दानुपूर्वकः॥ माङ्गल्यानि च सर्वाणि वाचयेद्विजपुङ्गवैः॥६९॥एवं ज्ञुद्दोपि सामान्यवृद्धिश्राद्धेऽपि सर्वदा ॥ नमस्कारेण मन्त्रेण कुर्यादामान्नतः सदा ॥७०॥ दानप्रधानः श्रुद्रः स्यादित्याह् भगवान्त्रभुः ॥ दानेन सर्वकामाप्तिरस्य सञ्जायते यतः ॥ ७१ ॥ इति श्रीमात्ये कीर्तनं नाम सतद्शोऽध्यायः ॥ १७ ॥ छ ॥ स्तत उवाच ॥ एकोदिष्टमतो वक्ष्ये युदुक्तं चक्रपाणिना पितर्यपि ॥ १ ॥ दशाहं शावमाशीचं ब्राह्मणेषु विधीयते ॥ क्षत्रियेषु दश द्वे च पक्षं वैश्येषु चैव हि १ कमें इ० पा॰।

मत्स्य-'१९॥

ण्डेषु विधियते ॥ नैशं वाक्रतच्रडस्य त्रिरात्रं परतः स्मृतम् ॥ ३ ॥ जननेऽप्येवमेव स्यात्सर्ववर्णेषु सर्वदा ॥ तथास्थिसंचयादृद्धंमंगस्पर्शी विधियते ॥ ४ ॥ प्रेताय पिण्डदानं तु द्वादशाहं समाचरेत् ॥ पाथेयं तस्य तत्प्रोक्तं यतः प्रीतिकरं महत् ॥ ५ ॥ तस्मात्प्रेतपुरं प्रेतो द्वादशाहं न नीयते ॥ गृहं पुत्रं कलतं च द्वादशाहं प्रपश्यति ॥ ६ ॥ तस्मात्रिधेयमाकाशे दशरात्रं प्रयस्तथा ॥ स्वदंाहोपशान्त्यर्थमध्यश्र-मिनाशनम् ॥ ७॥ तत एकाद्शाहे तु द्विजानेकाद्शैव तु ॥ क्षत्रादिः स्नुतकान्ते तु भोजयेद्युतो द्विजान् ॥ ८॥ द्वितीयेऽह्नि पुनस्तद्वदे-कोद्दिष्टं समाचरेत् ॥ आवाहनात्रोकरणं देवहीनं विधानतः ॥ ९ ॥ एकं पवित्रमेकोऽर्घ एकः पिण्डो विधीयते ॥ उपतिष्ठतामित्येतदेयं पश्चा-त्तिछोद्कम् ॥ १०॥ स्विदतं विकिरेद्ब्याद्विसर्गे चाभिरम्यताम् ॥ शेषं पूर्ववद्त्रापि कार्य्यं वेद्विद्। पितुः ॥ १ १ ॥ अनेन विधिना सर्वमनुमासं समाचरेत् ॥ सृतकान्ताद्वितीयेऽह्नि श्रय्यां दद्याद्विछक्षणाम् ॥ १२ ॥ काञ्चनं पुरुषं तद्वत्फछवस्त्रसमन्विताम् ॥ सम्पूज्य नानाभरणभूषणैः ॥ १३ ॥ वृषोत्सर्गे प्रकुर्वीत देया च किपछा शुभा ॥ उदकुम्भश्च दातव्यो भक्ष्यभोज्यसमन्दितः ॥ १४ ॥ यावद्वदं नरश्रेष्ठ सातिलोदकपूर्वकम् ॥ ततः संवत्सरे पूर्णे सिपण्डीकरणं भवेत्॥ १६॥ सापण्डीकरणादूर्ध्वं प्रेतः पार्वणभाग्भवेत् ॥वृद्धिपूर्वेषु योग्यश्च गृहस्थश्च भवेत्ततः ॥ १६ ॥ सिपण्डीकरणे श्राद्धे देवपूर्वं नियोजयत् ॥ पितृनेवासयेत्तत्र पृथक् प्रतं विनिर्दिशेत् ॥ १७ ॥ गन्धोदक-तिर्देर्युक्तं कुर्यात्पात्रचतुष्टयम् ॥ अर्घार्थं पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत् ॥ १८॥ तद्रत्सङ्ग ल्प्य प्रदस्तथा ॥ ये समाना इति द्वाभ्यामन्त्यं तु विभजेत्रिधा ॥ १९ ॥ चतुर्थस्य पुनः कार्य्यं न कदाचिदतो भवेत् ॥ ततः पितृत्वमापन्नः सर्वतस्तुष्टिमागतः ॥ २० ॥ अग्निष्वात्तादिमध्यत्वं प्राप्नोत्यमृतमुत्तमम् ॥ सपिण्डीकरणादृर्द्धं तस्मै तस्मान्न दीयते ॥ २१ ॥ पितृष्वेव तु दातव्यं तिरण्डो येषु संस्थितः ॥ ततःप्रभृति संकान्ताबुपरागादिपर्वेषु ॥ २२ ॥ त्रिपिण्डमाचरेच्य्राद्धमेकोदिष्टे मृतेऽहाने ॥ परित्यज्य मृताहे यः समाचरेत् ॥ २३ ॥ सदैव पितृहा स स्यान्मातृष्ठातृविनाज्ञकः ॥ मृताहे पार्वणं कुर्वन्नधोऽधो याति मानवः ॥ २४ ॥ संपृक्तेष्वाकुरीभावः प्रेतेषु तु यतो भवेत् ॥ प्रतिसंवत्सरं तस्मादेकोद्दिष्टं समाचरेत् ॥ २५ ॥ यावदृब्दं तु यो

चुराण.

अ० १८

11 98 11

**पेतायात्रसमायुक्तं सोऽश्वमेषफ्ठं छभेत् ॥ २६ ॥ आमश्राद्धं यदा कुर्य्याद्विधिज्ञः श्राद्धद्**स्तदा ॥ तेनाग्नीकरणं पेत् ॥ २७ ॥ त्रिभः सपिण्डीकरणे अशोपत्रितये पिता ॥ यदा प्राप्त्यिति कालेन तदा मुच्येत बन्धनात् ॥ २८ ॥ मुक्तोऽपि लेपभागित्वं प्राप्तीत कुशमार्जनात् ॥ लेपभाजश्रतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः ॥ पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्डचं साप्तपोरुपम् ॥ २९ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सिपण्डीकरणकल्योनामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ऋषय ऊत्तः ॥ कथं कव्यानि देयानि हव्यानि च जनैरिह ॥ गच्छन्ति पिनृलोकस्थान्त्रापकः कोऽत्र गद्यते ॥ १॥ यदि मत्यों द्विजो खुङ्के हुयते यदि वाऽनले ॥ शुभाशुभात्मकैः प्रेतिर्दत्तं तद्वज्यते कथम् ॥ २ ॥ वसुन्वद्नि च पितृन् रुद्रांश्रेव पितामहान् ॥ प्रापितामहांस्तथादित्यानित्येवं वेदिकी श्रुतिः ॥ ३ पितृणान्तु प्रापकं ह्व्यक्व्ययोः ॥ श्राह्यस्य मन्त्राः श्रद्धा च उपयोज्यातिभक्तितः ॥ श्रा अग्निष्वात्ताद्यस्तेषामाधिपत्ये व्यवस्थिताः ॥ नाम गोत्रं काळदेशा भवान्तरगतानिष ॥ ६॥ प्राणिनः प्रीणयन्त्येते तदाहारत्वमागतान् ॥ देवो यदि पिता जातः शुभकम्मानुयोगतः ॥ तस्यात्रमपृतं भूत्वा दिन्यत्वेऽप्यचगच्छाते ॥ दैत्यत्वे भोगरूपेण पद्मत्वे च्यूणं भवेत् ॥ ७ ॥ श्राद्धात्रं वायुक्तिण सर्पत्वेऽप्युपतिष्ठाति पानं भवति यसत्वे राससत्वे तथामिषम्॥८॥द्वजत्वे तथा माया भेतत्वे रासिस्य ॥ मनुष्यत्वे उन्नपानानि नानाभोगरसं भवेत् ॥९ कान्ता भोज्यं भोजनशक्तिता ॥ दानशक्तिः सविभवा रूपमारोग्यमेव च छं त्रहातमागमः ॥ आयुः पुत्रान्धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च ॥ ११ ॥ राज्यं चैव प्रयच्छन्ति प्रीताः पितृगणा नृणाम् ॥ अयते। । पुरा मोक्षं प्राप्ताः कोशिकसूनवः ॥ पंचभिजन्मसम्बन्धेर्गता निष्णोः परं पद्म् ॥ १२ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे श्राद्धक्लेषे फलानुग मनं नामकोनविद्योऽध्यायः ॥ १९ ॥ छ ॥ ऋषय उत्तुः ॥ कथं कोशिकदायादाः प्राप्तास्ते योगप्रत्तमम् ॥ पंचभिर्जन्मसम्बन्धेः कथं कर्म क्षयो अवेत् ॥ १ ॥ स्नृत उवाच ॥ कोशिको नाम धर्मात्मा कुरुक्षेत्रे महावृषिः ॥ नामतः कर्मतस्तस्य सुतान् सप्त निबोचत ॥ २ ॥ स्वसृषः क्रोधनो हिंसः पिशुनः कविरेव च ॥ वाग्दुष्टः पितृवर्त्ती च गर्गशिष्यास्तदाभवन् ॥ ३ ॥ पितय्रुपरते तेषामभूदुर्भिक्षमुल्वणम् ॥ गृधत्वेषि इ०पा०।

र्थायाय इ ० पा ०।

मत्स्य ॥ २०॥

अनावृष्टिश्च महती सर्वछोकभयंकरी ॥ ४॥ गर्गाद्शाद्धने दोग्धीं रक्षन्तस्ते तपोधनाः ॥ खादामः कापिछामतां वयं क्षुत्पीिंडता भृशम्॥५॥ इति चिन्तयतां पापं छष्ठः प्राह् तदानुजः ॥ यद्यवश्यमियं वध्या आद्धह्तेपण योज्यताम् ॥ ६ ॥ आद्धे नियोज्यमानेयं पापात् व्यास्यिति नो ध्रुवम् ॥ एवं कुर्वित्यनुज्ञातः पितृवर्ती तदानुजैः ॥७ ॥ चक्रे समाहितः आद्धमुपयुज्य च तां पुनः ॥ द्वौ दैवे भ्रातरी कृत्वा पित्रे त्रीनप्यनुक्रमात् ॥ ८ ॥ तथैकमातीथें कृत्वा श्राद्धदः स्वयमेव तु ॥ चकार मंत्रवच्छाद्धं स्मरन्पितृपरायणः ॥ ९ ॥ विना गवा वत्सकोऽपि गुरवे विनिवेदितः ॥ व्यात्रेण निहता धेनुर्वत्सोऽयं प्रतिगृह्मताम् ॥ १०॥ एवं सा भक्षिता धेनुः सप्तभिस्तैस्तपोधनैः ॥ वैदिकं बरुमाश्रित्य क्र्रे कर्मणि निर्भयाः ॥ ११ ॥ ततः कालावकृष्टास्ते व्याधा दाशपुरेऽभवन् ॥ जातिस्मरत्वं प्राप्तास्ते पितृभावेन आविताः ॥ १२ ॥ यत्कृतं करकर्मापि श्राद्धरूपेण तैस्तदा ॥ तेन ते भवने जाता व्याधानां क्रिकार्मिणाम् ॥१३॥पितृणां चैव माहात्म्याजाता जातिस्मरास्तु ते॥ ते तु वैराग्ययोगेन आस्थायानशनं पुनः॥१४॥जातिस्मराः सप्त जाता मृगाः वीलक्षेत्रके गिरौ॥नीलकण्ठस्य पुरतः पितृभावानुभाविताः॥१५॥ तत्रापि ज्ञानवैराग्यात्प्राणानुतसृष्य धर्मतः ॥ छोकैरवेक्ष्यमाणारूते तीर्थान्तेऽनज्ञानेन तु ॥ १६ ॥ मानसे चऋवाकारूते संजाताः सप्त योगिनः ॥ नामतः कर्मतः सर्वाञ्छ्रणुष्वं द्विजसत्तमाः ॥ १७ ॥ सुमनः कुमुदः शुद्धश्छिद्रदृशीं सुनेत्रकः॥ सुनेत्रश्चांशुमांश्चेव सप्तेते योगपारगाः ॥१८॥ योगभ्रष्टास्त्रयस्तेषां बभ्रमुश्चालपचेतनाः ॥ दृष्टा विभ्राजमानं तमुद्याने स्त्रीभिरन्वितम् ॥ १९ ॥ ऋडिन्तं विविधर्भविभेद्दावरु-पराक्रमम् ॥ पांचारान्वयसम्भूतं प्रभूतबरुवाहनम् ॥ २० ॥ राज्यकामेऽभवचैकस्तेषां मध्ये जरुवेकसाम् ॥ पितृवर्ता च यो विपः श्राद्धकृत्पितृवत्सलः ॥ २१ ॥ अपरौ मन्त्रिणौ दृष्ट्वा प्रभूतवलवाह्नौ ॥ मंत्रित्वे चऋतुश्चेच्छामस्मिन्मन्ये द्विजोत्तमाः ॥ तन्मध्ये ये तु निष्कामास्ते वभूबुर्द्विजोत्तमाः॥ विश्राजपुत्रस्त्वेकोऽभूद्रह्मदत्त इति स्मृतः ॥ २३ ॥ मन्त्रिपुत्रौ तथा चोभौ रीकसुबाछको ॥ ब्रह्मदत्तोऽभिषिक्तः सन्प्ररोहितविपश्चिता ॥ २४ ॥ पांचालराजो विकान्तः सर्वशास्त्रविशारदः ॥ योगवित्सर्वजन्तूनां रुतवेत्ताभवत्तदा ॥ २५ ॥ तस्य राज्ञोऽभवद्भार्या देवलस्यात्मजा शुभा ॥ सन्नतिर्नाम विख्याता कपिला याभवतपुरा

पुराण.

11 20 11

नियुक्तत्वाद्भवद्भवादिनी ॥ तया चकार सहितः स राज्यं राजनन्दनः ॥ 5011 पार्थिवः दुर्द्श कीटमिथुनमनंगकछहाकुछम् ॥ २८ ॥ पिपीछिकामजुनयन्परितः कीटकामुकः ॥ पंचवाणाभितर दुमुवाच ह ॥ २९ ॥ न त्वया सदृशी छोके कामिनी विद्यते कृचित् ॥ मध्यक्षामातिज्ञचना बृहद्रक्षोऽभिगामिनी सुवर्णवर्णा सुश्रोणी मंजूका चारुहासिनी ॥ सुलक्ष्यनेत्ररसना गुडहार्करवत्सला ॥ ३१ ॥ भोक्ष्यसे मिय सुक्ते त्वं स्नाप्ति स्नाते तथा मिय ॥ सति दीना त्वं कुद्धेऽपि भयचंचला ॥ ३२ ॥ किमर्थं वद कल्याणि सरोपवद्ना स्थिता ॥ ३३ ॥ त्वया मोदकचूर्णे तु मां विहाय विनेष्यता ॥ प्रदत्तं समितकान्ते दिनेऽन्यस्याः समन्म्था। ३४ त्वत्सादृश्यान्मया दत्तमन्यस्ये वरवर्णिनि ॥ तदेकमपराधं मे क्षन्तुमहासि भामिनि स्पृज्ञामि पादौ सत्येन प्रसीद प्रणतस्य मे ॥ ३६ ॥ सूत ॥ आत्मानमर्पयामास मोहनाय पिपाल्सिं। ॥ ३७ ॥ ब्रह्मदत्तोऽप्यशेषं तं ज्ञात्वा विस्मयमागमत् ॥ सर्वसत्त्वस्तज्ञत्वात्प्रसादाचक्रपाणिनः॥३८॥इति श्रीमात्स्ये महापुराणे श्राद्धकल्पे श्राद्धमाहात्म्ये पिपीलिकावहासो नाम विशोऽध्याय १॥२०॥ ॥ कथं सत्त्वकृतज्ञोऽभूद्रसद्त्तो धरातले ॥ तज्ञाभवत्कस्य कुले चक्रवाकचतुष्ट्यम् ॥ ॥ वृद्धद्विजस्य दायादा वित्रा जातिस्मराः पुरा ॥ २ ॥ धृतिमांस्तत्त्वदृशीं च विद्याचण्डस्तपोत्सुकः ॥ पुरे जातास्ते च चकाह्यस्तदा नामतः कर्मतश्चेते सुद्रिह्स्य ते सुताः ॥ ३ ॥ तपसे बुद्धिरभवत्तद् तेषां द्विजन्मनाम् ॥ यास्यामः परमां सिद्धिमित्यू बुस्ते द्विजात्त माः ॥ ४ ॥ ततस्तद्वचनं श्रुत्वा सुद्रिहो महातपाः ॥ उवाच द्वीनया वाचा किमेतादिति प्रत्रकाः ॥ ५ ॥ अधर्म एष इति वः पिता तान-भ्यवारयत् ॥ वृद्धं पितरसुत्सुज्य द्रिहं वनवासिनः ॥ ६ ॥ को नु धम्मोंऽत्र भिवता मत्त्यागाद्गतिरेव वा ॥ उत्तुस्ते किष्पता वृत्तिहत्तव तात वद्स्व तत् ॥ ७ ॥ वित्तमेतत्पुरो राज्ञः स ते दास्यित पुष्कलम् ॥ धनं श्रामसहस्राणि प्रभाते पठतस्तव ॥ ८ ॥ ये विप्रसुख्याः

मत्स्य-॥ २९॥

क्रुस्नाङ्गलेषु दाशास्तथा दाशपुरे मृगाश्च ॥ काळ्अरे सप्त च चकवाका ये मानसे ते वयमत्र सिद्धाः ॥ ९ ॥ इत्युक्त्वा पितरं जम्मुस्ते वनं तपसे प्रनः॥ बृद्धोऽपि रांजभवनं जगामात्मार्थसिद्धये ॥ १० ॥ अनघो नाम वैश्राजः पाञ्चाळाधिपातः प्ररा ॥ प्रत्रार्थां देवदेवेशं हरिं नारायणं अस्त्रम् ॥ ११ ॥ आराध्यामास विभ्रं तीत्रव्रतपरायणः ॥ ततः काळेन महता तुष्टस्तस्य जनाईनः ॥ १२॥ वरं वृणीष्व भदं ते हृद्येनेप्सितं विम्रा । । एवसुक्तस्तु देवेन वत्रे स वरमुक्तमम् ॥ १३ ॥ प्रत्रं मे देहि देवेश महाबळपराक्रमम् ॥ पारगं सवशाह्याणां धार्मिकं योगिनां अस्ति । । पर्वे स्वर्गाह्याणां धार्मिकं योगिनां परम् ॥ १४ ॥ सर्वसत्त्वरुतज्ञं मे देहि योगिनमात्मजम् ॥ एत्रमित्त्वाति विश्वातमा तमाइ परमेश्वरः ॥ १५ ॥ पर्वतां सर्वदेवानां तत्रीवान्तर-धीयत॥ततः स तस्य पुत्रोऽभूद्भस्तः प्रतापशान् ॥१६॥सर्वसत्त्वानुकम्पी च सर्वसत्त्वच्छाधिकः॥ सर्वसत्त्वश्च सर्वसत्त्वेश्वरेश्वरः ॥१७॥ अहसत्तेन योगात्मा स पिपीलिकरागतः ॥ यत्र तत्कीटिमिथुनं राममाणमवस्थितम् ॥ १८॥ ततः सासन्नतिर्देष्टां तं इसन्तं सुविस्मिता ॥ किमप्याशङ्कच मनसा तमपृच्छन्नरेश्वरम् ॥ १९ ॥ सन्नतिरुवाच ॥ अकर्माद्तिहासस्ते किमर्थमभवतृव ॥ हास्यहेतुं न जानापि यदकाले कृतं त्वया ॥ २० ॥ सूत उवाच ॥ अवद्द्राजपुत्राऽपि स पिपीछिकभाषितम् ॥ रागवाग्भिः समुत्पन्नमेतद्धारूपं वरानने ॥२१ ॥ न चान्यत्कारणं किञ्चिद्धारपहेतौ क्यचिस्मिते ॥ न सामान्यत्तरा देवी प्राहाछीकामिरं वचः॥ २२॥ अहमेवाद्य हसिता न जीविष्ये त्रयाधुना॥ कथं पिपीटिकालापं मत्त्यों वोत्ति विना सुरान्॥२३॥तस्मात्त्वयाहमेवेह हिसता किमतः परम्॥ततो निरुत्तरो राजा जिज्ञासुरतत्पुरो हरेः॥२४॥ आस्थाय नियमं तस्थी सप्तरात्रमकलमपः ॥ स्वप्ने प्राह ह्विकिशः प्रभाते पर्यटन्पुरम् ॥ २५ ॥ वृद्धद्विजो यस्तद्वाक्यात्सर्वे ज्ञास्यस्यशेषतः ॥ इत्युक्त्वान्तर्द्धे विष्णुः त्रभातेऽथ नृषः पुरात् ॥२६॥ निर्गच्छन्मिन्त्रसिह्तः सभायो वृद्धमञ्रतः॥ग्दन्तं विश्रमायान्तं तं वृद्धं सन्दद्दी ह ॥२७॥ ब्राह्मण उवाच ॥ ये विष्रसुख्याः कुरुनाङ्गलेषु दाशास्त्या दाशपुरे सृगाश्च ॥ कालअरे सप्त च चक्रवाका ये मानसे ते वयसत्र सिद्धाः ॥ २८ ॥ सृत उवाच ॥ इत्याकण्यं वचस्ताभ्यां 'स पपात शुचा ततः ॥ जातिस्मरत्वमगमत्तो च मन्त्रिवरावुभो ॥ २९ ॥ काम जास्त्रपणेता च बाभ्रव्यस्तु सुबाङकः ॥ पाञ्चाङ इति छोकेषु विश्वतः सर्वज्ञास्त्रिवित् ॥ ३० ॥ कण्डरीकोऽपि धर्मातमा वेद्शास्त्रपवर्त्तकः ॥

पुराण.

11 59 11

भूत्वा जातिस्मरी शोकात्पतितावस्रतस्तदा॥३१॥ हा वयं योगविश्रष्टाः कामतः कम्मेबन्धनाः ॥ एवं विउप्य बहुशस्रयस्ते योगपारगाः ॥३२॥ विस्मयाच्छाद्धमाहात्म्यमिनन्च पुनः पुनः ॥ ततस्तस्मै धनं दृत्त्वा प्रभूतप्रामसंयुतम् ॥ ३३ ॥ विसृज्य ब्राह्मणं तं च वृद्धं धनसुद्गन्वि-तम् ॥ आत्मीयं नृपतिः पुत्रं नृपङ्शणसंयुतम्॥ ३४ ॥ विष्वक्षेनाभिधानं तु राजा राज्येऽभ्यवेचयत् ॥ मानसे मिलिताः सर्वे ततस्ते योगिनो वराः ॥ ३५ ॥ त्रसद्त्ताद्यस्तस्मिन्वितस्ता विमत्तराः ॥ सत्रतिश्वाभवद्रप्टा मयैतिक्छ कारितम् ॥ ३६ ॥ राज्यत्यागक्छं सर्वे यदेतद्भिरुष्यते ॥ तथेति प्राह् राजा तु पुनस्तामभिनन्द्यन् ॥३७॥ त्वत्प्रसाद्।।दुदं सर्वं मयैतत्प्राप्यते फरुम् ॥ ततस्ते योगमास्थाय सर्व एव वनोकसः ॥ ३८ ॥ ब्रह्मरन्ध्रेग परमं पदमापुस्तपोबंछात्। एवमायुर्धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च॥ ३९ ॥ प्रयच्छन्ति सुताबाद्यं नृणां प्रीताः पितामहाः ॥ य इदं पितृमाहात्म्यं ब्रह्मदुत्तरूष च द्विजाः ॥ ४० ॥ द्विजेभ्यः श्रावयेद्यो वा शृणोत्यथ पठेत्त वा ॥ कल्पकोटि **शतं साम्रं त्रहालोके महीयते ॥४१॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे श्राद्धकले पितृमाहात्म्यं नामैकिनिंशोऽध्यायः ॥२१॥ छ॥ ऋषय ऊनुः ॥** किस्मिन्काछे च तच्छाद्धमनन्तफछदं भवेत् ॥ किस्मिन्वासरभागे तु श्राद्धकृद्धमाचरेत् ॥ तीर्थेषु केषु च कृतं श्राद्धं बहुफछं भवेत् ॥ १ ॥ स्त उवाच ॥ अपराहे तु सम्प्राप्ते अभिनिद्रौहिणोद्ये ॥ यतिंकचिद्दीयते तत्र तद्शयसुदाहतम् ॥२॥ तीर्थानि यानि सर्वाणि पितृणां वछभानि च ॥ नामतस्तानि वक्ष्यामि संक्षेवेण द्विजोत्तमाः ॥ ३ ॥ पितृतीर्थं गया नाम सर्वतीर्थवंर शुभम् ॥ यत्रास्ते देवदेवशः स्वयमेव पितासहः ॥ ४॥ तत्रेषा पितृभिर्गीता गाथा भागमभीप्सुभिः ॥५॥ एष्टव्यां बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत् ॥ यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषसुरसृजेत् ॥६॥ तथा वाराणंसी पुण्या पितृणां वस्था सदा ॥ यत्राविस्रुक्तसात्रिःयं सुक्तिस्रुक्तिफलप्रदम्॥ ७॥ पितृणां वस्त्रं तद्वत्पुण्यं च विमलेश्वरम्॥ पितृतीर्थ प्रयागं तु सर्वकामफलप्रदुम् ॥ ८ ॥ वटेश्वरस्तु भगवान्माधवेन समन्वितः ॥ योगनिद्राज्ञायस्तद्वत्सद्। वसति केज्ञवः ॥ ९ ॥ द्जाश्वमेधिकं पुण्यं गङ्गाद्वारं तथेव च ॥ नन्दाथ लिला तद्वतीर्थं मायापुरी शुभा ॥ १० ॥ तथा मित्रपदं नाम ततः

१ तपेधना इ ० पा०।

गङ्गासागरामित्याहुः सर्वतीर्थमयं ग्रुभम् ॥ १६ ॥ तीर्थं ब्रह्मसरस्तद्वच्छतद्वसिक्छं हदे ॥ तीर्थं तु नैिष्शं नाम सर्वताथफछप्रदम् ॥ १२ ॥ मान्या यज्ञाबराहस्तु देवदेवश्च श्रूछभृत् ॥ १३ ॥ यत्र तत्काञ्चनं द्वारमधा द्वारमधा दर्शनम् ॥ १५ ॥ यः प्रयाति स प्रतातमा नारायणपदं वजेत् ॥ कत्शोचं महापुण्यं सर्वतीर्थनिषेतिम् ॥ देवदेवस्य त्वापि वाराहस्य तु मेव जनार्दनः ॥ तीर्थमिश्चमती नाम पितृणां वस्त्रभं सदा॥ १७॥ संगमे यत्र तिष्ठांति गंगायाः पितरः सदा ॥ कुरुक्षेत्रं महापुण्यं सर्वतीर्थमिन्य । विर्मा स्वतीर्थमिन्य स्वतीर्थमिन्य । विर्मा स्वतीर्थमिन्य स्वतीर्थमिन्य स्वतीर्थमिन्य । विर्मा स्वतीर्थमिन्य स्वतिर्थमिन्य स्वतिर्थमिन्य स्वतीर्थमिन्य स्वतिर्थमिन्य स्वतिर्यमिन्य स्वतिर्थमिन्य स्वतिर्यमिन्य स्वतिर्थमिन्य स्वतिर्यमिन्य स्वतिर्यमिन्य स्वतिर्यमिन्य स्वतिर्थमिन्य स्वतिर्यमिन्य स् तम् ॥ १८॥ तथा च सरयूः पुण्या सर्वदेवनमस्कृता ॥ इरावती नदी तद्वतिरातिर्याधिवासिनी ॥ १९ ॥ यमुना दोविका काली चंद्रभागा हषद्वी ॥ नदी वेणुमती पुण्या परा वेत्रवती तथा ॥ २० ॥ पितृणां वछभा होताः श्राद्धे कोटिगुणा मृताः ॥ जम्बूमार्गं महापुण्यं यत्र मार्गो हि छक्ष्यते ॥ २१ ॥ अद्यापि पितृतीर्थं तत्सर्वकामफलप्रदम् ॥ निष्ठकुण्डमिति ख्यातं पितृतिथे द्विजोत्तमाः ॥ २२ ॥ तथा रुद्र-सरः पुण्यं सरो मानसमेव च ॥ मन्दाकिनी तथाच्छोदा विपाञ्चाथ सरस्वती ॥ २३ ॥ पूर्विमित्रपद तद्वद्वैद्यनाथं महाफलम् ॥ क्षिपा नदी महाकालस्तथा काल्ञरं ग्रुभम् ॥ २४ ॥ वंशोद्धेदं हरोद्धेदं गंगोद्धेदं महाफलम् ॥ भद्धेश्वरं विष्णुवदं नर्मदाद्वारमेव च ॥ २५ ॥ गयावि-ण्डप्रदानेन समान्याहुर्महर्षयः ॥ एतानि पितृतीर्थानि सर्वपापहराणि च ॥ २६ ॥ स्मरणाद्पि छोकानां किमु श्राद्धकृतां नृणाम् ॥ ओङ्कारं पितृतीर्थं च कावरी कपिछोदकम् ॥ २७ ॥ सम्भेदश्चंडवेगायास्तथैवामरकण्टकम् ॥ कुरुक्षेत्राच्छत्रपुणं तस्मिन् स्नानादिकं भवेत् ॥ २८ ॥ शुक्रतीर्थं च विख्यातं तीर्थं सोमेश्वरं परम् ॥ सर्वव्याधिहरं पुण्यं शतकोटिफ शिधिकम् ॥२९॥ श्राद्धे दाने तथा होमे स्वाध्याये जलसन्निघो॥ कायावरोहणं नाम तथा चम्म्पेवती नदी॥३०॥ गोमती वरणा तद्वतीर्थमीशनसं परम् ॥ भैरवं भृगुतुङ्गं च गौरीतीर्थमनुत्तमम् ॥ ३१॥ तीर्थ वैनायकं नाम भद्रेश्वरमतः परम् ॥ तथा पापहरं नाम प्रण्याथ तपती नदी ॥ ३२ ॥ सूछतापी पयोष्णी च पयोष्णीसङ्गमस्तथा ॥ अ महाबोधिः पाटला च नागतीर्थमवन्तिका॥३३॥तथा वेणा नदी प्रण्या महाज्ञालं तथैव च ॥ महाक्षद्रं महालिंगं द्शाणी च नदी ग्रुभा॥३४॥

शतरुद्रा शताह्वा च तथा विश्वपदं परम् ॥ अंगारवाहिका तद्वन्नदो तौ शोणघर्षरौ ॥ ३५ ॥ कालिका च नदी पुण्या वितस्ता च नदी तथा ॥ एतानि पितृतीर्थानि श्रूस्यन्ते स्नानदानयोः ॥ ३६ ॥ श्राद्धमेतेषु यदत्तं तदनन्तफलं स्मृतम् ॥ द्रोणी वाटनदी धारा सरित्क्षीरनदी तथा॥ ३७॥ गोकर्ण गजकर्ण च तथा च पुरुषोत्तमः॥ द्वारका कृष्णतिर्थि च तथार्ब्बुद्सरस्वती॥ ३८॥ नदी मणिमती नाम तथा च गिरिकर्णिका ॥ भूतपापं तथा तीर्थं समुद्रो दक्षिणस्तथा ॥ ३९ ॥ एतेषु पितृतीर्थेषु श्राद्धमानन्त्यमभुते ॥ तीर्थं जनार्दनः॥ ४०॥ यत्र शार्क्रधरो विष्णुमैंखलायामवस्थितः ॥ तथा मन्दोद्रीतीर्थं तीर्थं चम्पा नदी शुभा॥ ४१॥ महाशालनदी तथा ॥ चक्रवाकं चम्मकोटं तथा जन्मेश्वरं महत्॥ ४२॥ अर्ज्जनं त्रिपुरं चैव सिद्धेश्वरमतः परम्॥ श्रीहौलं ह्याङ्करं तीर्थं नारसिंहमतः परम् ॥ ४३ ॥ महेन्द्रं च तथा पुण्यमथ श्रीरङ्गसंज्ञितम् ॥ एतेष्विप सद्। श्राद्धमनन्तफल्डं स्मृतम् ॥ ४४ ॥ दुर्शनाद्पि चैतानि सद्यः पापहराणि वे ॥ तुङ्गभद्रा नदी पुण्या तथा भीमरथी सरित्॥ ४५॥ भीमेश्वरं कृष्णवेणा कावेरी कुड्मला नदी ॥ नदी गोदावरी नाम त्रिसन्ध्या तीर्थमुत्तमम् ॥ ४६ ॥ तीर्थं त्रैयम्बकं नाम सर्वतीर्थनमस्कृतम् ॥ यत्रास्ते भगवानीक्षः स्वयमेव त्रिलोचनः ॥ ४७ ॥ श्राद्धमेतेषु सर्वेषु कोटिकोटिगुणं भवेत् ॥ स्मरणाद्पि पापानि नङ्यन्ति ज्ञातथा द्विजाः ॥ ४८ ॥ श्रीपणीं ताष्ठपणीं च जयातीर्थमनुत्तमम् ॥ तथा मत्स्यनदी पुण्या शिवधारं तथैव च ॥ ४९ ॥ भद्रतीर्थं च विख्यातं पम्पातीर्थं च शाश्वतम् ॥ पुण्यं रामेश्वरं तद्वदेलापुरमलं पुरम् अङ्गभूतं च विख्यातमामद्कमलम्भुषम् ॥ आम्रातकेश्वरं तद्वदेकाम्भकमतःपरम् ॥ ५१ ॥ गोवर्द्धनं हरिश्चन्द्रं सहस्राक्षं हिरण्याक्षं तथा च कद्छी नदी ॥ ५२ ॥ रामाधिवासस्तत्रापि तथा सौमित्रिसङ्गमः ॥ छक्म ॥ ५३ ॥ एतान्यि सदा आदे प्रशस्तान्यिकानि तु ॥ एतेषु सर्वदेवानां सान्निष्य हर्यते यतः ॥ ५४ ॥ दानमेतेषु सर्वेषु दुत्तं कोटिशताधिकम् ॥ बाहुदा च नदो पुण्याः तथा सिद्धवनं शुभम् ॥ ५५॥ तीर्थं पाशुपतं नाम नदी पार्वतिका शुभा ॥ श्राद्धमेतेषु सर्वेषु मानन्द्कमलं बुधम् १० पा०।

मत्स्य-

ग २३॥

दत्तं कोटिशतोत्तरम् ॥ ५६ ॥ तथैव पितृतीर्थः तु यत्र गोदावरी नदी ॥ युता छिङ्गसहस्रेण सर्वान्तरजलावहा ॥५७॥ जामद्ग्न्यस्य तत्तीर्थं कमादायातमुत्तमम्॥प्रतीकस्य भयाद्रित्रं यत्र गोदावरी नदी ॥५८॥ तत्तीर्थं हृव्यकव्यानामप्सरोयुगसंज्ञितम् ॥ श्राद्धाप्रिकार्यदानेषु तथा कोटिशताधिकम् ॥५९॥ तथा सहस्रिलंगं च राघवेश्वरम्रतमम्॥सेन्द्रफेना नदी पुण्या यत्रेन्द्रः पतितः पुरा॥६०॥निहत्य नमुचि श्राकस्तपसा स्वर्गमाप्तवान् ॥तत्र दत्तं नरैः श्राद्धमनन्तफल्टं भवेत् ॥६१ ॥ तीर्थ त पुष्करं नाम शाल्यामं तथैव च ॥ सोमपानं च विख्यातं यत्र वैश्वानराल-यम्॥६५॥तीर्थं सारस्वतं नाम स्वामितीर्थं तथैव च ॥ मङन्द्रा नदी पुण्या कीशिकी चन्द्रिका तथा ॥६३॥ वैदर्भा वाथ वैरा च पयोष्णी प्राङ्मुला परा।।कावेरी चोत्तरा पुण्या तथा जालन्धरो गिरिः।। ६४॥ एतेषु आद्धतीर्थेषु आद्धमान्त्यमश्चते ।। लोइदण्डं तथा तीर्थ चित्रकूटस्त थेव च॥६५॥विन्ध्ययोगश्च गंगायास्तथा नंदीतटं क्राभम्॥कुञ्जाम्रं तु तथा तीर्थमुर्वज्ञीषुछिनं तथा॥६६॥संसारमोचनं तीर्थं तथेव ऋणमोच-नम्।। एतेषु पितृतिर्थेषु आद्धमानन्त्यमश्चते।।६७।। अह्हासं तथा तीर्थं गीतमेश्वंरमेव च ।। तथा वसिष्ठं तीर्थं तु हारीतं तु ततः परम् ।। ६८ ।। बह्मावत्ती इस्तार्थि तथैव च ॥ पिण्डारकं च विरूपातं झङ्कोद्धारं तथैव च ॥ ६९ ॥ घण्टेश्वरं बिल्वकं च नीलपर्वतमेव च ॥ तथा च घरणीतीर्थ रामतीर्थ तथेव च॥ ७० ॥ अश्वतीर्थं च विरुपातमनन्तं श्राद्धदानयोः॥ तीर्थ वेद्शिरो नाम तथेवीचवती नदी ॥ ७९॥ तीर्थं वसुप्रदं नामच्छागळाण्डं तथैव च॥ एतेषु श्राद्धतारः प्रयान्ति परमं पद्म् ॥ ७२॥ तथा च वद्रीतीर्थं गणतीर्थं तथैव च ॥ जयन्तं विजयं चैव शक्ततीर्थं तथेव च ॥७३॥ श्रीपतेश्व तथा तीर्थं तीर्थं रेवतकं तथा॥ तथेव शारदातिर्थं भद्रकालेश्वरं तथा॥७४॥वैकुण्ठतीर्थं च परं भीमेश्वरमथापि दा ॥ एतेषु श्राद्धदातारः प्रयान्ति परमां गतिम् ॥ ७५ ॥ तीथि मातृगृहं नाम विख्यातं गौरीिशिखरमेव च ॥ ७६ ॥ नकुछेश्रस्य तीर्थं च कर्दमाछं तथैव च ॥ दिण्डियुण्यकरं तद्वत्युण्डरीकपुरं तथा ॥ ७७ दावरीतीर्थं सर्वतीर्थेश्वरेश्वरम् ॥ तत्र श्राद्धं प्रदातव्यमनन्तफलमिनुसिः ॥ ७८ ॥ एव तृहेशतः प्रोक्तस्तीर्थानां संप्रहो मया ॥ वागीशोऽपि

पुराण-

अ॰ २३

11 33 11

१ नन्दा इ० पा० ।

Digitized by Sarayy Foundation Trust, Delhi and eGangotri इाक्रोति विस्तरात्किमु मानुषः ॥ ७९ ॥ सत्यं तीर्थं दया तीर्थं तीर्थमिन्द्रियनित्रहः ॥ षणांश्रमाणां गेहेऽपि तीर्थे तु समुदाहृतम् ॥८० ॥ एतत्तिथेंषु यच्छादं तत्कोटिगुणिमध्यते ॥ यस्मात्तस्मात्प्रयतेन तीर्थे श्रादं समाचरेत् ॥ ८१ ॥ प्रातःकाखो सुहूर्तीस्त्री-सङ्गवस्तावदेव तु॥ मध्याद्वश्चिसुदृत्तेः स्याद्पराहस्ततः परम् ॥ ८२ ॥ सायाह्वश्चिसुदूर्तः स्याच्छ्राद्धं तत्र न कारयेत् ॥ राक्षश्ची नाम सा वेला गर्दिता कर्म्मसु॥८३॥अह्नो सुहूर्ता विख्याता दश्पंच च सर्वदा॥तत्राष्ट्यो सुहूर्त्तो यः स कालः कुतपः स्वृतः॥८८॥मध्याह्ने सर्वदा यस्मान्मन्दीभवति भास्करः ॥ तस्मादनन्तफलदस्तदारम्भो भविष्यति॥८५॥मध्याह्नः खङ्गपात्रं च तथा नेपालकम्बलः॥ह्यपं दर्भास्तिला गावो दोद्दित्रश्चाष्टमः स्मृतः ॥ ८६ ॥ पापं कुत्सितमित्याद्वस्तस्य सन्तापकारिणः ॥ अष्टावेते यतस्तस्मात्कुतपा इति विश्वताः ॥ ८७ ॥ उर्द्धे सुहुत्तीत्कुतपा यन्मुहूर्तचतुष्टयम् ॥ मुहूर्तपंचक चैतत्स्वधाभवनमिष्यते ॥ ८८ ॥ विष्णोर्देहसमुद्धताः कुशाः कृष्णास्तिलास्तथा रक्षणायालमेतत्याहुदिवोकसः ॥ ८९ ॥ तिलोदकाअलिदेयो जलस्थेस्त्रीर्थवासिभिः ॥ सद्भेहस्तेनैकेन श्राद्धमेवं विशिष्यते श्राद्धसाधनकारुं तु पाणिनैकेन दीयते ॥ तर्पणं तूभयेनैव विधिरव सद्ग्नितः ॥ ९१ ॥ सूत बगाच ॥ पुग्यं पवित्रमायुष्यं नाज्ञनम्॥ पुरा मत्स्येन कथितं तीर्थश्राद्धानुकीर्त्तनम् ॥ शृणोति यः पठेद्वापि श्रीमान् सञ्जायते नरः॥ ९२ ॥ श्राद्धकाले च वकव्यं तथा तीर्थनिवासिभिः ॥ सर्वपापोपशान्त्यर्थमल्रभीनाञ्चनं परम् ॥ ९३ ॥ इदं पवित्रं यशसे। निघानिमदं महापापहरं च पुंसाम् ॥ ब्रह्मार्क रुद्रैरपि पूजितं च श्राद्धस्य माहात्म्यमुशन्ति तज्ज्ञाः ॥ ९४ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे श्राद्धकरुपे द्वर्गिक्षोऽध्यायः ॥ २२ ॥ छ ॥ ऋषय उत्तुः ॥ सोमः पितृणामिधपः कथं शास्त्रविशारद ॥ तद्वस्या ये च राजाना वभूवुः कीर्तिवर्द्धनाः ॥ १ ॥ सूत उवाच ॥ पूर्वमित्रः सर्वविधौ पुरा॥ अनुत्तमं नाम तपः सृष्टचर्थं तप्तवान्त्रभुः ॥ २ ॥ यहानन्दकरं ब्रह्म जगत्क्रेशाविनाशनम् णामभ्यन्तरमतीन्द्रियम् ॥ ३ ॥ शान्तिकृच्छान्तमनसस्तद्नतर्नयने स्थितम् ॥ माहात्म्यात्तपता विप्राः परमानन्दकारकम् ॥ ४ ॥ यस्मा दुमापतिः सार्द्रमुमया तमधिष्ठितः ॥ तं दृष्ट्वाः चाष्ट्रमांशेन तस्मात्सोमोऽभविच्छ्यः ॥५॥ अधः सुम्नाव नेत्राभ्यां घाम तज्ञाम्बुसम्भवम् ॥ मत्स्य-॥ २८ ॥

दीपयद्भिश्वमित्विञ्ञं ज्योत्स्नया सचराचरम्॥६॥ताद्दिशो जगृहुर्धाम स्निरूपेण सुतेच्छका ॥ गर्भो भृत्वोदरे तासामास्थितोऽब्दशतत्रयम् ॥ ७ ॥ आशास्तं सुसुचुर्गर्भमञ्ञाका धारणे ततः ॥ समादायाथ तं गर्भमेकीकृत्य चतुर्म्भुखः ॥ ८ ॥ युवानमकरोद्भक्षा सर्वायुधघरं नरम् ॥ स्यन्दनेऽथ सहस्राश्चे वेदशाकिमये प्रसुः॥ ९ ॥ आरोप्य साकमन्यदात्मीयं स पितामहः ॥ तत्र ब्रह्मार्षिभः प्रोक्तमस्मत्स्वामी भवत्वयम् ॥ ९० ॥ पितृभिर्देवगन्धवेरोषधीभिस्तथैवच ॥ तुष्टुवः सोमदेवत्यैर्ब्ह्माणं मन्त्रसंत्रहैः॥ ११॥ स्तूयमानस्य तस्याधूदधिको धामसम्भवः॥ तेजोवितानाद-भवद्भावि दिन्योषधीगणः ॥ १२ ॥ तद्दीतिरिषका तस्माद्रात्री भवति सर्वदा ॥ तेनौषधीशः सोमोऽ मुद्दिजेशश्चापि गद्यंत ॥ १३ ॥ वेदधाप-रसं चापि यदिदं चन्द्रमण्डलम् ॥ क्षीयते वर्द्धते चैव शुक्के कृष्णे च सर्वदा ॥ १४ ॥ विंक्तिं च तथा सप्त दक्षः प्राचेतसो ददौ ॥ रूपलाव-ण्यसंयुक्तास्तरमे कन्याः सुवर्चसः ॥ १५॥ ततः वाद्यसहस्राणां सहस्राणि दशैव तु ॥ तपश्चचार शीतांशुर्विष्णुध्यानैकतत्परः ततस्तुष्टस्तु भगवांस्तस्मै नारायणो हारिः ॥ वरं वृणीष्त्र प्रोवाच परमात्मा जनार्द्नः ॥ १७ ॥ ततो त्रवे वरान्सोमः शक्रछोकं जयाम्यहम् ॥ प्रत्यक्षमेव भोक्तारो भवन्तु मम मन्दिरे ॥ १८ ॥ राजसूये सुरगणा ब्रह्माद्याः सन्तु ने द्विजाः ॥ रक्षःपालः शिवोऽस्माकमास्तां शूल धरो हरः ॥ १९ ॥ तथेत्युक्तः स आजहे राजसूयं तु विष्णुना ॥ होतात्रिर्भृगुरध्वर्युरुद्वाताभूचतुर्मुखः ॥ २० उपद्रष्टा हरिः स्वयम् ॥ सद्स्याः सनकाद्यास्तु राजसूयविधौ स्मृताः ॥ २१ ॥ चमसाध्वर्यवस्तत्र विक्वेदेवा दशैव तु तेन ऋत्विग्भ्यः प्रतिपादितम् ॥ २२ ॥ ततः समाप्तेऽवभृथे तद्रृपाछोकनेच्छवः ॥ कामबाणाभितप्ताङ्गचो नव देव्यः सिपेविरे लक्ष्मीनीरायणं त्यक्त्वा सिनीवाली च कर्दमम् ॥ दितिविभावसुं तद्वनुष्टिर्धातारमन्ययम् ॥ २४ ॥ प्रभा प्रभाकरं त्यक्त्वा हिविष्मन्तं कुहूः स्वयम् ॥ कीर्तिर्जयन्तं भर्त्तारं वसुर्मारीचकङ्यपम् ॥२५॥ धृतिस्त्यक्त्वा पति निंदं सोममेवाभूजंस्तदा॥स्वकीया इव सोमोऽपि कामयामास तास्तदा ॥ २६ ॥ एवं कृतापचारस्य तासां भर्तृगणस्तदा ॥ न शशाकापचाराय शापैः शस्त्रादिभिः पुनः॥ २७ ॥तथाप्यराजत विधुर्दश्चा भावयन्दिशः ॥ सोमः प्राप्याथ दुष्प्राप्यमेश्वर्यमृषिसंस्कृतम् ॥ सप्तलोकेकनाथत्वमवाप तपसा तदा ॥ २८ ॥ कदाचिदुद्यानगतामपश्यद-

पुराण

अ॰ न

11 38

नेकपुष्पाभरणैश्व शोभिताम् ॥ बृहन्नितम्बस्तनभारखेदात्पुष्पस्य भङ्गेऽप्यतिदुर्ब्बलाङ्गीम् ॥ २९॥ भार्यां च तां देवगुरोरनंगवाणाभिरामा-यतचारुनेत्राम् ॥ तारां स तारीाधपातिः रूमरार्त्तः केशेषु जयाह विविक्तभूमौ ॥ ३० ॥ सापि रूमरार्त्ता सह तेन रेमं तद्रुपकान्त्या हतमान-सेन ॥ चिरं विह्तत्याथ जगाम तारां विधुर्गृहीत्वा स्वगृहं ततोऽपि ॥ ३० ॥ न तृप्तिरासीच गृहेऽपि तस्य तारानुरकस्य सुखागमेषु ॥ वृह-स्पतिस्ताद्वरहामिद्ग्धस्तद्वयाननिष्ठेकमना बभूव ॥ ३२ ॥ शशाक शापं न च दातुमस्मे न मन्त्रशस्त्रामिविषेरशेषैः विविधेरुपायैनैवाभिचारैरपि वागधीशः ॥ ३३ ॥ स याचयामास ततस्तु दैन्यात्सोमं स्वभाटयीर्थमनङ्गतप्तः ॥ स तारां वृहस्पतेस्तत्सुखपाञ्चदः ॥ ३४ ॥ महेश्वरेणाथ चतुम्धुलेण साध्यम्हाद्भः सह छोकपाछैः ॥ दृरी पदा तां न कथंचिदिन्द्रस्तदा शिवः क्रोधपरो बभूव ॥ ३५ ॥ यो वामदेवः प्रथितः पृथिव्यामनेक रुद्धार्चितपादपद्यः ॥ ततः सशिष्यो गिरिशः पिनाकी बृहस्पतिस्नेहव शानुबद्धः ॥ ३६ ॥ धनुर्रहीत्वाजगवं प्ररारिर्जगाम भूतेश्वरसिद्धनुष्टः ॥ युद्धाय सोमेन विशेषदीततृतीयनेत्रानलभीनवकः जम्मुश्च गणेशकाद्या विश्चतुःषष्टिगणास्त्रयुक्ताः ॥ यक्षेश्वरः कोटिशतैरनेकैर्युतोऽन्वगातस्यन्दनसंस्थितानाम् ॥ ३८॥ वेतालपक्षोरगिक-त्रराणां पद्मेन चैकेन तथार्ब्बुदेन ॥ लक्षिस्त्रिभिद्धादशभी रथानां सोमोऽप्यगात्तत्र विवृद्धमन्युः ॥ ३९ ॥ नक्षत्रदैत्यासुरसैन्ययुक्तः शनैश्वराङ्गा-रकवृद्धतेजाः ॥ जग्मुभेयं सप्त तथैव छोकाश्वचाल भूद्धींपसमुद्रगर्भा ॥ ४० ॥ स सोममेवाभ्यगमितपनाकी गृहीतदीप्तास्त्रविज्ञालविहः ॥ अथाभवद्रीषणभीमसेनसैन्यद्वयस्यापि महाह्वोऽसौ ॥४१॥ अशेषसत्त्वक्षयकृत्प्रवृद्धस्तीक्ष्णायुधास्त्रव्वलैकरूपः ॥ शस्त्रैरथान्योन्यमशेषसैन्यं द्रयोर्जगाम क्षयमुत्रतीक्ष्णैः ॥ ४२ ॥ पतन्ति शस्त्राणि तथोञ्ज्यलानि स्वर्धीमपातालमथो दहन्ति ॥ रुदः कोपाद्रस्रशीर्षे मुमोच सोमोऽि सोमास्रममोचवीर्यम् ॥ ४३ ॥ तयोनिपातेन समुद्रभूम्योरथान्तीरक्षस्य च भीतिरासित् ॥ तद्स्रपुग्मं जगतां क्षयाय प्रवृद्धमाठोक्य पिता-महोऽपि ॥ **२८ ॥ अन्तः प्रविञ्यार्थ कथं** कथंचित्रिवारयामास सुरैः सहैव ॥ अकारणं कि क्षयक्वजनानां सोम त्वयापीत्थमकारि कार्यम् ॥ ४५ ॥ यस्मात्वरस्त्रीहरणाय सोम त्वया कृतं युद्धमतीव भीमम् ॥ पापग्रहरूतं भविता जनेषु ज्ञान्तोऽप्यछं नूनमथो सितान्ते ॥

मत्स्य-

। २५॥

भार्य्यामिमामर्पय वाक्पतेस्त्वं न चावमानोऽस्ति परस्वहारे ॥ ४६ ॥ स्तृत उवाच ॥ तथाति चोवाच हिमांशुमाछी युद्धादपाऋामद्तः प्रशान्तः तारां हृष्टो जगाम स्वगृहं सरुद्रः ॥ ४७॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सोमवंशाख्याने नाम त्रयोविंञोऽध्यायः ॥ २३ ॥ छ ॥ स्रत उवाच ॥ ततः संवत्सरस्यान्ते द्वादृशादित्यसन्निभः ॥ दिव्यपीताम्बरधरो दिव्याभरणभूषितः ॥ ९ ॥ तारोदराद्विनिष्कान्तः कुमारश्चन्द्रसन्निभः ॥ सर्वार्थशास्त्रविद्धीमान्हस्तिशास्त्रप्रवर्त्तकः ॥ २ ॥ नाम यद्राजपुत्रीयं विश्वतं गर्जेनेद्यकम् ॥ राज्ञः 🗗 सोमस्य प्रतत्वाद्राजपुत्रो बुधः स्मृतः ॥ ३ ॥ जातमात्रः स तेजांसि सर्वाण्येवाजयद्वछी ॥ ब्रह्माद्यास्तत्र चाजगमुर्देवा देविषिभः सह ॥ ४ बृहस्पतिगृहे सर्वे जातकम्मींत्सवे तदा ॥ अपृच्छंस्ते सुरास्तारां केन जातः कुमारकः ॥ ५ ॥ ततः सा छजिता तेषां न किंचिद्वद्त्तदा ॥ पुनः पुनस्तदा पृष्टा रुज्जयन्ती वराङ्गना ॥ ६ ॥ सोमस्यैति चिरादाह ततोऽगृहाद्विधः सुतम् ॥ बुध अभिषेकं ततः कृत्वा प्रंधानमकरोद्भिष्ठः ॥ यहसार्धं प्रदायाथ् ब्रह्मा ब्रह्मार्षं संयुतः ॥ ८ ॥ पर्यतां सर्वदेवानां तत्रैवान्तरधी-यत ॥ इलोद्रे च धर्मिष्ठं बुधः पुत्रमजीजनत् ॥ ९ ॥ अश्वमेधञ्चातं सायमकरोद्यः स्वतेजसा ॥ पुरूरवा स्कृतः ॥ १० ॥ हिमविच्छिलरे रम्ये समाराध्यं जनाईनम् ॥ छोकैश्वर्य्यमगाद्राजा सप्तद्वीपपितस्तद्। ॥ ११ कोटिशो येन दारिताः ॥ उर्वशी यस्य पत्नीत्वमगमद्भुपमोहिता ॥ १२ ॥ सप्तद्वीपा वसुमती सर्शेळवनकानना ॥ धम्मेण सर्वलेकहितैषिणा ॥ १३॥ चामरत्राहिणी कीर्त्तिः सदा चैवाङ्गशाहिका ॥ विष्णोः प्रसाद।देवेन्द्रो ददाशर्द्धासनं तदा ॥ १४ धम्मेंण सममेवाभ्यपालयत् ॥ धम्मीर्थकामाः सन्द्रष्टमाजग्मुः कौतुकात्पुरा ॥ १५ ॥ जिज्ञासवस्तचरितं कथं पश्यति नः समम् ॥ अत्तया चक्रे अमस्तेषामर्घ्यपाद्यादिकं नृपः ॥ १६॥ आसनत्रयमानीय दिव्यं कनकभूषितम् ॥ निवेश्याथाकरोतपूजामीषद्धम्मैं ऽधिकां पुनः॥ १७ ॥ जग्मनुस्तन कामार्थोवतिकोपं नृपं प्रति ॥ अर्थः शापमदात्तरमै लोभात्त्वं नाशमेष्यासि ॥ १८ ॥ कामोऽप्याह तवोन्मादो भविता

पुराण.

अ॰ २४

11 24 11

॥ कुमारवनमाश्चित्य । देयोगादुर्वज्ञाभवात् ॥ १९ ॥ धम्मोंऽप्याह चिरायुस्त्वं धार्मिमकश्च भविष्यसि ॥ सन्तातिस्तव राजेन्द्र शतशो वृद्धिमायातु न नाशं भुवि यास्यति ॥ इत्युक्त्वान्तर्दधुः सर्वे राजा राज्यं तर्न्वभूत् देवेन्द्रं द्रष्टुं याति स राजराट् ॥ कदाचिदारुह्य रथं दक्षिणाम्बरचारिणम् ॥ २२ ॥ सार्द्धमर्केण सोऽपर्यत्रीयमानमाथाम्बरे ॥ केशिना दान-चित्रलेखामथोवेशीम् ॥ २३ ॥ तं विनिर्जित्य समरे विविधायुधपाणिना ॥ बुधपुत्रेण वायव्यमस्रं सुकत्वा यशोऽथिना मित्रत्वमगमेदैवर्ददाविन्द्राय चोर्वशीम् ॥ २५॥ शासनः ॥ सर्वलोकातिशायित्वं बलसूर्जो यशः श्रियम् ॥ २६ ॥ प्रादाद्वजीति सन्तुष्टो गेयतां भरतेन च ॥ सा पुरूरवसः प्रीत्या गायन्ती चीरतं महत् ॥ २७ ॥ छक्ष्मीस्वयंवरं नाम भरतेन प्रवत्तितम् ॥ मेनकामुर्वेशी रम्भां नृत्यतेति तदादिशत् ॥ २८ ॥ ननत्त लक्ष्मीक्षेण चोर्वशी ॥ सा पुरूरवसं हन्ना नृत्यन्ती कामपीडिता ॥ २९ ॥ विस्मृताभिनयं सर्वे यत्पुरा भरतोदितम् कोधाद्रियोगादस्य भूतछे ॥ ३० ॥ पंचपंचाशदृब्दानि लता सूक्ष्मा भक्ष्णिति ॥ पुरूरवाः पिशाचत्वं तत्रैवानुभविष्यति ततस्तमुर्वशी गत्वा भक्तारमकरोचिरम् ॥ शापान्ते भूरतस्याथ उर्वशी बुधसूचुतः ॥ ३२ ॥ अजीजनतमुतानष्टौ नामतस्तान्निबोधत ॥ आयुर्देढायुरश्वायुर्धनायुर्धतिमान्वसुः ॥ ३३ ॥ शुचिविद्यः शतायुश्च सर्वे दिन्यबङोजसः ॥ आयुषो नहुषः पुत्रो वृद्धशम्मां तथैव च ॥३४॥ रिजर्दम्भो विपापमा च नीराः पंच महारथाः ॥ रजेः पुत्रकातं जज्ञे राजेयमिःति विश्वतम् ॥ ३५ ॥ तोषितो विष्णुर्वरान्प्रादान्महीपतेः ॥ ३६ ॥ देवासुरमजुष्याणामभूत्स विजयी तदा ॥ अथ देवासुरं युद्धमभूद्वर्वशतत्रयम् ॥ प्रह्लादशक्रयोभीमं न कश्चिद्रिजयी तयोः ॥ ततो देवासुरैः पृष्टः प्राह् देवश्चतुम्मुखः ॥ ३८ ॥ अनयोर्विजयी कः बीत् ॥ जयाय प्रार्थितो राजा सहायस्त्वं भवस्व नः ॥३९ ॥ दैत्यैः प्राह् यदि स्वामी वो भवामि ततस्त्वलम् ॥ नासुरैः प्रतिपन्नं तत्प्रतिपन्नं ४० ॥ स्वामी भव त्वमस्माकं संयामे नाज्ञय द्विषः ॥ ततो विनाज्ञिताः सर्वे येऽवध्या वज्रपाणिना ॥

ग रह ॥

स्तस्येन्द्रः कर्मणा विभुः ॥ दत्त्वेन्द्राय तदा राज्यं जगाम तपते राजिः ॥ ४२ ॥ राजिपुत्रेक्तदाच्छिन्नं वलादिन्द्रस्य वैभवम् ॥ यज्ञभागं च राज्यं च तपोबलगुणान्वितेः ॥ ४३ ॥ राज्याद्धष्टस्तदा शक्तो राजिपुत्रेनिपीडितः ॥ प्राह् वाचस्पतिं दीनः पीडितोऽस्मि रजेः सुतेः ॥ ४४ ॥ न यज्ञभागो राज्यं मे निर्जितश्च बृहस्पते ॥ राज्यलाभाय मे यत्नं विधत्स्व धिषणाधिष ॥ ४५ ॥ ततो बृहस्पतिः शक्रमकरोद्धलदीपतम् ॥ यह्शान्तिविधानेन पोष्टिकेन च कम्मणा ॥ ४६ ॥ गत्वाथ मोह्यामास राजिपुत्रान्बृहस्पतिः ॥ जिनधम्मे समास्थाय वेदबाह्यं स वेद जिनधम्में समास्थाय वेदबाह्यं सं वेद वित् ॥ ४७ ॥ वेदत्रयीपरिश्रष्टांश्रकार धिषणाधिपः ॥ वेदबाह्यान्परिज्ञाय हेतुवाद्समान्वितान् ॥ ४८ ॥ जघान राक्रो वज्रेण सर्वान्धम्मेवहि-ष्कृतान् ॥ नहुषस्य प्रवक्ष्यामि पुत्रान्सतेव धार्मिकान् ॥ ४९ ॥ यातिर्ययातिः संयातिरुद्धवः पाचिरेव च ॥ शर्यातिर्मेघनातिश्च सतेते वंशवर्द्धनाः ॥ ५० ॥ यातिः कुमारभावेऽवि योगी वैखानंसोऽभवत् ॥ ययातिश्वाकरोद्राज्यं धम्मैकश्ररणः सदा ॥ ५१ भार्याभूहहिता वृषपर्वणः ॥ भागवस्यात्मजा तद्वदेवयानी च सुत्रता ॥ ५२ ॥ ययातेः पंच दायादास्तान्त्रवक्ष्यामि नामतः यदुं पुत्रं तुर्वसुं चाप्यजीजनत् ॥ ५३ ॥ तथा दुह्यमनुं पूर्व शम्मिष्टाजनयत्सुतान् ॥ यदुः पूरुश्वाभवतां तेषां वंशविवर्दनौ ॥ तिनीहुपश्चासीद्राजा सत्यपराक्रमः ॥ पाछयामास स महीमीजे च विधिवन्मखैः ॥ ५५ ॥ अतिभक्तया पितृनच्यं देवांश्च प्रयतः सद् ॥ अथा जयत्मजाः सर्वा ययातिरपराजितः ॥ ५६ ॥ स ज्ञाश्वतीः समा राजा प्रजा धम्मैण पांख्यत् ॥ जरामान्छन्महाचोरां नीम् ॥५७॥ जराभिभूतः पुत्रान्स राजा वचनमत्रवीत् ॥ यदुं प्रकं तुर्वेसुं च दुह्यं चानुं च पार्थिवः ॥ ५८ ॥ युवितिभिः सह ॥ विहर्त्तुमहिमच्छामि साहाय्यं कुरुतात्मजाः ॥ ५९ ॥ तं पुत्रो देवयानेयः पूर्वजो यदुरत्रवीत् ॥ साहाय्यं मस्माभियोवनेन किम् ॥ ६०॥ ययातिरत्रवीत्पुत्रान् जरा मे प्रतिगृह्यताम् ॥ यौवनेनाथ भवतां चरेयं विषयानहम् ॥६१॥ यजतो दीर्घसत्रेमे 🎇 शापाचोशनसो मुनेः ॥ कामार्थः परिहीनो मेऽतृप्तोऽहं तेन पुत्रकाः ॥ ६२ ॥ स्वकथिन शरीरेण जरामेनां प्रशास्तु वः ॥ अहं तन्वाऽभि-

युवा कामानवाप्रयाम् ॥ ६३ ॥ न तेऽस्य प्रत्यगृहन्त यदुप्रभृतयो जराम् ॥ चतुरस्ताच् स राजार्षरञ्चाते नः श्रुतम् ॥ ६४ तमत्रवीत्ततः प्रुरुः कनीयान्सत्यविक्रमः ॥ जरां मा देहि नवया तन्वा मे यौवनात्सुखी ॥ ६५ ॥ अहं जरां तवादाय राज्ये स्थास्यामि ज्ञया ॥ एममुक्तः स राजर्षिस्तपोविर्यसमाश्रयात् ॥ ६६ ॥ संस्थापयामाम जरां तदा पुत्रे महात्मानि ॥ पौरवेणाथ वयसा राजा योवनमा-ययातेश्राथ वयसा राज्यं पूरुरकारयत् ॥ ततो वर्षसङ्ख्यान्ते ययातिरपराजितः ॥ ६८ ॥ अतृप्त इव दायादवानिस्म त्वं मे वंशकरः सुतः ॥ ६९ ॥ पौरवो वंश इत्येष ख्याति छोके गामिष्याति ॥ काछेन महता पश्चात्कालधम्मभ्रपोयिवान् ॥ पूरुवंशं प्रवक्ष्यामि शृणुव्वमृधिसत्तमाः ॥ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सोमवंशे यय।तिचरिते चतुर्विशोऽध्यायः किमर्थं पोरवो वंद्याः श्रेष्ठत्वं प्राप भूतले ॥ ज्येष्ठस्यापि यदोर्वद्याः किमर्थं द्यायते श्रिया ॥ १ ॥ अन्यद्ययातिचरितं यस्मात्तत्पुण्यमायुष्यमभिनन्द्यं सुरेरिप ॥ २ ॥ सूत उवाच ॥ एतदेव दुरा पृष्टः ज्ञातानीकेन ज्ञोनकः ॥ पुण्यं पवित्रमायुष्यं ययातिचरितं ॥ ययातिः पूर्वजोऽस्माकं दृशमो यः प्रजापतेः मे तपोधन ॥ आनुपूर्वाञ्च विस्तरेण शंस ययातिरासीद्रार्जिपदेवराजसमद्युतिः ॥ तं ज्ञुऋवृषपर्वाणी वत्राते वै यथा पुरा 11 8 11 देवयान्याश्च संयोगं ययातेर्नाहुषस्य च ॥ ७ ॥ सुराणामसुराणां च समजायत वे मिथः ॥ ऐश्वर्य प्रति सङ्घिहोहानये ॥ ८॥ जिगीषया ततो देवा वब्रुराङ्गिरसं मुनिम् ॥ पौरोहित्ये च यज्ञार्थे काव्यं तूज्ञानसं परे ॥ ९॥ ब्राह्मणी ताबुभी नित्यमन्योन्यं स्पर्दिनो भृशम् ॥ तत्र देवा निजघुर्यान्दानवान्युधि सङ्गतान् ॥ १० ॥ तान्युनर्जीवयामास काव्यो विद्यावलाश्रयात् ॥ ततस्ते युनुरुत्थाय योधयाश्चित्रिरे सुरान् ॥ ११ ॥ असुरास्तु निज्ञवर्धान्सुरान्समरमूर्द्धनि ॥ न तान्सञ्जावयामास बृहरूपतिरुद्रारधीः ॥

मत्स्य-

॥ २७।

स तां विद्यां यां काव्यो वेद वीर्यवान् ॥ सञ्जीवनीं ततो देवा विषादमगमन्परम् ॥ १३ ॥ अथ देवा भयोद्विमाः काव्यादुशनसस्तदा ॥ अञ्चः कचमुपागम्य ज्येष्ठं पुत्रं बृहस्पतेः॥ १८॥भजमानान्भजस्वास्मान्कुरु साहाय्यमुत्तमम् ॥ यासौ विद्या निवसति ब्राह्मणेऽमिततेजसि ॥ १५॥ अञ्चेत्रे तामाहर क्षिप्रं भागभाग्नो भविष्यसि ॥ वृष्पर्वणः समीपेऽसौ शक्यो द्रष्टुं त्वयाद्विजः॥ १६॥रक्षते दानवांस्तत्र न स रक्षत्यदानवान्॥तमा राधियतुं शको नान्यः कश्चिद्दते त्वया ॥१७॥ देवयानी च दियता सुता तस्य महात्मनः ॥ तामाराधियतुं शक्को नान्यः कश्चन विद्यते ॥ १८॥ शिल्दाक्षिण्यमाधुर्येराचारेण दमेन च ॥ देवयान्यां तु तुष्टायां विद्यां तां प्राप्स्यासि धुवम् ॥ १९ ॥ तदा हि प्रेषितो देवैः समीपे वृषपर्वणः ॥ तथेत्युक्त्वा तु स प्रायाद्वहरूपातिसुतः कचः ॥ २० ॥ स गत्वा त्वरितो राजन्देवैः सम्पूर्णितः कचः ॥ असुरेन्द्रपुरे शुक्रं प्रणम्येदसुवाच इ ॥ २१ ॥ ऋषेरिङ्गिरसः पौत्रं पुत्रं साक्षाहृहरूपतेः ॥ नाम्रा कचेति विख्यातं शिष्यं गृह्णातु मां भवान् ॥ २२ ॥ ब्रह्मचर्यं चरिष्यामि त्वय्यहं परम मां ब्रह्मन्सइस्रपरिवत्सरान् ॥ २३ ॥ शुक्र उवाच ॥ कच सुस्वागतं तेऽस्तु प्रतिगृहामि ते वचः अर्ज्ञायिष्येऽहमर्च्यं त्वामर्चितोऽस्तु बृहस्पातिः ॥ २४ ॥ ज्ञौनक उवाच ॥ कंचस्तु तं तथेत्युक्त्वा प्रातिजग्राह तद्वतम् ॥ आदिष्टं कविषुत्रेण शुक्रेणोशनसा स्वयम् ॥ २५ ॥ व्रतं च व्रतकालं च यथोक्तं प्रत्यगृहत ॥ आराधयन्नुपाध्यायं देवयानीं च भारत ॥ २६ ॥ नित्यमाराध-विष्यंस्तां युवा यौवनगोचराम् ॥ गायञ्चत्यन्वाद्यंश्च देवयानीमतोषयत् ॥ २७ ॥ संशीलयन्देवयानीं कन्यां सम्प्राप्तयौवनाम् ॥ पुष्पेः फलेः वेषणैश्व तोषयामास भार्गवीम् ॥ २८ ॥ देवयान्यपि तं वित्रं नियमव्रतचारिणम् ॥ अनुगायन्ती छछना रहः पर्यचरत्तदा चरतो भृशम् ॥ तत्तत्तीत्रं त्रतं बुद्धा दानवास्तं ततः कचम् जघुर्वहरूपतेर्द्रेषात्रिजरक्षार्थमेन च ॥ ३१॥ हत्वा सालावृकेभ्यश्च प्रायच्छंस्तिलहाः गावो निवृत्तास्ता अगोपाः स्वनिवेशनम् ॥ ३२ ॥ ता दृष्ट्वा रहिता गास्तु कचेनाभ्यागता वनात् ॥ उवाच वचनं काछे देवयान्यथ

पुराण.

11 29 11

विद्यारभार्थम् इ० पा० ।

॥ ३३ ॥ हुतं चैवामिहोत्रं ते सूर्यश्चारुतं गतः प्रभो ॥ अगोपाश्चागता गावः कचस्तात न दृश्यते ॥ ३४ ॥ व्यक्तं हतो धृतो वापि कचरतात भविष्यति ॥ तं विना नैव जीवामि वचः सत्यं ब्रविम्यहम् ॥ ३५ ॥ शुक्त अवाच ॥ अथेह्येहीति शब्देन मृतं संजीवयाम्यहम् ॥ ततः सञ्जीवनीं विद्यां प्रयुक्तवा कचमाह्नयत् ॥ ३६ ॥ आहूतः प्राद्भवदूरात्कचः शुक्कं ननाम सः ॥ इतोऽहामीते चाचल्यौ राक्षसैधिपणा त्मजः ॥ ३७ ॥ स पुनर्देवयान्युक्तः पुष्पाहारे यहच्छया ॥ वनं ययौ कचो विप्रः पठन्त्रह्म च ज्ञाश्वतम् चिन्वन्तं दृहशुर्दानवाश्च तम् ॥ ततो द्वितीये तं इत्या द्र्यं कृत्या च चूर्णवत् ॥ प्रायच्छन्त्राह्मणायैव सुरायामसुरास्तदा ॥ ३९ ॥ देवयान्यथ भूयोऽपि पितरं वाक्यमत्रवीत् ॥ पुष्पाहारप्रेषणक्कतक्कचरतात न दृइयते ॥ ४० ॥ व्यक्तं हृतो नृतो वापि कचरतात अविष्याते ॥ तं विना नैव जीवामि वचः सत्यं त्रवीमि ते ॥ ४१ ॥ शुक्र खवाच ॥ बृहस्पतेः सुतः प्रति कचः प्रेतगतिं गतः ॥ विद्यया जीवितोऽ प्येवं हन्यते करवाणि किम् ॥ ४२ ॥ मैनं शुचो मा रुद् देवयानि न त्वाहशी मर्त्यमनु प्रशोचेत् ॥ यस्यास्तव ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च सेन्द्रा देवा वसवोऽिश्वना च ॥ ४३ ॥ सुरद्विषश्चेव जगच सर्वसुपस्थितं मत्तपतः प्रभागीत् ॥ अशक्योऽयं जीवियतुं द्विजातिः सञ्जीवितो यो वध्यते चैव भूयः ॥ ४४ ॥ देवयान्युवाच ॥ यस्याङ्गिरा बृद्धतमः पितामहो बृहस्पातिश्वापि पिता तपोनिधिः ॥ ऋषेः सुपुत्रं तमथापि पौत्रं कथं न शोचेय महं न रुद्याम् ॥ ४५ ॥ स ब्रह्मचारी च तपोधनश्च सँदोत्थितः कम्मीसु चैव दक्षः ॥ कचस्य मार्ग प्रतिपत्स्ये न भोक्ष्ये प्रियो हि मे तात कचोऽभिरूपः ॥ ४६ ॥ शौनक उवाच ॥ स त्वेवमुक्तो देवयान्या सहर्षिः संरम्भेण व्याजहाराथ काव्यः ॥ ये मे शिष्यानागतान्सूदयन्ति ॥ ४७ ॥ अत्राह्मणं कर्त्तुमिच्छिन्ति राष्ट्रा एभिन्यर्थे प्रस्तुतो दानौहिं ॥ तत्कर्मणाप्यस्य भवेदिहान्तः कं ब्रह्महत्या न दहेदपीन्द्रम् ॥ ४८ ॥ स तेनापृष्टो विद्यया चोपद्वतो श्रनिर्वाचं जटरे व्याजहार ॥ तमब्रवीत्केन चेहोपनीतो ममोद्रे तिष्ठसि ब्रिह भत्स ॥ ४९ ॥ कच उवाच ॥ भवत्प्रसादात्र जहाति मां रुमृतिः सर्व स्मरेयं यच यथा च वृत्तम् ॥ न त्वेवं स्यात्तपसः क्षयो मे ततः क्केशं

१ पुनः कृत्वा इ० पा०।

वारतरं स्मरामि॥५०॥अपुरैः पुरायां भवतोऽस्मि दत्तो इत्वा दुग्वा चूर्णायत्वा च काव्य ॥ ब्राह्मीं मायां त्वापुरी त्वत्र माया त्विष स्थितं कथ मिनाभिवाधते ॥ ५१ ॥ शुक्र उवाच ॥ किं ते प्रियं करवाण्यद्य वत्से विनेव मे जीवितं स्यात्कचस्य ॥ नान्यत्र कुक्षेमीम भेदनाच दृश्येत्कचो मद्गतो देवयानि ॥ ५२ ॥ देवयान्युवाच ॥ द्वौ मां शोकावाग्रिकल्पो दहेतां कचस्य नाशस्तव चैवोपघातः ॥ कचस्य नाशे मम नास्ति शम्मी त्वोपघाते जीवितुं नास्मि शक्ता ॥ ५३ ॥ शुक्र उवाच ॥ संसिद्धक्षपोऽसि बृहस्पतेः सुत यत्त्वां भक्तं भजते देवयानी ॥ विद्यामिमां प्राप्ति जीवनीं त्वं न चेदिन्द्रः कचक्रपी त्वमद्य ॥ ५४ ॥ न निवर्तेत्पुनर्जीवन्कश्चिद्रन्यो ममोद्रात् ॥ त्राञ्चणं वर्ज्वयित्वैकं तस्माद्रिद्यामवा-महि॥ ५५॥ पुत्रो भूत्वा निष्क्रमस्वोदरान्मे भित्त्वा कुक्षि जीवय मां च तात ॥ अवेक्ष्येऽथो, धर्मा तीमवेक्षां ग्ररोः सकाज्ञात्प्राप्य सविद्यः ॥ ५६ ॥ शौनक उवाच ॥ ग्ररोः सकाशात्समवाप्य विद्यां भित्तवा कुाक्षं निर्विचकाम विप्रः रात्र्यागमे पौर्णमास्यामिवेन्दुः ॥ ५७ ॥ हङ्घा च तं पतितं वेदराशिमुत्थाप्यामास ततः कचोऽपि ॥ विद्यां सिद्धां तामवाप्याभिवाद्य ततः कचरतं ग्रुक्तमित्युवाच ॥ ५८ ॥ निधि निधीनां वरदं वराणां ये नाद्रियन्ते ग्रुक्तमर्चनीयम् ॥ प्राक्तेपादिप्रोज्ज्वळद्राळसंस्थं पापाँछोकांस्ते व्रजन्त्यप्रतिष्ठाः ॥ ५९ ॥ श्रोनक उवाच ॥ सुरापानाद्वंचनात्त्रापायित्वा संज्ञानाशं चेतसश्चापि घोरम् ॥ दृष्ट्वा कचं चापि तथाभिक्षपं पीतं तथा सुरया मोहितेन ॥ ६०॥ समन्युरुत्थाय महानुभावस्तदोशना विप्रहितं चिकीर्षुः ॥ काव्यः स्वयं वाक्यीमदं जगाद सुरापानं प्रत्यसे। जातराङ्कः ॥ ६१ ॥ शुक्र उवाच ॥ यो ब्राह्मणोऽद्यप्रभृतीह कश्चिन्मोहात्सुरां पास्याति मन्द्बुद्धिः ॥ अपेतपम्मी ब्रह्महा चैव स्याद्हिमँ छोके गिर्दतः स्यात्परे च ॥ ६२ ॥ मया चेमां विप्रधम्मौंकसीमां मर्थादां वै स्थापितां सर्वछोके ॥ सन्तो विप्राः शुश्रुवांसो गुरूणां 🐉 देवा दैत्याश्चोपशृण्वन्तु सर्वे ॥ ६३ ॥ श्रोनक उवाच ॥ इतीद्मुक्त्वा स महाप्रभावस्तपोनिधीनां निधिरप्रमेयः ॥ तान्दानवांश्चिव 🕊 ॥ २८ ॥ निगूढबुद्धीनिदं समाहूय वचोऽभ्युवाच ॥ ६८ ॥ शुक्र खवाच ॥ आचक्षं वो दानवा बालिशाः स्थ शिष्यः कचो वतस्यति मत्समीपे ॥

संजीवनीं प्राप्य विद्यां मयायं तुल्यप्रभावो त्राह्मणो ब्रह्मभूतः ॥ ६५ ॥ ज्ञौनक उवाच ॥ गुरोरूष्य सकाज्ञे च अञ्जातः कचो गन्तुमियेष त्रिद्शाल्यम् ॥ ६६ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सोमवंशे ययातिचरिते पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ छ ॥ ॥ शौनक उवाच ॥ समापितव्रतं तं तु विसृष्टं गुरुणा तदा ॥ व्रस्थितं विद्शावासं देवयानीद्मव्यवित ऋषराङ्गिरसः पौत्र वृत्तेनाभिजनेन च॥ श्राजसे विद्यया चैव तपसा च दुमेन च ॥२॥ ऋषिर्यथाङ्गिरा मान्यः पितुर्भम महायशाः॥तथा मान्यश पूज्यश्च मम भूयो बृह्रपतिः ॥ ३ ॥ एवं ज्ञात्या विजानीहि यद्भवीमि तपोधन॥ व्रतस्थे नियमोपेते यथ। वर्त्ताम्यहं त्ययि ॥ ४॥ समापितिवद्या मां भक्तां न त्यक्रमहीसि ॥ गृहाण पाणि विधिवन्मम मन्त्रपुरस्क्वतम् ॥ ५ ॥ क्षच उवाच ॥ पूज्यो मान्यश्च भगवान्यथा मम पिता तत्र ॥ तथा त्वमनवद्याङ्गिः पूजनीयतमा मता ॥ ६ ॥ आत्मप्राणैः प्रियतमा भागवस्य महात्मनः ॥ त्वं भद्रे धर्मतः पूज्या गुरुपुत्री मम ॥ ७ ॥ यथा मम गुर्ह्शनत्यं मान्यः शुक्रः पिता तव ॥ देवयानि तथैव त्वं नैवं मां वकु महिति ॥ ८ ॥ देवयान्युवाच ॥ गुरुषुत्रस्य पुत्रो मे न तु त्वमिस मे पितुः ॥ तस्मान्मान्यश्च पूज्यश्च ममापि त्वं द्विजोत्तम ॥ ९ ॥ असुरैईन्यमाने तु कचे त्वयि पुनः पुनः ॥ या प्रीतिस्तां त्वमेव स्मरस्य मे ॥ ३० ॥ सौहाद्ये चानुरागे च वेत्थ मे भिक्तमुत्तमाम् ॥ न मामहीति धर्मज्ञ त्यकुं भक्तामनागतम् ॥ ११ ॥ कच उवाच ॥ अनियोज्ये नियोगे मां नियुनांक्षि शुभन्नते ॥ प्रसीद सुभ्रु मह्मं त्वं गुरोर्गुरुतरा शुभे ॥ १२ ॥ चन्द्रिमानने ॥ तत्राह्मिषतो भद्रे कुश्लो काव्यस्य भामिनि ॥ १३ ॥ भगिनी धर्मतो मे त्वं मैवं वोचः ग्लुभानने ॥ सुलेनाध्युषितो भद्रे न मन्युर्विद्यते मम ॥ १४ ॥ आपूच्छे त्यां गामिष्यामि शिवमस्त्यथ मे पाथ ॥ अविरोधन धर्मस्य स्मर्तव्योऽस्मि कथान्तरे अप्रमत्तोद्यता नित्यमाराध्य ग्रुरं मम ॥ १६ ॥ देवयान्युवाच ॥ दैत्यैईतस्त्वं यद्भतिबुद्धचा त्वं रक्षितो मया प्रत्याख्यास्यि धर्मतः ॥ ततः कच न ते विद्या सिद्धिरेषा गामिष्यति ॥ १७ ॥ कच उवाच ॥ दोषतः ॥ ग्रुरुणा चाभ्यज्ञज्ञातः काममेवं शपस्व याम् ॥ १८ ॥ आर्षं धर्म्मं ब्रुवाणोऽहं देवयानि यथा त्वया ॥

मत्स्य-॥ **२**९॥

कल्याणि कामतोऽद्य च धर्मतः ॥ १९॥ तस्माद्धवत्या यः कामो न तथा सम्भाविष्याति ॥ ऋषिष्ठत्रो न ते काश्चिष्कातु प्र यहिष्यति ॥ २०॥ फल्डिष्यति न मे विद्या त्यद्वचश्चोति तत्त्रया ॥ अध्यापयिष्यामि च यं तस्य विद्या फल्डिष्यति ॥ २ शोनक डवाच ॥ एवमुक्तवा नृपश्चेष्ठ देवयानीं कचस्तदा ॥ त्रिदशेशाल्यं शीत्रं जगाम द्विजसत्तमः ॥ २२ ॥ तमागतमभित्रेक्ष्य सेन्द्रपुरोगमाः ॥ बृहस्पतिं सभाज्येदं कचमाहुर्मुदान्विताः ॥ २३ ॥ देवा ऊचुः ॥ त्वं कचास्मद्धितं कम्मी कृतवान्महदद्धतम् ॥ यशः प्रणशिता भागभाक्च भविष्यमि ॥ २४ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सोमवंशे ययातिचरिते पिंडुशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ छ ॥ शोनक उवाच ॥ क्रुतविद्ये कचे प्राप्ते त्रृथरूपा दिवोकसः ॥ कचादवेत्य तां विद्यां कृतार्था अरतर्पभ ॥ १ ॥ सर्व एव समागम्य शतक तुमथाब्रुवन् ॥ काल्रस्त्वद्विक्रमस्याद्य जिह श्रून्पुरन्द्र ॥ २ ॥ एवमुक्तस्तु सह तैस्त्रिद्शैर्मघवांस्तदा ॥ तथेत्युक्त्वोपचकाम सोऽपश्य द्विपिने स्त्रियः ॥ ३ ॥ क्रीडन्तीनां तु कन्यानां वने चैत्ररथोपमे ॥ वायुर्भूतः स वस्त्राणि सर्व्वाण्येव समुत्तीर्यं ताः कन्याः साहितास्तदा ॥ वस्त्राणि जगृहुस्तानि यथासंस्थान्यनेकेशः ॥ ५ ॥ तत्र वासो देवयान्याः व्यतिक्रममजानन्ती दुहिता वृषपर्वणः ॥ ६ ॥ ततस्तयोर्मिथस्तत्र विरोधः समजायत ॥देवयान्याश्च राजेन्द्र शर्मिष्टायाश्च तत्कृते ॥ ७ देवयान्युवाच ॥ करुमाद्वह्णासि मे वस्त्रं शिष्या भूत्वा ममासुरि ॥ समुदाचारहीनाया न ते श्रेयो भविष्यति ॥ ८ ॥ शर्मिष्टोवाच ॥ आसीनं च शयानं च पिता ते पितरं मम ॥ स्तौति पृच्छाति चाभिक्षणं नीचस्थः सुविनीतवत् ॥ ९ ॥ याचतस्त्वं च दुहिता स्तुवतः प्रतिगृह्नतः ॥ सुताहं स्तूयमानस्य दृदतो न तु गृह्नतः ॥ १० ॥ अनायुधा सायुधायाः किं त्वं कृष्यिति भिक्षुिक ॥ छण्म्यते प्रतियोद्धारं न च त्वां गण क्षियात्रम् ॥ ११ ॥ शौनक उवाच ॥ सा विस्मयं देवयानीं गतां सक्तां च वासाति ॥ शर्मिष्ठा प्राक्षिपत्कूपे ततः स्वपुरमाविशत् ॥ १२॥ हते- अधियाति विज्ञाय शर्मिष्ठा पापनिश्चया ॥ अनवेक्ष्य ययो तस्मात्क्रोधवगपरायणा ॥ १३॥ अथ तं देशमभ्यागाद्ययातिनर्हुषात्मजः ॥ श्रान्तयुग्यः श्रान्तरूपो मृगलिप्सुः पिपासितः ॥ १४ ॥ नाहुपिः प्रेक्षमाणो हि स निपाने गतोद्के ॥ दुद्द्यों कत्यां तां तत्र दीप्तामिप्राशिखामिव॥१५

पुराण.

11 58 11

तामपृच्छत्स हङ्केव कन्याममरवार्णनीम् ॥ सान्त्वायित्वा नृपशेष्ठः साम्रा परमवल्गुना ॥ १६॥ का त्वं चारुमुखी इयामा सुमृष्टमाणेकुण्डला ॥ दीर्घं ध्यायसि चात्यर्थं करमाच्य्वसिषि चातुरा ॥ १७ ॥ कथं च पतिता ह्यस्मिन्कूपे वीरुनृणावृते ॥ दुहिता चैव कस्य त्वं वद सर्व सुमध्यमे ॥१८॥ देवयान्युवाच ॥ योऽसै। देवैईतान्दैत्यानुत्थापयति विद्यया ॥ तरूय शुक्ररूय कन्याहं त्वं मां नूनं न बुध्यसे ॥ १९ ॥ एव दक्षिणो राजन्याणिस्तात्रनखांग्राहिः ॥ समुद्धर गृहीत्वा मां कुळीनस्त्वं हि से मतः ॥ २० ॥ जानामि त्वां च संज्ञान्तं वीर्यवन्तं यशस्विनम् ॥ तस्मान्मां पतितां कूपादस्मादुद्धर्त्तमहीसे ॥ २१ ॥ शीनक उवाच ॥ तामथ ब्राह्मणी पृहित्वा दक्षिणे पाणावु जहार ततोऽवटात् ॥ २२ ॥ उद्धत्य चैनां तरसा तस्मात्कूपात्रराधियः ॥ आमन्त्रयित्वा सुश्रोणीं ययातिः २३ ॥ गते तु नाहुपे तस्मिन्देवयान्यपि निन्दिताः ॥ उवाच शोकसन्तता पूर्णिकामागतां पुनः ॥ देवयान्युवाच ॥ त्वरितं घूर्णिके गच्छ सर्वमाचद्व मे पितुः ॥ नेदानीन्तु अवेदयामि नगरं वृपपर्यणः ॥ २५ सा तु वै त्यरितं गत्या घूर्णिकाऽसुरमन्दिरम् ॥ दृष्ट्व। कान्यमुवाचेदं कम्पमाना विचेतना ॥ २६ ॥ आचर्यो च महाभागा देवयानी वने हाता ॥ शर्मिष्ठया महाप्राज्ञ दुहित्रा वृषपर्वणः ॥२७ ॥ श्रुत्वा दुहितरं काव्यस्तदा शर्मिष्ठया हताम् ॥ त्वरया निर्ययौ दुःखान्मार्गमाणः सुता वने ॥२८॥हङ्घा दुहितरं काव्या देवयानीं तपोवने॥बाहुभ्यां सम्पारिवक्य दुःखितो वाक्यमत्रवीत्॥२९॥आत्मदीपैनियच्छन्ति सर्वे दुःखमुख जनाः ॥ मन्ये दुश्चरितं तस्मिस्तस्ययं निष्कृतिः कृता॥ ३० ॥ देवयान्युवाच ॥ निष्कृतिर्वास्तु वा मास्तु शृणुष्वावहितो मस् ॥ शर्मिष्ठया यद्कास्मि दुहित्रा वृपपर्वणः ॥३१॥सत्यं किँडेतत्सा प्राह दैत्यानामस्मि गायना ॥ एवं हि मे कथयांति शार्मेष्ठा वार्षपर्वणी ॥ ३२ ॥ वचनं तीक्ष्णपरुषं क्रोधरक्तेक्षणा भृशम् ॥ स्तुवतो दुहितासि त्वं याचतः प्रतिगृह्णतः॥३३॥ सुताहं स्तूयमानस्य दृदतोऽप्रतिगृहृतः ॥ इति मामाह् शर्मिष्ठा दुहिता वृषपर्वणः ॥ क्रोधसंरक्तनयना दुर्पपूर्णानना ततः ॥ ३४ ॥ यद्यहं स्तुवतस्तात दुहिता प्रतिगृहृतः ॥ प्रसाद्यिष्ये शर्मिष्ठामित्युक्तः। हि सखी मया । 🤏 ॥ ग्रुक उवाच ॥ स्तुवतो दुहिता न त्वं भद्रे न प्रतिगृहतः ॥ अतस्त्वं स्तूयमानस्य दुहिता देवयान्यासे ॥ ३६ ॥

मत्स्य-। ३०॥ वृषपैँव तद्देद राको राजा च नाहुपः ॥ अचिन्त्यं ब्रह्म निर्द्धेद्रमैश्वरं हि वलं मम ॥ ३७ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणं सोमवंश ययातिचरिते सप्तिविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ छ ॥ ग्रुक्त उवाच ॥ यः परेषां नरो नित्यमतिवादांहितातिक्षाति ॥ देवयानि विजानीहि तेन सर्वमिदं जितम् ॥ १॥ यः समुत्पतितं कोधं निग्रह्मति हयं यथा ॥ स यन्तेत्युच्यते सद्धिनयो रिश्मषु लम्बते ॥ २ ॥ यः समुत्पतितं कोधमक्रोधेन नियच्छिति ॥ देवयानि विजानीहि तेन सर्वमिदं जितम् ॥ ३ ॥ यः समुत्पतितं कोषं क्षमयैव निरह्मति ॥ यथोरगस्त्यचं जीणीं स वे पुरुष अच्यते ॥ १ ॥ यस्तु भावयते धर्म योऽतिमात्रं तितिक्षाति ॥ यश्च नप्तो न तपित भृशुं सोऽर्थह्य भाजनम् ॥ ५ ॥ यो यजेदश्वमधेन मासि मासि रातं समाः ॥ यस्तु कुप्येन्न सर्वस्य तयोरकोधनो वरः ॥ ६ ॥ ये कुमाराः कुमार्यश्च वैरं कुर्युरचेतसः ॥ नैतत्प्राज्ञस्तु कुर्वीत विदुस्ते बलाबलम् ॥ ७ ॥ देवयान्युवाच ॥ वेदाहं तात बालापि कार्याणां तु गतागतम् ॥ क्रोघे चैशातिबाद् वा शिष्यस्याशिष्यवृत्तं हि न क्षन्तव्यं बुभूषुणा ॥ असत्संकीर्णवृत्तेषु वासो मम न रोचते ॥९॥ पुंसो ये नाभिनन्दान्त वृत्तेनाभिजनेन च ॥ श्रेयोऽथी पापबुद्धिषु ॥ १० ॥ येनैनमभिजानन्ति वृत्तेनाभिजनेन च ॥ तेषु तन्मे मशानि हृदयम् श्रिकल्पमिवारणिम् ॥ वाग्दुरुक्तं महाघोरं दुहितुर्वृषप्रवेणः यः सपत्रश्रियं दीतां हीनश्रीः पर्य्युपासते इति श्रीमात्स्ये 11 93 11 ततः काट्या भगअंष्टः समन्युरुपगम्प 9 ॥ नाधम्मश्चरितो राजन् सद्यः फलाति गौरिव ॥ इानैरावर्त्यमानस्तु मुलान्यपि चेत्पर्यति नमृषु ॥ पापमाचरितं कर्म्भ त्रिवर्गमतिवर्त्तते ॥ ३ ॥ फ्लत्येवं ध्ववं पापं गुरुभुक्तमिवोद्रे अपापशीछं धर्मज्ञं शुश्रुषुं मङ्गहे रतम् ॥ वधादनहेतस्तस्य वधाच दुहितुर्मम स्थातुं त्वद्विषये राजन्न शकामि त्वया सह ॥ ६ ॥ अद्येवमिंजानामि . स्रीयवमाभिजानासि दैत्य मिथ्या 🖁 ० षा० ।

नुगण.

अः द्ष

11 30 18

मात्मनोदीर्णी दुहितां किमुपेक्षसे ॥ ७॥ वृषपनीवाच ॥ नावद्यं न मृषावादं त्ययि जानामि भागर्वे ॥ त्वयि सत्यं च धम्मेश्र तत्प्रसीद्तु भवान् ॥ ८॥ अद्यास्मानपद्दाय त्विमतो यास्यासि भार्गव ॥ समुद्रं सम्प्रवेक्ष्यामि नान्यद्क्ति परायणम् ॥ ९ ॥ शुक्र उवाच प्रविश्वां वा दिशो वा त्रजतासुराः ॥ दुहितुर्नाप्रियं सोढुं शक्तोऽहं द्यिता हि मे ॥ १० ॥ प्रसाद्यतां देवयानी जीवितं यत्र मे स्थितम् ॥ योगक्षेमकरस्तेऽहामिन्द्रस्येव बृहस्पतिः ॥ ११ ॥ वृषपर्वीवाच ॥ यतिकचिद्युरेन्द्राणां विद्यते वसु भागव ॥ सुवि हास्तरथाश्वं वा तस्य त्वं मम चेश्वरः ॥ १२ ॥ शुक्र उवाच ॥ यत्किचिद्दस्ति द्विणं दैत्येन्द्राणां महासुर ॥ तस्येश्वरोऽस्मि यद्येतद्वयानी प्रसाद्यताय् शोनक ख्वाच ॥ ततस्तु त्वरितः शुक्रस्तेन राज्ञा समं ययौ ॥ ख्वाच चैनां सुभगे प्रतिपन्नं वचस्तव ॥ १४ ॥ देवयान्युवाच श्वरस्तात राज्ञो वित्तस्य भार्गव ॥ नाभिजानामि तत्तेऽहं राजा वद्तु मां स्वयम् ॥ १५ ॥ वृषपर्वीवाच ॥ यं **ञ्चिस्मिते ॥ तत्तेऽहं संप्रदारुपामि यद्यपि रुपात्सुदुर्लभम् ॥ १६ ॥ देवयान्युवाच ॥ दासी कन्यासहस्रेण शर्मिमछामभिकामपे** स्यित मां तत्र यत्र दास्यात मे पिता ॥ १७ ॥ वृषपर्वोवाच ॥ डात्तिष्ठ धात्रि गच्छ त्वं शर्मिष्ठां शीष्रमानय ॥ यं च कामयते कामं देवयानी करोतु तम् ॥ १८ ॥ श्रौनक उवाच ॥ ततो धात्री तत्र गत्वा शिमष्टि। मिद्मन्नवीत् ॥ उत्तिष्ट भद्रे शिर्मिष्टे ज्ञातीनां सुखमावह ॥ १९ ॥ त्यजित ब्राह्मणः शिष्यान्देवयान्या प्रचोदितः ॥ यं सा कामायते कामं स काय्योऽत्र त्वयानघे ॥ दासीत्वमभिजातासि ॥ शर्मिष्ठोवाच ॥ यं च कामयते कामं करवाण्यहमद्य तम् ॥ मागान्मन्युवशं शुक्रो देवयानी शौनक उवाच॥ ततः कन्यासहस्रोण वृता शिबिकया तदा ॥ पितुनिदेशात्त्रारिता निश्वकाम पुरोत्तमात् ॥ २२ ॥ शिम्बिशेवाच कन्यासहस्रेण दासी ते परिचारिका ॥ ध्रुवं त्वां तत्र यास्यामि यत्र दास्याते ते पिता ॥ २३ ॥ देवयान्युवाच ॥ स्तुवतो द्वाहता चाहं याचतः प्रतिगृहतः ॥ स्तूयमानस्य दुहिता कृथं दासी भाविष्यासि॥२४॥ज्ञार्मिष्ठोवाच ॥ येन केनाचेदात्तीनां ज्ञातीनां सुखमावहेत्॥अनुयास्याम्यहं तत्र यत्र दास्याति ते पिता ॥२५॥ ज्ञोनक उवाच ॥ प्रतिश्चते दासभावे दुहित्रा वृषपर्वणः ॥ देवयानी नृपश्रेष्ठ पितरं वाक्यमत्रवीत्॥ २६ ॥

स्य-॥ ३१ ॥

देवयान्युवाच ॥ प्रविज्ञामि पुरं तात तृष्टास्मि द्विज्ञतत्तम ॥ अमोवं त्व विज्ञानमस्ति विद्यावछं च ते ॥ २०॥ शौनक उवाच ॥ एवमुको हिनश्रेष्ठो दुहित्रा सुमहायशाः ॥ प्रविवेश पुरं हृष्टः पूजितः सर्व्वदानवैः ॥ २८॥ इति श्रीष्ट्रात्स्ये महापुराणे सोमवंशे ययातिचारिते एको विज्ञानिक्षेशोऽध्यायः ॥ २९॥ छ ॥ शौनक उवाच ॥ अथ दीर्घण काछेन देवयानी नृवोत्तम ॥ वनं तदेव निर्याता कीडार्थ वरवर्णिनी ॥ १ ॥ तेन दासीसंहस्रेण सार्द्ध श्रीमष्टिया तदा ॥ तमेव देशं सम्प्राप्ता यथाकामं चचार सा ॥ २॥ ताभिः सखीभिः सहिता सर्वाभिधीदिता भृशम् ॥ क्री**ड**न्त्योऽभिरताः सर्वाः पिबन्त्यो मधु माधनम् ः॥ ३ ॥ खादन्त्यो विविधान्भक्ष्यान्फङानि विविधानि च ॥ पुनश्च नाहुषो राजा सृगिङ-प्सुर्यहच्छया ॥ ४ ॥ तमेव देशं सम्प्राप्तो जङाङिप्सुः प्रतार्वतः ॥ ददर्श देवयानीं च शर्मिमष्टां ताश्च योषितः ॥ ५ ॥ विवन्तयो ङङनास्ताश्च दिन्याभरणभूषिताः ॥ उपविष्टां च दृहशे देवयानीं शुचिस्मिताम् ॥ ६ ॥ रूपेणाप्रतिमां तासां स्त्रीणां मध्ये वराङ्गनाम् ॥ सेव्यमानां पादसंवाहनादिभिः ॥ ७ ॥ ययातिहवाच ॥ द्वाभ्यां कन्यासहस्रभ्यां द्वे कन्ये परिवारिते ॥ गोत्रे च नामनी चैत्र द्वयोः पृच्छाम्यतो ह्यहम् ॥ ८ ॥ देवयान्युत्राच ॥ आख्यास्याम्यहमादृतस्य वचनं मे नराधिप ॥ शुको नामासुरगुरुः सुतां जानीहि तस्य माम् में सखी दासी यत्रौहं तत्र गामिनी ॥ दुहिता दानवेन्द्रस्य शर्मिष्टा वृषपर्वणः ॥ १०॥ ययातिरुवाच ॥ कथं तु ते सखी दासी कन्ययं वरवर्णिनी ॥ असुरेन्द्रसुता सुभ्रु परं कौतूह्छं हि मे ॥ ११ ॥ देवयान्युवाच ॥ सर्वमेव नरव्यात्र विधानमनुवर्त्तते ॥ विधिना विहितं ज्ञात्वा मा विचित्रं मनः कृथाः ॥ १२ ॥ राजवद्भपवेषो ते ब्राह्मीं वाचं विभिषं च ॥ किनामा त्वं कुतश्चासि कस्य पुत्रश्च शंस मे ॥ रुवाच ॥ ब्रह्मचर्येण वेदो मे कृत्स्रः श्रुतिपथं गतः ॥ राजाहं राजपुत्रश्च ययातिरिति विश्वतः ॥ १८॥ देवयान्युवाच ॥ केन चार्थेन नृपते ह्येनं देशं समागतः ॥ जिष्टश्चर्नारे यत्किचिद्थवा मृगिङ्सया ॥१५॥ ययातिरुवाच ॥ मृगिङ्सुरहं भद्रे पानीयार्थमिहागतः ॥बहुधाप्यनुयुक्तोऽ स्मि त्वमनुज्ञातुमहंसि॥ १६॥देवयान्युवाच॥द्वाभ्यां कन्यासहस्राभ्यां दास्या शर्मिष्टया सह॥त्वद्धीनास्मि भद्नं ते सखे भत्ती च मे भव॥ १७॥ ययातिस्वाच ॥ विद्वचौशनिस भंद्र ते न त्वदहाँऽस्मि भामिनि॥अविवाह्माः स्म राजानो देवयानि पितुरुतव ॥ १८॥ देवयान्युवाच ॥

पुराण.

11 53 11

त्रह्मणा क्षत्रं क्षत्रं त्रह्माणि संश्रितम्।।ऋषिश्च ऋषिषुत्रश्च नाहुषाद्य भजस्व माम्।। १९।।ययातिरुवाच ।।एकदेहोद्धवा वर्णाश्चत्वारोऽपि वरानने ॥ पृथम्धम्मीः पृथक्छोचास्तेषां वै त्राह्मणो वरः ॥२०॥ देवयान्युवाच ॥ पाणिवहो नाहुषायं न पुंभिः सेवितः पुरा॥त्वमेनमब्रहीद्ये वृणोमि त्वाम-॥ कथं तु मे मनस्विन्याः पाणिमन्यः पुमान् रुपृशेत् ॥ गृहीतमृषिपुत्रेण स्वयं वाप्यृषिणा त्वया रुवाच ॥ ऋद्धादाज्ञीविषात्सर्पाञ्चलनात्सर्वतोमुखात् ॥ दुराधर्षतरो विप्रः पुरुषेण विज्ञानता ॥ २३ सर्पाज्ज्वलनात्सर्वतोमुखात् ॥ दुराधर्षतरो वित्र इत्यात्थ पुरुषर्थभ ॥ २४ ॥ ययातिरुवाच ॥ दृशेदाशीविषरुतवेकं शस्त्रेणैकश्च वध्यते ॥ हन्ति विप्रः सराष्ट्राणि पुराण्यपि हि कोपितः ॥ २५ ॥ दुराधर्षतरो विप्रस्तस्माद्गीरु मतो मम ॥ अतोऽदत्तां च पित्रा त्वां म्यहम् ॥ २६ ॥ देवयान्यवाच ॥ दत्तां वहस्व पित्रा मां त्वं हि राजन्वृतो मया ॥ अयाचतो भयं नास्ति दत्तां च प्रतिगृहतः ॥ २७ शौनक उवाच ॥ त्वरितं देवयान्याथ प्रेषिता पितुरात्मनः ॥ सर्वं निवेदयामास धात्री तस्मै यथातथम् ॥२८ ॥ श्रुत्वेव च स राजानं दर्शया-मास भार्गवः ॥ दृष्ट्वैवमागतं विप्रं ययातिः पृथिवीपतिः ॥ २९॥ ववन्दे ब्राह्मणं काव्यं प्राञ्जितः प्रणतः स्थितः ॥ तं चाप्यभ्यवदुत्काव्यः साम्ना परमवल्गुना ॥ ३० ॥ देवयान्युवाच ॥ राजायं नाहुपस्तात दुर्गमे पाणिमग्रहीत् ॥ नमस्ते देहि मामस्मै छोके नान्यं पति वृणे ॥३१ ॥ शुक्र उवाच ॥ वृतोऽनया पतिवीर सुतया त्वं ममेष्टया ॥ गृहाणेमां मया दत्तां महिषीं नहुषात्मन ॥ ३२ ॥ ययातिहवाच ॥ अधम्मी मां स्पृञेदेवं पापमस्याश्च भार्गव ॥ वर्णसङ्करतो ब्रह्मन्निति त्वां प्रवृणोम्यहम् ॥ ३३ ॥ ज्ञुक उवाच ॥ अधम्मीत्त्वां चेप्सितम् ॥ अस्मिन् विवाहे त्वं श्राच्यो रहोपापं नुदामि ते ॥३४॥ वहस्व भाय्यी धर्मेण देवयानी शुचिस्मिताम् मतुलां समवाप्राहि ॥ ३५ ॥ इयं चाषि कुमारी ते शार्मियष्टा वार्षपर्वणी ॥ सम्पूज्या सन्ततं राजन्न चैनां शयने ह्वय ॥ ३६ ॥ शौनक उवाच ॥ एवसुक्तो ययातिस्तु शुक्रं कृत्वा प्रदक्षिणम् ॥ जगाम स्वपुरं हृष्टः सोऽनुज्ञातो महात्मना ॥ ३७ ॥ इति श्रीमास्त्ये महापुराणे धोमवंशे ययातिचरित त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ छ॥ शौनंक उवाच ॥ ययातिः स्वपुरं त्राप्य महेन्द्रपुरसन्निभम् ॥ प्रविश्यान्तःपुरं तत्र देवयानीं न्यवे

मत्स्य

॥ ३२॥

शयत् ॥ १ ॥ देवयान्याश्चातुमते सुनां तां वृषपर्दणः ॥ अशोकविकाभ्याशे गृहं कृत्वा न्यवेशयत् ॥ २ ॥ वृतां दासीत इस्रेण शर्मिष्ठामासुरा-यणीम्॥वासोभिरत्रपानेश्च संविभज्य सुसंवृताम्॥३॥देवयान्या तु सहितः स नृपो नहुषात्मजः ॥ विजहार बहुनब्दान्देववन्यदितो भृशम् ॥४ ॥ ऋतुकाछे तु सम्प्राप्ते देवयानी दराङ्गना ॥ छेभे गर्भे प्रथमतः कुमारश्च व्यजायत ॥ ५ ॥ गते वर्षतहस्रे तु शार्मिष्ठा वार्वपर्वणी ॥ दद्शी ६॥ चिन्तयामास धर्म्मज्ञा ऋतुप्राप्तो च भामिनी ॥ ऋतुकालश्च सम्प्रातो न कश्चिन्म पतिवृंतः ॥७॥ किं प्राप्त किं च कर्त्तव्यं कयं कृत्या सुखं भवेत् ॥ देवयानी प्रस्तुतासी वृथाइं प्राप्तयीवना ॥ ८ ॥ यया तथा वृतो भर्ता तथेवाइं वणोमि तम् ॥ राज्ञा प्रत्रफ उं देयाभाति मे निश्चिना मातिः ॥ अपीदानीं स धर्मात्मा रहो मे दुर्शनं त्रनेत् ॥ ९ ॥ शौनक उवाच ॥ अथ निष्कम्य राजासौ तस्मिन काछे यह ब्छवा ॥ अशोकवनिकाभ्याशे शर्मिष्ठां प्राप्य विस्मितः॥ १०॥तमेकं रहित हट्टा शर्मिष्ठा चारुहासिनी ॥ प्रत्युद्गम्याञ्चाले कृत्वा राजानं वाक्य नव तित् ॥ ११ ॥ शार्मियष्टोवाच ॥ सोमुश्चेन्द्रश्च वायुश्च यमश्च वरुणश्च वा ॥ तव वा नाहुप गृहे कः स्त्रियं द्रष्टुमहीते ॥ १२ ॥ रूपाभिनन शिल्डेर्डि त्वं राजन्वेत्थ मां सदा ॥ सा त्वां याचे प्रसाद्येह रन्तुमेहि नराधिप ॥ १३ ॥ ययातिरुवाच ॥ वेद्यि त्वां शिल्सम्पन्नां दैत्यक्त्यामिनिद्ताम् ॥ रूपं तु ते न पश्यामि सूच्यत्रमपि निनिद्तम् ॥ १ ४॥ मामत्रवीत्त रा शको देवयानीं यदावहम्॥ नेयमाह्वयितव्या ते शयने वार्षपर्रणी॥ १५॥ शर्भिष्ठोवाच॥न नम्भ्युक्तं वचनं हिन्हित न स्त्रीषु राजन्न विवाहकाल ॥ प्राणात्यये सर्वघनापह रो पंचानृतान्याहुरपातकानि॥ १६॥ पृष्टास्तु साक्ष्ये प्रवद्गन्ति चान्यथा भवन्ति मिथ्यावचना नरेन्द्र ते ॥ एकार्थतायां तु समाहितायां मिथ्या वदन्तं। ह्यनृतं हिनस्ति ॥ १७ ॥ ययातिक्वाच ॥ राजाप्रवाणं भूतानां स विनइयेन्सृषा वद्न् ॥ अर्थकुच्छ्रमपि प्राप्य न विध्या कर्त्तु पुत्सहे ॥ १८॥ ज्ञाभिष्ठोबाच॥ समावेतौ मतौ राजन्यतिः सरव्याश्च यः पतिः ॥ समं विवाह इत्याहुः सख्या मेऽसि पतिर्यतः॥१९॥यवातिरुवाच ॥ दातव्यं। याचमानस्य हीति मे व्रतमाहितम् ॥ त्यं च याचिति कामं मां ब्रहि किं करवाणि तत् ॥ २० ॥ शर्मिष्ठोवाच

पुराण.

अ॰ ३१

11 33 11

प्रातिपाद्य ॥ त्वत्तोऽपत्यवती छोके चरेयं धर्ममुत्तमम्॥२१॥ त्रय एवाधना राजन्भायी दासस्तथा सुतः॥ यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम् ॥ २२ ॥ देशयान्या भुजिष्यास्मि वङ्या च तव भागवी ॥ सा चाहं च त्वया राजनभरणीयां भजस्व माम् ॥ २३ उवाच ॥ एवमुक्तस्तया राजा तथ्यमित्यभिजाज्ञिवाच् ॥ पूजयामास शामिष्ठां धर्मं च प्रतिपाद्यत्॥२४ ॥स समागम्य शामिष्ठां यथाकाममवाप्य अन्योन्यं चाभितम्यूच्य जग्मतुहतौ यथागतम् ॥ २५॥ तस्मिन्समागमे सुभूः शर्मिष्ठा ।सत्तमात्॥२६॥प्रजज्ञे च ततः काळे राज्ञी राजीवळोचना॥ कुमारं देवगर्भाभमादित्यसमतेजसम्॥२६॥इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सोमवंशे ययातिचरिते एकत्रिंजोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ छ ॥ ज्ञौनक ख्वाच ॥ श्रुत्वा कुमारं जातं सा श्रीमैष्ठां प्रांति भारत ॥ १ ॥ ततोऽभिगम्य शार्मिष्ठां देवयान्यत्रवादिदम् ॥ किमर्थं वृज्ञिनं सुभ्रु कृतं ते कामळुब्धया ॥ २ ॥ शर्मिष्ठो ॥ ऋषिरभ्यागतः काश्चिद्रम्मीत्मा वेदपारगः ॥ स मया तु वरः कामं याचितो धर्मसंहितम् ॥ ३ ॥ तस्माहवेर्भमापत्यिभिति सत्यं त्रवीमि ते ॥ ४ ॥ देवयान्युवाचं ॥ यद्येतदेवं शार्मिष्ठे न लुब्धं क्येष्टाक्लेष्टाच वे द्विजात् ॥ ५ ॥ शोभनं भीरु सत्यं चेत्कथं सज्ञायते द्विजः ॥ गोत्रनामाभिजनतः श्रोतुमिच्छामि तं द्विजम् ॥ शर्मिष्ठोवाच ॥ आजता तेजता चेव दीप्यमानं रवि यथा ॥ तं दृष्ट्वा मम सम्प्रष्टुं शाकिनांसीच्छाचिरिमते ॥७॥ शौनक च ते मिथः ॥ जगाम भागवी वेइम तथ्यमित्यभिजानती ॥ ८ ॥ र्वसुं चैव शक्राविष्णू इवापरी ॥ ९ ॥ तस्मादेव तु राजर्षः शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी ॥ दुह्यं चातुं च पूर्व च त्रिन्कुमारान नीजनत् ॥ १०॥ तस च कस्मिश्चिद्देतयानी शुचिस्मिता ॥ ययातिसिंहता राजञ्जगाम इरितं वनम् ॥ १९॥ दृद्र्शं च क्रीडमानान्सुविस्नन्धान् विस्मिता चेदमब्रवीत्॥१२॥ देवयान्युगच ॥ करूपैते दारका राजन्देवपुत्री ग्याः शुभाः ॥ वर्चता रूपतश्चेग दश्यन्ते

१ प्रत्यमाषत इ ० पा ।

मत्स्य-

11 44 11

सहशास्तव ॥ १३ ॥ एवं पृष्टा तु राजानं कुमारान्पर्य्यपृच्छत ॥ किंनामधेयगोत्रे वः पुत्रका त्राह्मणः पिता ॥ १४ ॥ विश्रत मे यथात्र्यं श्रोतुकामास्म्यतो ह्महम् ॥ तेऽदर्शयन्प्रदेशिन्या तवेम नृपसत्तमम्॥१५॥ शर्मिष्टां मातरं चैव तस्या उच्चः कुमारकाः ॥ श्रोनक उवाच ॥ १६ ॥ नाभ्यनन्दत तात्राजा देवयान्यास्तदान्तिके ॥ रुद्नतस्तेऽथ शर्मिष्टामभ्ययुर्वाछका स्तदा॥१७॥हङ्घा तेषां तु बालानां प्रणयं पार्थिवं प्राति ॥ बुद्धा च तत्त्वतो देवी शर्मिष्ठामिद्मत्रवीत् ॥१८॥ देवयान्युवाच ॥ मद्धीना सती करमाद्कांषीवित्रियं मम ॥ तमेवासुरधम्में त्वमास्थिता न विभेषि किम् ॥ १९ ॥ शर्मिष्ठोवाच ॥ यदुक्तमृषिरित्येव तत्सत्यं चारुद्दासिनि न्यायतो धर्म्मतश्चेव चरन्ती न बिभोमे ते ॥ २० ॥ यदा त्वया वृतो राजा वृत एव तदा मया ॥ सालिभर्ता हि धर्मेण भर्ता भवति शोभने २९ ॥ यूज्यासि मम मान्या च श्रेष्ठा ज्येष्ठा च त्राह्मणी ॥ त्वत्तो हि मे यूज्यतरो राजर्षिः कि न वेत्सि तत् ॥ २२ ॥ शौनक उवाच श्चत्वा तस्यास्ततो वाक्यं देवयान्यत्रवीदिद्म् ॥ राजन्नाद्येह वत्स्यामि विप्रियं मे त्वया कृतम् ॥ २३ ॥ साश्रुटोचनाम् ॥ तूर्णे सकाशं काव्यस्य प्रस्थितां व्यथितस्तदा ॥२४ ॥ अनुवत्राज सम्आन्तः पृष्टतः सांत्वयन्तृपः ॥ कोधसंरक्तठोचना ॥ २५॥ अपि बुवन्ती किञ्चिच राजानं साश्वठोचनम् ॥ अचिरादेव सम्प्राप्ता काव्यस्योशनसोऽन्तिकम् ॥ २६ ॥ सा त हड्डेव पितरमभिवाद्यायतः स्थिता ॥ अनन्तरं ययातिस्तु पूजयामास भागवम् ॥ २७ ॥ देवयान्युवाच ॥ अधर्मेण जितो धर्मः प्रवृत्तमध-ोत्तरस् ॥ शार्मेष्टा याऽतिवृत्तास्ति दुहिता वृषपर्व्वणः ॥ २८ ॥ त्रयोऽस्यां जनिताः पुत्रा राज्ञाऽनेन ययातिना पुत्रो तात त्रवीमि ते ॥ २९ ॥ धर्म्मज्ञ इति विख्यात एष राजा भृगूद्ध ॥ अतिकान्तश्च मर्प्यादां कान्येतत्कथयामि ते उवाच॥धर्मज्ञरत्वं महाराज योऽधर्ममकृषाः प्रियम्॥तस्माजरा त्वामचिराद्धर्षायेष्यति दुर्जया ॥३१॥ययातिरुवाच द्वाति पुमान्वृतः ॥ भूणहेत्युच्यते ब्रह्मनत चेइ ब्रह्मवादिभिः ॥ ३२ ॥ ऋतुकामां स्त्रियं यस्तु गम्यां रहाति याचितः ॥ नोपौति यो हि

पुराण.

अ० ३२

11 5511

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri नाहुए ॥ ३५ ॥ शौनक उदाच ॥ ऋषिनोश-नसा शप्तो ययातिनाहुपस्तदा ॥ पूर्व्व वयः पारित्यज्य जरां सद्योऽन्वपद्यत ॥ ३६ ॥ ययातिरुवाच ॥ अतृप्तो यौवनस्याहं देवयान्यां भृगृद्ध ॥ प्रसादं कुरु मे ब्रह्मअरेयं मा विशेत माम्॥३७॥ ज्ञुक उवाच ॥ नाहं मृषा वदाम्येतज्ञरां प्राप्तोसि भूमिव ॥ जरां त्वेतां त्वमन्यस्मिन संक्रामय यदीच्छिप्ति ॥ ३८ ॥ ययातिरुवाच ॥ राज्यभाक् स भवेद्भसन्युण्यभाक्षीर्तिभाक्तथा ॥ यो देवद्यानमे वयः शुक्र तद्भवाननुमन्य ताम्॥ ३९॥ शुक्र उवाच ॥ संक्रामियण्यासे जरां यथेष्टं नहुषात्मज ॥ मामनुष्याय तत्त्वेन न च पापमवाप्स्यासि॥४०॥ वयो दास्यित ते पुत्रो यः स राजा भविष्यति ॥ आयुष्मान्कीर्तिमांश्चेव बह्वपत्यस्तथैव च ॥ ४२ ू॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सोमवंशे ययातिचरिते द्वात्रिशोऽ ध्यायः॥ ३२॥ छ॥ शौनक उवाच ॥ जरां प्राप्य ययातिस्तु स्वपुरं प्राप्य चैव हि॥पुत्रं ज्येष्ठं वरिष्ठं च यदुामित्यववीद्रचः॥१॥ययातिरुवाच॥ जरा वर्छी च मां तात पछितानि च पर्यंगुः । काव्यस्योज्ञानसः ज्ञापात्र च तृतोऽस्मि यौवने ॥ २ ॥ त्वं यदो प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह॥ यौवनेन त्वदीयेन चरेयं विषयानहम् ॥ ३॥ पूर्णं वर्षसङ्खे तु त्वद्यिं यौवनं त्वहम् ॥ दत्त्वा सम्प्रातिपतस्यामि पाप्मानं जरया सह ॥ ४॥ यदुरुवाच ॥ सित्रमश्रुधरो दीनो जरसा शिथिछीकृतः ॥ वछीसन्ततगात्रश्च दुईशीं दुव्वेछः कृशः परिभूतः स यौवने ॥ सहोपजीविभिश्चेव तज्जरां नाभिकांमये ॥ ६ ॥ सन्ति ते बहवः पुत्रां मत्तः त्रियत्।। नृष ॥ जरां यहीतुं धम्मंज्ञ पुत्रमन्यं णिष्य वै ॥ ७ ॥ ययातिरुवाच ॥ यस्त्वं मे हृदयाजातो वयः स्वं न प्रयच्छासि ॥ पापान्मातुरुसम्बन्धाहुष्प्रजा ते भविष्यति ॥ ८ ॥ तुर्वसो प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह ॥ यौवनेन चरेयं वै विषयांस्तव पुत्रक ॥ ९ ॥ पूर्णे वर्षसहस्र तु पुनर्दास्यामि यौवनम् पत्स्यामि पाप्मानं जरया सह ॥ १० ॥ तुर्वसुरुवाच ॥ न कामये जरां तात कामभोगप्रणाञ्चानीम् ॥ नाशिनीम् ॥ ११ ॥ ययातिरुवाच ॥ यस्त्वं मे हृदयाजातो वयः स्वं न प्रयच्छासि ॥ तस्मात्प्रजासमुच्छैदं तुर्वसो तव यास्यति सङ्घीर्णाश्चोरधम्मेषु प्रतिलोमचरेषु च ॥ पिारीताशिषु लोकेषु नूनं राजा भविष्यसि ॥ १३ ॥ गुरुदारप्रसक्तेषु

मत्स्य-

ाञ्चधार्मेषु म्लेच्छेषु पापेषु प्रभविष्यासि ॥ १९॥ शौनक स्वाच ॥ एवं स तुर्वेसुं शप्तवा ययातिः दुद्यो त्वं प्रतिपद्यस्व वर्णरूपविनाशिनीम् पूर्णे वर्षसद्स्रे तु ते प्रदास्यामि योवनम् ॥ स्वं चादास्यामि भूयोऽहं पाष्मानं जरया सह रागश्चास्य भवाते तज्जरां ते न ाजातो वयः स्वं न प्रयच्छाति ॥ तहुद्यो वै प्रियः कामो न ते सम्पतस्यते काचित् ाज्यभोजञ्चब्दं त्वं तत्र प्राप्स्यासि सान्वयः ॥ २० ॥ ययातिरुवाच<sup>नु</sup>॥ अनो त्वं प्रतिपद्यस्य ॥ ॥ अनुरुवाच ॥ जीर्णः शिशुतिवादत्ते कालेऽन्नमशुचिर्यथा ययातिरुवाच ॥ यस्त्वं मे हृदयाजातो वयः स्वं न प्रयच्छाति ॥ जरादोषस्त्व योत्तरो यस्तस्मात्त्वं प्रतिपद्यसे ॥२३ यौवनं प्राप्ता विनर्यन्ति ह्यनो तव ॥ आग्रिप्रस्कन्द्नगतस्त्वं चाप्येवं भविष्यप्ति ॥ पाप्मानं जरया सह ॥ त्वं मे प्रियतरः प्रत्रस्त्वं वरीयान्भविष्यसिं ॥ २५ ॥ जरा वछी च मां तात पछितानि च ।पान्न च तृप्तोऽस्मि योवने ॥ २६ ॥ किंचित्काछं चरेयं वै विषयान्वयसा तव ॥ पूर्णे वर्षसद्ख्रे पितस्यैऽहं पाप्मानं जरया सह ॥ २७ ॥ शौनक उवाच ॥ एवसुकः प्रत्युवाच पूरुः पितरमञ्जसा ॥ यथात्थ त्वं प्रतिपत्स्यामि ते राजन्पाप्मानं जरया सह।। गृहाण यौवनं मत्तश्चर कामान्यथेपियतान् यथेच्छया चरिष्यामि 30 ॥ ३३ ॥ छ ॥ शौनक उवाच ॥ एवमुक्तः स राजिषः काव्यं स्मृत्वा महाव्रतम् ॥

पुराषः

अ॰३8

१ प्रसर्विष्यासे इ० पा० ।

9 ॥ पौरवेणाथ वयसा ययातिर्नहुषात्मजः ॥ प्रीतियुक्तो नरश्रेष्ठश्चचार विषयान्प्रियान् यथाकालं यथासुखम् ॥ धम्मीविरुद्धात्राजेन्द्रो यथाहीति स एव हि ॥ ३ ॥ देवानतर्पयद्यज्ञैः श्राद्धैरपि पितामहाच् कामैश्र द्विनसत्तमान् ॥ ४ ॥ अतिथीनन्नपानैश्र विशश्र प्रतिपाउनैः ॥ आनृशंस्येन शुद्धांश्र दस्यूनिप्रहणेन च ॥ ५ सर्वा यथावर्त्रुरञ्जयन् ॥ ययातिः पाछयामास साक्षादिन्द्र इत्रापरः ॥ ६ ॥ स राजा सिंहाविकान्तो युवा विषयगोचरः ॥ चचार सुखमुत्तमम् ॥ ७ ॥ स सम्प्राप्य शुभान्कामां हतृतः खिन्नश्च पाथिवः ॥ कालं वर्षसहस्नान्तं सस्मार मृनुजाधिपः कालज्ञः कलाः काष्टाश्च वीर्यवान् ॥ पूर्णं मत्वा ततः कालं पूर्व पुत्रसुवाच ह ॥ ९ ॥ न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति ॥ ह्विषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्द्धति ॥ १० ॥ यत्पृथिव्यां त्रीहियवं हिरण्यं पश्चः छियः ॥ नालमेकस्य तत्सर्वमिति मत्वा शमं ॥ ११ ॥ यथासुखं यथोत्साइं यथाकाममारिन्दम ॥ सेविता विषयाः पुत्र यौवनेन मया तव ॥१२ ॥ पूरो प्रीतोऽस्मि भदं ते गृहाणेदं स्वयौ वनम् ॥ राज्यं चैव गृहाणेदं त्वं हिम प्रियकृतसुतः ॥ १३ ॥ शौनक उवांच ॥ प्रतिपेदे जरां राजा ययातिर्नाहुषस्तदा ॥ यौवनं प्रतिपेदे स पूरुः स्वं पुनरात्मनः ॥ १४ ॥ अभिषेक्तकामं च नृपं पूर्वः पुत्रं कनीयसम् ॥ ब्राह्मणप्रमुखा वर्णा इदं वचनमञ्जवन् ॥ १५ ॥ दोहित्रं देवयान्याः सुतं प्रभो ॥ ज्येष्ठं यदुमतिक्रम्य राज्यं पूरोः प्रदास्यास ॥ १६ ॥ ज्येष्ठो यदुस्तव सुतस्तुर्वसुस्तद्नन्तरम् सुतो द्वह्यस्तथानुः पूरुरेव च ॥ १७ ॥ कथं ज्येष्टमातिकम्य कनीयान्राज्यमहीति ॥ एतत्सम्बोधयामस्त्वां स्वधम्ममनुपालय यंयातिरुवाच ॥ ब्राह्मणत्रमुखा वर्णाः सर्वे शृण्वन्तु मे वचः ॥ ज्येष्ठं प्रति यतो राज्यं न देयं मे कथंचन नियोगो ना उपाठितः ॥ प्रतिकूछः पितुर्यश्च न स पुत्रः सतां मतः ॥ २० ॥ मातापित्रोर्वचनक्वाद्धितः पथ्यश्च यः सुतः ॥ स पुत्रः वर्त्तते पितृमातृषु ॥ २१॥यदुनाइमवज्ञातस्तथा तुर्वसुनापि वा ॥ द्वुस्रुणा चानुना चैव मय्यवज्ञा कृता भृशम् ॥२२॥ पूरुणा मे कृतं वाक्य मानितं च विशेषतः ॥ कनीयान्मम दायादे। जरा येन धृता मम ॥२३॥ मम कामः स च कृतः पूरुणा पुत्ररूपिणा ॥

काव्येनोशनसा स्वयम् ॥ २४ ॥ पुत्रो यस्त्वाजुवर्त्ततः स राजा पृथिवीपितः ॥ भवन्तः प्रतिजानन्तु .पूरू राज्येऽभिषिच्यताम् ॥ २५ ॥ प्रकृतय ऊन्नः ॥ यः पुत्रो गुणसम्पन्नो मातापित्रोहितः सदा ॥ सर्व सोऽईति कल्याणं कनीयानपि स प्रभुः ॥ २६ ॥ अहं पूरोरिदं राज्यं यः भियः भियकृत्तव ॥ वरदानेन शुक्रस्य न शक्यं वक्तमृत्तरम् ॥ ( तंत एव पुनश्चापि गतः स्वर्गमिति श्रुतिः ) ॥२७ ॥ श्लोनक उवाच ॥ पोरजानपद्देस्तुष्टेरित्युक्तो नाहुषस्तु ॥ अभिषिच्य ततः पूर्व राज्ये स्वस्तुतमात्मज्ञम् ॥ २८ ॥ दत्त्वा च पूरवे राज्यं वनवासाय दीक्षितः ॥ पुरात्त निर्ययो राजा त्राझणैस्तापतेः सह ॥ २९ ॥ यदोस्तु यादवा जाता तुर्वसोर्यवनाः सुताः ॥ दुद्धोश्चेव सुता भोजा अनोस्तु जातयः ॥ ३० ॥ पूरोस्तु पौरवो वंशो यत्र जातोऽसि पार्थिव ॥ इदं वर्षसङ्ख्रात्त राज्यं कुरुकुछागतम् ॥ ३१ ॥ इति श्रीमात्स्ये राणे ययातिचारिते चतुर्सिशोऽव्यायः ॥ ३४ ॥७॥ शौनक उवाच ॥ एवं स नाहुषो राजा ययातिः पुत्रमीप्सितम् ॥ राज्येऽभिषिच्य मुदितो वानप्रस्थोऽभवन्म्रानिः ॥ १ ॥ डाषित्वा वनवासं स ब्राह्मणैः सह संश्रितः ॥ फल्रमूलाञानो दान्तो यथा स्वर्गमितो गतः ॥ २ ॥ स गतः स्वर्गवासं तु न्यवसन्मुदितः सुखी ॥ कालस्य नातिमहतः पुनः शक्रेण पातितः ॥ ३ ॥ विवशः प्रच्युतः स्वर्गादप्राप्तो मेदिनीतलम् ॥ स्थितश्वासीदन्तिरक्षे स तदोति श्वतं मया ॥ ४ ॥ तत एव पुनश्वापि गतः स्वर्गामिति श्वतिः ॥ राज्ञा वसुमता सार्धमष्टकेन च वीर्य्वाच् ॥ प्रतर्दनेन शिबिना समेत्य किल संसिद्॥६॥ शतानीक उवाच ॥ कर्मणा केन स दिवं पुनः प्राप्तो महीपतिः ॥ कथमिन्द्रेण भगवन्पातितो मेदिनीतले ॥ ६ ॥ सर्वमेतद्शेषेण श्रोतुमिच्छामि तत्त्रतः ॥ कथ्यमानं त्वया वित्र देवर्षिगणसन्निधौ ॥ ७ ॥ देवराजसमो पृथिवीपतिः ॥ वर्द्धनः कुरुवंशस्य विभावसुसमद्यातिः ॥ ८ ॥ तस्य विस्तीर्णयशसः सत्यकीर्त्तोर्महात्मनः ॥ श्रोतुमिच्छामि चेह च सर्वशः ॥ ९ ॥ शौनक उवाच ॥ इन्त ते कथयिष्यामि ययाते हत्तमां कथाम् ॥ दिवि चेह च पुण्यार्थी सर्वपापप्रणाशि-नीम् ॥ १० ॥ ययातिर्नाहुषो राजा पूर्वं पुत्रं कनीयसम् ॥ राज्येऽभिषिच्य मुद्दितः प्रवत्राज्ञ वनं तदा ॥ ११ ॥ अन्तेषु

१ इदमेकमर्थमजागलस्तनबदनवितमेव कर्हिमश्चिन्द्वनिदतपुस्तकेऽस्ति तत्प्रमादेन पतितमिति भाति । २ पूर्वम् इ ० पा० ।

पुत्राच् यदुपुरागेमाच् ॥ फल्रमूलाञ्चनो राजा वनेऽसौ न्यवसाचिरम् ॥१२॥ स जितात्मा जितकोधस्तर्पयान्पितृदेवनाः ॥ अशीश्र विधिवञ्जु-हुन्वा नप्रस्थविधानतः ॥ १३ ।॥ अतिथीन् पूजयित्यं वन्येन हविषा विभुः ॥ शिलोञ्छश्तिमास्थाय शेषात्रकृतभोजनः सहस्रं वर्षाणामेवंवृत्तिरभूत्रृपः ॥ अम्बुभक्षः स चान्दांस्त्रीनासीलियतदाङ्मनाः ॥ १५ ॥ ततस्तु वायुभक्षोऽभूत्संवत्सरमतान्द्रितः ॥ एकपादस्थितश्चासित्वण्यासाननिङाज्ञनः ॥ पुण्यकीतिस्ततः स्वर्ग 38 चात्रिमध्ये च तपस्तेषे संवत्सरं पुनः ॥ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सोमवंशे ययातिचरिते पंचित्रंशोऽध्याय ॥ ३८॥ छ ॥ श्रीनक उवाच ॥ स्वर्गतस्तु स राजेन्द्रो न्यवसद्देवसद्रानि ॥ पूजितिह्निद्द्यैः साध्येमेस्द्रिर्वस्राभिस्तथा ॥ १ ॥ देवलोकाद्रसलोकं संचरन्ः पुण्यक्रद्रशी दीर्घकाठामिति श्रुतिः ॥ २ ॥ स कदाचित्रपश्रेष्ठो ययातिः शक्तमागतः ॥ कथान्ते तत्र शक्रण पृष्टः स पृथिवीपतिः ॥ ३ ॥ शक्र उवाच ॥ यदा स प्रहस्तव रूपेण राजअरां गृहीत्वा प्रचचार लोके ॥ तदा राज्यं सम्प्रदायैवमस्मै त्वया विम्रुकः कथयेह सत्यम् ॥ ४॥ ययातिहवाच ॥ प्रकृत्यतुमते पूर्व राज्ये कृत्वेदमञ्जवम् ॥ गङ्गायमुनयोर्मध्ये कृतस्रोऽयं विषयस्तव ॥ मध्ये पृथिव्यास्तवं राजा श्रातरोऽन्तेऽधिपास्तव ॥ ५ ॥ अक्रोधनः क्रोधनेभ्यो विशिष्टस्तथा तितिश्चरतितिश्लोविशिष्टः॥अमानुषेभ्यो मानुपश्च प्रधानो विद्वांस्तथैवाविदुषः प्रधानः॥६॥आक्रोइयमानो नाक्रोशेन्मन्युमेव तितिक्षति ॥ आक्रोष्टारं निर्देहति सुक्कृतं चास्य विन्दति ॥ ७ ॥ नारून्तुदः स्यान्न नृशंसवादी न हीनतः परमभ्याददीत ॥ ययाऽस्य वाचा पर उद्विजेत न तां वदेद्वशतीं पापलौल्याम् ॥ ८॥ अहन्तुदं प्रहवं तीत्रवाचं वाक्कण्टकैर्वितुद्नतं मनुष्यान् ॥ विन्द्याद्ररुक्षमी कतमं जनानां मुखे निबद्धं निर्ऋतिं वहन्तम्॥९॥ सद्भिः पुरस्तादाभिषाजितःस्यात्साद्भिस्तथा पृष्ठतो रक्षितः स्यात्॥ सदा सतामितवादांस्ति तिक्षेत्वतां वृत्तं पालयन्साधुवृत्तः ॥ १० ॥ वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति यैराहतः शोचाति वा व्यहानि ॥ परस्य नो मर्म्सष्ठ ते पतन्ति तान्पण्डितो नावसृजेत्परेषु ॥ ११ ॥ नास्तीदृशं संवननं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ॥ यथा मैत्री च लोकेषु दानं च मधुरा च वाक् तस्थात्सान्त्वं सदा वाच्यं न वाच्यं परुषं कचित् ॥ पूज्यान्सम्पूजयेदद्यात्राभिशापं कदाचन ॥ १३ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे

मत्स्य-॥ ३६॥

ययातिचरिते पट्तिंशोऽध्यायः ॥ ३६॥छ॥ इन्द्र उवाच ॥ सर्वाणि कार्य्याणि समाप्यश्चाजन् गृहान्परित्यज्य वनं गतोऽसि ॥ तत्त्वां पृच्छाभि नहुषस्य पुत्र केनापि तुल्यस्तपसा ययाते॥१॥ ययातिरुवाच ॥ नाहं देवमतुष्येषु न गन्धर्वमहर्षिषु ॥ आत्मनस्तपसा तुल्यं कञ्चित्पश्यामि वासव ॥२॥ इन्द्र उवाच ॥ यदावमंस्थाः सहशः श्रेयसश्च पापीयसश्चाविदितप्रभागः॥तस्माछोका हान्तवन्तस्तवेमे क्षीणे पुण्ये पतितोऽस्यद्य राजन्॥३॥ययातिरुवाच॥सुरिषंगन्धर्वनरावमानात्क्षयं गता मे यदि शक्र लोकाः॥इच्छाम्यहं सुरलाकाद्विहीनःसतां मध्ये पतितुं देवराज॥४॥ इन्द्र उवाच ॥ सतां सकाशे पतितोऽसि राजंऋयुतः प्रतिष्ठां यत्र रुव्धासि भूयः ॥ एवं विदित्वा तु पुनर्ययाते न तेऽवमान्याः सदृशः श्रेयसे ॥ श्रोनक उवाच ॥ ततः पपातामरराजजुष्टात्पुण्याङ्कोकात्पतमानं ययातिम् ॥ सम्बेक्ष्य राजर्षिवरोष्टकस्तमुवाच सद्धम्म विधानगोप्ता ॥ ६ ॥ अष्टक उवाच ॥ कस्त्वं युवा वासवतुल्यरूपः स्वतेजसा दीप्यमानो यथाग्रिः ॥ पतस्युदीणोऽम्बुधरप्रकाज्ञाः खे खेचराणां प्रवरो यथार्कः॥ ७॥ हङ्घा च त्वां सूर्यपथात्पतन्तं वैश्वानरार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥ किन्तु स्विदेतत्पततीव सर्वे वितर्कयन्तः परिमोहिताः स्मः ॥ ८॥ हङ्घा च त्वाधिष्ठितं देवमार्गे शक्रार्कविष्णुप्रतिमप्रभावम् ॥ प्रत्युद्धतारूत्वां वयमद्यःसर्वे तस्मात्पाते तव जिज्ञासमानाः ॥९॥ न चापि त्वां धृष्णवः प्रष्टुमये न च त्वमरुमानपृच्छाप्ति के वयं रूम ॥ तत्त्वां पृच्छामि स्पृहणीयरूपं कस्य त्वं वा कि निमित्तं त्वमागाः ॥१०॥ भयं तु ते व्येतु विषादमोही त्यजाञ्च देवेन्द्रसमानरूप ॥ त्वां वर्तमानं हि सतां सकाशे शको न सोढुं बळहापि शक्तः प्रतिष्ठा हि सुखच्युतानां सतां सदैवामरराजकल्प ॥ ते सङ्गताः स्थावरजङ्गमेशाः प्रतिष्ठितस्तवं सदशेषु सतसु ॥ १२ ॥ भूमिरावपने प्रभुः॥प्रभुः सूर्यः प्रकाशाच सर्ता चाभ्यागतःप्रभुः॥ १३॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सोमवंशे ययातिचारिते सप्तत्रिशोऽध्यायः॥ ३७॥ ययातिरुवाच ॥ अहं ययातिर्नेहुषस्य पुत्रः पूरोः पिता सर्वभूतावमानात् ॥ प्रभ्रांशितोऽहं सुरासिद्धलोकात्परिच्युतः प्रपताम्यलपपुण्यः ॥ १ ॥ अहं हि पूर्वो वयसा भवद्रचरतेनाभिवादं भवतां न युक्ते ॥ यो विद्यया तपसा जन्मना वा वृद्धः स अष्टक उवाच ॥ अवादीस्त्वं वयसास्मि वृद्ध इति वै राजन्नाधिकः कथित्रत् ॥ यो वै विद्वांस्तपसा च वृद्धः स एव पूज्यो भवाति द्विजानाम् ॥३

ग्राण.

अ॰ ३७

11 5 6 11

ययातिरुवाच ॥ प्रातिकूछं कर्मणां पापमाहुरूतद्वत्तिनां प्रवणं पापछाकम् '॥ सन्तोऽसता नानुवर्त्तन्त ते वै यदात्मनेषां प्रतिकूछवादी ॥ ४ ॥ अभूद्धनं मे विषुष्ठं महद्दे विचेष्टमानोऽधिगन्ता तदस्मि ॥ एवं प्रधार्थ्यात्महिते निविष्टो यो वर्त्तते स विजानाति धीरः ॥ बहुवो जीवलोके देवाघीना नष्टचेष्टाधिकाराः ॥ तत्तत्प्राप्य न विहुन्येत धीरो दिष्टं बलीय इति मत्वात्मबुद्धचा ॥ ६ ॥ सुखं हि जन्तुर्यादे वापि दुःखं देवाधीनं विन्दति नात्मशक्तया ॥ तस्मादिष्टं बळवन्मन्यमानो न संज्वरेन्नापि हृष्येत्कदाचित् ॥ ७ ॥ दुःखं न तप्येत सुखं न हृष्येत समेन वर्त्तेत सदैव धीरः ॥ दिष्टं बळीय इति मन्यमानो न संज्वरेन्नापि हण्येत्कदाचित् ॥ ८ ॥ भये न मुह्याम्यष्टकाइं कदाचित्सन्तापो मे मानसो नास्ति कश्चित् ॥ घाता यथा मां विद्धाति छोके घुवं तथाहं भवितोति मत्वा ॥ ९ ॥ संस्वेदना ह्यण्डना ह्यद्रिद्श्य सरीसृपाः कृम योऽप्यप्सु मत्स्याः ॥ तथाइमानस्तृणकाष्ठं च सर्वं दिष्टक्षये स्वां प्रकृतिं भजनते ॥ १० ॥ अनित्यतां सुखदुःखस्य बुद्धा कस्मात्सन्ताप-मप्टकाहं अजेयम् ॥ कि कुर्यो वै किञ्च कृत्वा न तप्ये तस्मात्सन्तापं वर्ज्याम्यप्रमत्तः ॥ ११ ॥ शौनक उवाच ॥ एवं ब्रवाणं नृपतिं ययाति मथाष्टकः पुनरेवान्वपृच्छत् ॥ मातामहं सर्वगुणोपपन्नं यत्र स्थितं स्वर्गछोके यथावत् ॥ १२ ॥ अष्टक उवाच ॥ ये ये छोकाः पार्थिवेन्द्र प्रधाना स्त्वया भुक्ता यं च कालं यथा च।।तन्मे राजच् ब्रहि सर्वे यथावत्क्षेत्रज्ञवद्भाषते त्वं हि धर्मम्।। १३।।ययातिरुवाच।।राजाहमासं त्विह सार्वभौमस्ततो छोकान्महतश्चार्ज्ञयं वै ॥ तत्रावसं वर्षसहस्रमात्रं ततो छोकान्परमानभ्युपेतः ॥ १४ ॥ ततः पुरी पुरुहूतस्य रम्यां सहस्रद्वारां शतयोजनान्ताम् ॥ अध्यावसं वर्षसहस्रमात्रं ततो छोकान्परमानभ्युपतेः ॥ १५ ॥ ततो दिन्यमजरं प्राप्य छोकं प्रजापतेछोंकपतेर्दुरापम् ॥ तत्रावसं वर्षसहस्र मात्रं ततो लोकान्परमानभ्युपेतः ॥ १६ ॥ देवस्य देवस्य निवेशने च विजित्य लोकाद्रयवसं यथेष्टम् ॥ सम्पूज्यमानिह्नदशैः समस्तै स्तुल्यप्रभावद्यतिरिश्वराणाम् ॥ १७॥ ताथावसं नन्दने कामरूपी संवत्सराणामयुतं ज्ञातानाम् ॥ सहाप्तरोभिर्विचरन् पुण्यगन्धान् पञ्यन्नगान् पुष्पितांश्रारुह्मपान् ॥ १८ ॥ तत्र स्थितं मां देवसुखेषु सक्तं कालेऽतीते महति ततोऽतिमात्रम् ॥ दूतो देवानामत्रवीदुयह्मपो ध्वंसेत्युचौह्मः प्छतेन स्वरण ॥ १९ ॥ एतावन्मे विदितं राजसिंह ततो अष्टोहं नन्दनात्शीणपुण्यः ॥ वाचाऽश्रीषं चान्तरिक्षं सुराणामनुक्रोशाच्छोचतां मां

नरेन्द्र ॥२०॥ अकस्माद्धे क्षीणपुण्यो ययातिः पतत्यसा पुण्यकृतपुण्यकाितिः ॥ तानग्रुनं पतमानस्तदाहं सतां मध्ये निपत्तयं कथं नु ॥२५॥ ॥ तिराख्यातां भवतां यज्ञभूमिं समीक्ष्य चैनामहमागतोऽस्मि ॥ इति भी विद्यातां भवतां यज्ञभूमिं समीक्ष्य चैनामहमागतोऽस्मि ॥ इति भी श्रीमात्स्ये महापुराणे सोमवंशे ययातिचरितेऽष्टात्रिशोऽध्यायः ॥३८॥ अष्टक उवाच॥यदा वसन्नन्दने कामरूपे संवत्सराणामयुतं शतानाम् ॥ ॥ अधि कारणं कार्त्तयुगप्रधान हित्वा तद्वै वसुधामन्वपद्यः ॥ १ ॥ ययातिकवाच ॥ ज्ञातिः सुद्धत्स्वजनो यो यथेइ क्षीणे वित्ते त्यज्यते मानवैहिं ॥ तथा स्वर्गे क्षीणपुण्यं मनुष्यं त्यजान्ति सद्यः खेचरा देवसंघाः ॥ २ ॥ अष्टक उवाच ॥ कथं तस्मिन् क्षीणपुण्या अवन्ति संमुद्यते मेऽत्र मनोऽतिमात्रम् ॥ किंविशिष्टाः कस्य धामोपयान्ति तद्धै ब्रह्मित्रात्रित्वं मतो मे ॥ ३ ॥ ययातिरुवाच ॥ इमं भौमं नरकं ते पतन्ति छाछप्यमाना नरदेव सर्वे ॥ ते कङ्कगोमायुपछाञ्चानार्थे क्षितौ विवृद्धिं बहुधा प्रयान्ति ॥ ४ ॥ तस्मादेवं वर्जनीयं नरेन्द्र दुष्टं छोके गहणीयं च कर्म।। आख्यातं ते पार्थिव सर्वमेतद्भयश्चेदानीं वद कि ते वदामि॥ ५॥ अष्टक उवाच ॥ यदा तु तांस्ते वितुद्नते वयांसि तथा गृधाः शितिकण्ठाः पतङ्गाः ॥ कथं भवान्ति कथमाभवन्ति त्वत्तो भौमं नरकमहं शृणोमि ॥ ६ ॥ ययातिरुवाच ऊर्द्ध देहाकर्मणो जुम्भमाणाद्यक्तं पृथिव्यामनुसञ्चरन्ति ॥ इमं भौमं नरकं ते पतन्ति नावेक्षते वर्षपूगाननेकान् ॥ पतन्ति ज्योमि तथाशांतिं चैव तु वत्सराणाम् ॥ तान्वे तुद्न्ते प्रपतन्तः प्रयातान्भीमा भोमा राक्षसास्तीक्ष्णदृष्टाः ॥ ८॥ अष्टक उवाच ॥ यदेतांस्ते सम्पततस्तुद्गित भीमा भौमा राक्षसास्तीक्ष्णदृंष्टाः ॥ कथं भवान्ति कथमाभवन्ति कथंभूता गर्भभूता भवन्ति ॥ ९ ॥ ययाति रुवाच ॥ असृत्रेतः पुष्परसानुयुक्तमन्वेति सद्यः पुरुषेण सृष्टम् ॥ तद्धे तस्या रज आपद्यते च स गर्भभूतः समुपेति तत्र ॥ ३० ॥ वनस्प-तीनोषधीश्वाविज्ञान्त अपो वायुं पृथिवीं चान्तरिक्षम्।।चतुष्पदं द्विपदं चापि सर्व एवंसूता गर्भसूता सवन्ति ॥ १ १ ॥ अष्टक उवाच ॥ अन्यद्रपु-विद्धातीह गर्भे उताहोस्वित्स्वेन कामेन याति ॥ आपद्यमानो नरयोनिमेतामाचक्ष्य मे संश्यातपृच्छत्रस्त्वम्॥ १२॥ श्रारीरदेहादिसमुच्छ्यं च चक्षुःश्रोत्रे उभते केन संज्ञाम्।।एतत्सर्वं तात आचक्ष्व पृष्टः क्षेत्रज्ञं त्वां मन्यमान्या हि सर्वे ॥ १३॥ ययातिरुवाच ॥ वायुः समुत्कर्पाते ग

योनिमृतौ रेतः पुष्परसानुयुक्तम्॥स तत्र तन्मात्रकृताधिकारः क्रमेण संवर्द्धयतीह गर्भम्॥ १८॥ स जायमानोऽथ गृहीतगात्रः संज्ञामाधिष्टाय ततो मनुष्यः॥स श्रोत्राभ्यां वेदयतीह शब्दं त वै रूपं पश्यति चक्षुषा च ॥१५॥ घाणेन गन्धं जिह्नयाथो रसं च त्वचा रपर्शे मनसा वेद भावम् ॥ इत्यप्टकेहोपचितं हि विद्धि महात्मनः प्राणभृतः हारीरे ॥ १६ ॥ अष्टक उवाच ॥ यः संस्थितः पुरुषो द्याते वा निखन्यते वापि ष्यते वा ॥ अभावभूतः स विनाशमेत्य केनात्मानं चेतयते पुरस्तात् ॥ १७ ॥ ययातिरुवाच ॥ हित्वा सोऽसूनसुप्तवात्रिष्ठितत्वातपुरोधाय सुकृतं दुष्कृतं च ॥ अन्यां योनिं पुण्यपापानुसारां हित्वा देहं भजते राजसिंह ॥ १८ ॥ पुण्यां योनिं पुण्यकृतो विज्ञानित पापां योनिं पापकृ-व्रजन्ति ॥ कीटाः पतङ्गाश्च भवन्ति पापात्र मे विवक्षास्ति महानुभाव ॥ १९ ॥ चतुष्पद्मा द्विपद्मः पाक्षिणश्च तथाभूता गर्भभूता भवन्ति ॥ आख्यातमेतन्निखिछं हि सर्वे भूयस्तु कि पुच्छासि राजासिंह ॥ २० ॥ अष्टक उवाच ॥ कि स्वित्कृत्वा छभते तात संज्ञां मर्त्यः श्रेष्ठां तपसा विद्यया वा ॥ तन्मे पृष्टः शंस सर्वे यथावच्छुभाँछोकान्येन गच्छेत्ऋमेण ॥ २१ ॥ ययातिरुवाच ॥ तपश्च दानं च शमो सर्वभूतानुकम्पा ॥ स्वर्गस्य लोकस्य वदन्ति सन्तो द्वाराणि सप्तेव महान्ति पुंसाम् ॥ २२ ॥ सर्वाणि चैतानि यथोदितानि तपःप्रधानान्याभे-मर्षकण ॥ नइयान्ति मानेन तमोऽभिभूताः पुंसः सदैवोति वदान्ति सन्तः ॥ २३ ॥ अधीयानः पण्डितम्मन्यमानो यो विद्यया हन्ति ॥ तस्यान्तवन्तः पुरुषस्य लोका न चास्य तद्वस्यकलं द्दाति ॥ २४ ॥ चत्वारि कर्माणि भयंकराणि भयं प्रयच्छन्त्ययथाकृतानि ॥ पानाग्निहोत्रमुत मानमोनं मानेनाधीतमुत मानयज्ञः ॥ २५ ॥ न मान्यमानो मुद्माद्दीत न सन्तापं प्राप्नुयाज्ञावमानात् यन्तीह छोके नाप्ताधवः साधुबुद्धिं छभन्ते ॥ २६ ॥ इति द्यादिति यजेदित्यधीयीत मे श्रुतम् ॥ येनाश्रयं वेदयन्ते पुराणं मनीषिणो मानसे मानयुक्तम् ॥ तन्निःश्रेयरुतेन संयोगमेत्य चेह् ॥ २८ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सामवंशे ययातिचारिते एकोनचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ अष्टक उवाच देवान कथं भिक्षुः कथमाचार्यकर्मा ॥ वानप्रस्थः सत्पथे सन्निविष्टो बहून्यस्मिन्सम्प्राति वेदयन्ति ॥

मत्स्य 11 ३८ ॥

युरुकर्मसु चोद्यतः पूर्वेतिथायी चरमं चाथ शायी ॥ मृदुद्गितो धृतिमानप्रमत्तः स्वाध्यायशीलः सिद्धचाति ब्रह्मचारी॥२॥ धर्मागतं प्राप्य धनं यजेत दद्यात्सदेवातिथीन्भोजयेच ॥ अनाददानश्च परेरदत्तं सेषा गृहस्थोपनिषत्पुराणी ॥ ३ ॥ स्ववीर्वजीवी वृजिनान्निवृत्तो दाता परेश्यो ताहरूमुनिः सिद्धिमुपैति मुख्यो वसन्नरण्ये नियताहारचेष्टः ॥ ४ ॥ आज्ञाल्पजीवी विगृहश्च विप्रमुक्तः ॥ अनोकशायी ऌघु लिप्समानश्चरच् देशानेकाम्बरः स भिक्षुः ॥ ५ ॥ रात्र्या यया चाभिरताश्च लोका सुखेन च ॥ तामेव रात्रिं प्रयतेत विद्वानरण्यसंस्थो भवितुं यतात्मा॥६॥द्शैव पूर्वान्द्श चापरांस्तु ज्ञातीस्तथात्मानमथैकविंशम् ॥ अरण्यवासी स्कृतं द्धाति मुक्त्वा त्वरण्ये स्वश्ररीरधातून् ॥ ७॥ अष्टक उवाच ॥ कातिस्विदेवमुनयो मौनानि काति चाप्युत ॥ अवन्तीति तदाचक्ष्व श्रोतु-मिच्छामहे वयम् ॥८॥ ययातिरुवाच ॥ अरण्ये वसतो यस्य यामे। भवति पृष्ठतः ॥ यामे वा वसतोऽरण्यं स मुनिः स्याज्ञनाधिप ॥ कथंस्विद्वसतोऽरण्ये यामो भवाति पृष्टतः ॥ यमे वावसतोऽरण्यं कथंभवाति पृष्ठतः तथास्य वसतोऽरण्ये यामो भवति पृष्ठतः य आरण्यो म्रनिभवत ॥ यावताविदच्छेच चीवरम् ॥ १२ ॥ यावत्र्राणाभिसन्धानं ॥ यस्तु कामान्पारित्यज्य त्यक्तकर्मा जितेन्द्रियः सिद्धिमाप्रुपात् ॥ १४ ॥ धौतदन्तं कृत्तनखं सदा ह्यातमछंकुम् ॥ असितं सितकर्मस्थं क्षीणमांसास्थि शोणितः ॥ यदा भवति निर्द्धन्द्रां सुनिर्मीनं समास्थितः ॥ १६ जयेत्परम् ॥ आस्येन तु यदाहारं गोवन्मृगयते मुनिः ॥ अथास्य लोकः सर्वो यः सोऽमृतत्वाय महापुराणे सोमवंशे ययातिचरिते चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४०॥ अष्टक उवाच ॥ कतरस्त्वेतयोः पूर्व देवानायोति सात्म्यताम् जन्सूर्य्याचन्द्रमसोरिव ॥ ३ ॥ ययातिरुवाच ॥ अनिकेतगृहस्थेषु कामवृत्तेषु संयतः ॥ याम एव चरन्भिक्षुस्तयोः पूर्वतरं

पुराण.

अ0 83

11 35 11

अप्राप्यं दीर्घमायुश्च यः प्राप्तो विकृतिं चरेत् ॥ तप्येत यांदे तत्कृत्वा चरेत्सोयं तपस्ततः ॥ ३ ॥ यद्वै नृशंसं तदपथ्यमाहुर्यः सेवते धर्म-मनर्थबुद्धिः ॥ असावनिशः स तथैव राजंस्तदार्जवं स समाधिस्तदार्थ्यम् ॥ ४ ॥ अष्टक उवाच ॥ केनाद्य त्वं तु स्रग्वी दर्शनीयः सुवर्चाः ॥ कुत आगतः कतमस्यां दिशि त्वसुताहोस्वित्पार्थिवस्थानमस्ति ॥ ५ ॥ ययातिहवाच ॥ इमं भौमं नरकं स्रीण-पुण्यः प्रवेष्टुमूर्वी गगनादिप्रकीर्णः ॥ उक्त्वाहं वः प्रपतिष्याम्यनन्तरं त्वरत्न्वमी ब्रह्मणो लोकपा ये ॥ ६ ॥ सतां सकारो तु वृतः सङ्गता गुणवन्तस्तु सर्वे ॥ शकाच छन्धो हि वरो मयैष पतिष्यता भूमितछं नरेन्द्र॥ ७॥ अष्टक उवाच।। पृच्छामि त्वां प्रपतन्तं प्रपातं यदि छोकाः पार्थिव सन्ति मेऽत्र ॥ यद्यन्तिरक्षे यदि वा दिवि श्रिताः क्षेत्रज्ञं त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये ॥ ८ ॥ ययातिरुवाच ॥ यावतपृथिव्यां विहितं गवार्थं सहारण्येः प्राभिः पक्षिभिश्र ॥ तावछोका दिवि ते सांस्थिता वै तथा विजानीहि नरेन्द्रसिंह ॥ ९ ॥ अष्टक उवाच प्रपत प्रपात ये मे लोका दिवि राजेन्द्र सान्ति ॥ यद्यन्तारिक्षे यदि वा दिविश्रितारूतानाक्रम क्षिप्रमित्रहासि ॥ ३० द्विधो ब्राह्मणो ब्रह्माविच प्रतियहे वर्त्तते राजगुरुय ॥ यथा प्रदेयं सततं द्विजेश्यस्तथा दृदे पूर्विमहं नरेन्द्र ॥ ११ ॥ नात्राह्मणः कृपणो जीवेद्यद्यपि स्याद्वाह्मणी वीरपत्नी ॥ सोऽहं यदेवाकृतपूर्व्य चरेयं विवित्समानः किसु तत्र साधुः ॥ १२ ॥ प्रतर्दन स्पृहणीयरूप प्रतर्दनोऽहं यदि मे सन्ति लोकाः ॥ यद्यन्तारिक्षे यदि वा दिविश्रिताः क्षेत्रज्ञं त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये ॥ १३॥ सन्ति छोका बहुवस्ते नरेन्द्र अप्यकैकं सप्त शतान्यहरानि ॥ मधुच्युतो घृतवन्तो विशोकास्तेनान्तवन्तः प्रतिपालयान्ते ॥ १४ उवाच ॥ तांस्ते ददामि पतमानस्य राजन्ये मे लोकास्तव ते वै भवन्तु ॥ यद्यन्तिरक्षे यदि वा दिविश्रितास्तानाकम क्षिप्रमपेतमोहः योगक्षेमं पार्थिवात्पार्थिवः सन् हि कामय जातु राजा ॥ १६ ॥ धर्म मार्ग चिन्तयानो यशस्यं कुर्यात्तपोधम्ममवेक्षमाणः ॥ न माद्विधो धर्म्मबुद्धिहि राजा ह्येवं कुर्यात्कृपणं मां यथात्थ ॥ १७॥ कुर्यामपूर्व न कृतं यद्न्योवैवित्समानः किष्ठु तत्र साधुः ॥ ब्रवाणमेवं नृपतिं ययातिं नृपोत्तमो वसुमानत्रवितम् ॥

H 28 II

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri श्रीमात्स्ये महापुराणे सोमवंशे यथातिन्नारते एकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ वसुम त लोको दिवि मह्मं नरेन्द्र ॥ यद्यन्तरिक्षे प्राथितो महात्मन्शेत्रज्ञं त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये ॥ दिशश्च यत्तेजसा तपते भानुमांश्च ॥ छोकास्तावंतो दिवि संस्थिता वै ते त्वां भवन्तं प्रतिपाछयन्ति ॥ २ ॥ वसुमानुवाच ॥ तांस्ते ददामि पत मा प्रपात ये मे छोकास्तव ते वै भवन्तु ॥ क्रीणीष्वेनांस्तृणकेनापि राजन् प्रितियहस्ते यदि सम्यक्ष्रदृष्टः मिथ्याहं विकियं वे स्मरामि मया कृतं शिक्सभावेऽपि राजन् ॥ कुर्यां न चैवाकृतपूर्वमन्यैर्विवित्समानो वसुमन्न साधु तांस्त्वं लोकान्प्रतिपद्यस्य राजन्मया दत्तान्यदि नेष्टः ऋयस्ते ॥ नाहं तान्ये प्रतिगंता नरेन्द्र सर्व्यं लोकास्तावका वे अवन्तु ॥ वाच ॥ पुच्छामि त्वां शिबिरौशीनरोऽहं ममापि लोका यदि सान्ति तात ॥ यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिविश्रिताः क्षेत्रज्ञं त्वां तस्य धम्मस्य मन्ये ॥६॥ययातिरुवाच ॥ न त्वं वाचा हृदयेनापि राजन्परीप्समानो मावमंस्था नरेन्द्र ॥ तेनानन्ता दिवि छोकाः स्थिता वै विद्युद्धपाः स्वनवन्तो महान्तः ॥७॥ शिबिरुवाच ॥ तांस्त्वं छोकाच् प्रितिपद्यस्य राजन्मया दत्तान्यदि नेष्टः ऋयस्ते ॥ न चाहं तान्प्रतिपद्य दत्या यत्र त्वं तात गन्तासि छोके ॥ ८॥ ययातिरुवाच ॥ यथा त्वामिन्द्रपतिमप्रभावस्ते चाप्यनन्ता नरदेव लोकाः ॥ तथाद्य लोके न रमेऽन्यद्त्ते तस्मान्छिवे नाभिन न्दामि वाचम् ॥ ९ ॥ अष्टक उवाच ॥ न चेदेकैकशो राजँछोकान्नः प्रतिनन्दति ॥ सर्वे प्रदाय ताँछोकान्गन्तारो नरकं वयम् ॥ ययातिरुवाच ॥ यदहीस्तद्वरुष्वं वः सन्तः सत्यादिदिशैनः ॥ अहं तु नाभिगृहामि यत्कृतं न मया पुरा ॥ यदुक्तं न तत्तथास्तीह नरेन्द्रसिंह ॥ अस्य प्रदानस्य यदेव युक्तं तस्येव चानन्तफळं भाविष्यम् ॥ १२ ॥ अष्टक प्रतिहरूयन्ते रथाः पञ्च हिरण्मयाः ॥ उच्चैः सन्तः प्रकाशन्ते ज्वलन्तोऽग्निशिखा इव ॥ १३ ॥ ययातिस्वाच भान्ति हिरण्मयाः ॥ आरुह्येतेषु गन्तव्यं भवद्भि मया सह ॥ १८ ॥ अष्टक उवाच ॥ आतिष्टस्व रथं प्यचयास्यामो यदा कालो भाविष्यति ॥ १५ ॥ ययातिरुवाच ॥ सर्वेरिदानीं गन्तव्यं सह स्वर्गी जितो यतः ॥

पराण.

अ॰ ४२

॥ इड़ा

हर्यते देवसद्मगः॥१६॥ शानक उवाच ॥ तेऽभिरुद्धा रथं सर्वे प्रयाता नृपते नृपाः १ अकिमनतो दिवं भान्ति धर्मेणावृत्य रोदसी ॥१७॥ अष्टक उवाच ॥ अहं मन्ये पूर्वमेकोऽभिगन्ता सखा चेन्द्रः सर्वथा मे महातमा ॥ करमादेवं शिबिरोशिनरोऽयमेकोऽत्ययात्सर्ववेगेन वाहान् ॥ १८ ॥ ययातिरुवाच ॥ अददाहेवयानाय यावदित्तमिनिन्दितः ॥ उज्ञीरनस्य पुत्रोऽयं तस्माच्छेष्ठो हि वः शिविः ॥ दानं शोचं सत्यमथो ह्यहिंसा हीः श्रीस्तितिक्षा समताऽऽनृशंस्यम् ॥ राजन्त्येतान्यथ सर्वाणि राज्ञि शिबी स्थितान्यप्रतिसेषु बुद्धचा ॥ एवं वृत्तं हीनिषेवी विभक्ति तस्माच्छिवराभिगन्ता रथेन ॥ २० ॥ शौनक उवाच ॥ अथाष्टकः पुनरेवान्वपृच्छन्मातामहं कौतुकाहिन्द्रकल्पम् ॥ पृच्छामि त्वां नृपते बृहि सत्यं कुतश्च कश्चासि कथं त्वमागाः ॥ कृतं त्वया यद्धि न तस्य कर्त्ता छोके त्वद्त्यो ब्राह्मणः श्रत्रियो वा ॥ २१ ॥ ययाति रुवाच ॥ ययातिरस्मि नहुषस्य पुत्रो पूरोः पिता सार्वभौमस्तिवहासम् ॥ गुह्यं मन्त्रं मा केभ्यो त्रवीमि मातामहो भवतां सुत्रकाञ्ः ॥२२॥ सर्वामिमां पृथिवीं निर्ज्ञिगाय ऋद्धां महीमददां ब्राह्मणेभ्यः ॥ मेव्यानइवाब्नैकशस्तान्सुऋपांस्तदा देवाः पुण्यभाजो भवन्ति ॥ २३ ॥ अदामहं पृथियीं त्राह्मणेभ्यः पूर्णामिमामिखलात्रैः प्रशस्ताम् ॥ गोभिः सुवर्णेश्च धनैश्च मुख्यैरङ्वाः सनागाः ज्ञातशस्तवर्बेदानि॥२४॥ सत्येन मे चौश्च वसुन्धरा च तथैवाभिर्व्वटते मानुषेषु ॥ न मे वृथा व्याह्तमेव वाक्यं सत्यं हि सन्तः प्रतिषूषयन्ति ॥ २५ ॥ साध्वष्टक प्रव्रवीमीह सत्यं प्रबर्दनं वसुमन्तं शिविं च ॥ सर्वे दवा मुनयश्च छोकाः सत्येन पूज्या इति में मनोगतम् ॥ २६ ॥ यो नः स्वर्गजितं सर्वे यथावृत्तं निवदेयत् ॥ अनुसूयुद्धिनाग्रभ्यः स भनन्नः सटोकताम् ॥२७॥ ज्ञानिक उवाच ॥ एवं राजन् स महातमा ययातिः स्वदौहिनैस्तारितो मित्रवर्षेः ॥ त्यवत्वा महीं परमोदारकर्मा स्वर्ग गतः कर्माभेव्याप्य पृथ्वमि ॥ २८॥ एवं सर्व विस्तरतो यथावदारुपातं ते चरितं नाहुपस्य ॥ वंशो यस्य प्रथितः कीरवेयो यस्मिञ्जातरत्वं मनुजेन्द्रकल्पः ॥ २९ ॥ इति श्रामात्स्ये महापुराणे सोमवंशे ययातिचरित द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ सूत शोनकम् ॥ रत्नेगोंभिः सुवर्णेश्च वासोभिविविधैरूतथा॥२॥ प्रतिगृद्धा ततः सर्वं यद्राज्ञा प्रहितं धनम् ॥ दत्त्वा च ब्राह्मणेभ्यश्च शौनकोऽन्तर

मत्स्यः ॥ २०॥

र्धीयत् ॥ २६॥ ऋषयं ऊचुः ॥ ययातेर्वशिमेन्छामः श्रोतुं विस्तरतो वद् ॥ यदुप्रशृतिभिः पुत्रैर्यदा छोके प्रतिष्ठितम् ॥ ४ ॥ सूत उवाच ॥ अ यदोर्वशं प्रवक्ष्यामि ज्येष्ठस्योत्तमतेजसः ॥ विस्तरेणानुपूर्व्यो च. गदतो मे निबोधत् ॥ ५ ॥ यदोः पुत्रा बभूनुर्हि पञ्च देवसुतोपमाः ॥ ॥ महारथा महेष्वासा नामतस्तान्निबोधत ॥ ६॥ सहस्रजिरथो ज्येष्टेंः कोष्टुर्नीलोऽन्तिको छघुः ॥ सहस्रजेस्तु दायादो शतजिर्नाम पार्थिवः ॥७॥ शतजेरि दास्त्रदास्त्रयः परमकिर्त्तयः ॥ हैहयश्च हयश्चैव तथा वेणुहयश्च यः ॥ ८ ॥ हैहयस्य तु दायादो धर्मनेत्रः प्रतिश्चतः ॥ धर्मनेत्रस्य क्वान्तिस्तु संहतस्तस्य चात्मजः ॥ ९ ॥ संहतस्य तुँ दायादो महिष्मात्राम पार्थिवः ॥ आसीन्महिष्मतः पुत्रो रुद्रश्रेण्यः प्रतापवान् ॥ १० ॥ वाराणस्यामभूद्राजा कथितं पूर्वमेव तु॥ रुद्रश्रेण्यस्य पुत्रोऽभूहुईमो नाम पाथिवः ॥ ११ ॥ दुईमस्य सुतो धीमान्कनको नाम वीर्यवान ॥ कनकस्य तु दायादाश्चत्वारो लोकविश्वताः ॥ १२ ॥ कृतवीर्यः कृतामिश्व कृतवर्मा तथैव च ॥ कृतीजाश्च चतुर्थोऽभूतकृतवीर्यात्ततोऽर्ज्ज-नः ॥ १३ ॥ जातः करसङ्स्रेण सप्तद्वीपेश्वरो नृपः ॥ वर्षायुतं तपरुतेपे दुश्चरं पृथिवीपतिः ॥ १४ ॥ दत्तमाराधयामास कार्त्तवीर्योऽत्रिसम्भ वम् ॥ तस्मै दत्ता वरास्तेन चत्वारः प्रुरुषोत्तम ॥ १५ ॥ पूर्वं बाहुसहस्रं तु स वत्रे राजसत्तमः ॥ अधर्म चरमाणस्य सद्गिश्चापि निवार णम् ॥ १६ ॥ युद्धेन पृथिवीं जित्वा धर्मेणैवानुपालनम् ॥ संयामे वर्त्तमानस्य वधश्वैवाधिकाद्भवेत् ॥ १७ ॥ तेनेयं पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपर्वता ॥ समोद्धिपरिक्षिप्ता क्षात्रेण विधिना जिता ॥ १८ ॥ जज्ञे बाहुसहस्रं वै इच्छतस्तस्य धीमतः ॥ रथो ध्वजश्च सञ्जज्ञे इत्येवमनुद्धा श्रुमः ॥ १९ ॥ दश यज्ञसहस्राणि राज्ञा द्वीपेषु वै तदा ॥ निर्गळानि वृत्तानि श्रूयन्ते तस्य धीमतः ॥ २० ॥ सर्वे यज्ञा महराज्ञस्तस्या सन् भूरिदक्षिणाः ॥ सर्वे कांञ्चनयूपास्ते सर्वे काञ्चनवेदिकाः ॥२१ ॥ सर्वे देवैः समं प्राप्तिर्विमानस्थैरळङ्कताः ॥ गन्धेवरप्तरोभिश्च नित्यमे वोपशोभिताः ॥२२ ॥ तस्य यज्ञे जगौ गाथां गन्धवों नारदस्तथा ॥ कार्त्तवीर्यस्य राजवेर्महिमानं निरीक्ष्य सः ॥२३ ॥ न नूनं कार्त्तवीर्यस्य गितिं यास्यान्ति क्षत्रियाः ॥ यज्ञैर्दानैस्तपोभिश्च विक्रमेण श्रुतेन च ॥ २४ ॥ सिंह सप्तसु द्वीपेषु खङ्गी चक्री ज्ञारासनी ॥ रथी द्वीपान्यनु चरन् योगी पर्यति तस्करान् ॥ २५ ॥ पञ्चाञ्चातिसहस्राणि वर्षाणां स नशाधिपः ॥ स सर्वरत्नसम्पूर्णश्चकवर्त्ती बश्चव ह ॥

पुराण!

11 80 1

**ाशुपारोऽभूत्सेवपारुः स ए**व हि ॥ स एव वृष्ट्या पर्चन्यो योगित्वादुर्ज्जनोऽभवत् ॥ २७॥ योऽसे। बाहुसहस्रेण ज्याघातकाठिनत्वचा भास्करः ॥ २८ ॥ एव नागं मनुष्येषु माहिष्मत्यां तत्र न्यवेशयत् ॥ २९ ॥ एष वेगं समुद्रस्य प्रावृट्काले भजेत वै ॥ कीडब्रेव सुखोद्धिन्नः प्रातिद्योतो प्रतिम्नग्दाममाछिनी ॥ ऊर्मिभुकुटिसन्त्रासाचिकताभ्योति नम्मेदा ॥ ३१ बाहुसहस्रोणावगाहे करोत्युद्यतवेगां तु नर्मदां प्रावृडुद्यताम् ॥ ३२ ॥ तस्य बाहुसहस्रेण क्षोभ्यमाणे महोद्घौ ॥ चूर्णीकृतमहावीचिछीनमीनमहातिमिम् ॥ मारुताविद्धफेनौषमावत्ताांक्षितदुःसहम् ॥ ३४ ॥ करोत्याछोडयन्नव दोःसहस्रेण सागरम्॥ मन्द्रक्षाभचिकता ह्यपृतोत्पाद्शाङ्किताः॥३५॥ तदा निश्चलपूर्द्धानो भवन्ति च महोरगाः ॥ सायाह्ने कद्लीषण्डा निर्वातस्तिमिता इवा।२६॥ एवं बद्धा धनुर्ज्यायामुत्सिकं पञ्चाभेः शैरः॥लङ्कायां मोहयित्वा तु सबलं रावणं बलात् ॥३७॥ निर्जित्य बद्धा चानीय माहिष्मत्यां बबन्धं च ॥ ततो गत्वा पुछस्त्यस्तु ह्यर्जुनं सम्प्रसादयत् ॥ ३८ ॥ मुमोच रक्षः पौछस्त्यं पुछस्त्येनेह सान्त्वितम् ॥ तस्य बाहुसहस्रेण बभूव ज्यातस्वनः॥३९॥ युगान्तान्ध्रसहस्रस्य आस्फोट्स्त्वज्ञानेरिव ॥ अहो बत विधवीर्य भागवोऽयं यदाान्छिनत् ॥ ४० ॥ तद्वै सहस्रं बाहूनां हेमतालवनं यथा ॥ यत्रापवस्तु संकुद्धो हार्ज्जनं शतवान्त्रभुः ॥ ४१ ॥ यस्माद्धनं प्रदृग्धं वै विश्वतं मम हैह्य ॥ तस्मात्ते दुष्करं कर्म कृतमन्यो हरिष्यति ॥ ४२ ॥ छित्त्वा बाहुसहस्रं ते प्रथमं तरसा बली ॥ तपस्वी ब्राह्मणश्च त्वां स विषयाति भार्गवः ॥ ४३ ॥ सूत उवाच ॥ तस्य रामस्तदा त्वासीन्मृत्युः पापेन धीमता ॥ वरश्चैवं तु राजर्षेः स्वयमेव वृतः पुरा ॥४४॥ तस्य पुत्रशंतत्वासीत्वंच तत्र महारथाः ॥ कृतास्त्रा बिलनः रामस्तदात्वाति विश्वास्त पानता मनरम्बन छ राजार राजार प्रवास प्रति । जिस्सान प्रति । जिस्सान । ज श्रूरा धर्मात्मानो महावलाः॥ ४५॥ श्रूरसेनश्च श्रूरश्च धृष्टः क्रोष्टुस्तथैव च ॥ जयध्वजश्च वैकर्त्ता अवन्तिश्च विशां पते ॥ ४६ ॥ जयध्वजस्य प्रतस्तु

क्रस्य-

11 83 11

पुत्रस्तु बभूवामित्रकर्शनः ॥ ४९ ॥ सद्भावेन महाराज प्रजा धर्मेण पाछयन् ॥ कार्त्तवीर्यार्ज्जनो नाम राजा बाहुसङ्खवान् ॥ ५० संगिरिपर्यन्ता धनुषा निर्जिता मही ॥ यस्तस्य कीर्त्तयेत्राम कल्यमुत्थाय मानवः ॥ ५७ ॥ न तस्य वित्तनाशः स्यात्रष्टं च उभते पुनः ॥ कार्त्तवीर्यस्य यो जन्म कथयेदिइ धीमतः ॥ यथावितस्वष्टपूतात्मा स्वर्गछोके महीयते ॥ ५२ ॥ इति श्रीमातस्ये महापुराणे सोमवंशे ययाति चरिते त्रिचत्वांरिंशाऽध्यायः ॥४३॥ ऋषय ऊचुः ॥ किमर्थं तद्भनं दुग्धमापवस्य महात्मनः ॥ कार्त्तवीर्येण विक्रम्य सूत प्रवृहि तत्त्वतः॥१॥ रिक्षता स तु राजापिः प्रजानाःमिति नः श्रुतम् ॥ स कथं रिक्षता भूत्वा अदहत्तत्तपोवनम् ॥ २ ॥ सूत उवाच कार्त्तवीर्यमुपस्थितः ॥ तृप्तिमेकां प्रयच्छस्व आदित्योऽहं नरेश्वर ॥ ३ ॥ राजोवाच ॥ भगवन्केन तृप्तिस्ते भवत्येव दिवाकर ॥ दिम श्रुत्वा तु विद्धाम्यहम् ॥४॥ आदित्य उवाच ॥ स्थावरं देहि मे सर्वमाहारं दृदतां वर ॥ तेन तृप्तो भवेयं वै सा मे तृप्तिर्हि पार्थिव कार्त्तवीर्य उवाच ॥ न शक्याः स्थावराः सर्वे तेजसा च बलेन च ॥ निर्दृग्धुं तपतां श्रेष्ठ तेन त्वां प्रणमाम्यहम् ॥ ६ वृष्टस्तेऽहं शरान्दांझ अक्षयान्सर्वतांसुखान् ॥ ये प्राक्षिता ज्वलिष्यंति मम तेजःसमीन्वताः ॥ ७ ॥ आविष्टा मम तेजोभिः स्थावराच् ॥ शुष्कान्भस्मीकरिष्यन्ति तेन तृतिर्नराधिप ॥ ८ ॥ सूत उवाच ॥ ततः शरांस्तदादित्यस्त्वर्ज्जनाय प्रयच्छत ॥ ततो दुदाह सम्प्राप्तान्स्थावरान्सर्वमेव च ॥ ९ ॥ त्रामांस्तथाश्रमांश्चेव घोषाणि नगराणि च ॥ तपोवनानि रम्याणि वनान्युपवनानि च ॥ ३० ॥ एवं प्राचीमन्वद्हं ततः सर्वी सदक्षिणाम् ॥ निर्वृक्षा निस्तृणा भूमिईता घोरण तेजसा ॥ ११ ॥ एतस्मिन्न । काछे तु द्शवर्षसहस्राणि तत्रास्ते स महानृषिः ॥ १२ ॥ पूर्णे त्रते महातेजा उद्तिष्टंस्तपोधनः ॥ सोऽपर्यदाश्रमं द्ग्धमर्ज्जनेन महासुनिः कोधाच्छशाप राजर्पि कीर्त्तितं वो यथा मया ॥ कोष्टोः शृणुत राजर्षेर्वशसुत्तमपौरूपम् ॥१४॥यस्यान्ववाये सम्भूतो विष्णुर्वृष्णिकुछोद्रहः ॥ कोष्टोरेवाभवत्पुत्रो वृजिनीवान्महारथः ॥ १५॥ वृजिनीवतश्च पृत्रोऽभूत्स्वाहो नाम महाबछः॥ स्वाहपुत्रोऽभवद्राजन् रूपङ्कर्वदतां वरः॥ १६॥ स तु प्रसृतिमिच्छन्वे रुषंगुः सौम्यमात्मजम् ॥ चित्रश्चित्ररथश्चास्य पञः कर्मभिरन्वितः ॥ १७ ॥ अथ चैत्ररथिवीरो जज्ञे विपुलदक्षिणः

पुराण्डे

30 SS

11 83 11

1

शश्विन्दुरिति ख्यातश्वकवर्त्ती बभूव इ ॥ १८॥ अत्रानुवंशश्चोकोऽयं गीतस्तास्मिन्पुराभवत् ॥ शश्विन्दोस्तु पुत्राणां शतानामभवच्छ-तम् ॥ १९ ॥ धीमतां चाभिरूपाणां भूरिद्विणतेजसाम् ॥ तेषां शतप्रधानानां पृथुसाह्या महाबलाः ॥ २० ॥ पृथुधर्मा पृथुअयः ॥ पृथुकीर्तिः पृथुमना राजानः शशिबन्दवः ॥ २१ ॥ शंसन्ति च पुराणज्ञाः पृथुश्रवसमुत्तमम् सुयज्ञस्तनयोऽभवत् ॥ २२॥ उज्ञना तु सुयज्ञस्य यो रक्षन्वथिवीमिमाम् ॥ आजहाराश्वमेघानां ज्ञतसुत्तमघार्मिकः ॥ २३॥ तितिश्चरभवत् पुत्र औश्चनः शत्रुतापनः ॥ मस्त्तस्तस्य तनयो राजवीणामनुत्तमः ॥ १४ ॥ आसीन्मस्त्ततनयो वीरः कम्बलबर्दिपः ॥ पुत्रस्तु स्वमकवचो विद्वान्कम्बलबर्हिषः॥२५॥निहत्य रुक्तम कत्रचः पराच् कत्रचयारिणः ॥ धनित्रनो विविधेर्बाणेरवाप्य पृथिवीमिमाम् ॥२६॥अश्वमधे दुरो राजी। ब्राह्मण्येभ्यस्तु दक्षिणाम् ॥ यज्ञे तु रुक्मकवचः कदाचित्परवीरहा ॥ २७॥ जिज्ञरे पंच पुत्रास्तु महावीर्या धनुर्भृतः ॥ रुक्मेषुः पृथुरुक्मश्च ज्यामघः परिघो हारिः॥२८॥परिघं च हारि चै व विदेहेरथापयतियता॥ रूक्षेषुरभवद्राजा पृथुरूक्षमस्तदाश्रयः ॥२९ ॥ तेभ्यः प्रत्राजितो राज्या-क्यामचस्तु तदाश्रमे ॥ प्रशान्तश्चाश्रमस्यश्च त्राह्मणनावगोधितः॥३०॥जगाम धनुरादाय देशमन्यं ध्वजी रथी ॥ नर्मदां नृप एकाकी केव उं वृत्तिकामतः ॥३१॥ ऋक्षवन्तं गिरिं गत्वा भुक्तमन्यैरुपाविद्यात्॥ज्यामघस्याभवद्भार्या चैत्रा परिणता सती॥३२॥ अपुत्रो न्यवसद्भाजा भार्या-मन्यां न विन्दत ॥ तस्यासीदिजयो युद्ध तत्र कन्यामवाप्य सः॥३३॥भार्यामुवाच सन्त्रसारक्षुपेयं ते श्रुचिस्मिते ॥ एवमुकात्रविदेनं कस्य चेयं म्बुषेति च॥३४॥राजोवाच॥यस्ते जनिष्यते पुत्रस्तस्य भायी भविष्यति॥तस्मात्सा त्रेषसोत्रेण कान्यायाः सम्प्रसूयत ॥ ३५ ॥ पुत्रं विदर्भ मुभगा चैत्रा परिणता सती॥राजपुत्र्यां च विद्वाच् स स्तुपायां ऋथकेशिकौ॥लोमपादं तृतीयं तु पुत्रं परमधार्भिकम्॥३६॥तस्यां विद्भोऽजन यच्छूरान् रणविशारदान्॥लोमपादान्मनुः पुत्रो ज्ञातिस्तस्य तु चात्मजः॥३७॥ कैशिकस्य चिदिः पुत्रो तस्माचैया नृपाःस्मृताः॥ऋथो विद् र्भृषुत्रस्तु कुन्तिस्तस्याऽऽत्मजोऽभवत् ॥३८॥ कुन्तेर्धृष्टः स्रुतो जज्ञे रणधृष्टः प्रतापवान्॥धृष्टस्य पुत्रो धम्मीत्मा निर्वृतिः परवीरहा ॥३९॥ तद्को निर्वृतेः पुत्रो नाम्रा स तु विदूरथः॥दृशाहस्तस्य वै पुत्रो व्योमस्तस्य च वै स्मृतः॥दृश्गार्हाचैव व्योमातु पुत्रो जीमूत उच्यते॥४०॥

जीमूतपुत्रो विमलस्तस्य भीमरथः सुतः ॥ सुत्रो भीमरथस्यासीत्स्मृतो नवरथः किल ॥ ४१ ॥ चात्मजः ॥ तस्मात्करम्भः कारम्भिर्देवरातो बभूव ह ॥ ४२ ॥ देवक्षत्रोऽभवद्राजा देवरातिर्महायज्ञाः ॥ नन्दनः ॥ ४३ ॥ मधुर्नाम महातेजा मधोः पुरवसस्तथा ॥ आसीत्पुरवसः पुत्रः पुरुद्धान्पुरुपात्तमः ॥ ४४ ॥ जन्तुर्जज्ञेऽथ वैद्भ्यी भद्रसेन्यां पुरुद्धतः ॥ ऐक्ष्वाकी चाभवद्भार्य्या जन्तोस्तस्यामजायत ॥ ४५ ॥ सात्त्वतः सत्त्वसंयुक्तः सात्त्वतां कोर्तिवर्द्धनः ज्यामघस्य महात्मनः ॥ प्रजावानोति सायुज्यं राज्ञः सोमस्य धीमतः ॥ ४६ ॥ सात्त्वतान्सत्त्वसम्पन्नान्कौशल्या सुषुवे भजमानं तु दिव्यं देवावृधं नृप ॥ ४७ ॥ अन्धकं च महाभोजं वृष्णि च यदुनन्दनम् ॥ तेषां तु सर्गश्चित्वारो विस्तरेणैव तच्छृणु ॥ ४८ ॥ भजमानस्य सञ्जय्यां वाह्यकायां च वाह्यकाः ॥ सञ्जयस्य स्रते द्वे तु वाह्यकास्तु तदाभवन् ॥ ४९ ॥ तस्य भार्ये बहुन्सुतान् ॥ निमिं च कृमिलं चैव वृष्णि परपुरञ्जयम् ॥ ते वाह्यकायां सञ्जय्यां भजमानाद्विजाहीरे ॥ ५० मित्रवर्द्धनः ॥ अपुत्रस्त्वभवद्राजा चचार परमं तपः ॥ पुत्रः सर्वगुणोपेतो मम भूयादिति रुपृह्न् ॥ ५१ ॥ संयोज्य मन्त्रमेवाथ पर्णाज्ञा जल मस्पृशत् ॥ तदोपस्पर्शनात्तस्य चकार प्रियमापगा ॥ ५२ ॥ कल्याणत्वात्ररपतेस्तस्मै सा निम्नगोत्तमा ॥ चिन्तयाथ परीतात्मा जगामाथ विनिश्चयम् ॥ ५३ ॥ नाधिगच्छाम्यहं नारीं यस्यामेवंविधः सुतः ॥ जायेत तस्मादद्याहं भवाम्यय सहस्रज्ञः ॥ ५४ ॥ अय भूत्वा कुमारी सा विभ्रती परमं वषुः ॥ ज्ञापयामास राजानं तामियेष महात्रतः ॥ ५५ ॥ अथ सा नवमे मासि सुषुवे सरितां वरा ॥ पुत्रं सर्वग्रुणोपेतं बर्ष्ट्र देवावृधातृपात् ॥ ५६ ॥ अनुवंशे पुराणज्ञा गायन्तीति परिश्चतम् ॥ गुणान्देवावृधस्यापि कीर्त्तयन्तो महात्मनः ॥ ५७ ॥ यथैव शृणुमो दूराद्पञ्यामस्तथान्तिकात् ॥ बभुः श्रेष्ठो मनुष्याणां देवदैर्वीवृधः समः ॥ ५८ ॥ षष्टिश्च पूर्वपुरुषाः सहस्राणि च सप्तितः ॥ एतेऽमृतत्वं सम्प्राप्ता बभ्रोदेवावृधात्रुप ॥ ५९ ु॥ यज्वा दानपतिवीरो ब्रह्मण्यश्च हृदवतः ॥ रूपवान्सुमहातेजाः श्चतवीर्ध्यरस्तथा ॥ ६० ॥ अथ

अपाया प्राप्ता स्थान ।। कुक्र भित्रामां प्राणी क्ष्मम्बल्बा हिंदम् की द्विती कुक्र स्य सुती वृष्णिकृष्णेस्त तनयो धृतिः

कपोतरोमा तस्याथ तैत्तिरिस्तस्य चात्मजः ॥ ६२ ॥ तस्यासात्तिनुजः सपौ विद्वानपुत्री नलः विकल नदुन्नोदुरदुन्दुाभिः ॥ ६३ ॥ तस्मिन् प्रविवते यज्ञे अभिजातः पुनर्वसुः ॥ अश्वमेषं च पुत्रार्थमानहार मध्येऽतिरात्रस्य सभामध्यात्समुत्थितः ॥ अतस्तु विद्वान्कम्मज्ञी यञ्चा दाता पुनर्वसुः ॥ ६५ ॥ तस्यासीत्पुत्रीमथुनं बभूवाविजितं किल ॥ आहुकश्चाहुकी चैव रूपातं मतिमतां वर ॥ ६६ ॥ इमांश्चोदाहरन्त्यत्र श्चोकान्प्रति तमाहुकम् वस्त्रथिनाम् ॥ ६७ ॥ रथानां भेषयोषाणां सहस्राणि दुशैव तु ॥ नामत्यवादी नातेजा नायज्वा नासहस्रदः ॥ ६८॥ नाक्नुचिनांप्यविद्वाच् हि यो भोनेष्यभ्यजायत ॥ आहुकस्य भृति प्राप्ता इत्येतद्वै तदुच्यते ॥ ६९ ॥ आहुकश्चाप्यवन्तीषु स्वतारं चाहुकी द्दौ ॥ आहुकात्कार्यदुः हिता द्री पुत्री समसूयत ॥ ७० ॥ देवकश्रोत्रसेनश्च देवगर्भसमावुभी ॥ देवकस्य सुता वीरा जिहिर त्रिद्शोपमाः ॥ ७१ सुदेवो देवरक्षितः ॥ तेषां स्वसारः सप्तासन्वसुदेवाय ता द्दौ ॥ ७२ ॥ देवकी श्रुतदेवी च मित्रदेवी यशोधरा ॥ श्रीदेवी सत्यदेवी च सुतापी चिति सतमी ॥ ७३ ॥ नवोत्रसेनस्य सुताः कंसस्तेषां तु पूर्वजः ॥ न्यत्रोधश्च सुनामा च कङ्कः शङ्कश्च भूयसः ॥ ७४ ॥ अजभू राष्ट्रपाउश्च युद्रमुष्टिः सुमुष्टिदः ॥ तेषां स्वसारः पंचासन्कंसा कंसवती तथा ॥ ७५ ॥ सुतन्तू राष्ट्रपाली च कङ्का चेति वराङ्गनाः ॥ उत्रसेनः सहापत्यो व्याख्यातः कुकुरोद्भवः ॥ ७६ ॥ भजमानस्य पुत्रोऽथ राथिमुख्या विदूरथः ॥ राजाधिदेवः शूरश्च विदूरथसुतोऽभवत् ॥ ७७ ॥ राजाधिदे-वस्य सुतौ जज्ञाते देवसम्मितौ ॥ नियमत्रतप्रधानौ शोणाश्वः श्व नवाहनः ॥ ७८ ॥ शोणाश्वस्य सुताः पंच शुरा देवशम्मां च निकुन्तः शक्रशत्रात्रित् ॥ ७९ ॥ शमिषुत्रः प्रतिक्षत्रः प्रातिक्षत्रस्य चात्मनः ॥ प्रतिक्षेत्रः सुतो जः॥८०॥ह्दीकस्याभवन्षुत्रा दश भीमपराक्रमाः॥कृतवम्मीय गरुतेषां शतधन्या च मध्यमः॥ ८१ ॥देवाई श्रीव नामश्र भिषणश्र महाबरुः॥ अजातो वनजातश्च कनीयककरम्भकौ ॥ ८२ ॥ देवाईस्य सुतो विद्राञ्जते कम्बलबर्हिषः ॥ अतामञाः चात्मजः ॥ ८३ ॥ अजातपुत्रा विक्रान्तास्त्रयः परमकिर्त्तयः ॥ सुदंष्ट्रश्च सुनाभश्च कृष्ण इत्यन्यका मताः ॥

अधिक देनत देशिया मैं तैव अधिर खियात ॥ अअर अग्या । त कारि अ

11 85 11

विपुछं वंशं प्रजावानाप्रुते नरः इति श्रीमात्स्ये महापुराणे 11 68 11 ॥ ॥ छ ॥ सूत उवाच ॥ गान्धारी चैव माद्री च वृष्णिभार्ये बभूवतुः ॥ माद्री युधाजितं पुत्रं ततो वै देवमीदुषम् ॥ अनमित्रं शिबिं चैव पश्चमं कृतलक्षणम् ॥ प्रसेनश्च महावीय्र्यः ज्ञाकिसेनश्च ताबुभौ सोऽभवन्माणिः ॥ ४ ॥ हिद् कृत्वा तु तं छेथे शकोऽपि न जहार सः ॥ ५ ॥ कदाचिन्मृगयां यातः प्रसेनहतेन भूषितः ॥ यथा शब्दं स श्रुश्राव बिछे सत्त्वेन पूरिते ॥ प्रविज्य स बिलं प्रेसेनो हुअमैक्षत ॥ ऋक्षः प्रसेनं च तथा ऋक्षं चैव प्रसेनजित् ॥ ७ ॥ इत्या ऋक्षः प्रसेनं तु ततस्तं मणिमाददात् ष्टरत हतस्तेन अन्तर्बिलगतस्तदा ॥ ८ ॥ प्रसेनं तु इतं ज्ञात्वा गोविन्दः परिशङ्कितः ॥ गोविन्देन इतो व्यक्तं प्रसेनो मणिकारणात् ॥ ९ ॥ प्रसेनस्त गतोऽरण्यं मणिरतेन भूषितः ॥ तं हङ्घा स इतस्तेन गोविन्दः प्रत्युवाच इ ॥ इन्मि चैनं दुराचारं श्रुभूतं हि अथ दीर्घेण कालेन मृगयां निर्गतः पुनः ॥ यहच्छपा च गोविन्दोः बिल्लस्याभ्याञ्चमागमत् ॥ ११ ॥ तं हृष्टा तु ऋक्षराष्ट्र बली ॥ शब्दं श्रुत्या तु गोविन्दः खङ्गपाणिः प्रविइय सः ॥ अपर्यज्ञाम्बवन्तं तमृक्षराजं महाबलम् ॥ ह्विकेशस्तमृक्षपतिमञ्जसा ॥ जाम्बवन्तं स ज्याह् कोधसंरक्तछोचनः ॥ १३ ॥ तुष्टावैनं तदा ततस्तुष्टस्तु भगवान्वरेणैनमरोचयत् ॥ १८ ॥ जाम्बवानुवाच ॥ इच्छे चक्रप्रहारेण त्वत्तोऽहं मरणं प्रभा भत्तीरं त्वमवाप्रयात् ॥ योऽयं माणिः प्रसेनं तु इत्वा प्राप्तो मया प्रभो ॥ १६ ॥ ततः स जाम्बवन्तं तं हत्वा चक्रेण वै प्रभुः ॥ महाबाद्वः सकन्यं मणिमाहरत् ॥ ३६ ॥ दृदौ सत्राजितायैनं सर्वसात्त्रतसंसदि ॥ तेन मिथ्यापवादेन ततस्ते याद्वाः सर्वे वासुदेवमथान्नवन् ॥ अस्माकं तु मतिद्यासीत्प्रसेनस्तु त्वया इतः ॥ १८ ॥ कैकेयस्य सुता भार्या दश

ग्रुभाः ॥ तासूत्पन्नाः सुतास्तस्य शतमेकं तु विश्वताः ॥ ख्यातिमन्ता महावीय्या भङ्गकारस्तु पूर्वजः ॥ कारानु पूर्वजात् ॥ सुषुवे सुकुमारीस्तु तिस्रः कमललोचनाः ॥ २०॥ सत्यभामा वरा स्त्रीणां व्रतिनी च दृढवता ताश्च कृष्णाय सोऽद्दात् ॥ २१ ॥ अनिमत्राच्छिनिर्जज्ञे कानिष्टाद्वाष्णिनन्दनात् ॥ सत्यकस्तस्य पुत्रस्तु सात्यिकुस्तस्य चात्मजः ॥ २२ ॥ सत्यवान्युयुधानस्तु शिनेनेप्ता प्रतापवान् ॥ असङ्गो युयुधानस्य द्युम्निस्तस्यात्मजोऽभवत् ॥ २३ द्यम्नेयुगन्धरः प्रकाित्तिताः ॥ अनिमत्रान्वयो होष व्याख्यातो वृष्णिवंशजः ॥ २४ ॥ अनिमत्रस्य सञ्जत्ञे पृथ्व्यां विरो युधाजितः ॥ अन्यौ त् तनयो वीरो वृषभः क्षत्र एव च ॥ २५ ॥ वृषभः काशिराजस्य सुतां भार्यामविन्दत ॥ जयन्तस्तु जयन्त्यां तु पुत्रः समभवच्छुभः ॥ २६ ॥ सद्यायहोऽ च डीब्यर्य तित्रीरश्च श्वतवानितिथिप्रियः ॥अकूरः सुषुवे तस्मात्सदायज्ञोऽतिदक्षिणः ॥ २७ ॥ रता कन्या ( त्वे ) एकादश महाबलाच् ॥ २८ ॥ उपलम्भः सदालम्भो वृकलो वीर्य ए। च वारिमेजयः ॥ २९ ॥ धर्मभृद्धर्मवस्माणी धृष्टमानस्तथैव च ॥ सर्वे च प्रतिहोतारो रत्नायां जिहारे च ते ॥३० ॥ अकूरादुप्रसेनायां स्रती द्वी अश्वत्थामा सुबाहुश्च सुपार्श्व कगवे-कुछवर्द्धनौ ॥ देववानुपदेवश्च जज्ञाते देवसन्निभौ ॥ ३१ ॥ अश्विन्यां च ततः पुत्राः पृथुर्विपृथुरेव च ॥ षणे।। ३२ ॥ वृष्टिनेिमः सुधम्मां च तथा श्यांतिरेव च ॥ अभूमिर्वर्जभूमिश्व अभिष्ठः अवणस्तथा ॥ ३३ ॥ इमां मिथ्याभिश्तित यो वेद कृष्णादपोहिताम् ॥ न स मिथ्याभिशापेन अभिशाप्योऽथ केनचित् ॥ ३४ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सीमवंशे ॥ सृत उवाच ॥ ऐक्ष्वाकी सुषुवे द्यूरं रूयातमद्भुतमीद्वषम् ॥ पौरुषाजित्तरे द्यूराद्रोजायां प्रत्रका वसुदेवो महाबाहुः पूर्वमानकदुन्दुाभिः ॥देवमार्गस्ततो जज्ञे ततो देवश्रवाः पुनः॥२॥अनाधृष्टिः शिनिश्चैव नन्दश्चैव समुख्रयः॥इयामः शमीकः संयूपः पंच चार्य वराङ्गनाः ॥ ३ ॥ श्वतकीर्तिः पृथा चैत्र श्वतादेवी श्वतश्रवाः ॥ राजाधिदेवी च तथा पंचैता वीरमातरः ॥ ४ श्वतादेवी सुग्रीवं सुषुवे सुतम् ॥ कैकेय्यां श्वतकीरयीं तु जज्ञ सोऽनुत्रतो नृपः ॥ ५ ॥ श्वतश्रवास चैद्यस्य सुनीयः समपद्यत

धम्मेचारी स सम्बभूवारिमईनः ॥ ६ ॥ अथ सख्येन इद्धेऽसौ कुन्तिभोजे सुतां द्दौ ॥ एवं कुन्ती समाख्याता वसुदेवस्वता पृथा ॥ ७ ॥ वसुदेवेन सा दत्ता पाण्डोभाष्ट्यां ह्यनिन्दिता ॥ पाण्डोरर्थेन सा जज्ञे देवपुत्रान्महारथान् ॥ ८ ॥ धर्माग्रुधिष्ठिरो जज्ञे वायोर्जज्ञे वृकोद्रः ॥ इन्द्राद्धनञ्जयश्चेव राकतुल्यपराक्रमः ॥ ९ ॥ माद्रवत्यां तु जनितावाईवभ्यामिति शुश्चमः ॥ नकुछः सहदेवश्च रूपशीलगुणान्वितौ ॥ १०॥ रोहिणी पौरवी सा तु ख्यातमानकदुन्दुभेः ॥ छेभे ज्येष्ठं सुतं रामं सारणं च सुतं त्रियम् ॥ ११ ॥ दुईमं दुमनं सुभ्रं चित्राक्ष्यों द्वे कुमाय्यों तु रोहिण्यां जिहारे तदा ॥ १२ ॥ देवक्यां जिहारे शौरेः सुषेणः कीर्तिमानिष ॥ उदासी भद्रसनश्च ऋषिवासस्तर्थेव च ॥ षष्ठो भद्रविदेहश्च कंसः सर्वानघातयत् ॥ १३ ॥ प्रथमा या अमावास्या वार्षिकी तु अविष्यति ॥ तस्यां जज्ञे भहाबाद्वः पूर्व कृष्णः प्रजापतिः ॥ १४ ॥ अनुजा त्वभवत्कृष्णात्सुभद्रा भद्रभाषिणी ॥ देवक्यां तु महातेजा जज्ञे शूरी महायशाः ॥ १५ ॥ सहदेवस्तु ताम्राया जज्ञे शौरिकुलोद्रहः ॥ उपासङ्गधरं लेभे तनयं देवराक्षिता ॥ एकां कन्यां च सुभगां कंसस्तामभ्य चातयत् ॥ १६ ॥ विजयं रोचमानं च वर्द्धमानं तु देवलम् ॥ एते सर्वे महात्मानो ह्यपदेव्यां प्रजित्ति ॥ १७ ॥ अवगाहो महात्मा च वृकदेव्यामजायत ॥ वृकदेव्यां स्वयं जहो नन्दको नाम नामतः ॥१८॥ सप्तमं देवकी पुत्रं मदनं सुषुवे नृष ॥ गवेष महाभागं संत्रामेष्वपराजितम् ॥ १९ ॥ श्रद्धादेव्या विहारेणंतु वने हि विचरन्पुरा ॥ वैश्यायामद्धान्छौरिः पुत्रं कौशिकमयनम् ॥ २० ॥ सुतन् स्थरानी च शौरेरास्तां परियही ॥ पुण्डश्च किपल श्रेव वसुरेवात्मजो बलो ॥ २१ ॥ जरा नाम निषादोऽभूतप्रथमः स धनुर्द्धरः ॥ सीभद्रश्च भवश्रेव महासत्त्वी बभूवतुः ॥ २२ सुतश्चापि नाम्नाऽसाबुद्धवः स्मृतः ॥ पण्डितं प्रथमं प्राहुर्देवश्रवः समुद्भवम् ॥ २३ ॥ ऐक्ष्वाक्ष्यस्यापत्यमनाधृष्टेर्यज्ञास्विनी शाउमं श्राद्धस्तस्माद्जायत ॥ २४ ॥ करूषायानपत्याय कृष्णस्तुष्टः सुतं द्दौ ॥ सुचन्द्रं तु महाभागं वीर्यवन्तं महाबलम् ॥ २५ ॥ वत्याः सुतावेतौ द्रौ च सत्कृतलक्षणौ ॥ चारुदेष्णश्च साम्बश्च वीर्यवन्तौ महादलौ ॥ २६ ॥ सुतावुभो ॥ शमीकपुत्राश्चत्वारो विकान्ताः सुमहाबलाः ॥ विराजश्च घनुश्चेव श्यामश्च सुञ्जयस्तथा ॥ २७

शमीकस्तु वनं ययो ॥ जुगुप्तमानो भोजत्वं राजार्षित्वमवाप्तवान् ॥२८॥ क्रुणस्य जन्माभ्युद्यं यः कीर्त्तयति नित्यशः ॥ शृणोति मानशे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥२९॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सोमवंशे वृष्णिवंशानुकीर्त्तनं नाम पट्चत्वारिशोऽध्यायः ॥४६॥ सूत उवाच ॥ अथ देवो महादेवः पूर्व कृष्णः प्रजापातिः ॥ विहारार्थं स देवेशो माजुषेष्विह जायते॥ १॥देवक्यां वसुदेवस्य तपसा पुष्करेक्षणः ॥चतुष्वीहुस्तदा जातो दिन्यक्रपो ज्वलिन्त्रपा ॥२॥ श्रीवत्सलक्षणं देवं दृष्ट्वा दिन्येश्व लक्षणैः ॥ उवाच वसुदेवस्तं क्रपं संहर वै प्रभो ततस्त्वेतद्ववीमि ते ॥ मम पुत्रा इतास्तेन ज्येष्ठास्ते भीमविक्रमाः ॥ ४ ॥ वसुदेववचः श्रुत्वा रूपं शोरि नन्दगोपगृहेऽनयत् ॥ ५ ॥दत्त्वैनं नन्दगोपस्य रक्ष्यताामीति चात्रवीत् ॥ अतस्तु सर्वेकल्याणं यादवानां भविष्यति देवक्यां जातः कंसं हिनिष्यति ॥ ६ ॥ ऋषय उत्तुः ॥ क एष वसुदेवस्तु देवकी च यशस्विनी विष्णुं जनयामास यं च तातेत्यभाषत ॥ या गर्भे जनयामास या चैनं त्वभ्यवर्द्धयत् ॥ ८ ॥ सूत उवाच ॥ पुरुषः कइयप स्त्वासीददितिस्तु प्रिया स्मृता ॥ ब्रह्मणः कञ्चपस्त्वंशः पृथिव्यास्त्विदितिस्तथा ॥ ९ ॥ अथ कामान्महाबाहुर्देवक्याः वित्यमजातस्य महात्मनः॥ १०॥ सोऽवतीर्णो मही देवः प्रविष्टो मानुर्णो तनुम् ॥ मोहयन्सर्वभूतानि योगातमा योगमायया ॥ ११॥ नष्टे चर्मे तथा जज्ञे विष्णुर्वृष्णिकुळे प्रभुः ॥ कर्त्तुं धर्मस्य संस्थानमसुर्णां प्रणाज्ञनम् ॥ १२ ॥ रुक्मिणी ॥ सुभामा च तथा है। ज्या गान्धारी छक्ष्मणा तथा ॥ १३ ॥ मित्रविन्दा च काछिन्दी देवी जाम्बवती तथा ॥ सुशीछा च कोशल्या विजया तथा ॥ एवमादीनि देवीनां सहस्राणि च षोडश ॥ १४ ॥ रुक्मिणी जनयामास पुत्रात्रणविशारदान् च महाबलम् ॥ १५ ॥ सुचारं भद्रचारं च सुदेष्णं भद्रमेव च ॥ परशुं चारुग्रतं च चारुभदं सुचारुकम् च कन्यां चारुमतीं तथा ॥ १६ ॥ जिहारे सत्यभामायां भानुश्रमस्तक्षणः ॥ रोहितो दीप्तिमांश्चेव ताष्रश्रको जङ्घमः ॥ १७ ॥ चतह जिहारे तेषां स्वसारस्तु यवीयसीः ॥ जाम्बवत्याः सुतो जह्ने साम्बः समितिशोभनः ॥ १८ ॥ मित्रवान्मित्रविन्दश्च मित्रविन्दा वराङ्गनाः

11 84 1

मित्रबाहुः सुनीथश्च नाम्रजित्याः प्रजा हि सा॥ १ ९ ।। एवमाद्वीत पुत्राणा सहिम्नाणि निबीधित्या शतं शतसहस्राणां पुत्राणां तस्य धीमतः ॥२०॥ ॥ उक्षमेकं तथा प्रोक्तं प्रत्राणां च द्विजोत्तमाः संक्षिप्त एव च ॥ भूरीन्द्रसेनो भूरिश्च गवेषणसुताबुभौ ॥ २२ ॥ प्रद्यन्नस्य तु दायादो वैद्भ्यी बुद्धिसत्तमः ॥ अनिरुद्धो रणेऽरुद्धो जज्ञेऽस्य ॥ काइया सुपार्श्वतनया साम्बाङ्घेभे तरस्विनः ॥ सत्यप्रकृतयो देवाः पञ्च वीराः कोटचः प्रवीराणां यादवानां महात्मनाम् ॥ षष्टिः शतसहस्राणि वीर्यवन्तो महाबलाः ॥ २५ ॥ देवांशाः सर्व एवेह ह्यत्पन्नास्ते महाजसः देवासुरे हता ये च त्वसुरा ये महाबलाः ॥ २६ ॥ इहोत्पन्ना मनुष्येषु बाधन्ते सर्वमानवान् ॥ तेषामुत्सादनार्थाय उत्पन्नो यादवे कुले ॥२७॥ कुलानां शतमेकं च यादवानां महात्मनाम् ॥ सर्वमेतत्कुलं यावद्वत्तेते वैष्णवे कुले 11 26 11 व्यवस्थितः ॥ निदेशस्थायिनस्तस्य कथ्यन्ते सर्वयाद्वाः ॥ २९ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ सप्तर्षयः कुवेरश्च यक्षो माणिचरस्तथा ॥ र्नारदृश्चेव सिद्धो धन्वन्तरिस्तथा ॥३०॥ आदिदेवस्तथा विष्णुरेभिस्तु सहदैवतः ॥ किमर्थं संघशो भूताः सम्भूतयः कति॥३१॥ भविष्याः कति चैवान्ये प्रादुर्भावा महात्मनः ॥ ब्रह्मश्रत्रेषु ज्ञान्तेषु किमर्थमिह जायते ॥ इर न्धकोत्तमः ॥ पुनः पुनर्मनुष्येषु तन्नः प्रबूहि पृच्छताम् ॥ ३३ ॥ सूत उवाच ॥ त्वकत्वा दिव्या तनुं विष्णुमानुषेष्विह जायते ॥ परावृत्ते काले प्रशिथिले प्रभुः ॥ ३४ ॥ देवासुरविमर्देषु जायते हरिरिश्वरः ॥ हिण्यकाशिषौ दैत्ये त्रैलोक्यं प्राक्पशासाति ॥ ३५ ॥ धिष्ठिते चैव प्ररा लोकत्रये क्रमात् ॥ सख्यमासीत्परमकं देवानामसुरैः सह ॥ ३६ ॥ युगाख्यासुरसम्पूर्ण ह्यासीद्त्याकुलं जगत् स्थायिनश्चापि तयोर्देवासुराः समम् ॥ ३७ ॥ मृघो बिलिविमर्दाय सम्प्रवृद्धः सुद्रारूणः ॥ देवानामसुराणां च घोरः कर्त्तं धर्मव्यवस्थानं जायते मानुषेष्विह् ॥ भृगोः शापनिमित्तां तु देवासुरकृते तदा 11 33 प्रबृहि पृच्छताम् ॥ ४०॥ सृत उवाच व्यापारं प्राप्तवान्स्वतः ॥ देवासुरं यथा वृत्तं तन्नः

पुराण.

Mo 80

11 94

मुदारुणाः ॥ वराहाद्या दश द्वी च शण्डामकीन्तरे रुमृताः ॥४१॥ नामतरुतु समासेन शृणुतैषां विवश्ततः ॥ प्रथमो नारासिंहरुतु द्वितीयश्चापि वामनः॥४२॥तृतीयस्तु वराहश्च चतुर्थोऽमृतमन्थनः॥संग्रामः पञ्चमशैव सञ्चातस्तारकामयः ॥ ४३॥ षष्टो ह्याडीवकारूयस्तु सतमस्त्रेपुरस्त था॥ अन्धकारूयोऽष्टमस्तेषां नवमो वृत्रघातकः॥ ४४॥ धात्रश्च दशमश्चैव ततो हालाहलः स्मृतः॥ प्रथितो द्वादशस्तेषां घोरः कोलाहल स्तथा ॥ ४५ ॥ हिरण्यकशिपुर्देत्यो नारसिंहेन पातितः ॥ वामनेन वित्वद्धीकोक्पाक्रमणे पुरा ॥ ४६ ॥ हिरण्याक्षो इतो दन्द्रे प्रतिचाते तु दैवतेः ॥ दृष्ट्या तु वराहेण समुद्रस्तु द्विया कृतः ॥४७ ॥ प्रह्लादो निर्ज्ञितो युद्धे इन्द्रेणामृतमन्थने ॥ विरोचनस्तु प्राह्लादिनित्यिमन्द्रवधा द्यतः ॥ ४८ ॥ इन्द्रेणैव तु विकम्य निहतस्तारकामये ॥ अज्ञकुत्रसदेवानां सर्वे सदेवतम् ॥ ४९ ॥ निहता दानवाः सर्वे त्रेठोक्ये ज्यम्बकेण तु ॥ असुराश्च पिञाचाश्च दानवाश्चान्यकाहवे ॥ ५० ॥ हता देवमनुष्ये स्वे पितृभिश्चे। सर्वज्ञः ॥ संपृक्तो दानवैर्वत्रो घोरो हाला इले हतः ॥ ५१ ॥ तदा विष्णुसहायेन महेन्द्रेण निवित्तितः ॥ हतो ध्वजे महेन्द्रेण मायाच्छन्नहतु योगवित् ॥ ध्वजलक्षणमाविइय विप्रचित्तिः सहातुजः ॥ ५२ ॥ दैत्यांश्च दानवांश्चैव संयतान्किल संयुतान् ॥ जयन्कोलाहेल सर्वान्देवैः परिवृतो वृषा शण्डामकीं तु दैवतैः।। एते देवासुरे वृत्ताः संप्रामा द्राद्शैव तु॥५४॥देवासुरक्षयकराः प्रजानां तु हिताय वै ॥ हिरण्यकशिपू राजा वर्षाणामर्बुदं वभो ॥ ५५ ॥ द्विसप्तति तथान्यानि नियुतान्याधिकानि च ॥ अशांतिं च सहस्राणि त्रै छोन् १ ध र्यतां गतः ॥ ५६ ॥ पर्यायण तु राजाभूद्व छिवेषांयुतं पुनः॥पष्टिवर्षसहस्राणि नियुतानि च विंशातिः॥५७॥वछे राज्याधिकारस्तु यावत्कालं वधूव हम्हं तावत्कालतु प्रह्लादो निवृत्तो ह्यसुरैः। ॥ ५८॥ इन्द्रास्त्रयस्ते विज्ञेया असुराणां महीजतः ॥ दैत्यसंस्थामिदं सर्वमासीदृशयुगं पुनः॥ ५९ ॥ त्रेलोक्यमिद्मव्ययं महे न्द्रेणानुपाल्यते ॥ असपत्नामिदं सर्वमासीद्शयुगं पुनः ॥ ६० ॥ प्रह्लाद्रस्य इते तर्हिमब्रिङोक्ये काउपर्ययात् ॥ पर्यायेण तु सम्प्राप्ते त्रेटोक्यं न्द्रेणानुपाल्यते ॥ असपत्नामिद् सर्वमासाद्शयुग पुनः ॥ ६० ॥ प्रह्लाद्वरण इत तार्यस्वाधानम् वर्गानम् वर्गामाह्वयन् ॥ कि त्वं नो मिषतां राज्यं अपिकशासने ॥ ततोऽसुरान्परित्यज्य शुक्रो देवानगच्छत ॥ ६९ ॥ यज्ञे देवानथ गतान्दितिजाः काञ्यमाह्वयन् ॥ कि त्वं नो मिषतां राज्यं अपिकशासने ॥ ततोऽसुरान्परित्यज्य शुक्रो देवानगच्छत ॥ ६९ ॥ यज्ञे देवानथ गतान्दितिजाः काञ्यमाह्वयन् ॥ कि त्वं नो मिषतां राज्यं अपिकशासने ॥ ततोऽसुरान्परित्यज्य शुक्रो देवानगच्छत ॥ ६९ ॥ यज्ञे देवानथ गतान्दितिजाः काञ्यमाह्वयन् ॥ कि त्वं नो मिषतां राज्यं अपिकशासने । विकार विवार । विवार । विकार विवार । विवार

धारायिष्यामि तेजसा स्वेन वोऽसुराः ॥ मन्त्राश्चैनोषधीश्चैव रसां वसु च यत्परम् ॥ ६४ ॥ कृत्झानि मयि तिष्ठांति पादस्तेषां सुरेषु वै ॥ तत्सर्व वः प्रदास्यामि युष्पदर्थे धृता मया ॥ ६५ ॥ ततो देनास्तु तान्हङ्घा वृतान्काव्येन धीमता ॥ संमन्त्रयति देवा वै संविज्ञास्तु जिप्रक्ष-या ॥ ६६॥ काव्यो ह्राप इदं सर्वे व्यावर्त्तयति नो बळात् ॥ साधु गव्छामहे तूर्णे यानत्राध्यापीयष्यति॥६७॥ प्रसह्म हत्ना शिष्टांस्तु पाताळं प्रापयामहे ॥ ततो देवास्तु संरब्धा दानवानुपष्टत्य ह ॥ ६८ ॥ ततस्ते वध्यमानास्तु काव्यमेवाभिदुदुनुः ॥ देवैरभिद्धताच् ॥ ६९ ॥ रक्षां काव्येन संहत्य देवास्तेऽप्यसुरार्दिताः ॥ काव्यं दङ्घा स्थितं देवा निःशङ्कमसुराञ्चहुः ७० ॥ ततः काव्योऽच-चिन्त्याथ ब्राह्मणो वचनं हितम् ॥ तानुवाच ततः काव्यः पूर्वतृत्तमनुरुमरन् ॥ ७१ ॥ त्रैलोवयं वो हतं सर्व वामनेन त्रिभिः क्रमैः॥ बलिर्बद्धो हतो जम्भो निइतश्च विरोचनः ॥ ७२ ॥ महासुरा द्वादशसु संप्रामेषु सुरैईताः ॥ तैस्तैरुपायैर्भूयिष्ठं निइता वः प्रधानतः ॥ ७३ ॥ किञ्चि च्छिष्टास्तु यूयं वै युद्धं मास्त्विति मे मतम् ॥ नीतयो वोऽभिधास्यामि तिष्टध्वं कालपर्ययात् ॥ ७४ ॥ यास्याम्यहं महादेवं मन्त्रार्थं विज यावहम् ॥ अप्रतिवांस्ततो मन्त्रान्देवात्प्राप्य महेश्वरात् ॥ युध्यामहे युनदेवांस्ततः पाष्स्यथ वै जयम् ॥ ७५ ॥ ततस्ते कृतसंवादा देवाच च स्तदासुराः ॥ न्यस्तराह्मा वयं सर्व निःसन्नाह्म रथैविना ॥ ७६ ॥ वयं तपश्चरिष्यामः संवृता वलकछैनेन ॥ प्रह्लाद्रस्य वचः श्वत्या सत्याभि व्याह्तं तु तत्॥७७॥ ततो देवा न्यवर्त्तन्त विच्यरा मुदिताश्च ते ॥ न्यस्तशस्त्रेषु दैत्येषु विनिवृत्तास्तदा सुराः॥७८॥ततस्तानत्रवीत्काव्यःक ञ्चित्कालमुपारपथ ॥ निरुत्सिकारतपोयुकाः कालं कार्यार्थसाधकम् ॥ ७९ ॥ पितुर्ममाश्रमस्था वै मां प्रतीक्षय दानवाः ॥ तत्संदिइयासुराच् काव्यो महादेवं प्रपद्यत ॥ ८० ॥ क्रुक्र उवाच ॥ मन्त्रानिच्छाम्यहं देव ये न सन्ति वृहस्पतौ ॥ पराभवाय देवानामसुराणां जयाय च ॥ ८० ॥ एवमुक्तोऽत्रवीद्देवो त्रतं त्वं चर भागव।। पूर्ण वर्षसहस्रं तु कणधूममवाक्छिराः ॥ यदि पार्स्यास भदं ते ततो मन्त्रानवाप्स्यासे ॥ ८२ ॥ तथेति समनुज्ञाप्य शुक्रस्तु भृगुनन्दनः ॥ पादौ संस्पृश्य देवस्य बाढमित्यत्रवीद्वचः ॥ त्रतं चराम्यहं देव ततोऽनु सृष्टो देवेन कुण्डधारोऽस्य धूमकृत् ॥ तदा तास्मिन्गते शुक्रे ह्यसुराणां हिताय वै ॥ मन्त्रार्थं तत्र वसाते ब्रह्मचर्यं महेश्वरे ॥

A16.4

बुद्धा नीतिपूर्वेतु राज्ये न्यस्ते तदा सुरैः॥अस्मिश्छद्रे तदामर्षादेवास्तान्ससुपादवन्॥८५॥ देशिताः सायुघाः सर्वे वृहस्पातिपुरःसराः ॥ ८६॥॥ हङ्घाऽसुरगणा देशान्त्रगृहीतायुधानपुरः॥ उत्पेतुः सहसा ते वै सन्त्रस्तास्तान्यचोऽह्यवन्॥८७॥ न्यस्ते शास्रऽभये दत्ते आचार्ये व्रतमास्थिते॥ दत्त्वा भवन्तो ह्यभयं सम्प्राप्ता नो जिघांसया॥८८॥अनाचार्यां वयं देवारूत्यक्तशस्त्रारूतववस्थिताः॥ चीरकृष्णाविनधरा निष्क्रिया निष्परियहाः॥८९॥ विजेतुं देवांश्च न शक्ष्यामः कथञ्चन ॥ अयुद्धेन प्रपत्रयामः शरणं काव्यमात्रम् ॥ ९० ॥ यापपामः कुच्यमिदं यावद्भयेति नो ग्रुरुः ॥ निवृत्ते च तथा शुक्रे योत्स्यामो दंशितायुधाः ॥ ९३ ॥ एवसुकत्वासुरान्योन्यं शरणं काव्यमातरम् ॥ प्रापद्यन्त ततो भीतास्तेभयोऽदादभयं सा ॥ ९२ ॥ न भेतव्यं नभेतव्यं भयं त्यजत दानवाः ॥ मत्सान्नियौ वर्त्ततां वो न भीर्भवितुमईति ॥ देवास्ततोऽसुरान् ॥ अभिजंग्युः प्रसद्धैतानविचार्यं बलाबलम् ॥९७॥ ततस्तान्वान्यमानांस्तु देवैर्टच्चाऽसुरांस्तदा ॥ देवी कुद्धाऽत्रशिदेवान निन्द्राच् वः करोम्यहम् ॥ ९५ ॥ सम्भृत्य सर्वसम्भारानिन्दं साभ्यचरत्तद्। ॥ तस्तम्भ देवी बङ्बयोगपुका तपोधना स्तिमितं हङ्घा इन्द्रं देवाश्व मूकवत् ॥ प्राद्रवन्त ततो भीता इन्द्रं हङ्घा वशीकृतम् ॥ ९७ ॥ गतेषु सुरसङ्घेषु शक्रं विष्णुरभापत ॥ मां त्वं र्मिविश भद्रं ते नियण्ये त्वां सुरोत्तम ॥ ९८ ॥ एवसुक्तस्ततो विष्णुं प्राविवेश पुरन्द्रः ॥विष्णुना रक्षितं हङ्घा देवी कुद्धा वचोऽत्रवीत् ॥९९॥ एषा त्वां विष्णुना सार्द्धे दहामि मचवन्बलात् ॥ मिषतां सर्वभूतानां हर्यतां मे तपोबलम् ॥ १००॥ वभूवतुः ॥ कथं मुच्येव सहितौ विष्णुरिन्द्रमभाषत॥ १०१॥ इन्द्रोऽब्रवीजिहि ह्येनां यावन्नो न दहत्त्रभो ॥ विशेषेणाभिभूतोऽस्मि त्वत्तोहं जिह मा चिरम् ॥ १०२ ॥ ततः समीक्ष्य विष्णुस्तां स्त्रीवधे कृच्छमास्थितः ॥ अभिष्याय ततश्वक्रपापदुद्धरणे तु तत् ॥ १०३ ॥ ततस्तु त्वरया युक्तः शीत्रकारी भयान्वितः॥ज्ञात्वा विष्णुस्ततस्तस्याः क्रूरं देव्याश्चिकीर्पितम्॥क्रद्धः स्वमस्त्रमादाय शिरश्चिच्छेद् वै भिया॥१०४॥ तं दृष्ट्वा स्त्रीवधं चोरं चुक्रोध भृगुरीश्वरः ॥ ततोऽभिश्वात्तो भृगुणा विष्णुर्भार्यावधं तदा ॥ १०५ ॥ यस्मात्ते निषूदिता ॥ तस्मात्त्वं सप्तकृत्वेद् मानुषेषूपपत्स्यासि ॥ १०६ ॥ ततस्तेनाभिशापेन नष्टे धम्मै पुनः पुनः ॥ लोकस्य च हितार्थाय जायते

मानुषेष्विह् ॥ १०७ ॥ अनुन्याहृत्य विष्णुं स तदादाय शिरस्त्वरन् ॥ समानीय ततः कायमसौ गृह्यदमत्रवित् ॥ १०८ ॥ एवा त्वं विष्णुना देवि हता सञ्जावयाम्यहम् ॥ ततस्तां योज्य शिरसा अभिजीवाति सोऽत्रवीत् ॥ १०९ ॥ यदि कृत्स्रो मया धम्मी ज्ञायते विरतोऽपि वा ॥ तेन सत्येन जीवस्य यदि सत्यं वदाम्यहम् ॥ ११०॥ ततस्तां प्रोध्य शिताभिराद्विजीवित सोऽत्रवीत् ॥ ततोऽभिन्याहते तस्य देवी सञ्जीविता तदा ॥ १११ ॥ ततस्तां सर्वभूतानि दङ्घा सुनोत्थितामिव ॥ साधु साध्विति चकुस्ते वचसा सर्वतो दिश्म् ॥११२॥ एवं प्रत्याहती तेन देवी सा भृगुणा तदा ॥ मिषतां देवतानां हि तद्दुतिमवाभवत् ॥ ११३॥ असम्ब्रान्तेन भृगुणा पत्नी सञ्जीवितां पुनः॥ दृष्ट्वा चेन्द्रो नालभत शर्म काव्यभयात्पुनः ॥ प्रजागरे ततश्चेन्द्रो जयन्तीमिद्मत्रवीत् ॥ ११४ ॥ संचिन्त्य मतिमान्वाक्यं स्वां कन्यां पाकशासनः ॥ एष काव्यो ह्यामित्राय व्रतं चरति दारूणम् ॥ तेनाहं व्याकुछः पुत्रि कृतो मातिमता भृशम् संसाधयस्वेनं श्रमापनयनैः शुभैः ॥ तैस्तैर्मनोऽनुकूछैश्व ह्यपचार्रेतान्द्रता ॥ ११६॥ काव्यमाराधयस्वैनं यथा तुष्येत स द्विजः ॥ ग्व्छ त्वं तस्य दत्तासि प्रयतं कुरु मत्कृते ॥ ११७॥ एवमुका जयन्ती सावचः संगृह्य वै पितुः ॥ तिष्ठति ॥ ११८॥ तं दङ्घा तु पिवन्तं सा कणधूममवाङ्मुखम् ॥ यक्षेण पात्यमानं च कुण्डघारेण पातितम् ॥ पात्यमानं देवी काव्यमवस्थितम् ॥ स्वरूपव्यानज्ञाम्यं तं दुर्व्वलं भूतिमास्थितम् ॥ पित्रा यथोक्तं वाक्यं सा काव्ये तदा ॥ १२० ॥ गीभिश्चेवानुकूछाभिः स्तुवती वल्गुभाषिणी ॥ गात्रसंवाहनैः काळे सेवमाना त्वचः सुखैः बहुलाः समाः ॥ १२१ ॥ पूर्णे धूमत्रते तस्मिन्घोरे वर्षसङ्ख्यके ॥ वरेण च्छन्द्यामास काव्यं प्रीतोभवस्तद्। ॥ १२२ ॥ महादेव उवाच ॥ एतद्वतं त्वयैकेन चीर्ण नान्येन केनचित् ॥ तस्याद्वै तपसा बुद्धचा श्रुतेन च बछेन च ॥ १२३ ॥ तेजसा च सुरानसर्वीस्त्वमेकोऽभिभवि-ष्यप्ति ॥ यञ्चाभिल्वतं त्रञ्जन विद्यते भृगुनन्द्न ॥ १२४॥ प्रपत्स्यसे तु तत्सर्व नानुवाच्यं तु कस्यचित् ॥ सर्वाभिभावी तेन त्वं भविष्यपि द्विजोत्तम ॥ १२५ ॥ एतान्द्रत्वा वरांस्तस्मै भागवाय भवः पुनः ॥ प्रजेशत्वं धत्रेशत्वमवध्यत्वं च वै दृदी ॥ १२६ ॥ एतान् छन्वा 🔏

पुराण्ये

अ० ४७

11 80 11

ान्काव्यः सम्प्रहष्टतनूरुहः ॥ हर्षात्प्रादुव्वभौ तस्य दिव्यस्तात्रं महेश्वरे ॥ तथा तिर्व्यक्तिस्थतं श्वेद तुष्टुवे नीललाह्तम् ॥ १२७॥ ॥ छेलिहानाय कान्याय वत्सरायान्यसः नमोऽस्तु शितिकण्ठाय कनिष्ठाय सुवर्चते करालाय हर्यक्षेण वरदाय च ॥ संस्तुताय सुतीर्थाय देवदेवाय रहते ॥ १२९ ॥ उणीषिणे तक्षककीडनाय रुद्राय तपसे चित्रवाससे ॥ १३०॥ हस्वाय मुक्तकेशाय सेवान्ये रोहिताय च ॥ कृत्ये राजवृक्षाय गिरिज्ञाय सहस्रशिरसे चैव सहस्राक्षाय मीढुवे ॥ वराय भव्यक्त्याय श्वेताय पुरुषाय च ॥ १३२ ॥ सतृताय सुबस्राय चिनिने भागेवाय च ॥ १३३ ॥ निषङ्गिणे च ताराय स्वक्षाय क्षणणाय च ॥ ताम्राय चैव च ॥ १३४ ॥ महादेवाय शर्वाय विश्वरूपशिवाय च ॥ हिरण्याय वरिष्ठाय ज्येष्ठाय मध्यमाय च ॥ १३५ ॥ के बिराय च ॥ मृगव्याधाय दक्षाय स्थाणवे भाषणाय च ॥ १३६ ॥ बहुनेत्राय धुर्याय त्रिनेत्रायेश्वराय च ॥ व्यंबकाय च ॥ १३७ ॥ बभ्रवे च पिशङ्गाय पिङ्गा छायारुणाय च ॥ पिनाकिने चेषुमते चित्राय रोहिताय च ॥ १३८ ॥ दुन्दुभ्यायैकपादाय अजाय बुद्धिदाय च ॥ आरण्याय गृहस्थाय यतये ब्रह्मचारिणे ॥ १३९॥ सांख्याय चैत्र योगाय व्यापिने दीक्षिताय च ॥ अनाहताय द्यांप भव्ये-शाय यमाय च ॥ १४०॥ रोधसे चेकितानाय ब्रह्मिष्टाय महंषेय ॥ चतुष्पदाय मेःयाय रक्षिणे शीघ्रगाय च ॥ १४१ ॥ शिखिण्डने करालाय दृष्टिणे विश्ववेधते ॥ भारवाय प्रतीताय सुदीप्ताय सुमेधते॥ १४२॥ क्रूरायाविकृतायैव भीषणाय शिवाय च ॥ सौम्याय चैव सुख्याय धार्मियकाय १४३॥ अवध्यायामृतायेव नित्याय ज्ञाश्वताय च॥ व्यापृताय विशिष्टाय भरताय च साक्षिणे ॥ १४४॥ क्षेमाय सहमानाय सत्याय चामृताय च॥ कर्त्रे परश्वे चैव शूछिने दिव्यचक्षुवे॥ १४६॥ सोमपायाव्यपैया धूमपायोवमपाय च॥ शुचये परिधानाय सद्योजाताय मृत्यवे॥ १८६॥ विशिताशाय सर्वाय मेघाय विद्युताय च ॥ व्यावृत्ताय विष्ठाय भरिताय तरक्षवे॥ १८७॥ त्रिपुरन्नाय तीर्थायावकाय रोमज्ञाय च ॥ तिग्मायुधाय व्याख्याय सुसिद्धाय पुरुहतेये ॥ १६८॥ रोचमानाय चण्डाय स्कीताय ऋगभाय च ॥ त्रतिने युअमानाय शुचयं

चोर्छरेतसे ॥ १८९ ॥ अपुरव्राय स्वाव्राय मृत्युव्रे यिज्ञयाय च ॥ कुशानवे प्रचेताय वह्नये निम्मेळाय च ॥ १५० ॥ रक्षोव्रायपशुप्रायावि व्याय श्विसताय च ॥ विश्वान्ताय महान्ताय अत्यन्तं दुर्गमाय च ॥ १५१ ॥ कुणाय च जयन्ताय छोकानामीश्वराय च॥अनाश्चिताय वेध्याय समत्वाधिष्ठिताय च॥१५२॥हिरण्यबाहवे चैव व्याताय च महाय च॥ सुक्कमणे प्रसद्धाय चेशानाय सुचक्षुवे॥२५३॥क्षिप्रेषवे सद्श्वाय शिवाय मोक्षदाय च ॥ किपछाय पिशक्काय महादेवाय धीमते ॥ १५४ ॥ महाकायाय दीप्ताय रोदनाय सर्य च ॥ दृढधान्वने कवचिने रिथने च वरूथिने ॥ १५५ ॥ भृगुनाथाय ग्रुकाय गह्वरिष्ठाय वेधसे ॥ अमोघाय प्रशान्ताय सुमेधाय वृषाय च ॥ १५६ ॥ नमोऽस्तु तुभ्यं भगवन् विश्वाय कृत्तिवाससे ॥ पश्चनां पतये तुभ्यं भूतानां पतये नमः ॥ १५७ ॥ प्रणेव ऋग्यजुःसामने स्वाहाय च स्वधाय च ॥ वपट्कारात्मने चैव तुभ्यं मन्त्रात्मने नमः ॥ १६८॥ त्वष्ट्रे धात्रे तथा कर्वे चक्षुःश्रोत्रमयाय च ॥ भूतभव्यभवेशाय तुभवं कर्मात्मने नमः ॥ १५९ ॥ वसवे चैव साःचाय रुद्रादित्यसुराय च ॥ विषाय मारुतायैव तुभ्यं देवात्मने नमः ॥ १६० ॥ अग्रीपोमविधिज्ञाय पद्ममन्त्रीपधाय ह्मनायेव अपूर्वप्रथमाय च ॥ प्रजानां पत्तये चैव तुभ्यं ब्रह्मात्मने नमः ॥ १६१ ॥ आत्मेशायात्मवश्याय सर्वेशातिशयाय च भूतात्मने नमः ॥ १६२ ॥ निर्गुणाय गुणज्ञाय न्याकृतायामृताय च ॥ निरुपार्व्याय नमः ॥ १६३ ॥ पृथिव्ये चान्तरिक्षाय दिव्याय च महाय च ॥ जनस्तपाय सत्याय तुभ्यं लोकात्मने च महते भूतादेशिन्द्रियाय च ॥ आत्मज्ञाय विशेषाय तुभ्यं सर्वात्मने नमः ॥ १६५ ॥ नित्याय चात्मिछिङ्गाय बुद्धाय विभवे चैव तुभ्यं मोक्षात्मने नमः ॥ १६६ ॥ नमस्ते त्रिषु छोकेषु नमस्ते परतास्त्रिषु ॥ मद्रक्त इति ब्रह्मण्य तत्सर्वे क्षन्तुमईसि ॥ नमः स्तोत्रे मया धारिमन् यदि न व्याह्तं भवेत नीख्छोहितम् ॥ प्रह्लोऽभित्रगतस्तस्मै पाञ्चिर्वाग्यतोऽभवत् संस्पृश्य इस्तेन प्रीतिमान्भवः ॥ निकामं दर्शनं दत्त्वा तत्रैवान्तरधीयत ॥ १७० ॥ ततः सोऽन्तर्हितं तिसन्देवेशेऽनुचरी

तिष्ठन्तीं पार्श्वतो हट्टा जयन्तीमिद्मन्नवीत् ॥ १७१ ॥ कस्य त्वे सुभगे का वा दुःखित माय दुःखिता ॥ महता तपता युक्ता किमर्थ मा निषेवसे ॥ १७२ ॥ अनया संस्तुतो भक्तया प्रश्रयेण दुमेन च ॥ रूनेहेन चैव सुश्रोणि प्रीतोऽस्मि वरवाणीने ॥१७३ ॥ किमिच्छिस वरारोहे कस्ते कामः समृद्धचताम् ॥ तत्ते सम्पाद्याम्यद्य यद्यपि स्यात्सुदुष्करः ॥ १७४ ॥ एवसुक्तात्रवीदेनं तपसा ज्ञातुमईसि त्रहांस्त्वं हि वेतथ यथातथम् ॥ १७५ ॥ एवमुक्तोऽत्रवीदेनां हड्डा दिव्येन चक्षुवा ॥ मया सह त्वं सुश्रोणि दश वर्षाणि भामिनि ॥ १७६ ॥ देवि चेन्दीवरइयामे वराहें वामछोचने ॥ एवं वृणोषि कामं त्वं मत्तो वै वल्गुभाषिणि ॥ १७७ ॥ एवं भवतु गच्छामो गृहान्नो मत्तकाशिनि ॥ ततः स्वगृहमागत्य जयन्त्याः पाणिमुद्रहन् ॥ १७८ ॥ तया सहावसद्देग्या दृश् वर्षाणि भार्गनः ॥ अहङ्यः सर्वभूतानां मायया संवृतः प्रभुः ॥ १७९ ॥ कृतार्थमागतं दृष्ट्वा काव्यं सर्वे दितेः सुताः ॥ अभिजग्मुर्गृहं तस्य मुदितास्ते दिदृक्षवः ॥ १८० ॥ यदा गता न पर्यन्ति मायया संवृतं गुरुम् ॥ लक्षणं तस्य तहुद्धा प्रतिजग्मुर्थथागतम् ॥ १८१ ॥ बृहस्पतिस्तु संरुद्धं कान्यं ज्ञात्वा वरेण तु ॥ तुष्टचर्थं दश वर्षाणि जयन्त्या हितकाम्यया ॥ १८२ ॥ बुद्धा तदन्तरं सोऽपि दैत्यानामिन्द्रनोदितः ह्मयत् ॥ १८३ ॥ ततस्तानागतान्दृष्ट्वा बृहस्पतिरुवाच ह ॥ स्वागतं सम याज्यानां प्राप्तोहं वो हिताय च ॥ १८४ ॥ अहं वोऽध्यापिषण्यामि विद्याः प्राप्तास्तु या मया ॥ ततस्ते हृष्टमनसो विद्यार्थमुपपेदिरे ॥ १८५ ॥ पूर्णे काव्यस्तदा तस्मिन्समये दशवार्षिके ॥ समयान्ते देवयानी तदोत्पत्रा इति श्रुतिः ॥ बुद्धिं चक्रे ततः सोऽथ याज्यानां प्रत्यवेक्षणे॥ १८६॥ देवि गच्छाम्यहं द्रष्टुं मम याज्याभछ्विस्मिते ॥ विभ्रान्तवीक्षिते साध्यि विवर्णायतस्रोचने ॥ १८७ ॥ एवसुक्तात्रवीदेनं भज भक्तान्महाव्रत ॥ एव धर्मः सतां ब्रह्मत्र धर्मे लोपयामि ते ॥ ५८८ ॥ ततो गत्वाऽसुरान्दृष्ट्वा देवाचाय्यंण धीमता ॥ वंचितान्काव्यह्रपेण ततः काव्योऽत्रवीत तान् ॥१८९ ॥ काव्यं मां वो विजानी वं तोषितो गिरिशो विभुः ॥ वंचिता बत यूपं वे सर्वे शृणुत दानवाः ॥ १९० ॥ श्रुत्वा तथा बुवाणं तं संभ्रान्तास्ते तदाऽभव ।। प्रेक्षन्तस्ताबुभौ तत्र स्थिता सीनो सुविस्मिताः ॥ १९१ ॥ सम्प्रमूढास्ततः सर्वे न प्राबुध्यन्त किंचन ॥ अत्रवीत्सम्प्रमूढेषु काव्यस्तानसुरांस्तदा ॥१९२ ॥ आचाय्या

मत्स्य-॥ **४**९॥

देवाचाय्योऽयमाङ्गराः ॥ अनुगच्छत मां दैत्यास्त्यजतैनं बृहस्पतिम् ॥ १९३ ॥ इत्युक्ता ह्यसुरास्तेन तावुमे यदासुरा विशेषं तु न जानन्त्युभयोस्तयोः ॥ ५९४ ।। बृहस्पातिहवाचैतानसंत्रान्तस्तपोधनः १९५ ॥ संमोहयात रूपेण मामकेनैप वोऽसुराः ॥ श्रुत्वा अयं नो दशवर्षाणि सततं शास्ति वै प्रभुः ॥ एप वै गुरूरस्माकमन्तरे स्फुरयन्द्रिजः ततस्ते दानवाः सर्वे प्रणिपत्याभिनन्द्य च ॥ वचनं जगृहुस्तस्य विराभ्यासेन मोहिताः ॥ १९८ ॥ ऊचुस्तमसुराः सर्वे क्रोधसंरक्तछोचनाः ॥ अयं ग्रह्मितोऽस्माकं गण्छ त्वं नासि नो गुरुः ॥ १९९ ॥ भागवो वाङ्गिरा वापि भगवानेष नो गुहः ॥ स्थित। वय निदेशेऽस्य गच्छ मा चिरम् ॥ २०० ॥ एवसुक्त्वाऽसुराः सर्वे प्रापद्यन्त बृहरूपतिम् ॥ यदा न प्रत्यपद्यन्त काव्येनोक्तं महद्भितम् ॥ २०१ ॥ चुक्राप भार्गवस्तेषामवलेपेन तेन तु ॥ बोधिता हि मया यस्मान्न मां भजथ दानवाः ॥ २०२ ॥ तस्मात्प्रनप्टसंज्ञा वै **व्याह्रत्य तान काव्यो जगामाथ यथागतम् ॥ २०३ ॥ ज्ञात्रांस्तानसुरान्ज्ञात्या काव्येन स बृहरूपतिः ॥ क्रुतार्थः स तदा हृदः स्वरूर्व प्रत्य** पद्यत् ॥ २०४॥ बुद्धचाऽसुरान् इतान्ज्ञात्वा कृतार्थोऽन्तरधीयत् ॥ ततः प्रनष्टे ताहमहत्तु विभ्रान्ता दानवाभवन् ॥२०५॥ अहो विविधिता स्मोति परस्परमथात्रुवन् ॥ पृष्ठतोऽभिमुखाश्चेव ताडिताङ्किरसेन तु ॥ २०६ ॥ वंचिताः सोपधानेन स्वेस्वे वस्तुनि परितृष्टारते तमेव त्यरिता ययुः ॥ प्रह्लाद्मय्रतः कृत्वा काव्यस्यानुपदं पुनः ॥ २०७॥ ततः काव्यं समागतान्प्रनहिष्टा काव्यो याज्यानुवाच हु ॥ २०८ ॥ मया सम्बोधिताः सर्वे यरुमान्मा नाभिनन्द्थ ॥ ततस्तेनावमानेन वम् ॥ २०९ ॥ एवं बुवाणं शुक्रं तु बाष्पसन्दिग्धया गिरा ॥ प्रहाद्रुतं तदोवाच मा नस्त्वं त्यन आर्थव ॥ २१०॥ भक्तांरतं भज भागव ॥ त्वय्यहृष्टे वयं तेन देवाचार्येण मोहिताः ॥ भक्तानहीसे वै ज्ञातुं तपादीर्वेण चक्षुण कुरुषे प्रसादं भृगुनन्दन ॥ अपध्यातास्त्वया ह्यद्य प्रविज्ञामो रसातलम् ॥ २१२ ॥ ज्ञात्वा काव्यो यथातत्त्वं कारुण्याद्वकम्पया

पुराषः

अ०८७

188日

प्रत्यनुनीतो वै ततः कोपं नियम्य सः ॥ उवाचैतात्र भेतव्यं न गन्तव्यं स्तातलम् ॥ २१३ ॥ अवस्यं भाविनो ह्यर्थाः प्राप्तव्या मिय जात्राति ॥ न शक्यमन्यथा कर्त्तं दिष्टं हि बलवत्तरम् ॥२१४॥ संज्ञा प्रनष्टा या वोऽद्य तामेतां प्रातीपत्रवय ॥ देवान् जित्वा सकुचापि पातालं प्रतिपत्स्यथ ॥ २१५ ॥ प्राप्ते पर्यायकाले च हाति ब्रह्माभ्यभाषत ॥ मत्प्रसादाच त्रेलोक्यं भुक्तं युष्माभिहार्जीतम् ॥ २१६ ॥ युगाल्या द्श सम्पूर्णा देवानाक्रम्य मूर्झिन ॥ एतावन्तं च कालं वे ब्रह्मा राज्यमभाषत ॥ २१७ ॥ राज्यं सावार्णके तुभ्यं पुनः छोकानामीश्वरो भाव्यस्तव पौत्रः पुनर्वछिः ॥२१८॥ एवं किल मिथः प्रोक्तः पौत्रस्ते विष्णुना स्वयम् ॥ वाचा हृतेषु लोकेषु तास्तास्तस्याभवन् किछ ॥२१९॥ यस्मात्प्रवृत्तयश्चास्य सकाज्ञादाभिसन्धिताः ॥ तस्माहृत्तेन प्रीतेन तुभ्यं दृत्तं स्वयम्भुवा ॥ २२०॥ देवराज्ये बर्छिभीव्य इति मामीश्वरोऽत्रवीत् ॥ तस्माददृश्यो भूतानां काळापेक्षः स तिष्ठाति ॥ २२१ ॥ प्रतिने चापरो दत्तो वरस्तुभ्यं स्वयम्भुवा स्त्वं वै पर्यायं सहितोऽसुरैः । २२२ ॥ न हि शक्यं मया तुभ्यं पुरस्तादिप्रभाषितुम् ॥ ब्रह्मणा विभा ॥ २२३ ॥ इमा च शिष्यो द्रो महां समावेती वृहस्पतेः ॥ दैवतैः सह संसृष्टान्सर्वान्वी धारियष्यतः ॥ २२४ ॥ इत्युका ह्यसुराः सर्वे कान्येनाक्किष्टकम्मणा॥ त्रष्टास्तेन ययुः सार्द्धे प्रहादेन महात्मना ॥ २२५ ॥ अवस्यं भाव्यमर्थे तु श्रुत्वा शुक्रेण भाषितम् ॥ समानास्तु जयं शुक्रेण भाषितम्॥दंशिताःसायुधाः सर्वे ततो देवान्समाह्वयन्॥२२६॥देवास्तदाऽसुरान् दङ्घा संग्रामे समुपस्थितान्॥सर्वे संभृत सम्भारा देवास्तान्समयोधयन् ॥ २२७ ॥ देवासुरे तदा तस्मिन्वर्त्तमाने ज्ञतं समाः ॥ अजयन्नसुरा देवांस्ततो देवा ह्यमन्त्रयन् ॥ २२८ ॥ यज्ञेनोपाह्वयामस्तौ ततो जेष्यामहेऽसुरान् ॥ तदोपामन्त्रयन्देवाः शण्डामकी तु ताबुभौ ॥२२९ ॥ यज्ञे चाहूय तौ प्रोक्तौ त्यजेतामसुरान् द्विजो ॥ वयं युवां भजिष्यामः सह जित्वा तु दानवान् ॥ २३० ॥ एवं कृताभिसन्धी तौ शण्डामकौं सुरास्तथा ॥ ततो देवा जयं प्रापु र्दानवाश्च पराजितः । २३१ ॥ शण्डामर्कपरित्यका दानवा ह्यबलास्तथा ॥ एवं दैत्याः पुरा काव्यशापेनाभिहतास्तदा ॥ २३२॥ काव्य शापाभिभूतास्ते निराधाराश्च सर्वशः ॥ निरस्यमाना देवैश्च विविद्युस्ते रसातलम् ॥२३३ ॥ एवं निरुद्यमा देवैः कृताः कुच्छ्रेण दानवाः ॥

नत्स्य-

11601

ततःप्रभृति शापेन भृगोर्नेभित्तिकेन तु ॥ २३४ ॥ जज्ञे पुनः पुनर्विष्णुर्धम्में प्रशिथिले प्रभुः ॥ कुर्वन् धर्मव्यवस्थानमसुराणां प्रणा शनम् ॥ २३५ ॥ प्रह्लाद्स्य निदेशे तु न स्थास्यन्त्यसुराश्च ये ॥ मनुष्यवध्यास्ते सर्वे ब्रह्मोति व्याहरत्प्रभुः ॥२३६॥ धर्मान्नारायणस्यांशः सम्भूतश्राक्षवेन्तरे ॥ यज्ञं वै वर्त्तयामासुर्देवा वैवस्वतेऽन्तरे ॥ २३७ ॥ प्रादुर्भावे ततस्तस्य ब्रह्मा ह्यासीत्पुरोहितः ॥ युगाख्यायां चतुथ्यां तु आपन्नेष सरेष वे ॥ २३८ ॥ सम्भूतस्तु समुद्रान्ते हिरण्यकशिपोर्वथे ॥ द्वितीये नरसिंहारूये रुद्रो ह्यासीत्पुरोहितः ॥ २३९ ॥ विसंस्थेषु छोकेषु त्रेतायां सप्तमं प्रति॥तृतीये वामनस्यार्थे धर्मेण तु पुरोधसा॥२४०॥ एनास्तिस्नः स्मृतास्तस्य दिव्याः सम्भूतयो द्विजाः ॥ मानुषाः सप्त यान्यास्तु शापजास्ता निबोधत ॥ २४१ ॥ त्रेतायुगे तु प्रथमे दत्तात्रेयो बभूव इ ॥ नष्टे धर्मे चतुर्थीशे मार्कण्डेयपुरःसरः ॥ २४२ ॥ पंचमः पंचदृश्यां च त्रेतायां सम्बभूव इ ॥ मान्धाता चक्रवतीं तु तदोत्तङ्कपुरस्तरे ॥ २४३ ॥ एकोनविंइयां त्रेतायां सर्वक्षत्रान्तकृद्विभुः ॥ जामदृश्यस्तथा पष्टो विश्वामित्रपुरःसरः ॥ २४४ ॥ चतुार्विशे युगे रामो वसिष्टेन पुरोधसा ॥ सप्तमो रावणस्यार्थे जज्ञे दुश्रस्था त्मजः ॥ २४५ ॥ अष्टमे द्वापरे विष्णुरष्टाविशे पराशरात् ॥ वेदव्यासस्तथा यज्ञे जातूकर्ण्यपुरःसरः ॥ २४६ ॥ कर्त्ते धर्मव्यवस्थानमसु-राणां प्रणाज्ञनम् ॥ बुद्धो नवमको जज्ञे तपसा पुष्करेक्षणः॥ देवसुन्दररूपेण द्वैपायनपुरःसरः ॥२४७॥तस्मिन्नेव युगे क्षीणे सन्ध्याशिष्टे अवि ष्याते ॥ कल्की तु विष्णुयशसः पाराशर्यपुरःसरः ॥ दशमो भाव्यसम्भूतो याज्ञवल्क्यपुरःसरः ॥२४८॥ सर्वाश्च भूतांस्तिमतान्पाषण्डांश्चेव सर्वज्ञः ॥ प्रगृहीतायुचैविषेर्वृतः ज्ञातसहस्रज्ञः ॥ २४९ ॥ निःशेषाञ्छूद्रराज्ञस्तु तदा स तु करिष्यति ॥ ब्रह्मद्विषः सपत्नांस्तु संहत्येव च तद्रपुः ॥ २५० ॥ अष्टाविंशे स्थितः किलकश्चिरितार्थः ससीनिकः ॥ शूद्रान्तंशोधयित्वा तु समुद्रान्तं च वै स्वयम् ॥ २५१ ॥ प्रवृत्तचको बलवान् संहारं तु करिष्यति ॥ उत्सादायत्वा वृषलान्प्रायशस्तानधार्मिकान् ॥२५२ ॥ ततस्तदा सवै किलकथितार्थः ससिनिकः ॥ प्रजास्त साधियत्वा तु समृद्धास्तेन वै स्वयम् ॥ २५३ ॥ अकस्मात्कोषितान्योन्यं भविष्यन्तीह् मोहिताः ॥ क्षपियत्वा तु तेऽन्योन्यं भाविनार्थेन चोदिताः ॥ २५४ ॥ ततः काछे व्यतीते तु स देवोऽन्तरधीयत ॥ नृपेष्यथ प्रनष्टेषु प्रजानां संग्रहात्तदा ॥२५५ ॥ रक्षणे विनिवृत्ते त इत्या 👸

पुराण.

अ०

चान्योन्यमाह्वे ॥ परस्परं निहत्वा तु निराऋन्दाः सुदुःखिताः ॥ २५६ ॥ पुराणि हित्वा श्रामांश्च तुल्यत्वे निष्परिश्रहाः ॥ प्रनष्टाश्रमधर्माश्च नष्टवर्णाश्रमास्तथा ॥ २५७ ॥ अङ्गूला जनपराः शिक्गुलाश्चतुष्पथाः ॥ प्रमदाः केश्गृलाश्च भविष्यन्ति युगश्चये ॥ २५८ ॥ हस्वदेहा युषश्चेत भविष्यन्ति वनोकसः ॥ सरित्पर्वतवासिन्यो सूजपत्रफङाञ्चाः ॥ २५९ ॥ चीरचर्गाजिनधराः सङ्करं चोरमाश्चिताः स्वल्पार्था बहुबाधाश्च ताः प्रजाः ॥ २६ ० ॥ एवं कष्टमनुपाताः काले सन्ध्यं शके तदा ॥ ततः क्षयं गमिष्यन्ति सार्द्धे किष्युगेन तु ॥ २६१ ॥ श्रीणे कल्यिगे तस्मिस्ततः कृतमवर्त्तत ॥ इत्येतत्कीर्तितं सम्यग्देवासुरविचेष्टितम् ॥ २६२॥ यदुवंशप्रसङ्गेन समासाद्वेण्णवं यशः ॥ तुर्वसो स्तु प्रवक्ष्यामि पूरोर्द्रह्योस्तथाह्यनोः ॥ २६३ ॥ श्रीमास्त्ये महापुराणेऽसुरशापो नाम सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ अ॥ सूत उवाच॥ तुर्वसोस्तु सुतो गर्भो गोभानुस्तस्य चात्मचः ॥ गोभानोस्तु सुतो वीरिह्मसारिरपराजितः ॥ १ ॥ करन्धमस्तु त्रैसारिर्भरतस्तस्य चात्मजः ॥ दुष्यन्तः पौरवस्यापि तस्य पुत्रो ह्यकल्मषः ॥ २ ॥ एवं ययातिज्ञापेन जरासंक्रमणे पुरा ॥ तुर्वसोः पौरवं वंशं प्रविवेश पुरा किछ ॥ ३ ॥ दुष्यन्तस्य तु दायादो वरूथो नाम पाथिवः ॥ वरूथानु तथा डीरः सन्थानस्तस्य चात्मजः ॥ ४ ॥ पाण्डचश्च केरलश्चे । चोलः कर्णस्तथेव च ॥ तेषां जनपदाः स्फीताः पाण्डचाश्चोलाः सकेरलाः ॥ ५ ॥ हुह्योस्तु तनयौ शूरी सेतुः केतुस्तथै । सेतुपुत्रः शरद्वांस्तु गन्धार स्तस्य चात्मनः ॥ ६ ॥ रूपायते यस्य नाम्नासी गन्धारविषयो महान् ॥ आरहदेशनास्तस्य तुरगा वानिनां वराः ॥ ७ ॥ गन्यारपुत्रो 🖠 धर्मस्तु घृतस्तस्यात्मजोऽभवत्॥ घृताञ्च विदुषो जज्ञे प्रचेतास्तस्य चात्मजः ॥८॥ प्रचेतसः पुत्रज्ञातं राजानः सर्व एव ते ॥ म्छेच्छराष्ट्राधिपाः सर्वे उद्चिं दिशमाश्रिताः ॥ ९ ॥ अनोश्चेव सुता वीरास्त्रयः परमधार्मिकाः ॥ सभानरश्चाक्षुपश्च परमेषुस्तथेव च ॥ १० ॥ सभानरस्य पुत्रस्तु विद्रान्कोलाहलो नृपः ॥ कोलाहलस्य धर्मात्मा सञ्जयो नाम विश्वतः ॥ ११ ॥ सञ्जयस्याभवत्युत्रो वीरो नाम पुरञ्जयः ॥ जनमेजयो महाराज पुरअयसुतोऽभवत् ॥ १२ ॥ जनमेनयस्य राजर्षेर्महाञालोऽभवत्सुतः ॥ आसीदिन्द्रसमो राजा प्रतिष्ठितयञ्चाभवत् ॥ १३ ॥ महामनाः सुतस्तस्य महाञ्चालस्य धार्मिकः ॥ सप्तद्वीपेश्वरो जज्ञे चक्रवर्ती महामनाः ॥ १४ ॥ महामनास्तु द्वी पुत्री जनयामास विश्वतौ ॥ उञ्जीनरं च मत्स्य

119911

धर्मज्ञं तितिश्चं चैव ताबुभो ॥ १५ ॥ उर्शीनरस्य पत्न्यस्तु पंच राजिषसम्भवाः ॥ भृज्ञा कृज्ञा नवा दर्ज्ञा या च देवी दृषद्वती ॥ १६ ॥ उर्शीनरस्य पुत्रास्तु तासु जाताः कुलोद्धहाः ॥ तपसा ते तु महता जाता वृद्धस्य धार्मिकाः ॥ १७ ॥ भृज्ञायास्तु तृगः पुत्रो नवाया नव एव च ॥ कृज्ञायास्तु कृज्ञो जज्ञे दर्जायाः सुव्रतोऽभवत् ॥ दृषद्धत्याः सुतश्चापि ज्ञिबिरौज्ञीनरो तृषः ॥ १८ ॥ ज्ञिबेस्तु ज्ञिबयः पुत्राश्चत्वारो लोकविश्वताः ॥ पृथुदर्भः सुवरिश्च केकयो भद्रकस्तथा॥१९॥ तेषां जनपदाः स्फीताः केकया भद्रकास्तथा ॥ सोवीराश्चेत्र पौराश्च तृगस्य केक्यास्तथा ॥ २० ॥ सुत्रतस्य तथाम्बष्ठा कुशस्य वृषठा पुरी ॥ नवस्य नवराष्ट्रं तु तितिक्षोस्तु प्रजां शृणु ॥ २१ ॥ तितिक्षुरभवद्राजा पूर्वस्यां दिशि विश्वतः ॥ वृषद्रथः सुतस्तस्य तस्य सेनोऽभवत्सुतः॥२२॥ सेनस्य सुतपा जज्ञे सुतपस्तनयो बिछः ॥ जातो मानुषयोन्यां तु क्षीणे वंशे प्रजेच्छपा ॥ २३ ॥ महायोगी तु स बिर्छर्वद्धो बन्धैर्महात्मना ॥ पुत्रानुत्पाद्यामास क्षेत्रज्ञान्पंच पार्थिवान् ॥ २४ ॥ अङ्गं स जनयामास वङ्गं सुद्धं तथैव च ॥ पुण्ड्रं कलिङ्गं च तथा बालेयं क्षेत्रमुच्यते ॥ बालेया ब्राह्मणाश्चैव तस्य वंशकराः प्रभोः ॥ २५ ॥ ब्रह्मणा दत्तो वरः प्रीतेन धीमतः ॥ महायोगित्वमायुश्च कल्पस्य परिमाणकम् ॥ २६ ॥ संप्रामे चाप्यजेयत्वं धर्मे चैवोत्तमा मातिः ॥ त्रेका ल्यदर्शनं चैव प्राधान्यं प्रसवे तथा ॥ २७ ॥ नयं चाप्रतिमं युद्धे धर्मे तत्त्वार्थदर्शनम् ॥ चतुरो नियतान्वर्णान् स वै स्थापियता प्रभुः ॥ २८ ॥ तेषां च पंच दायादा वङ्गाङ्गाः सुंहकारूतथा ॥ पुण्डाः किल्डाश्च तथा अङ्गरूय तु निबोधत ॥ २९ ॥ सुनय ऊचुः ॥ कथं बल्लेः सुता जाताः तस्य जनिता कतमो ऋषिः ॥ ३० ॥ कथं चोत्पादितास्तेन तन्नः ॥ किनाम्नी महिषा माहात्म्यं च प्रभावं च नििखलेन वदस्व तत् ॥ ३१ ॥ सूत उवाच ॥ अथोशिज इति रुपात आसीदिद्वानृषिः पुरा बभूवास्य महात्मनः ॥३२॥ उज्ञाजस्य यवीयान्वे श्रातृपत्नीमकामयत् ॥ वृहस्पतिमहातेजा ममतामेत्य कामतः ॥३३॥ उवाच ममता तं तु देवरं वरवर्णिनी ॥ अन्तर्वतन्यस्मि ते श्रातुर्ज्यष्टस्य तु विरम्यताम् ॥३४॥ अयं तु मे महाभाग गर्भः कुप्येदृहस्पते ॥ औशिजो श्रातृजन्यस्ते 💥 सोपाङ्गं वेदमुद्गिरन् ॥ ३५ ॥ अमोघरेतारूतं चापि न मां भाजेतुमईसि ॥ अस्मिन्नेरंगते काले

पुराण.

अ॰ ४

11.99

1 4 1

एकमुक्तस्तथा सम्यग्बृहत्तेना बृहस्पतिः ॥ कामात्मा सभिहासमिषि भः समिष्यम् सोक्रम्बन्धित्।। ३०॥ सम्बभूवेव धर्मातमा तया सादंमकामया ॥ ॥ भो तात वाचामिषप द्वपोर्नास्तिह संस्थितिः उत्सृजन्तं तु तद्रेतो वाचं गभीऽभ्यभाषत ॥ ३८ मिहागतः ॥ ३९ ॥ सोऽज्ञापत्तं ततः ऋद्ध एवमुक्तो बृहस्पतिः ॥ पुत्रं च्येष्ठस्य वै श्रातुर्गर्भस्थं भगवानृषिः काले गर्भस्थोऽपि निषेधित ॥ मामेवसुक्तवांस्तस्मात्तमो दीर्च प्रवेक्ष्यिति ॥ ४९ ॥ ततो दीर्घतमा नाम ज्ञापादृषिरजायन बृहत्कीत्तिर्बहरूपतिरिवीजसा ॥ ४२ ॥ ऊर्द्धरेतास्ततोऽसी वै वसते आतुराश्रमे ॥ स धर्मान्सौरभेयांस्तु वृषभाच्छुतवांस्ततः ॥ ४३ ॥ श्राता पितृन्यो यश्रकार भरणं तदा ॥ तस्मित्रिनसतस्तस्य यहच्छैनागतो वृषः ॥ ४४ ॥ यज्ञार्थमाहतान्दर्भोश्रचार सुरभीसृतः ॥ जग्राह तं दीर्घतमाः शृङ्गपोस्तु चतुष्पद्म् ॥ ४५ ॥ तेनासो निगृहितश्च न चचाल पदारपद्म् ॥ ततोऽत्रवीदृषस्तं वे मुश्च मां न मयासादितस्तात बळवांत्वत्समः कवित् ॥ मम चान्यः समो वापि न हि मे बळसंख्यया ॥ मुख तातोति च पुनः प्रीतस्तेऽहं वरं वृणु ॥ ४७ ॥ एवमुक्तोऽब्रवीदेनं जीवनमे त्वं क यास्यासि ॥ एष त्वां न विमोक्ष्यामि परस्वादं चतुष्पदम् विद्यते तात पातकं स्तेयमेव च ॥ अध्याअध्यं तथा चैव पेयापेयं तथेव च ॥ ४९ ॥ द्विपदां बहवो ह्येते धर्म एष गवां स्मृतः ॥ कार्याकार्ये वागम्यागमनं च तथैव च ॥ ५० ॥ सूत उवाच ॥ गवां धर्मं तु वै अत्वा सम्धान्तस्तु विसृज्य तम् ॥ शक्तयात्रपानदानातु गोपित साद्यत् ॥ ५९ ॥ प्रसादिते गते तस्मिन् गोधर्मं भक्तितस्तु सः ॥ मनसैन समाद्ध्यो तन्निष्ठस्तत्परो हि सः ॥ गौतमस्याभ्यपद्यत ॥ कृतावलेपां तां मत्वा सोऽनङ्घानिव न क्षमे ॥ ५३ ॥ गोधर्मं तु परं मत्वा खुवां ताषभ्यपद्यत ॥ निर्भत्स्यं चैनं रुद्धा च बाहुभ्यां सम्प्रगृह्म च ॥५४॥ भाव्यमर्थं तु तं ज्ञात्वा माहात्म्यात्तमुवाच सा ॥ विपर्ययं तु त्वं छव्ध्वा अनङ्गानिव वर्त्तसे ॥ न जानीषे गोधर्मात्प्रार्थयन्सुताम् ॥ दुर्वृत्तं त्यां त्यजाम्यद्यं गच्छ त्वं स्वेन कर्मणा ॥ ५६ ॥ काष्ठं समुद्रे प्राक्षिप्य तस्मात्त्वमन्धो वृद्धश्च भक्तव्यो दुरिधष्ठितः ॥५७॥ तमुद्धमानं वेगेन स्नोतसोऽभ्याज्ञमागतः ॥ जत्राह तं स धर्मात्मा बर्छिरीचीनस्तदा ॥५८॥

अन्तः पुरे जुगोरेने भक्ष्यभोज्येश्व तर्पयन् ॥ प्रीतश्चेवं वरेणेव च्छन्दयामास वै बिछम् ॥ ५९॥ तस्माच स वरं वन्ने पुत्रार्थे दानवर्षभः ॥ सन्तानार्थं महाभाग भार्यायां मम मानद् ॥ पुत्रान्धर्मार्थतत्त्वज्ञानुत्पाद्यितुमहीसि ॥ ६०॥ एवमुक्तोऽथ देवर्षिस्तथास्त्वित्युक्तवान् प्रभुः ॥ स तस्य राजा स्वां भार्यी सुदेष्णां नाम प्राणिहोत् ॥ अन्धं वृद्धं च तं ज्ञात्वा न सा देवी जगाम इ ॥ ६१ ॥ शुद्धां धात्रेयिकां तस्मावन्धाय प्राहिणोत्तदा ॥ तस्यां काक्षीवदादीश्च शुद्धयोनावृषिवशी ॥ ६२ ॥ जनयामास धर्मात्मा शुद्धानित्येवमादिकम् ॥ उवाच तं वछी राजा हङ्घा काक्षीवदाादिकाच ॥ ६३ ॥ राजोवाच॥प्रवीणानृषिधर्मस्य चेश्वराच् ब्रह्मवादिनः । विद्वान्प्रत्यक्षधर्माणां बुद्धिमान्वृत्तिमाञ्छु चीन् ॥ ६४ ॥ ममैव चेति होवाच तं दीर्घतमसं बालिः ॥ नेत्युवाच मुनिस्तं वै ममैविमिति चात्रवित् ॥६५॥ उत्पन्नाः शूद्रयोनौ तु भवच्छन्दे 🕍 **ऽसुरोत्तम ॥ अन्धं वृद्धं च मां ज्ञात्वा सुरेष्णा महिषी तव ॥ प्राहिणोदवमानान्मे ज्ञूहां धात्रेयिकां नृप ॥ ६६ ॥ ततः प्रसादयामास** बिल्स्तमृषिसत्तमम् ॥ बार्छः सुदेष्णां तां भार्या भन्सयामास दानवः ॥ ६७ ॥ पुनश्चैनामळङ्कत्य ऋषये प्रत्यपाद्यत् ॥ तां स दीर्घतमा देवीं तथाकृतवतीं तदा ॥ ६८ ॥ द्रधा लगणिश्रेण त्वभ्यक्तं मधुकेन तु ॥ लिह् मामजुगुप्तन्ती आपादतलमस्तकम् ॥ ततस्तवं प्राप्स्यसे देवि पुत्रान्वे मनसोप्सताच् ॥ ६९ ॥ तस्य सा तद्वचो देवी सर्वे कृतवती तदा ॥ तस्य साऽपानमासाद्य देवी परिहरत्तदा ॥ ७० ॥ तामुवाच ततः सोऽथ यत्त परिहतं शुभे ॥ विनाऽपानं कुमारं तु जनयिष्यसि पूर्वजम् ॥ ७१ ॥ सुदेष्णोवाच ॥ नाईसि त्वं महाभाग पुत्रं मे दातु मीहराम् ॥ तोषितश्च यथाराकि प्रसादं कुरु मे प्रभो ॥ ७२ ॥ दीर्घतमा उवाच ॥ तवापचाराहेव्येष नान्यथा भविता राभे ॥ नैव दास्यिति पुत्रस्ते पौत्रो वे दास्यते फलम् ॥ ७३॥ तस्याऽपानं विना चैव योग्यभावो भविष्यति ॥ तस्मादीर्घतमांगेषु कुशौ स्पृष्ट्वेदमत्रवीत् ॥ ७४ ॥ तेनिस्वनः सुवृत्ताश्च यन्वानो धार्मिकाश्च ते ॥ ७६ ॥ स्नृत उवाच ॥ तद्ंशस्तु सुदेव्णाया व्येष्ठः पुत्रो व्यनायत ॥ अंगस्तया कार्लेगश्च पुण्डः सुद्गस्तथेव च ॥ ७७ ॥ वंगरानस्तु पंचेतं बरेः पुत्राश्च क्षेत्रनाः ॥ इत्येते दीर्घतमसा बर्छद्ताः सुतास्तथा ॥ ७८ ॥ प्रतिष्ठामागतानां अ प्राशितं यद्यदंगेषु न सोपस्थं शुचिस्मते ॥ तेन तिष्ठन्ति ते गर्भे पौर्णमास्यामिवोडुराद् ॥७५ ॥ भविष्यन्ति कुमारास्तु पंच देवसुतोषमाः॥

हि ब्राह्मण्यं कारयंस्ततः ॥ ततो मानुषयोन्यां स जनयामास वै प्रजाः ॥ ७९ ॥ ततस्तं दीर्घतमसं सुरभिर्वाक्यमत्रवीत् ॥ विचार्य यस्माद्रोधर्म प्रमाणं ते कृतं विभो ॥८०॥अत्तया चानन्ययास्मासु तेन प्रीतास्मि तेऽनच॥तस्मानुभ्यं तमो दीर्घमात्रायापनुदामि वै ॥८१॥ बाईस्पत्यस्तथेवैष पाप्मा वै तिष्ठाति त्वायि ॥ जरां मृत्युं तमश्चेव आत्रायापनुदामि ते ॥ मुनिसत्तमः ॥ आयुष्मांश्च वषुष्मांश्च ततोऽभवत् ॥ ८३ ॥ गोऽभ्याइते तमीस वै गौतमस्तु ततोऽभवत् ॥ काक्षीवांस्तु ततो गत्वा सह पित्रा गिरित्रजम्॥८४॥ दृष्ट्वा रिपुष्टी स ह्युपाविष्टश्चिरं तपः॥ततः कालेन महता तमसा भवितस्तु सः॥८५॥विधूय मातृजं कायं ब्रीह्मण्यं प्राप्तवान्विभुः॥ततोऽत्रवीत्पिता तं वै पुत्रवानस्म्यहं त्वया॥८६॥सत्पुत्रेण तु धर्मज्ञ कृताथोऽहं यरुव्विनना॥मुक्त्वात्मानं ततोऽसौ वै प्राप्तवान् ब्रह्मणः क्षयम् ॥ ८७॥ ब्राह्मण्यं प्राप्य काक्षीवान्सहस्रमसृजत्स्रतान् ॥ कोष्माण्डा गीतमाश्चेव स्मृताः काक्षीवतः सुताः ॥ ८८॥ इत्येष दीर्घतमसो बलेंबेंशोचनस्य च ॥ समागमो वः काथितः सन्तातिश्रोभयोस्तथा ॥ ८९ ॥ बलिस्तानाभिनन्द्याह पंच पुत्रानकलमपान् ॥ कृतार्थः सोऽपि धम्मीत्मा योगमायावृतः स्वयम् ॥ ९० ॥ अदृश्यः सर्वभूतानां कालापेक्षः स राजासीद्दिषवाहनः ॥ ९१ ॥ दिषवाहनपुत्रस्तु राजा दिविरथः स्मृतः ॥ आसीदिविरथापत्यं विद्वान्धर्मस्थो नृवः ॥ ९२ ॥ स हि धर्मस्थः श्रीमांस्तेन विष्णुपदे गिरौ ॥ सोमः शुक्रेण वै राज्ञा सह पीतो महात्मना ॥ ९३ ॥ अथ धर्म्मरथस्याभूतपुत्राश्चित्ररथः किल लोमपाद इति ज्यातस्तस्य ज्ञान्ता सुताभवत 35 महायशाः ॥ ९५ ॥ ऋष्यशृङ्गप्रसादेन जज्ञे स्वकुछवर्द्धनः ॥ चतुरङ्गस्य पुत्रस्तु पृथुछाक्ष इति स्मृतः चम्पनामा बभूव ह ॥ चम्पस्य तु पुरी चम्पा पूर्व या मालिनोऽभवत् ॥ ९७ ॥ पूर्णभद्रश्रसादेन हर्ग्यङ्गोऽस्य सुतोभवत् काचास्य वारणः शृत्रुवारणः ॥ ९८ ॥ अवतारयामास महीं मन्त्रैर्वाह्नसुत्तमम् ॥ इर्ग्यङ्गस्य तु दायादो जातो भद्ररथः किछ ॥ ९९ ॥अथ भद्ररथस्यासीहृहत्कम्मी जनेश्वरः ॥ बृहद्रागुः सुतहतस्य तस्माज्ज्ञे महात्मवान् ॥ १०० ॥ बृहद्रानुस्तु राजेन्द्रो जनयामास वै सुतम् ॥ गत्स्य-

ग ५३॥

नामा जयद्रथं नाम तस्माहृहद्रथो तृपः ॥ १०१ ॥ आसीहृहद्रथाञ्चेव विश्विज्ञिनम्बयः ॥ दायादस्तस्य चाङ्गो वै तस्मात्कणोऽभव त्रृपः ॥ १०२ ॥ कर्णस्य वृषसेनस्तु षृथुसेनस्तथात्मजः ॥ एतेऽङ्गस्यात्मजाः सर्वे राजानः कीर्तिता मया ॥ विस्तरेणानुपूर्व्याच पूरोस्तु शृणुत द्विजाः ॥ १०३ ॥ ऋष्य ऊचुः ॥ कथं सूतात्मजः कर्णः कथमङ्गस्य चात्मजः ॥ एतदिच्छामहे श्रोतुमत्यन्तकुक्षछो ह्यसि॥१०४॥ सूत उवाच ॥ वृहद्भानुसुती जज्ञे राजा नाम्ना वृहन्मनाः॥ तस्य पत्नीद्भयं ह्यासीच्छैन्यस्य तनये ह्युभे ॥ यशोदेवी च सत्या च तयावैशं च मे शृणु ॥ १०५ ॥ जयद्रथं तु राजानं यशोदेवी ह्यजीजनत् ॥ सा बृहन्मनसः सत्या विजयं नाम विश्वतम् ॥ १०६ ॥ विजयस्य बृहत्पुत्रस्तर्य पुत्रो बृहद्रथः ॥ बृहद्रथस्य पुत्रस्तु सत्यकर्मा महामनाः ॥ १०७॥ सत्यकर्मणोऽधिरथः सूतश्चाधिरथः स्मृतः ॥ यः कर्ण प्रतिजयाह तेन कर्णस्तु सूतजः ॥ तचेदं सर्वमाख्यातं कर्णे प्रति यथोदितम् ॥ ३०८ ॥ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सोमवंशेऽप्रचत्वा रिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ सूत उवाच ॥ पूराः पुत्रो महातेजा राजा स जनमेजयः ॥ प्राचीत्वतः सुतहनस्य यः प्राचीसकरादिशम् ॥ १ ॥ प्राचीत्वतस्य तनयो मनस्युश्च तथाभवत्॥ राजा पीतायुधो नाम मनस्योरभवत्सुतः ॥२॥ दायादस्तस्य चाप्यासीद्धन्धुर्नाम महीपातिः ॥ धुन्धोर्ब हुविधः पुत्रः सम्पातिस्तस्य चात्मजः॥३॥ सम्पातेस्तु रहंवची भद्राश्वस्तस्य चात्मजः ॥ भद्राश्वस्य धृतायां तु द्शाप्सराप्ति सूनतः ॥ औचेयुश्च ह्वेयुश्च कक्षेयुश्च सनेयुकः॥धृतेयुश्च विनेयुश्च स्थलेयुश्चेत्र सत्तमः ॥५॥ ध्रमीयुः सन्नतेयुश्च पुण्येयुश्चोति ते दश्॥श्रीचयार्ज्यला। नाम भार्यो ने तक्षकात्मना ॥ ६ ॥ तस्यां स जनयामास रन्तिनारं महीपतिम् ॥ रन्तिनारो मनस्विन्यां पुत्राञ्ज्ञे पराञ्छुभान् ॥ ७ ॥ अमूर्त्रायसं वीरं त्रिवनं चैव धार्मिकम् ॥ गौरी कन्या तृतीया च मान्धातुर्जननी शुभा ॥८॥ इङिना तु यमस्यासीत्कन्या याजनयत्सुताच्॥ त्रस्याद्वराकान्ता छ भ दा रिमिछ ना स्मूत् ॥ ९ ॥ उपदानवी सुताँ छेमे चतुरास्त्वाछ नात्मजात् ॥ ऋष्यन्तमथ दुष्यन्तं प्रवीरमनघं तथा ॥ १० ॥ चक्रवर्ती ततो जज्ञे दुष्यन्तात्सिमितिअयः ॥ ज्ञाकुन्तलायां भरतो यस्य नाम्ना च भारताः ॥ १३ ॥ दौष्यति प्राति राजानं वागूचे चाशरीरिणी ।। माता भस्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः ॥ १२ ॥ भरस्य पुत्रं दुष्यन्त मावपंस्थाः शकुन्तलाम् ॥ रेतांघा नयते 🗳

पुराण,

अ॰ ४९

॥ ५३॥

पुत्रः परेतं यमसादनात् ॥ त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाइ हाकुन्तला ॥ १३ ॥ अत्तस्य विनष्टेषु तनयेषु पुरा किल ॥ मातृकात्कोपात्समहान्तस्यः कृतः ॥ १४ ॥ ततो महाद्विरानीय पुत्रः स तु वृहस्पतेः ॥ संक्रामितो भरद्राचो महिद्रभरतस्य तु ॥ १५ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ भरतस्य भरद्राजः पुत्रार्थं मारुतैः कथम् ॥ संक्रामितो महातेनास्तत्रो ब्रह्हि यथातथम् त्न्यामापत्रसत्त्वायामुहिनः स स्थितो सुवि ॥ श्रातुर्भारयी स हङ्घा तु बृहस्यतिक्याच ह ॥ १७ ॥ वपतिष्ठ स्वलंकृत्य मैथुनाय शुभे ॥ एतमुकात्रविदेनं स्वयमेव बृहस्पतिम् ॥ १८ ॥ गर्भः परिणतश्चायं त्रज्ञ व्याहरते गिरा ॥ अमोघरेतास्त्रं चापि धर्मं चैवं विग हितम् ॥ १९ ॥ एतमुक्तोऽत्रत्रीदेनां स्वयमेत्र बृहस्पातिः ॥ नोपरेष्टव्यो विनयस्त्यया मे वरवर्णिनि ॥ २० ॥ धर्षमाणः प्रसह्येनां मेथुनायोप चक्रमे ॥ ततो बृहस्पतिं गभा धर्षमाणमुत्राच इ॥२१॥सन्निविष्टो ह्याई पूर्विमिङ् नाम बृहस्पते॥आमोघरेताश्च अवान्नवाकाहा इह द्वयोः ॥२२॥ एनमुक्तः सं गभेण कुपितः प्रत्युवाच हु ॥ यस्मार्चमीहरो काछे सर्वभूतेप्तिते सति॥ अभिषेधाप्ति तस्मार्चं तमो दीर्घ प्रवेक्ष्यप्ति ॥२३॥ततः काम सन्नियरेय तस्यान-दादुर्स्पतेः॥तद्रेतहत्वपतद्भुभौ निवृत्तं शिशुकोऽभवत् ॥२४॥सद्योजातं कुमारं तु हङ्घा तं ममताववीत्॥गमिष्यामि गृहं स्वं वे अरस्वेनं बृहस्पते॥२५॥ एत्रमुकत्वा गता सा तु गतायां सोऽपि तं त्य गत्॥ मातापित्रभ्यां त्यतः तु हङ्घा तं महतः शिशुम् ॥ जगृ हुस्तं भरद्रामं महतः कृपया स्थिताः ॥२६॥तस्मिन्काछे तु भरतो बहुभिक्षेत्रीभिन्धः ॥ पुत्रनैभितिकैर्वज्ञैरयमस्पुत्रांछिप्सया ॥२७॥ यदा स यजमानस्तु पुत्रं नासाद्यत्प्रभुः॥ततः ऋतुं मरुत्सोमं पुत्रार्थं समुपाइरत्॥२८॥तेन ते मरुतस्तरम्य मरुत्सोमेन तुष्टुनुः ॥ उपनिन्युर्भरद्वाजं पुत्रार्थं भरताय वे ॥ २९ ॥ दायादोऽङ्गिरसः सूनोरौरसस्तु बृहस्पतेः ॥ संक्रामितो भरद्राजो मरुद्रिर्भरतं प्रति ॥ ३० ॥ भरतस्तु भरद्राजं पुत्रं प्राप्य विभुन्नेशीत ॥ आदावात्महिताय त्वं कृतार्थोऽहं त्वया विभो ॥ ३० ॥ पूर्वं तु वितये तिस्मिन्कृते वे पुत्रजन्मान ॥ ततस्तु वितयो नाम भरद्राजो नृपोऽभवत् ॥ ३२ ॥ तस्मार्गपे भरद्राजाद्वाह्मणाः क्षत्रिया भुवि ॥ द्वचामुष्यापणकौछीनाः स्मृतास्ते द्विविधेन च ॥३३ ॥ ततो जाते हि वितथे भरतश्च दिवं ययौ ॥ भरद्राजी दिवं याती ह्याभिषिच्य सुतं ऋषिः ॥ ३४ ॥ दायादो वितथस्यासीद्धनमन्युर्महायञाः ॥

मत्स्य-

2811

महाभूतोपमाः पुत्राश्चत्वारो भुवमन्यतः ॥ ३५ ॥ वृहत्क्षत्रो महाविध्यां नरो गर्गश्च वीर्यत्वात् ॥ नरस्य संक्वतिः पुत्रस्तस्य पुत्रो महाय शाः ॥ ३६ ॥ ग्रह्मा संक्वतिः पुत्रस्तस्य पुत्रो महाय शाः ॥ ३६ ॥ ग्रह्मा संक्वतिः पुत्रस्ततो गर्गाः अत्रोपता द्विनातयः ॥ अहार्थ्वतनयश्चेत्र धीमानासीदुरुक्षतः ॥ ३७ ॥ तस्य भार्या विशाला तु सुषुवे पुत्रकत्रयम् ॥ इपुवणं पुष्किरि चैव किति चैव महायशाः ॥ ३९ ॥ उहस्ताः स्मृता होते सर्वे ब्राह्मणतां गताः ॥ काव्यानां तु वरा होते त्रयः प्रोक्ता महप्यः ॥ ४० ॥ गर्गाः संकृतयः काव्या क्षत्रोपतां द्विनातयः ॥ सम्भृताङ्गिति स्त्रो वृहत्क्षत्रस्य वृह्मत्वाह्मण्यः परम्कीर्तयः ॥ अत्रमीदे प्रत्यादाः प्रकृति च ॥ अत्रमीदस्य प्रकृति च ॥ ४३ ॥ अत्रमीदस्य भू अत्रमीदस्य प्रकृति च ॥ ४३ ॥ अत्रमीदस्य भू अत्रमीदस्य प्रकृति च ॥ ४३ ॥ अत्रमीदस्य अत्रमीदस्य अत्रमीदस्य प्रकृति च ॥ ४३ ॥ अत्रमीदस्य अत्रमीदस्य प्रकृति च ॥ ४३ ॥ अत्रमीदस्य अत्यमीदस्य अत्रमीदस्य अत्य अत्रमीदस्य अत्य अत्रमीदस्य अत्रमीदस्य अत्य अत्य अत्रमीदस्य अत्य अत्य अत्य अत्य अत्य अत्य पत्त्यस्तु तिम्नः कुरुकुछोद्रहाः ॥ नीछिनी धूमिनी चैन केशिनी चैन विश्वताः ॥ ४४ ॥ स तासु जनयामास पुत्रान्ने देववर्चसः ॥ तपसोऽन्ते महातेजा जाता वृद्धस्य धार्मिकाः ॥ ४५ ॥ भारद्वाजप्रसादेन विस्तरं तेषु मे शृणु ॥ अजमीढस्य कोशिन्यां कण्यः समभवत्किछ ॥४६॥ मेधातिथिः सुतस्तस्य तस्मात्काण्यायना द्विजाः ॥ अजमिहस्य भूमिन्यां जज्ञे बृहद्वुर्नृषः ॥४७॥ बृहद्नोर्बृह्न्तोऽथ बृह्न्तस्य बृह्न्मनाः ॥ वृहन्मनः सुतश्चापि वृहद्धतुरिति श्रुतः ॥ ४६॥ वृहद्धनोर्वेहिदुषः पुत्रस्तस्य जयद्रथः ॥ अश्वजित्तनयस्तस्य सेनजित्तस्य चात्मजः ॥ ४९ ॥ भय सेनजितः पुत्राश्चत्वारो लोकविश्चताः ॥ रुचिराश्वश्च कान्यश्च राजा दृढरथस्तथा ॥ ५० ॥ वत्सश्चावर्तको राजा यस्येते परिवत्सिकाः ॥ रुचिराइवस्य दायादः पृथुसेनो महायञ्चाः ॥ ५१ ॥ पृथुसेनस्य पौरस्तु पौरात्रीपोऽथ जिल्लान् ॥ नीपस्यैकज्ञातं त्वासीत्युत्राणा-मिनोजसाम् ॥ ५२ ॥ नीपा इति समाख्याता राजानः सर्व एव ते ॥ तेयां वंशकरः श्रीमान्नीपानां कीर्तिवर्द्धनः ॥ समरो नाम सदेष्टसमरोऽभवत् ॥ समरस्य पारसम्पारी सद्इव इति ते त्रयः ॥ ५४ ॥ पुत्राः सर्वगुणीपेता जाता वै विश्वता भुवि ॥ पृथुर्जातः पृथोस्तु सुकृतोऽभवत् ॥ ५५ ॥ जज्ञे सर्वगुणोपेतो विश्रानस्तस्य चात्मनः ॥ विश्रानस्य तु वीर्यवान् ॥ ५६ ॥ बभूव शुक्रनामाता कृत्वीभत्तो महायशाः ॥ अणुहस्य तु दायादो ब्रह्मदत्तो महीपतिः ॥ ५७ ॥ र

पुराण-

30 83

118811

विष्वक्सेनो महायञ्चाः ॥ विभ्राजः पुनराजातो सुकृतेनेह कर्मणा ॥ ५८ ॥ विष्वक्सेनस्य पुत्रस्तु उद्कसेनो पुत्रस्तु तस्यासीजनमेजयः ॥ उत्रायुधेन तस्यार्थे सर्वे नीपाः प्रणाशिताः ॥ ५९ ॥ ऋषय ऊतुः ॥ उत्रायुधः कस्य कथ्यते ॥ किमर्थं तेन ते नीपाः सर्वे चैव प्रणाशिताः ॥ ६० ॥ सूत उवाच ॥ उत्रायुघः सूर्यवंइयस्तपस्तेषे वराश्रमे साहस्रं तं भेजे जनमेजयः ॥ ६१ ॥ तस्य राज्यं प्रतिश्चत्य नीपानाजात्रिवान्त्रभुः ॥ उवाच सान्त्वं विविधं जद्यस्ते वै ह्युभाविष हन्यमानश्च तानूचे यस्माद्धेतोर्न मे वचः ॥ ऋरणागतरक्षार्थं तस्मादेवं श्रापामि वः ॥६३॥ यदि मेऽस्ति तपस्तप्तं सर्वात्रयतु वो यमः ॥ तत स्तान्कृष्यमाणांस्तु यमेन पुरतः स तु ॥ ६४ ॥ कृपया परयाविष्टो जनमेजयमूचिवान् ॥ गतानेतानिमान्वीरांस्तवं मे रक्षितुमईसि ॥ ६५ ॥ जनमेजय उवाच ॥ अरे पापा दुराचारा भवितारोऽस्य किंकराः ॥ तथेत्युक्तस्ततो राजा यमेन युयुधे चिरम् ॥६६ ॥ व्याधिभिर्नारकैघीरैर्यमेन सह तान्बळात् ॥ विजित्य मुनये प्रादात्तदृद्धतामिवाभवत् ॥ ६७ ॥ यमस्तुष्टस्ततस्तरमे मुक्तिज्ञानं दृदौ परम् ॥ सर्वे यथोचितं कृत्वा जग्मुस्ते कृष्णमन्ययम्॥६८॥ येषां तु चिरतं गृह्य हन्यते नापमृत्याभिः॥ इह लोके परे चैव सुखमक्षयमञ्जते ॥६९॥ अजमिटस्य धूमिन्यां विद्वाअज्ञे यवीनरः ॥ भृतिमांस्तस्य पुत्रस्तु तस्य सत्यभृतिः स्मृतः ॥ अथ सत्यभृतेः पुत्रो हढनेमिः प्रतापवान्॥७०॥ हढनोमिसुतश्चापि सुधम्मी नाम पार्थिवः॥ आसीत्सुधम्मेतनयः सार्वभौमः प्रतापवान् ॥७१ ॥ सार्वभौमेति विख्यातः पृथिव्यामेकराट् वभौ ॥ तस्यान्ववाये महाति महापौरव नन्दनः ॥ ७२ ॥ महापौरवपुत्रस्तु राजा रूक्मरथः स्मृतः ॥ अथ रुक्मरथस्यासीतसुपार्श्वो नाम पार्थिवः ॥७३॥ सुपाइर्वतनयश्चापि समित र्नाम धार्मिकः ॥ सुमतेरिप घर्मात्मा राजा सन्नतिमानिप ॥ ७४ ॥ तस्यासीत्सन्नतिमतः कृतो नाम सुतो महान्॥ हिरण्यनाभिनः शिष्यः कोशल्यस्य महात्मनः ॥ ७५ ॥ चतुर्विशतिधा येन प्रोक्ता वे सामसीहताः ॥ स्वृतास्ते प्राच्यसामानः कार्ता नामेह सामगाः ॥ ७६ ॥ कर्तिक्त्रायुघोऽसो वे महापोरववर्द्धनः ॥ बभूव येन विक्रम्य पृथुकस्य पिता इतः ॥ ७७ ॥ नीलो नाम महाराजः पाञ्चालाधिपतिर्वशी ॥ डमायुधस्य दायादः क्षेमो नाम महायज्ञाः॥७८॥ क्षेमात्सुनीथः संजज्ञे सुनीथस्य नृपञ्जयः॥ नृपञ्जयाच विरथ इत्येते पौरवाः स्मृताः॥७९॥

मत्स्य-

इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सोमवंशे पौरववंशकीर्त्तनं नामैकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ छ ॥ स्नृत उवाच ॥ अजमीडस्य नीळिन्यां नीळः समभवञ्चपः ॥ नीळस्य तपसोश्रेण सुशान्तिरुद्रपद्यत॥ १॥ पुरुजानुः सुशान्तेस्तु पुथुस्तु पुरुजानुतः॥ भद्राश्चः पृथुदायादा भद्राश्वतनयाञ्चृणु ॥ २ ॥ सुद्रुद्धश्च जयुश्चेव राजा बृहादृषुस्तथा ॥ जवीनरश्च विक्रान्तः कृषिउश्चेव पंचमः ॥ ३ ॥ पंचानां चैव पंचा ठा ॥ पंचाछं रक्षिणो द्येते देशानामिति नः श्रुतम् ॥ ४ ॥ मुद्रछस्यापि भौद्रल्याः क्षत्रोपेता द्विनातपः ॥ एते ह्याद्विरसः पक्षं संश्रिताः काण्वसुद्रछाः ॥ ५ ॥ सुद्रछस्य सुतो जज्ञे ब्रह्मिष्टः सुमहायज्ञाः ॥ इन्द्रसेनः सुत्रस्तत्य विन्ध्याश्वस्तस्य विन्ध्याश्वान्मिथुनं जज्ञे मेनकायामिति श्रातिः ॥ दिवोदासश्च राजधिरहल्या च यशस्विनी ॥ ७ ॥ शरद्वतस्तु दायार्महल्या सम्प्रप्रयत ॥ **रातानन्दमृषिश्रेष्ठं तस्यापि सुमहातपाः ॥ ८** ॥सुतः संत्यधातिनीम धनुर्वेदस्य पारगः ॥ आसीत्सत्यधृतेः ग्लाकममोचं घार्मिकस्य तु ॥ ९ ॥ स्कन्नं रेतः सत्यधृतेर्देष्ट्वा चाप्सरसं जले ॥ मिथुनं तत्र सम्भूतं तस्मिन्सरिस सम्भृतम् ॥ १० ॥ ततः सरिस तिस्मिन्तु ऋममाणं महीपतिः ॥ हष्ट्रा जयाह कृपया शन्तनुर्मृगयां गतः ॥ ११ ॥ एते श्ररद्भतः प्रत्रा आख्याता गौतमा वराः ॥ अत ऊर्द्धे प्रवक्ष्यामि दिवोदासस्य वे प्रजाः ॥ १२ ॥ दिवोदासस्य दायादो धर्मिष्ठो मित्रयुर्नृपः ॥ मैत्रायणावरः सोऽथ भैत्रेयस्तु ततः स्मृतः ॥ १३ ॥ एते वंइया यतेः पक्षाः क्षत्रोपेतास्तु भागेवाः ॥ राजा चैद्यवरो नाम मैत्रेयस्य सुतः स्मृतः ॥ १४॥ अथ चैद्यवराद्विद्वान्सु रासस्तस्य चात्मजः ॥ अजमीढः पुनर्जातः क्षीणे वंशे तु सोमकः ॥ १५॥सोमकस्य सुतो जन्तुईते तस्मिञ्छतं वभौ ॥ पुत्राणामजमीढस्य सोमकस्य महात्मनः ॥ १६॥ महिंवी त्वजमी दस्य धूमिनी पुत्रवर्द्धिनी ॥ पुत्राभावे तपस्तेपे ज्ञातं वर्षाणि दुश्चरम् ॥ १७॥ हुत्वाग्निं विधिवत्सम्यवपवित्रीकृतभोजना ॥ आग्निहोत्रक्रमेणैव सा सुष्वाप महात्रता ॥ १८ ॥ तस्यां वै धूमवर्णायामजमीढः समीयिवान् ॥ ऋक्षं सा जनयामास धूमवर्णं शतायजम् ॥ १९ ॥ ऋक्षात्संवरणो 🎏 जहो कुरुः संवरणात्ततः ॥ यः प्रयागमतिकम्य कुरुक्षेत्रमकल्पयत् ॥ २० ॥ कृष्यतस्तु महाराः । वर्षाणे सुबहून्यथ शको भयात्तस्मै वरं द्दी ॥ २१ ॥ पुण्यं च रमणीयं च कुरुक्षेत्रं तु तत्स्मृतम् ॥ तस्यान्ववायः सुमहान्यस्य नाम्ना तु कौरवः ॥ २२

पुराष्ट

अ०५०

11 99 11

कुरोस्तु द्यिताः प्रत्राः सुघन्वा जहुरेव च ॥ परीक्षिच्च महातेजाः प्रजनश्चारिमर्दनः ॥ २३ ॥ सुघन्वनस्तु द्यादः पुत्रो मतिमतां वरः ॥ च्यवनस्तस्य पुत्रस्तु राजा धम्मार्थतत्त्वित् ॥ २४ ॥ च्यवनस्य कृमिः पुत्र ऋक्षाज्जज्ञे महातपाः ॥ कृमेः पुत्रो महावीर्थ्यः ख्यातस्तिवन्द्रस मोविभुः ॥ २५ ॥ चैद्योपरिचरो वीरो वसुर्नामान्तरिक्षगः ॥ चैद्योपरिचराजज्ञे गिरिका सप्त वै सुताच् ॥ २६ ॥ महारथो मगधराइ विश्वतो यो वृहद्रथः ॥ प्रत्यश्रवाः कुश्श्रेव चतुर्थो हरिवाहनः ॥ २७ ॥ पंचमश्च यज्ञश्रेव मत्स्यः काली च सप्तमी ॥ वृहद्रथस्य दायादः कुशायो। नाम विश्वतः ॥ २८ ॥ कुशात्रस्यात्मजश्चैव वृषमो नाम वीर्य्यवान् ॥ वृषमस्य तु दायादः पुण्यवान्नाम पार्थिवः ॥ २९॥ पुण्य पुण्यवतश्चेव राजा सत्यधृतिस्ततः ॥ दायाद्रतस्य घनुषस्तस्मात्सर्वश्च जिञ्चवान्॥३०॥ सर्वस्य सम्भवः पुत्रस्तस्मादाजा बृहद्रथः॥ द्वे तस्य शुक्छे जाते जरया सन्धितश्च सः ॥३१॥ जरया सन्धितो यस्याजरासन्धस्ततः स्मृतः ॥ जेता सर्वस्य क्षत्रस्य जरासन्धो महाबछः ॥३२॥ जरासन्धस्य पुत्रस्तु सहहेवः प्रतापवान् ॥ सहदेवात्मजः श्रीमान्सोमवित्स महातपाः ॥ ३३ ॥ श्रुतश्रवास्तु सोमाद्रेमीगधाः परिकी तिताः ॥ जहुरूत्वजनयत्पुत्रं सुरथं नाम भूमिपम् ॥ ३४ ॥ सुरथस्य तु दायादो विरो राजा विदूरथः ॥ विदूरथसुतश्चापि सार्वभौम इति स्मृतः ॥ ३५ ॥ सार्वभौमाज्ञयत्सेनो रुचिरस्तस्य चात्मजः ॥ रुचिरानु ततो भौमस्त्वरितायुस्ततोऽभवत् ॥३६ ॥ अक्रोधनस्त्वायुसुतस्त स्मादेवातिथिः स्मृतः॥देवातिथेस्तु दायादो दश्च एर बभूव ह॥३७॥भीमसेनस्ततो दश्चादिछीपस्तस्य चात्मजः॥ दिछीपस्य प्रतीपस्तु तस्य पुत्रास्त्रयः स्मृताः॥३८॥देवापिः शन्तनुश्चैव बाह्रीकश्चैव ते त्रयः॥बाह्रीकस्य तु दायादाः सप्त बाह्रीश्वरा नृप ॥ देवापिस्तु ह्यपध्यातः प्रजाभि रभवन्मुनिः ॥ ३९ ॥ मुनय ऊचुः ॥ प्रजाभिस्तु किमर्थं वै ह्मपध्यातो जनेश्वरः ॥ को दोषो राजपुत्रस्य प्रजाभिः समुदाहतः ॥ ४०॥ स्रुत किलासीद्राजपुत्रस्तु कुष्टी तं नाभ्यपूजयन् ॥ भाविष्यं कीर्त्तियिष्यामि शन्तनोस्तु निबोधत ॥ ४१॥ शन्तनुस्त्वमवद्राजा विद्वान् सो वे महाभिषक् ॥ इदं चोदाहरन्त्यत्र श्लोकं प्रांति महाभिषक् ॥ ४२ ॥ यं यं कराभ्यां रुप्रश्ति जीर्णे रोगिणमेव च ॥ पुनर्युवा च भवाति तस्मात्तं शन्तनुं विदुः ॥ ४३ ॥ तत्तस्य शन्तनुत्वं हि प्रजाभिरिह कित्यिते ॥ ततोऽवृणुत भाषार्थे शन्तनुर्जाह्नवीं नृपः ॥ ४४ ॥

मत्स्य-

५६॥

देवव्रतं नाम कुमार जनयद्भिः ॥ काली विचित्रवीर्यं तु दाशयी जनयत्सुतम् ॥ ४५ ॥ शन्तनोर्दयितं पुत्रं शान्तात्मानमकलमपम् ॥ कृष्ण द्रेपायनो नाम क्षेत्रे वैचित्रवीर्यके ॥ ४५ ॥ धृतराष्ट्रं च पाण्डुं च विदुरं चाप्यजीजनत् ॥ धृतराष्ट्रस्तु गान्धार्यो पुत्रानजनयच्छतम् ॥ ४७ ॥ ॥ तेषां दुर्योधनः श्रष्टः सर्वक्षत्रस्य वे प्रभुः ॥ माद्री कुन्ती तथा चैव पाण्डोभीयें बश्चवतुः ॥४८॥ देवदत्ताः सुताः पंच पाण्डोरथेंऽभिजाज्ञिरे ॥ धर्माद्याधिष्ठिरो जज्ञे मारुताच वृकोद्रः ॥ ४९ ॥ इन्द्राद्धनअयश्चेव इन्द्रतुल्पराक्रमः ॥ नकुछं सहदेवं च माद्रचश्चिभ्यामजीजनत् ॥ ५० ॥ पंचैते पाण्डवेभ्यस्तु द्रौपद्यां जिहारे सुताः॥ द्रौपद्यजनयच्छ्रेष्ठं प्रतिविन्ध्यं युधिष्ठिरात् ॥ ५१ ॥ श्रुतसेनं भीमसेनाच्छ्रतकीर्ति धनंजयात् ॥ चतुर्थं श्रतकर्माणं सहदेवादजायत ॥ ५२ ॥ नकुछाच ज्ञातानीकं द्रौपदेयाः प्रकाित्तिताः ॥ तेभ्योऽपरे पाण्डवेयाः पहेवान्ये महारथाः ॥५३॥ हैंडम्बो भीमसेनातु पुत्रो जज्ञे घटोत्कचः ॥ काशी बङ्धराद्धीमाज्ज्ञे वै सर्वगं सुतम् ॥ ५४ ॥ सहोत्रं सहदेवादस्यत ॥ करेणुमत्यां चैद्यायां निरमित्रस्तु नाकुािः ॥ ५५ ॥ सुभद्रायां रथी पार्थादभिमन्युरजायत ॥ यौधेयं देवकी चैव पुत्रं जज्ञे युधिष्ठिरात् ॥ ५६ ॥ आभमन्योः परीक्षित्त पुत्रः परपुरञ्जयः ॥ जनमेजयः परीक्षितः पुत्रः परमधार्मिकः ॥ ५७ ॥ ब्रह्माणं कल्पयामास स वे वाजसनेयकम् ॥ स वैशम्पायनेनैव शप्तः किल महार्षिणा ॥ ५८ ॥ न स्थास्यतीह दुर्ब्बुद्धे तवैतद्वचनं भ्रवि ॥ यावतस्था स्यप्ति त्वं छोके तावदेव प्रपतस्याति ॥ ५९ ॥ क्षत्रस्य विजयं ज्ञात्वा ततःप्रभृति प्तर्वशः ॥ अभिगम्य स्थिताश्चैव नृपं च जनमेजयम् ॥६०॥ ततः प्रभृति शापेन क्षत्रियस्य तु याजिनः ॥ उत्सन्ना याजिनो यज्ञे ततः प्रभृति सर्वशः ॥ ६१ ॥ क्षत्रस्य याजिनः केचिच्छापात्तस्य महा-तमनः ॥ पौर्णमासेन हविषा इष्ट्वा तस्मिन्प्रजापतिम् ॥ स वैशम्पायनेनैव प्रविशन्वारितस्ततः ॥ ६२ ॥ परीक्षितः सुतोऽसौ वै पौरवो जनम 🔰 जयः ॥ द्विरश्वमेघमाहृत्य महावाजसनेयकः ॥ ६३ ॥ प्रवर्त्तयित्वा तं सर्वपृषिं वाजसनेयकम् ॥ विवादे ब्राह्मणैः सार्द्धमभिश्तातो वनं ययो ॥ ६४ ॥ जनमेजयाच्छतानीकस्तरमाज्जज्ञे स वीर्य्यवाद् ॥ जनमेजयः ज्ञातानीकं पुत्रं राज्येऽभिषिक्तवाद् ॥ ६५ ॥ अथाश्वमेधेन ततः अप्रातानिकस्य विर्थवान् ॥ जज्ञेऽधिसोमकृष्णाख्यः साम्प्रतं यो महायञ्चाः ॥ ६६ ॥ तास्मि॰छासाति राष्ट्रं तु युष्माभिरिद्माहतम् ॥ दुरापं

पुराण.

अ० ५०

11 95

दीर्घसत्रं वै त्रीणि वर्षाणि पुष्करे ॥ वर्षद्वयं कुरुक्षेत्रे दृषद्वत्यां द्विजोत्तमाः॥६७॥मुनय ऊचुः ॥ भविष्यं श्रोतुमिच्छामः प्रजानां लोमहर्षणे ॥ पुरा किल यदेतदे व्यतीतं कीर्तितं त्वया ॥ ६८ ॥ येषु वै स्थास्यते क्षत्रमुत्पत्स्यन्ते नृपाश्च ॥ कृतयुगप्रमाणं च त्रेताद्वापरयोस्तथा ॥ कलियुगप्रमाणं च युगदोषं युगक्षयम् प्रजादोषं युगस्य तु ॥ एतत्सर्वे प्रसंख्याय पृच्छतां ब्रहि नः प्रभो ॥ ७१ ॥ सूत उवाच ॥ यथा मे कीतितं पूर्व भाव्यं कित्रयुगं चैव तथा मन्वन्तराणि च ॥ ७२ ॥ अनागतानि सर्वाणि बुवतो मे निवोधत ॥ अत ऊर्द्ध प्रवक्ष्यामि ऐड्रेक्ष्वाकान्वये चैव पौरवे चान्वये तथा ॥ येषु संस्थास्यते तच ऐडेक्ष्वाकुकुछं शुभम् ॥ कथितात्रृपान् ॥ ७४ ॥ तेभ्योऽपरेऽपि ये त्वन्ये ह्युत्पत्स्यन्ते नृपाः पुनः ॥ क्षत्राः पारश्वाः श्रृहास्तथान्ये ये शकाः पुलिदाश्च चूलिका यवनास्तथा ॥ केवर्ताभीरशबरा ये चान्य छिन्छसंभवाः ॥ पर्यायतः प्रवक्ष्यामि नामतश्चेव तान् नृपान् ॥ ७६॥ अधिसोमकृष्णश्चेतेषां प्रथमं वर्त्तते नृपः ॥ तस्यान्ववाये वक्ष्यामि भविष्ये कथिताचृपान् ॥ ७७ नृपः ॥ गङ्गया तु हते तस्मिन्नगरे नागषाह्नये ॥ ७८॥ त्यक्त्वा विवश्चर्नगरं कौशाम्ब्यां तु महाबलपराक्रमाः ॥ ७९ ॥ भूरिज्येष्टः सुतस्तस्य तस्य चित्ररथः स्मृतः ॥ शुचिद्रवश्चित्ररथाहृष्णिमांश्च शुचिद्रवात् ॥ सुषेणश्च भविष्यति ज्ञुचिर्नृपः ॥ तस्मात्सुषेणाद्भविता सुनीथो नाम पार्थिवः ॥ ८१॥ नृपातसुनीथाद्भविता नृचक्षुः सुमहायञाः ॥ नृचक्षुषस्तु दायादो भिवता वे सुखीबङः ॥८२॥ सुखीबङसुतश्चापि भावी राजा परिष्णवः ॥ परिष्णवसुतश्चापि भविता सुतपा नृपः ॥८३॥ मेघावी तस्य दायादो भविष्यति न संशयः ॥ मेघाविनः सुतश्चापि भविष्यति पुरञ्जयः॥८८॥उर्वो भाव्यः सुतस्तस्य तिग्मात्मा तस्य चात्मजः ॥ तिग्मा द् बृहद्रथा भाव्यो वसुद्रामा बृहद्रथात् ॥८५॥ वसुद्राघ्नः ज्ञातानीको भविष्योद्यनस्ततः ॥ भविष्यते चोद्यनाद्वीरो राजा वहीनरः ॥ ८६ ॥ वही नरात्मजश्चेव दण्डपाणिभंविष्यति ॥ दण्डपाणेर्निरमित्रो निरामित्रात्तु क्षेमकः ॥ ८७ ॥ अत्रानुवंशश्चोकोऽयं गीतो विप्रैः पुरातनः ॥ त्रह्मक्षत्रस्य मत्स्य-11 ५७ ॥

यो योनिर्वेशो देवर्षिसत्कृतः ॥ क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थास्यति कठौ युगे ॥ ८८ ॥ इत्येष पौरवो वंशो यथाविद्द कीर्त्तितः ॥ धीमतः पाण्डुपुत्रस्य चार्जुनस्य महात्मनः ॥ ८९ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सोमवंशे पूरुवंशानुकीर्त्तनं नाम पंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ छ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ ये पूज्याः स्युर्द्धिजातीनामग्रयः सूत सर्वदा ॥ तानिदानीं समाचक्ष्व तद्वंशं चानुपूर्वशः ॥ १ ॥ सूत उवाच ॥ योऽसाविग्र रभीमानी स्पृतः स्वायुम्भुवेऽन्तरे ॥ ब्रह्मणो मानसः पुत्रस्तस्मात्स्वाहा व्यजीजनत् ॥ २ ॥ पावकं पवमानं च ग्रुचिरिप्रश्च निर्मिथ्वः पवमानोऽप्रिवेँद्यतः पावकात्मजः ॥ ३ ॥ शुचिराग्नेः स्मृतः सौरः स्थावराश्चैव ते स्मृताः ॥ पवमानात्मजो पावाकिः सहरक्षस्तु इव्यवाइमुखः शुचिः ॥ देवानां इव्यवाहोऽग्निः प्रथमो ब्रह्मणः सुतः ॥ ५ ॥ सहरक्षः सुराणां तु त्रयाणां ते त्रयोऽययः ॥ एतेषां पुत्रपौत्राश्च चत्वारिंशत्तथेव च ॥ ६ ॥ प्रवक्ष्ये नामतरुतान्वै प्रविभागेन तान्पृथक् ॥ पावनो छोकिको ह्याग्निः प्रथमो ब्रह्मोदनाग्रिस्तत्पुत्रो भरतो नाम विश्वतः ॥ वैश्वानरो इन्यवाहो वहन्हन्यं ममार सः ॥ पुत्रो माथेतः पुष्करोद्धाः ॥ योऽयर्वा छोकिको द्यग्निर्दक्षिणाग्निः स उच्यते ॥ ९ ॥ भृगोः प्रजायताथर्वा ह्यङ्गिराथर्वणः **द्यलोकिको** ह्यामिर्दक्षिणामिः स वै स्मृतः ॥ १०॥ अथ यः पवमानस्तु निर्म्भथ्योऽमिः स उच्यते ॥ स च वै गाईपत्योऽमिः प्रथमो ब्रह्मण स्मृतः ॥ ११ ॥ ततः सभ्यावसथ्यो च संश्वत्यास्तो सुताबुभो ॥ ततः षोडश नद्यस्तु चकमे इव्यवाहनः ॥ रभिमानी द्विजेः स्पृतः ॥ १२ ॥ कावेरीं कृष्णवेणीं च नर्मदां यसुनां तथा ॥ गोदावरीं वितस्तां च चन्द्रभागामिरावतीम् ॥ विपाशां कोशिकों चैव शतद्वं सरयुं तथा ॥ सीतां मनस्विनीं चैव हिद्नीं पावनां तथा ॥ १४ ॥ तासु पोडशधात्मानं प्रविभज्य पृथक् पृथक् ।। तदा तु विहरंस्तासु धिष्णयेच्छः स बभूव ह ।। ३५ ।। स्वाभिधानस्थिता धिष्णयास्तासूत्पन्नाश्च धिष्णवः जित्तरे यस्मात्ततस्ते घिष्णवः स्मृताः॥१६॥इत्येते वै नदीषुत्रा धिष्ण्येषु प्रतिपेदिरे॥तेषां विहरणीया ये उपस्थयाश्च ताञ्छुणु ॥ विश्वः प्रवाहणो ऽग्रीध्रस्तत्रस्था धिष्णवोऽपरे॥१७॥विहरान्ति यथास्थानं पुण्याहे समुपक्रमे॥ अनिर्देश्यानिवार्याणामग्रीनां शृणुत क्रमम् ॥१८॥ वासवे । श्री

पुराण-

अ० ५

समूह्यस्तु वोत्तरं सोऽग्निरुच्यते ॥ २० ॥ इव्यसूदो ह्यसंमृज्यः शामित्रः स विभाव्यते ॥ शतधामा सुधाज्योती रोदेश्यरं स उच्यते ॥ २० ॥ इव्यसूदो ह्यसंमृज्यः शामित्रः स विभाव्यते ॥ शतधामा सुधाज्योती रोदेश्यरं स उच्यते ॥ २० ॥ अनेकपादुपस्थेयः स वै शालामुखो यतः॥२२॥अनिर्देश्यो ह्यहिर्वुध्यो बहिरन्ते तु दक्षिणो॥ पुत्रा ह्येते तु सर्वस्य उपस्थेया द्विजैः स्मृताः॥२३॥ततो विद्याणीयांस्त वक्ष्यापाणी स साम्राज्यामानिक स्वार्थानिक विद्याणीयांस्त वक्ष्यापाणी स साम्राज्यामानिक स्वार्थानिक विद्याणीयांस्त्र वक्ष्यापाणी स साम्राज्यामानिक स्वार्थानिक विद्याणीयांस्त्र वक्ष्यापाणी स साम्राज्यामानिक स्वार्थानिक विद्याणीयांस्त्र वक्ष्यापाणी स साम्राज्यामानिक स्वार्थानिक स्वर प्रशंस्योऽग्निः प्रचेतास्तु द्वितीयः संसहायकः ॥ सुतो ह्यमेर्विश्ववेदा ब्राह्मणाच्छंसिरुच्यते ॥ २५॥ अपां योनिः स्पृतः स्वाम्भः सेतुर्नाम विभाव्यते॥धिष्ण्य आहरणा होते सोमेनेज्यन्त वै द्विजैः ॥२६ ॥ ततो यः पावको नाम्ना यः साद्रियोंग उच्यते ॥ आग्निः सोऽवभृथे ज्ञेयो वरुणेन सहेज्यते ॥२७ ॥ हृदयस्य सुतो इाय्रेर्जठरेऽसौ नृणां पचन् ॥ मन्युमाञ्चठरश्चाात्रीर्वेद्धात्रिः सततं स्मृतः ॥ २८ ॥ परस्परोत्थितो ह्याय्री र्भूतानीह विभुर्दहन् ॥ अग्रेर्मन्युमतः पुत्रो घोरः संवर्त्तकः स्मृतः ॥ २९ ॥ पिबन्नपः स वसाति समुद्रे वढवामुखे ॥ समुद्रवासिनः पुत्रः सहरक्षो विभाव्यते॥३०॥सहरक्षस्तु वैकामानगृहे स वसते नृणाम्॥ऋव्याद्शिः स्रतस्तस्य पुरुषान्योऽत्ति वै मृतान् ॥३१॥इत्येते पावकस्यामोद्धिजैः पुत्राः प्रकीर्तिताः ॥ ततः सुतास्तु सैवीर्याद्गन्यवैरसुरैर्ह्ताः ॥ ३२ ॥ मथितो यस्त्वरण्यां तु सोऽग्निराप सिमन्धनम् ॥ आयुर्नान्ना तु भगवान्पज्ञौ यस्तु प्रणीयते ॥ ३३ ॥ आयुषो महिमान्पुत्रो दहनस्तु ततः सुतः ॥ पाकयज्ञेष्वभीमानी हुतं इव्यं सुनाक्तियः ॥ ३४ ॥ र्सवरमोद्दवले।काच इच्यं कव्यं भुनिक्त यः ॥ पुत्रोऽस्य सिंहतो झिन्नरद्धतः स महायशाः ॥ ३५ ॥ प्रायश्चित्तेष्वभीमानी हुतं हव्यं भुनिक्त यः ॥ अद्भुतस्य सुतो वीरो देवांशस्तु महान्स्मृतः ॥ ३६ ॥ विविधामिस्ततस्तर्य तस्य पुत्रो महाकविः ॥ विविधामिसुतादकांद्रमयोऽष्टो सुताः स्मृताः ॥ ३७॥ काम्यास्विष्टिष्वभीमानी रक्षोहायतिकृच यः ॥ सुरभिर्वसुमान्नादो हर्यश्रश्रीव रुक्मवान् ॥३८॥ प्रवर्ग्यः क्षेमवांश्रीव इत्यष्टी च प्रकार्तिताः ॥ शुच्यम्रेस्तु प्रजा होषा अमयश्च चतुर्देश ॥ ३९ ॥ इत्येते हामयः प्रोक्ताः प्रणीता ये हि चाध्वरे ॥ समतीते तु सर्गे ये यामैः सह सुरोत्तमैः ॥ ४० ॥ स्वायम्भुवेऽन्तरे पूर्वममयस्तेऽभिमानिनः ॥ एते विहरणीयेषु चेतनाचेतनेष्विह ॥ ४१ ॥ स्थानाभिमानि

नोऽमोधाः प्रागासन् इन्यवाहनाः ॥ काम्यनेमित्तिकाद्यास्ते ये ते कर्मस्ववस्थिताः ॥ ४२ ॥ पूर्वे मन्वन्तरेऽतीते शुक्रैर्यामेश्च तैः सह ॥ एते देवगणैः सार्द्धं प्रथमस्यान्तरे मनोः॥४३ ॥इत्येता योनयो ह्युक्ताः स्थानाख्या जातवेदसाम् ॥ स्वारोचिषादिषु ज्ञेयाः सवणन्तिषु सप्तसु ॥ ४४ ॥ तैरवं तु प्रसंख्यातं साम्प्रतानागतेष्वह् ॥ मन्वन्तरेषु सर्वेषु लक्षणं जातवेदसाम् ॥४५॥ मन्वन्तरेषु सर्वेषु नानाह्तपप्रयोजनैः ॥ वर्तते वर्तमानेश्च योमेदेवेः सहाप्रयः ॥ ४६ ॥ अनागतेः सुरेः सार्द्धं वत्स्यन्तो नागतास्त्वथ् ॥ इत्येष प्रचयोऽमीना मया प्रोक्तो यथाक्रम् ॥ विस्तरेणानुषु व्यांच किमन्यच्छोतुमिच्छथ ॥ ४७ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽमिवंशो नामैकपंचाशोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ छ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ इदानी प्राह् यद्भिष्णुः पृष्टः परममुत्तमम् ॥ तामिदानीं समाचक्ष्व धर्माधर्मस्य विस्तरम् ॥ १॥ स्तृत उवाच ॥ एवमेकार्णवे तस्मिन्मतस्यक्ष्वी जनाईनः ॥ विस्तारमादिसर्गस्य प्रातिसर्गस्य चाखिल्रम् ॥२॥ कथयामास विश्वातमा मनवे सूर्यसूनवे ॥ कर्मयोगं च सांख्यं च यथावद्भिस्तरान्वितम् ॥३॥ ऋषय ऊचः ॥ श्रोतिमच्छामहे सूत कर्मयोगस्य छक्षणम् ॥ यस्माद्विदितं छोके न किञ्चित्तव सुत्रत ॥ ४ ॥ सूत उवाच च वक्ष्यामि यथा विष्णुविभाषितम् ॥ ज्ञानयोगसहस्राद्धि कर्मयोगः प्रश्रस्यते ॥५॥ कर्मयोगोद्धवं ज्ञानं तस्मात्तत्परमं पद्म् ॥ क्रमं ज्ञानोद्धवं ब्रह्म न च ज्ञानमकर्मणः॥६॥ तरमात्कर्माणे युकातमा तत्त्वमाप्रोति शाश्वतम् ॥ वेदोऽखिछो धर्ममूछमाचारश्चेव तद्विदाम् ॥७॥ अष्टावातमग्रुणा स्तिस्मिन्प्रधानत्वन सास्थिताः ॥ दया सर्वेषु भूतेषु क्षान्ती रक्षातुरस्य तु ॥ ८ ॥ अनसूया तथा छोके शौचमन्तर्वाहिर्द्विजाः ॥ अनायासेषु कार्येषु माङ्गल्याचारसेवनम् ॥ ९॥ न च द्रव्येषु कार्पण्यमात्तेषुपार्जितेषु च॥ तथाऽस्पृहा परद्रव्ये परस्रीषु च सर्वदा ॥ १०॥ अष्टावातम गुणाः प्रोक्ताः पुराणस्य तु काविदैः ॥ अयमेव कियायोगो ज्ञानयोगस्य साधकः ॥ ११ ॥ कर्मयोगं विना ज्ञानं कस्यचित्रेह दृश्यते ॥ श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममुपतिष्ठेत्प्रयत्नतः ॥ १२॥ देवतानां पितृणां च मनुष्याणां च सर्वदा ॥ कुर्यादहरहर्यज्ञैर्भूतिपगणतर्पणम् ॥ १३॥ स्वाःयाये रचंयचर्षांच् होमेर्विद्रान्यथाविधि ॥ पितृञ्छाद्धेरत्रदानैर्भूतानि बिछकर्मभिः॥ १८॥ पंचैते विहिता यज्ञाः पञ्चस्रनापनुत्तये ॥ कण्डनी वेषणी चुछी जलकुम्भी प्रमार्जनी ॥ १५॥ पंच सूना गृहस्थस्य तेन स्वर्गे न गच्छति ॥ तत्पापनाञ्चनायामी पंच यज्ञाः प्रकीर्तिताः ॥ १६॥

द्राविंशतिस्तथाष्ट्री च ये संस्काराः प्रकीर्तिताः ॥ तद्यकोऽपि न मोक्षाय यस्त्वात्मग्रुणविज्ञतः ॥ १७ ॥ तस्मादात्मग्रुणोपेतः श्रुतिकर्म समाचरेत् ॥ गोत्राह्मणानां वित्तनं सर्वदा भद्रमाचरेत् ॥ १८ ॥ गोभूहिरण्यवासोभिर्गन्धमाल्योदकेन च ॥ पूज्येद्वह्मविष्ण्वर्करुदवस्वात्मकं शिवम् ॥ १९॥ त्रतोपवासैविधिवच्छ्द्धया च विमत्सरः॥योऽसावतािन्द्रियः ज्ञान्तः सुक्ष्मोऽन्यकः सनातनः॥वासुदेवो जगन्मृतिस्तस्य सम्भूतयो द्ममी ॥ २० ॥ त्रह्मा विष्णुश्च भगवान्मार्त्तण्डो वृषवाहनः ॥ अष्टौ च वसवस्तद्वदेकाद्द्य गणाधिषाः ॥ छोकपाछाधिपाश्वैव पितरो मातर स्तथा ॥२१॥ इमा विभूतयः प्रोक्ताश्चराचरसमानिताः । ब्रह्माद्याश्चतुरो सूलमन्यकाधिपतिः स्मृतः ॥२२॥ ब्रह्मणा चाथ सूर्येण विष्णुनाथ शिवेन वा ॥ अभेदात्पूजितेन स्यात्पूजितं सचराचरम् ॥२३॥ ब्रह्मादिनां परं धाम त्रयाणामिष संस्थितिः॥ वेदमूर्तावतः पूपा पूजनीयः प्रय त्नतः ॥ २४ ॥ तस्माद्गिद्विजमुखान्कृत्वा सम्प्रजयेदिमान् ॥ दानैर्वतोपवासैश्च जपहोमादिना नरः ॥ २५ ॥ इति क्रियायोगपरायणस्य वेदान्तशास्त्रस्मृतिवत्सरुस्य ॥ विकम्मभीतस्य सदा न किञ्चित्राप्तव्यमस्तीह परे च छोके ॥ २६ ॥ ॥ इति श्रीमातस्य महापुराणे योगमाहा तम्यं नाम द्विपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ छ ॥ मुनय ऊचुः ॥ पुराणसंख्यामाचक्ष्य सूत विस्तरहाः ऋमात् ॥ दानधर्ममशोपं तु यथावद्रनु पूर्विज्ञः ॥ १॥ सुत उवाच ॥ इदमेव पुराणेषु पुराणपुरुषस्तदा॥ यदुक्तवाच् स विश्वातमा मनवे तात्रिबोधत॥ २॥ मतस्य उवाच ॥ पुराणं सर्व शास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्॥अनन्तरं च वक्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः॥३॥ पुराणमकप्रवाप्तीत्तदा कल्पान्तरेऽन्घ ॥ त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्॥४॥निर्देग्धेषु च छोकेषु वाजिरूपेण वै मया॥ अङ्गानि चतुरो वेदान् पुराणं न्यायविस्तरम्॥५॥मीमांसां धर्मशास्त्रं चु परिगृह्य मया कृतम् ॥ मत्स्यरूपेण च पुनः कल्पादाबुद्कार्णवे॥६॥अञ्चापमेतत्कथितमुद्कान्तर्गतेन च॥श्रुत्वा जगाद च मुनीच प्रति देवी अतुम्भुंखः॥७॥प्रवृत्तिः सर्वशास्त्रणां पुराणस्याभवत्ततः॥काल्नेनायहणं हङ्घा पुराणस्य ततो नृप॥८॥ व्यासह्रपमहं कृत्या संहरामि युगे युगे॥ चतुर्लक्षप्रमाणेन द्वापरेद्वापरे सद्॥९॥ तथाष्टादश्चा कृत्वा भूलोंकेऽस्मिन प्रकाश्यते ॥अद्यापि देवलोकेस्मिञ्छतकोटिपविस्तरम् ॥१०॥ तद्योऽत्र चतुर्लक्षं संक्षेपेण निवेशितम् ॥ धुराणानि दशाष्टो च साम्प्रतं तादिहोच्यते ॥ ११॥नामतस्तानि वश्यामि शृण्धं सुनिसत्तमाः ॥ अ गत्स्य-

11 49 11

ब्रह्मणाभिहितं पूर्व यावन्मात्रं मरीचये ॥१२॥ ब्राह्मं त्रिदशसाहस्रं पुराणं परिकीत्त्र्यते ॥छिखित्वा तच्च यो द्याज्यछघेन्रसमान्वतम् ॥ वैशास पूर्णिमायां च ब्रह्मछोके महीयते ॥ १२ ॥ एतदेव यदा पद्ममभूद्धेरण्मयं जगत् ॥ तङ्क्तान्ताश्रयं तद्वत्पाद्मामित्युच्यते बुधेः ॥ पाझं तत्पंच पंचाशत्सहस्राणीहं कथ्यते ॥ १४ ॥ तत्पुराणं च यो द्यातसुवर्णकम्छान्वितम् ॥ ज्येष्ठे मासि तिछेर्युक्तमश्वमेधफ्छं छभेत् ॥ १५ ॥ वाराहकल्पवृत्तान्तमधिकृत्य पराञ्चारः ॥ यत्त्राह धर्मानाविछांस्तद्यकं वैष्णवं विदुः ॥ १६ ॥ तदाषाढे च यो दद्यादघतधेनुसमन्वितम् ॥ पोर्णमास्यां विप्रतात्मा स पदं याति वारुणम् ॥ त्रयोविंशतिसाहस्रं तत्त्रमाणं विदुर्बुधाः ॥ १७ ॥ श्वेतकल्पप्रसङ्गेन धर्मान्वायुरिहात्रवीत्॥ यत्र तद्रायवीयं स्याद्धद्रमाहात्म्यसंयुतम्॥ चतुर्विश्चत्सहस्राणि पुराणं तदिहोच्यते॥१८॥श्रावण्यां श्रावणे मासि गुडधेनुसमन्वितम्॥यो द्याद् वपसंयुक्तं त्राह्मणाय कुटुम्बिने ॥ शिवछोके स पूतात्मा कल्पमेकं वसेन्नरः ॥ १९ ॥ यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्ण्यते धर्माविस्तरः ॥ वृत्रासुरव घोपेतं तद्रागवतमुच्यते ॥ २० ॥ सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युर्नशेत्तमाः ॥ तहृत्तान्तोद्भवं छोके तद्रागवतमुच्यते ॥ २१ ॥ छिखित्वा तच यो द्याद्रेमसिंहसमान्वितम् ॥ पौर्णमास्यां प्रौष्ठपद्यां स याति परमां गामिम् ॥ अष्टाद्श सहस्राणि पुराणं तत्प्रचक्षते ॥ २२ ॥ यत्राह नारदो धर्मान्बृहत्कल्पाश्रयाणि च ॥ पंचार्विशात्सहस्राणि नारदीयं तदुच्यते ॥ २३ ॥ आश्विने पंचद्र्यां तु द्याद्वेनुसमान्व तम्॥परमां सिद्धिमात्रोति पुनरावृत्तिदुर्ङभाम् ॥ २४ ॥ यत्राधिकृत्य श्कुनीन् धम्मीधम्मीविचारणा ॥ व्याख्याता वै मुनिप्रश्ने मुनिभिर्धम्मी चारिभिः ॥२५॥ मार्कण्डेयेन काथितं तत्सर्वे विस्तरेण तु ॥ पुराणं नवसाइस्रं मार्कण्डेयामिहोच्यते ॥ २६ ॥ प्रातिछिष्य च यो द्यात्सीवर्ण करिसंयुतम् ॥ कार्त्तिक्यां पुण्डरीकस्य यज्ञस्य फलभाग्भवत् ॥ २७॥ यत्तदीज्ञानकं कल्पं वृत्तान्तमधिकृत्य च ॥ प्रोक्तमामेयं तत्प्रचक्षते ॥ २८ ॥ छिखित्वा तच यो द्याद्रेमपन्नसमान्वितम् ॥ मार्गशीष्यी विधानेन तिरुधेनुसमान्वितम् साइस्रं सर्वऋतुफलपद्म् ॥ २९ ॥ यत्राधिकृत्य माहात्म्यमादित्यस्य चतुर्म्भुखः ॥ अघोरकलपवृत्तान्तप्रसङ्गेन कथयामास भूतग्रामस्य उक्षणम् ॥ ३० ॥ चतुर्दशसङ्ख्राणि तथा पंचशतानि च ॥ भविष्यचरितप्रायं

पुराण-

अ॰ ५३

11 98 11

तत्पोषे माप्ति यो द्यात्पोर्णमास्यां विमत्तरः ॥ गुडकुम्भसमायुक्तमिष्टोमफ्छं भवेत् ॥ ३२ ॥ रथन्तरस्य कल्पस्य च ॥ सार्वाणना नारदाय कृष्णमाहातम्यमुत्तमम् ॥३३॥ यत्र ब्रह्मवराहस्य चोदन्तं वर्णितं मुहुः ॥ तदृष्टादृशसाहम्रं ब्रह्मवैवर्त्तमुच्यते ॥ ३४ ॥ पुराणं त्रह्मैवर्त्तं यो द्यान्मायमासि च ॥ पौर्णमास्यां शुभादिने त्रह्मछोके महीयते ॥ ३५ ॥ यत्रामिछिङ्गमध्यस्थः प्राह देवो महेश्वरः ॥ धम्मार्थकाममोक्षार्थमाग्रेयमाधिकृत्य च ॥ ३६ ॥ कल्पान्ते छैङ्गामित्युक्तं पुराणं ब्रह्मणा स्वयम् ॥ तदेकाद्शसाहस्रं प्रयच्छाति ॥ तिरुघेनुसमायुक्तं स याति शिवसाम्यताम् ॥३७॥महावराहरूय पुनर्माहातम्यमधिकृत्य च ॥ विष्णुनाभिहितं शोण्ये तद्वाराहिमहो च्यते ॥ ३८ ॥ मानवस्य प्रसङ्गेन कल्पस्य मुनिसत्तमाः ॥ चतुर्विज्ञतसङ्ख्राणि तत्पुराणमिहोच्येत ॥ ३९॥ कांचनं गरुडं कृत्वा तिलघेनुसम न्वितम् ॥ पौर्णमास्यां मधौ दद्याद्वाह्मणाय कुटुम्बिने ॥ वराहस्य प्रसादेन पदमाप्रोति वष्णवम् ॥ ४० ॥ यत्र माहैश्वरान्धर्मानधिकृत्य च षण्युखः ॥ कल्पे तत्पुरुषं वृत्तं चिरितेरुपबृंदितम् ॥ ४१ ॥ स्कान्दं नाम पुराणं च ह्येकाशीति निगद्यते ॥ सहस्राणि शतं चैकामिति मत्येषु गद्यते ॥ ४२ ॥ परिछिल्य च यो दद्याद्धेमशुलसमन्वितम् ॥ है।वं पद्मवाप्रोति मीने चोषागते खौ॥४३ ॥ त्रिविक्रमस्य माहात्म्यमधिकृत्य चतुरमुंखः ॥ त्रिवर्गमभ्यधात्तच वामनं परिकोतिंतम् ॥ ४४ ॥ पुराणं दशसादम्नं क्रम्मकल्पानुगं शिवम् ॥ यः शरिद्वेषुवे दद्याद्वैष्णवं यात्यसौ परम् ॥ ४५ ॥ यत्र धम्मार्थः तानां मोक्षरय च रसात्र ॥ माहात्म्यं कथयामास क्रूम्मेह्रपी जनाईनः ॥ ४६ ॥ इन्द्रबुम्नप्रसङ्गेन ऋषिभ्यः शकतियौ ॥ अष्टादशतहस्राणि छक्ष्मीकल्पानुषाङ्गिकम् ॥ ४७ ॥ यो दद्यादयने कूम्मै हेमकूम्मीसमिन्वतम् ॥ गोसहस्रप्रदानस्य फर्छं सम्प्राप्रयात्ररः ॥ ४८ ॥ श्रुतीनां यत्र कल्पादे। प्रवृत्त्यर्थं जनाईनः ॥ मतस्यरूपेण मनने नर्गतिहोपवर्णनम् ॥ ४९ ॥ अधिकृत्याऽ त्रवीत्सप्तकल्पवृत्तं मुनिश्वराः ॥ तन्मात्स्यमिति जानीच्वं सहस्राणि चतुर्दश् ॥ ५० ॥ विषुत्रे हेममत्स्येन घेन्वा चैव समन्वितम् ॥ यो पृथिवी तेन दत्ता भवित चाखिला ॥ ५१ ॥ यदा च गारुडे कल्पे विश्वाण्डाद्वरुडोद्धवम् ॥ अधिकृत्यात्रवीत्कृष्णो गारुडं तिदेहोच्यते ॥ ५२ ॥ तद्षाद्शकं चैव सहस्राणीह पठचते ॥ सौवर्णहंससंयुक्तं यो ददाति पुमानिह ॥ स सिद्धिं लभते मुख्यां शिवलोक च

। इ०॥

संस्थितम् ॥५३॥ ब्रह्मा ब्रह्माण्डमाहात्म्यमाधिकृत्यः ब्रश्नीतपुनः ॥ तच्च द्वार्शसाहस्रं ब्रह्माण्डं द्विशताधिकम् ॥५४॥ भविष्याणां च कल्पानां श्रूयते यत्र विस्तरः ॥ तद्वह्माण्डपुराणं च ब्रह्मणा समुदाहतम् ॥ ५५ ॥ यो द्यात्तद्वयतिपाते पीतोणांयुगसंयुतम् ॥ राजस्यसहस्रस्य फल्माप्रोति मानवः ॥ हेमधेन्व। यतं तच्च ब्रह्मलोकफल्यदम् ॥ ५६ ॥ चतुर्लक्षिमिदं प्रोत्तं व्यासेनाद्धतकम्मणा ॥ मत्पितुमम पित्रा च स्या तुभ्यं निवेदितम् ॥ ५७ ॥ इह् लोकहितार्थायं सांक्षिप्तं परमार्षिणा ॥ इदमद्यापि देवेषु शतकोटिप्रविस्तरम् ॥५८ ॥ उपभेदान्प्रवक्ष्यामि ॥ छोके ये सम्प्रातिष्ठिताः ॥ पाझे पुराणे यत्रोक्तं नरसिंहोपवर्णनम् ॥ तचाष्टादशसाहस्रं नारसिंहमिहोच्यते ॥ ५९ ॥ नन्दाया यत्र माहात्म्यं कार्तिकयेन वर्ण्यते ॥ नन्दीप्रराणं तङ्कोकैराख्यानमिति कीर्त्त्यते ॥ ६० ॥ यत्र शाम्बं पुरस्कृत्य भविष्येऽपि कथानकम् ॥ प्रोच्यते तत्पुनर्छोके शाम्बमतेन्मुनित्रताः ॥ ६१ ॥ पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुर्बुधाः ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं पुराणानामनुक्रमम् ॥ सर्वेष्विप पुराणेषु तद्विरुद्धं च यत्फल्रम्॥६६॥सात्त्विकेषु पुराणेषु माहात्म्यमाधिकं हरेः॥राजसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः॥६७॥तद्वद्मे अ माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च ॥ सङ्कीणेषु सरस्वत्याः वितृणां च निगद्यते ॥ ६८ ॥ अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः ॥ भारताख्यानमिख्ठं चक्रे तदुपृष्टितम् ॥ उक्षणैकेन यत्प्रोक्तं वदार्थपिश्वृहितम् ॥ ६९ ॥ वाल्मीिकेना तु यत्प्रोक्तं रामोपाख्यानमुत्तमम् ॥ अत्राणाभिहितं पच शतकोटिप्रविस्तरम् ॥ ७० ॥ आहत्य नारदायैव तेन वाल्मीिकये पुनः॥वाल्मीिकेना च छोकेषु धर्मकामार्थसाधनम् ॥ एवं सपादाः पंचेते उक्षा मत्त्ये प्रकाित्तताः ॥ ७१ ॥ पुरातनस्य कलपस्य पुराणािन विदुर्बुधाः ॥धन्यं यशस्यमायुष्यं पुराणानामनुक्रमम् ॥ अत्र पठेच्कृणुयाद्वापि स याति परमां गतिम् ॥ ७२॥ इदं पवित्रं यशसो निधानिमदं पितृणामातिवद्धभं च ॥ इदं च देवेष्वमृताियतं च नित्यं अत्र ।

पुराण-

अ० ५३

11 80 11

त्विदं पापहरं चं पुंताम् ॥ ७३ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे पुराणानुक्रमणिकाभिधानं नाम त्रिपंचाज्ञोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ छ ॥ सूत उवाच ॥ अतःपरं प्रवक्ष्यामि दानधम्मीनशेषतः ॥ त्रतोषवाससंयुक्तान्यथा मत्स्योदितानिह ॥ १ ॥ महादेवस्य धीमतः ॥ यथावृत्तं प्रवक्ष्यामि धम्मेकामार्थसाधकम्॥२॥कैलासशिखरासीनमपृच्छन्नारदः पुरा ॥ त्रिनयनमनङ्गारिमनङ्गाङ्गहरं हरम्॥३॥ नारद उयाच ॥ भगवन्देवदेवेज्ञ ब्रह्मविष्णिवनद्वनायक ॥ श्रीमदारोग्यरूपायुर्भाग्यसौभाग्यसम्पदा ॥ संयुक्तस्तव विष्णोर्वा प्रमान्भकः कथं भवेत् ॥ ४ ॥ नारी वा विधवा सर्वगुणसो भाग्यसंयुता ॥ ऋमान्युक्तिप्रदं देव किञ्चिद्धतामिहोच्यताम् ॥ ५ ॥ ईश्वर त्वया त्रहान्सर्वेटोकहितावहम् ॥ श्रुतमप्यत्र यच्छान्त्यै तद्भतं शृणु नारद् ॥ ६ ॥ नक्षत्रपुरुषं नाम वृतं नारायणात्मकम् ॥ पादादिकुर्याद्विधिनद्विष्णुनामानुकीर्त्तनम् प्रतिमां वासुदेवस्य मूलशीदिषु चार्चयेत 11 9 11 ब्राह्मणवाचनम्॥८॥मूछे नमो विश्वधराय पादौ ग्रल्फावनन्ताय च रोहिणीषु ॥ जङ्केऽभिपूज्ये वरदाय चैव द्वे जानुनी वाश्विकुमारऋशे ॥ पूर्वीत्तराषाढयुगे तथोह्र नमः शिवायेत्यभिपूजनीयौ ॥ पूर्वीत्तराफल्युनियुग्मके च मेहं नमः पंचशराय पूज्यम् शार्क्रधराय विष्णोः सम्पूजयेन्नारद क्वात्तिकासु ॥ तथार्चयेद्वाद्रपदाद्वये च पाइवं नमः केशिनिषूद्नाय ऋक्षेऽनुराधासु च माधवाय नमस्तथोरःस्थलमेव 11 प्जनीयमघोषिविष्वंसकराय तच ॥ श्रीहाङ्कचकासिगद्धियाय नमो विशाखासु भुजाश्च पूज्याः ॥ 93 हरते त् ॥ पुनर्वसावङ्कालिपूर्वभागाः साम्रामधीशाय नमोऽभिपूज्याः 38 11 ॥ कूम्मर्स्य पादै। शरणं त्रजामि ज्येष्ठासु कण्ठे हरिर्चनीयः ॥ १५ श्रोत्रे वराइाय पूजनीयम् ॥ जमाहेनस्य श्रवणेन सम्यक् पुच्य नृतिहाय च मुखं दानवसूदनाय नमो 36 नमा हरेभागवनन्दनाय सम्पूजनीयं द्विज आर्य वारुणे तु 99

भत्स्य-हुनु ॥

नासा सम्पूजनीया रयुनन्दनस्य ॥ मृगोत्तमाङ्गे नयनेऽभियूज्ये नमोऽहतु ते राम विद्याणिताक्ष ॥ १८ ॥ बुद्धाय ज्ञानताय नमो किछाटं चित्रासु सम्पूज्यतमं सुरारेः ॥ शिरोऽभिपूज्यं भरणीषु विष्णोर्नमोऽहतु विश्वेश्वर कृतिकक्षिणे ॥ १९ ॥ आद्रीसु केज्ञाः पुरुषो किलाटं चित्रासु सम्पूजनीया हरये नमस्ते ॥ उपोषितेनर्शदिनेषु भत्तया सम्पूजनीया द्विजयुङ्गनाः स्युः ॥ २० ॥ पूर्णे वृते सर्वग्रणान्विताय वायूप शिष्टास्य च सामगाय ॥ हेर्मा विज्ञालायतबाहुदण्डां सुक्ताफलेन्द्रपलवज्ञयुक्ताम् ॥ २१ ॥ जलस्य पूर्णे कलको निविध्यम्बी हर्रवस्त्रगवा अस्ति ॥ श्रम्यां तथापहकरभाजनादियुक्तां प्रदद्याद्विजयुङ्गनाय ॥ २२ ॥ यद्यहित यहिकाचिदिहास्ति देयं द्याद्विजायात्महिताय सर्वम् ॥ मनोरथं नः सफलीकुरुष्व हिरण्यगर्भाच्युत रुद्ररूपित् ॥ २३ ॥ सलक्ष्मीकं सभाय्यीय कांचनं पुरुषोत्तमम् ॥ श्रय्यां च द्यानमन्त्रेण यान्थिभेद्विवर्जिताम् ॥ २४ ॥ यथा न विष्णुभक्तानां वृजिनं जायते कचित् ॥ तथा सुद्धपतारोग्यं केशवे भक्तिमुत्तपाम् ॥ २५ ॥ यथा न लक्ष्म्या शयनं तव शून्यं जनाईन ॥ श्रय्यां ममाप्यशून्यास्तु कृष्ण जन्मनिजन्माने ॥ २६ ॥ एवं निवेद्य तत्सर्वे वस्नमाल्यानु हेपनम् ॥ नक्षत्रप्रहाय विप्रायाथ विसर्जयेत् ॥ २७ ॥ युजीतातै छत्रवणं सर्वर्शेष्वप्युपोपितः ॥ भोजनं च यथाशक्ति वित्तशाक्यं विव र्जयेत् ॥ २८ ॥ इति नक्षत्रपुरुषमुपास्य विधिवतस्वयम् ॥ सर्वान्कामानवाप्रोति विष्णुलाके महीयते ॥ २९ ॥ ब्रह्महत्याद्कि दिह वासुत्र वा कृतम् ॥ आत्मना वाथ पितृभिस्तत्सर्वे क्षयमामुयात् ॥ ३० ॥ इति पठति शृणोति यश्च भक्तया पुरुववरो व्रतमङ्गनाऽथ कुर्यात् ॥ किठकछुषविदारणं मुरारेः सकछविभूतिफछप्रदं च पुंसाम् ॥ ३१ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे नक्षत्रपुरुवव्रतं नाम चतुः पंचाशोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ नारद् उवाच ॥ उपवासेष्वशक्तस्य तदेव फलामिच्छतः ॥ अनभ्यासेन रोगाद्वा किमिष्टं व्रतमुत्तमम् **इंड्वर उवाच ॥ उपवासेऽप्यशक्तानां नक्तं भोजनमिष्यते ॥ यस्मिन्त्रते तद्प्यत्र श्रूयतामक्षयं महत् ॥ २ ॥ आदित्यश्यनं** वच्छङ्करार्चनम् ॥ येषु नक्षत्रयोगेषु पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥३॥ यदा हस्तेन सप्तम्यामादित्यस्य दिनं भवेत् ॥सूर्यस्य चाथ संक्रान्तिस्तिथिः अ सा सार्वकामिकी ॥ ४ ॥ उमामहेश्वरस्यार्चामर्चयेतसूर्यनामभिः ॥ सूर्याची शिविछिङ्गे च प्रकुर्वन्यूजयेद्यतः ॥ ५ ॥ उमापते स्वेशीपि न

पुराण.

अ० ५५

11 63 11

भेदो हर्यते कचित् ॥ यस्मात्तस्मान्युनिश्रेष्ठ गृहे राम्भु समर्चियत् ॥ ६ ॥ हस्ते च सूर्याय नमोस्तु पादावकाय चित्रासु च गुरुफदेशम्॥ स्वातीषु जङ्के पुरुषोत्तमाय धात्रे विशाखासु च जानुदेशम् ॥ ७॥ तथानुराधासु नमोऽभिषूज्यमुरुद्धयं चैव सहस्रभानोः ॥ ज्येष्टास्वनङ्गाय नमोऽस्तु गुह्ममिन्द्राय सोमाय कटी च मूले ॥ ८ ॥ पूर्वीत्तराषाढ्युगे च नाभि त्वष्टे नमः सप्ततुरङ्गमाय ॥ तीक्ष्णांश्वे च अवणे च कुशौ पृष्ठं धनिष्ठासु विकर्त्तनाय ॥ ९ ॥ चक्षुः स्थलं ध्वान्तविनाञ्चानाय जलाधिपक्षे परिषूजनीयम् ॥ पूर्वोत्तराभाद्रपदाद्वये च बाहू नमअण्डकराय पूज्यो ॥ १० ॥ साम्रामधीशाय करद्रयं च सम्पूजनीयं द्विज रेवतीषु ॥ नलानि पूज्यानि तथाहिवनीषु नमोऽस्तु सप्ताह्वधुरन्धराय ॥ ११ ॥ कठोरधाम्रे भरणीषु कण्ठं दिवाकरायेत्यभिषूजनीया ॥ श्रीवाशिऋक्षेऽधरमम्बुजेशे सम्पूजयेत्रारद रोहिणीषु ॥ १२ ॥ मृगोत्तमाङ्गे मुरारेः सम्पूजनीया हरये नमस्ते ॥ नमः सवित्रे रसनां श्रङ्करे च नासाभिपूज्या च पुनर्वसौ च ॥ १३ ॥ छछाटमम्भोरुह्वछभाय पुष्पेऽछका वेदश्रीरधारिणे ॥ सार्पेऽथ मौद्धिं विबुधिपयाय मघासु कर्णाविति गोगणेशे ॥ १४ ॥ पूर्वासु गोब्राह्मणवन्दनाय नेत्राणि संपूज्यतमानि शम्भोः ॥ अथोत्तराफल्युनि भे भ्रुवौ च विश्वेश्वरायोति च पूजनीये ॥ १५ ॥ नमोऽस्तु पाञ्चाङ्कश्रुक्षपद्मकपाळसर्वेन्द्रधनुर्धराय ॥ गजासुरानङ्गपुरान्धकादिविनाश्वासुलाय नमः शिवाय ॥ १६ ॥ इत्यादि चाह्माणि च पूज्य नित्यं विश्वेश्वरायति शिवोऽभियूज्यः ॥ भोक्तव्य मत्रेवमते छशाकममांसमक्षारमभुक्त शेषम् ॥ १७ ॥ इत्येवं द्विज नक्तानि कृत्या द्यात्पुनर्वसौ घृतम् ॥ १८ ॥ संस्थाप्य पात्रे विप्राय सिहरण्यं निवेद्येत् ॥ सप्तमे वस्त्रयुग्मं च पारणे त्वधिकं भवेत् ॥ १९ ॥ चतुर्दशे तु साम्प्राप्ते पारणे नारदान्दिके ॥ त्राह्मणान्भोजयेद्रक्तया गुडशीरघृतादिभिः ॥ २० ॥ कृत्वा तु काञ्चनं पद्मम् एपत्रं सक्णिकम् ॥ शुद्धमष्टङ्कुछं तच पद्मरा गद्छान्वितम् ॥२१॥ श्रयां विरुक्षणां कृत्वा विरुद्धयान्थिविज्ञिताम् ॥ सोपधानकविश्रामस्वास्तरव्यजनानि च ॥ २२ ॥ भाजनोपानइच्छत्र चामरासनद्र्पेणैः ॥ भूषेणरि संयुक्तां फलवस्त्रानुलेपनैः ॥२३॥ तस्यां विधाय तत्पद्ममलंकृत्य ग्रुणान्वितम् ॥ कपिलां वस्नसंयुक्तां सुशीलां च पयस्विनीन् ॥ २४ ॥ रोप्यसुरीं हेमशृङ्गीं सवत्सां कांस्यदोहनाम् ॥ द्यान्मन्त्रेण पूर्वाहे न चेनामभिलङ्कयेत् ॥ २५ ॥ यथेवादित्यशयन **ग**त्स्य-॥ ६२॥

मञ्चन्यं त**व सर्वदा ॥ कात्त्या धृत्या श्रिया रत्या तथा में सन्तु सिद्धयः ॥२६॥ यथा न देवाः श्रेयांसं त्वदन्यमनघं विदुः॥ तथा मामुद्धरा शेषदुःस्वसंसारसागरात् ॥ २७ ॥ ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्य विसर्ज्ञयेत् ॥ शय्यागवादि तत्सर्व द्विजस्य भवनं नयेत् ॥ २८ ॥ नैतद्विशी छाय न दाम्भिकाय कुतर्कदुष्टाय विनिन्दकाय ॥ प्रकाशनीयं त्रतमिन्दुमौछुर्यश्चापि निन्दामधिकां विधत्ते ॥ २९ ॥ भकाय दान्ताय** मानन्दकरं शिवस्य ॥ इदं महापातकाभिन्नराणामप्यक्षरं वेदविदो वद्नित ॥ ३० ॥ न सुराणाम् ॥ नाभ्यति रोगं न च शोकदुःखं या वाथ नारी कुरुतेऽतिभक्तया ॥ ३१ ॥ नेन कृतं कुबेरेण पुरन्द्रेण ॥ यत्कीर्त्तनेनाप्यखिलानि नाश्मायान्ति पापानि न संश्योऽस्ति ॥ ३२ ॥ इति पठित रविशयनं प्ररुद्धतवस्त्रभः स्यातः ॥ अपि नरकगतान्यिन् नशोषानपि दिवमानयती इयः करोति ॥ ३३ ॥ इति श्रीमास्त्ये महापुराणे आदित्य श्यनत्रतं नाम पंचपंचाशोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ छ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ कृष्णाष्टमीमथो वक्ष्ये सर्वपापप्रणाशिनीम् ॥ शान्तिम्किश्च भवति जयः प्रंसां विशेषतः ॥ १ ॥ शङ्कारं मार्गशिराति शम्भुं पौषेऽभिष्रद्रयेत् ॥ माचे महेश्वरं देवं महादेवं च फाल्गुने ॥ २ ॥ तद्वेद्भाखे त्वचयेत्ररः ॥ ज्येष्ठे पशुपतिं चार्चेदाषाढे उथमर्चयेत् ॥ ३ ॥ पूजयेच्छावणे शर्व नथस्ये व्यम्बकं तथा ॥ तथेशानं च कार्तिके ॥ ४ ॥ कृष्णाष्टमीषु सर्वासु शक्तः सम्पूजयेद्विजान् ॥ गोभूहिरण्यवासाभिः शिवभक्तानुपोवितः ॥ ५ ॥ गोशीरतिलान्यवक्कशोदकम् ॥ गोश्क्रोदशिरीपार्कनिल्यपत्रद्धीनि च ॥ पंचगव्यं च सम्प्रार्य शंकरं पूजयेत्रिशि वटं चैवोदुम्बरं प्रश्नमेव च ॥ पलाशं जम्बुवृशं च विदुवं च मह्पेयः ॥ ७ ॥ मार्गशीपीपादमाम्यां द्राभ्यां द्राभ्यामिति दन्तपवनं वृक्षेष्वेतेषु भक्षयेत् ॥ ८ ॥ देवाय दद्याद्च्यं च कृष्णां गां कृष्णवाससम् ॥ द्यात्समाते द्य्यनं द्विजानामुद्कुम्भांश्च पंचरत्नसमन्वितान् ॥ गावः कृष्णाः सुवर्णे च वासांसि विविधानि च शक्तितः ॥ १० ॥ न वित्तशाट्यं कुर्वित कुर्वन्दोषमवाप्रयात् ॥ कृष्णाष्टमीसुपोष्पेव सप्तकलपशतत्रयम् ॥ पुमानसम्प्रजितो देवैः शिवङोके

पुराण.

अ० ५६

॥ इर ॥

महीयते ॥ ११ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे कृष्णाष्टमीत्रतं नाम षट्पंचाज्ञोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ छ ॥ नारद उनाच ॥ दीर्घापुरारोग्यकु छ। भिवृद्धियुक्तः पुमान्भूपकु छायुतः स्यात् ॥ सुहुर्मुहुर्जन्मनि येन सम्यग्त्रतं समाचक्ष्त्र तिदृन्हुमीछे ॥ १ ॥ श्रीभगवानुनाच ॥ तत्रया पृष्टमिदं सम्यगुक्तं चाक्षय्यकारकम् ॥ रहस्यं तव् वक्ष्यामि यतपुराणविदो विदुः ॥ २ ॥ रोहिणीचन्द्रज्ञयनं नाम त्रतमिदोत्तमम् ॥ तिस्मित्रारायणस्या बीमर्चयेदिन्दुनाभाभः ॥ ३ ॥ यदा सोमदिने गुक्का भवेत्पंचद्शी कचित् ॥ अथवा ब्रह्मनक्षत्रं पौर्णमास्यां प्रजायते ॥ ४ ॥ तदा स्नानं नरः कुर्यात्वंचगव्येन सर्वपैः ॥ आप्यायस्विति तु जपेदिद्वानष्टशतं युनः ॥ ५ ॥ शूद्रोऽपि परया भक्तया पाषण्डालापविनतः ॥ सोमाय वरदा याथ विष्णवे च नमो नमः ॥ ६ ॥ क्वतज्ञायः स्वभवनमागत्य मञ्जसूद्वम् ॥ युजयेत्कलजुष्वेश्च सोमनामानि कीर्त्तयन् ॥ ७ ॥ सोमाय शान्ताय नमोस्तु पादावनन्तधाम्नेति च जातुजङ्के ॥ ऊरुद्रयं चापि जलोद्राय सम्यूजयेन्मेद्रमनन्तवाहवे ॥ ८ ॥ नमो नमः कामसुलप्रदाय कटिः शशाङ्कस्य सदार्चनीया ॥ तथोद्रं चाप्यमृतोद्राय नाभिः शशाङ्काय नमोऽभिष्रुवा ॥ ९ ॥ नमोऽस्तु चन्द्राय सुलं च पूज्यं दन्ता द्विजानामधिपाय पूज्याः ॥ हास्यं नमश्चन्द्रमसेऽभिपूज्यमोष्टी कुषुद्वन्तवनाप्रियाय ॥ १०॥ नासा च नाथाय वनीवधीनामानन्द्रभूताय युनभ्रंवो च ॥ नेत्रद्वयं पद्मनिभं तथेन्दोरिन्दीवरइयामकराय शोरेः॥ ११॥नमः समस्ताध्वरवन्दिताया कर्णद्वयं दैत्यनिषूद्नाय ॥ छछाटमिन्दो हृद्धिप्रियाय केशाः सुषुष्राधिपतेः प्रपूज्याः॥१२॥शिरः शशाङ्काय नमो सुरारेविश्वेश्वरायोति नमः किरीटिने ॥ पद्मप्रिये रोहिणि नाम छक्ष्मीः सोभाग्यसे। एयामृतचारुकाये ॥ १३ ॥ देवीं च सम्पूज्य सुगन्धपुष्वेनेवेद्यभूपादिभिरिन्दुपत्नीम् ॥ सुत्वाय भूमो पुनरुत्थितेन स्नात्वा च विप्राय इविष्ययुक्तः ॥ १८ ॥ देयः प्रभाते सिह्रण्यवारिकुम्भो नमः पापविनाज्ञानाय॥ सम्प्राज्य गोमूत्रममांसमन्नमक्षारम् एवय विज्ञातं च ॥ प्रमानप्यः सिप्युतानुपोष्यभुक्त्वेतिहासं शृणुयान्मुहूर्तम् ॥ १५ ॥ कद्म्बनीलोत्पलकेतकाानि जाती सरोजं ज्ञातपत्रिका च ॥ अम्लानकु ज्ञान्यथ सिन्धुवारं पुष्पं पुनर्नारद् मिल्कायाः ॥ ज्ञुश्रं च विष्णोः करवीरपुष्पं श्रीचम्पकं चन्द्रमसः प्रदेयम् ॥ १६ ॥ श्रावणादिषु मासेषु कमादेतानि सर्वदा ॥ यस्मिन्मासे व्रतादिः स्यात्ततपुष्पेरर्चयेद्धरिम् ॥ १७ ॥ एवं संवत्सरं यावदुपास्य विधिवन्नरः ॥ व्रतान्ते ज्ञायनं दृद्याद्

मत्स्य-॥ ६३ ॥

द्र्पणोपरकरान्वितम् ॥ १८ ॥ रोहिणीचन्द्रमिथुनं कारियत्वाथ कांचनम् ॥ चन्द्रः षडङ्कुरुः कार्य्यो रोहिणी चतुरङ्कुरुः ॥ १९ ॥ मुक्ताफरु। ष्टकयुतं सितनेत्रपटावृतम् ॥ क्षीरकुम्भोपिर पुनः कांस्यपात्राक्षतान्वितम् ॥ दद्यान्मेत्रण पूर्वोह्ने शास्त्रीक्षुफरुसंयुतम्॥२०॥ श्वेतामथ सुवर्णास्यां खुरै रोप्येः समन्विताम् ॥ सवस्त्रभाजनां धेनुं तथा शांखं च शोभनम् ॥ २१ ॥ भूषणैर्द्विजदाम्पत्यमरुकृत्य ग्रुणान्वितम् ॥ चन्द्रोऽयं द्विजरूपेण सभार्यं इति कल्पयेत् ॥ २२ ॥ यथा न रोहिणी कृष्णश्रयां सन्त्यज्य गच्छाति ॥ भूतिभिः ॥ २३ ॥ यथा त्वमेव सर्वेषां परमानन्दमुक्तिदः ॥ भुक्तिमुक्तिस्तया भक्तिस्त्वयि चन्द्रास्तु मे सदा ॥ २४ ॥ इति संसारभीतस्य मुक्तिकामस्य चानच ॥ रूपारोग्यायुपामेताद्विधायकमज्तमस् ॥ २५ ॥ इदमेव पितॄणां च सर्वदा वछभं मुने ॥ त्रेलोक्याधिपतिर्भूत्वा सतक ल्पशतत्रयम् ॥ चन्द्रलोकमवाप्रोति विद्युद्धत्वा तु सुच्यते ॥ २६ ॥ नारी वा रोहिणी चन्द्रशयनं या समाचरेत् ॥ सापि तत्फलमाप्रोति पुनरावृत्तिदुर्छभम् ॥ २७ ॥ इति पठाति शृणोति वा य इत्थं मधुमथनार्चनिमन्दुकीर्त्तनेन नित्यम् ॥ मतिमपि च ददाति सोऽपि शोरेर्भवनगतः परिपूज्यतेऽमरोचैः ॥ २८ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे रोहिणीचन्द्रज्ञायनत्रतं नाम सप्तपंचाज्ञोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ छ ॥ स्रुत उवाच ।। जलाशयगतं विष्णुसुवाच रविनन्दनः ।। तडागारामकूपानां वापीषु नलिनीषु देवतायतेनषु च ॥ के तत्र चर्तिवजो नाथ वेदी वा कीहशी भवेत् ॥ २ ॥ दक्षिणावळयः द्रव्याणि कानि शस्तानि सर्वमाचक्ष्व तत्त्वतः ॥ ३ ॥ मत्स्य उवाच ॥ शृणु राजन्महाबाहो तडागादिषु यो विधिः ॥ पुराणेष्वितिहासोऽयं पठचते वेदवादिभिः ॥ ४ ॥ प्राप्य पक्षं शुभं शुक्कमतीते चोत्तरायणे ॥ पुण्येऽह्नि विप्रकथिते कृत्वा ब्राह्मणवाचनम् ॥ ५ ॥ प्राग्रदक्षप्रवणे देशे तडागस्य समीपतः ॥ चतुईस्तां शुभां वेदीं चतुरह्मां चतुर्भुखाम् ॥ ६ ॥ तथा पोडशहस्तः स्यान्मण्डपश्च चतुर्भुखः ॥ वैद्याश्च परितो गर्ता रितमात्राभ्रिमेखलाः ॥७॥ नव सप्ताथ वा पंच नातिरिक्ता नृपात्मज ॥ वितस्तिमात्रा यानिः स्पात्पद्सप्ताङ्किविस्तृता ॥८॥ गर्ताश्च 🔻 तत्र सप्त स्युम्निपर्वोच्छितमेखलाः ॥ सर्वतस्तु सवर्णाः स्युः पताकाध्वजसयुताः ॥ ९ ॥ अश्वत्थोद्धम्बरप्रक्षवटशाखाकृतानि तु ॥ मण्डपस्य 🧳

पुराण.

अ० ५८

॥ इई

पतिदिशं द्वाराण्येतानि कारयेत् ॥ १० ॥ शुभास्तेत्राष्टं हीतारी द्वारपोला Trust, Delhi and eGangott, तु जाप हाः कार्या त्राह्मणा वेदपारगाः ॥ ११ ॥ सर्वणक्षलसम्पूर्णो मन्त्रविद्विजितेन्द्रियः ॥ कुलज्ञीलसमायुक्तः पुरोधाः स्याद्विज्ञात्तम् ॥ १२ ॥ प्रतिगर्तेषु कलज्ञा यज्ञोपकरणानि च ॥ व्यजनं चामरे शुभ्रे ताम्रपात्रे सुविस्तृते ॥ १३ ॥ ततस्त्वनेकवर्णाः स्युश्चरवः प्रतिदैवतम् ॥ आचार्यः प्रक्षिपेद्धमावनुमन्त्र्य विचक्षणः ॥ १४ ॥ ज्यरितमात्रो यूपः स्यात्क्षीरवृक्षविनिर्मितः ॥ यजमानप्रमाणो वा संस्थाप्यो भूतिमिच्छता ॥ १५ ॥ हेमालङ्कारिणः कार्याः पंचविंशति ऋतिषः ॥ कुण्डलानि च हैमानि केयूरकटकानि च ॥ १६॥ तथाङ्करुषः पवित्राणि वासांसि विविधानि च ॥ पूजयेच समं सर्वानाचार्यो द्विगुणं पुनः ॥ दृद्याच्छयनसंयुक्तमात्मनश्चापि यत्त्रियम् ॥ १७ ॥ स्रोवर्णकूर्ममकरौ राजतौ मत्स्यदुन्दुभौ ॥ ताम्रौ कुलीरमण्डूकावायसः एवमासाद्य तत्सर्वमादावेव विद्यां पते ॥ १८ ॥ शुक्रमाल्याम्बरधरः गुक्रगन्धानुलेपनः ॥ स्नापितो वेदपारमेः ॥ १९ ॥ यजमानः सपत्नीकः पुत्रपौत्रसमन्वितः ॥ पश्चिमं द्वारमासाद्य प्रविशेद्यागमण्डपम् ॥ २० ॥ ततो मङ्ग लग्नाब्देन भरीणां निःस्दनेन च॥ अञ्जसा मण्डलं कुर्यात्पंचवर्णेन तत्त्रावित्॥ २१॥ षोडशारं ततश्चकं पद्मगर्भे चतुर्भुखम् ॥ चतुरसं च परितो वृत्तं अध्य सुशोभनम् ॥ २२ ॥ वेद्याश्चोपिर तत्कृत्वा यहाँ छोकपतीं स्ततः ॥ स न्यसन्मन्त्रतः सर्वान्यतिदिश्च विचश्चणः ॥ २३ ॥ कूर्मादि स्थापयेनमध्ये वारुण्यां मन्त्रमाश्रितः ॥ त्रह्माणं च शिवं विष्णुं तत्रैव स्थापयेहुधः ॥ २४ ॥ विनायकं च विन्यस्य कमलामिनकां तथा ॥ शान्त्यर्थं सर्वछोकानां भूत्रयामं न्यसेत्ततः॥२५॥ पुष्पभक्ष्यफङेर्युक्तमेवं कृत्वाधिवासनम्॥ कुम्भानस नछगर्भीस्तान्वासोभिः परिवेष्टयेत्॥२६॥ पुष्पगन्धेरङ्कत्य द्वारपालान्समन्ततः ॥ पठध्वमिति तान्त्र्यादाचार्यस्त्वभिषूजयेत् ॥२७॥ बहुचौ पूर्वतः स्थाप्यौ दक्षिणेन यजुविदौ ॥ सामगौ। पश्चिमे तद्रदुत्तरेण त्वथर्वणौ ॥ २८ ॥ उद्रङूमुखो दक्षिणतो यजमान उपाविशेत् ॥ यजव्यमिति तान्त्र्याद्वैत्रिकान्पुनरेव तु ॥ २९ ॥ उत्कृ ष्टान्मन्त्रजापेन तिष्ठध्वामिति जापकान् ॥ एवमादिइय तान्सर्वान्पर्युक्ष्याप्तिं स मन्त्रवित् ॥ ३० ॥ जु दुयाद्वाक्रणैर्मन्त्रेराज्यं च समिधस्तथा ॥ ।(इश्य तान्सर्वानपयुक्ष्यामि स मन्त्रवित् ॥ ३० ॥ जुरुयाद्वारुणेर्मन्त्रैराज्यं च समिधरतथा ॥ अ ३१ ॥ महस्यो विधिवद्धत्वा तथेन्द्रायेश्वराय च ॥ मरुद्रचो छोकपाछेभ्यो विधिव 💥 ऋत्विग्भिश्चाथ होतव्यं वाह्रणैरेव सर्वतः ॥

द्विश्वकर्मणे॥३२॥रात्रिसूक्तं च रोदं च पावमानं सुमङ्गळम्॥जपेयुः पौरुषं सूक्तं पूर्वतो बहुचः ष्टुथक्॥३३॥ज्ञाकं रोदं च सौम्यं च कृष्माण्डं जातवेदसम् ॥ सौरसूक्तं जपेन्मन्त्रं दक्षिणेन यज्ञविदः ॥ ३४॥ वैराज्यं पौरुषं सूक्तं सौवर्णं रुद्रसंहिताम् ॥ शौशवं पञ्च निधनं गायत्रं जपेष्ठसाम च ॥ ३५॥ वामदेव्यं बृहत्साम रोरवं सरथन्तरम् ॥ गवां त्रतं च काण्वं च रक्षोत्रं वयसहत्या ॥ गायेषुः सामगा राजन् पश्चिमं द्वारमाश्रिताः ॥ ३६ ॥ अथर्वाणश्रोत्तरतः शान्तिकं पौष्टिकं तथा ॥ जवेयुर्वनसा देवमाश्रित्य वरूणं प्रश्रुम् ॥ ३७ ॥ पूर्वेद्यरभितो रात्रावेवं कृत्वाधिवासनम् ॥ गजाश्वरथ्यावलमिकात्सङ्गमाद्भदगोकुछात् ॥ मृदमादाय कुम्भेषु प्रक्षिपेचत्वरात्या ॥ ३८ ॥ रोचनां च सिद्धार्थो गन्धं गुगुलमेन च ॥ रनपनं तस्य कर्त्तव्यं पंचगव्यसमानितम् ॥ ३९ ॥ प्रत्येकं तु महामंत्रेरेवं कृत्या विधानतः ॥ एवं क्षपातिवाद्याथ विधि युक्तेन कर्मणा ॥४०॥ ततः प्रभाते विमले सञ्चातेऽथ शतं गवाम् ॥ ब्राह्मणेभ्यः प्रदातव्यमष्ट्रणाष्ट्रश्च वा प्रनः ॥ पंचाशद्राऽथ पट्टात्रंशत्वंच विश्वातिरप्यथ ॥ ४९ ॥ ततः सांवत्सरप्रोक्ते शुभे लग्ने सुशोभने ॥ वेदशब्दैश्च गान्धवैर्वाश्चेश्च विविषेः पुनः ॥ ४२ ॥ कनकालंकृतां कृत्वा जले गामवतारयेत् ॥ सामगाय च सा देया ब्राह्मणाय विद्यापिते ॥ ४३ ॥ पात्रीमादाय सीवर्णी पंचरत्नसमन्विताम् ॥ ततो निक्षिप्य मकर मत्स्यादींश्चेव सर्वशः ॥ धृतां चतुर्विचैविपैवेदवेदाङ्गपारगैः ॥ ४४४ ॥ महानदीजलोपेतां दृष्पशतसमन्विताम् ॥ उत्तराभिमुखीं घेनुं जलमध्ये तु कारयेत्॥४५॥आथर्वणेन संस्नातां पुनर्मामेत्यथाति च॥आपोहिष्ठति मन्त्रेण क्षिप्तागत्य च मण्डलम्॥४६॥पूजीयत्या सरस्तत्र बलिं द्यात् समन्ततः ॥ पुनिद्देनानि होतन्यं चत्वारि मुनिसत्तमाः ॥ ४७ ॥ चतुर्थीकर्म कर्त्तन्यं देया तत्रापि ज्ञाकितः ॥ दक्षिणा राजञार्द्र्छ वरुणक्ष्मा पणं ततः॥ ४८॥ कृत्वा तु यज्ञपात्राणि यज्ञोपकरणानि च॥ ऋत्विम्ध्यस्तु समं दृत्त्वा मण्डपं विभन्नेत्पुनः॥हेमपात्रीं च ह्यापकाय निवेदयेत् ॥ ४९ ॥ ततः सहस्रं वित्राणामथवाष्ट्रातं तथा ॥ भोजनीयं यथाशक्ति पंचाशद्वाथ विश्वातिः ॥ ऐवमेषु पुराणेषु तढागविधि रुच्यते ॥५०॥ कूपवापीषु सर्वासु तथा पुष्कारिणीषु च ॥ एष एव विधिर्देष्टः प्रातिष्ठासु तथैव च॥५१॥मन्त्रतस्तु विशेषः स्यारप्रासादाद्यान ॥ भूमिषु ॥ अयं त्वज्ञक्तावेद्देन विधिर्देष्टः स्वयम्भुवा ॥ अल्पेष्वेकाग्रियत्कृत्वा वित्तज्ञाक्यादते नृणाम् ॥ ५२ ॥ प्रावृद्धकाळे स्थिते तोये

पुराण-

अ० ५

11 28 1

द्यमिष्टोमफ्डं स्मृतम् ॥ शरत्काले स्थितं यत्स्यात्तदुक्तफ्डद्रायकम् ॥ वाजपेयातिरात्राभ्यां हेमन्ते शिशिरे स्थितम् ॥ ५३ ॥ अश्वमेष समं प्राह षसन्तसमये स्थितम् ॥ यीष्मेऽपि तात्स्थतं तोयं राजसूयाद्विशिष्यते ॥ ५४ ॥ एतान्महाराज विशेषधर्मान्करोति योऽप्यागम गुद्रबुद्धिः ॥ स याति रुद्रालयमाञ्च पूतः कल्पाननेकान्दिवि मोद्ते च ॥५५॥ अनेकलोकान्त महत्तमादीन् भुक्त्वा परार्द्रद्रयमङ्गनाभिः ॥ सहैव विष्णोः परमं पदं यत्प्राप्नोति तद्यामफलेन भूयः ॥५६॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे तडागविधिनीमाष्ट्रपञ्चाक्षोऽध्यायः॥ ५८॥ छ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ पादपानां विधि सूत यथावदिस्तराद्वद् ॥ विधिना केन कर्त्तव्यं पादपोद्यापनं बुधैः ॥ ये च लोकाः स्पृक्षास्तेषां तानिदानीं वदस्व नः ॥ १ ॥ सूत उवाच ॥ पादपानां विधि वक्ष्ये तथैवोद्यानभूमिषु ॥ तडागविधिवत्सर्वमासाद्य जगद्धिय ॥ २ सम्भारश्राचार्यश्रेव तद्विधः ॥ पूजवेद्वाह्मणांस्तद्रद्वेमवस्त्राजुळेपनैः ॥ ३ ॥ सर्वोषण्युद्कैः सिक्तान्पिष्टातकाविभाषितान् ॥ वृक्षान्माल्येरळंकृत्य वासोभिरभिवष्टयेत् ॥ ४ ॥ सूच्या सीवर्णया कार्यं सेवर्षां कर्णवेधनम् ॥ अअनं चापि दातव्यं तद्वद्वेमश्लाकया ॥ ५ ॥ फलानि सत चाष्टी वा काल्धोतानि कारयेत् ॥ प्रत्येकं सर्वदृक्षाणां वेद्यां तान्यधिवासयेत्॥६॥ धूयोऽत्र गुग्गुलः श्रेष्ठस्तात्रपात्रेराधिष्ठितान् ॥सर्वान्यान्यस्थितान् कृत्वा वस्त्रगन्धानुळेपनैः ॥ ७ ॥ कुम्भान्सर्वेषु वृक्षेषु स्थापयित्वा नरेश्वर ॥ सिह्रण्यानशेषांस्तान् कृत्वा बिलिनेवेदनम् ॥ ८ ॥ यथास्वं छोकपाछानामिन्द्रादिनां विशेषतः ॥ वनस्पतेश्च विद्वद्भिहींमः कार्यो दिजातिभिः ॥ ९ ॥ ततः शुक्काम्बरधरां सौवर्णकृतभूषणाम् ॥ सकास्य दोहां सोवर्णशृङ्गाभ्यामितशाालिनीम् ॥ पयस्विनीं वृक्षमध्यादुतसृजेद्रामुद्रमुखीम्॥१०॥ ततोऽभिषे क्रमन्त्रेण वाद्यमङ्गलगीतकैः ॥ ऋग्यजः साममन्त्रेश्च वारुणैरभितस्तथा ॥ तैरेव कुम्भैः स्नपनं कुर्याद्वाह्मणपुङ्गनः ॥ ११ ॥ ह्यातः शुक्काम्बरस्तद्वयजमानोऽभिपूजयेत् ॥ गोभि विभवतः सर्वानृत्विजस्तान्तमाहितः ॥ १२॥ हेमसूत्रैः सकटकैरङ्कुछीयपवित्रकैः ॥ वासोभिः ज्ञायनीयैश्रा तथोपस्करपादुकैः ॥ क्षीरेण भोजनं 🎇 दयायानिदनचतुष्टयम् ॥ १३ ॥ हामश्र सर्षपैः कार्यो यवैः कृष्णतिष्ठैरुतथा ॥ पष्ठाज्ञसमिधः ज्ञास्ताश्चतुर्थेऽद्वि तथोत्सवः ॥ दक्षिणा च पुनस्तद्वदेया तत्रापि शाकितः ॥ १४ ॥ यद्यादृष्टतमं किश्चित् तत्तद्याद्मत्तरी ॥ आचार्ये द्विगुणं द्यात् प्राणिपत्य विसर्जयेत् ॥

मत्स्य-॥ ६५ ॥

अनेन विधिना यस्तु कुर्यादृशोत्सवं बुधः ॥ सर्वीन्कामानवाप्रोति फर्छ चानन्त्यमश्चते ॥ १६ ॥ यश्चैकमि राजेन्द्र वृशं संस्थापयेत्ररः ॥ सोऽपि स्वर्गे वसेद्राजन् याविद्नद्रायुत्तत्रयम् ॥ १७ ॥ भूतान्भव्यांश्च मनुजांस्तारयेद्द्रमसिस्मितान् ॥ परमां सिद्धिमाप्रोति पुनरावृत्तिदुर्छ ॥ माम्॥१८॥ य इदं श्रुणुयात्रित्यं श्रावयेद्वापि मानवः॥ सोऽपि सम्प्राजितो देवेर्न्नेझलोके महीयते ॥१९॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे वृश्चोत्सवो मिनेकोनेवाष्टितमोऽध्यायः॥ ५९ ॥ छ ॥ मत्स्य उवाच ॥ तथैवान्यत् प्रवक्ष्यामि सर्वकामफल्यद्रम् ॥ सोभाग्यञ्चायनं नाम यत् पुराणाविदे। ॥ विदुः ॥ १ ॥ पुरा दृग्धेषु छोकेषु भूर्भुवःस्वर्महादिषु ॥ सोभाग्यं सर्वभूतानामेकस्थमभवत्तदाः ॥ वैकुण्ठं स्वर्गमासाद्य विष्णोर्वक्षःस्थलस्थि तम् ॥ २ ॥ ततः काळेन महता पुनः सर्गविधौ नृपः ॥ अहंकारावृते लोके प्रधानपुरुपान्विते ॥ ३ ॥ स्पर्द्धायां च प्रवृत्तायां कमलासन कृष्णयोः ॥ र्छिगाकारा समुद्भता वह्नेर्घालामिषणा ॥ तयाभितप्तस्य हर्र्यक्षसस्तद्भिनःसृतम् ॥ ४ ॥ वक्षःस्थलं समाश्रित्य विष्णाः वण्यकारकम् ॥ ६ ॥ बछं तेजो महज्जातं दक्षस्य परमेष्ठिनः ॥ शेषं यद्यतद्भमावष्ट्या समजायत ॥ ७ ॥ ततो जनानां सञ्जाताः सप्त सौभा ग्यदायकाः ॥ इक्षत्रो रतराजाश्च निष्पावाजाजिधान्यकम् ॥ ८ ॥ विकारवच गोश्चीरं कुतुम्भं कुंकुमं तथा ॥ छवणं चाष्टमं तद्रत् सौभाग्या ष्टकपुच्यते ॥ ९ ॥ पीतं यद्भसपुत्रेण योगज्ञानविदा पुनः ॥ दुहिता साभवत्तस्य या सतीत्यभिधीयते ॥ १० ॥ छोकानतीत्य छाछित्या छिता तेन चोच्यते ॥ त्रेछोक्यसुन्द्रीमेनासुपयेमे पिनाकपृक् ॥ ११॥ या देवी सौभाग्यमयी सुक्तियुक्तिफलप्रदर्ग ॥ तामाराप्य पुमान भक्तया नारी वा किं न विन्द्ति॥ १२॥ मनुरुवाच ॥ कथमाराधनं तरुया जगद्धात्रया जनार्द्न ॥ ताद्विधानं जगन्नाथ तत् सर्वे च वद्स्व मे ॥ १३॥ मत्स्य उवाच ॥ वसन्तमासमासाद्य तृतीयायां जनित्रय ॥ शुद्धपक्षस्य पूर्वाहे तिलैः स्नानं समाचरेत् ॥ १२ ॥ तस्मिन्नहाने सा देवी किल विश्वात्मना क्षिति ॥ पाणिग्रहणकैर्मन्त्रेरवसद्धरवर्णिनी ॥ १५ ॥ तया सहैव देवेशं तृतीयायामथार्चवेत् ॥ फॐर्नानाविधेर्ध्वेदेशिपेनेव्यसंयुतैः ॥ १६ ॥ अतिमां पंचगव्येन तथा गन्धोद्केन तु॥स्रापित्वार्चयेद्रोशिमिन्दुशेखरसंयुताम् ॥ १७ ॥ नमोऽस्तु पाटलाये तु पादौ देव्याः शिवस्य तु ॥ अ

षुराण\_

अ० ६०

॥ ईद ह

शिवायोति च संक्रीत्तर्य जयाये गुल्फयोर्द्रयोः ॥१८॥ त्रिगुणायेति रुद्राय अवान्ये जंघयोर्धुगम् ॥ शिवां रुद्रेश्वराये च विजयायेति जानुनी ॥ संकीर्त्य हारिकेशाय तथोक वरदे नमः॥१९॥ ईशायै च कटिं देव्याः शंकरायेति शंकरम्॥ कुक्षिद्वयं च कोटव्ये शुक्ति शूलपाणये ॥२०॥ मंगलाये नमस्तुभ्यसुद्रं चाभिष्रजयेत् ॥ सर्वात्मने नमो रुद्रमीज्ञान्ये च कुचद्रयम् ॥ २१ ॥ ज्ञिनं वेद्रात्मने तद्रदुद्राण्ये कण्ठमच्चे येत्॥त्रिपुरमाय विश्वशम्नन्ताये करद्रयम्॥२२॥ त्रिङोचनाय च हरं बाह् कालानलप्रिये ॥ सौभाग्यभवनायेति भूषणानि सदार्चयेत्॥स्वाहा स्वधाये च मुखमीश्वरायेति शूळिनम्॥ २३ ॥अशोकमधुवासिन्यै पूज्यावोष्ठी च श्वतिदै। ॥ स्थाणवे तु हरं तद्वद्वास्यं चन्द्रमुखाप्रिये ॥ २४॥ नमोर्द्रनारीश्हरमितांगीति नाप्तिकाम् ॥ नम उत्राय छोकेशं छाछतात पुनर्भुगै ॥ २५ ॥ शर्वाय पुरह्नतारं वासव्ये तु तथाछकान् ॥ नमः श्रीकंडनाथाये शिवकेशांस्ततोऽच्चेयत् ॥ भीमोत्रसमह्मिण्ये शिरः सगतमेन नमः ॥ २६ ॥ शिवनभ्यच्ये विधिवतसीभाग्याष्टकमयतः ॥ स्थापयेद्रघृतनिष्पावकुमुम्भक्षीरजीरकान्॥२७॥रसराजं च छवणं कुस्तुम्बुक् तथाष्ट्रकम् ॥दृतं सौभाग्यमित्यस्मात्सौभाग्यष्टकमित्यतः॥२८॥ एवं निवेद्य तत्सर्वम्यतः शिवयोः पुनः ॥ रात्रा शृङ्गोद्कं प्राह्य तद्द्धमावरिन्द्मम् ॥ २९ ॥ पुनः प्रभाते तु तथा कृतम्चानजपः शुन्तिः ॥ सम्पूज्य दिनदाम्पत्यं वस्त्रमालपविभूपणैः ॥३० ॥ सोभाग्याष्ट्रकसंयुक्तं सुवर्णचरणद्वयम् ॥ प्रीयतामत्र छिता ब्राह्मणाय निवेदयेत् ॥ ३० ॥ एवं संवत्सरं यावनृतीयायां सदा मनो ॥ कर्त्तव्यं विधिवद्भक्तया सर्वसौभाग्यमिष्ति।भेः ॥ ३२ ॥ प्राह्मते दानमन्त्रे च विशेषोऽयं निवोध मे ॥ श्रुङ्गोद्कं चैत्रमासे वैज्ञाखे गोमयं पुनः ॥ ३३ ॥ ज्येष्ठे मन्दारकुषुमं बिल्नपत्रं ज्ञुचै। स्मृतम् ॥ श्रावणे दिध सम्प्राइयं नभस्ये च कुशो दकम् ॥ ३४ ॥ श्रीरमाश्रयुने माप्ति कार्तिके पृपदाज्यकम् ॥ मार्गे माप्ते तु गोमूत्रं पीपे सम्प्राशयेद्घृतम् ॥ ३५ ॥ मापे कृष्णतिहं तद्वत्यंचगव्यं च फाल्गुने ॥ छिछता विजया भद्रा भवानी कुमुदा शिवा ॥ ३६ ॥ वासुदेवी तथा गौरी मङ्गछा कमछा सती ॥ उमा च दानकाछे तु प्रीयतामिति कीर्त्तयेत् ॥ ३७ ॥ मिछकाशोककमछं कद्म्बीत्वछमाछतीः ॥ कुन्जकं करवीरं च बाणमम्छानकुङ्कमम् ॥ ३८॥ सिन्धुवारं च सर्वेषु मासेषु क्रमशः स्मृतम् ॥ जप्तकुसुम्भकुसुमं माछती शतपत्रिका ॥ ३९ ॥ यथाछामं प्रशस्तानि करवीरं च सर्वेदा ॥

एवं संवत्वरं यावदुपोष्य विधिवत्रर ॥४०॥ स्त्री भैका वा कुमारी वा शिवमभ्यच्ये भक्तितः ॥ त्रतान्ते श्वयं द्यात्सवीपस्करसंयुत्तर् ॥४९॥ इमामहेश्वरं हेमं वृपभं च गवा सह ॥ स्थापयित्वाथ शयने त्राह्मणाय निवेदयेत् ॥ १४२॥ अन्यान्यपि यथाशाक्ति मिथुनान्यम्बरादिनिः ॥ धान्यालङ्कारगोद्विक्षभ्यर्बेद्धनसंचयेः ॥ वित्तशाक्वेत रहितः पूजयेद्गतविस्मयः ॥ ४३॥ एवं करोति यः सम्यक् सौभाग्यशयनत्रतम् ॥ सर्वान्कामानवामोति पद्मत्यन्तमभूते ॥ फल्स्यैकस्य त्यागेन व्रतमेतत्समाचरेत् ॥ ४४ ॥ य इच्छन्कीर्तिमामोति प्रतिमासं सोभाग्यारोग्यरूपायुर्वस्रालङ्कारभूषणैः ॥ न वियुक्तो भवेद्रामन्नवार्न्जुद्शतत्रयम् ॥ ४५ ॥ यस्तु द्वाद्श वर्पाणि सोभाग्यशयनव्रतम् ॥ करोति सप्त चाष्टी वा श्रीकण्डभवनेऽमरैः ॥ पूज्यमानो वसत्तम्यग्र यावत्कल्पायुतत्रयम् ॥ ४६ ॥ नारी वा कुरुते वापि कुमारी वा नरेश्वर ॥ सापि तत्फलमामोति देव्यनुयह्लालिता ॥ ४७ ॥ शृणुयाद्पि यश्वैव प्रद्याद्थवा मतिय् ॥ सोऽपि वसेत् ॥ ४८ ॥ इदिमह मदनेन पूर्विमष्टं शतधनुषा कृतवीर्यमूनुना च ॥ कृतमथ वरुणेन निद्ना वा किमु जननाथ ततो यदुद्धवः स्यात् ॥ ४९ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सौभाग्यशयनवतं नाम पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ छ ॥ नारद् उवाच ॥ भूछोंकोऽथ भुव लोंकः स्वलोंकोऽथ महर्जनः ॥ तपः सत्यं च सप्तेते देवलोकाः प्रक्रीतिताः ॥ १॥ पर्यायेण तु सर्वेषामाधिपत्यं कथं भवेत् ग्रुभं रूपमायुः सौभाग्यमेव च ॥ छक्ष्मीश्च विपुछा नाथ कथं स्यात् पुरसूद्न ॥ २ ॥ महेश्वर उत्राच ॥ पुरा हुताहानः महीतले ॥ आदिष्टः पुरुदूतेन विनाञ्चाय सुरद्विषाम् ॥ ३ ॥ निर्द्यघेषु ततस्तेन दानवेषु सहस्रज्ञः ॥ तारकः कमलाक्षश्च कालदृष्टः परावसुः ॥ विरोचनश्च संयामादपलायंस्तपोधन ॥ ४ ॥ अम्भः सामुद्रमाविङ्य सन्निवेज्ञमकुर्वत ॥ अज्ञवया इति तेऽप्यग्निमारुताभ्यामुपेक्षिताः ॥ ५ ॥ सतः प्रभृति ते देवान् मनुष्यान् सह जङ्गमान् ॥ संपीट्य च सुनीन् सर्यान् प्रिविशन्ति पुनर्जलम् ॥ ६ ॥ एवं वर्षसहस्राणि वीराः पंच च भ सप्त च ॥ जलदुर्गबलाद्वसन् पीडयन्ति जगत्रयम् ॥ ७ ॥ ततः परमथो विह्मारुतावमराधिपः ॥ आदिदेश चिरादम्ब्रिनिधिरेष विशोष्य स्वाम ॥ ८ ॥ यस्मादस्मिद्दिपामेष श्राणं वरुणालयः ॥ तस्माद्रवद्वचामधैव क्षयमेष प्रणीयताम् ॥ ९ ॥ तावूचतुस्ततः शक्रमुभौ शम्बर

र्राष्.

अ० ६१

॥ इइ ॥

सदनम् ॥ अधम्मं एष देवेन्द्र सागरस्य विनाज्ञानम् ॥ १० ॥ यस्माज्ञीवनिकायस्य महतः संक्षयो भवेत् ॥ तस्मान्न पापमद्यावां करवावः अस्य योजनमात्रेऽपि जीवकोटिशतानि च ॥ निवसन्ति सुरश्रेष्ठ स कथं नाशमहीते ॥ १२ कोपात्संरक्तछोचनः ॥ डवाचेदं वचो रोषान्निर्दद्तित्र पावकम् ॥ १३ ॥ न धम्मीधम्भैतयोगं प्राप्नवन्त्यमराः कचित् ॥ अवतस्तु विशेषेण माहात्म्यं चाधितिष्ठति ॥ १४ ॥ मदाज्ञालङ्कनं यरुमान्मारुतेन समं त्वया ॥ सुनिव्यतमहिंसादि परिगृह्य त्वया कृतम् ॥ धर्मार्थशास्त्ररहितं शृद्धं प्रति विभावसो ॥ १५॥ तस्माद्केन वषुषा सुनिरूपेण मानुषे ॥ मारुतेन सम छोके तव जन्म भविष्याति ॥ १६॥ यदा च मानुषत्वेऽपि त्वयागरूत्येन शोषितः ॥ भविष्यत्युद्धिर्वह्ने तदा देवत्वमाप्स्याप्त ॥ १७ ॥ इतिन्द्रशापात्पतितौ तत्थणात्तौ महीतले क्रमाजन्म त्रपोधन ॥ १८॥ मित्रावरूणयोवीय्याद्विसिष्ठस्यानुजोऽभवत् ॥ अगस्त्य इत्युयत्तपाः सम्बसूव पुनर्स्रानिः ॥ १९ ॥ नारद् वयाच॥ सम्भूतः स कथं श्राता वितिष्ठस्याभवन्युनिः॥ कथं च मित्रावरुणौ पितरावस्य तौ स्वृतौ॥जन्म कुम्भादगरूत्यस्य कथं स्यात्पुरस्रुद्न॥२०॥ ईश्वर उवाच।। पुरा पुराणपुरुषः कदाचिद्रन्धमादने।। भूत्वा धर्मसुतो विष्णुश्चचार विषुठं तपः।। २१।। तपसा तस्य भीतेन विद्यार्थं प्रेषितावुभी।। क्राकेण माधवानङ्गावप्सरोगणसंयुतौ ॥२२॥तदा तद्गीतवाद्येन नाङ्गरागादिना हरिः॥ न काममाधवाभ्यां च विषयान्त्रति चुक्षुसे ॥२३॥ तदा काममधुस्त्रीणां विषाद्मगमद्गणः॥संक्षोभाय ततस्तेषां स्वोक्षदेशात्ररायजः॥नारीमुत्पाद्यामास त्रैलोक्यजनमोहिनीम्॥२४॥ संक्षुब्धास्त्र तथा देवास्तो तु देववराबुभौ ॥ अप्सरोभिः समक्षं हि देवानामत्रविद्धिरः॥२५॥अप्सरा इति सा मान्या देवानामत्रविद्धिरः॥उर्वशीति च नान्नेयं लोके २६ ॥ ततः कामयमानेन मित्रणाहुय सोर्वज्ञी ॥ ॥ उक्ता मां रमयस्वेति बाढमित्यबशीनुं सा चाम्बरं तद्वत्स्तोकिमन्दीवरेक्षणा ॥ वरुणेन धृता पश्चाद्वरुणं नाभ्यनन्दत ॥ २८ ॥ मित्रेणाहं वृता पूर्वमद्य भार्या न ते विभो वरुणश्चित्तं मयि सहयस्य गम्यताम् ॥ २९ ॥ गतायां बाढामित्युक्त्वा मित्रः शापमदात्तद्। ॥ तस्यै मानुषद्धोके सुतात्मजम् ॥ ३० ॥ भजस्वेति यतो वेश्याधम्मं एष त्वया कृतः ॥ जङ्कम्भे ततो वीर्यं मित्रण वर्रुणेन च ॥ प्र

॥ इ७॥

द्वावेव युनिसत्तमो ॥ ३९ ॥ निर्मिनीम सह स्त्रीभिः पुरा चूतमद्वियत ॥ तत्रान्तरेऽभ्याजगाम विषष्ठो ब्रह्मसम्भवः ॥ ३२ ॥ तस्य पूजामकुर्वन्तं राशाप सं युनिर्नृपम् ॥ विदेहस्त्वं भवस्वेति ततस्तेनाप्यसौ युनिः ॥ ३३॥ अन्योन्यशापाच तयोविगते इव चेतसी ॥ जग्मतुः शापनाशाय ब्रह्माणं जगतः पतिम् ॥ ३४ ॥ अथ ब्रह्मण आदेशाङ्कोचनेष्ववसात्रिमिः ॥ निमेषाः स्युश्च छोकानां तद्विश्रामाय नारद् ॥ ३५ ॥ वासिष्ठोऽप्यभवत्तास्मिन्जलकुम्भे च पूर्ववत् ॥ ततः श्वतश्चतुर्वाहुः साक्षसूत्रकमण्डलुः बभूव ऋषिसत्तमः ॥ ३६ ॥ मलयस्यैकदेशे तु वैखानसविधानतः ॥ सभार्यः संवृतो विप्रैस्तपश्चके सुदुश्चरम् ॥ महता तारकादतिपीडितम् ॥ जगद्रीक्ष्य स कोपेन पीतवान्वरुणाख्यम् ॥ ३८ ॥ ततोऽस्य वरदाः सर्वे बभूवुः शङ्कराद्यः ॥ ब्रह्मा भगवान्वरदानाय जम्मतुः ॥ वरं वृणीष्व भद्रं ते यद्भीष्टं च वै मुने ॥ ३९ ॥ अगस्त्य उवाच ॥ यावद्वसाद्श्वाणां पंचविंदातिकोटयः ॥ वैमानिको भाविष्यामि दक्षिणाचळवर्त्मानि ॥ ४० ॥ मद्रिमानोद्ये कुर्याद्यः कश्चित्पूजनं मम ॥ स सप्तळोकाधिपतिः पर्योयेण भविष्य ति ॥ ४९ ॥ ईश्वर उवाच ॥ एवमस्त्विति तेऽप्युक्तवा जम्मुर्देवा यथागतम् ॥ तस्मादर्घः श्रदातव्यो ह्यगस्त्यस्य सदा बुधैः ॥ ४२ ॥ नारद डवाच ॥ कथमर्घप्रदानं तु कर्त्तव्यं तस्य वै विभो ॥ विधानं यदगस्त्यस्य पूजने तद्भदस्य मे ॥ छ३ ॥ ईश्वर उवाच ॥ प्रत्युपसमय विद्वान् कुय्यांद्रस्योद्ये निार्शे ॥ स्नानं ग्रुक्कतिलेस्तद्रच्छुक्कमाल्याम्बरो गृही ॥ ४४ ॥ स्थापयेद्वणं कुम्भं माल्यवस्नविभाषितम् ॥ पंचरत्नसमायुक्तं घृतपात्रसमन्वितम् ॥ ४५ ॥ अङ्ग्रष्टमात्रं पुरुषं तथैव सौवर्णमेवायतबाहुदण्डम् ॥ चतुर्मुखं कुम्भमुखे सन् ॥ ४७ ॥ श्वेतां च द्याद्यदि शक्तिरास्ति राप्यैः खुरेईममुखीं सवत्साम् ॥ धेनुं नरः क्षरिवतीं प्रणम्य सवत्सचण्टाभरणीं द्विजाय ॥४८ ॥ आसप्तरात्रोदयमेतदस्य दातव्यमेतत्सकलं नरेण ॥ यावत्समाः सप्तद्शाथवा स्युरथोर्द्धमप्यत्र वद्नित कोचित् ॥ ७९ ॥ काशपुष्वप्रतीकाश आग्निमारुतसम्भव ॥ मित्रावरुणयोः पुत्र कुम्भयोने नमोऽस्तु ते ॥ प्रत्यव्दं तु फल्टैयोगमेवं कुर्वन्न सीदाति ॥ ५० ॥ होमं कृत्वा ततः

पुराष-

Mo & 1

11 50 11

श्चाद्वर्जयेन्मानवः फलम् ॥ अनेन विधिना यस्तु प्रमानध्ये निवेद्येत् ॥ ५३ ॥ इमं लोकं स चाप्रोति रूपारोग्यसमन्वितः ॥ भुवर्टीकं स्वर्टीकं च ततः परम् ॥ ५२ ॥ सप्तैव लोकानाप्रोति सप्ताच्यांच् यः प्रयच्छति ॥ यावदायुश्च यः कुर्यात्परं ब्रह्माधिगच्छति ॥५३ ॥ इह पठित शुणोति वा य एतसुगलमुनिप्रभवार्ष्यसम्प्रदानम् ॥ मतिमपि च दुदाति सोऽपि विष्णोर्भवनगतः परिपूज्यतेऽमरोचैः ॥ ५४ ॥इति श्रीमात्त्ये महापुराणेऽगरत्योत्पत्तिपूजाविधानं नामैकषष्टितमोऽध्यायः॥६१ ॥ छ ॥ मनुक्ष्वाच ॥ सौभाग्यारोग्यफङ्गमुत्राक्षय्यकारकम् ॥ भुक्तिमुक्तिप्रदं देव तन्मे बूहि जनार्दन ॥ १ ॥ ॥ मत्स्य उवाच ॥ यदुमायाः पुरा देव उवाच पुरसूद्नः ॥ कैलासिश्खरासीनो देव्या पृष्टस्तद् किछ ॥ २ ॥ कथासु सम्प्रवृत्तासु धम्पांसु छिलतासु च ॥ तिद्दानीं प्रवक्ष्यामि भुक्तिसिक्छपदम् ॥ ३ ॥ श्रुण्वावहिता देवि तथैवानन्तपुण्यकृत् ॥ नराणामथ नारीणामाराधनमनुत्तमम् ॥ ४ ॥ नभस्ये वाथ वैशाखे पुण्यमार्गशिरस्य च ॥ शुक्रपक्षे तृतीयायां सुरुनातो गौरसर्षपैः ॥ ५ ॥ गोरोचनं सगोमूत्रमुणां गोशकृतं तथा ॥ द्धिचन्द्नसंमिश्रं छछाटे सौभाग्यारोग्यदं यस्मात्सदा च लिलताप्रियम् ॥ ६ ॥ प्रतिपक्षं तृतीयासु प्रमानापीतवाससी ॥ धारयेद्थ रक्तानि नारी चेद्थ संयता ॥७॥ विधवा धातुरक्तानि कुमारी शुक्कवाससी ॥ देवीं तु पंचुगव्येन ततः क्षीरेण केवलम् ॥ स्नापयेन्यधुना तद्वत् पूजयेच्छुक्रपुष्पेश्च फर्छेर्नानाविधेरिप ॥ धान्यकाजाजिलवणेर्गुडक्षीरघृतान्वितैः ॥ ९ ॥ शुक्काक्षतिलिलेरचर्या ततो देवी सदार्चयेत् पादाद्यभ्यर्चनं कुर्यात्प्रतिपक्षं वरानने ॥ १० ॥ वरदायै नमः पादी तथा ग्रल्फी नमः श्रिये ॥ अशोकायै नमो तथा ॥ ११ ॥ उरू मङ्गलकारिण्ये वामदेव्ये तथा कटिम् ॥ पद्मोद्राये जठरमुरः कामश्रिये नमः ॥ १२ ॥ बाहूद्रमुखं श्रिये।। मुखं द्र्पणवासिन्ये स्मरदाये स्मितं नमः॥ १३॥गीयें नमस्तथा नासामुत्पलाये च लोचने।। तुष्ट्ये ललाटमलकान्कात्यायन्ये शिरस्तथा ॥ १४ ॥ नमो गौर्ये नमो धिष्णेय नमः कान्त्ये नमः श्रिये ॥ रम्भाये लिलताये च वासुदेन्ये नमो नमः ॥ संपूज्य विधिवद्यतः पद्ममाछिखेत् ॥ पत्रैर्द्राह्मश्रेशकं कुङ्कमेन सकार्णकम् ॥ १६ ॥ पूर्वेण विन्यसेद्रीरीमपर्णी च ततः परम् ॥

नत्य-॥ ६८॥

दार्शणे तद्रहुद्राणीं च ततः परम् ॥ १७॥ विन्यसेत्पाश्चिमे सौम्यां सदा मदनवासिनीम् ॥वायव्ये पाटलामुग्रामन्तरेण ततोऽप्युमाम्॥ १८॥ मध्ये यथास्वं मांसाङ्गां मङ्गलां कुमुदां सतीम्॥ रुद्रं च मध्ये संस्थाप्य लालेतां कर्णिकोपरि॥ कुसुमैरक्षतेर्वाभिनैमस्कारेण विन्यसेत्॥ १९॥ गीत मङ्गरुनिर्घोषान्कारियस्वा सुवासिनीः ॥ पूजयेद्रक्तवासोभी रक्तमाल्यानुरुपनैः ॥ सिन्दूरं स्नानवर्णं च तासां शिरसि पातयेत् ॥२०॥ सिन्द्रर कुङ्गमस्नानमतीवेष्टतमं यतः ॥ तथीपदेष्टारमपि पूजयेद्यत्नतो ग्रुहम् ॥ न पूज्यते ग्रुह्यते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ २१ ॥ नभस्ये पूजये होरीयुत्पछेरसितेः सदा ॥ बन्धुजीषेराश्रयुजे कार्त्तिके शतपत्रकैः॥२२॥जातीपुष्पैर्मार्गशीर्षे पीपे पीतेः कुरण्टकैः ॥ कुन्दकुङ्कमपुष्पेस्त हेवी माचे तु पूजयेत्।।सिन्धुवारेण जात्या वा फाल्गुनेऽप्यर्चयेदुमाम्।।२३।।चैत्रे तु मह्निकाशोंकैवैँशाखे गन्धपाटछैः ॥ ज्येष्ठे कम्छमन्द्रौराषाढे च नवाम्बुजैः॥काद्म्बैरथ माल्रत्या श्रावणे पूजयेत्सद्।॥२४॥ गोमूत्रं गोमयं क्षीरं द्धि सर्पिः कुक्तोद्कम् ॥बिल्वपत्रार्कपुष्पं च यवाच् गोश्र ह्वारि चैं ॥ २५ ॥ पश्चगव्यं च बिल्वं च प्राज्ञायेत्क्रमशस्तदा ॥ एतद्राद्रपदाद्यं तु प्राज्ञानं समुदाहतम् ॥ २६ ॥ प्रतिपक्षं च मिथ्रनं तृती यायां वरानने ॥ पूजियत्वार्चयेद्धत्तया वस्त्रमाल्यानुलेपनैः ॥ २७॥ युंसः पीताम्बरे द्यात् स्त्रिये कौसुमभवाससी ॥ निष्पावाजाजिलवणिसक्ष दण्डगुडान्वितम् ॥ तस्ये द्यात् फलं पुष्पं सुवर्णोत्पलसंयुतम् ॥ २८॥ यथा न देवि देवेशस्त्वां परित्यष्य तच्छाति ॥ तथा मास्रद्धराशेष द्रःखसंसारसागरात् ॥ २९ ॥ कुमुद्रा विमलाऽनन्ता भवानी च सुधा शिवा ॥ लिलता कमला गौरी सती रम्भाथ पार्वती नभस्यादिषु मासेषु प्रीयतामित्युद्रियेत्।।वतान्ते श्यनं द्यात् सुवर्णकमलान्वितम् ॥ ३१ ॥ मिथुनानि चतुर्विशदश द्वै। च समर्चयेत् ॥ **अष्टी पद्भाप्यथ प्रनश्चातुमासं समर्चयेत् ॥ ३२ ॥ पूर्व दत्त्वा तु गुरवे होषानप्यर्चयेहुपः ॥ उक्तानन्ततृतीयेषा सदानन्तफलपदा ॥३३ ॥** सर्वपापहरां देवि साभाग्यारोग्यवार्द्धनिम् ॥ न चैनां वित्तज्ञाच्येन दाचिद्पि छङ्कयेत् ॥ नरो वा यदि वा नारी वित्तज्ञाठ्यात् पतत्यधः ॥ ३४ ॥ गर्भिणी सृतिका नक्तं कुमारी वाथ रोगिणी ॥ यद्यशुद्धा तदान्येन कारयेत् प्रयता स्वयम्॥३५॥इमामनन्तफलदां यस्तृतीयां समाचरेत् ॥ कल्पकोटिशतं साम्रं शिवलोके महायते॥३६॥वित्तहीनोपि क्रकते वर्षत्रयमुपोषणैः॥ युष्पमन्त्रविधानेन सोऽपि तत्फलमामयात॥३७॥नारी वा

पुराज.

'अ॰६२

॥ ई८॥

कुरुते या तु कुमारी विभवाऽथवा।।सापि तत्फलमाप्नाति गोर्येचुग्रहलालिता।। इटी। इति प्रति शुणोति वा य इत्थं गिरितनयात्रतमिन्द्रवास संस्थः ॥ मतिमपि च दुदाति सोऽपि देवैरमरवधूजनिक्करैश्च पूज्यः ॥३९॥ इति श्रीमातस्ये महापुराणेऽनन्ततृतीयात्रतं नाम द्विषष्टितमोऽध्या यः ॥ ६२ ॥ छ ॥ ईश्वर उवाच ॥ अथान्यामपि वस्थामि तृतीयां पापनाशिनीम् ॥ रसकल्याणिनीमेतां पुराकलपविदो विदुः ॥ १ ॥ माचमांसे तु सम्प्राप्ते तृतीयां ग्रुङ्कपक्षतः ॥ प्रातर्गन्येन पयसा तिङैः ह्यानं समाचरेत् ॥ २ ॥ ह्यापयेन्मधुना देवी तथेवेश्वरसेन च ॥ दक्षि णाङ्गानि सम्पूज्य ततो वामानि पूजयेत् ॥ ३ ॥ छिलतायै नामो देन्याः पादौ गुल्फौ ततोऽर्श्वयेत् ॥ जंघां जातुं तथा ज्ञान्त्यै तथैत्रोक्ष श्रियै नमः॥४॥मदालसायै तु कटिममलायै तथोद्रम्॥रुतनौ मद्नवासिन्यै कुमुद्यि च कन्धराम् ॥५॥ भुजं भुजायं माधन्ये कमलायै मुखस्मिते ॥ भूछछाटे च ह्याण्ये शङ्कराये तथालकान् ॥ ६॥ मुकुटं विश्ववासिन्ये शिरः कान्त्ये तथार्चयेत् ॥ मदनाये छलाटं तु मोहनाये पुनर्भुनी ॥ ७ ॥ नेत्रे चन्द्रार्द्धधारिण्ये तुष्ट्ये च वद्नं पुनः ॥ उत्कण्ठिन्ये नमः कण्ठममृताये नमः स्तनौ ॥ ८ ॥ रम्भाये वामकुक्षि च विशोकाये नमः कटिम् ॥ हृद्यं मन्मथाधिष्ण्ये पारलाये तथोद्रम् ॥ ९ ॥ कटिं सुरतवासिन्ये तथोरं चम्पकापिये ॥ जानुजङ्गे नमो गौर्यं गायत्र्ये घटिके नमः ॥ १०॥ घराघराये पादौ तु विश्वकार्ये,नमः शिरः ॥ नमो भवान्ये कामिन्ये कामदेव्ये जगित्रये ॥ ११ ॥ एवं सम्पूच्य विधिव हिजद्म्पत्यमर्चयेत् ॥ भोजयित्वान्नपानेन मधुरेण विमत्तरः ॥२२॥ जलपूरितं तथा क्रंभं ज्ञुकाम्बरयुगद्रयम् ॥ दत्त्वा सुवर्णकमलं गन्धमारुयैः 🗳 समर्चयत् ॥ १३॥ प्रीयतामत्र कुमुद्रा गृह्वियाञ्चनणत्रतम् ॥ अनेन विधिना देशी मासि सासि सदार्चयेत्॥ १८॥ छनणं वर्ज्ञयेन्माचे फाल्गुने च 🙀 गुडं पुनः ॥ तैलं राजिं तथा चैत्रे वज्ज्यें च मधु माध्वे ॥ १५ ॥ पानकं ज्येष्ठमासे तु आषाढे चाथ जीरकम् ॥ श्रावणे वर्ज्ञयेत् क्षीरं दिधि 💆 आद्रपदे तथा ॥ १६ ॥ घृतमाश्वयुजे तद्वदूर्जे वज्ज्यं च माक्षिकम् ॥ धान्यकं मार्गशीर्षे तु पीषे वज्ज्यां च शकरा ॥ १७ ॥ त्रतान्ते करकं पूर्णमेतेषां मासि मासि च ॥ द्याद्विकालवेलायां पूर्णपात्रेण संयुताम् ॥ १८ ॥ लह्डूकाञ्चेतर्णाश्च संयानमथ पूरिकाः ॥ घारिकानप्यपूर्पाश्च विष्टापूर्वाश्च मण्डकाच् ॥ १९ ॥ क्षीरं ज्ञाकं च दृष्यन्नामिण्डयों ऽज्ञोकवर्त्तिकाः ॥ माचादिकमज्ञो द्यादेतानि करकोपरि ॥ २० ॥ कुमुदा मत्स्य-॥ ६९॥

माधवी गौरी रम्भा भद्रा जया शिवा ॥ उमा रितः सती तद्रन्मङ्गला रितिलालसा ॥ २० ॥ ऋमान्माघादि सर्वत्र प्रीयतामिति कीर्त्तयेत् ॥ सर्वत्र पंचगव्येन प्राशनं समुदाहृतम् ॥ उपवासी भवेत्रित्यमशक्ते नक्तमिष्यते ॥ २२ ॥ पुनर्माच तु सम्प्राप्ते शकरां करकोपरि ॥ कृत्वा तु २३ ॥ हैमीमङ्गष्टमात्रां च साक्षसूत्रकमण्डलुम् ॥ चतुर्भुनामिन्दुयुतां सितनेत्रपटावृताम् ॥ २४ ॥ तद्रहोमिथुनं शुक्कं सुवर्णास्यं सिताम्बरम् ॥ सबस्त्रभाजनं द्याद्भवानी प्रीयतामिति ॥ २५ ॥ अनेन विधिना यस्तु रसकल्याणिनीव्रतम् ॥ ॥ २६ ॥ नवार्बुद्सइस्रं तु न दुःखी जायते नरः ॥ सुवर्णकमछं गौरि मासि क्रयोत स सर्वेपापेभ्यस्तत्क्षणादेव मुच्यते द्दन्नरः ॥ अग्निष्टोमसहस्रस्य यत्फलं तद्वाप्रयात् ॥ २७ ॥ नारी वा कुरुते या तु कुमारी वा वरानने ॥ विधवा या तथा नारी सापि तत्फलमाष्ट्रयात् ॥ नारी वा कुरुते या तु कुमारी धा वरानन ॥ विधवा या तथा नारी सापि तत्फलमाष्ट्रयात् गौरीलोके महीयते ॥ २८ ॥ इति पठाति शृणोति श्रावयेद्यः प्रसङ्गात् कालिकलुपविम्रकः पार्वतीलोकमोति स्यादमोघः ॥ २९ ॥ इति श्रीमात्स्ये विब्धपतिविमाने नायकः त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३॥ छ॥ ईश्वर उवाच ॥ तथैवान्यां प्रवक्ष्यामि तृतीयां पापनाशिनीम् ॥ नाम्ना च छोके विरूपातामाद्दीननदकरी मिमाम् ॥ १॥ यदा ग्रुक्कतृतीयायामाषाढर्सं भवेत्काचित् ॥ ब्रह्मर्सं वा मृगर्सं वा हरूतो सूलमथापि वा ॥ दर्भगन्धोद्कैः स्नानं तदा सम्यक् समाचरत् ॥ २ ॥ ग्रुक्कमाल्याम्बरधरः ग्रुक्कगन्धानुरुपेनः ॥ भवानीमर्चयोद्धत्तया ग्रुक्कपुष्पैः सुगन्धिभः ॥ महादेवेन सने ॥ ३ ॥ वासुदेव्ये नमः पादी शंकराय नमो हरम् ॥ जङ्घे शोकविनाशिन्ये आनन्दाय नमः प्रभोः ॥ ४ ॥ रम्भाये पूजयेदृरू शिवाय च पिनाकिनः ॥ आदित्यै च कटिं देव्याः शूलिनः शूलपाणये ॥ ५ ॥ माधव्यै च तथा नाभिमथ शम्भोर्भवाय च ॥ स्तनावानन्दकारिण्ये शंकरस्येन्द्रधारिणे ॥ ६ ॥ उत्काण्ठन्ये नमः कण्ठं नीलकण्ठाय वै हरम् ॥ कराबुत्पलधारिण्ये कद्राय च जगत्पतेः ॥ बाहू च त्रिश्लाय हरस्य च ॥ ७ ॥ देव्या मुखं विलासिन्ये वृषेशाय पुनर्विभोः ॥ स्मितं सस्मेरलीलाये विश्ववस्त्राय वै विभोः ॥ ८ ॥ नेत्रे

पुराण.

स॰ दृष्ट

11 2 3

वासिन्ये विश्वधान्ने त्रिश्चालिनः ॥ भ्रवो नृत्यप्रियाये त्रिष्टिन्धाय श्रीकिनः । १०॥ विश्वधान्य विश्वधानय विश्वधान्य विश्वधानय विश् विधिवद्यतः शिवयोः प्रनः ॥ पद्मोत्पलानि रजसा नानावर्णेन कारयत् ॥ १२ ॥ शंखचके सकटके स्वास्तकाङ्कशचामराच् ॥ यावन्तः पांसवस्तत्र रजसः पतिता भ्रवि ॥ तावद्वर्षसङ्ख्राणि शिवलोके महीयते ॥ ३३ ॥ चत्वारि घृतपात्राणि सहिरण्यानि शक्तितः ॥ दत्त्वा द्विजाय करकमुद्कान्नसमन्वितम् ॥ प्रतिपक्षं चतुर्मासं यावदेतन्निवेदयेत् ॥ १४ ॥ ततस्तु चतुरो मासान्पूर्ववत्करकोपरि ॥ चत्वारि सक्तपात्राणि तिल पात्राण्यतः परम् ॥ १५ ॥ गन्धोदकं पुष्पवारि चन्दनं कुङ्क्ष्योदकम् ॥ अपकं द्धि दुम्धञ्च गोश्वङ्गोदकमेव च ॥ १६ ॥ वारि कुष्ठचूर्णान्वितं पुनः ॥ उशीरसिळ्ळं तद्रचवचूर्णोद्कं पुनः॥ १७॥ तिलोद्कं च सम्प्राइय स्वपेन्मार्गशिरादिषु ॥ मासेषु पक्षद्वितयं प्राञ्चनं समुदाहतम् ॥ १८॥ सर्वत्र शुक्कपुष्पाणि प्रशस्तानि सदार्ज्ञने ॥ दानकाले च सर्वत्र मन्त्रमेतमुद्रियेत् ॥ १९॥ गौरी मे प्रीयतां नित्य मघनाज्ञाय मङ्गला ॥ सौभाग्यायास्तु लिखता भवानी सर्वसिद्धय ॥ २० ॥ संवत्सरान्ते लवणं गुडकुम्भं च सिजिकाम् ॥ चन्दनं नेत्रपष्टं च सिहरण्याम्बुजेन तु ॥ २१ ॥ उमामहेश्वरं हैमं तद्वदिश्चफलैर्धुतम् ॥ सतूलावरणां शय्यां सविश्रामां निवेद्येत् ॥ सपत्नीकाय विप्राय गौरी प्रीयतामिति ॥ २२ ॥ आर्द्रानन्द्करी नाम्ना तृतीयैषा सनातनी ॥ यामुपोष्य नरो याति शम्भोर्यत्परमं पद्म ॥ २३ इह लोके सदानन्दमाप्रोति धनसम्पदः ॥ आयुरारोग्यसम्पत्त्या न कश्चिच्छोकमाप्रयात् ॥२४॥ नारी वा कुरुते या तु कुमारी विधवा च या॥ सापि तत्फलमाप्रोति देव्यनुग्रहलालिता ॥ २५ ॥ प्रतिपक्षमुपोष्यैवं मन्त्रार्चनविधानवित् ॥ रुद्दाणीलोकमभ्योति पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥ २६॥ य इदं शृणुयात्रित्यं श्रावयेद्वापि मानवः ॥ श्राऋछोके स गन्धेवैः पूज्यतेऽपि युगत्रयम् ॥ २७ ॥ आनन्ददां सकछदुःखहरां तृतीयां या स्त्री करोत्यविधवा विधवाथ वापि ॥ सा स्वे गृहे सुखज्ञातान्यनुभूय भूयो गौरीपदं सद्यिता द्यिता प्रयाति ॥ २८॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे आर्द्रो नन्दकरीतृतीयात्रतं नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ छ ॥ ईश्वर उगाच ॥ अथान्यामपि वक्ष्यामि तृतीयां सर्वकामसम् ॥ यस्यां

दत्तं दुतं जप्तं सर्व भवति चाक्षयम् ॥ १ ॥ वैशाखशुक्कपक्षे तु तृतीया यैद्धपोषिता॥ अक्षयं फल्रमाप्तोति सर्वस्य सुक्कृतस्य च ॥२॥ सा तथा कृतिकोषेता विशेषण सुपूजिता ॥ तत्र दत्तं दुतं जप्तं सर्वमक्षयमुच्यते ॥३॥ अक्षया सन्तित्तस्यास्तस्यां सुकृतमक्षयम् ॥ अक्षतेस्तु नराः स्नाता विष्णोर्दत्त्वा तथाक्षताम् ॥ ४ ॥ विशेषु दत्त्वा तानेव तथा सक्त्युसंस्कृताच् ॥ यथात्रसुद्धमहाभाग फल्रमक्षय्यमभृते ॥ ५ ॥ एका मध्यक्तवत्कृत्वा तृतीयां विधिवत्ररः ॥ एतासामपि सर्वासां तृतीयानां फल्लं भवेत् ॥ ६ ॥ तृतीयायां सम्भ्यच्यं सोपवासो जनार्दनम् ॥ राज स्रियफ्टं प्राप्य गतिम्ययां च विन्द्ति॥७॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽक्षय्वतृतीयात्रतं नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥६५॥७॥ मनुरुवाच ॥ मधुरा भारती केन त्रतेन मधुमुद्रन ॥ तथैव जनसौभाग्यं मति विद्यासु कौश्रू छम्॥ १॥अभेद्श्वापि दुम्यत्योस्तथा बन्धुजनेन च ॥ आयुश्र विपुलं पुंसां तन्मे कथय माधव ॥ २ ॥ मत्स्य उवाँच ॥ सम्यक् पृष्टं त्वया राज॰कृणु सारस्वतं व्रतम् ॥ यस्य संकीर्त्तनादेव तुष्यतीद सर स्वती ॥३॥ यो यद्रकः प्रमान्कुर्यादेतद्वतमनुत्तमम् ॥ तद्वासरादौ सम्पूच्य विप्रानेतान्समाचरेत् ॥४॥ अथवादित्यवारेण यहतारावछेन च ॥ पासयं भोजयेद्विप्रान्कृत्वा त्राह्मणवाचनम् ॥५॥ शुक्कवस्त्राणि दत्त्वा च सहिरण्यानि शक्तितः॥गायत्री पूजयेद्रक्तया शुक्कमाल्यावुळेपनैः॥६॥ यथा न देवि भगवान्त्रह्मछोके पितामइः॥त्वां परित्यज्य सन्तिष्ठेत्तथा भव वरप्रदा ॥ ७ ॥ वेदाः शास्त्राणि सर्वाणि गीतनृत्यादिकं च यत् ॥ न विद्दीनं त्वया देवि तथा मे सन्तु सिद्धयः॥८॥छक्ष्मीर्मेघा घरा पुष्टिगौरी तुष्टिः प्रभा मतिः ॥एताभिः पादि अष्टाभिस्तनुभिर्मी सरस्वति॥९॥ एवं सम्पूज्य गायत्रीं वीणाक्षमाञ्चारिणीम्।। शुक्कपुष्पाक्षतैर्भक्तया सकमण्डलुपुस्तकाम्।। मौनवतेन भुस्रीत सायं प्रातस्तु धर्मवित्।।। १०।। पश्च मोनमेतत्कुर्वन् समाचरेत्॥नांतरा भोजनं कुर्याचावन्मासास्त्रयोद्श् ॥१२॥समाप्ते तु व्रते कुर्याद्रोजनं शुक्कतण्डुलैः॥ पूर्वं सवस्रयुग्मं च द्या अविवाय भोजनम् ॥ १३ ॥ देव्या वितानं घण्टां च सितनेत्रे पयस्थिनीम् ॥ चन्दनं वस्त्रयुग्मं च द्याच शिखरं पुनः ॥ १४ ॥ तथोपदेष्टार अविवाय भाजनम् ॥ १३ ॥ देव्या वितानं घण्टां च सितनेत्रे पयस्थिनीम् ॥ चन्दनं वस्त्रयुग्मं च द्याच शिखरं पुनः ॥ १४ ॥ तथोपदेष्टार अविवाय भाजनम् ॥ १३ ॥ वित्रावानर्थ अविवाय सम्प्रत्रयद्वस्त्रम् ॥ वित्रावानर्थ अविवाय सम्प्रत्रयद्वस्त्रम् ॥ वित्रावानर्थ अविवाय सम्प्रत्रयद्वस्त्रम् ॥ वित्रावाय सम्प्रत्रस्त्रम् ॥ वित्रवाय सम्प्रत्रयद्वस्त्रम् ॥ वित्रावाय सम्प्रत्रयद्वस्त्रम् ॥ वित्रावाय सम्प्रत्रयद्वस्त्रम् ॥ वित्रवाय सम्प्रत्रयद्वस्त्रयद्वस्त्रयद्वस्त्रयद्वस्त्रयस्त्रयद्वस्त्रयद्वस्त्रयद्वस्त्रयस्त्रयद्वस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयस्त्रयसस्त्य

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangeri या तु सापि तत्फ उगामिनी ।। त्रह्मलोके वसे रक्तकण्डश्र जायते ॥ १६॥ सरस्वत्याः प्रसादेन ब्रह्मलोके महीयते ॥ नारी वा कुरुते या तु सापि तत्फ उगामिनी ॥ ब्रह्मलोके वसे द्रांजन्यावत्कल्पायुतत्रयम् ॥ १७॥ सारस्वतं व्रतं यस्तु शृणुयाद्पि यः पठेत् ॥ विद्याघरपुरे सोऽपि वसेत्कल्पायुतत्रयम् ॥ १८॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सारस्वतव्रतं नाम षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ मनुक्वाच ॥ चन्द्रादित्योपरागे तु यत्स्नानमभिधीयते ॥ तद्हं श्रोतु मिच्छामि द्रव्यमन्त्रविधानवित् ॥ १ ॥ मत्स्य उवाच ॥ यस्य राशि समासाच भवेद्रह्णसंघुवः मन्त्रीषधविधानतः ॥ २ ॥ चन्द्रोपरागं सम्त्राप्य कृत्वा ब्राह्मणवाचनम् ॥ सम्बूज्य चतुगे वित्रान्जुङ्गाल्यानुछेपनैः ॥ ३ ॥ पूर्वमेवोपरागस्य समासायोषधादिकम् ॥ स्थापयेचतुरः कुम्भानवणान्सागरानिति ॥ ४ ॥ गनाश्वरध्यावरूमीकसङ्गमाङ्गद्गोकुछात् ॥ राजदारपदेशाच मृद्मानीय चाक्षिपेत्॥५॥ पंचगव्यं च कुम्भेषु शुद्धमुक्ताफलानि च ॥ रोचनां पद्मशंखी च पंचरत्त्रसमन्वितम् ॥६॥ रफटिकं चन्दनं श्वेतं तीर्थवारि ससर्वपम् ॥ राजदन्तं सकुषुद्ं तथैवोशीरगुग्गुलम् ॥ एतत्सर्वे विनिक्षिप्य कुम्भेष्वावाह्येत् सुराच् ॥ ७॥ सर्वे ससुद्राः सरित स्तीर्थानि जलदा नदाः ॥ आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षियकारकाः ॥ ८ ॥ योऽसी वज्रवरो देव आदित्यानां प्रभुर्मतः ॥ सहस्रनयनश्चेन्द्रो महपीडां व्यपोहतु ॥ ९ ॥ सुलं यः सर्वदेवानां सप्तािंच्यमितद्यतिः ॥ चन्द्रोपरागसम्भूतामिः पीडां व्यपोहतु ॥ १० भूतानां धम्मों महिषवाहनः ॥ यमश्चन्द्रोपरागोत्थां ममं पीडां व्यवीहतु ॥ ११ ॥ नागपाश्चिरो देवः साक्षान्मकरवाहनः ॥ स जञाधिपति श्चन्द्रमहपीडां न्यपोहतु ॥ १२ ॥ प्राणह्रपेण यो लोकान्पाति कृष्णमृगप्रियः ॥ वायुःधन्द्रोपरागोत्थां पीडामत्र न्यपोहतु ॥ १३ ॥ योऽसी निधिपतिर्देवः खङ्ग शूळगदाधरः ॥ चन्द्रोपरागकछुषं धनदो मे व्यपोहतु ॥ १४ ॥ योऽसाविन्दुधरो देवः पिनाकी वृषवाहनः ॥ चन्द्रोपरागजां पीडां विनाश्यतु शंकरः ॥ १५ ॥ त्रेलोक्ये यानि सूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ब्रह्मविष्णवर्कयुक्तानि तानि पापं दहन्तु वै ॥ १६ ॥ एवमामन्त्रय तैः कुम्भेरभिषिको गुणान्वितैः ॥ ऋग्यजुःसाममन्त्रेश्च जुक्कमाल्याजुलेपनैः ॥ पूजयद्वन्नगोदानैबीह्मणानिष्टदेवताः एतानेव ततो मन्त्रान्विष्ठिखेत्करकान्वितान् ॥ वस्त्रपहेऽथवा पद्मे पंचरत्नसमन्वितान् ॥ १८॥ यनमानस्य शिराप्ति निद्ध्युस्ते

माः ॥ ततोऽतिवाह्येद्वेलामुपरागानुगामिनीम् ॥ १९९ ॥ प्राङ्मुखः पूज्यित्वा तु नमस्यन्निष्टदेवताम् ॥ चन्द्रग्रहे विनिर्वृत्ते कृतगोदानमङ्गरुः॥ कृतस्नानाय तं पृष्टं ब्राह्मणाय निषेद्येत् ॥२०॥ अनेन विधिना यस्तु ग्रह्मानं समाचरेत्॥न तस्य ग्रह्पीडा स्यात्र च बन्धुजनक्षयः॥२९॥ परम्। सिद्धिमाप्नोति पुनरावृत्तिदुर्लभाम् ॥ सूर्य्यग्रहे सूर्यानाम सदा मन्त्रेषु कीर्त्तयेत् ॥ २२ ॥ अधिकाः पद्मरागाः स्युः कपिलां च सुशोभनाम् ॥ प्रयच्छेच निशां पत्ये चन्द्रसूर्योपरागयोः ॥ २३ ॥ य इदं शृणुयान्नित्यं श्रावयेद्रापिमानवः ॥ सर्वपापविनिम्र्युक्तो शक्तछोक महीयते ॥ २४ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे चन्द्रादित्योपरागरुनानविधिनीम सप्तपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ छ ॥ नारद उवाच ॥ किसुद्रे गाद्धते कृत्यमरुक्ष्मीः केन इन्यते ॥ मृतवत्साभिषेकादिकार्योषु च किमिष्यते ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ पुराकृतानि पापानि फरुन्त्यासिमं स्तपोधन ॥ रागदोर्गत्यह्रपेण तथैवेष्टवधेन च ॥ २ ॥ तद्विचाताय वक्ष्यामि सद्। कल्याणकारकम् ॥ सप्तमीस्रपनं नाम नम् ॥ ३ ॥ बाळानां मरणं यत्र क्षीरपाणां प्रहरूयते ॥ तद्भइद्धातुराणां च यौवने चापि वर्त्तताम् ॥ ४ ॥ ज्ञान्तये तत्र वक्ष्यामि मृतवत्साभि षेचनम् ॥ एतदेवाद्धतोद्देगचित्तश्रमविनाञ्चनम् ॥ ५ ॥ भविष्यति च वाराहो यत्र कल्पस्तपोधन रुत्तमः ॥ ६ ॥ भविष्यति च तत्रैव पंचविंशतिमं यदा ॥ कृतं नाम युगं तत्र हैह्यान्वयवर्द्धनः ॥ भविता नृपतिर्वीरः कृतवीर्यः वान् ॥ ७ ॥ स सप्तद्वीपमिख्छं पाछियिष्यति भूत्रसम् ॥ याबद्वर्षसङ्खाणि सप्तसप्ताति नारद् ॥ पुत्रशतं तथः ॥ चयवनस्य तु शापेन विनाशमुपयास्याति ॥ ९ ॥ सहस्रवाहुश्च यदा भविता तस्य वै मुतः ॥ कुरङ्गनयनः श्रीमान् सम्भूतो नृपलक्षणैः ॥ १० ॥ कृतविर्ध्यस्तद्वाराध्य सहस्रांशुं दिवाकरम् ॥ उपवासिर्वतीर्दिव्यवेदसूक्तेश्च नारद् ॥ प्रत्रस्य जीवनायालमेतत् स्नानमवा प्स्यिति ॥ ११ ॥ कृतवीर्येण वै पृष्ट इदं वक्ष्यिति भारकरः ॥ अशेषदुष्टशमनं सदा कल्मपनाशनम् ॥ १२ ॥ सूर्य क्केशेन महता प्रत्रस्तव नराधिष ॥ अविष्यति चिरश्चीवी किन्तु करमपनाज्ञनम् ॥ १३ ॥ सप्तमीरनपनं वश्ये सर्वछोकहिताय वै ॥ जातस्य अ मृतवत्सायाः सप्तमे मासि नारद ॥ अथवा ग्रुक्कसप्तम्यामेततः सर्वे प्रशस्यते ॥ १४ ॥ ग्रहतारावछं छन्ध्वा कृत्वा ब्राह्मणयाचनम् ॥ बालस्य अ

पुराण.

अ॰ इ८

1169

नन्मनक्षत्रं वर्ज्ययेत् तां तिथिं बुधः ॥ तद्रइद्धेतराणां च कृत्यं स्यादितरेषु च ॥ १५ ॥ गोमयेनावुलिप्तायां रक्तशालीयेश्वरं गोक्षीरसंयुतम्।।निर्वपेत् सूर्यरुद्राभ्यां तन्मन्त्राभ्यां विधानतः ॥ १६॥ कीत्तेयेत् सूर्यदेवत्यं सप्तर्चं च घृताहुतीः।।जुहुयाहुद्र सूक्तेन तद्रदुद्राय नारद्॥ १७॥होतव्याःसमिधश्चात्र तथैवार्कपछाशयोः॥यवकृष्णितिछैहीमः कर्तव्योऽष्टश्तं पुनः॥ १८॥व्याहतीभिस्तथाष्येन तथेवाष्टशतं पुनः॥हुत्वा स्नानं च कर्त्तव्यं मङ्गलं येन धीमता॥१९॥विष्रेण वेद्विदुषा विधिवदर्भपाणिना कोणेषु शोभनान् ॥ २० ॥ पञ्चमं च पुनर्मध्ये दध्यक्षतिभूषितम् ॥ स्थापयेद्वणं कुम्भं सप्तर्चेनाभिमन्त्रितम् तोषेन पूर्ण रत्नसमन्वितम् ॥ सर्वाच् सर्वोषधेर्युकान् पंचगव्यसमन्वितान् ॥ पंचरत्नफ्छैः पुष्पेर्वासोभिः रथ्यावरुमीकात्सङ्गमाद्भद्रगोकुछात् ॥ संशुद्धां मृद्मानीय सर्वेष्वेव विनिक्षिपेत् ॥ २३ ॥ चतुर्ष्वेषि च नारीभिः सप्तसंख्याभिरव्याङ्गङ्गीभिरत्र च ॥ पूजिताभिर्यथाश्चाया माल्यवस्त्रविभूषणैः॥ सिवप्राभिश्च कत्तेव्यं मृतवत्साभिषचनम् ॥ २५ ॥ दीर्घायुरस्तु बालोऽयं जीवतपुत्रा च मण्डलैः ॥ २६ ॥ सहाका लोकपाला वे ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ ते ते चान्ये च देवीघाः सदा पान्तु कुमारकम् भुग् ये च बाउपहाः कवित् ॥ पीडां कुर्वन्तु बाउस्य मा मातुर्जनकस्य वै ॥ २८ ॥ ततः शुक्काम्बरधरा २९ ॥ काञ्चनीं च ततः कुर्यात्ताष्रपात्रोपारिस्थिताम् ॥ येत् ॥ ३० ॥ वस्रकाञ्चनरत्नोचेर्भक्ष्येः सघृतपायसेः ॥ पूजयेद्वास्रणांस्तद्वद्वित्तशाट्यविवर्जितः ॥ ३१ मन्त्रसन्तितः ॥ दीघीयुरस्तु बालोऽयं यावद्वर्षशतं सुखी ॥ ३२ ॥ यत्किचिद्स्य दुरितं तत्क्षितं वडवानले विष्णुः राक्रो हुताज्ञानः ॥ ३३ ॥ रक्षन्तु सर्व्ये दुष्टेभ्यो वरदाः सन्तु सर्वदा ॥ एवमादीनि वाक्यानि वदन्तं पूज्येद्धरुम् किपलां द्यात्प्रणम्य च विसर्जयेत् ॥ चरुं च पुत्रसिहता प्रणम्य रिवशङ्करो ॥ ३५ ॥ हुतशेषं तदाश्रीयादादित्याय नमोऽस्तिकति ॥ इद्मे

वाद्धतोद्वेगद्वःस्वप्रेषु प्रशस्यते॥३६॥ कर्त्तुर्जन्मदिनर्शं च त्यक्त्वा सम्पूजयत्सद्। ॥ ज्ञान्त्यर्थं ग्लुक्कसप्तम्यामेतत्कुर्वत्र सिद्दाते ॥३७॥सद्दानेन विधानेन दीर्घायुरमवन्नरः ॥ संवत्सराणामयुतं श्राह्मास पृथिवीमिमाम् ॥३८ ॥ पुण्यं पित्रमायुष्यं सप्तमीस्नपनं रिवः ॥ कथियत्वा द्विजश्रेष्ठ तत्रैवान्तरधीयत ॥ ३९ ॥ एतत्सर्वं समाख्यातं सप्तमीस्नानमुत्तमम् ॥ सर्वदुष्टोपश्चनं बालानां परमं हितम् ॥ ४० ॥अरोग्यं भास्क्रा दिच्छेद्धनम्चिछेद्धताश्चनात् ॥ ईश्वराज्ज्ञानमन्विच्छेन्मोक्षमिच्छेज्ञनार्दनात् ॥ ४० ॥ एतन्मह्।वातकनाश्चनं स्यात्परं हितं बालविवर्धनं च ॥ शृणोति यश्चेनमनन्यचैतास्तस्यापि सिद्धि मुनयो वदन्ति ॥ ४२॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सतमीवतं नामाप्टपप्टितमोऽध्यायः ॥६८॥ मत्स्य उवाच ॥ पुरा रथन्तरे कल्पे पारिपृष्टो महात्मना ॥ मन्दरस्थो महादेवः पिनाकी ब्रह्मणा स्वयम् ॥ ३ ॥ ब्रह्मोवाच मैश्वर्यमनन्तममरेश्वर ॥ स्वरुपेन तपसा देव अवेन्मोक्षोऽथवा नृणाम् ॥ २ ॥ किमज्ञातं महादेव त्वत्प्रसादाद्धोजक्षर्॥ स्वरुपकेनाथ तपसा महत्फल्टिमहोच्यताम् ॥ ३ ॥ मंत्स्य उवाच ॥ एवं पृष्टः स विज्वातमा ब्रह्मणा लोकभावनः ॥ उमापतिक्वाचेदं मनसः प्रीतिकारकम् ॥ ४॥ ईश्वर डवाच ॥ अस्माद्रथन्तरात्करुपात्रयोविंशात्पुनर्यदा ॥ वाराहो भविता करूपस्तस्य मन्वन्तरे शुभे ॥ ५ ॥ वैवस्वतारुये सञ्जाते सप्तमे सप्तछोककृत् ॥ द्वापराख्यं युगं तद्भदृष्टाविंशतिमं जगुः ॥ ६ ॥ तस्यान्ते स महादेवो वासुदेवो जनाईनः ॥ भारावतरणार्थाय त्रिधा विष्णु भीवष्यति ॥ ७ ॥ द्वैपायनऋषिस्तद्वद्राौहणेयोऽथ केज्ञवः ॥ कंसादिदर्पमथनः केज्ञवः क्वेज्ञनाज्ञनः ॥ ८ ॥ पुर्रा द्वारवती नाम साम्प्रतं या कुश्रस्थली ॥ दिव्याचुभावसंयुक्तामधिवासाय शार्ङ्गिणः ॥ त्वष्टा ममाज्ञया तद्दरकरिष्यति जगत्पतेः ॥ ९ ॥ तस्यां कदा चिदासीनः सभायामितद्युतिः ॥ भार्याभिर्वृष्णिभिश्चेव भूभृद्रिर्भूरिद्क्षिणैः ॥ १०॥ कुरुभिर्द्वगन्धवैराभितः कैटभार्द्नः ॥ पुराणीषु धर्मसंबर्द्धिनीषु च ॥ ११ ॥ कथान्ते भीमसेनेन परिपृष्टः त्रतापवान् ॥ त्वया पृष्टस्य धर्मस्य रहस्यस्यास्य भेद्कृत् ॥ १२ ॥ भविता सं तदा ब्रह्मन्कर्ता चैव वृकोद्ररः ॥ प्रवर्तकोऽस्य धर्मस्य पाण्डुपुत्रो महाबलः ॥ १३॥ यस्य तीक्ष्णो वृको नाम जठरे हृव्यवाहृनः ॥ मया दत्तः सः धर्मात्मा तेन चासो वृकोदरः ॥ १४ ॥ मातिमान् दानशीलश्च नागायुत्तबलो महान् ॥ भविष्यत्यचरः श्रीमान्कन्दर्प इव

पुराण\_ अ॰ ६९

119211

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri (अ.स.) भार्मिकस्याप्यशक्तस्य तीत्रायित्वादुपोषणे ॥ इदं त्रतमशेषाणां त्रतानामधिकं यतः ॥ १६॥ कथायेष्याते विश्वातमा वासुदेवो जगद्भरः॥ अशेषयज्ञफलदमशेषाघविनाञ्चनम् ॥ १७॥ अशेषदुष्शमनमशेषसुरपूजितम् ॥ पवित्राणां पवित्रं च मङ्गलानां च मङ्गलम् ॥ भविष्यं च भविष्याणां पुराणानां पुरातनम् ॥ १८ ॥ वासुदेव उवाच ॥ यद्यष्टमीचतुर्द्द्योद्दीद्शीष्वय भारत दिनक्षेषु न शक्तस्त्वसुपोषितुम् ॥ ३९ ॥ ततः पुण्यां तिथिमिमां सर्वपापप्रणाशिनीम् ॥ उपोष्य विधिनानेन गच्छ विष्णोः परं पद्म् ॥२०॥ माघमासस्य दुशमी यदा शुक्का भवेत्तदा ॥ घृतेनाभ्यअनं कृत्वा तिछैः स्नानं समाचरेत् ॥ २१ ॥ तथैव ष्णिनभ्यच्यं नमो नारायणिति च ॥ कृष्णाय पादौ सम्पूज्य शिरः सर्वातमने नमः ॥ २२ ॥ वैकुण्ठायेति वैकुण्ठष्ठाः श्रीवत्तधारिणे ॥ शक्विने चिक्रणे तद्वद्वदिने वरदाय ॥ सर्वे नारायणस्येवं संपूज्या बाह्वः ऋमात् ॥ २३ ॥ दामोद्रायत्युद्रं मेहं पंचशराय वै ॥ ऊरू सीभाग्यनाथाय जानुनी भूतधा रिणे ॥ २८ ॥ नमो नीलाय वै जङ्के पादौ विइवसृजे नमः ॥ नमो देव्ये नमः ज्ञान्त्ये नमो लक्ष्म्ये नमः श्रिये ॥ २५ ॥ नमः पुष्ट्ये नमः स्तुष्ट्ये धृष्ट्ये हृष्ट्ये नुमो नमः ॥ नमो विहङ्गनाथाय वायुवेगाय पक्षिणे ॥ विषप्रमाथिने नितयं गरुडं चाभिपूजयेत् ॥ सम्पूज्य गोविन्द्मुमापतिविनायको ॥ गन्धेर्माल्येस्तथा धूपैर्भक्ष्यैनीनाविधैरपि ॥ २७ ॥ गन्येन पयसा सिद्धां कुसरामय वाग्यतः नैययोथं दुन्तकाष्ठमथवा खाहिरं 11 35 नाचान्तः प्रागुद्ङ्मुखः ॥ २९ ॥ ब्रूपात्सायन्तनीं कृत्वा सन्ध्यामरूतिमते रवी ॥ नमो नारायणायोति त्वामहं एकाद्रयां निराहारः समभ्यर्च्यं च केश्वस्य ॥ रात्रिं च सक्छां स्थित्वा स्नानं च प्यसा तथा ॥ ३१ सिंपा चापि ॥ सहैव पुण्डरीकाक्ष द्वाद्र्यां क्षीरभोजनम् ॥ ३२ ॥ कारिष्यामि यतात्माहं निविधेनास्त तच स्वपेद्धमावितिहासकथां पुनः ॥ ३३ ॥ श्रुत्वा प्रभाते सञ्जाते नदीं गत्वा विशापते ॥ स्नानं कृत्वा मृदा तद्धत्पावण्डानाभिवर्ज्ञयेत ॥ ३८ ॥ उपास्य सन्ध्यां विधिवत्कृत्वा च पितृतर्भणम् ॥ प्रणम्य च हृषिकेशं सप्तलांकैकमीश्वरम् ॥ ३५॥ गृहस्य प्रतो अत्तया सण्डपं कराये हुषः॥ **| \*** 

॥ ७३॥

द्शहरूतमथाष्ट्रो वा करान्कुर्य्याद्विशांपते ॥ ३६ ॥ चतुईस्तां शुभां कुर्याद्वेदीमारीनेषूद्न ॥ चतुईस्तप्रमाणं च विन्यसत्तत्र ॥ त्रिर्पत्त ॥ तस्य धारां च शिरप्ता ॥ किद्रेण नलप्तमपूर्णमथ कृष्णाजिनस्थितः ॥ तस्य धारां च शिरप्ता ॥ धारयेत्सक्रां निशाम् ॥ ३८ ॥ तथैव विष्णोः शिरप्ति क्षीरधारां प्रपातयेत ॥ अरिविमात्रं कुण्डं च कुर्यात्तत्र त्रिमेललम् ॥ ३९ ॥ ॥ ३९ ॥ योनिवकं च तत्कृत्वा ब्राह्मणैः पयसर्विषी ॥ तिलांश्च विष्णुदैवत्यैर्मन्त्रैरेकााभ्रवत्तदा॥ ४०॥ हुत्वा च वैष्णवं सम्यक्च हं गोक्षीरसंयुत्तम् ॥ निष्पा बार्द्धप्रमाणां वे घारामाज्यस्य पातयेत् ॥ ४-३ ॥ जलकुम्भान्महावीर्घ्यं स्थापयित्वा त्रयोद्श ॥ अक्ष्यैर्नानाविधेर्युक्तान् तितवल्लेरलंकृतान् ॥ ४२॥ युक्तानोदुम्बरैः पात्रेः पंचरत्नसमन्वितान् ॥ चतुर्भिर्वहृचैहाँमस्तत्र कार्य्य उद्दुखैः ॥ ४३ ॥ रुद्रजापश्चतुर्भिश्च यर्जेवद्परायणैः ॥ वैष्णवानि तु सामानि चतुरः सामवेदिनः ॥ अरिष्टवर्गसहितान्यभितः परिपाठभेत् ॥ ४८ ॥ एवं द्वाद्श तान्वित्रान्वस्नताल्यानुछेपनैः ॥ पूजयेदङ्कछोयेश्व कटकेहॅमसूत्रकेः ॥ ४५॥ वासोभिः शयनीयेश्व वित्तशाठचविवर्जितः ॥ एवं क्षपातिवाद्या च गीतमङ्गळिनः स्वनैः ॥ ४६ ॥ उपाच्यायस्य च पुनर्दिगुणं सर्वमेव तु ॥ ततः प्रभाते विमले समुत्थाय त्रयोद्श ॥ ६७ ॥ गा वै द्यात्कुरुश्रेष्ठ सौवर्णमुखतंयुताः ॥ पयस्विन्यः इिल्वत्यः कांस्यदोहसमानिताः ॥ ४८ ॥ रीप्यखुराः सबस्राश्च चन्द्नेनाभिषेचिताः ॥ तास्तु तेषां ततो भक्तया भक्ष्यभोज्याञ्चतार्पताच् कृत्वा वे ब्राह्मणान्सर्वानन्नेर्नानाविधेस्तथा ॥ भुक्त्वा चाक्षारखवणमात्मना च विसर्ज्ञयेत् ॥ ५० ॥ अनुगम्य पद्ग्विष्टी प्रत्रभारयीसमान्वितः ॥ प्रीयतामत्र देवेशः केशवः क्केशनाशनः ॥ ५७ ॥ शिवस्य हृदये विष्णुविष्णोश्च हृदये शिवः ॥ यथान्तरं न पश्यामि तथा चायुषः ॥ ५२ ॥ एवसुज्ञार्य्य तान्कुम्भानगाश्चेव शयनानि च ॥ वासांसि चैव सर्वेषां गृहाणि प्रापयेद्वघः॥५३॥ अभावे बहुशय्यानामेकामपि स्रसंस्कृताम् ॥ शय्यां दद्याद्विजातेश्व सर्वोपस्करसंयुताम् ॥ ५४ ॥ इतिहासपुराणानि वाचियत्वातिवाहयेत्॥तिहनं नरशार्द्वछ य इच्छेद्विपुछां श्रियम् ॥ ५५ ॥ तरुमात्त्वं सत्त्वमालम्ब्य भीमसेन विमत्सरः ॥ कुरु व्रतमिदं सम्यक् ह्रोहात्तव मयेरितम् ॥ ५६ ॥ त्वया त्वन्नामाख्यं भविष्यति ॥ सा भीमद्रादशी द्येषा सर्वपापद्रा शुभा ॥ या तु कल्याणिनी नाम पुरा कल्पेषु पठचते ॥ ५७ ॥

पुराण.

अ० हे

॥ इ०॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani, Lucknow

भव सोकरेऽस्गिःन्कल्पे महावरिवरप्रधान ॥यस्याः स्मरन्कत्तिनमप्यशेषं विनष्टपापश्चिद्शार्धिपः स्यात् ॥९८॥ कृत्वा च यामप्तरसामधीशाः वेश्या कृता ह्यन्यभवान्तरेषु ॥ आभीरकन्यातिकुतूह्छेन सैवोर्वशी सम्प्राति नाकपृष्टे ॥ ५९ ॥ जातायवा वैश्यकुछोद्रवापि पुछोपकन्या पुरुद्दृतपत्नी ॥ तत्रापि तस्याः परिचारिकेयं मम प्रिया सम्प्राति सत्यभामा ॥ ६० ॥ रुनातः पुरा मण्डलमेव तद्वतेनोमयं वेद्शरीरमाप ॥ अस्यां च कल्याणतिथौ विवस्वाच् सहस्रधारेण सहस्ररिमः ॥ ६० ॥ इद्मेव कृतं महेन्द्रमुख्यैवसुभिद्वसुर्यारिभस्तथा तु शक्यतेऽभिवकुं यदि जिह्नायुतकोटयो सुखे स्युः ॥ ६२ ॥ काल्किलुपविद्यारिणीमनन्तामिति क्थायिष्यति नरकगतान्पितृनशेषानलमुद्धर्त्तिभिद्देव यः करोति ॥ ६३ ॥ य इदमचनिदारणं शृणोति भत्तया परिपटतीइ सक्र अर्थभाङ् नरेन्द्रस्तव चतुराननसाम्यतासुपैति ॥ ६४ ॥ कल्याणिनी नाम पुरा वसूव या द्वाद्शी मापदिनेषु पूज्या भीमद्वाद् शीवतं महापुराणे ॥ इति श्रीमात्स्ये इद भविष्यत्यनन्तपुण्याऽनच भीमपूर्वा ॥ सद्वारस्य भगवन्यइभेजास्त्राविनिश्वयः Sच्यायः ॥ ६९ ॥ छ ॥ ब्रह्मोबाच ॥ वर्णाश्रमाणां प्रभवः पुराणेषु मया श्रतः तस्मिन्नेव युगे नस्नसङ्साणि तु पोडरा सदाचारं श्रोतमिच्छामि तत्त्वतः ॥ १ ॥ ईश्वर उवाच ॥ ताभिवंसन्तसमये कोकिछाल्डिकुलाकुले ॥ प्राप्पते पवनोत्फ्रह्मकह्वारसरसस्तरे॥ ॥ कुरङ्गनयनः श्रीमान्मारुतीकृतशेखरः ॥ ४ ॥ गच्छन्समीपमार्गेण साम्बः परपुरञ्जयः सर्वाभरणभूषितः ॥ ५ ॥ अनङ्गश्रतताभिः साभिलापमवेक्षितः ॥ प्रवृद्धो मन्मथरुतासां भविष्यति यदात्मिन ॥ ६ ॥ तद्विक्य जगन्नाथः सर्वतो घ्यानचक्षुषा ॥ ज्ञापं वक्ष्यति ताः सर्वा वो हरिष्यन्ति दस्यवः ॥ मत्परोक्षं यतः कामछौल्यादीद्दिग्वधं कृतम् ॥ ७ ॥ ततः प्रसादितो देव इदं वक्ष्याते ज्ञाङ्गभृत् ॥ ताभिः ज्ञापाभितप्ताभिर्भगवानभूतभावनः ॥ ८ ॥ उत्तारभूतं दासत्वं समुद्राद्वासणियः ॥ उपदेश्यत्यनन्तात्मः। भाविकल्याणकारकम् ॥ ९ ॥ भवतीनामृषिदीलभ्यो यद्वतं कथायिष्यति ॥ तदेवोत्तारणायालं दासत्वेऽपि भविष्यति

गता द्वारवतंश्वरः ॥ ५० ॥ ततः कालेन महता भारावतरणं कृत त्ये यदुकुळे सर्वेश्वोरेरापि जितेऽर्ज्जुने ॥ हृतासु कृष्णपत्नीषु दासभोग्यासु चाम्बुधौ ॥ दोर्गत्यसन्तप्तासु चतुरमुंख् ॥ आगामिष्याति योगात्मा दाल्भ्यो नाम महातपाः ॥ १३ ॥ तास्तमद्येण सम्पूज्य स्मरन्त्यो विपुछान्भोगान्दिन्यमाल्यानुछेपनय् ॥ तम् ॥ १५ ॥ दिव्यभावां तां च पुरीं नानारत्नगृहाणि च ॥ द्वारकावासिनः सर्वान्देवरूपान्कुमारकाच् ॥ स्थिताः ॥ १६ ॥ स्त्रिय ऊचुः ॥ द्रस्युभिभेगवन्सर्वाः परिभुक्ता वयं बलात् ॥ स्वधम्मीच्यवतेऽस्माकपारिमन्नः आदिष्टोऽसि प्ररा त्रह्मन्केशवेन च धीमता ॥ करमादीशेन संयोगं प्राप्य वेश्यात्वमागताः ॥ १८ ॥ वेश्यानामि यो धम्मैस्तन्नो बूहि तपो धन ॥ कथिष्यत्यतस्तासां स दालभ्यश्रेकितायनः ॥ १९ ॥ दालभ्य उवाच ॥ जलकीडाविदारेषु पुरा सरीस मानसे ॥ भवतीनां च नारदोऽभ्याञ्चमागतः ॥ २० ॥ हुताञ्चनसुताः सर्वो भवन्त्योऽप्सरसः पुरा ॥ अप्रणम्यावछेपेन परिपृष्टः स योगवित् रमाकं भत्ती स्वादित्युपादिशा। २१ ॥ तस्माद्धरपदानं वः शापश्चायमभूतपुरा ॥ शय्याद्वयपदानेने मधुमायवयातयोः ॥ पस्करोत्सर्गोद्वाद्र्यां गुक्कपक्षतः ॥ भत्ती नारायणो न्ननं भविष्यत्यन्यजन्मनि ॥ २३ ॥ यद्कृत्वा प्रणामं मे रूपसीभाग्यमत्सरात् ष्टोऽस्मि तेनाञ्च वियोगो वो भविष्याति ॥ चौ रैरपहृताः सर्वा वेश्यात्वं समवाप्स्यथ ॥ २४ ॥ एवं नारदृशापेन वेश्यात्वमागताः सर्वा भवन्त्यः काममोहिताः ॥ इदानीमि यद्वक्ष्ये तच्च्छ्णुध्वं वराङ्गनाः ॥ २५ ॥ दाल्भ्य उवाच ॥ पुरा देवासुरे युद्धे हतेषु शतशः सुरैः ॥ दानवासुरदेतयेषु राक्षसेषु ततस्ततः ॥ २६ ॥ तेषां वातसहस्राणि शतान्यपि च योषिताम् ॥ परिणीतानि यानि कानि यानि वे ॥ तानि सर्वाणि देवेशः प्रोवाच वद्तां वरः ॥ २७ ॥ इन्द्र उवाच ॥ वेऽयाधम्मेण वर्ताध्वमधुना वरारोहास्तथा देवकुलेषु च ॥ २८ ॥ राजानः स्वामिनस्तुल्याः सुता वापि च तत्समः ॥ भविष्यति च सौभाग्यं सर्वासामपि इाकितः॥२९॥ 🎇

पुराण.

3000 m

11 98 8

यः कश्चिच्छुलकमादाय गृहमेष्यति वः सदा॥निधनेनोपचाय्यों वः स तदान्यत्र दाम्भिकात्॥३०॥देवतानां पितृणां च पुण्याहे समुपास्थिते शिभ्रहिरण्यधान्यानि प्रदेयानि स्वज्ञाकितः ॥ ब्राह्मणानां वरारोहाः कार्य्याणि वचनानि च ॥ ३१ ॥ यचाप्यन्यद्वतं सम्यगुपदेक्ष्याम्यहं ततः ॥ अविचारेण सर्वाभिरज्छेयं च तत्पुनः ॥ ३२ ॥ संसारोत्तारणायाळमेतद्भेदविद्रो विदुः ॥ यदा सूर्ययदिने हस्तः पुष्यो वाथ पुनर्वसुः ॥३३॥ भवेत्सर्वेषधीरनानं सम्यङ्नारी समाचरेत् ॥ तदा पंचशरस्यापि सन्निधातृत्वमेष्यति ॥ अर्बयेत्युण्डरीकाश्मनङ्गर्यानुकीर्त्तनैः ॥ ३४ ॥ कामाय पादी सम्पूज्य जड्डे वे मोहकारिणे ॥ मेह्रं कन्द्रपनिधये कार्टे प्रीतिमते नमः ॥ ३५ ॥ नाभि सौक्यसमुद्राय रामाय च तथोद्रम् ॥ हृद्यं हृद्येशाय स्तनावह्नाद्कारिणे ॥ ३६ ॥ उत्कंठायोति वैकुण्ठमास्यमानन्दकारिणे॥वामाङ्गं पुष्पचापाय पुष्पवाणाय दक्षिणम् ॥ ३७ मानसायेति वै मौछि विछोछायोति मुर्द्रजम् ॥ सर्वात्मने च सर्वाङ्गं देवदेवस्य पूजयेत् ॥ ३८ ॥ नतः शिवाय शान्ताय पाशाङ्कराधराय च गदिने पीत्तवस्ताय शङ्कचक्रधराय च॥३९॥ नमो नारायणायति कामदेवात्मने नमः ॥ सर्वशान्त्यै नमः त्रीत्यै नमो रत्यै नमः द्वियौ ॥४०॥ नमः पुष्टचै नमस्तुष्टचै नमः सर्वार्थसम्पदे ॥ एवं सम्पूज्य देवेशमनङ्गात्मकमीश्वरय् ॥ गन्धैर्माल्यैस्तथा धूपैनैवेद्येन च कामिनी ॥ ४१ ॥ तत आहूय धम्मेज्ञं त्रास्रणं वेदपारगम् ॥ अन्यङ्गावयवं पूज्य गन्धपुष्पार्ज्ञनादिभिः ॥ ४२ ॥ ज्ञालेयतण्डुलप्रस्यं घृतपात्रेण संयुतम् ॥ तस्मै विप्राय सा द्यान्माधवः प्रीयतामिति ॥ ४३ ॥ यथेष्टाहारयुक्तं वै तमेव द्विजसत्तमम् ॥ रत्यर्थं कामदेवोऽयमिति चितेऽवधार्यं तम् ॥४४॥ यद्यदिच्छति विप्रेन्द्रस्तत्तत्कुर्योद्विछासिनी ॥ सर्वभावेन चात्मानमर्पयेतिस्मतभाषिणी ॥ ४५ ॥ एवमादित्यवारेण सर्वमेतत्समाचरेत् ॥ तण्डुरुप्रस्थदानं च यावन्मासास्त्रयोद्श ॥ ४६ ॥ ततस्त्रयोद्शे मासि सम्प्राप्ते तस्य भामिनी ॥ विप्रस्योपस्करैर्युक्तां शय्यां णाम् ॥ ४७ ॥ सोपधानकविश्रामां सास्तरावरणां शुभाम् ॥ प्रदीपोपानहच्छत्रपादुकासनसंयुताम् ॥ ४८ ॥ सपत्नीकमलंकृत्य हेमसूत्राङ्क छीयकैः ॥ सूक्ष्मविद्धेः सकटकेर्भूपमाल्यानुछेपनैः ॥ ४९ ॥ कामदेवं सपत्नीकं गुडकुम्भोपिर स्थितम् ॥ ताघ्रपात्रासनगतं हैमनेत्रपटावृ ॥ ताघ्रपात्रासनगतं हैमनेत्रपटावृ ॥ ताघ्रपात्रासनगतं हैमनेत्रपटावृ ॥ ताघ्रपात्रासनगतं न पङ्यामि काम

11 94 11

केशक्योः सदा ॥ तथैवं सर्वकामाप्तिरस्तु विष्णो सदा मम ॥ ५२ ॥ यथा न कमळा देहात्त्रयाति तव केशव ॥ स्वे कुरु प्रभो ॥ ५३ ॥ तथा च कांचनं देवं प्रतिगृह्णन्द्रिजात्तमः ॥ क इदं कस्मादादिति वैदिकं मन्त्रमीरयेत् ॥ कृत्य विसर्व्य द्विज्युङ्गवम् ॥ शय्यासनादिकं सर्वे ब्राह्मणस्य गृहं नियेत् ॥ ५५ ॥ ततः प्रभृति यो वि ॥ ५६ ॥ एवं त्रयोदशं यावन्मासमेवं ॥ तद्बुज्ञ्या रूपद्मन्यो यावद्भ्यागतो अवेत् ॥ आत्मनोऽपि यथाविघ्रं दैवं वा माज्ञपं वा स्यादज्ञरागेण वा ततः ॥ साचारानष्ट्रपञ्चाशद्यथाशक्तया समाचरेत् ॥ ५९॥ एतद्धि कथितं सम्यग्र अवतीनां विशेषतः ॥ स्याद्रेश्यानामिइ सर्वेदा ॥ ६० ॥ पुरुदूतेन यत्प्रोक्तं दानवीषु पुरा तीष्वपि युज्यते ॥ ६९ ॥ सर्वपापप्रज्ञामनमनन्तफळद्यकम् ॥ कल्याणीनां च कथितं तत्कुरुषं वराननाः ॥ खण्डभेतत्कल्याणिनी माधवछोक्तसंस्था ॥ सा प्रजिता देवगणैरंशेपैरानन्दक्तस्थानमुपैति विग्णोः ॥ ६३ सोऽप्याभेधाय चैवं तदा च तासां व्रतमङ्गनानाम् ॥ रूपस्थानमेष्यन्ति समस्तामित्थं व्रतं करिष्यन्ति च देवयोतेः ॥ ६८ ॥ इति श्रीमातस्ये महापुराणेऽनद्भदानत्रतं नाम सतितत्रमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ ब्रह्मायाच ॥ भगवन्पुरुषस्येह स्त्रियाश्च विरदादिकत्व ॥ शोकव्याविष्ठपं दुःखं न भवेद्येन तद्भर् ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ श्रावणस्य द्वितीयायां कृष्णायां मधुसूद्नः ॥ क्षीरार्णवे सपत्नीकः सद्भ वति केज्ञवः तस्यां सम्प्रज्य गोविन्दं सर्वान्कामान्समञ्जते॥गोभूहिरण्यदानादि सत कल्पज्ञतानुगम्॥३॥ अज्ञुन्यज्ञायनं नाम द्वितीया सम्प्रकीित्तेता ॥ तस्यां सम्पूजयोद्धिष्णुमेभिर्मन्त्रेविधानतः ॥४॥ श्रीवत्सवारिष्ट्रविकान्त श्रीधामञ्ह्रीपतेऽव्यय॥ गाईस्थ्यं मा प्रणाहां मे यातु धर्मार्थकामर्म् ॥५॥ पितरो मा प्रणश्यन्तु माऽस्तु दाम्पत्यभेदनम् ॥ ६ मा मे वियुज्यताम्॥७॥ छक्ष्म्या न ज्ञुन्यो वरद ज्ञाय्यां त्वं ज्ञायनं गतः ॥ ज्ञाय्या ममाप्यज्ञन्याऽस्तु

पुराण..

अ० ७१

11 99 11

तथैव मधुसूद्रन ॥ ८ ॥ गीतवादित्रनिर्घोषं देवदेवस्य कीत्तयेत् ॥ घण्टा भवेदशकस्य सर्ववाद्यनयी यतः ॥ ९ ॥ एवं तम्यूज्य गोविन्दम् श्रीयात्तेलविज्ञतम् ॥ नक्तमक्षारलवणं यावत्ततस्याचतुष्टयम् ॥ १० ॥ ततः प्रभाते सञ्जाते लक्ष्मीपतिसमन्विताम् ॥ दीपात्रभाजनैर्युक्त। शय्यां द्याद्विलक्षणाम् ॥ ११ ॥ पादुकोपानहुच्छत्रचामरासनसंयुताम् ॥ अभीष्टोपरुकरैर्युकां शुक्रपुष्पाम्बरावृताम् ॥ १२ ॥ सोपघानक विश्रामां फर्छेर्नानाविधेर्युतास् ॥तथाभरणधान्येश्च यथाशक्तया समन्विसास् ॥ १३ ॥ अव्यङ्गाङ्गाय विगाय वैग्णवाय कुटुम्बिने ॥ दातव्या वेद विदुषे भावेनापतिताय च ॥ १४ ॥ तत्रोपविरुय दाम्पत्यमञ्जूत्य विधानतः ॥ पत्न्यास्तु भाजनं द्याद्रक्ष्यभोज्यतमीन्यतम् ॥ १५ ॥ त्राह्म णस्यापि सौवर्णीसुपरकरत्रमन्विताम् ॥ प्रतिमां देवदेवस्य सोइकुम्भां निवेदयेत् ॥ १६ ॥ एवं यस्तु युमान्कुर्याद्यून्यश्यनं हरेः ॥ वित्त ङ्खिन रहितो नारायणवरायणः॥१७॥ नारी वा विधना ब्रह्मन्यावज्ञन्द्राकतारकष् ॥ न विरूपी न जोकाते दम्पती भवतः कवित् ॥१८॥ पुत्रपञ्चरत्नानि सुपं यान्ति पितासह ॥ सतकल्य उद्ग्राणि सप्तकल्पशतानि च ॥ कुर्शस्त्र सून्य स्वयं विष्णु छोके महीयते ॥ १९ ॥ इन्ति श्रीमारस्ये महापुराणेऽज्ञान्यज्ञयनत्रतं नामैकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ ईश्वर उगच ॥ शृगु चान्यद्रविष्यं यद्वतसम्पद्धियायकम् ॥ अवि ष्यिति युगे तस्मिन् द्वापरान्ते पितामः ॥ विष्पठाद्रय संवादो युधिष्ठिरपुरस्तरेः ॥ ३॥वसन्तं नैमिषारण्ये विष्पठादं महामुनिष ॥ अभिगम्य तदा चैनं प्रइनमेकं करिष्यति ॥ युधिष्ठिरो धर्मयुत्रो धर्मयुक्तस्तयोधनम्॥२॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ कथमारोग्यमैश्वर्य मातिर्धर्मे गतिस्तथा ॥ अव्यक्तता शिवे भक्तिर्वेष्णवो वा भवेत्कथम् ॥३॥ ईश्वर उवाच ॥ तस्योत्तरिमदं ब्रह्मच् विष्पछादस्य घीमतः॥शृणुष्व यदक्ष्यति वै धर्मपुत्राय यार्मिकः ॥ ४ ॥ पिप्पछाद् उवाच ॥ साधु पृष्टं त्वया भद्र इदानीं कथयामि ते ॥ अङ्गारत्रतामित्येतत्स वक्ष्याति महीपतेः ॥ ५ ॥ अत्राप्युदाहरन्तीमामितिहासं पुरातनम् ॥ विरोचनस्य संवादं भार्गवरूय च धीमतः ॥६ ॥ प्रह्लादुरूय सुतं दृष्ट्वा द्विरष्ट्रपरिवत्सरम् ॥ रूपेणात्र तिमं कान्त्या सोऽहसङृगुनन्दनः ॥ ७ ॥ साधु साधु महाबाहो विरोचन शिवं तव ॥ तत्तथा हासितं तस्य पत्रच्छ सुरसुद्नः ॥ ८ ॥ ब्रह्मन्कि मर्थमेतत्ते हास्यमाकस्मितं कृतम् ॥ साधु साध्विति मामेवसुक्तवांस्त्वं वदस्य मे ॥ ९ ॥ तमेवंवादिनं शुक्र उवाच वदतां वरः ॥ विस्ववा

H 95 1

द्धतमाहात्म्याद्धास्यमेतत्क्वतं मया ॥ १० ॥ पुरः दक्षाविनाञ्चाय कुपितस्य तु श्लूछिनः ॥ अथ तद्धीमववत्रस्य स्वेद्विन्दुर्छछाटनः ॥ १२ ॥ भित्त्वा स सप्तपाताछानदृहत्सप्तसागरान् ॥ अनेकवक्त्रनयनो ज्वछज्ज्वछनभीषणः ॥ १२ ॥ वरिभद्र इति ख्यातः करपादायुतैर्युतः ॥ कृत्वा ऽसो यज्ञमथनं पुनर्भूतछसम्भवः॥ त्रिजगन्निर्दृहन् भूयः शिवेन विनिवारितः॥१२॥कृतं त्वया वरिभद्र दक्षयज्ञयिनाञ्चानम् ॥ इदानीमछमेतन छोकदाहेन कर्मणा ॥ १२ ॥ शान्तिप्रदाता सर्वेषां प्रदाणां प्रथमो भव ॥ प्रेक्षिज्यन्ते जनाः पूनां कारिष्यन्ति वराज्यतः ॥ १५ ॥ अङ्गारक इति रुपातिं गमिष्यिति धरात्मज ॥ देवलोकेऽद्वितीयं च तव रूपं भविष्यति ॥१६ ॥ ये च त्वां पुत्रायिष्यत्ति चतुध्र्यी त्विद्देने नराः॥ रूप मारोग्यमैश्वर्यं तेष्वनन्तं भविष्यति ॥ १७ ॥ एवमुकस्तदा शांतिमगमत्कामह्वपध्कः ॥ सञ्चातस्यत्सणाद्राजन् बद्दयमगमत्युनः ॥ १८ ॥ स कदाचिद्रवांस्तस्य पूजार्घादिकमुत्तमम् ॥दृष्टवान्भियमाणं च शूद्रेण च व्यवस्थितः॥ १९॥ तेन त्वं रूपवाञ्चातः सुरश्चुकुलोद्रह्य।विविधा च रुचिर्जाता यस्मात्तव विदूरमा ॥२०॥ विरोचन इति प्राहुस्तरमात्त्वां देवदानवाः॥ज्ञादेण क्रियमाय स्य व्रतस्य तव दर्शनात् ॥ ईटर्जी ह्रप सम्पत्तिं हङ्घा विस्मितवानहम् ॥ २१ ॥ साधु साध्वित्ति तेनोक्तमहो माहात्म्ययुत्तमम् ॥ पर्यतोऽपि भवेद्रपेमैश्वर्वे किमु कुर्वतः ॥ २२ ॥ यस्माच भक्तया धरणीसुतस्य विनिन्द्यमानेन गवादिदानम् ॥ आछोकितं तेन सुरारिगर्भ सम्भूतिरेवा तव दैत्य जाता॥२३॥ ईश्वर उवाच ॥ अथ तद्भचनं श्रुत्वा भागेवस्य महात्मनः ॥ प्रह्लादनन्दनो वरिः पुनः पप्रच्छ विस्मितः ॥ २४ ॥ विरोचन उवाच ॥ अगवंस्तद्वतं सम्पक् श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ दीयमानं तु यहानं मया दृष्टं भवान्तरे ॥ २५॥ माहात्म्यं च विधि तस्य यथावद्रकुमईसि ॥ इति तद्भचनं श्रुत्या पुनः प्रोवाच रिस्तरात् ॥ २६॥ शुक्र उवाच ॥ चतुर्थ्यङ्गारकादिने यदा भवति दानव ॥ मृदा स्नानं तदा कुर्यात् पञ्चसमविश्विपतः ॥२७॥ अग्निमूंद्रा दिवो मन्त्रं जपन्नास्ते उदङ्गुखः ॥ शूद्रस्तूर्णीं स्मरन्भीममास्ते भोगविवर्जितः ॥ २८॥ तथास्तिमत अदित्ये गोभवेनाकुठेप येत् ॥ प्राङ्गणं पुष्पमालाभिरक्षताभिः समन्ततः ॥ २९ ॥ अभ्यर्च्याभिलिलेत् पद्मं कुङ्कमेनाष्ट्रपत्रकम् ॥ कुङ्कमर्याप्यभावे तु रक्तचन्त्र मिष्यते ॥ ३० ॥ चत्वारः करकाः कार्या भक्ष्यभोष्यसमान्विताः ॥ तण्डुलै रक्तज्ञालीयैः पद्मरागैश्च संयुताः ॥ २१॥ चतुष्क्रोणेषु ताच् कृत्या॥

पुराण.

स॰ ७२

1199 11

**फलानि विविधानि च ॥ गन्धमाल्यादिकं सर्वे तथैव विनिवेदयेत् ॥३२॥ सुवर्णशृङ्गी कपिलामथार्च्य राैप्यैः खुरैः काल्यदोडां सवत्साम् ॥ 🞇** धरन्यरं रक्तमतीव सोम्यं धान्यानि सताम्बरसंयुतानि ॥ ३३ ॥ अङ्कष्टमात्रं पुरुषं तथैव सौवर्णमत्यायतबाहुद्ण्डम् ॥ चतुर्भुतं हेपमये निविष्टं पात्रे गुडस्योपरि सर्पियुक्तम् ॥ ३४॥ समस्तयज्ञाय जितोन्द्रियाय पात्राय जीलान्ययसंयुताय ॥ दातन्यमेतत्तकळं द्विजाय कुटुस्बिने नैय तु दाम्भिकाय ॥ समर्पयोद्धेपत्रराय भक्तया कृताञ्चाछैः पूर्वमुद्दीर्य मन्त्रम् ॥ ३५ ॥ यूनियुत्र महाभाग स्वेदोद्भव विनाकिनः ॥ रूपार्यौ त्वां प्रपन्नोऽहं गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ने ॥ ३६ ॥ मन्त्रेणानेन दंत्वार्घ्यं रक्तचन्द्रनवारिणा ॥ ततोऽर्चयेद्वित्रवरं रक्तमाल्याम्बरादिभिः ॥ ३७ द्यात्तेनैव मन्त्रेण भौमं गोमिथुनान्वितम् ॥ शय्यां च शक्तितो द्यात् सर्वीपहक्रसंयुताम् ॥३८ ॥ यद्यद्वितमं छोके यञ्चास्य द्यितं गुडे ॥ ततद्भणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥३९॥ प्रदक्षिणं ततः कृत्वा विसर्च द्विजयुङ्गवम् ॥ नक्तमसारज्यणमञ्नीयाङ्वतसंयुतम् ॥ ४० ॥ भक्तना यस्तु पुनः कुर्यादेवमङ्गारकाष्ट्रकम् ॥ चतुरो वाथ वा तस्य यत्पुण्यं तद्धदामि ते ॥ ४३ ॥ ऋषसीभाग्यसम्पन्नः पुनर्जन्मनि जन्मिन ॥ विजी वाथ ज्ञिवे भक्तः सप्तद्वीपाधिपो भवेत् ॥ ४२ ॥ सप्तकल्पसङ्खाणि रुद्रछोके महीयते ॥ तस्मान्वमपि दैत्येन्द्र व्रतमेतत्त्वनाचर ॥ ४३ ॥ पिप्पछाद उशाच॥इत्येवमुक्तवा भृगुनन्दनोऽपि जगान दैत्यश्च चकार सर्वम् ॥ त्वं चापि राजन्कु ह सर्ववेतद्यतोऽक्षयं वेद्विदे। वद्गित ॥४४ ॥ ईश्वर उवाच॥ तथेति सम्पूज्य स पिप्पलादं वाक्यं चकाराद्धतवीर्यकर्मा ॥ शृणोति यञ्चेनमनन्यचेतास्तस्यापि सिद्धिं भगवाच् विधत्ते ॥४५॥ इति श्रीमास्त्ये महापुराणेऽङ्गारकत्रतं नाम द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ ७२ ॥ १६५ए छाद उवाच ॥ अथातः शृणु भूपाल प्रति शुक्रं प्रशान्तये ॥ यत्रारम्भेऽवसाने च तथा शुक्रोदये त्विह् ॥ १ ॥ राजते वाथ सीवर्णे कांस्यपात्रेऽथवा पुनः ॥ शुक्कपुष्पाम्बरयुते सिततण्डुल पृरिते ॥ २ ॥ विधाय राजतं शुक्रं शुचिमुकाफछान्वितम् ॥ मन्त्रेणानेन तत् सर्वे सामगाय निवेद्वेत् ॥ ३ ॥ नमस्ते सर्वछोकेश नमस्ते भृगुनन्दन ॥ कवे सर्वार्थिसिद्धचर्थ गृहाणार्घ्य नमोऽस्तु ते ॥ ४ ॥ एवमस्योद्ये कुर्वन्यात्रादिषु च भारत ॥ सर्वान्कामानवात्रोति विष्णुलोके यावच्छकस्य न हता पूजा सा माल्यकैः शुभैः ॥ वटकैः प्रिकाभिश्व गोधूमैश्वगकैरापि

11 00 11

कामार्थिषिद्धये ॥ ६ ॥ तद्रद्वाचरपतेः पूजां प्रवृक्ष्यामि युधिष्ठिर ॥ सुवर्णपात्रे सौवर्णममरेशपुरोहितम् ॥ ७ ॥ पीतपुर्वाम्बरपुतं कृत्वा सर्वेषैः ॥ पठाशाश्वत्थयोगेन पंचगव्यज्ञेन च ॥ ८ ॥ पीताङ्गरागवसनो घृतहोमं तु कारयेत् ॥ प्रणम्य च गवा सार्द्धं त्राह्मगाय ॥ ९ ॥ नमस्तेऽङ्गिरसां नाथ वाक्पते च बृहस्पते ॥ कूरग्रहैः पीडितानाममृताय नमो नमः ॥ १० ॥ संकान्तावस्य कीन्तेय यात्रास्यभ्युद्येषु च ॥ कुर्वेन्बृहस्पतेः पूजां सर्वाच् कामान्समश्चते ॥ ११ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे गुरुशुक्रपूजाविचिनीम त्रिसति 🖁 🎉 तमोऽध्यायः॥ ७३ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ भगवन्भव संसारसागरोत्तारकारक ॥ किंचिद्वतं समाचक्ष्य स्वर्गारोग्यसुखप्रदम् ॥ १ ॥ ईङ्बर उवाच ॥ सोरं धर्म प्रवक्ष्यामि नाम्ना कल्याणसप्तमीम् ॥ विशोकसप्तमी तद्भत् फङाढ्यां पापनाशिनीम् ॥ २ ॥ शकेरासप्तमीं पुण्यां तथा कन्यसप्त मीम् ॥ मन्दारसप्तमीं तद्वच्छभदां ग्रुभसप्तमाम् ॥ ३ ॥ सर्वानन्तफछाः प्रोक्ताः सर्वा देवर्षिपूजिताः पूर्वशः ॥ ४ ॥ यदा तु शुक्कसप्तम्यामादित्यस्य दिनं भवेत् ॥ सा तु कल्याणिनी नाम विजया च निगद्यते ॥५ ॥ प्रार्तगव्येन पयसा स्नान मस्यां समाचरेत् ॥ ततः शुक्काम्बरः पद्ममक्षताभिः प्रकल्पयेत् ॥ ६ ॥ प्राङ्गुखोऽष्टद् छं मध्ये तद्रहृतां च कार्णकाम् ॥ पुष्पाञ्चताभिर्देवेशं ॥ पूर्वेण तपनायेति मार्त्तण्डायेति चानछ ॥ याम्ये दियाकरायेति विचात्र इति नै ऋते ॥ ८ ॥ पश्चिने वरुणा येति भास्करायेति चानिले ॥ सौम्ये विकर्त्तनायेति खये चाष्टमे दुले ॥ ९ ॥ आद्यन्ते च मध्ये च नमोऽस्तु परमात्मने ॥ सन्त्रेरीभेः ॥ शुक्रवस्त्रः फर्छेर्भक्ष्येर्धुपमाल्यान्छेपनैः 11 समभ्य हर्य नमस्कारान्तदीपितैः ॥ १० विसर्जेहि जपुद्गनान् श्राक्तितः पूजयेद्रत्तया गुड्हारघृतादिभिः 11 नियमकृत् सुरवा प्रातक्तथाय मानवः ॥ कृतस्नानजपो विपैः भुत्तवा च वेद्विदुषे बिडालव्रतवर्जिते ॥ घृतपात्रं सकनकं सोद्कुम्भं निवेद्येत् ॥ १४ ॥ मासिमासि त्रतं चरेत् ॥ १५ ॥ ततस्रयोद्शे मासि गा नै द्यात् त्रयोद्श ॥

पुराण.

अ॰ ७३

11 99 11

पयस्विनीः ॥ १६॥ एकामि पद्यादा वित्तहीनो विमत्सरः ॥ न वित्तशाठयं क्वरीत यतो मोहात् पतत्ययः ॥ १७॥ अनेन विधिना यस्तु कुर्यात्कल्याणसप्तमीम् ॥ सर्वेषापविनिर्धुकः सूर्यछोके महीयते ॥ आयुरारोग्यमैश्वर्यनन-तिम् लायते ॥ १८ ॥ सर्वेषापहरा सर्वदैत्रतपूजिता ॥ सर्वद्रष्टोपशमनी सद्दा कल्याणसतमी ॥ १९ ॥ इमामनन्तफ छद्दां यस्तु कल्याण ततपीम् ॥ शृगोति पउते चेह् सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २० ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे कल्याण तत्रतित्रतीत्रते नाम चतुः ततितत्रतोऽ व्यायः ॥ ७३ ॥ ईश्वर उत्राच ॥ विशोकतत्रमी तद्रद्रश्यामि मुनिपुङ्गन् ॥ यामुपोष्य नरः शोकं न कशचिदिहार्जुते॥ १॥माघे कृष्णति छैः स्नात्या पष्टयां नै शुक्रवस्ताः ॥कृताहारः कृतरया दन्तधावनपूर्वकम् ॥ उपवासत्रतं कृत्वा त्रसचारी भवेत्रिशि॥ २ ॥ ततः त्रवात उत्थाय कृतस्तानजयः ज्ञाविः मकीयेति च पूजयेत् ॥ करवीरेण रक्तेन रक्तवस्त्रयुगेन च ॥ ३ ॥ यथा विशोकं भुवनं त्वयैवादित्य सर्वदा ॥ तथा विशोकता मेऽस्तु त्यद्रिकः प्रतिजन्म च ॥४॥ एवं सपूरव्य पष्टयां तु भत्तया सम्पूजयेद्विजान् ॥ सुत्या सम्प्राञ्य गोसूत्रमुत्थाय कृतनैत्यकः ॥५ ॥ सम्पूज्य विप्रानन्नेन गुडपात्रसमन्वितम् ॥ तद्वायुगमं पत्रं च त्राह्मगाय निवेदयेत् ॥ ६ ॥ अतैरुरुवणं भुक्त्वा सतम्यां मौनसंयुतः श्रवणं कर्त्तव्यं भृतिमिच्छता ॥ ७ ॥ अनेन विधिना सर्वमुभयोरिष पश्चयोः ॥ कृत्वा यावत् युनर्वाच ग्रुक्त सहस्य सहसी ॥ ८ ॥ व्रतान्ते कल्कां द्यात्सुवर्णकमलान्वितम् ॥ शय्यां सोपस्करां द्यात्किपिछां च पपहित्रनीम् ॥ ९ ॥ अनेन विधिना यस्त्र वित्राञ्चित्रिजीतः विशोकसप्तमीं कुर्यात्म याति परमां गतिम् ॥ १० ॥ यात्रज्ञ सहस्राणां सात्रं कोटिशतं भनेत् ॥ तात्रत्र शोकमभ्योति वर्जितः ॥ ११ ॥ यं यं प्रार्थयते कामं तं तपाप्नोति पुष्कउम् ॥ निष्कामः कुहते यस्तु स परं ब्रह्म गच्छति ॥१२॥ यः पडेच्छृणु गद्वापि विशोकारुपं च सप्तमीम् ॥ सोऽपीन्द्रलोकमाप्रोति न दुःखी जायते कवित् ॥ १३ ॥ इति श्रीमात्स्ये महाप्राणे विशोकसप्तमीवतं नाम पंचसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ ६ ॥ ईश्वर उनाच ॥ अन्यामपि प्रवस्थामि नाम्ना तु फलतप्तमीम् ॥ यामुपोष्य नरः पापाद्विमुकः स्वर्गभाग्भवेत् ॥ १ ॥ मार्गशीर्षे शुभे मासि सतम्यां नियतव्रतः ॥ तामुपोष्याथ कत्रतं कारियत्वा तु कांचनम् ॥

1 30 1

द्याद्वाह्मणाय कुटुम्बिने ॥ रिवं कांचनकं कृत्या पल्स्येकस्य धर्मवित् ॥ द्याद्विकालवेलायां भावुमें प्रीयतामिति ॥ ३ ॥ भत्तया तु विप्रान्सम्पूच्य चाष्टम्यां क्षीरभोजनम् ॥ दत्त्या कुर्यात्फल्युतं यावत्स्यात्कृष्णसप्तमी ॥ ४ ॥ तामप्युपोष्य विधिवदनेनेव क्रमेण तु ॥ तद्व द्वेमफलं दत्त्वा सुवर्णकम्लान्वितम् ॥ ५ ॥ शक्रापात्रसंयुक्तं वृद्धमाल्यसमन्वितम् ॥ संवत्सरं च तेनेव विधिनोभयसप्तमीम् ॥ ६ ॥ उपोष्य दत्वा क्रमशः सूर्यमन्त्रमुद्रिरयेत् ॥ भावुरकों रिवर्त्रह्मा सूर्यः शको हरिः शिवः ॥ श्रीमान्त्रिभावसुरूत्वष्टा वरुणः प्रीयतामिति ॥ ॥ प्रतिमासं च सप्तम्यामेकैकं नाम कीर्त्तयेत् ॥ प्रतिपशं फल्रत्यागमेतत्कुर्वन्समाचरेत् ॥ ८ ॥ वतान्ते विप्रामिश्रुनं पूजयेद्रस्रभूवणैः ॥ इार्करा कुछशं द्याद्रेमपद्मद्छान्त्रितम् ॥ ९ ॥ यथा न विफ्ञा कामास्त्वद्भक्तानां सदा रवे ॥ तथानन्तफ अवाप्तिरस्तु मे इमामनन्तफल्ड्रां यः कुर्यात्फल्सप्तमीम् ॥ सर्वेषापविद्युद्धातमा सूर्यलोके महीयते ॥ ११॥ सुरापानादिकं किञ्चिद्यस्यास्त्र तत्सर्व नाज्ञामायाति यः कुर्यात्फलसप्तमीम् ॥ १२॥ कुर्जाणः सप्तमीं चेमां तततं रोगवर्जितः ॥ भूतानभव्यांश्च पुरुषांस्तारयेर्काविज्ञातिम् ॥ यः शृणोति पठेद्वापि सोऽपि कल्याणभागभवेत् ॥ १३ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे फलसप्तमीत्रतं नाम पट्सप्ततितमोऽध्यायः ॥७६॥छ॥ इंश्वर डवाच ॥ शर्करासप्तमीं वक्ष्ये तद्भत्करमणनाशिनीम् ॥ आयुरारोग्यमैश्वर्यं ययानन्तं प्रजायते ॥ १ ॥ माध्यस्य सित पक्ष नियतव्रतः ॥ प्रातः स्नात्वा तिछैः शुक्कैः शुक्कमाल्यानुलेपनः ॥ २ ॥ स्थणिडले पद्ममालिल्य कुंकुमेन सक्रणिकम् ॥ तस्मिन्नमः सिन्नि गन्धभूपो निवेद्येत् ॥३॥ स्थापयेदुद्कुम्भञ्च शर्करापात्रसंयुतम्॥ शुक्कविष्ठंकृत्य शुक्कपाल्यानुळेपनैः ॥ सुवर्णन समायुक्तं मंत्रणानेन पूज येत्॥ ४॥ विश्ववेदमयो यस्माद्वेदवादीति पठचसे ॥ सर्वस्यामृतमेव त्वमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ ५॥ पंचगव्यं ततः पीत्वा स्वपेत्तत्पार्श्वतः क्षितो ॥ सौरसुक्तं स्मरत्रास्ते पुराणश्रवणेन च ॥६॥ अहोरात्रे मते पश्चाद्षस्यां कृतनैत्यकः ॥ तत्सर्वे विदुषे तद्वद्वाह्मणाय निवेद्येत्॥७॥ भोजयेच्छितितो विप्राञ्छकरापृतपायसैः ॥ भुञ्जीतातै छ्छवणं स्वयमप्यथ वाग्यतः ॥ ८ ॥ अनेन विधिना सर्व माप्ति माप्तिसमाचरेत ॥ 🎏 संवत्रान्ते अयनं अर्कराक्ट्यान्वितम् ॥९॥सर्वेषस्करसंयुक्तं तथैकां गां पयस्विनीम्॥गृहं च शक्तिमान् द्यात्समस्तोपस्करान्वितम्

उराण.

अ० ७३

11 36 11

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri सहस्रेणाथ निष्काणां कृत्वा द्याच्छतेन वा।।दृशाभिर्वाथ निष्केण तद्द्धनापि शक्तितः ॥ ११॥ सुवर्णाश्वः प्रदातव्यः पूर्ववन्मन्त्रवादनम् ॥ न वित्त शाम्यं कुर्वीत कुर्वन् दोषं समश्रुते ॥ १२॥ अमृत पिवतो वक्त्रात्सूर्यस्यामृतविंद्वः॥ निपेतुर्यं तदुत्थामी शालिमुद्रेक्षवः स्मृताः॥ १३॥ शर्करा तु परा तस्मादिश्चसारोऽमृतात्मवान्।।इष्टा रवेरतःपुण्या शकरा इञ्यकञ्ययोः॥१४॥शकरासतमी चयं वाजिमेधफलप्रदा।।सर्वदुष्टप्रशमनी पुत्रपीत्र प्रविद्विनी॥१५॥यः कुर्यात्परया भक्तया स वै सद्गतिमाप्रयात्॥कल्पमेकं वसेत्स्वर्गे ततो याति परं पद्म् ॥१६॥ इद्मनघं शृणोति यः स्मरेद्वा परिपठतीह दिवाकरस्य छोके।।मतिमपि च ददाति सोऽपि देवैरमखधूजनमाल्याभिपूज्यः ॥१७॥ झति श्रीमात्स्ये महापुराणे शर्कराव्रतं नाम सप्तसप्तितमोऽध्यायः॥७७॥ईश्वर डवाच॥अतः परं प्रवक्ष्यामि तद्वत्कमलसप्तमीम्॥यस्याः संकीर्त्तनादेवतुष्यतीह दिवाकरः ॥१॥वसन्तामल सप्तम्यां स्नातः सन् गौरसर्षपेः ॥ तिल्पात्रे च सौवर्णे विधाय कमलं शुभम् ॥ २ ॥ वस्त्रयुग्मावृतं कृत्वा गन्धपुष्पेः समर्चयेत् ॥ नमः कमल्हस्ताय नमस्ते विश्वधारिणे ॥ ३ ॥ दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकार नमोऽस्तु ते ॥ ततो द्विकालवेलायामुदकुम्भसमन्विताम् ॥ ४ ॥ विप्राय द्यात्सम्पूज्य वस्त्रमारुयविभूषणैः ॥ शक्तया च कपिलां द्यादलंकृत्य विधानतः ॥ ५ ॥ अहोरात्रे गते पश्चाद्षम्यां भोजयेद्विजान् ॥ यथाश्त्रयथ भुञ्जीत मांसतैरुविवर्जितम् ॥६॥ अनेन विधिना शुक्कसप्तम्यां मासि मासि च ॥ सर्वं समाचरेद्रत्त्या वित्तशाठयविवर्जितः ॥ ७॥ व्रतान्ते शयनं द्यात्सुवर्णं कमलान्वितम् ॥ गां च द्यात्स्वशक्तया तु सुवर्णाढ्यां पयस्विनीम् ॥८॥ भोजनासनदीपादीन्द्यादिष्टानुपस्कराच् ॥ अनेन विधिना यस्तु कुर्यात्कमलसप्तमीम् ॥ लक्ष्मीमनन्तामभ्योति सूर्य्यलोके महीयते ॥ ९ ॥ पृथक् पृथक् ॥ अप्तरोभिः परिवृतस्ततो याति परां गतिम् ॥ १० ॥ यः पर्यतिदं शृणुयाच मत्त्रंः पठेच भक्तयाऽथ मतिं दुदाति ॥ सोऽप्यत्र उक्ष्मीमचलामवाप्य गन्धर्वविद्याधर लोकभाक स्यात् ॥ ११॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे कनलसप्तमीव्रतं नामाइसप्त तितमोऽभ्यायः ॥ ७८॥ छ॥ ईश्वर उवाच ॥ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि सर्वपापप्रणाञ्चिनीम्॥ सर्वकामप्रदां रम्यां नाम्ना मन्दारसतमीम् ॥ १ ॥ माघस्यामळपक्षे तु पंचम्यां लघुभुङ्नरः ॥ दुन्तकाष्ठं ततः कृत्वा षष्ठीग्रुपवसेहुधः । २ ॥ विप्रान् संपूजियत्वा तु मन्दारं प्रारायेत्रिशि ॥ ततः 🕎

11 93 11

प्रभात उत्थाय कृत्वा स्नानं प्रनिद्धजान् ॥ ३ ॥ भोजयेच्छितितः कृत्वा मन्दारकुष्ठमाष्टकम् ॥ सौवर्ण पुरुषं तद्वत्पझहस्तं सुशोभनम्॥४॥ पद्मं कृष्णितिछैः कृत्वा ताष्ट्रपात्रेऽष्ट्रपत्रकम् ॥ हैममन्दारकुष्ठमिर्भास्करायोति पूर्वतः ॥ ५॥ नमस्कारेण तद्वच सूर्य्यायेत्यानछे दृष्ठे ॥ दृक्षिणे अधि तद्वद्काय तथार्थ्यम्णोति नैर्ऋते ॥ ६ ॥ पश्चिमे वेद्धाम्ने च वायव्ये चण्डभानवे ॥ पूष्णित्युत्तरतः पूज्यमानन्दायेत्यतः परम् ॥ ७ ॥ कार्णकायां च प्रकृषं स्थाप्य सर्वात्मनेति च ॥ शुक्कवस्त्रेः समावेष्ट्य भक्ष्यमाल्यफलादिभिः ॥ ८ ॥ एवमभ्यच्यं तत्सर्व द्याद्वेद्विदे पुनः ॥ भुअति।तें ठठवणं वाग्यतः प्राङ्मुखो गृही॥९॥अनेन विधिना सर्वे सप्तम्यां मासि मासि च॥ कुर्यात्संवतसरं यावद्वित्तशाठचिविर्जितः॥१०॥ एतदेव व्रतान्ते तु निधाय कलशोपरि ॥ गोभिर्विभवतः सार्द्धं दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ ११ ॥ नमो मन्दारनाथाय मन्दारभवनाय च रवे तारयस्वास्मान्संसारभयसागरात् ॥ १२ ॥ अनेन विधिना यस्तु कुर्यामन्दारसप्तमीम् ॥ विपाप्मा स सुखी मर्त्यः कर्पं चं दिवि मोदते ॥ १३ ॥ इमामघोषपटळभिषणध्वान्तदीपिकाम् ॥ गच्छन् प्रगृह्य संसारे सर्वार्थीश्च ळभेन्नरः ॥ १४ ॥ मन्दारसप्तमीमेतामीपितार्थ फलपदाम् ॥ यः पठेच्कृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३५ ॥ झति श्रीमात्स्ये महापुराणे मन्दारसप्तमीत्रतं नामैकोनाज्ञातितमोऽ च्यायः ॥ ७९ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अथान्यामि वक्ष्यामि शोभनां शुभसप्तमीम् ॥यामुपोष्य नरो रोगशोकदुः लैः प्रमुच्यते ॥ १ ॥ पुण्ये चाश्रयुजे माप्ति कृतरूनानजपः शुचिः ॥ वाचियत्वा ततो विप्रानारभेच्छुभसप्तमीम् ॥२॥ कविलां पूजयेद्धत्तया गन्धमाल्यानुलेपनैः ॥ नमामि सूर्यंसम्भूतामशेषभुवनालयाम् ॥ त्वामहं शुभकल्याणशरीरां सर्वसिद्धये ॥ ३ ॥ अथ कृत्वा तिलप्रस्थं ताम्रपात्रेण कांचनं वृषमं तद्रद्रन्थमाल्यगुडान्वितैः ॥ ४ ॥ फलैनीनाविधेर्भक्ष्यैर्घतपायससंयुतैः ॥ द्याहिकालवेलायामय्यमा प्रीयतामिति पंचगव्यं च सम्प्राइय स्वपेद्भूमो विमत्सरः ॥ ततः प्रभाते सञ्चाते भक्तया सम्यूजयोद्दिजान् ॥ ६ ॥ अनेन विधिना द्यान्मासि मासि नरः ॥ वाससी वृषभं हैमं तद्वद्वां कांचने।द्रवाम् ॥७॥ संवत्सरान्ते शयनीमक्षुदण्डगुडान्वितम्॥ सोपधानकविश्रामं भाजनासनसंयुतम् ॥ ८॥ ताष्रपात्रे तिरुप्रस्थं सीवर्ण वृषमं तथा ॥ दद्याद्वेद्दिवदे सर्वे विश्वात्मा प्रीयतामिति ॥ ९ ॥ अनेन विधिना विद्वान् कुर्याद्यः ग्रुभसप्तमीय ।

पुराण.

अ०८

11 93 11

तस्य श्रीविपुला कीर्त्तिर्भवेजन्मिन जन्मिन ॥ १० ॥ अप्तरीगणगन्धवः पूर्यमिनः सुरिल्धिः॥ वसेद्रणाधिपो भूत्वा यावदाभूतसंप्रुवम् ॥ ब्रह्महत्यासहस्रस्य भूणहत्याञ्चतस्य च श्रुयान्मुहूर्त्तं पर्येत्प्रसङ्गाद्पि दीयमानम् ॥ सोऽप्यत्र सर्वाचिमुक्तदेहः इमां पठेचः धरनायकत्वम् ॥ १३ ॥ यावत्समाः सप्त नरः करोति यः सप्तमीं सप्तविधानयुक्ताम् ॥ स सप्तछोकाधिपतिः क्रमेण मुरारेः ॥ १८ ॥ झति श्रीमात्स्ये महापुराणे ग्रुभसप्तमीत्रतं नामाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ छ ॥ मनुरुवाच ॥ सङ्घादरुमुदर्त्तमुपोषणं व्रतं वा ॥ विभवोद्भवकारि भूतरुंऽस्मिन् भवभीतेरिप सूद्नं च पुंसः ॥ १ ॥ मतस्य उवाच ॥ परिपृष्टिमिदं तं विबुधानामि दुर्छभं महत्त्वात्॥तव भक्तिमतस्तथापि वक्ष्ये व्रतमिन्द्रासुरमानवेषु गुह्मस्॥२॥ पुण्यमाश्वयुजे माप्ति विशोकद्रादशीवतम् ॥ दशम्यां लघुमुग्विद्वानारभेन्नियमेन तु ॥ ३ ॥ उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा दन्तधावनपूर्वकम् ॥ एकादश्यां निराहारः समभ्यव्यं तु केशवम् ॥ श्रियं वाभ्यच्यं विधिवद्रोक्ष्यामि त्वपरेऽहानि ॥ ४ ॥ एवं नियमकृत् सुखा प्रातस्त्थाय मानवः ॥ रूनानं सर्वोषिः तु ॥ शुक्कमाल्याम्बरघरः पूजयेच्छ्रीश्रमुत्पछैः ॥ ५ ॥ विशोकाय नमः पादौ जङ्गे च जठशायिने ॥ ६ ॥ कन्दर्पाय नमो गुह्मं माधवाय नमः कटिम् ॥ दामोदरायेत्युद्रं पार्श्वे च विपुलाय वै हृद्यं मन्मथाय वै ॥ श्रीपराय विभोर्वक्षः करौ मधुजिते नमः ॥ ८॥ चिक्रणे वामबाहुं च दक्षिणं गाईने नमः ॥ वैकुण्ठाय नमः कण्ठमारुयं यज्ञमुखाय वै ॥ ९ ॥ नासामञोकानिधये वासुदेवाय चाक्षिणी ॥ रुखारं वामनायोति इरयोति पुनर्भुवौ किरीटं विश्वरूपिणे ॥ नमः सर्वात्मने तर्द्वाच्छिर इत्यभिषूजयेत् ॥ ११ ॥ एवं सम्यूच्य गोविन्दं फलमाल्यानुलेपनैः कृत्वा स्थिण्डिलं कारयेन्मुदा ॥ १२ ॥ चतुरस्रं समन्ताच रित्नमात्रमुद्कप्रुवम् ॥ शुक्षणं हृद्यं च परितो वपत्रयसमावृतम् ॥ १३ ॥ अङ्कले नोच्छिता वप्रास्तदिस्तारस्तु द्रचङ्कुछः ॥ स्थण्डिलस्योपरिष्टाञ्च भित्तिरष्टाङ्कला भवेत् ॥ १४ ॥ नदीवालुकया शूपे लक्ष्म्याः प्रतिकृति महस्य-

11 60 11

न्यसेत् ॥ स्थाण्डिले शूर्पमारोप्य लक्ष्मीमित्यर्ज्ञयेद्वेषः ॥ १५ ॥ नमो देन्यै नमः शान्त्यै नमो लक्ष्म्यै नमः श्रियै ॥ नमः पुष्टचै नमस्तुष्टचै वृष्टचै हष्टचै नमो नमः॥१६॥ विशोका दुःखनाशाय विशोका वरदाऽस्तु मे ॥ विशोका चास्तु सम्पत्त्यै विशोका सर्वसिद्धये ॥ १७ ॥ ततः शुक्काम्बरेः शूर्प वृष्टच सम्प्रजयेत्फकेः ॥ वस्त्रैनीनाविधेस्तद्वत्सुवर्णकमलेन च ॥ १८ ॥ रजनीषु च सर्वासु विवेदभीदकं बुधः ॥ ततस्तु गीतनृत्यादि कारयेत् सकलां निज्ञाम्॥१९॥यामत्रये व्यतीते तु सुभ्वाप्युत्थाय मानवः॥अभिगम्य च विप्राणां मिथुनानि तद्।र्चयेत् ॥२०॥ शक्तितस्त्रीणि चैकं वा वस्त्रमाल्यानुछेपनैः ॥ शयनस्थानि पूज्यानि नमोऽस्तु जलशायिने ॥ २१॥ ततस्तु गीतवाद्येन रात्रौ जागरणे कृते॥ प्रभाते च ततः स्नानं कृत्वा दाम्पत्यमर्भयेत् ॥२२॥ भोजनं च यथाशक्तया वित्तशाट्यविवर्जितः ॥ सुकत्वा सुत्वा पुराणानि तद्दिनं चाति वाहयेत् ॥ २३ ॥ अनेन विधिना सर्वे मासिमासि समाचरेत् ॥ त्रतान्ते शयनं द्याद्भडधेनुसमन्वितम् ॥ सोपधानकविश्रामं सास्तरावरणं ञ्चभम् ॥ २८ ॥ यथा न रुक्ष्मीदेवेश त्वां परित्यज्य गच्छति ॥ तथा सुद्धपतारोग्यमशोकश्वास्तु मे सदा ॥ २५ ॥ यथा देवेन रहिता न लक्ष्मीजीयते कचित् ॥ तथा विशोकता मेऽस्तु भक्तिरथ्या च केशवे ॥ २६ ॥ मन्त्रेणानेन श्यनं गुडधेनुसमन्वितम् ॥ अपी च रुक्ष्म्या सिह्तं दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ २७ ॥ उत्पलं करवीरं च वाणमम्लानकुङ्कमम् ॥ केतकी सिन्धुवारं च मिळका गन्धपाटका ॥ कद्म्बं कुञ्नकं जातिः शस्तान्येतानि सर्वदा ॥ २८॥ इति श्रीमात्स्ये महादुराणे विशोकद्वादशीवतं नामैकाशीतितमोऽध्यायः ॥८९॥ मनुरुवाच ॥ गुडधेनुविधानं मे समाचक्ष्व जगत्पते ॥ किंरूपं केन मन्त्रेण दातव्यं तिद्दोच्यताम् ॥ १ ॥ मतस्य उवाच ॥ ॥ तिद्दःनीं प्रवक्ष्यामि सर्वेपापविनाज्ञनम् ॥ २ ॥ कुळाजिनं चतुर्हस्तं प्रागयं विन्यसेद्धवि ॥ गोमये नानुछिप्तायां दुर्भानास्तीय्यं सर्वतः ॥३॥ उच्चेणकाजिनं तद्भदृत्सं च परिकलपयेत् ॥ श्राङ्ममुखीं कलपयेद्रेनुमुद्दपादां सवत्सकाम ॥ भारचतुष्टयम् ॥ वत्सं भारेण कुर्वीत द्वाभ्यां वै मध्यमा स्मृता ॥ ५ ॥ अर्द्धभारेण वत्सः स्यात्किनिष्टा अभिभारकेण तु ॥ चतुर्थांशेन वत्सः स्याद्वहवित्तानुसारतः ॥ ६ ॥ धेनुवत्सौ घृतास्यौ च सितसूक्ष्माम्बरावृतौ ॥ शुक्तिकर्णाविश्चपादौ शुचि 🞉

पुराण.

अ०८२

11 10 万

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and e Gangotri मुक्ताफलेक्षणो ॥ ७ ॥ सितसूत्रशिरालो तो सितकम्बलकम्बलो ॥ ताम्रगण्डकपृष्ठो तो सितचामररोमको ॥ ८ ॥ विद्वमभूयुगोपेतो न्वनीत स्तनावुभौ ॥ श्रीमपुच्छौ कांस्पदोहाविन्द्रनीलकतारकौ ॥ ९ ॥ सुवर्णशृङ्गाभरणौ राजतैः खुरसंयुतौ ॥ नानाफलसमायुक्ती त्राणगन्यकर ण्डको ॥ इत्येवं रचियत्वा तो धूपदीपैरथार्चयेत् ॥ १० ॥ या छश्मीः सर्वपूतानां या च देवेष्ववस्थिता ॥ घेतुरूपेण सा देवी प्रयच्छतु ॥ ११ ॥ देहस्था यः च रुद्राणी शङ्करस्य सदा प्रिया ॥ धेतुरूपेण सा देशी मम पापं व्यशेहतु ॥ १२ ॥ विव्योभेक्षांति या छक्ष्मीः ह्याहा या च विभावतोः ॥ चन्द्राकंश्रकशिक्यो घंतुरूपाऽस्तु सा श्रिये ॥१३॥ चतुर्म्भुवस्य या उक्ष्मीर्या उक्ष्मीर्धनद्रस्य च छोकपाञानां सा घेतुर्वरदाऽस्तु मे॥ १४॥स्वधा या पितृमुख्यानां स्वाहा यज्ञभुज। च या ॥ सर्वपापहरा घेतुस्तस्माच्छानित प्रयच्छ मे ॥ १५॥ एत्रमामन्त्रय तां धेतुं ब्राह्मणाय निवेद्येत् ॥ विधानमेतद्धेनूनां सर्वासामभिपक्वते ॥ ३६॥ यास्ताः पापविनाशिन्यः पठ्यन्ते दुश धेनवः ॥ तास । स्वरूपं वक्ष्यामि नामानि च नराधिप॥ १७॥ प्रथमा गुडधेनुः स्याङ्गतधेनुस्तथापरा॥ तिल्धेनुस्तृतीया तु चतुर्थी जलसंज्ञिता॥ १८॥ क्षीरधे नुश्च निरुपाता मधुपेनुस्तथापरा॥सप्तमी शर्कराघेनुद्धिचेनुस्तथाष्ट्मी ॥ स्मधेनुश्च नन्मी दशमी स्पात्स्वह्वपतः ॥ १९ ॥ कुम्भाः स्युद्रव वेनूनामितरासां तु राश्यः ॥ सुन्रेषेचुमप्यत्र केचिदिच्छन्ति मानवाः ॥२० ॥ नवनीतेन रत्नैश्च तथान्ये तु मह्षयः ॥ एनदेव विधानं स्यात्त एदोपस्कराः स्मृताः ॥ २१ ॥ मन्त्रावाहनसंयुक्ताः सदा पर्वणि पर्वणि ॥ यथाश्रद्धं प्रदातन्या युक्तिमुक्तिफलप्रदाः ॥ २२ ॥ गुडधेनुप्रसङ्गेन सर्वास्तावन्मयोदिताः ॥ अशेषज्ञफळदाः सर्वाः पापहराः शुभाः ॥ २३ ॥ व्रतानामुत्तमं यस्मादिशोकदादशिवतम् ॥ तदक्कत्वेन चैवात्र गुडधनुः प्रशस्यते ॥ २४ ॥ अयने विषुवे पुण्ये व्यतीपातेऽथवा पुनः ॥ गुडधेन्याऱ्यो देयास्तूपरागादिपर्वसु ॥२५ ॥ विशोकद्वादशी चैषा पुण्या पापहरा शुभा ॥ यामुषोष्य नरो याति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ २६ ॥ इइ छोके च सौभाग्यमायुरारोग्यमेव च ॥ वैष्णवं पुरमाप्नोति मरणे च स्मरन्हरिम् ॥ २७ ॥ नवार्बुद्सहस्राणि दश चाष्टी च धम्मिवित् ॥ न शोकदुःखदौर्गत्यं तस्य सञ्जायते नृप नारी वा कुरुते या तु निशोकद्वादशीवतम् ॥ नृत्यगीतपरा नित्यं सापि तत्फलावाष्ट्रयात् ॥ २९ ॥ तस्माद्ये हरेनित्यमनन्तं गीतवादनम् ॥

116911

कर्त्तव्यं भूतिकामेन भक्तया तु परया नृष ॥ ३°० ॥ इति पठाति य इत्थं यः शृणोतिह सम्यङ् मधुमुरनरकारेरर्चनं यश्च पर्वत् ॥ मितिमिषि च जनानां यो ददातीन्द्रठोके वसति स विबुधोधैः पूज्यते कल्पमेक्षम् ॥ ३० ॥ द्वृति श्रीमात्स्ये महापुराणे विशोकद्वादशिवतं नाम द्वाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ छ ॥ नारद उवाच ॥ भगवञ्छोतिमच्छामि दानमाहात्म्यमुक्तमम् ॥ यद्शयं परे छोके देविषगणपूजितम् ॥ १ ॥ उमापतिरुवाच ॥ मेरोः प्रदानं वक्ष्यामि द्श्या मुनिपुङ्गव ॥ यत्प्रदानान्नरो छोकानाप्नोति सुर पुजितान् ॥ २ ॥ पुराणेषु च वेदेषु यज्ञेष्वायतनेषु च ॥ न तत्फलमधातषु कृतोष्विह् यद्श्रुते ॥ ३ ॥ तस्माद्रिधानं वक्ष्यामि पर्वतानामनु क्रमात् ॥ प्रथमो धान्यशैलः स्याद्वितीयो लगणाचलः ॥ ४ ॥ गुडाचलस्तृतीयस्तु चतुर्थो हेमपर्वतः ॥ पञ्चमस्तिलशैलः स्तात् षष्ठः कार्पासपर्वतः ॥ ५ ॥ सप्तमो घृतशैलश्च रत्नशैलस्तथाएमः ॥ राजतो नवमस्तद्वद्शमः शर्कराचलः ॥ ६ ॥ वक्ष्ये विधानमेतेषां यथावद्व पूर्वज्ञाः ॥ अयने विषुवे पुण्ये व्यतीपाते दिनक्षये ॥७॥ ह्युक्कपक्षे तृतीयायामुपरागे ज्ञाज्ञिक्षये ॥ विवाहोत्सवयज्ञेषु द्वादङ्यामथवा पुनः ॥८॥ विधानतः ॥ धान्यशैळाद्यी देया यथाशास्त्रं विधानतः ॥ ९ ॥ तीर्थेष्वायतने वापि गोष्टे वा गुक्रायां पञ्चद्रयां वा पुण्यक्षे वा भवनाङ्गणे ॥ मण्डपं कारयेद्रक्तया चतुरस्रमुद्ङ्मुखम् ॥ प्राग्रद्वप्रवणं तद्धत्पाङ्मुखं च विधानतः॥ १० ॥ गोमयेनानुछिप्तायां भूमावास्तीर्य हैं वि कुशान् ॥ तन्मध्ये पर्वतं कुर्याद्विष्कम्भपर्वतान्वितय ॥ ११ ॥ धान्यद्रोणसङ्ग्रेण भवेद्विरिरिहोत्तमः ॥ मध्यमः पञ्चश्विकः किनष्टः स्यात् त्रिभिः शतैः॥ १२॥मेर्फ्महाबीहिमयस्तु मध्ये सुवर्णवृक्षत्रयसंयुतः स्यात्॥ पूर्वेण सुकाफलवज्रयुको याम्येन गोमद्कपुष्परागैः॥ १३॥ पश्चाच गार्त्तमतनीलरतनेः सोम्पेन वेदूर्यसरोजरागैः ॥ श्रीखण्डखण्डैराभितः प्रवालैर्छतान्वितः ज्ञाक्तिशिलातलः स्पात् ॥ १४ ॥ असाथ विष्णुर्भगवान्पुरारिर्दिवाकरोऽप्यत्र हिरण्मयः स्यात् ॥ मूर्द्धन्यवस्थानममत्तरेण कार्यन्त्यनेकैश्च पुनर्द्धिनोचैः ॥१५॥ चत्वारि शृङ्गाणि च राजतानि नितम्बभागेष्विप राजतः स्यात् ॥ तथेक्षुवंशावृतकन्द्रस्तु धृतोद्कप्रस्विणैश्च दिक्षु ॥ १६ ॥ ग्रुङ्काम्बराण्यम्बु यरावली स्यात्पूर्वेण पीतानि च दक्षिणेन ॥ वासांसि पश्चाद्थ कर्बुराणि रक्तानि चैवोत्तरतो घनाली ॥ १७ ॥ रौप्यान्महेन्द्रप्रमुखांस्तथाष्टी संस्थाप्य

पुराण-

अ० ८

11 69 1

होकाधिपतीन्क्रमेण ॥ नानाफहारही च समन्ततः स्थान्मनोरमं माल्यविहेपनं च॥ १८॥ वितानकं चोपरि पञ्चवर्णमम्हानपुष्पाभरणं सितं च॥ इत्थं निवेश्यामरशैलमञ्यं मेरोस्तु विष्कम्भगिरीच् क्रमेण ॥ १९ ॥ तुरीयभागेन चतुर्दिशं च संस्थापेयतपुष्पविलेपनाढ्याच् ॥ पूर्वेण मन्द्र मनेकफलावलीभियुक्तं यवैः कनकभद्रकद्म्बचिह्नैः ॥२०॥कामेन काञ्चनमयेन विराजमानमाकारयेत्कुसुमवस्त्रविलेपनाढचम् ॥क्षीरारुणोदसर साऽथ वनेन चैवं रोप्येण शक्तिंघटितेन विराजमानम् ॥२१॥याम्येन गन्धमद्नश्च निवेशनीयो गोधूमसञ्चयमयः कलधौतयुक्तः ॥ हैमेन यज्ञ पतिना घृतमानसेन वह्मेश्व राजतवनेन च संयुतः स्यात् ॥२२ ॥ पश्चात्तिलाचलमनेकसुगन्धिपुष्पसीवर्णपिष्पलहिरण्मयहंसयुक्तम् ॥ आकारये द्रजतपुष्पवनेन तद्रद्धान्वितं द्धिसितोद्सरस्तथाये॥२३॥संस्थाप्य तं विषुळ्शैळमथोत्तरेण शैळं सुपार्थमपि माषमयं सुवस्नम्॥पुष्पेश्र हेमवट पारपरोखरं तमाकारयेत्कनकधेनुविराजमानम्॥२४॥माक्षीकभद्रसरसाऽथ वनेन तद्रद्रौष्येण भारवरवता च युतं निधाय॥होमश्रतुर्भिरथ वेदपुरा णविद्रिद्निन्तरिनन्यचरिताकृतिभिद्धिनेन्द्रैः॥२५॥पूर्वेण हस्तीमतमत्र विधाय कुण्डं कार्यस्तिलेयवच्तेन समित्कुरीश्च ॥ रात्री च नागरमनुद्रत गीतत्रेथराबाह्नं च कथयामि शिलोचयानाम्॥२६॥त्वं सर्वदेवगणधामिनेधे विरुद्धमस्मद्भहेष्वमरपर्वत नाश्याशु ॥ क्षेमं विधतस्य कुरु शान्ति मनुत्तमां नः सम्पूजितः परमभिक्तमता मया हि॥२७॥त्वमेव भगवानीक्षो त्रह्मा विष्णुदिवाकरः॥मूर्तामुर्तात्परं बीजमतः पाहि सनातन॥२८॥ यस्मात्त्वं छोकपाछानां विश्वमूर्तेश्च मन्दिरम् ॥ रुद्रादित्यवसूनां च तस्माच्छांतिं प्रयच्छ मे ॥ २९॥ यस्माद्शून्यममरैर्नारीभिश्च शिवेन च ॥ तस्मान्माञ्जदराहोषदुः खसंसारसागरात् ॥ ३०॥ एवमभ्यचर्य तं मेहं मंद्रं चाभिषूजयेत्॥यस्माचैत्रस्थेन त्वं भद्राश्वेन च वर्षतः ॥ ३०॥ शोभसे मंदर क्षिप्रमतस्तुष्टिकरो भव॥यस्मा इडामणिर्जम्बुद्धीपे त्वं गंधमाद्व॥३२॥गंधर्ववनशोभावानतः कीर्तिर्हेढाऽस्तु मे ॥ यस्मात्त्वं केतु माळेन वैत्राजेन वनेन च॥३३॥हिरण्मयाश्वत्थाभिरास्तस्मात्पुष्टिर्धुवाऽस्तु मे॥उत्तरेः कुरुभिर्यस्मात्सावित्रेण वनेन च॥३४॥सुपार्श्व राजसे नित्य मतः श्रीरक्षयाऽस्तु मे॥ एवमामन्त्रय तान् सर्वान् प्रभाते विमले पुनः॥ ३५॥ ह्यात्वाथ ग्रुरवे द्यान्मध्यमं पर्वतोत्तमम्॥ विष्कम्भपर्वतान् द्याद्यात्व भतः आरत्याञ्च माष्यमानन्त्र्य ताच् तयाच्याचाराज्य ।। नव सप्त तथाको वा पञ्च द्वाद्श्विमान्॥३७॥ एकापि ग्रुखं देया किपिटा अ

च पयस्थिनी॥पर्वतानामशेषाणामेष एव विधिः स्मृतः॥३८॥त एव पूजेन मंत्रास्त एवोपस्करा मताः ॥ यहाणां छोकपाछानां ब्रह्मादीनां च सर्वदा॥३९॥स्वमंत्रेणेव सर्वेषु होमः शेंछेषु पठ्यते॥उपवासी भवेन्नित्यमशक्ते नक्तमिष्यते॥ ४० ॥विधानं सर्वशैछानां क्रमशः शृणु नारद् ॥ दानकाछे च ये मंत्राः पर्वतेषु च यत्फछम्॥४१॥अत्रं ब्रह्म यतः श्रोक्तमन्ने प्राणाः प्रतिष्ठिताः॥अन्नाद्वःति भूतानि जगदन्नेन वर्त्तते॥४२॥अन्न मेव ततो छक्ष्मीरत्रमेव जनाईनः॥धान्यपर्वतक्ष्येण पाहि तस्मान्नगोत्तम॥४३॥अनेन विधिना यस्तु द्याद्धान्यमयं गिरिम्॥ मन्वतर्शतं साम्रं देवछोके महीयते॥ ४४॥ अप्तरोगणगंघवेँराकीणेंन विराजता॥विमानेन दिवः पृष्ठमायाति रूम निषेतिः ॥ धर्मक्षये राजराज्यमाप्रोतीहि न संश्वः ॥ ४५ ॥ इस्ति श्रीमात्स्ये महापुराणे दानमाहात्म्यं नाम ज्यशातितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ छ ॥ ईश्वर उवाज ॥ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि छवणाचलमुत्तमम्॥यत्प्रदानात्ररो लोकानाप्रोति ।श्वियसंयुतान् ॥ १ ॥ उत्तमः षोडशद्रोणेः कर्तव्यो ठवणाचलः ॥ मध्यमः स्यातदृर्द्धेन चतु भिरधमः स्मृतः ॥ २ ॥ वित्तद्दीनो यथाशत्त्रया द्रोणादूर्ध्वं तु कारयेत् ॥ चतुर्थोशेन विष्कम्भपर्वतान्कारयेत्पृथक् ॥३॥ विधानं पूर्ववत्कुर्या द्वसादीनां च सर्वदा ॥ तद्वद्वेममयाच् सर्वाङ्कोकपाञानिवेशयेत् ॥ ४ ॥ सरांसि कामदेवादींस्तद्वद्वापि कारयेत् ॥ कुर्वाचागरणं चापि दान मन्त्रात्रि बोधत् ॥६॥ सौभाग्यसरसम्भूतो यतोऽयं छवणो रसः ॥ तदानकर्त्तृकत्वेन त्वं मां पाहि नगोत्तम ॥६॥ यहनाद्रत्ररसाः सर्वे नोत्कटा छवणं विना ॥ प्रियं च शिवयोनित्यं तस्माच्छान्ति प्रयच्छ मे ॥ ७ ॥ विष्णुदेहसयुद्धतं यस्मादारोग्यवर्द्धनम् ॥ तस्मात्पर्वतरूपेण पाहि संसारसागरात् ॥ ८ ॥ अनेन विधिना यस्तु द्याङ्गणपर्वतम् ॥ उमाङोके वसेत्करुपं ततो याति यसं गतिम्॥ ९॥ इस्ति श्रीमात्स्ये महापुराणे रुगणाचरुकितनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः॥ ८४॥ छ ॥ ईःधर उद्याच ॥ अतः परं वक्ष्यामि गुडपर्वतमुत्तमम् ॥ यत्प्रदानान्नरः स्वर्ग माप्नोति सुरप्रजितम् ॥ १॥ उत्तमो दशभिर्भारमैन्यमः पंचभिर्मतः ॥ त्रिभिर्भारेः किनष्टः स्वात्तदृद्धैनारुपवित्तवात् ॥ २॥ तद्धदामन्त्रणं पूजां हेमवृक्षमुरार्चनम् ॥ विष्कम्भपर्वतांस्तद्वत्सरांप्ति वनदेवताः ॥ ३॥ होमजागरणं तद्वछोक्तपाठाधिवासनम् ॥ घान्यपर्वतवत्कुर्यादिमं भन्त्र हिष्कु मुद्दीरयेत् ॥ ४ ॥ यथा देवेषु विश्वातमा प्रवरोऽयं जनाईनः ॥ सामवेदस्तु वेदानां महादेवस्तु योगिनाम् ॥ ५ ॥ प्रवणः सर्वमन्त्रणां नारीणां कि

पर्वती यथा ॥ तथा रसानां प्रवरः सदैवेक्षुरसो मतः॥६॥ मम तस्मात्परां छक्ष्मीं गुडपर्वत देहि वै ॥ यस्मात्सौभाग्यदायिन्या आता त्वं गुड पर्वत ॥ निवासश्चापि पार्वत्यास्तस्माच्छान्ति प्रयच्छ मे ॥ ७ ॥ अनेन विधिना यस्तु द्द्याद्वुडमयं गिरिम् ॥ पूज्यमानः स गन्धेनैगैरिछोके महीयते ॥ ८ ॥ ततः कल्पशतान्ते तु सप्तद्वीपाधिपो अवेत् ॥ आयुरारोग्यसम्पन्नः शत्रुभिश्वापराजितः ॥ ९ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे गुडप्वतकितं नाम पंचाशीतित मेऽ व्यायः ॥ ८५ ॥ ईश्वर खवाच ॥ अथ पापहरं वक्षे सुवर्णाचळसुत्तमम् याति मानवः ॥ १ ॥ उत्तमः पलसाहस्रो मध्यमः पंचभिः श्रौतः ॥ तर्द्धेनायमस्तद्भद्रल्पवित्तोऽपि शक्तिताः॥ द्यादेकपलादुर्धं यथाशत्त्या ॥ धान्यपर्वतवरसर्वे विद्ध्यान्मुनिपुङ्गव ॥ विष्कमभशैलास्तद्वच ऋत्विगभयः प्रतिपाद्येत गर्भाय ते नमः ॥ यस्माद्नन्तफलद्स्तस्मात्पाहि शिलोचय ॥४॥ यस्माद्मेरपत्यं त्वं यस्मात्युण्यं जगत्पते ॥ हेमप्रति ह्रपेण तस्मात्याहि नगोत्तम ॥ ५ ॥ अनेन विधिना यस्तु द्यात्कनकपर्वतम् ॥ स याति परमं ब्रह्मलोकमानन्दकारकम् ॥ तत्र कलप्शतं तिष्ठेततो याति परां गतिम् ॥ ६ ॥ इसि श्रीमात्स्ये महापुराणे सुवर्णाचलकत्तिनं नाम चडर्शातितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ ईश्वर उवाच ॥ हों हें वियानतः ॥ यत्प्रदानात्ररो याति विष्णुलोकं सनातनम् ॥ १ ॥ उत्तमो दृश्मिद्रीणैर्मध्यमः पश्चीभः स्मृतः तिलक्षीलः प्रकार्तितः ॥ २॥ पूर्ववचापरान् सर्वान् विष्क्षम्भानाभितो गिरीन् ॥ दानमन्त्रान् प्रवक्ष्यामि यथावन्मुनिपुङ्गव ॥ ३ ॥ यस्मान्मधु वधे विष्णोर्देहरूवेदसमुद्भवाः ॥ तिलाः कुशाश्च माषाश्च तरमाच्छान्त्यै भवान्तिकः ॥ ४॥ हव्ये कव्ये च यरमाच तिला एवाभिरक्षणम् ॥ भवा दुद्धर शेलेन्द्र तिलाचल नमोऽस्तु ते ॥ ५॥ इत्यामन्त्रय च यो द्यात् तिलाचलमजुत्तमम् ॥ स वैष्णवं पदं याति पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥ ६ दीर्घायुष्यं समाप्रोति पुत्रपौत्रैश्च मोदते ॥ पितृभिदैवगन्धेवैः पूज्यमानो दिवं वजेत् ॥ ७ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे तिलाचलकीर्तनं नाम ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि कार्पासाचलसुत्तमम् ॥ यत्प्रदानान्नरो नित्यमाप्नोति परमं सप्ताशीतित्मोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ छ ॥ ईश्वर उवाच ॥ कार्पासपर्वतस्तद्रद्विश्रद्रोशिरहोत्तमः ॥दश्मिस्त्रधमः श्रोकः पञ्चभिस्त्वधमः स्मृतः ॥ भारेणालपधनो द्वादितशाउचिव

१। ८३॥

र्जितः ॥ २ ॥ धान्यपर्वतवत् सर्वमासाय मुनिपुंगव ॥ प्रभातायां तु शर्वयी द्यादिदमुद्रियेत् ॥ ३ ॥ त्वमेवावरणं यस्माङ्कोकानामिह सर्वदा ॥ कार्पासादे नमस्तुभ्यमवीघवंतिनो भव ॥ ४ ॥ इति कार्पासशैक्षेत्रद्वं यो द्याच्छर्वसन्नियौ ॥ रुद्रक्षोक वसेत् करुपं ततो राजा भवेदिह् ॥ ५ ॥ इति श्रीमात्ह्ये महापुराणे कार्पासरौं छ कीर्त्तनं नामाष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ छ ॥ ईश्वर उवाच ॥ अतः परं प्रवस्थामि घृताच छ मनु त्तमम् ॥ तेजोऽमृतमयं दिव्यं महापातकः नाज्ञनम् ॥३ ॥ विंज्ञत्या घृतकुम्भानामुत्तमः स्याद्घृताचछः ॥ दश्भिर्मध्यमः प्रोक्तः पंचभिस्त्व यमः रुवतः ॥ २॥ अल्पवित्तोऽपि यः कुर्योद्दाभ्यापिइ विधानतः ॥ विष्कम्भपर्वतांस्तद्रचतुर्भागेन कल्पयेत् ॥ ३ ॥ ज्ञालितण्डुलपात्राणि ॥ कारयेत् संहतानुज्ञान्यथाशोभं विधानतः ॥ ४ ॥ वेष्टयेन्छुक्कग्रसोभिरिक्षुद्ण्डफलादिकैः च तद्रद्रोमसुरार्चनम् ॥ प्रभातायां तु शर्वयी गुर्वे तन्निवेदयेत ॥ अधिवासनपूर्व ॥ संयोगाङ्कतमुत्पत्रं यस्माद्मृतते नसीः ॥ तस्माङ तार्चिविश्वात्मा प्रीयतामत्र यस्मात्तेजोमयं त्रम्न घृते ताद्विद्वचवस्थितम् ॥ घृतपर्वतद्वपेण तस्मात्त्वं पगहि नोऽनिराम् ॥ महापातकयुक्तोऽपि छोकमाप्रोति शाङ्करम् ॥ ९ ॥ इंससारसयुक्तेन किङ्किणीजाछमाछिना ॥ विहरेत्पितृभिः सार्द्धं यावदाभूतसंप्रवस् ॥ १० ॥ इति श्रीमत्स्ये महापुराणे घृताचळकीर्त्तनं नामैकोननवतित मोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ ईश्वर उवाच ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि रत्नाचलमनुत्तमम् ॥ मुकाफ उत्तह स्रेण पर्वतः स्यादनुत्तमः ॥ पंच शतकाम्निशतेनाथमः रुपृतः ॥ चतुर्थोशेन विष्कम्भपर्वताः रुयुः समन्ततः ॥ २ ॥ पूर्वेण वत्रगोमेदैर्द्धिणेनेन्द्नछिकैः ॥ कार्यो विद्वद्भिर्गन्थमाद्नः ॥ ३ ॥ वैदूर्यविद्वमैः पश्चात्संमिश्रो विमलाचलः ॥ पद्मरागैः ससीवर्णेकत्तरेण च विन्यसेत् ॥ सर्वमत्रापि परिकल्पयेत् ॥ तद्वदावाहनं कुर्याद्घक्षान्देवांश्च कांचनाच् ॥ ५ ॥ पूजयेत्पुष्पगन्धाद्येः प्रभाते च ऋत्विम्भ्य इमान्मन्त्रानुदीरयेत् ॥ ६ ॥ यदा देवगणाः सर्वे सर्वरत्नेष्ववस्थिताः ॥ त्वं च रत्नमयो नित्यं नमस्तेऽस्तु सदाऽचळ ॥ ७

षुराण.

370 g

11 53 11

यस्माद्रत्नप्रदानेन तुष्टिं प्रकुरुते इरिः ॥ सदा रत्नप्रदानेन तस्मात्रः पाहि पर्वत ॥ ८ ॥ अनेन विधिना यस्तु द्याद्रतमयं गिरिम् ॥ स याति विष्णुसालोक्यममरेश्वरपूजितः ॥ ९ ॥ यावत्कल्पशतं साम्रं वसेचे इ नराचिप ॥ रूपारोग्यगुणोपेतः सप्तद्रीपाधियो भवेत् ॥ ब्रह्महत्यादिकं किचियद्त्रासुत्र वा कृतम् ॥ तत्सर्वे नाश्मायाति गिरिवेब्रह्तो यथा ॥ ११ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे रताचळकीर्त्तनं नाम नवतितमोऽध्यायः॥९०॥ ईइवर उवाच ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि रोप्याच उपनुत्तमम् ॥ यत्पदानात्ररो याति सोमलोकपनुत्तमम् ॥१॥॥ द्शभिः पछसाइस्रेक्तमो रजताचछः 🖫। पंच भिर्मध्यमः प्रोक्तस्तद्धैनाधमः स्मृतः ॥ २ ॥ अशको विश्तेक् ई कारयेच्छिक्तितस्तद्। ॥ विष्कम्भपर्वतांस्तद्रत तुरीयांशेन कल्पयेत् ॥ ३ ॥ पूर्ववद्राजतान्कुवन्मन्द्रादीन्विधानतः ॥ कञ्जीतमयांस्तद्रछोकेशानर्वयेद्वधः ब्रह्मविष्ण्वकेवान्काण्यों नितम्बोऽत्र हिरण्मयः ॥ राजतं स्याद्यद्रन्येषां सर्वे तादिह काञ्चनम् ॥ ५ ॥ शेषं तु पूर्ववत् कुर्याद्धोमजागरणादि कम् ॥ द्यात्ततः प्रभाते तु गुरवे राष्यपर्वतम् ॥ ६ ॥ विष्कम्भशै अवृत्विम्यः पूज्य वस्त्रविधूवणैः ॥ विमत्सरः ॥ ७ ॥ पितृणां वळ्यो यस्माद्धींद्राणां शिवस्य च ॥ पाहि राजत तस्मार्चिं शोकसंतारसागरात् ॥ ८ ॥ इत्थं निवेद्य यो द्या द्रजताचलमुत्तमम् ॥ गवामयुतदानस्य फडं प्राप्नोति मानवः ॥ ९ ॥ सोमडोके स गन्धर्वैः कित्रराष्त्ररसां गणैः यावदाभूतसंघुवम् ॥ १० ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे रौष्याचङकीर्त्तनं नामैकनवतितमोऽध्यायः ॥९१ ॥ छ ॥ ईइवर उवाच ॥ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि शर्कराशैलमुत्तमम् ॥ यस्य प्रदानाद्भिष्ण केषदास्तुष्यन्ति सर्वदा ॥ १ चतुर्भिर्मध्यमः प्रोक्तो भाराभ्यामधमः रुमृतः ॥ २ ॥ भारेण वार्द्धभारेण कुर्याद्यः स्वरुपवित्तवात् ॥ विष्क्रम्भपर्वतात् कुर्यात् तुरीयांशेन मानवः ॥ ३ ॥ धान्यपर्वतवत् सर्वमासाद्यामरसंयुतम् ॥ मेरोह्नपरि तद्रच स्थाप्य हेमतहत्रयम् ॥ ४ ॥ मन्द्रारः पारिजातश्च तृतीयः पाद्पः ॥ एतदृश्चयं मूर्भि सर्वेष्वपि नियोजयेत् ॥ ५ ॥ हरिचन्दनसन्तानौ पूर्वपश्चिमभागयोः ॥ निवेर्यौ सर्वशैलेषु चछे ॥ ६ ॥ मन्द्रे कामदेवस्तु प्रत्यवक्तः सदा भवेत् ॥ गन्धमाद्नशृङ्गे तु धनदः स्यादुद्ङ्मुलः ॥ ७

11 83 11

हंसः स्याद्विष्ठाचले ॥ हेमी सुपार्श्व सुरिभदेक्षिणिभिमुली भवेत् ॥ ८ :॥ धान्यपर्वतवत्सर्वमावाहनाविधानकम् ॥ कृत्वा तु गुरवे द्द्या क्रिक्त पर्वतात्तमम् ॥ ऋत्विग्भ्यश्चतुरः शेलानिमान्मन्त्रानुदीरयन् ॥ ९ ॥ सौभाग्या मृतसारोऽयं पर्वतः शर्करायुतः ॥ तस्मादानन्दकारी क्रिक्त भव शेलेन्द्र सर्वदा ॥ १० ॥ अमृतं पिबतां ये तु निपेतुर्भुवि शिकराः ॥ देवानां तत्समुत्थस्त्वं पाहि नः शर्कराचल ॥ १९ ॥ मनो अभिम्यादुद्धता शर्करा यतः ॥ तन्मयोऽसि महाशेल पाहि संसारसागरात् ॥ १२ ॥ यो द्याच्छर्कराशेलमनेन विधिना नरः ॥ सर्वे पार्पेविनिर्म्युक्तः स याति परमं पद्म् ॥ १३ ॥ चन्द्रतारार्कसङ्काश्यमधिरुद्यानुजीविभिः ॥ सहैव यानमातिष्ठेत् तत्र विष्णुप्रचोदितः ॥ १४ ॥ ततः कल्पशतान्ते तु सप्तद्रीपाधिपो भवेत् ॥ आयुरारे।ग्यसम्पन्नो यावज्ञन्माञ्जुद्तत्रयम् ॥१५॥ भोजनं शक्तितः कुर्यात्सर्वशैळेष्यमत्सरः ॥ सर्वत्राक्षारलवणमश्रीयात्तर्वज्ञया ॥ पर्वतोपस्करान्सर्वान्यापयेद्वास्रणालयम् ॥ १६ ॥ ईश्वर ववाच ॥ आसीत्पुरा वृहत्कले धर्ममूर्तिजेना धिपः ॥ सुहच्छकस्य निहता येन दैत्याः सहस्रशः ॥ १७ ॥ सोमसूर्यादयो यस्य तेजसा विगतत्रभाः ॥ भवन्ति इतिशो पराजिताः ॥ यथेच्छाह्नपधारी च मनुष्योऽप्यपराजितः ॥ १८ ॥ तस्य भानुमती नाम भार्या त्रैळोक्यसुन्द्री ॥ १९ ॥ राज्ञस्तस्यायस् महिषी प्राणेभ्योपि गरीयसी ॥ दशनारीसहस्राणां मध्ये अधिव राजते ॥ २० ॥ नृपकोटिसहस्रेण न कदाचित्समुच्यते गतः पप्रच्छ स पुरोधसम् ॥ विरमयेनावृतो राजा विश्वष्टिषिसत्तमम् ॥ २१ ॥ राजोवाच ॥ भगवन्केन धर्मेण सम लक्ष्मीरनुत्तमा ॥ कस्माच विषुठं तेजो मच्छरीरे सदोत्तमम् ॥ २२ ॥ विसष्ट उवाच ॥ पुरा छीछावती नाम वेर्या शिवपरायणा ॥ तया दत्तश्चतुर्देश्यां 🚜 छवणाचलः ॥ हेमवृक्षादिभिः सार्द्धे यथावदिधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥ ज्ञूदः सुवर्णकारश्च नाम्ना ज्ञौण्डोऽभवत्तद्। ॥ भृत्यो छीलावतीगेहे तेन हेम्रा विनिर्मिताः ॥२४॥ तरवः सुरमुख्याश्च श्रद्धायुक्तेन् पार्थिव ॥ अतिरूपेण सम्पन्ना घटयित्वा विनाभृतिम् ॥ धर्मकार्यमिति ज्ञात्वा न गृह्णाति कथंचन ॥ २५ ॥ उज्ज्यालिताश्च तत्पत्न्या सौवर्णामरपाद्पाः ॥ छीछावती गिरेः पार्श्वे परिचर्या च पार्थिव ताभ्यामशाठचेन गुरुशुश्रूषणादिकम् ॥ सा च छीछावती वेश्या काछेन महतापि च ॥ २७ ॥ काल्धमंमनुप्राप्ता

पुराण-

अ० ९२

11 58 11

२८ Pigitized by यो दिसी Four सुविण सार् स्तुभां and द्रिक्षि पातिसत्त्ववान् ॥ सूर्यायुतसमप्रभः ॥ यया सप्तद्वीपपतिर्जातः सुवणकारस्य सम्यगुज्ज्वालिताः पत्न्या सेयं भानुमती तव ॥३०॥ उज्ज्वालनादुज्ज्वलक्ष्यपमस्याः सञ्जातमस्मिन् भुवनाधिपत्यम् ॥ यस्मात्ऋतं तत्परिकम्मे रात्रावनुद्धताभ्यां छवणाच छस्य ।। ३१ ॥ तस्माच छोकेष्वपराजितत्वमारोग्यसौभाग्ययुता च लक्ष्माः धान्याचलादीन्द्राधा कुरूष्व ॥ ३२ ॥ तथिति सत्कृत्य स धर्ममूर्तिर्वचो विषष्टस्य द्दे। च सर्वाच् ॥ धान्याचलादिञ्छत्राो सुरारेलींकं जगामामरपूज्यमानः ॥ ३३ ॥ पर्यद्पामानधनोऽतिभक्तया रुपृश्नेमनुष्यरिष दीयमानान् ॥ शृणोति भक्तयाथ मति ददाति विकल्मषः सोऽपि दिवं प्रयाति ॥ ३४ ॥ दुःस्वप्रं प्रशमसुपैति पठचमानैः शैलेन्द्रैर्भवभयभेदनैर्भजुष्यैः ॥ यः कुर्यातिकसु सुनिपुङ्गवेह सम्यक् शान्तात्मा सक्छगिरीन्द्रसम्प्रदानम् ॥ ३५ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे पर्वतप्रदानमाहात्म्यं नाम द्विनवातितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ छ ॥ सूत उवाच ॥ वैशम्पायनमासीनमपुच्छच्छीनकः पुरा ॥ सर्वकामात्रये नित्यं कथं शान्तिकपौष्टिकम् ॥ १॥ वैशम्पायन उवाच ॥ श्रीकामः शान्तिकामो वा त्रहयज्ञं समारभेत् ॥ वृद्धचायुःपुष्टिकामो वा तथैवाभिचरच् पुनः ॥ येन ब्रह्मन्विधानेन तन्मे निगदतः सर्वज्ञास्त्राण्यनुक्रम्य संक्षिप्य यन्थविस्तरम् ॥ यहशान्ति प्रवक्ष्यामि पुराणश्चितचोदिताम् ॥ ३ त्राह्मणवाचनम् ॥ त्रहान्त्रहाधिदेवांश्च स्थाप्य होमं समारभेत् ॥ ४ ॥ त्रहयज्ञाञ्चिषा प्रोक्तः पुराणश्चितिकोविदैः स्याद्धश्रहोमस्ततः परम् ॥ ५ ॥ तृतीयः कोटिहोमस्तु सर्वकामफलपदः ॥ अयुतेनाहुतीनां च नवत्रहमखः स्वृतः ॥ ६ ॥ तस्य तावद्विधि वक्ष्ये पुराणश्चातिभाषितम् ॥ गर्त्तस्योत्तरपूर्वेण वितस्तिद्वयविरुतृताम् ॥ ७ ॥ वप्रद्रयावृतां वेदिं वितरुत्युच्छ्यसम्मिताम् देवानां चतुरस्रामुद्दस्युलाम् ॥ ८ ॥ अग्निप्रणयनं कृत्वा तस्यामावाह्येत्सुरान् ॥ देवतानां ततः स्थाप्या विञ्ञातिर्द्राद्दिशाधिका ॥ ९ ॥ सूर्य्यः सोमस्तथा भोमो बुधजीवितितार्कजाः ॥ राहुकेतुरिति प्रोक्तः ग्रहा छोकिहितावहाः ॥ १०॥ मध्ये तु भास्करं विद्याङोहितं दक्षिणेन तु ॥

C3 H

उत्तरेण गुरुं विद्याद्बुधं पूर्वोत्तरेण तु ॥ १ १ ॥ पूर्वेण भागवं विद्यात्सोमं दक्षिणपूर्वके॥पश्चिमेन ज्ञानं विद्यादाहुं पश्चिमदक्षिणे ॥ केतुं स्थापयेच्छुक्कतण्डुकैः ॥ १२ ॥ भास्करस्येश्वरं विद्यादुमां च शशिनस्तथा ॥ स्कन्दमङ्गारकस्यापि बुधस्य च तथा हरिम् ॥ १३ ॥ ब्रह्माणं च गुरोविद्याच्छकस्यापि शचीपतिम् ॥ शनैश्वरस्य तु यमं राहोः काछं तथैव च ॥ १४ ॥ केतोवे चित्रगुतं च सर्वेषामधिदेवताः ॥ अभिरापः क्षितिर्विष्णुरिन्द्र ऐन्द्री च देवताः ॥ १५ ॥ प्रजापतिश्च सर्पाश्च ब्रह्मा प्रत्याधिदेवताः ॥ विनायकं तथा दुर्गी वायुराकाशमेव च ॥ आवाह्येद्याहतिभिस्तैथवाश्विकुमारकौ ॥ १६ ॥ संस्मरेद्रक्तमादित्यमङ्गारकसमन्वितम् ॥ सोमशुकौ तथा श्वेतौ वुधनीवौ च पिङ्गछै।॥ मन्दराह तथा कृष्णी धूम्रं केतुगणं विदुः ॥ १७ ॥ महवर्णानि देयानि वासांसि कुसुमानि च ॥ धूपामोदोऽत्र सुरभिरूपरिष्टादितानिकम् शोभनं स्थापयेत्राज्ञः फलपुष्पसमान्वितम् ॥ १८ ॥ गुडौदनं खर्देद्यात्सोमाय घृतपायसम् ॥ अङ्गारकाय संयावं बुघाय क्षीरपधिके॥ १९॥ द्घ्योदनं च जीवाय शुकाय च गुडौदनम्॥ शनैश्वराय कृसरामजामांसं च राइवे ॥ चित्रौदनंच केतुभ्यः सर्वैर्भक्ष्यरथार्चयत्॥२०॥प्रागुत्तरेण तस्माच दृष्यक्षतिभूषितम् ॥ चूतपछवसंछत्रं फलवस्रयुगान्वितम् ॥ २३ ॥ पंचरत्नसमायुक्तं पंचभद्गसमन्वितम् ॥ स्थापयेदवणं कुम्भं वरुणं तः विन्यसेत् ॥ २२ ॥ गङ्गाद्याः सरितः सर्वाः ससुद्रांश्च सर्गांशे च ॥ गजाश्वरथ्यावल्मीकसङ्गमाद्भदगोकुलात् मृदमानीय विप्रेन्द्र सर्वोषधिजळान्विताम् ॥ स्नानार्थं विन्यसेत्तत्र यजमानस्य धर्मवित् ॥ २४ सवै नदास्तथा॥आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारकाः॥२५॥एवमावाह्यदेतानमरान्युनिसत्तम॥होमं समारभेत् सर्पिर्यववीहितिलादिना॥२६॥ अर्कः पालाज्ञालिद्रावपामार्गोऽथ पिप्पलः॥ औदुम्बरः ज्ञामी दूर्वा कुज्ञाश्च समिधः क्रमात् ॥२७॥ एकैकस्याष्टकज्ञतमष्टाविज्ञातिमेव वा॥ होतन्यां मधुर्सापेभ्यां दुधा चैव समन्विताः ॥ २८ ॥ प्रारेशमात्रा आशिषा अशाखा अपलाशिनीः ॥ समिधः कलपयेत्प्राज्ञः सर्वकर्मसु सर्वदा ॥ २९ ॥ देवानामि सर्वेषामुपांञा परमार्थावत् ॥ रुवेन स्वेनैव मन्त्रेण होतव्याः समिधः पृथकू ॥ ३० चक्रभक्षादिकं पुनः ॥ मन्त्रेदेशाद्वर्ताद्वर्ताद्वर्ताद्वर्ता होमं ज्याह्निभिस्ततः ॥ ३१ ॥ उदङ्गुस्वाः प्राङ्गुस्वा

व्यापः

40.05

160

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri कर्तन्याश्चरवः प्रतिदेवतम् ॥ ३२ ॥ हुत्वा च तांश्चरूनसम्यक् ततो होमं समाचरेत्॥आकृष्णिति च सूर्य्याय होमः कार्यो द्विजन्मना॥३३॥ आप्यायस्वीति सोमाय मन्त्रेण जुहुयात्पुनः ॥ अग्निर्भूद्धी दिवो मन्त्र इति भौमाय कीर्त्तयत् ॥ ३४ ॥ अग्ने विवस्वदुषस इति सोमसुताय ॥ बृहस्पते परिदीया रथेनाति गुरोर्भतः ॥ ३५ ॥ शुक्रं ते अन्यादीति च शुक्रस्यापि निगद्यते ॥ शनैश्ररायोति पुनः होमयेत् ॥ ३६ ॥ कयानश्चित्र आधुव इति राहोरुदाहतः ॥ केतुं कृण्वन्नपि व्यात्केतृनामपि ज्ञान्तये ॥ ३७॥ आवो ॥ आपोहिष्ठेत्युमायास्तु स्योनोति स्वामिनस्तथा ॥ ३८॥ विष्णोरिदं विष्णुरिति तमीहोति स्वयम्भुवः देवतायोति इन्द्राय जुहुयात्ततः ॥ ३९ ॥ तथा यमस्य चायं गौरिति होमः प्रकीत्तितः ॥ कारुस्य ब्रह्मजज्ञानमिति मन्त्रः प्रज्ञास्यते ॥ ४० ॥ दूतं वृणीमह इति वह्नेखदास्तः ॥ ॥ उदुत्तमं वरुणमित्यपां विदुः ॥ अग्नि 83 प्रकीतितः ॥ भूमेः पृथिन्यन्तरिक्षामिति वेदेषु पठचते ॥४२॥ सहस्रशीर्षा पुरुष इति विष्णोरुदाहतः ॥ इन्द्रायेन्दो मरुत्वत इति शकरय शस्यते॥ १३॥ उत्तानपर्णे सुभगे इति देव्याः समाचरेत् ॥ प्रजापतेः पुनहोमः प्रजापतिरिति स्पृतः॥ ४४॥ नमोऽस्तु सर्पेभ्य इति सर्पाणां मन्त्र उच्यते ॥ एष ब्रह्मा य ऋत्विग्भ्य इति ब्रह्मण्युदाहृतः ॥४५॥ विनायकस्य चानूनमिति मन्त्रो हुपैः स्मृतः॥जातवेदसे सुनवामिति हुर्गामन्त्र उच्यते ॥ १६ ॥ आदिप्रतस्य रेतस आकाशस्य उदाहतः ॥ प्राणाशिशुम्भेहीनां च वायोर्भन्तः प्रकीतितः ॥ १७ ॥ पूर्णाहुतिस्तु मूर्द्धानं दिव इत्यभिष्यतयेत् ॥ ४८ ॥ अथाभिषेकमन्त्रेण वाद्यमङ्गङगीतकैः ॥ होमान्ते प्रागुद्द्रमुखम् ॥ ४९ ॥ अव्यङ्गावयवैत्रह्मन् हेमझग्दामभूषितैः ॥ यजमानस्य कर्त्तव्यं चतुर्भिः स्त्वामभिषिञ्चन्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ वासुदेवो जगन्नाथस्तथा संकर्षणो विसुः॥ प्रद्यमश्चानिरुद्धश्च भवन्तु विजयाय ते ॥५१॥ आखण्डलो ऽग्निभेगवान्यमो वै निर्ऋतिस्तथा ॥ वद्यणः पवनश्चैव धनाध्यक्षस्तथा शिवः ॥ ब्रह्मणा सहितः शेषो दिकपालास्त्वामवन्तु ते कीर्त्तिर्रुक्षीर्धृतिर्मेघा प्रष्टिः श्रद्धा किया मितः ॥ बुद्धिरूंजा वपुः ग्ञान्तिरत्यष्टिः कान्तिश्च मातरः ॥ एतास्त्वामभिषिचन्तु धर्मपतन्यः समा

नत्य-

1 6 11

गताः ॥ ५३ ॥ आदित्यश्रन्द्रामा भौमो बुधो जीवः सितोऽर्कजः ॥ यहारूत्वामभिषिचन्तु राहुः केतुश्च तर्पिताः ॥ ५४ ॥ देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसपत्रगाः ॥ ऋषयो मुनयो गावो देवमातर एव च ॥ ५५ ॥ देवपत्न्यो द्धमा नागा देत्याश्चाप्सरसां गणाः ॥ अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि च ॥ ५६ ॥ औषधानि च रत्नान कालस्यावयवाश्च ये ॥ सरितः सागराः शैलास्त्रीर्थानि जलहा नदाः ॥ एते त्वामभिषि चन्तु सर्वेकामार्थसिद्धये ॥६७॥ ततः शुक्काम्बरधरः शुक्कगन्धानुलेपनः ॥ सर्वोषधैः सर्वगन्धैः स्नापितो द्विजपुङ्गवैः ॥६८॥ यजमानः सपत्नीक ऋत्विजः सुसमाहिताच् ॥ दक्षिणाभिः प्रयत्नेन पूजयेद्वतिन्मयः ॥ ५९ ॥ सूर्याय किपलां धेनुं इांखं द्यात्तथेन्द्वे ॥ रक्तं धुरन्धरं द्रोमाय च ककुद्मिनम् ॥ ६० ॥ बुधाय जातरूपं तु गुरवे पीतवाससी ॥ श्वेताश्वं दैत्यगुरवे कृष्णां गामकंसूनवे ॥ ६३ द्यात्केतुभ्य 🗷 छागसुत्तमम् ॥ सुवर्णेन समा कार्यो यजमानेन दक्षिणा ॥ ६२ ॥ सर्वेषामथवा गावो दातव्या हेमभूषिताः ॥ सुवर्णमथवा द्याद्वरुवां येन तुष्याति ॥ समन्त्रेणेव दातव्याः सर्वाः सर्वत्र दक्षिणाः ॥ ६३ ॥ कपिछ सर्वदेवानां पूजनीयासि रोहिणी यस्मादतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ ६४ ॥ पुण्यस्त्वं शंख पुण्यानां मङ्गलानां च मङ्गलम् ॥ विष्णुना विधृतश्चासि मे ॥ ६५ ॥ धर्मस्त्वं वृषद्धपेण जगदान-दकारक ॥ अष्टमूर्त्तरिषष्ठानमतः ज्ञान्ति प्रयच्छ मे॥६६॥हिरण्यगर्भगर्भस्तवं हेमवीनं विभावसोः॥ अनन्तपुण्यफल्रद्मतः ज्ञान्ति प्रयच्छ मे ॥ ६७ ॥ पीतवस्त्रयुगं यस्याद्रासुदेवस्य वस्त्रभम् ॥ प्रदानात्तस्य मे विष्णो ह्यतः ज्ञान्ति प्रयच्छ मे ॥ ६८ ॥ विष्णुरत्वमश्रक्षपेण यरमाद्मृतसम्भवः ॥ चन्द्रार्कवाह्नो नित्यमतः ज्ञान्ति प्रयच्छ मे ॥ ६९ ॥ यरमात्त्वं पृथिवी सर्वा घेतुः केशवसात्रिभा ॥ सर्वेपापहरा नित्यमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥७० ॥ यस्मादायस कम्माणि तवाधीनानि सर्वदा ॥ लांगलाद्यायुधादीनि तस्मा च्छान्ति प्रयच्छ मे ॥ ७१ ॥ यस्मात्त्वं सर्वयज्ञानामंगत्वेन व्यवस्थितः ॥ यानं विभावसीनित्यमतः शान्ति प्रयच्ह मे ॥ ७२ ॥ गवामद्वेष तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्द्श ॥ यस्मात्तस्माच्छ्यि मे स्यादिह लोके परत्र च ॥ ७३ ॥ यस्माद्शून्यं शयनं केशवस्य च सर्वदा ाप्यञ्चन्याऽस्तु दत्ता जन्मनि जन्मनि ॥ ७४ ॥ यथा रत्नेषु सर्वेषु सर्वे

पुराण-

अ०९३

11 68 6

यथा भूमिप्राद्नस्य कलां नाईन्ति षोडशीम्॥ दानान्यन्यानि मे शान्तिर्भूमिदानाद्भवत्विह ॥७६॥ एवं सम्पूजयेद्धत्तया वित्तशाट्येन वीर्ज्ञतः॥ रत्नकांचनवस्त्रीयैर्धूपमाल्यानुलेपनैः।। ७७ ।। अनेन विधिना यस्तु ग्रह्पूजां समाचरेत् ॥ सर्वान्कामानवाप्नोति प्रेत्य स्वर्गे महीयते ॥ ७८॥ यस्तु पीडाकरो नित्यमलपित्तस्य वा अहः॥ तं च यत्नेन सम्पूज्य शेषानप्यर्चयेद्वयः॥७९॥अहा गावो नरेन्द्राश्च त्राह्मणाश्च विशेषतः॥पूजिताः पूजयन्त्येते निर्देहन्त्यवमानिताः॥८०॥यथा बाणप्रहाराणां कवचं अवति वारणम्॥ तद्वहैवोपघातानां ज्ञान्तिर्भवति वारणम् ॥८३॥ तरुमान्न दक्षिणाहीनं कर्त्तव्यं भूतिमिच्छता ॥ सम्पूर्णया दक्षिणया यस्मादेवोऽपि तुष्यति॥८२॥ सदैवायुतहोमोऽयं नवयहमखे स्थितः ॥ विवाहोत्सव यज्ञेषु प्रतिष्ठादिषु कम्मेसु ॥ ८३ ॥ निर्विष्ठार्थं सुनिश्रेष्ट तथोद्देगाद्धतेषु च ॥ कथितोऽयुतहोमोऽयं उक्षहोममतः शृणु ॥ ८४ ॥ सर्वकामा त्रये यरमाञ्चक्षहोमं विदुर्बुचाः ॥ पितृणां वञ्चमं साक्षाद्धिक्तमुक्तिफलपद्य ॥ ८५ ॥ यहतारावलं लब्बा कृत्वा बाह्मणवाचनम् ॥ गृहस्योत्तर पूर्वेण मण्डपं कारयेद्बुधः ॥ ८६ ॥ रुद्रायतनभूमौ वा चतुरस्रमुदङ्मुखम् ॥ दशहरूतम्थाष्टी वा हरूतान्कुर्याद्विधानतः ॥ ८७ ॥ प्रागुद् क्षुवनां भूमि कारयेद्यत्नतो बुधः ॥ प्रागुत्तरं समासाद्य प्रदेशं मण्डपस्य तु ॥ ८८ ॥ शोभनं कारयेत्कुण्डं यथावळशुणान्वितम् ॥ चेतुरश्लं समन्तानु योनिवक्त्रं समेखरुम् ॥ ८९ ॥ चतुरङ्करुविस्तारा मेखरु। तद्वदुच्छिता ॥ प्रागुद्कपुवना कार्या सर्वतः शान्त्यर्थं सर्वछोकानां नवयहमखः स्मृतः ॥ मानहिनाधिकं कुण्डमनेकभयदं भवेत् ॥ यस्मात्तस्मात्सुसंपूर्णं शान्तिकुण्डं विधीयते ॥ १९ ॥ आहुतीभिप्रयत्नेन दक्षिणाभिस्तथैन च यतं पुनः ॥ लक्षहोमे भवत्कुण्डं योनिवक्त्रं त्रिमेखलम् ॥ ९३ ॥ तस्य चोत्तरपूर्वेण वितस्तित्रयसंस्थितम् ॥ प्रागुदक्षुवनं तच्च चतुरस्रं समन्ततः ॥ ९४ ॥ विष्कम्भाद्यींच्छतं प्रोक्तं स्थण्डिलं विश्वकर्मणा ॥ संस्थापनाय देवानां ह्युच्छितो वप्रः प्रथमः स उदाहतः ॥ अंगुलोच्छ्यसंयुक्तं वप्रद्वयमथोपरि ॥ ९६ ॥ त्र्यंगुलस्य च विस्तारः सर्वेषां कथ्यते बुधैः ॥ दशा

१ लक्षणान्वितमित्यस्याग्रे चतुरस्रमित्यस्माच पूर्वे 🖐 नवग्रहमखे कुण्डं हस्तमात्रं प्रशस्यते 🌷 इत्येकस्मिन्मुद्रितपुस्तकेऽधिकः पाठो दृश्येत ।

ङ्कुलोच्छिता भित्तिः स्थिण्डिले स्यात्तथोपिरे ॥ तस्मित्रावाह्यदेवान्पूर्ववत्पुष्पतण्डुलेः ॥ ९७ ॥ आदित्याभिमुखाः सर्वाः साधिप्रत्यधि देवताः ॥ स्थापनीया मुनिश्रेष्ठ नोत्तरेणे पराङ्मुखाः ॥ ९८ ॥ गरुत्मानधिकस्तत्र सम्पूज्यः श्रियमिन्छता ॥ सामध्यनिश्रिरस्त्वं वाहनं परमोष्ठिनः ॥ विषपापहरो नित्यमतः क्षुलान्ति प्रयच्छ मे ॥ ९९ ॥ पूर्ववत्कुम्भुमामन्त्र्य तद्वद्वोमं समाचरेत् ॥ सहस्राणां शतं हुत्या समित्संख्याधिकं पुनः ॥ घृतक्रुम्भवसोर्घारां पातयेदनलोपरि ॥ १०० ॥ औदुम्बरी तथादीं च ऋर्जी कोटरवर्जिताम् ॥ बाहुमात्रां मुचं कृत्वा ततः स्तम्भद्वयोपारे ॥ चृतधारां तया सम्यगभेरुपारे पातयेत् ॥ १०१ ॥ श्रावयेत् सुक्तमाभ्रेयं वैष्णवं रोद्रमैन्द्वम् ॥ महावैश्वानरं साम ज्येष्ठसाम च वाचयेत् ॥ १०२ ॥ स्नानं च यजमानस्य पूर्ववत् स्वास्तिवाचनम् ॥ दातव्या यजमानेन पूर्ववदक्षिणाः पृथक् ॥ १०३ ॥ कामकोष विहीनेन ऋत्विम्भ्यः शान्तचेतसा ॥ नव्यहमखे विप्राश्चत्वारो वेदवेदिनः ॥ १०४ ॥ अथवा ऋत्विजी ज्ञान्ते ॥ कार्यावयुतहोमें तु न प्रसच्येत विस्तरे ॥ १०५ ॥ तद्भ दृश चाष्टी च लक्षहोमे तु शक्तितस्तद्वचत्वारो वा विमत्सरः ॥ १०६ ॥ नवयहमखात् सर्वे छक्षहोमे दशोत्तरम् ॥ भक्ष्यान् द्यान्युनिश्रेष्ठ भूषणान्यपि शक्तितः ॥ १०७ ॥ शयनानि सबस्राणि हिमानि कटकानि च ॥ कर्णांगुरिपवित्राणि कण्ठसूत्राणि शक्तिमान् ॥ १०%॥ वित्तशाच्येन मानवः ॥ अद्दछोभतो मोहात् कुलक्षयमवाप्रते ॥ १०९ ॥ अन्नदानं यथाशक्तया कर्त्तव्यं भृतिमिच्छता ॥ कृतो यस्माह्भिक्षफल्दो भवेत् ॥ ११० ॥ अन्नहीनो द्हेद्राष्ट्रं मन्त्रहीनस्तु ऋत्विनः ॥ यष्टारं दक्षिणाहीनं नास्ति यज्ञसमो रिपुः॥ ११०॥ न वाप्यल्पधनः कुर्याछश्रहोमं [नरः काचित् ॥ यस्मात् पीडाकरो नित्यं यज्ञे भवाति विग्रहः ॥ ११२॥ तमेव त्रीन् वा यथाविधि ॥ एकमप्यर्जयद्वत्या ब्राह्मणं वेद्पारगम् ॥ दक्षिणाभिः प्रयत्नेन न बहूनल्पवित्तवान् ॥ ११३ ॥ उन्नहोपस्तु कर्तव्यो यथा वित्तं भवेद्रहु ॥ यतः सर्वानवाप्रोति कुर्वन् कामान् विधानतः ॥ ११४ ॥ पूज्यते शिवलोक च वस्वादित्यमरुद्धणैः ॥ ञ्ञतान्यष्टावय मोक्षमवाष्ट्रयात् ॥ ११६॥ सकामो यास्त्वमं कुर्योद्धक्षहोमं यथाविधि ॥ स तं काममवाशोति पदमानन्त्यमश्चते ॥ ११६॥

पुनार्थी रुभते पुत्राच् पनार्थी रुभते धनम् ॥ भार्यार्थी शोभनां भार्यो कुमारी च शुभं पतिम् ॥ ११७॥ श्रष्टराज्यस्तया श्रीकामः श्रियमाष्ट्रयात् ॥ यं यं प्रार्थयते कामं स वे भवति पुष्कुलः ॥ निष्कामः कुरुते यस्तु स गच्छति पर ब्रह्म अस्माच्छतगुणः त्रोकः कोटिहोमः स्वयम्भुवा ॥ आहुतीभिः प्रयत्नेन दक्षिणाभिः एउन च ॥ ११९॥ पूर्ववद्रह्देवानामावाहनविसर्जाने ॥ होममन्त्रास्त एदोक्ताः स्नाने दाने तथैव च ॥ कुण्डमण्डपवेदीनां विशेषोऽयं निबोध मे ॥ सर्वतः ॥ योनिवक्रद्वयोदेतं तद्प्यादुश्चिमेखलम् ॥ १२१ ॥ द्रचङ्गुलाभ्युच्छिता कार्या प्रथमा मेखला बुधैः द्वितीया परिकीर्तिता ॥ १२२ ॥ उच्छायविस्तराभ्यां च तृतीया चतुरंगुला ॥ द्वयंगुलश्चोति विस्तारः पूर्वयोरेव शस्यते वितिस्तिमात्रा योनिः स्यात् षट्सप्ताङ्कुङ्विस्तृतः ॥ कूर्मपृष्ठोत्रता अध्ये पार्श्वयोश्चाङ्कुङोच्छिता ॥ 158 छिद्रसंयुता ॥ एतत सर्वेषु कुण्डेषु योनिलक्षणमुच्यते ॥ १२५ ॥ येखलोपार सर्वत्र अश्वत्यद्लसन्निभम् ॥ वेदी च कोटिहोमे स्यादि ॥ वप्रप्रमाणं पूर्वोक्तं वेदीनां तस्तीनां चतुष्टयम् ॥ १२६॥ चतुरस्रा समन्ताच त्रिभिवंप्रेस्तु संयुता पूर्वद्वारे च संस्थाप्य बहुचं वेदपारगम् ॥ १२८ ॥ यजुविदं तथा याम्ये पश्चिमे सामवेदिनम्॥ अथर्वे बेदिनं तद्भदुत्तरे स्थापयेद्बुधः॥ १२९॥ अष्टी तु होमकाः कार्या वेद्वेदाङ्गवेदिनः ॥ एवं द्वाद्श विशाः स्युवंश्वमाल्यानु छेपनैः ॥ ॥ १३० ॥ रात्रिसूक्तं च रोहं च पावमानं सुमङ्गलम् ॥ पूर्वतो बहुचः ह्यदुङ्मुखः ॥ १३१ ॥ ज्ञाक्तं ज्ञाकं च सौम्यं च कौष्माण्डं ज्ञान्तिमेव च ॥ पाठयेदक्षिणद्वारि यजुर्वेदिनमुत्तमम् ॥ १३२ ॥ सुपर्णमथ वैराजमाय्रेयं रुद्रसंहिताम् ॥ ज्येष्टसाम तथा ज्ञानित छन्दोगः पश्चिमे जपेत् ॥ १३३ ॥ ज्ञानितसुक्तं च सौरं च तथा ज्ञाकुनकं ग्रुभम्॥ पोष्टिकं च महाराज्यमुत्तरेणाप्यथर्ववित् ॥ १३४ ॥ पंचिभः सप्तिभर्वापि होमः कार्योऽत्र पूर्ववत् ॥ स्नाने दाने च मन्त्राः स्युस्त एव मुनिसत्तम ॥ १३५ ॥ वसोर्घाराविधानं च लक्ष्रह्रोमे विशिष्यते ॥ अनेन विधिना यस्तु कोटिहोमं समाचरेत् ॥ सर्वान् कामानवाप्रोति ततो

11 22 11

विष्णुपदं व्रजेत् ॥ १३६ ॥ यः पठेच्कृणुयाद्वापि व्रहयज्ञ्ञयं नरः ॥ सर्वपापिवशुद्धातमा पदिमन्द्रस्य गच्छाति ॥ १३७ ॥ अश्वमेधसहस्राणि दश चाष्टौ च धर्मवित् ॥ कृत्वा यत् फलमाप्नोति कोटिहोमात् तदश्चते ॥ १३८ ॥ ब्रह्महत्यासहस्राणि श्रूणहत्यार्बुदानि च ॥ कोटिहोमेन नश्यन्ति यथावच्छिवभाषितम् ॥ १३९ ॥ वश्यकर्माभिचासादि तथैवोच्चाटनादिकम् ॥ नवब्रहमखं कृत्वा ततः काम्यं समाचरेत् ॥१४०॥ अन्यथा फलदं पुंसां न काम्यं जायते काचित् ॥ तस्माद्युतहामस्य विधानं पूर्वमाचरेत् ॥१४१॥ वृत्तं वोचाटने कुण्डं तथा च वज्ञकर्मणि॥ १४२ ॥ पलाशसमियः शस्ता मधुगोरोचनान्विताः ञ्चिताः ॥ १४३ ॥ होमयेनमञ्चसपिंभ्यां बिल्वानि कमलानि च ॥ सहस्राणि दृशैवोक्तं सर्वदेश स्वयम्भुवा बिल्वानां प्रमानां चैव धर्मवित् ॥ सुमित्रिया न आप ओषधय इति होमयेत्॥ १४५॥ न चात्र स्थापनं कार्यं न च कुम्माभिषेचनम् ॥ स्नानं सर्वोषधैः कृत्वा शुक्रपुष्पाम्बरो गृही ॥ १४६ ॥ कण्ठसूत्रैः सकनकैर्विपान् समभिपूजयेत् ।। सकाञ्चनाः ॥ १४७ ॥ अवशानि वशीकुर्यात् सर्वशञ्चबलान्यपि ॥ अमित्राण्यपि मित्राणि होमोऽयं पापनाशनः ॥ १४८ ॥ चारे च त्रिकोणं कुण्डमिष्यते ॥ त्रिमेखलं कोणमुखं इस्तमात्रं च सर्वशः॥ १४९ ॥ होमं कुर्युस्ततो विपा रक्तमाल्यानुलेपनाः छोहितोष्णीषा छोहिताम्बरधारिणः ॥१५०॥ नववायसरकाट्यपात्रत्रयसमन्विताः ॥ तिमधो वामहरूतेन इयेनारिथबछसंयुताः ॥ होतव्या युक के हो स्तु ध्यायद्भिरिहावं रिपो ॥ १५१ ॥ दुर्मित्रियास्तरमे सन्तु तथा हुंफाडितीति च ॥ इयेनाभिचारमन्त्रेण क्षुरं समीभमन्त्र्य च ॥ १५२ ॥ त्रतिरूपं रिपोः कृत्वा क्षरेण परिकर्त्तयेत् ॥ रिपुरूपस्य शकलान्यथैवामौ विनिःक्षिपेत् ॥ २५३ ॥ महमज्ञविधानान्ते सदैवाभिचरन्युनः ॥ विद्रेषणं तथा कुर्वन्नेतदेव समाचरेत् ॥ १५४ ॥ इहैव फल्दं पुंतामेतन्नामुत्र शोभनम् ॥ तस्माच्छान्तिकमेवात्र कर्त्तव्यं भूतिमिच्छता ॥ १५५॥ व्यक्तत्रयं कुर्याद्यस्त्वकाम्येन मानवः ॥ स विष्णोः परमाप्रोति पुनरावृत्तिदुर्ङभष् ॥ १५६ ॥ य इदं शृणुयात्रित्यं श्रावयेद्वापि मानवः ॥ न अस्त्रित्व स्वाद्यात्र स्वाद्य स्वाद्यात्र स्वाद्य स्

पुराण.

छा॰ ९३

1166 N

१५८ ॥ अशेषयज्ञफल्डं निःशेषाचिनाशनम् ॥ कोटिहोमं विदुः प्राज्ञा भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् ॥१५९॥अश्वमेधफलं प्राहु र्छश्रहोमं सुरोत्तमाः ॥ द्वाद्शाहमखस्तद्रत्रवग्रहमखः स्मृतः॥१६०॥इति कथितमिदानीमुत्सवानन्दहेतोः सक्छक्छपहारी देवयज्ञाभिषेकः॥ पारिपठाति य इत्थं यः शृणोति प्रसङ्गादाभिभवाति स राञ्चनायुरारोग्ययुक्तः ॥ १६१ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे नवयहहोमञ्चान्तिविधानं नाम त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ शिव उवाच ॥ पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भसमद्यातिः ॥ सप्तार्थः सप्तरज्जुश्च राविः ॥ १ ॥ श्रेतः श्रेताम्बरघरः श्रेताश्वः श्रेतवाहनः ॥ गदापाणिर्द्धिबाहुश्च कर्त्तव्यो वरदः राशी ॥ गद्ाधरः ॥ चतुर्भुजः श्वेतरोमा वरदः स्याद्धरासुतः ॥ ३ ॥ पीतमाल्याम्बरधरः क्रिकारसमद्यातिः ॥ खद्गंचर्मगद्रापाणिः सिंहस्थो वरदो बुधः ॥ ४ ॥ देवदैत्यगुरू तद्दत्पीतश्वेतौ चतुर्भुजो ॥ दण्डिनौ वरदी कार्यो साक्षसूत्रकमण्डलू ॥ ५ ॥ इन्द्रनिल्छातिः शूली वरदो गृध वाह्नः ॥ बाणबाणासनधरः कर्त्तव्योऽकंसुतस्तथा ॥ ६ ॥ करालवद्नः खङ्गचर्मशूली वरप्रदः ॥ नीलसिंहासनस्थश्र राहुरत्र प्रशस्यते ॥७ ॥ धूम्रा द्विबाइवः सर्वे गदिनो विकृताननाः ॥ गृश्रासनगता नित्यं केतवः स्युर्वरप्रदाः ॥ ८ ॥ सर्वे किरीटिनः कार्या यहा छोकहितावहाः ॥ ह्यङ्कुलेनोच्छिताः सर्वे शतमष्टोत्तरं सदा ॥ ९ ॥ इति श्रोमात्स्ये महापुराणे ग्रहरूपाख्यानं नाम चतुर्नवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ छ ॥ नारद उवाच ॥ भगवन् भूतभव्येश तथान्यदृषि यच्छूतम् ॥ भुक्तिमुक्तिफलायालं तत्पुनर्वकुमहीति ॥१ ॥ एवमुकोऽत्रवीच्छम्भुरयं वाङ्मय पारगः ॥ मत्समस्तपसा त्रह्मन्पुराणश्चितिविस्तरैः ॥ २ ॥ धर्मोऽयं वृषद्धपेण नन्दी नाम गणाधिपः ॥ धर्मान्माहेश्वरान्वध्यत्यतःप्रश्चिति नारद् ॥ ३ ॥ इत्युक्त्वा देवदेवेशस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ नारदोऽपि हि शुश्रुषुरपृच्छन्नान्दिकेश्वरम् ॥ त्रतम् ॥४॥ नन्दिकेश्वर उवाच ॥ शृणुष्वावहितो ब्रह्मच् वक्ष्ये माहेश्वरं त्रतम् ॥ त्रिषु छोकेषु विख्याता गम्ना शिवचतुर्देशी॥५॥ मागशीर्ष त्रयोदश्यां सितायामेकभोजनः ॥ प्रार्थयेद्देवदेवेशं त्वामहं शरणं गतः ॥ ६ ॥ चतुर्द्दश्यां निराहारः सम्यमभ्य≡र्य शङ्करम् ॥ सुवर्णवृषभं दत्त्वा त्रयादृश्या सितायानकमाजनः ॥ त्राययद्भपुनशा (भागव शरण गराणा १ गाउपर गाउपर

N 63 11

माल्यानुरुपनैः ॥ ८ ॥ पादौ नमःशिवायोति शिरः सर्वात्मने नमः ॥ त्रिनेत्रायेति नेत्राणि ठठाटं इरये नमः ॥ ९ ॥ मुखमिन्दुमुखायोति श्रीकण्ठायेति कन्धराम् ॥ सद्योजाताय कर्णो तु वामदेवाय वै भुजौ ॥ १० ॥ अघोरहृदयायोति हृदयं चाभिषूजयेत् ॥ स्तनौ तत्पुरुषायेति तथेशानाय चोद्रम् ॥ ११ ॥ पार्श्वी चानन्तधर्माय ज्ञानभूताय वै कृटिम् ॥ ऊरू चानन्तवैराग्यसिंहायेत्यभिषूजयेत् ॥ १२ ॥ अनन्तेश्वर्य नाथाय जानुनी चार्चयहुषः ॥ प्रधानाय नमो जङ्गे गुल्फौ व्योमात्मने नमः ॥ १३ ॥ च पूजयेत् ॥ नमः पुष्टचे नमस्तुष्टचे पार्वतीं चापि पूजयेत् ॥ १४ ॥ ततस्तु वृषभं हैममुद्कुम्भसमिवतम् ॥ पंचरत्नसमन्वितम् ॥ भक्ष्यैर्नानाविधैर्युक्तं ब्राह्मणाय निवेद्येत् ॥ १५ ॥ ततो विप्रान्समाहूय तर्पयेद्धक्तितः ॥ १६ ॥ पञ्चदङ्यां ततः पूज्य विप्राच सुञ्जीत वाग्यतः समाचरेत् ॥१७॥ चतुर्दशीषु सर्वासु कुर्यात्पूर्ववद्र्जनस् ॥ ये तु मासे विशेषाः स्युस्तान्निबोध क्रमादिह क्रमादेतदुद्रियेत् ॥ शंकराय नमस्तेऽस्तु नमस्ते करविरक ॥ १९ ॥ व्यम्बकाय नमस्तेस्तु महेश्वरमतः परम् ॥ नमस्तेऽस्तु स्थाणवे च ततः परम् ॥२०॥ नमः पञ्चपते नाथ नमस्ते शम्भवे पुनः ॥ नमस्ते परमानन्द नमः सोर्माद्धधारिणे ॥ २१ इत्येवं त्वामहं शरणं गतः ॥ गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिध सिपः कुशोदकम् ॥ २२ ॥ पंचगव्यं ततो विल्वं कर्पूरं चागुरुं यवाः ॥ तिलाः कृष्णाश्च विधिवतपाञ्चनं कमञः स्मृतम् ॥ प्रतिमासं चतुर्द्दश्योरेकैकं प्राज्ञानं स्मृतम् ॥ २३ ॥ यन्दारमालतीभिश्च सिन्धुवारेरशोकैश्र मिश्रकाभिश्र पाटलैः ॥ २४ ॥ अर्कपुष्पैः कद्म्बैश्र शतपत्र्या तथोतप्रैः ॥ एकैकेन पतिम् ॥२५॥ पुनश्च कार्तिके मासे प्राप्ते सन्तर्पयेद्विजान् ॥ अन्नैर्नानाविधर्भक्ष्यैर्वस्नमाल्यविश्वपणैः ॥ २६ ॥ कृत्वा नीलवृषोत्सर्ग श्रुत्युक्त श्रितिना नरः ॥ उमामहेश्वरं हैमं वृषभं च गवा सह ॥ २७ ॥ मुकाफलाष्टकयुतं सितनेत्रपटावृताम् ॥ सर्वापरक्षरसंयुक्तां ज्ञाय्यां द्यात्स श्रित्याम् ।। स्थाप्य विप्राय ज्ञान्ताय वेदव्रतपराय च ॥ २९ ॥ ज्येष्ठसामविदे देयं श्रि

पुराण.

अ०९६

116311

विकवितने कचित् ॥ गुणज्ञे श्रोत्रिये द्यादाचार्ये तत्त्रवेदिनि ॥ ३० ॥ अव्यङ्गाङ्गाय सौम्याय सदा कल्याणकारिणे संयूज्य वस्त्रमाल्यविभूषणैः ॥ ३१ ॥ गुरौ सति गुरोईयं तर्भावे दिजातये ॥ न वित्तशाच्यं कुर्नेत कुर्नेन्दोषात्पतत्ययः ॥ ३२ विधिना यस्त कुर्याच्छित्रचतुर्दशीम् ॥ सोऽश्वमेधसङ्खस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ ३३॥ ब्रह्मस्यादिकं किश्चियद्वासुत्र पितृशिर्धात्मिर्वापि तत्सर्वे नाश्मामुयात् ॥ ३४ ॥ द्विश्युरारोग्यकुङान्नशृद्धिताश्चयामुत्र चतुर्भुजत्यम् ॥ गणाधिपत्यं दिवि शतान्युपित्या पदमेति शम्भोः ॥ ३५ ॥ न बृहस्पतिरप्यनन्तमस्याः फङाभिन्द्रो न पितामहोऽपि वकुम् ॥ न च सिद्धगणोऽप्यछं न चाहं जिह्नायुतकोटयोऽपि वक्त्रे ॥ २६ ॥ भवत्यमरवछभः पठाति यः स्मरेद्रा सदा शृणोत्यपि विमत्सरः सकलपापनिमोचनीम शिवचतुर्दशीममस्कामिनीकोटयः स्तुवन्ति तमीनिन्दतं किन्नु समाचरेचः सदा ॥ ३७॥ य। वाथ नारी कुरुतेऽतिभक्तया सुताच् गुरून्वा ॥ सापि प्रसादात्परमेश्वरस्य परं पदं याति पिनाकपाणेः ॥ ३८ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे शिवचतुर्दशीव्रतं नाम पंचनव तितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ निद्केश्वर उवाच ॥ फलत्यागस्य माहात्म्यं यद्भवेच्छुणु नारद् ॥ यद्श्वयं परं लोके सर्वकामफलपदम् ॥ ९ ॥ मार्गर्शीषे शुभे माप्ति तृतीयायां मुने त्रतम् ॥ द्वाद्र्यामथवाष्टम्यां चतुर्द्र्यामथापि वा ॥ आरभेच्छुक्रपश्रस्य कृत्वा त्राह्मणवाचनम् ॥ २ ॥ अन्येष्वपि हि मासेषु पुण्येषु मुनिमत्तम ॥ सद्क्षिणं पायसेन भोजयेच्छाक्तितो द्विनान् ॥ ३ ॥ अष्टाद्शानां घान्यानामवद्यं फलमूलकैः ॥ वर्जयेदब्द्मेकं तु ऋते औषधकारणम् ॥ सवृषं कांचनं रुद्रं धर्मराजं च कारयेत् ॥ ४ ॥ कूष्माण्डं मातुलुङ्गं च वार्ताकं पनसं तथा आम्राम्नातकांपित्यानि किलङ्गमथ वालुकम् ॥ ५ ॥ श्रीकलाश्वत्यवद्रं जम्बीरं कदलिफलम् ॥ काइमरं दाडिमं षोडरू। । ६ ॥ मूलकामलकं जम्बूतिन्तिडी करमहेकम् ॥ कङ्कोलैलाकतुण्डीरकारिकुटनं शमी ॥ ७ ॥ औदुम्बरं नारिकेलं द्राक्षाऽथ वृहतीद्वयम् ॥ रीप्याणि कारयेच्छत्तया फलानीमानि षोडश् ॥ ८ ॥ ताम्रं तालफलं कुर्यादगस्तिफलमेव च तथा सुरणकन्दकम् ॥ ५॥ रतालुकाकन्दकं च कनकाहं च चिभिटम् ॥ चित्रविशालं तद्वत्कृटशाल्मिलेजं फलम्

11 30 11

निष्पावमधुकवटमुद्गपटोलकम् ॥ ताम्राणि षोड्ञरेताति कारयेच्छिकितो नरः ॥ ११ ॥ उद्कुम्भद्वयं कुर्याद्धान्योपिर सवस्रकम् ॥ ततश्र कारयेच्छय्यां यथोपिर सुवाससी ॥ १२ ॥ भक्ष्यपात्रत्रयोपेतं यमरुद्रवृपान्तितम् ॥ धेन्वा सहैव ज्ञान्ताय विप्रायाथ कुटुम्बिने ॥ सप्ति । काय सपूम्वय प्रण्येऽद्वि विनिवेद्येत् ॥ १३ ॥ यथा फलेषु सर्वेषु वसन्त्यमरकोटयः ॥ तथा सर्वफल्लत्यागत्रताद्वाकिः ज्ञिवेऽस्तु मे ॥१४॥ यथा शिवश्र धर्मश्र सद्दानन्तफल्लपद्वी ॥ तद्यक्रफल्लद्वानेन तौ स्यातां मे वरप्रदे ॥ १५ ॥ यथा फल्लान्यनन्तानि ज्ञिवभक्तेषु सर्वदा ॥ तथानन्तफछावाप्तिरस्तु जन्मनि जन्मिन ॥ १६ ॥ यथा भेदं न पश्यापि शिवविष्णवक्षेपञ्चनात् ॥ तथा ममास्तु विश्वातमा शंकरः शंकरः सदा ॥ १७ ॥ इति दत्त्वा च तत्सर्वमळंकृत्य च भूषणैः ॥ शाकिश्चेच्छयनं दद्यात् सर्वापस्करसंयुतम् ॥ १८ ॥ अशक्तस्तु फठान्येव यथो कानि विधानतः ॥ तथोदकुम्भसंयुक्तौ शिवधर्मी च कांचनौ ॥ १९॥ विष्राय दत्त्वा अञ्जीत वाग्यतह तेळवर्जितम् ॥ अन्यान्यिप यथाशक्तया भोजयेच्छक्तितो द्विजान् ॥ २०॥ एतद्रागवतानां तु सौरवैष्णवयोगिनाम् ॥ शुभं सर्वफङत्यागवतं वेदविदो विदुः ॥ २१ ॥ नारीभिश्व यथाशक्तया कर्त्तव्यं दिजपुद्भव ॥ एतस्मात्रापरं किंचिदिह लोके परत्र च॥त्रतमस्ति मुनिश्रेष्ठ यद्नन्तफलपद्म् ॥ २२ ॥ सीवर्णरीष्य ताम्रेषु यावन्तः परमाणवः ॥ भवन्ति चूर्ण्यमानेषु फल्लेषु मुनिषत्तम ॥ तावद्यगसहस्राणि हृदलोके महीयते ॥ २३ ॥ एतत्समस्तकलुवापहरं जनानामाजीवनाय मनुजेषु च सर्वदा स्यात् ॥ जन्मान्तरेष्वपि न पुत्रवियोगदुःखमाप्रोति घाम च पुरन्दरलोकजुष्टम् ॥२४॥ यो वा शृणोति पुरुषोऽल्पधनः पठेद्वा देवाल्येषु भवनेषु च धार्मिकाणाम् ॥ पार्पिवयुक्तवपुरत्र पुरं सुरारेरानन्द्कृतपद्सुपैति सुनीन्द्र सोऽपि इतिश्रीमात्स्ये महापुराणे सर्वफळत्यागमाहात्म्यं नाम षण्णवातितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ छ ॥ नारद् यद्नन्तफलप्रदम् ॥ यच्छान्तये च मर्त्यानां वद् नन्दीश तद्भतम् ॥ १ ॥ नन्दिकेश्वर उवाच ॥ सनातनम् ॥ सूर्यायिचन्द्ररूपेण तित्रिधा जमति स्थितम् ॥ २ ॥ तदाराध्य प्रमान् विप्र प्राप्नोति कुश्छं सदा ॥ तस्मादादित्यवारेण सदा नक्ताशनो भवेत् ॥ ३ ॥ यदा इस्तेन संयुक्तमादित्यस्य च वासरम् ॥ तदा शनिदिने कुर्यादेकभक्तं विमत्सरः ॥ ४ ॥ नक्तमादित्य

पुराण.

छा॰ ९७

11 30 1

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

भोजियत्या द्विजोत्तमान् ॥ पत्रैर्दाद्शसंयुक्तं रक्तचन्द्रनपंक्रजम् ॥ ५ ॥ विलिख्य विन्यसेत्सूर्यं नमस्क्रारेण पूर्वतः दिवाकरं तथामेये विवस्यन्तमतः परम् ॥ ६ ॥ भगं तु नैर्ऋते देवं वह्रणं पश्चिमे दुछे ॥ महेन्द्रमनिछे तद्रदादित्यं च तथोत्तरे ॥ ७ ॥ शान्तमीशानभागे तु नमस्कारेण विन्यसेत् ॥ कर्णिकापूर्वपत्रे तु सूर्यस्य तुरगाइयसेत् ॥ ८ ॥ दक्षिणेऽध्यीमनामानं मार्त्तण्डं पश्चिमे दले ॥ कर्णिकायां च भास्करम् ॥ ९ ॥ रक्तपुष्पोदकनार्ध्यं सतिलाहणचन्दनम् ॥ तस्मिन्पद्ये मन्त्रमुद्रियेत् ॥ १० ॥ कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः ॥ यस्माद्यीन्द्रह्र पस्त्यमतः पाहि दिवाकर ॥ ११ नमस्तुभ्यमिषेत्वोर्जे च भारकर ॥ अय आयाहि वरद नमस्ते ज्योतिषांपते ॥ १२ ॥ अर्घ्य दत्त्वा विसृज्याय निशि तैलाविवार्जनम् ॥ मुञ्जीत वत्सरान्ते तु काञ्चनं कमछोत्तमम् ॥ पुरुषं च यथाज्ञत्तया कारयेद्विभुनं तथा ॥ १३ ॥ सुवर्णशृङ्गीं कापिछां महाद्यी रौप्यैः खुरैः कांस्यदेाहां सवत्ताम् ॥ पूर्णे गृडस्योपिर ताम्रपात्रे निधाय पद्मं पुरुषं च दद्यात् ॥ १६, ॥ सम्पूज्य रक्ताम्बरमाल्यधूपैर्द्धिजं च रक्तेरथ हेमशुङ्गैः ॥ सङ्करपित्वा पुरुषं सपझं दद्यादनेकत्रतदानकाय ॥ अन्यंगरूपाय जितेन्द्रियाय कुटुम्बिने देयमनुद्धताय ॥ १५ ॥ नमो नमः पापविनाञ्चनाय विञ्चात्मने सप्ततुरङ्गमाय ॥ सामर्ग्यजुर्द्धामनिधे विधात्रे भवाब्धिपोताय जगत्सवित्रे ॥ १६ ॥ इत्यनेन विधिना समाचरेद व्दमेकिमिह यस्तु मानवः॥ सोऽधिरोहिति विनष्टकलमवः सूर्ययाम धतचामराविछः॥१७॥ धर्मितंशयमवाप्य भूपितः शोकदुःखभयरोगविज ॥ द्वीपसप्तकपतिः पुनः पुनर्धम्ममूर्तिरामितौनसा युतः ॥ ३८ ॥ या च भर्तृगुरुदेवतत्परा वेद्मूर्तिाद्वननक्तमाचरेत् छोकममरेशवन्दिता याति नारद रवेर्न संशयः ॥ १९ ॥ यः पठेद्पि शृणोति मानवः पठ्यमानमय वानुमोदते ॥ सोऽपि शक्सुवनस्थितो Sमरेः पूज्यते वसाति चाक्षयं दिवि ॥ २० ॥ इति श्रीमात्स्वे महापुराणे आदित्यवारकलगे नाम सप्तनवतितमोऽध्यायः ॥९७ ॥ नान्दिकेश्वर उवाच ॥ अथान्यद्पि वक्ष्यामि संक्रान्त्युद्यापने फलम् ॥ यद्क्षयं परे लोके सर्विकामफलप्रद्म्॥ १॥ अथने विषुवे वापि संक्रान्तिव्रतमाचरेत्॥ पूर्विद्यरेक भक्तेन दन्तधावनपूर्विकम् ॥संक्रान्तिवासरे प्रातिहत्तिः स्नानं विधीयते ॥२॥रिवसंक्रमणे भूमौ चन्द्रनेनाष्ट्रपत्रकम्॥पद्यं सकिणिकं

39 11

कुय्यात्तास्मन्नावाहयेद्रविम् ॥३॥किणिकायां न्यसेत्सूय्यंभादित्यं पूर्वतस्ततः॥नम उष्णार्चिषे याम्ये नमो ऋङ्मण्डलाय च ॥४॥ ननः सवित्रे ॥ नैर्ऋत्ये वारुणे तपनं पुनः ॥ वायव्ये तु भगं न्यस्य पुनः पुनरथार्चयेत्॥५॥ मार्तण्डमुत्तरे विष्णुमीञाने दिन्यसेत्सद्रा॥गन्धमाल्यफलेर्भङ्यैः स्थिण्डिले पूजयेत्ततः॥६॥द्विजाय सोदकुम्भं च घृतपात्रं हिरण्मयम् ॥ कमलं च यथाशक्तया कारियत्वा निवेदयेत्॥ ७ ॥चन्द्रनोदकपुष्पेश्च देवायार्घ्यं न्यसेद्धवि॥विश्वाय विश्वरूपाय विश्वधामने स्वयम्भुवे॥नमोऽनन्त नमो धात्रे ऋक्सामयज्ञषांपते॥८॥अनेन विधिना सर्वे माप्ति माप्ति समाचरेत् ॥ वत्सरान्तेऽथवा कुर्यात्सर्वे द्वाद्शधा नरः ॥ ९ ॥ संवत्सरांते घृतपायसन सन्तर्प्यं विह्नं द्विजपुद्भवांश्च ॥ कुम्भानपुनद्वाद्शधेनु युक्तान्सरत्नहैरण्मयपद्मयुक्तान्॥१०॥पयस्विनीः शीळवतीश्च द्याद्धेमैः शृङ्गे रोप्यखुरैश्च युक्ताः॥ गावोऽष्ट वा सप्त सकांस्यदोहा माल्याञ्चरा वा चतुरोऽप्यशक्तः॥ दौर्गत्ययुक्तः किपलामथैकां निवेदयेद्वाह्मणपुङ्गवाय ॥ ११ ॥ हैमीं च दद्यातपृथिवीं सशेपामाकार्य रूप्यामथ वा च ताम्रीम्।।पैष्टीमज्ञक्तः प्रतिमां विधाय सौवर्णसूर्य्येण समं प्रद्यात्।।न वित्तज्ञाट्यं पुरुषोऽत्र कुर्यात्कुर्वत्रघो याति न संज्ञायोऽत्र ॥ १२॥ याव न्महेन्द्रप्रमुखैर्नगेन्द्रैः पृथ्वी च सप्ताब्धियुतेह तिष्ठेत् ॥ तावत् स गन्धर्वगणेरशेषैः सम्पूज्यते नारद् नाकपृष्ठे ॥ १३ ॥ ततस्तु कम्र्वक्षयमाप्य समद्वीपाधिपः स्यात् कुलशीलयुक्तः ॥ सृष्टेर्भुखेऽव्यङ्गवपुः सभार्यः प्रभूतपुत्रान्वयवन्दिताङ्गिः ॥१४॥ इति पठति शृणोति वाथ भक्तया विधिमिलिलं रिविसंक्रमस्य पुण्यम् ॥ मितिमिषि च दुदाति सोऽषि देवैरमरपतेर्भवने प्रयुव्यते च ॥ १५॥ इति श्रीमारत्ये महापुराणे संक्रान्त्यु द्यापनिवधिनीमाष्ट्रनवितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ निन्दिकेश्वर उवाच ॥ शृणु नारद वक्ष्यामि विष्णोर्वतमनुत्तम् ॥ विभ्रतिद्वादशी नाम सर्वदेव नमस्कृतम् ॥ १ ॥ कार्तिके चैत्रवैशाखे मार्गशीर्षे च फाल्गुने ॥ आषाढे वा दशम्यां तु शुक्रायां छघुभुङ्नरः ॥ कृत्वा सायन्तर्नी सन्ध्यां गृङीयान्निपमं बुधः ॥ २ ॥ एकाद्र्यां निराहारः समभ्यच्यं जनार्दनम् ॥ द्वाद्र्यां द्विजसंयुक्तः करिष्ये भोजनं विभो ॥ ३ ॥ तद्विघेन मे यातु सफलं स्याच केशव ॥ नमो नारायणायेति वाच्यं च स्वपता निशि ॥ ४ ॥ ततः प्रभात उत्थाय कृतस्नाननपः द्युचिः ॥ पूजयेत् 🗳 पुण्डरीकाक्षं शुक्कमाल्यानुरुपनैः ॥ ५ ॥ विभूतये नमः पादावशोकाय च जानुनी ॥ नमः शिवायेत्युरू च विश्वमूर्त्तं नमः कटिम् ॥ ६ ॥

वराण-

अ॰ ९८

11 39 11

कन्दर्भाय नमो मेह्रमादित्याय नमः करौ ॥ दामोदरायेत्युद्रं वासुदेवाय च स्तनौ ॥ ७ ॥ माधवायेत्युरो विष्णोः कण्ठमुत्कण्ठिने नमः ॥ श्रीधराय मुखं केञ्चान्केञ्चवायेति नारद ॥ ७ ॥ ृष्षं ज्ञार्ङ्गधरायोति श्रवणौ वरदाय वै ॥ स्वनान्ना ञङ्काचकासिगदाजळजपाणये ॥ शिरः सर्वात्मने ब्रह्मन्नम इत्यभिष्रजयेत् ॥९ ॥ मत्स्यमुत्पल्संयुक्तं हैमं कृत्वा तु शक्तितः ॥ उद्कुम्भसमायुक्तमञ्रतः स्थापयेह्यः ॥ १० ॥ गुडपात्रं तिलैर्युक्तं सितवस्त्राभिवेष्टितम् ।। रात्रौ जागरणं कुर्यादितिहासकथादिना ॥ ११ ॥ प्रभातायां तु शर्वय्यां त्राझणाय कुदुम्बिने ॥ सकाञ्चनोत्पलं देवं सोदकुम्भं निवेदयेत् ॥ १२ ॥ यथा न युच्यसं देव सदा सर्वविभूतिभिः ॥ तथा मासुद्धराशेषदुःखसंसारकर्दमात् ॥१३॥ द्शावताररूपाणि प्रतिमासं क्रमान्मुने॥ द्तात्रेयं तथा व्यासमुत्पछेन समन्वितम् ॥ दद्यादेवं समा यावत्पापण्डानभिवर्ज्यते ॥ १४ ॥ समा प्येवं यथाशक्तया द्वादश द्वादशीः पुनः ॥ संवत्सरान्ते छवणपर्वतेन समन्विताम् ॥ शय्यां द्यान्मिनिश्रेष्ट ग्रुरवे धेनुसंयुताम् ॥ १५ ॥ त्रामं च शक्तिमान्द्यात्क्षेत्रं वा भवनान्वितम्॥ग्रुरुं सम्पूज्य विधिवदस्त्रालङ्कारभूषणैः॥१६॥अन्यानपि यथाशक्तया भोजयित्या द्विजोत्तमान् ॥ तर्पयेद्रस्त्रगोदानै रत्नौचधनसंचयैः ॥ अल्पवित्तो यथाञ्चत्या स्तोकं स्तोकं समाचरेत् ॥ १७॥ यश्चाप्यतीव निःस्यः स्याद्रक्तिमानमायवं प्रति ॥ पुष्पार्चनविधानेन स कुर्योद्दत्सरद्वयम् ॥ १८ ॥ अनेन विधिना यस्तु विभूतिद्वाद्शीव्रतम् ॥ कुर्योत्पापविनिम्मुंकः पितृणा तारयेच्छतम् ॥ १९॥ जन्मनां शतसाइस्रं न शोकफलभाग्भवेत् ॥ न च व्याधिभवेत्तस्य न दारिद्यं न बन्धनम् भवेजन्मिन जन्मिन ॥ २० ॥ यावद्यगसहस्राणां शतमष्टीत्तरं भवेत् ॥ तावत्स्वर्गे वसेद्वसन्धूपतिश्च पुनर्भवेत् ॥ २१ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे विष्णुत्रतं नाम नवनवितिमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ छ ॥ निन्दिकेश्वर उत्सच ॥ पुरा रथन्तरे करेपे राजासीत् पुष्पवाहनः छोकेषु विख्यातस्तेनसा सूर्यसन्निभः ॥ १ ॥ तपसा तस्य तुष्टेन चतुर्वक्त्रेण नारद् ॥ कमछं काञ्चनं दत्तं यथाकामगमं सुने छोकैः समस्तैर्नगरवासिभिः सहितो नृपः ॥ द्वीपानि सुरछोकं च यथेष्टं व्यचरत्तदा ॥ ३ ॥ कल्पादी सप्तमं द्वीपं तस्य पुष्करवासिनः ॥ छोके च पूजितं यस्मात् पुष्करद्वीपमुच्यते ॥ ४ ॥ देवेन ब्रह्मणा दत्तं यानमस्य यतोऽम्बुजम् ॥ पुष्पवाहनमित्याहुस्तस्मात् तं देवदानवाः ॥५॥

॥ ९२॥

गम्यमस्यास्ति जगत्रयेऽपि ब्रह्माम्बुजस्थस्य-तपोऽनुभावात् ॥ पत्नी च तस्याप्रतिमा मुनीन्द्र नारीसहस्रैरभितोऽभिनन्या ॥ व लावण्यवती बभूव सा पार्वतीवेष्टतमा भवस्य ॥६॥ तस्यात्मजानामयुतं बभूव धर्मात्मनामग्र्यधनुर्द्धराणाम् ॥ तदात्मनः सर्वमवेक्ष्य राज हुर्सुदुर्विस्मयमाससाद ॥ सोऽभ्यागतं वीक्ष्य सुनिप्रवीरं प्राचेतसं वाक्यमिदं बभाषे ॥ ७ ॥ राजोवाच ॥ कस्माद्विभूतिरमलामरमर्त्त्यपूज्या च सर्वविजितामरसुन्द्रीणाम् ॥ भार्या ममाल्पतपसा परितोषितेन दत्तं ममाम्बुजगृहं च सुनीन्द्र धात। कोटिशतं नृपाणां सामात्यकुञ्जररथौघजनावृतानाम् ॥नो छक्ष्यते क गतमम्बरमध्य इन्दुस्तारागणैरिव गतः परितः स्फुराद्धेः ॥९॥ तस्मात किमन्यजननीजठरोद्भवेन धम्मोदिकं कृतमशेषफछापिहेतुः ॥ भगवन्ययाथ तनयैरथवाऽनयापि भद्रं यदेतद्खिछं कथय प्रचेतः मानिरभ्यधाद्य भवान्तरितं समीक्ष्य पृथ्वीपतेः प्रसभमद्भतहेतुवृत्तम् ॥ जन्माभवत् तव तु छुन्धकुछेऽतिचोरे पापकारी॥ १ १ ॥ वपुरप्यभूत्तव पुनः पुरुषाङ्गसन्धिर्दुर्गान्धिसत्त्वभुजगावरणं समन्तात् ॥ न च ते सुहन्न सुतबन्धुजनो न तातस्त्वाहक् स्वता न जननी च तदाभिशस्ता ॥ १२ ॥ अभिसङ्गता परमभीष्टतमा विद्युखी महीश तव योषिदियम् ॥ अभूदनावृष्टिरतीव रौदा निमित्तमस्मिन् ॥ क्षुत्पीडितेनाथ तदा न किञ्चिदासादितं घान्यफलामिषाद्यम् ॥ १३ ॥ अथाभिदृष्टं महद्म्युजाट्यं सरोवरं पंकपरी तरोधः ॥ प्रमान्यथादाय ततो बहूनि गतः पुरं वैदिशनामधेयम्॥ १४॥तन्मौल्पलाभाय पुरं समस्तं आन्तं त्वया शेषमहस्तदासीत्॥ ऋता न किश्वत् कमलेषु जातः श्रान्तो भृशं क्षुत्परिपीडितश्च ॥ १५ ॥ उपविष्टस्त्वमेकस्मिन्सभायो भवनाङ्गणे ॥ अथ महाञ्छूतः ॥ १६ ॥ सभार्यस्तत्र गतवान्यत्रासौ मङ्गरुध्वनिः ॥ तत्र मण्डपमध्यस्था विष्णोरचीवलोकिता ॥ नाम विभूतिद्वाद्शीव्रतम् ॥ समाप्तौ माघमासस्य छवणाचलमुत्तमम् ॥ १८ ॥ निवेदयन्ती गुरवे शय्यां चोपस्कारान्विताम् ॥ अलंकृत्य ह्रवीकेशं सोवर्णामरपादपम् ॥ १९॥ तां तु हृङ्घा ततस्ताभ्यामिदं च परिचिन्तितम् ॥ किमेभिः कमछैः कार्यं वरं विष्णुरलंकृतः ॥२०॥ 👸 इति भिक्तस्तदा जाता दम्पत्योस्तु नराधिप ॥ तत्प्रसङ्गात्समभ्यच्यं केशवं लवणाचलम्॥ शय्या च पुष्पप्रकरैः पूजिता भुश्च सर्वतः॥२१॥

पुराण.

अ०१००

11 32 10

अथानक्षवती तृष्टा तयोधेनशतत्रयम् ॥ दीयतामादिदेशाथ कल्धौतशतत्रयम् ॥२२॥न गृहीतं ततस्ताभ्यां बहुतत्त्रावलम्बनात् ॥ अनक्ष वत्या च पुनस्तयोरत्रं चतुर्विधम् ॥ आनीय व्याहृतं चात्र भुव्यतामिति भूपते॥२३॥ ताभ्यां तु तद्पि त्यक्तं भोक्ष्यायो वै वरानने ॥ प्रसङ्गा दुपवासन तवाद्य सुखमावयोः ॥ २४॥ जन्मप्रभृति पापिष्ठौ कुकर्माणौ इढत्रते ॥ तत्प्रसङ्गात्तयोर्मध्ये धर्मलेशस्तु तेऽनय॥ २५॥ इति जागरणं ताभ्यां तत्प्रसङ्गादनुष्टितम् ॥ प्रभाते च तया दत्ता शय्या सलवणाचला ॥ २६ ॥ त्रामश्च गुरवे अत्तया विवेषु द्वादरीव तु ॥ वस्रारुङ्कारसंयुक्ता गावश्च करकान्विताः ॥ २७ ॥ भोजनं च सुहिन्मित्रदीनान्यकृपणैः समम् ॥ तच लुब्धकदाम्पत्यं पूजियत्या विस जितम् ॥ २८ ॥ स भवाँ बुब्धको जातः सपत्नीको नृपेश्वरः ॥ पुष्करप्रकरात्तरमात्केशवस्य च पूजनात् ॥ २९ ॥ विनष्टाशेषपापस्य तव पुष्करमान्दिरम् ॥ तस्य सत्त्वस्य माहात्म्याद्रल्पेन तपसा नृप ॥ ३० ॥ यथाकामगमं जातं लोकनाथश्चतुर्मुवः ॥ सन्तुष्टस्तव राजेन्द्र ब्रह्म रूपी जनाईनः ॥ ३१ ॥ साप्यनङ्गवती वेश्या कामदेवस्य साम्प्रतम् ॥ पत्नीसपत्नी सञ्जाता रत्याः प्रीतिरिति श्रुता ॥ लोकेष्यानन्द्रजननी सक्रामरपूजिता ॥३२॥ तस्मादुत्सृज्य राजेन्द्र पुष्करं तत्महीतले ॥ गङ्गातटं समाश्रित्य विभूतिद्वाद्शीवतम् ॥ कुरु राजेन्द्र निर्शणमवर्यं समवाप्स्यासि॥ ३३॥ निन्दिकेश्वर उवाच ॥ इत्युक्तवा स मुनिर्बह्मंस्तत्रैवान्तरघीयत ॥ राजा यथोक्तं च पुनरकरोत्पुष्पवाहनः ॥३४॥ इदमा चरतो ब्रह्मन्नखण्डव्रतमाचरेत्॥यथाकथांचित् कमछैद्वांदश द्वादशीर्म्यने ॥३५॥कर्त्तव्याः शक्तितो देया विवेभ्यो दक्षिणाऽनघ ॥न वित्तशाठयं कुर्वीत भक्तया तुष्यति केञ्चवः॥३६॥ इति कछष्विदारण जनानामपि पठतीह शृणोति चाथ भक्तया॥ मतिमपि च ददाति देव्छोके वसति स कोटिशतानि वत्सराणाम् ॥ ३७ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे विभूतिद्वादृशीत्रतं नाम शततमोऽध्यायः ॥ १००॥७॥ नन्दिकेश्वर उत्राच॥ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि त्रतषष्टिमजुत्तमाम् ॥ रुद्रेणाभिद्दितां दिन्यां महापातकनाशिनीम् ॥ १ ॥ नक्तमन्दं चरित्वा तु गवा सार्द्धं कुटुम्बिने ॥ हैमं चक्रं त्रिशुं च द्याद्विप्राय वाससी ॥ २ ॥ शिवरूपस्ततोऽस्माभिः शिवलोके स मोदते ॥ एतद्देववृतं नाम महापातकनाशनम् ॥ ३ ॥ ॥ यस्त्वेकभक्तेन समां शिवं हैमवृषान्वितम् ॥ धेवुं तिलमयीं द्यातस पदं याति शांकरम् ॥ एतद्वद्ववृतं नाम पापशोकिविनाशनम् ॥ ४ ॥ यस्तु ॥ ॥ अ मत्स्य-॥ ९३ ॥

ं शर्करापात्रतंयुतम् ॥ एकान्तरितनकाशी समान्ते वृषसंयुतम् ॥ स वैष्णवं पदं याति छीछात्रतमिदं स्मृतम् ॥५॥ आपाढादि । इं वर्जप्रतरः ॥ भोजनोपस्करं द्यात्स याति भवनं हरेः ॥ जने प्रीतिकरं नृणां प्रीतिवत्मिहोच्यते ॥ ६ ॥ वर्जियत्वा (वृतेशवम् ॥ द्वाद्रस्राणि सूक्षाणि रसपात्रेश्च संयुतम् ॥ ७ ॥ सम्पूज्यं विप्रमिथुनं गौरी मे प्रीयतामिति नाम भवानीलोकदायकम् ॥ ८॥ पुष्यादी यस्त्रयादृश्यां कृत्वा नक्तं मधी पुनः ॥ अशोकं काञ्चनं द्यादिक्षयुक्तं विप्राय वस्त्रसंयुक्तं प्रद्युम्नः प्रीयतामिति ॥ कल्पं विष्णुपदं स्थित्वा विशोकः स्यात्युनर्नगः॥एतत्कामत्रतं नाम सदा शोकविनाशनम् ॥१० ॥ आषाढादिव्रतं यस्तु वर्ज्ञयेत्रखकर्तनम् ॥ वात्तीकं च चतुम्मीसं मधुसर्पिघेटान्वितम् ॥ ११ ॥ कर्तितक्यां तत्प्रवेहेमं ब्राह्मणाय निवेदयेत ॥ स रुद्रलोकमाप्रोति शिववतमिदं स्मृतम् ॥ १२ ॥ वर्जयेयस्तु पुष्पाणि हेमन्तिशिशियानुत् काञ्चनम् ॥ १३ ॥ द्याद्विकालवेलायां प्रीयेतां शिवकेशवी ॥ दत्वा परं पदं याति सीम्यवतिमदं स्मृतम्॥ १४॥फालगुन्यादि तृतीयायां लवणं यस्तु वर्ज्ञयेत् ॥ समान्ते शयनं दद्याद्वहं चोपस्कराान्वितम् ॥१५॥ सम्यूच्य विप्रमिथुनं भवानी प्रीयतामिति ॥ गौरीलोके वसेत्करुपं सौभाग्य त्रतमुच्यते ॥ १६ ॥ सन्ध्यामौनं ततः कृत्वा समान्ते घृतकुम्भकम् ॥ वस्त्रयुग्मं तिलान्घण्टां ब्राह्मणाय निवेदयेत् ॥ याति पुनरावृत्तिदुर्रुभम् ॥ एतत्सारस्वतं नाम ह्वपविद्याप्रदायकम् ॥ १८ ॥ छक्ष्मीमभ्यव्यं पंचम्यामुपवासी भवेत्ररः द्याद्रेनुसमन्तितम् ॥ १९ ॥ स वैष्णवं पदं याति रुक्ष्मीवाञ्जन्मानि ॥ एतत्सम्पद्धतं नाम सदा पापविनाञ्चनम् ॥ शम्भोरयतः केशवस्य च ॥ यावद्वदं पुनर्दछाछेनुं जलघटान्विताम् ॥२१॥ जन्मायुतं स राजा स्यात्ततः शिवपुरं व्रनेत् ॥ एतदायुर्वतं नाम सर्वकामप्रदायकम् ॥२२॥ अश्वत्थं भारूकरं गङ्गां प्रणम्योकन वाग्यतः॥एकभक्तं नरः कुर्यादृब्दमेकं विमत्सरः॥२३॥त्रतान्ते विप्रमिथुनं ॥ वृक्षं हिरण्मयं द्याम्सोश्वमेधफलं लभेत् ॥ एतत्कीत्तिवतं नाम भूतिकीर्तिफलपद्म् ॥२४॥ घृतेन स्नपनं कुर्या च्छम्भोर्वा केशवस्य च ॥ अक्षताभिः सपुष्पाभिः कृत्वा गोमयमण्डलम् ॥२५॥तिलघेनुसमोपेतं समान्ते हेमपंकजम् ॥ ग्रद्धमष्टाङ्कलं दद्याच्छित् 🥞

पुराण. अ०१०६

11 93 1

लोके महीयते ॥ सामगाय ततश्चेतत्सामत्रतिमहोच्यते ॥ २६॥ नवम्यामेकभक्तं तु कृत्वा कन्याश्च राक्तितः ॥ भोजियत्वाऽऽसनं द्याद्धैमकं चक्रवाससी ॥ २७ ॥ हैमं सिंहं च विवाय दत्त्वा शिवपदं वजेत् ॥ जन्मार्ब्बुदं सुद्धपः स्याच्छत्वभिश्चापराजितः ॥ एतद्वीरवतं नाम नारीणां ॥ यावत्समा भवेद्यस्तु पंचर्रयां पयोत्रतः ॥ समान्ते श्राद्यकृद्यात्पंच गास्तु पयस्यिनीः ॥ विश्कानि जलकुम्भयुतानि च ॥ स याति वैष्णां लोकं वितृणां तारयेच्छतम् ॥ कल्पान्ते राजराजः स्यात्वित्वतिमदं स्पृतम् चैत्रादिचतुरो मासाञ्चलं द्याद्याचितम् ॥ त्रतान्ते माणिकं द्यादुन्नवस्नसमन्वितम् ॥ ३१ ॥ तिलपात्रं हिरण्यं च ब्रह्मलोकं महीयते ॥ कल्पान्ते भूपतिर्नूनमानन्द्वतमुच्यते ॥ ३२ ॥ पंचामृतेन स्नपनं कृत्या संवत्सरं विभोः ॥ वत्सरान्ते पुनर्द्वाद्वेतुं पंचामृतेन हि द्याच्छं च स पदं याति शांकरम् ॥ राजा भवति कल्यान्ते घृतित्रतिमदं रुष्ट्तम् ॥ ३४ ॥ वर्जीयत्वा प्रमान्मांसमञ्दान्ते गोपदो भवत् ॥ तद्रदेमम्गं द्यात्सोऽश्वमेषफ्छं छभेत् ॥ अहिंसात्रतामित्युक्तं कल्पान्ते भूपतिभवित् ॥ ३५ ॥ माचमास्युषित स्नानं कृत्या दाम्पत्य मर्चयेत ॥ भोजियत्वा यथाशक्तया माल्यवस्त्रविभूषणः ॥ सूर्य्यद्योके वसेत्कल्पं सूर्यत्रतमिदं स्मृतम् ॥ ३६ ॥ आषाढादिचतुम्मीसं प्रातः स्नायों भवेत्राः ॥ विषेषु भोजनं द्यात्कात्तिक्यां गोष्रदो भवेत् ॥ स वैष्णवं पदं याति विष्णुत्रतिमदं शुभम् ॥ ३७ ॥ अयनाद्यनं यावद्र र्ज्ञियत्पुष्पसर्पिषी ॥ तद्नते पुष्पदामानि घृतघेन्या सहैय तु ॥ ३८ ॥ द्त्या शिवपदं गच्छोद्विप्राय घृतपायसम् ॥ एतच्छीलत्रतं नाम शीला राग्यफलप्रदम् ॥ ३९ ॥ सन्व्यादीपप्रदो यस्तु समां तैलं विवर्जयेत् ॥ समान्ते दीपिकां द्याचकशूले च विप्राय तेजस्वी स अवेदिह ॥ रुद्रछोकमवाघोति दीप्तित्रतिम हं स्मृतम् ॥ ४१ ॥ कात्तिस्यादितृतीयायां प्राइय चरेद्व्दुमेकमन्दान्ते गोप्रदो भवेत् ॥ ४२ ॥ गौरीछोके वसेत्करूपं ततो राजा भवेदिह ॥ एतद्वद्भवतं नाम सदा करुपाणकारकम् ॥ ४३ ॥ वर्जयेचैत्रमासे च यश्च गन्धानुरुपनम् ॥ क्युक्तिं गन्धभृतां दत्त्वा वित्राय सितवाससी ॥ वारूणं पद्माप्रोति हटव्रतमिदं स्मृतम् वैशाखे पुष्पछवणं वर्ज्ञयित्वाथ गोप्रदः ॥ भूत्वा विष्णुपदे करुपं स्थित्वा राजा भवेदिह ॥ एतत्कान्तिवतं नाम कान्तिकीत्तिफछपदम्॥४५॥

त्रह्माण्डं काञ्चनं कृत्वा तिल्रराशिसमान्वितम् ॥ ज्यहं तिल्प्यदो भूत्वा विद्वं सन्तर्प्य सिद्धजम्॥ ४६॥ सम्पूज्य विप्रदाम्पत्यं माल्यवस्त्रविभूवणैः ॥ शिष्राणः । शिष् त्रते स्थित्वा काञ्चनं करुपपादपम् ॥ पछादूर्द्धं यथाशक्तया तण्डुछैस्तूपसंयुतम् ॥ दत्त्वा ब्रह्मपदं याति करुपत्रतिमदं स्मृतम् ॥ ५० मासोपवासी यो दद्याद्धेनुं विप्राय शोभनाम् ॥ स वैष्णवं पदं याति भीमत्रतिमदं स्मृतम् ॥ ५१ ॥ दद्याद्विंशत्पछादूर्द्धं महीं कृत्वा काञ्चनीम् ॥ दिनं पयोत्रतस्तिष्ठेद्धद्रछोके महीयते ॥ धरात्रतमिदं प्रोक्तं सप्तकलपशतानुगम् ॥ ५२ ॥ माचे मासेऽथवा चैत्रे गुडधेनुप्रदो भवेत् ॥ गुडत्रतस्तृतीयायां गौरीलोके महीयते ॥ महात्रतमिदं नाम परमानन्दकारकम् ॥ ५३॥ पश्चोपवासी यो द्याद्विपाय कापिलाद्वयम् ॥ ब्रह्मछोकमवाप्रोति देवासुरसुपूजितम् ॥ कल्पान्ते राजराजः स्यात्प्रभावतिमदं स्पृतम् ॥ ५४ ॥ वत्सरं त्वेकभक्ताशी सभक्ष्यजलकुम्भदः ॥ शिवछोके वसेत्करुपं प्राप्तित्रतमिदं स्मृतम् ॥ ५५ ॥ नकाशी चाष्टमीषु स्याद्वत्सरान्ते च घेनुदः ॥ सुगातित्रतसुच्यते ॥ ५६ ॥ विप्रायेन्धनदो यस्तु वर्षादिचतुरो ऋतून् ॥ घृतधेनुप्रदोऽन्ते च स परं ब्रह्म गच्छिति ॥ वैश्वानरव्रतं नाम सर्वपापविनाज्ञनम् ॥ ५७ ॥ एकाद्र्यां च नकाशी यश्वकं विनिवेद्येत् ॥ समान्ते वैष्णवं हैमं स विष्णोः पद्माप्रयात् ॥ एतत्कृष्णवतं नाम कल्पान्ते राज्यभाग्भवेत् ॥ ५८॥ पायसाशी समान्ते तु दद्याद्वित्राय गोयुगम् ॥ छक्ष्मीछोकमवाप्रोति होतद्देवीव्रतं रमृतम् ॥ ५९ ॥ सप्तम्यां नक्तसुग्दद्यात्समान्ते गां पयस्विनिम् ॥ सूर्य्यलोकमवाप्नोति भाजवतिमिदं स्पृतम्॥६०॥चतुथ्यी नक्तसुग्द्यादृब्दान्ते हेमवारणम् ॥ 

परमं पद्मामोति विष्णुवतिमदं स्मृतम् ॥ ६४ ॥ कार्त्तिक्यां च वृषोत्सर्गे कृत्वा नक्तं समाचरेत् ॥ द्वीवं प स्मृतम् ॥ ६५ ॥ कृच्छान्ते गोप्रदः कुर्याद्रोजनं क्यक्तितः पदम् ॥ विप्राणां द्यांकरं याति प्राजापत्यमिदं व्रतम् र्शेनं पद्मनाप्रोति नकाशी समान्ते गोधनप्रदः ॥ द्वातं पदमनाप्रोति त्रैयम्बकमिदं व्रतम् ॥ ६७ ॥ सप्तरात्रोपितो द्याद्घतकुम्भं द्विजातये ॥ घतवतामिदं प्राहुर्त्रहाकेफलस्प्रदम् ॥ ६८ ॥ आकाशशायी वर्षासु धेनुमन्ते पयास्थिनीम् ॥ श्रक्षत्रोके वसेन्नित्यमिन्द्रवतिमदं स्मृतम् अनामिपक्रमशाति तृतीयायां तु यो नरः ॥ गां दुन्या शिवमभ्योति प्रनरावृत्ति दुर्लभम् ॥ इइ चानन्दकृत पुंसां श्रेयोवतिमहं स्वृतम् ॥७० ॥ हैमं पल्रद्रयाद्र ध्वे रथमश्रयुगान्वितम् ॥ ददत् कृतोपवासः स्यादिवि कलप्शतं वसेत् ॥ कल्पान्ते रानराजः स्य स्पृतम् ॥ ७३ ॥ तद्रद्वेमरथं द्यात् कारिभ्यां संयुतं नरः ॥ सत्यलोके वसेत् कल्पं सहस्रमथ भूपतिः ॥ भवेदुपोषितो भूत्या कल्पान्ते राजराजः स्याद्श्वव्रतमिदं रमृतम् ॥ ७२ ॥ उपग्रतं परित्यच्य समान्ते गोप्रदो भवेत् ॥ यक्षाधिपत्यमाप्रोति सुखत्रतमिदं स्मृतम् ॥ ७३ ॥ च यः कुर्याद्धेमचन्द्रं निवेद्येत् प्रभाते गोप्रदो भवेत् ॥ वारुणं लोकमाप्रोति वरुणव्रतमुच्यते ॥ ७३ ॥ चान्द्रायणं ॥ ज्येष्ठे पश्चतपाः सायं हेमधेनुप्रहो दिवस् ॥ यात्यष्टनी सक्रद्रितानकं कुर्यात् तृतीयायां शिवालये ॥ समान्ते धेनुदो माचे निरुपाईवासाः स्यात् सप्तम्यां गोपदो भवेत् ॥ दिवि कल्पमुणित्वेह राजा स्यात् पत्रनं वतम् ॥ ७८ फाल्गुन्यां भ्वनं शुभम् ॥ आदित्यलोकमाप्नोति घामवतिमिदं स्मृतम् ॥ ७९ ॥ त्रिसन्ध्यं पूज्य दाम्पत्यसुपवासी विभूषणैः ॥ समाप्रोति मोक्षामिन्द्रवतादिह् ॥ ८० ॥ दत्त्वा सिताद्वितीयायामिन्दोर्छवणभाजनम् ॥ समान्ते गोप्रदे। याति विप्राय शिवमन्दिरम् ॥ कल्पान्ते राजराजः स्यात् सोमत्रतमिदं स्मृतम् ॥ ८१ ॥ प्रतिषयेकभक्ताज्ञी समान्ते कपिछापदः ॥ वैश्वानरपदं याति शिवत्रतमिदं स्मृतम् ॥ ८२ ॥ दशम्यामेकभक्ताज्ञी समान्ते दश्धेनुदः ॥ दिश्श्व कांचनैर्दयाद्वसाण्डाधिपतिर्भवेत् ॥ एतद्विश्वत्रतं नाम महापातकनाशनम् ॥ ८३ ॥ यः

गत्स्य-

99 11

पठेच्कृणुयाद्वापि त्रतपष्टिमनुत्तमाम् ॥ मन्वन्तरक्षतं सोऽपि गन्धर्वाधिपतिर्भवेत्॥८४॥षष्टिव्रतं नारद पुण्यमेतत् तवोदितं विश्वजनीनमन्यत् ॥ श्रोतुं तेवेच्छा तदुदीरयामि त्रियेषु किंवाऽकथनीयमस्ति ॥ ८५ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे परिव्रतमाहात्म्यं नामका धिकज्ञततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ छ ॥ निन्दिकेश्वर उत्राच ॥ नैम्मील्यं भावज्ञाद्धिश्च विना रनानं न विद्यते ॥ स्नानमार्गे विधीयते ॥ १ ॥ अनुद्धतैषद्धतैर्वा जठैः स्नानं समाचरेत् ॥ तीर्थं च कल्पयेद्धिद्वाच् सूलमन्त्रेण मन्त्रवित् ॥नमो नारायणायेति मूलमन्त्र उदाहतः ॥ २ ॥ दर्भपाणिस्तु विधिना आचान्तः प्रयतः शुचिः ॥ चतुर्द्स्तसमायुक्तं चतुरस्रं समन्ततः ॥ प्रकरूपावाद्येद्रङ्गामीभ विष्णोः पाद्रप्रस्ताप्ति वैष्णवी विष्णुदेवता ॥ त्राहि नस्त्वेनसस्तस्मादाजनमभरणान्तिकात कोटचोऽर्द्धकोटी च तीर्थानां वायुरत्रवीत् ।। दिवि भूम्यन्तिरिक्षे च तानि ते सन्ति जाह्नवि ॥ देवेषु निल्नीति च ॥ दुक्षा पृथ्वी च विह्गा विश्वकायाऽमृता हिावा ॥ ६ ॥ विद्याधरी सुप्रज्ञान्ता तथा विश्वप्रसादिनी ॥ क्षेमा च जाह्नवी एतानि पुण्यनामानि स्नानकाले प्रकार्तयेत् ॥ 9 11 ।। सप्तवाराभिजप्तेन करसम्प्रुटयोजितः ॥ सूर्प्ति कुर्याज्ञळं भूयस्त्रिचतुःपञ्चसप्तकस् न्मृद् । तद्भद्रामन्त्र्य तु विधानतः ॥ ९ ॥ अश्वकांते रथकान्ते विष्णुकान्ते वसुन्धरे ॥ मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम् ॥ उद्धतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना॥ मृतिके ब्रह्मदत्तासि काश्यपेनाभिमन्त्रिता ॥ आरुश मम गात्राणि सर्व पापं प्रचोदय ॥ ११ ॥ मृतिके देहि नः प्रष्टि त्विय सर्वे प्रतिष्टितम् ॥ नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवाराणि सुत्रते ॥ १२ ॥ एवं स्नात्वा ततः पश्चादाचम्य च विधानतः॥उत्थाय वाससी शुक्के शुद्धे तु परिधाय वै।।ततस्तु तर्पणं कुर्यात्रैलोक्याप्यायनाय वै ॥ ३३ ॥ देवा यक्षास्तथा नागा गन्धर्वाप्सरसोऽसुराः सर्पाः सुपर्णाश्च तरवो जम्बुकाः खगाः॥ १४॥ वाय्वाधारा जलाधारास्तथैवाकाञ्गामिनः ॥ निराधाराश्च ये जीवाः पापे धम्मे रताश्च ये ॥ १५॥ तेषामाप्यायनायैतद्दीयते सिंहरुं मया ॥ कृतोपनीती देनेभ्यो निवीती च अनेत्ततः॥ १६ ॥ मनुष्यांस्तर्पयेद्वत्तया ब्रह्मपुत्रानृषींस्तथा ॥ सनक

पुराण.

अ० १०२

11 36 11

श्र सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः ॥ १७ ॥ किपलश्चासुरिश्चैत वोद्धः पंचिश्चिषहतया ॥ सर्वे ते तृतिमायान्तु महत्तेनाम्बुना सद्। ॥ १८ ॥ परीचिमःयङ्गिरसं पुरुहत्यं पुरुहं ऋतुम् ॥ प्रचेतसं विसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च ॥ देवबहाऋषिनसर्वीहतर्पयेद्शतोद्कैः ॥ ३९ ॥अपसव्यं ततः कृत्वा सर्वं जान्वाच्य भूतछे॥अग्निष्वात्तास्तथा सोम्या हविष्मन्तस्तथोष्मपाः ॥२० ॥सुकाछिनो वर्हिषद्स्तथान्ये वाष्यपाः पुनः॥सन्तर्पाः पितरो भक्तया सतिलोद्कचन्द्नैः ॥ २१ ॥ यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च ॥ वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च ॥ २२ ॥ औदु म्बराय दुन्नाय नीलाय परमेष्टिने ॥ वृकोद्राय चित्राय चित्रग्रप्ताय वै नमः ॥ दुर्भपाणिस्तु विधिना पितृन्तन्तर्पयेद्बुयः ॥२३ ॥ पित्रादीन्ना मगोत्रेण तथा मातामहानिष ॥ सन्तर्प्य विधिना भक्तपा इमं मन्त्रष्ठुदीरयेत् ॥ २४ ॥ येऽवान्यवा वान्यवा वान्यवान्यवान्यवान्यवान्यवाः ॥ ते तृप्तिमिष्ठिं यान्तु यश्चास्मत्तोऽभिवाञ्छिति ॥२५॥ ततश्चाचम्य विचिवदाछिष्त्यभ्रमप्रतः ॥ अस्ताभिः सपुष्पाभिः सजलारुणचन्द्नम् ॥ अर्घ द्यात्प्रयत्नेन सूर्यनामानि कीर्त्तयेत् ॥२६॥ नमस्ते विष्णुरूवाय नमो विष्णुमुखाय वै ॥ सहस्रश्मये नित्यं नमस्ते सर्वतेजसे ॥२७॥ नमस्ते शिव सर्वेश नमस्ते सर्ववत्सल ॥ जगतस्वामिन्नमस्तेऽस्तु दिन्यचन्दनभूषित ॥ २८ ॥ पद्मासन नमस्तेऽस्तु कुण्डलाङ्गद्भूषित ॥ नमस्ते सर्वछोकेश जगत्सर्वे विबोधसे ॥२९ ॥ सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वे पश्यपि सर्वग ॥ सत्यदेव नमस्तेऽस्तु प्रसीद मम भास्कर ॥३०॥ दिवाकर नमस्तेऽस्तु प्रभाकर नमोऽस्तु ते ॥ एवं सूर्य्यं नमस्कृत्य त्रिःकृत्वाथ प्रदक्षिणम् ॥ द्विनं गां काञ्चनं रूपृष्टा ततो विष्णुगृहं व्रजेत् ॥ ३१ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे स्नानविधिर्नाम द्यिधकशततमोऽध्यायः ॥ अतःपरं प्रवश्यामि प्रयागस्योपवर्णनम् ॥ भार्कण्डेयेन कथितं यत्पुरा पाण्डुसूनने ॥ १ ॥ भारते तु यदा वृत्ते प्राप्तराज्ये पृथासुते ॥ एत स्मित्रन्तरे राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः ॥ २ ॥ श्रातृशोकेन सन्तप्तश्चिन्तयन्त पुनः पुनः ॥ आसीत् सुयोधनो राजा एकादशचमूपितः॥३॥ अस्मान् सन्ताप्य बहुराः सर्वे ते निधनं गताः ॥ वासुदेवं समाश्रित्य पंच शेषास्तु पाण्डवाः ॥ ४ ॥ इत्वा भीष्मं च द्रोणं महाबलम् ॥ दुर्घांधनं च राजानं पुत्रश्रातृसमान्वेर्तम् ॥ ५॥ राजानो निहताः सर्वे ये चान्ये श्रूरमानिनः ॥ कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगे

॥ ९६॥

र्जीवितेन वा ॥ ६ ॥ धिक् कष्टामिति संचिन्त्य राजा वैक्कव्यमागतः ॥ निर्विचेष्टो निरुत्साहः किंचित्तिष्ठत्यधोष्ठावः यदा राजा चिन्तयन् स पुनः पुनः ॥ कतरो विनियोगो वा नियमं तीर्थमेव च ॥ ८ ॥ येनाहं ज्ञीत्रमामुंचे महापातककिल्विषात् ॥ यत्र स्थित्वा नरो याति विष्णुलोकमनुत्तमम् ॥ ९ ॥ कथं पृच्छामि वै कृणां येनेदं कारितोऽस्म्यहम् ॥ धृतराष्ट्रं कथं पृच्छे यस्य पुत्रशतं इतम् ॥ १० ॥ एवं वैक्कव्यमापन्नो धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ रुद्गित पाण्डवाः सर्वे आतृशोकपरिष्कुताः॥ ११॥ ये च तत्र महात्मानः समेताः पाण्डवाः स्मृताः ॥ कुन्ती च द्रौपदी चैव ये च तत्र समागताः ॥ भूमौ निपतिताः सर्वे रुद्नतस्तु समन्ततः ॥ १२ ॥ वाराणस्यां मार्कण्डेय स्तेन ज्ञातो युधिष्टिरः ॥ यथा वैक्कव्यमापन्नो रोदमानस्तु दुःखितः ॥ १३ ॥ आचिरेणैव काळेन मार्कण्डेयो महातपाः ॥ सम्प्राप्तो हास्तिन पुरं राजद्वारे द्यतिष्ठत ॥ १४ ॥ द्वारपाछोऽपि तं दृष्ट्वा राज्ञः काथितवाच् द्वतम् ॥ त्वां दृष्टुकामो मार्कण्डो द्वारि तिष्ठत्यसौ मुनिः ॥ त्वरितो धर्मपुत्रस्तु द्वारमागाद्तः परम् ॥ १५ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ स्वागतं ते महाभाग स्वागतं ते महासुने ॥ अद्य मे सफछं जन्म अद्य तारितं कुछम् ॥ १६ ॥ अद्य मे पितरस्तुष्टास्त्वाये दृष्टे महामुने ॥ अद्याहं पूतदेहोऽस्मि यत्त्वया सह दर्शनम् ॥ १७ ॥ नान्दिकेश्वर उवाच ॥ सिंहासने समास्थाप्य पादशौचार्चनादिभिः ॥ युधिष्ठिरो महात्मा वै पूजयामास तं मुनिम् ॥ १८॥ ततः स तुष्टो मार्कण्डः पूजितश्चाह तं नृपम् ॥ आख्याहि त्वरितं राजन्किमर्थं रुदितं त्वया ॥ केन वा विक्कवीभूतः का बाधा ते किमप्रियम् ॥ १९॥ युधिष्टिर उवाच ॥ अस्माकं चैव यहूतं राज्यस्यार्थे महासुने ॥ एतत्सर्व विदित्वा तु चिन्तावशसुपागतः ॥ २० महाबाहो क्षत्रधम्मेव्यवास्थितम् ॥ नैव दृष्टं रणे पापं युध्यमानस्य धीमतः॥ २१॥ किं पुना राजधम्मेण तदेवं हृदयं कृत्वा तस्मात्पापं न चिन्तयेत् ॥ २२ ॥ ततो युधिष्ठिरो राजा प्रणम्य शिरसा सर्वपातकनाज्ञनम् ॥ २३ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ पृच्छामि त्वां महाप्राज्ञ नित्यं त्रैलोक्यद्शिनम् ॥ कथय त्वं समासेन येन मुच्येत किल्बिषात्॥२४॥मार्कण्डेय उवाच॥शृणु राजन्महाबाहो सर्वपातकनाशनम्॥प्रयागगमनं श्रेष्ठं नराणां पुण्यकर्पणाम्॥२५॥ इति श्रीमत्स्ये

युराण.

11 35 11

प्रयागमाहात्म्ये ज्याधिकज्ञाततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ भगवञ्छोतुमिच्छाप्रि हिथतम् ॥ त्रसणा देवमुरुपेन यथावत्कथितं मुने ॥ १ ॥ कथं प्रयागे गमनं नराणां तत्र किंहराम् ॥ मृतानां का गातिस्तत्र स्नातानां तत्र किं फलम् ॥ २॥ ये वसन्ति प्रयागे तु ब्राह तेषां च किं फउम् ॥ एतन्मे सर्वमारुयाहि परं कीतूहलं हि मे ॥३॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ कथिष्यामि ते वृत्स यच्छ्रेष्ठं तत्र यत्फउम् ॥ पुरा हि सर्वविप्राणां कथ्यमानं मया श्रुतम ॥ ।।। आ प्रयागप्रतिष्ठानादा प्रराद्वासुकेई रात् ॥ कम्बठाश्वतरी नागौ नागश्च बहुमूळकः॥ एतत्प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिषु छोकेषु विश्वतम् ॥ ५॥ तत्र रनात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भवाः ॥ ततो त्रह्मादयो देवा रक्षां कुर्वन्ति सङ्गताः ॥ ६ ॥ अन्ये च बहवस्तीर्थाः सर्वपापहराः श्लभाः ॥ न शक्याः कथितुं राजनबहुवर्षशतिरापे ॥ संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि प्रयागस्य तु कीतंनम् ॥ ७ ॥ षष्टिर्घतुःसद्स्राणि यानि रक्षन्ति जाह्नवीस् ॥ यमुनां रहाति सदा सविता सप्तवाहनः ॥८॥ प्रयागं तु विशेषेण सदा रक्षति वासवः॥मण्डलं रक्षाति हरिदेवतेः सह सङ्गतः॥ ९॥तं वटं रक्षाति सदा शुल्पाणिमहेश्वरः॥स्थानं रक्षन्ति वे देवाः सर्वपापहरं शुभम् ॥ १० ॥ अधर्मेणावृतो छोके नैव गच्छःति तत्पद्म् ॥ स्वल्पमल्पतरं पापं यदा ते स्यान्नराधिप ॥ प्रयागं स्मरमाणस्य सर्वमायाति संक्ष्यम् ॥ ११ ॥ दुर्शनात्तस्य तीर्थस्य नामसं कीर्तनाद्वि ॥ मृत्तिकालम्भनाद्वापि नरः पापात्प्रमुच्यते ॥ १२ ॥ पंच कुण्डानि राजेन्द्र तेषां मध्ये तु जाह्नवी ॥ प्रयागस्य प्रवेशे तु पापं नइयति तत्श्रणात् ॥ १३ ॥ योजनानां सहस्रेषु गङ्गायाः दुष्कृतकर्मा तु उभते परमां गतिम् ॥ १४ ॥ कीर्त्तनान्युच्यते पापाद्दञ्चा भद्राणि पश्यति ॥ अवगाह्य च पीत्वा तु पुनात्यासप्तमं कुलम् ॥ १५॥ सत्यवादी जितकोघो ह्याँहैसायां व्यवस्थितः ॥ धर्मानुसारी तत्त्वज्ञो गोत्राह्मणहिते रतः ॥ १६ ॥ गङ्गायमुनयोर्मध्ये स्नातो मुच्येत किल्बिषात् ॥ मनसा चिन्तयन्कामानवाप्रानि सुपुष्कञान् ॥१७ ॥ ततो गत्वा प्रयागं तु सर्वदेवाभिरक्षितम् ॥ ब्रह्मचारी वसेन्मासं पितृन्देवांश्च तर्पयेत्।।ईप्सिताँ छभतं कामान्यत्र यत्राभिनामत ॥ १८॥ तपनस्य सुता देवी त्रिषु छोकेषु विश्वता !!समागता महाभागा यसुना तत्र निम्नगा ॥ तत्र सान्निहितो नित्यं साक्षाह्या प्रहेष्ः ॥ १८ ॥ दुव्याप्यं मानुषेः पुण्यं प्रयागं तु युधिष्ठिर ॥ देवदानवगन्यर्वा ऋषयः सिद्ध

चारणाः॥ तदुपस्पृश्य राजेन्द्र स्वर्गछोकमुपासते॥२०॥इति श्रीमात्स्ये महापुराणे प्रयागमाहात्म्ये चतुरिवकशततमोऽध्यायः॥१०४॥ छ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ शृणु राजन्प्रयागस्य माहात्म्यं पुनरेव तु ॥ यच्छुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥ १ ॥ आत्तांनां हि दारिद्राणां निश्चितव्यवसायिनाम् ॥ स्थानमुक्तं प्रयागं तु नाख्येयं तु कदाचन ॥२॥ व्याधितो यदि वा दीनो वृद्धो वापि भवेत्ररः ॥ गङ्गायमु नयोर्मच्ये यस्तु प्राणान्परित्यजेत् ॥ ३ ॥ दीप्तकाञ्चनवृणाभिविमानैः सूर्यसित्रिभैः ॥ गन्धवीप्सरसां मध्ये स्वर्गे कीडित् मानवः ॥ **ईाप्सताँ छभते कामान्वदान्ति ऋषिपुङ्गवाः ॥ ४ ॥ सर्वरत्नमयैदिंग्यैर्नानान्वजसमाकुर्छैः ॥ वराङ्गनासमाकीर्णैमदिते ग्राभ**ठक्षणैः ॥ ५ ॥ गीतवाद्यविनिघोषैः प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते ॥ यावत्र स्मरते जन्म तावत्स्वर्गे महीयते ॥ ६ ॥ ततः स्वर्गात्परिश्रष्टः क्षीणकर्मा दिवश्र्यतः ॥ हिरण्यरत्नसम्पूर्णे समृद्धे जायते कुछे ॥ तदेव स्मरते तीर्थे स्मरणात्तत्र गच्छति ॥ ७ ॥ देशस्थो यदि वारण्ये विदेशस्थोऽथत्रा गृहे ॥ प्रयागं स्मरमाणोऽपि यस्तु प्राणान्परित्यजेत् ॥ ब्रह्मलोकमवाप्रोति वदन्ति ऋषिषुङ्गवाः ॥८ ॥ सर्वकामफला वृक्षा मही यत्र हिरण्मयी॥ऋषयो मुनयः सिद्धास्तत्र छोके स गच्छाते ॥ ९ ॥ स्त्रीसहस्रावृते रम्ये मन्दाकिन्यास्तटे शुभे ॥ मोदते ऋषिभिः सार्द्धं सुकृतेनेह कर्पणा॥ १०॥ सिद्धचारणगन्धवैः पूज्यते दिवि दैवतैः ॥ ततः स्वर्गात्परिश्रष्टो जम्बूद्वीपपतिर्भवेत् ॥११॥ ततः शुभानि कर्माणि चिन्तपानः पुनःपुनः॥ गुणवान्वित्तसम्पन्नो भवतीह न संज्ञायः ॥ १२ ॥ कर्मणा मनसा वाचा धर्मसत्यप्रतिष्ठितः ॥ गङ्गायमुनयोर्मध्ये यस्तु गां सम्प्रयच्छाते॥ १३॥ सुवर्णमिष्मिकाश्च यादिवान्यत्परियहम् ॥ स्वकार्ये पितृकार्ये वा देवताभ्यर्ज्ञनेऽपि वा ॥ सफछं तस्य तत्तीर्थे यथावतपुण्यमामुयात्॥ १८ ॥ एवं तीथं न गृह्णीयात्पुण्येष्वायतनेषु च ॥ निमित्तेषु च सर्वेषु ह्यप्रमत्तो भवेद्विजः ॥ १५ ॥ किपिछां पाटछावणीं प्रयच्छति ॥ स्वर्णशृङ्गी रीप्यखुरां कांरूयदोहां पयास्विनीम् ॥ १६ ॥ प्रयागे श्रोत्रियं सन्तं त्राहियत्वा यथाविधि ॥ ज्ञुङ्काम्बरधरं ज्ञान्तं वर्मज्ञं वेदपागरम् ॥ १७ ॥ सा गोस्तस्मै प्रदातव्या गङ्गायमुनसङ्गमे ॥ वासांसि च महार्हाणि रत्नानि विविधानि च ॥ १८ ॥ यावद्रोमाणि 🞏 तस्या गोः सन्ति गात्रेषु सत्तम ॥ तावर्द्धपसद्माणि स्वर्गछोके महीयते ॥ १९॥ यत्रासी छभते जन्म सा गौस्तस्याभिजायते ॥ न च पञ्याति

व्याणः

१०५

11 39 13

तं घोरं नरकं तेन कर्मणा ॥ उत्तराच् स कुरून्प्राप्य मोदते कालमक्षयम् ॥२०॥ गर्वा शतसहस्रभ्यो द्यादेकां पयस्विनीम्॥ पुत्रान्दागं स्तथा भृत्यान्गोरेका प्राति तारयेत्॥२१॥ तस्मात्सर्वेषु दानेषु गोदानं तु विशिष्यते॥दुर्गमे विषमे घोरे महापातकसम्भवे॥ गौरेव रक्षां कुरुते तस्मा देया दिजोत्तमे॥२२॥ इसति श्रीमात्स्ये महापुराणे प्रयागमाहात्म्ये पंचाधिकज्ञाततमोऽध्यायः॥१०५॥छ॥ युधिष्ठिर उवाच॥यथायथा प्रया गस्य माहात्म्यं कथ्यते त्वया ॥ तथातथा प्रमुच्येऽहं सर्वपापैर्न संज्ञायः ॥ १॥ भगवन्केन विधिना गन्तव्यं धर्मनिश्चयैः ॥ प्रयागयो विधिः प्रोक्त स्तन्मे ब्रहि महामुने ॥२॥ मार्कण्डेय उवाच॥कथायिष्यामि ते राजस्तीर्थयात्राविधिकमम् ॥ आर्षेण विधिनानेन यथादृष्टं यथाश्चतम् ॥ ३॥ प्रयागतीर्थ यात्रार्थों यः प्रयाति नरः कचित् ॥ बलीवर्दसमारूढः शृणु तस्यापि यत्फलम् ॥ ।। नरके वसते घोरे गवां कोष्टा हि दारूणे ॥ सिछिछं न च गृह्णन्ति पितरस्तस्य देहिनः ॥५॥ यस्तु पुत्रांस्तथा बालान्स्नापयेत्पाययेत्तथा ॥ यथात्मना तथा सर्वे दानं विशेषु दापयेत्॥६॥ श्थिर्य छोभमोहाद्वा गच्छेयानेन यो नरः ॥ निष्फलं तस्य तत्संव तस्माद्यानं विवर्ज्ञयेत्॥७॥ गङ्गायमुनयोर्मध्ये यस्तु कन्यां प्रयच्छित ॥ आर्षेणैव विवाहेन यथाविभवसम्भवम् ॥ ८॥ न स पङ्याति तं घोरं नरकं तेन कम्मेणा ॥ उत्तरान्स कुरून्गत्वा मोद्ते पुत्रान्दारांश्च उभते घाम्मिकान् रूपसंयुतान् ॥ ९ ॥ तत्र दानं प्रकत्तिव्यं यथाविभवसम्भवम् ॥ तेन तीर्थफठं चैव वर्द्धते नात्र संशयः ॥ स्वर्गे तिष्ठति राजेन्द्र यावदाभूतसंप्रुवम् ॥ १० ॥ वटमूछं समासाद्य यस्तु प्राणान्विमुंचाति ॥सर्वछोकानतिक्रम्य रुद्रछोकं स गच्छिति॥११॥ तत्र ते द्वादशादित्यास्तपन्ति रुद्रसंश्रिताः ॥ निर्देहन्ति जगत्सर्वे वटमूळं न द्ह्यते ॥ १२ ॥ नष्टचन्द्रार्कभुवनं स्थीयते तत्र वै विष्णुर्यजमानः पुनः पुनः॥१३॥ देवदानवगन्धवा ऋषयः सिद्धचारणाः॥ सदा सेवन्ति तत्तीर्थं गङ्गायमुनसङ्गमम् ॥१४॥ **वतो गच्छेत राजेन्द्र प्रयांग संस्तु**वंश्च यत् ॥ यत्र ब्रह्माद्यो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः ॥ १५ ॥ लोकपालाश्च साध्याश्च पितरो लोक सम्मताः ॥ सनत्कुमारप्रमुखास्तथेव परमर्षयः ॥ १६ ॥ अङ्गिरःप्रमुखाश्चेव तथा ब्रह्मर्षयः परे ॥ तथा नागाः सुपर्णाश्च तिद्धाश्च खेचराश्च ये॥ १७॥ सागराः सरितः है। छा नागा विद्याघराश्च ये॥ इरिश्च भगवानास्ते प्रजापतिपुरः सरः॥ १८॥ गङ्गायमुनयोर्मध्ये पृथिव्या जघनं स्मृतम्॥

1 30 11

प्रयागं राजशार्द्रेल त्रिषु लोकेषु विश्वतम् ॥ ततः पुण्यतमं नास्ति त्रिषु लोकेषु भारत ॥ १९ ॥ श्रवणात् तस्य तीर्थस्य नामसङ्कात्तना है दिप ॥ वृत्तिकालम्भनाद्वापि नरः पापात् प्रमुच्यते ॥ २०॥ तत्राभिषेकं यः कुर्यात् सङ्गमे शांसितत्रतः ॥ तुल्यं फलमवाप्राति राजसूयाश्व मेधयोः ॥ २९ ॥ न देववचनात् तात न लोकवचनात् तथा ॥ मतिकत्क्रमणीया ते प्रायगगमनं प्रति ॥ २२ ॥ दश् तीर्थसङ्ख्राणि पिष्ट कोट्यस्तथापराः ॥ तेषां सान्निध्यमत्रेव ततस्तु कुरुनन्द्न ॥ २३ ॥ या गतियोगयुक्तस्य सत्यस्थस्य मनीपिणः॥ सा गतिस्त्यजतः प्राणान् गङ्गायमुनसङ्गमे ॥ २४ ॥ न ते जीवन्ति छोकेऽस्मिस्तत्र तत्र युधिष्टिर ॥ ये प्रयागं न सम्प्राप्तास्त्रिषु छोकेषु वंचिताः ॥ २५ ॥ एवं हङ्घा तु तत् तीर्थे प्रयागं परमं पदम् ॥ मुच्यते सर्वपापेभ्यो शशांक इव राहुणा ॥ २६ ॥ कम्बलाश्वतरी नागौ विपुले यमुनातटे ॥ तत्र स्नात्वा च पीत्वा च सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥२७॥ तत्र गत्वा च संस्थानं महादेवस्य विश्वतम् ॥ नरस्तारयते सर्वाच् दृश पूर्वाच् दृशापराच् ॥२८॥ कृत्वाभिषेकं तु नरः सोश्वमेधफलं लभेत् ॥ स्वर्गलोकमवाप्रोति यावदाभूतसंघ्रवम् ॥ २९ ॥ पूर्वपार्श्वं तु गङ्गायाम्निषु लोकेषु भारत ॥ कूवं चैव तु सामुद्रं प्रतिष्ठानं च विश्वतम् ॥ ३० ॥ ब्रह्मचारी जितकोघिखरात्रं यदि तिष्ठति ॥ सर्वपापविद्युद्धात्मा सोऽश्वमेघफं उभेत् ॥ ३०॥ उत्तरेण प्रतिष्ठानाद्रागीरथ्यास्तु पूर्वतः ॥ इंसप्रपतनं नाम तीर्थं त्रैलोक्यविश्वतम् ॥ ३२ ॥ अश्वमेघफळं तस्मिन् स्नानमात्रेण भारत ॥ यावचन्द्रश्च सुर्यश्च तावत् स्वर्गे महीयते ॥ ३३ ॥ उर्वशीरमणे पुण्ये विपुळे हंसपाण्डुरे ॥ परित्यजाति यः प्राणान् फलम् ॥ ३४ ॥ षष्टिवर्षसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च ॥ सेव्यते पिताभिः सार्द्धं स्वर्गलोकं नराधिप ॥ ३५ ॥ उर्वज्ञीं तु सदा पङ्येत् स्वर्गलोकं नरोत्तम ॥ पूज्यते सततं पुत्र ऋषिगन्धर्विक्रप्रैः ॥ ३६ ॥ ततः स्वर्गात्परिश्रष्टः क्षीणकम्मा दिवश्रपुतः ॥ उर्वज्ञीसद्दशीनां तु कन्यानां छभते शतम् ॥ ३७ ॥ मच्ये नारीप्तहस्राणां बहुनां च पतिर्भवेत् ॥ दश्यामसङ्ख्राणां भोक्ता भवति भूमिपः ॥ ३८ ॥ काश्चीनूपुरशब्देन सुप्तोऽसौ अपित्रुद्धयते ॥ भुक्ता तु विपुलान्भोगांस्तत्तीर्थं भजते पुनः ॥ ३९ ॥ शुक्काम्बरधरो नित्यं नियतः संयतिन्द्रयः ॥ एकं कालंतु भुआनो अपित्रा मासं भूमिपतिभेवेत् ॥ ४० ॥ सुवर्णालंकृतानां तु नारीणां लभते शतम् ॥ पृथिन्यामासमुद्रायां महाभूमिपतिभेवेत् ॥ ४१ ॥ धनधान्य अपि

पुराण:

30906

समायुक्तो दाता भवति नित्पशः ॥ भुक्त्वा तु विपुछान्भोगांस्तत्तीर्थं छभते पुनः ॥ ४२ ॥ अथ सन्ध्यावटे रम्ये ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ उप वासी द्युचिः सन्ध्यां ब्रह्मछोकमवामुयात् ॥ ४३ ॥ कोटितीर्थं समासाद्य यस्तु प्राणान्परित्यजेत् ॥ कोटिवर्षसङ्ख्राणां स्वर्गछोके महीयते॥४४॥ ततः स्वर्गात्परिश्रष्टः क्षणिकम्मा दिवश्रपुतः ॥ सुवर्णमणिमुक्ताढचकुले जायेत रूपवाच् ॥ ४५ ॥ ततो भोगवती गत्वा वासुकेरुतरेण तु ॥ ॥ श्रमेघकं नाम तीर्थं तत्रापरं भवेत् ॥ ४६ ॥ कृताभिषेकस्तु नरः सोऽश्वमेषफळं छभेत् ॥ घनाढचो रूपवाच चतुर्वेदेषु यत्पुण्यं पत्पुण्यं सत्यवादिषु ॥ अहिंसायां तु यो धम्मीं गमनादेव ॥ ४९ ॥ यत्र गङ्गा महाभागा बहुतीर्था तपोषना ॥ विन्ध्येन सङ्गता तारयते मर्न्याञ्चागांस्तारयतेऽप्यथः ॥ क्षिती हि ज्रारिणः ॥ तानद्वपंतहस्राणि स्वर्गछोके नदीनां तु महानदी जम्बूद्वीपपतिर्भवेत् ।। तीर्थानां तु परं तीर्थ ॥ मोक्षदा सर्वभूतानां र्वत्र सुरुभा गंगा त्रिषु स्थानेषु दुर्छभा ॥ गंगाद्वारे प्रयागे च गंगासागरसंगमे ॥ तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भवाः ॥ ५४ भ्रतानां पापोपहतचेतसाम् ॥ गतिमन्विष्यमाणानां नास्ति गङ्गासमा गतिः ॥ महेश्वरिशरोश्रष्टा सर्वपापहरा ग्रुभा ॥ ५६ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे प्रयागमाहातम्ये षडिधकश्वतमोऽध्यायः ॥ शृणु राजन्प्रयागस्य माहात्म्यं पुनरेव तु ॥ यच्छत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा सर्वकामानवामुयात् ॥ २ ॥ गोभूहिरण्यदानेन यत्फलं प्राप्तुयात्ररः ॥ स तत्फल मवाप्रोति तत्तीर्थं स्मरते पुनः ॥ ३ ॥ अकामो वा सकामो वा गंगायां योऽभिषद्यते ॥ मृतस्तु लभते स्वर्गं नरकः च न पइयाते ॥ ४ ॥ स्त्रोसो प्रतिबुद्ध्यते ॥ इंसप्तारसयुक्तेन विमानेन स गच्छति ॥ बहुवर्षसङ्ख्राणि स्वर्गे राजेन्द्र भुआति

ततः स्वर्गात्पारित्रष्टः क्षीणकर्मा दिवश्युतः ॥ सुवर्णमणिमुक्ताव्ये जायते विपुछे कुछे ॥ ६ ॥ षष्टितीर्थसम्नाणि षष्टिकोठ्यस्तथापगाः ॥ माघमासे गमिष्यन्ति गंगायमुनसंगमम् ॥ ७ ॥ गवां शतसहस्रस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फछम् ॥ प्रयागे माघमासे तु त्र्यहस्नानात्तु तत्फ छम् ॥ ८ ॥ गंगायमुनयोर्मध्ये कृषांत्रिं यस्तु साधयेत् ॥ अद्दीनांगो ह्यूरोगश्च पंचेन्द्रियसमन्वितः ॥ ९ ॥ यावन्ति रोमकूपाणि तस्य गात्रेषु हिनः ॥ ताबद्वर्षसहस्राणि स्वर्गछोके महीयते ॥ १० ॥ ततः स्वर्गात् परिश्रष्टो जम्बुद्वीपपतिर्भवेत् ॥ स अक्त्वा विदुलान् भोगांस्तत्तीर्थे स्मरते ॥ ११ ॥ जलप्रवेशं यः कुर्यात् संगमे छोकविश्वते ॥ राहुयस्ते तथा सोमे विमुक्तः सर्विकिलिबपैः ॥ १२ ॥ सोमेन सह मोदते ॥ षाष्टिवर्षसहस्राणि स्वर्गछोके महीयते ॥ १३ ॥ स्वर्गे च इाऋछोकेऽस्मित्र्षिगन्धर्वसेविते समृद्धे जायते कुछे ॥ १४ ॥ अधःशिरास्तु यो ज्वालामूर्द्धपादः पिबेन्नरः ॥ शतवर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ १५ ॥ परिश्रप्टस्तु राजेन्द्र सोऽप्रिहोत्री भवेत्ररः ॥ भुक्त्वा तु विषुळान्भोगांस्तत्तीर्थं भजते पुनः ॥ १६ ॥ यः स्वदेहं तु कार्तित्वा शकुनिभ्यः प्रयच्छाति रुपभुक्तस्य शृणु तस्यापि यत्फलम् ॥ १७ ॥ ज्ञातं वर्षसङ्ख्राणां सामलोके महीयते ॥ तस्माद्पि परिश्रष्टो राजा भवति धार्मिकः ॥१८॥ गुणवान् रूपसम्पन्नो विद्वांश्च प्रियवाचकः ॥ भुक्त्वा तु विपुलान्भागांस्तत्तिर्थि भजते पुनः ॥ १९ ॥ यामुने चोत्तरे कूले प्रयागस्य तु दक्षिणे ॥ ऋणप्रमोचनं नाम तत्तीर्थं परमं स्मृतम् ॥ २० ॥ एकरात्रोषितः स्नात्वा ऋणैः सर्वैः प्रमुच्यते ॥ स्वर्गछोकमवाप्रोति अनुणश्च सदा भवेत् ॥ २१ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे श्रयागमाहात्म्ये सप्ताधिकज्ञाततमोऽच्यायः ॥ १०७ ॥ छ ॥ **एतच्छृत्वा प्रयागस्य यत्त्वया परिकीर्तितम् ॥ विद्युद्धं मेऽद्य हृद्यं प्रयागस्य तु कीर्तनात् ॥ १ ॥ अनाज्ञकफळं ब्रुह् भगवंस्तत्र कीह्याम्** यं च लोकमवाप्रोति विशुद्धः सर्विकिल्बिषेः ॥ २ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ शृणु राजन्प्रयागे तु अनाशकफलं विभो ॥ धीमान् श्रद्धानो जितेन्द्रियः ॥३॥ अहीनांगोऽप्यरोगश्च पंचेन्द्रियसमन्वितः ॥ अश्वमेधफळं तस्य गच्छतस्तु पदे पदे ॥४॥ कुछानि तारये द्राजन् दृश् पूर्वोन् दृशापरान् ॥ मुच्यते सर्वपापेभ्यो गच्छेत्तु परमं पदम् ॥ ५ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ महाभाग्यं हि धर्मस्य यत्त्वं वदिति

प्रभो ॥ अल्पेनैव प्रयत्नेन बहुन्धर्मानवाष्ट्रते ॥ इ ॥ अध्यप्तर्भेस्तु बहु। भाषान्यत सुत्रतिहि ॥ इमं मे संश्यं छिन्धि कौतूहरुं हि मे ॥ ७ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ शृणु राजन्महावीर यदुक्तं त्रस्रयोनिना ॥ ऋषीणां सन्नियौ पूर्व कथ्यमान मया श्रुतम् ॥ त्रयागस्य तु मण्डलम् ॥ त्राविष्टमात्रे तद्भ्रमावङ्बसेधः पदे पदे ॥ ९ ॥ व्यतीतान्युरुषान् सत भविष्याश्च चतुर्द्शः ॥ नरस्तारयते सर्वान्यस्तु प्राणान्परित्यजेत् ॥ १० ॥ एवं ज्ञात्वा तु राजेन्द्र सद्। सेवापरो भवेत पापोपहतचेतसः ॥ न त्राप्नुवन्ति तत्स्थानं प्रयागं देवराक्षितम्॥ १ १ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ ह्वहाद्वा द्वव्यछोभाद्वा ये तु कामवर्श गताः॥ कथं तीर्थफरुं तेषां कथं पुण्यफरुं भवेत् ॥ १२॥ विक्रयः सर्वभाण्डानां कार्याकार्यमजानतः ॥ प्रयागे का गतिस्तस्य तन्मे ब्रहि पितामह॥ १३॥ माकेण्डेय उवाच ॥ शृणु राजन्महागुर्ह सर्वपापप्रणाज्ञनम् ॥ मासमेकं तु यः स्नायात्प्रयागे नियतेन्द्रियः ॥ मुच्यते सर्वपापेभ्यः १४ ॥ विश्रम्भवातकानां तु प्रयागं शृणु यत्कउम् ॥ त्रिकालमेव स्नायीत आहारं भैक्ष्यमाचरेत् ॥ त्रिभिमीसैः न संज्ञयः ॥ १५ ॥ अज्ञानेन तु यस्येह तीर्थयात्रादिकं भवेत् ॥ च लभते नित्यं घनघान्यसमाकुलम् ॥ १६ ॥ एवं ज्ञानेन सम्पूर्णः सदा भवति भोगवान् ॥ तारिताः पितरस्तेन नरकात्प्रि ॥ धर्मानुसारि तत्त्वज्ञ पुच्छतस्ते युनः पुनः ॥ त्वत्त्रियार्थे समाख्यातं में सफछं जन्म अद्य में तारितं कुछम् ॥ प्रीतोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि द्रशनादेव ते सुने मुक्तोऽहं चाद्य किल्विषात् ॥ इदानीं वेद्यि चात्मानं भगवन् गतकल्मपम् ॥२०॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ दिष्ट्या ते सफलं जन्म तारितं कुछम् ॥ कीर्तनाद्वदंते पुण्यं श्रुतात्पापप्रणाज्ञनम् ॥२१ ॥ युधिहिर उवाच ॥ यमुनायां तु कि पुण्यं मुने ॥ एतन्मे सर्वमारुयाहि यथाहर्ष्ट यथाश्रुतम् ॥ २२ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ तपनस्य सुता देवी त्रिषु छोकेषु ॥ २३ ॥ येनैव निःस्ता गंग। तेनैव यमुनागता ॥ योजनानां सहस्रेषु कीर्तनात्

9001

पापनाशिनी ।। २४ ।। तत्र स्नात्वा च पीत्वा च यम्रुनायां युधिष्ठिर ॥ कीतनाञ्चभते युण्यं दृष्ट्वा भद्राणिः पश्यति अवगाद्य च पीत्वा च युनात्यासप्तमं कुछम् ॥ प्राणांस्त्यजाति यस्तत्र स याति परमां गतिम् ॥ २६ ॥ आं ख्यातं यम्रुनादक्षिणे तटे ॥ पश्चिमे धर्मराजस्य तीर्थे तु न्रकं स्मृत्तम् ॥ २७ ॥ तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये नर्भवाः ॥ एवं तीर्थसहस्राणि यमुनादृक्षिणे तटे ॥ २८ ॥ उत्तरेण प्रवक्ष्यामि आदित्यस्य महात्मनः ॥ तीर्थं निरञ्जनं नाम यत्र देवाः सवासवाः ॥ २९ ॥ उपासते स्म सन्ध्यां ये त्रिकाछं हि युधिष्ठिर ॥ देवाः सेवन्ति तत्तीर्थं ये चान्ये विव्वचा जनाः ॥ ३० ॥ श्रद्धवानपरे। भ्रत्वा कुरु तीर्थाभिषेचनम् ॥ अन्ये च बह्वस्तीर्थाः सर्वपापहराः स्पृताः ॥ तेषु स्नात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भवाः ॥ ३१ ॥ गङ्गा च यमुना चैव उमे तुल्यफ्छे रुपृते ॥ केवळं ज्येष्ठभावेन गङ्गा सर्वत्र पूज्यते ॥ ३२ ॥ एवं कुरूष्व कौन्तेय सर्वतीर्थाभिषचनम् ॥ यावजीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नर्याति ॥ ३३ ॥ यस्त्वमं कल्य उत्थाय पठते च शृणोति च ॥ ग्रुच्यते सर्वपापेभ्यः स्वर्गछोकं स गच्छति ॥ ३४ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे प्रयागमाहातम्येऽष्टाधिकज्ञाततमोऽध्यायः ॥ १०८॥ छ।। मार्कण्डेय उनाच ॥ श्रुतं मे त्रस्रणा प्रोक्तं पुराणे त्रस् सम्भवे॥ तीर्थानां तु सहस्राणि शतानि नियुतानि च ॥ सर्वे पुण्याः पवित्राश्च गतिश्च परमा रुवता ॥ १ ॥ सोमतीर्थे महापुण्यं महा पातकनाञ्चनम् ॥ स्नानमात्रेण राजेन्द्र पुरुषांस्तारयेच्छतम् ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन तत्र स्नानं समाचरेत् ॥ २ ॥ युधिष्टिर उवाच ॥ पृथिव्यां नैमिषं पुण्यमन्तरिक्षे च पुष्करम् ॥ त्रयाणामपि छोकानां कुक्क्षेत्रं विशिष्यते 🕩 ३ ॥ सर्वाणि तानि सन्त्यच्य कथमेक प्रशंसित । अप्रमाणं तु तत्रोक्तमश्रद्धयमनुत्तमम् ॥४ ॥ गतिं च परमां दिन्यां भोगांश्विन यथेप्तितान् ॥ किमर्थमलपयोगेन बहु धर्म प्रशंसास संज्ञायं ब्रह् यथादृष्टं यथाश्रुतम् ॥ ५ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ अश्रद्धेयं न वक्तव्यं प्रत्यक्षमपि यद्भवेत् ॥ नरस्याश्रद्धानस्य पापीपहतचे क्र तसः ॥ ६ ॥ अश्रद्धानो ह्यञुचिर्दुर्मातस्त्यक्तमंगठः ॥ एते पाताकिनः सर्वे तेनेदं आधितं त्वया ॥ ७ ॥ शृणु प्रयागमाहात्म्यं यथादृष्टं यथाश्रुतम् ॥ प्रत्यक्षं च परोक्षं च यथान्यस्तं भविष्यति ॥ ८ ॥ यथैवान्यदृदृष्टं च यथादृष्टं यथाश्रुतम् ॥ शास्तं प्रमाण् ऋत्वा च युष्यते

वुराण.

A 0 308

पागमात्मनः ॥ ५॥ । । । । । । । । यथा योगमवाष्ट्रपात् ॥ जन्मान्तरसङ्ग्रभयो योगो छभ्येत मानवैः ॥ १० ॥ यथा योगसङ्ग्रेण योगो छभ्येत मानवैः ॥ यस्तु सर्वाणि रत्नानि ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति ॥ ११ ॥ तेन त्वन दत्तेन योगं नाभ्येति मानवः ॥ प्रयागे तु मृतस्येदं सर्व भवाति नान्यथा ॥ १२॥ प्रधानहेतुं वक्ष्यामि अद्धत्म च भारत ॥ यथा सर्वेषु भूतेषु बझ सर्वत्र हर्यते ॥ १३ ॥ ब्राह्मणे वास्ति यत्कि श्चिद्राह्ममिति वोच्यते ॥ एवं सर्वेषु भृतेषु ब्रह्म सर्वत्र पूज्यते ॥ १८॥ तथा सर्वेषु लोकेषु प्रयागं पूज्यदेषः ॥ पूज्यते तीर्थराजस्तु सत्यमेद युधिष्ठिर ॥ १५॥ त्रुयापि स्मरते नित्यं प्रयागं तीर्थमुत्तमम्॥तीर्थराजमनुपाष्य न चान्यत्किचिर्हति॥१६॥ को हि देवत्यमासाय मनुष्यत्वं चिकीर्षति ॥ अनेनैवोपमानेन त्वं ज्ञास्यप्ति युधिष्टिर ॥ यथा पुण्यतमं चास्ति तथैर कथितं मया॥ १७॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ श्रुतं चेदं त्वय त्रोक्तं विस्मितोऽहं पुनः पुनः॥कथं योगेन तत्राप्तिः स्वगंवासहतु कर्मणा॥३८॥दाता वै लभते भोगान् गां च यत्कर्मणः फ छम्॥तानि कर्माणे पुच्छामि पुनस्तैः प्राप्यते मही ॥ १९ ॥ मार्कण्डेय उगाच ॥ शृगु राजःमहाबाहो ययोक्तकरणं महीम् ॥ गामाप्रे बाह्मणं शास्त्रं काञ्चनं सिंछ सियः ॥ २० ॥ मातां पितां चैव ये निन्द्नित नराघमाः ॥ न तेषामुद्धंगमनिषद्भाह प्रजापतिः ॥२१ ॥ एवं योगस्य सम्प्राप्तिस्थानं प्रमदुर्छभम् ॥ गच्छन्ति नरकं घोरं ये नराः पापक्रिंगः ॥ २२ ॥ हस्त्यइवं गामनद्वाहं मणिमुकादिकाञ्चनम् ॥ परोक्षं हरते यस्तु पश्चा द्दानं प्रयच्छति ॥ २३ ॥ न ते गच्छति वै स्वर्ग दातारो यत्र भोगिनः ॥ अनेक कर्मणा युक्ताः पच्यन्ते नरके पुनः ॥ २४ ॥ एवं योगं च थर्म च दातारं च युचिष्ठिर ॥ यथा सत्यमसत्यं वा अस्ति नास्तीति यत्फ उम् ॥ निक्कं तु प्रवक्ष्यामि यथाह स्वयमंशुमान् ॥२६॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे प्रयागमाहात्म्ये नवाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ छ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ शृणु राजन्प्रयागस्य माहात्म्यं ॥ नैमिषं पुष्करं चैव गोतीर्थ सिन्युसागरम् ॥ १ ॥ गया च चैत्रकं चेव गङ्गासागरमेव च बह्वो ये च पुण्याः शिलोचयाः ॥२॥दृश तीर्थसङ्ख्राणि त्रिंशतकोट्यहतथा पराः ॥ प्रयागे संस्थिता नित्यमेवमाहुर्मनीषिणः ॥३॥ त्रीणि चाप्यग्रिकुण्डानि येषां मध्ये तु जाह्नवी ॥ प्रयागाद्भिनिष्कान्ता सर्वतीर्थनमस्कृता ॥ '४ ॥ तपनस्य सुता देवी त्रिषु लोकेषु विश्वता ॥

116061

यमुना गंगया सार्द्धं संगता छोकभाविनी ॥ ५ ॥ गंगायमुनयोर्मव्ये पृथिव्या नघनं स्पृतम् ॥ प्रयागं राजञार्द्रेछ कछां पोडशीम् ॥ ६ ॥ तिम्नः कोटचोऽर्इकोटिश्च तीर्थानां वायुरत्रगित्॥ दिवि भुन्यन्तरिक्षे च तत्सर्वे जाह्नवी स्मृता॥ ७ ॥ प्रयागं समिध्छानं ॥ कम्बठाश्वतरात्रमो॥ भोगवत्यथ या चैषा वेदिरेषा प्रजापतेः॥८॥ तत्र वेदाश्च यज्ञाश्च मूर्तिपन्तो युधिष्ठिर॥ प्रजापतिसुपासन्ते ऋषयश्च तपो धनाः॥९॥ यजन्ते ऋतुभिद्वास्तया चक्रघरा नृपाः॥ ततः पुण्यतमं नास्ति त्रिषु छोकेषु भारत ॥१०॥ प्रभावात्सर्वतीर्थेभ्यः प्रभवत्यधिकं विभो ॥ दश तीर्थसहस्राणि तिस्नः कोट्यह्तथापराः॥ १ १॥ यत्र गंगा महाभागा स देशस्तत्तपोधनम् ॥ सिद्धक्षेत्रं च विशेषं गंगातीरसमन्वि तम् ॥ १२॥ इदं सत्यं विजानीयात्साधृनामात्मनश्च वै ॥ सुद्धदश्च जवेत्कर्णे झिष्यस्यानुगतस्य च ॥ १३॥ इदं धन्यमिदं स्वर्गमिदं सत्यमिदं सुलम् ॥ इदं पुण्यमिदं धर्म्य पावनं धर्मसुत्तमम् ॥ ३४ ॥ महर्षीणामिदं गुद्यं सर्वपापप्रणाद्यानम् ॥ अधीत्य च स्वर्गमाष्ट्रयात् ॥ १५॥ य इदं शृणुयात्रित्यं तीर्थं पुण्यं सद् श्रुविः ॥ जातिस्मरत्वं छभते नाकपृष्ठे च मोदते ॥ १६ ॥ प्राप्यन्ते तानि तीर्थानि सद्भिः शिष्टानुद्रिंभिः ॥ स्नाहि तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रमतिर्भव ॥ १७॥ त्वया च सम्यक् पृष्टेन कथितं वै मया विभो ॥ पितरस्तारिताः सर्वे तथैव च पितामहाः ॥ प्रयागस्य तु सर्वे ते कलां नाईन्ति षोडशीम् ॥१८ ॥ एवं ज्ञानं च योगश्च तीर्यं चैत्र युधिष्टरः ॥ बहुक्केशेन युज्यन्ते तेन यान्ति परां गतिम् ॥ त्रिकालं जायते ज्ञानं स्वर्गलोकं गमिष्यति ॥ १९॥ इति श्रीमातस्ये महापुराणे प्रयागमाहातम्ये द्ञाधिक ज्ञातमो Sच्यायः ॥ ११० ॥ छ ॥ युचिष्ठिर ख्वाच ॥ कथं सर्विमिदं प्रोक्तं प्रयागस्य महासुने ॥ एतत्रः सर्वेमारूपाहि यथा हि मम तारयेत् ॥ १ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ शृणु राजन् प्रयागे तु प्रोक्तं सर्वमिदं जगत् ॥ त्रज्ञा विष्णु हतथे शानी देवताः प्रमुख्ययः ॥ २ ॥ त्रज्ञा स्थावरं जङ्गमं च यत् ॥ तान्येतानि परं छोके विष्णुः संबर्धते प्रजाः ॥ ३ ॥ कल्पान्ते तत् समग्रं हि छदः संहरते जगत् ॥ तदा प्रयाग तीर्थे च न कदाचिदिनइयति ॥ ४ ॥ ईश्वरः सर्वभ्रतानां यः पर्याते स पर्यति '॥ यत्रेनानेन ति उन्ति ते यान्ति परमां गतिम् ॥ ५ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ आरूपाहि से यथातथ्यं यथेषा तिष्ठाति श्रुतिः ॥ केन वा कारणेनैव तिष्ठन्ते छोकप्तत्तमाः ॥ ६ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥

व्राण.

of . 333

प्रयागे निवसन्त्येते ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ कारणं तत् प्रबश्चामि शृणु तत्त्वं युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ पंच योजनविहतीर्णं प्रयागह्य तु मण्डलम् ॥ तिष्ठन्ति रक्षणायात्र पापकर्म्मनिवारणात् ॥ ८ ॥ उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छमना ब्रह्म तिष्ठति ॥ वेणीमाधवस्त्री तु भगवांहतत्र तिष्ठति ॥ ९ ॥ माहेश्वरो वटो भूत्वा तिष्ठते परमेश्वरः ॥ ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्थयः ॥ रक्षान्ति मण्डलं नित्यं पापकम्मनिवारणात् ॥ ९ ॥ ॥ १० ॥ यस्मिन् जहन् स्वकं पापं नरकं च न पर्याते ॥ एवं ब्रह्मा च विष्णुश्च प्रयागे स महेश्वरः ॥ ११ ॥ सप्तद्वीपाः सप्तद्राश्च पर्वताश्च महीतले ॥ रसमाणाश्च तिष्ठन्ति यावदासूतसंप्रवस्य। १२॥ये चान्ये बहवः सर्वे तिष्ठन्ति च युधिष्ठिरः ॥ पृथिवीं तत्समाश्चित्य निर्मिता दैवतै व्रिभिः॥ १२॥ प्रजापतेरिदं क्षेत्रं प्रयागिति विश्वतम् ॥ एतत् पुण्यं पवित्रं वै प्रयागं च युधिष्ठिरः ॥ स्वराज्यं कु ह राजेन्द्र श्रातृभिः सहितोऽनच ॥ १४ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे प्रयागमाहात्म्ये एकाद्शाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ ७० ॥ निर्के धर उगाच ॥ आतृभिः सहितः सर्वेद्रापद्या सह आर्य्या ॥ ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य गुरून् देवानतर्पत् ॥ १ ॥ वासुदेवोऽपि तत्रेव क्षणेनाभ्यागतस्तदा ॥ पाण्डवेः सहितैः सर्वैः पूज्यमानस्तु माघवः ॥ २ ॥ कृष्णेत सिह्तैः सर्वैः पुनरेव महात्माभिः ॥ अभिविकः स्वराज्ये च घम्भेपुत्रो युचिष्ठिरः ॥ ३ ॥ एतिस्मन्न न्तरे चैव मार्कण्डेयो महामुनिः ॥ ततः स्वस्तीति चोक्त्वा तु क्षणादाश्रममागमत् ॥ ४ ॥ युचिष्ठिरोऽपि यम्मीत्मा श्रात्माश्रात्मार्या सहिनोऽवसत् ॥ महादानं ततो दत्त्वा घम्भैंपुत्रो महामनाः॥५॥ यस्तिवदं कल्प उत्थाय माहातम्यं पठते नरः॥ प्रयागं स्मरते नित्यं स याति परमं पर्म् ॥ मुच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रछोकं स गच्छति ॥६॥ वासुरेव उवाच॥ मम वाक्यं च कर्तव्यं महाराज ब्रबीम्यहम्॥ नित्यं जपस्य ज्वहस्य प्रयागे विगत ज्वरः ॥ ७ ॥ प्रयागं रुमर वै नित्यं सहारमाभिर्युधिष्ठिर ॥ रूवयं प्राप्त्यिस राजेन्द्र स्वर्गछोकं न संश्वाः ॥ ८ ॥ प्रयागमञ्जूदा वसते वापि यो नरः॥ सर्वपापविज्ञुद्धातमा रुद्रछोकं स गच्छति ॥ ९॥ प्रतिप्रहादुपावृत्तः सन्तुष्टो नियतः ज्ञुचिः ॥ अङ्क्रारिनृत्तश्च स तीर्थ प्रजमश्चते॥ १०॥ अकोपनश्च सत्यश्च सत्यवादी दृढताः ॥ आत्मोपमश्च भृतेषु स तीर्थक उपश्चते ॥ ११ ॥ ऋषिभिः ऋतवः प्रोक्ता देवैश्वापि यथाक्रमम् ॥ न हि 💥 शक्या दुरिद्रेण यज्ञाः प्राप्तुं महीवते ॥ १२ ॥ बहुपुकरणा यज्ञा नानासम्भारिक्तिराः ॥ प्राप्यन्ते पार्थिवेरेतैः समृद्रैर्वा नरैः काचित् ॥ १३ ॥

190311

यो दरिदेरिप विधिः शक्यः प्राप्तं नरेश्वरः ॥ तुल्यों यज्ञफर्छैः पुण्येस्तन्निबोध युधिष्ठिरः ॥ १४ ॥ ऋषीणां परमं गुझमिदं भरतसत्तमः ॥ तीर्था तुगमनं पुण्यं यज्ञेभ्योऽपि विशिष्य रे ११ ६॥ इत्र तीर्थसङ्ख्राणि तिस्नः कोट्यस्तथाऽऽपगाः ॥ माचनासे गमिष्यन्ति गङ्गायां भरतर्षभ॥१६॥ शाज अङ्क्ष राज्यनकण्यकम् ॥ पुनर्द्क्ष्यपि राजेन्द्र यजमानो विशेषतः ॥ १७ ॥ नन्दिकेश्वर खवाच ॥ इत्युक्तवा स महाभागो मार्कण्डेयो महातपाः ॥ युधिष्ठिरस्य नृपतेस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ १८ ॥ ततस्तत्र समाप्राव्य गात्राणि सगणो नृपः ॥ यथो क्तेनाथ विधिना परां निर्दातिमागमत्॥ १९॥तथा त्वमपि देवर्षे प्रयागाभिमुखो भव ॥ अभिषेकं तु कृत्वाद्य कृतकृत्यो भविष्यसि ॥२०॥ स्रूत उवाच ॥ एव प्रक्तवाथ नन्दी शस्त त्रैवान्तरधीयत ॥ नारदोऽपि जगामाशु प्रयागाभिष्ठाखस्तथा ॥ २१ ॥ तत्र स्नात्वा च जहवा च विधि ह हेन कम्मेणा ॥ दानं दत्त्वा द्विजाय्येभ्यो गतः स्वभवनं तदा ॥ २२ ॥ इति श्रीमातस्ये महापुराणे प्रयागमाहात्म्यं नाम द्वादशाधिकशः ततमोऽ च्यायः॥ ११२॥ छ॥ ऋषय ऊचुः ॥ काति द्वीपाः समुदा वा पर्वता वा कित प्रभो ॥ कियन्ति चैत्र वर्षाणि तेषु नद्यश्च काः स्मृताः॥ १॥ महाभूमिप्रमाणं च छोकाछोकस्तथैव च ॥पर्याप्तिं परिमाणं च गतिश्चन्द्रार्कयोस्तथा॥२॥एतद्ववीहि नः सर्वे विस्तरेण यथार्थवित् ॥ त्वदुक्त मेतत्सक्छं श्रोतिमिच्छामहे वयम् ॥३॥ सूत उनाच ॥ द्वीपभेद्सह्स्राणि सप्त चान्तर्गतानि च ॥ न श्रम्यन्ते ऋषेणेह वकुं वै सकछं जगत् ॥ ४॥ सप्तेव तु प्रवक्ष्यामि चन्द्रादित्यग्रहैः सह ॥ तेषां मनुष्यतकेण प्रमाणानि प्रचक्षते ॥५॥अचिन्त्याः खळु ये भावास्तांस्तु तर्केण साधयेत् ॥ प्रकृ तिभ्यः परं यच तद्चिन्त्यस्य उश्चणम् ॥ ६ ॥ सप्त वर्षाणि वक्ष्यामि जम्बूद्वीपं यथाविधम् ॥ विस्तरं मण्डङं यच योजनैस्तन्निगोधत् ॥ ७॥ योजनानां सहस्राणि ञ्रतं द्वीपस्य विस्तरः ॥ नानाजनपदाकीणं पुरेश्व विविधेः श्रुभैः ॥ ८ ॥ सिद्धचारणसङ्कीणं सर्वघातुपिनद्धेस्तैः शिलाजालसमुद्गतैः ॥ ९ ॥ पर्वतप्रभवाभिश्च नदीभिस्तु समन्ततः ॥ प्रागायता महापार्श्वाः चिहिष अवगाह्म ह्युभयतः समुद्री पूर्वपश्चिमौ ॥ हिमप्रायश्च हिमवान् हेमकूटश्च हेमवान् ॥ ११ ॥ चातुर्वर्ण्यस्तु सौवर्णां मेकश्चोल्बमयः स्पृतः ॥ चतुर्विश्वत्सहस्राणि विस्तीर्णे च चतुर्दिशम् ॥१२॥ वृत्ताकृतिप्रमाणश्च चतुरस्रः समाहितः ॥नानावर्णेः समः पार्श्वः प्रजापतिग्रणान्वितः ॥१३॥

प्रराण-

स॰ ११३

नाभीबन्धनसम्भूतो ब्रह्मणोऽन्यक्तजन्मनः ॥ पर्वतः श्वतवर्णस्तु ब्राह्मण्यं तस्य तेन वै ॥ १८ ॥ पीतश्च दक्षिणेनासौ तेन वैइयत्विमिष्यते ॥ भृद्धिपत्रानिभश्चैव पश्चिमेन समन्वितः ॥ तेनास्य शूद्रता सिद्धा मेरोर्नामार्थकम्मेतः ॥ १५॥ पार्श्वमुत्तरतस्तस्य रक्तवर्णे स्वभावतः ॥ तेनास्य क्षत्रभावः स्यादिति वर्णाः प्रकाित्तिताः ॥ १६ ॥ नीख्य वैदूर्यमयः श्वेतः पीतो हिरण्मयः ॥ शृङ्गवान् ॥ १७ ॥ एते पर्वतराजानः सिद्धचारणसेविताः ॥ तेवामन्तराविष्कम्भो नवसाहस्रप्रचयते ॥ १८॥ मध्ये समन्ततः ॥ चत्रविंशत्सहस्राणि विस्तीणौ योजनैः समः ॥ १९ ॥ मध्ये तस्य महामेरुविधूम इव पावकः ॥ तथोत्तरम् ॥ २० ॥ वर्षाणि यानि सप्तात्र तेषां वै वर्षपर्वताः ॥ द्वे द्वे सहस्रे विस्तीर्णा योननैर्दक्षिणोत्तरम् स्तारस्तेषामायाम उच्यते ॥ नीळश्च निषधश्चेत्र तेषां हीनाश्च ये परे ॥ २२ ॥ श्वेतश्च हेमक्रटश्च हिमवाच्छृंगतांश्च यः ॥ जम्बूद्रीपप्रमाणेन ऋषभः परिकीत्त्र्यते ॥ २३ ॥ तस्वाद्वादशभागेन हेमकूटोऽपि हीयते ॥ हिमवान्विशभागेन तस्मादेव हेमकूटो महागिरिः ॥ २४ ॥ अज्ञीतिहिंमना छैठ आयतः पूर्वपश्चिमे ॥ द्वीपस्य मण्डलीभानाद्धासन्द्वी प्रकार्तिते ॥ तानां च यथाभेदं तथोत्तरम् ॥ तेषां मध्ये जनपदास्तानि वर्षाणि सत्र वै ॥ २६ ॥ प्रयातविपमेस्तैस्तु पर्वतैरावृतानि तु ॥ सप्त तानि नदीभेंदैरगम्यानि परस्परम् ॥ २७ ॥ वसन्ति तेषु सत्त्रानि नानाजातीनि सर्वज्ञः ॥ इमं हैमवतं वर्षे भारतं नाम विश्वतम् ॥ २८ ॥ हेमकूटं तस्मात्रात्रा किम्पुरुषं स्मृतम् ॥ हेमकूटाच निषधं हरिवर्षं तदुच्यते ॥ २९ ॥ हरिवर्षात्परं चापि मेरोस्तु तदिछावृतम् ॥ नीछं रम्यकं नाम विश्वतम् ॥ ३० ॥ रम्यकाद्परं श्वेतं विश्वतं तद्धिरण्यकम् ॥ हिरण्यकात्परं चैव युङ्गशाकं कुरं रुमृतम् ॥ ३१ ॥ धनुः संस्थे तु विज्ञेये देवर्षे दक्षिणोत्तरे ॥ दीर्घाणि तस्य चत्वारि मध्यमं तिद्छावृतम् ॥ ३२ ॥ पूर्वतो निषधस्येदं वेद्यर्द्धे दक्षिणं स्वृतम् ॥ परान्त्विछावृतं पश्चाद्रेयार्द्रं तु तदुत्तरम् ॥३३॥ तयोर्षध्ये तु विज्ञेयो मेर्रायत्र तिकावृतम् ॥ दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु ॥ ३४ ॥ उदगायतो महाशैलो माल्यवात्राम पर्वतः ॥ द्वात्रिंशता सहस्रेण प्रतीच्यां सागराचुगः ॥ ३५ ॥ माल्यवान्वै सहस्रेक आनीलनिषधायतः ॥

द्भाविश्वात्रिंशत्त्वेवमप्युक्तः पर्वतो गन्धमादनः ॥ ३६ ॥ परिमण्डलयोर्मध्ये मेरुः कनकपर्वतः ॥ चातुर्वण्यसमो वर्णेश्चतुरस्नः समुच्छितः ॥ ३७ ॥ 🖁 नानावर्णः स पार्श्वेषु पूर्वान्ते श्वेत उच्यते ॥ पीतं तु दक्षिणं तस्य भृंगिपत्रानिभं परम् ॥ उत्तरं तस्य रक्तं वै इति वर्णसमिन्वतः ॥३८ ॥ मेरु स्तु शुशुभे दिन्यो राजवत्स तु वेष्टितः ॥ आदित्यतरुणाभासो विधूम इव पावकः ॥ ३९ ॥ योजनानां सहस्राणि चतुराज्ञीतिसुच्छितः ॥ प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्ष्टाविंशतिविस्तृतः ॥ ४० ॥ विस्तराद्विग्रणश्चास्य परीणादः समन्ततः ॥ स पर्वतो महाद्वियो द्वियौषधिसम न्वितः ॥ ४१ ॥ भुवनैरावृतः सर्वैर्जातरूपपरिष्कृतैः ॥ तत्र देवगणाश्चैव गन्धर्वासुरराक्षताः ॥ शैलराजे प्रमोदन्ते सर्वतोऽप्तरसां गणैः ॥४२॥ स तु मेरुः परिवृतो अवनैर्भूतभावनैः ॥ यरूपेमे चतुरो देशा नानापार्श्वेषु संस्थिताः ॥ ४३॥ भद्रार्थं भारतं चैव केतुमालं च पश्चिमे ॥ उत्तरा श्चेव कुरवः कृतपुण्यप्रतिश्रयाः ॥ ४४ ॥ विष्क्रमभपर्वतास्तद्धन्मन्दरो गन्यमाद्नः ॥ विपुलश्च सुपार्श्वश्च सर्वरत्नविभूषिताः अरुणोदं मानसं च सितोदं भद्रसंज्ञितम् ॥ तेषामुपरि चत्वारि सरांसि च वनानि च ॥ ४६ ॥ तथा भद्रकद्म्बस्तु पर्वते गन्यमाद्ने ॥ जम्बूब्सस्तथाश्वतथो विषुछोऽथ वटः परम् ॥ ४७ ॥ गन्यमाद्नपार्श्वे तु पश्चिमेऽमर्गाण्डकः ॥ द्वात्रिंशतिसङ्ख्राणि योजनैः सर्वतः समः ॥४८॥ तत्र ते ग्रुभकर्माणः केतुमालाः परिश्वताः ॥ तत्र कालानलाः सर्वे महासत्त्वा महाबलाः ॥ ४९ ॥ स्त्रियश्चोत्वलवर्णाभाः सुन्द्रयः प्रियद्र्शनाः ॥ तत्र दिन्यो महावृक्षः पनस पत्रभासुरः ॥ ५० ॥ तस्य पीत्वा फलरसं सञ्जीवन्ति समायुतम् ॥ तस्य माल्यवतः पार्श्वे पूर्वे पूर्वा तु गण्डिका ॥ द्वात्रिशच सहस्राणि तत्रापि शतमुच्यते॥५१॥ भद्राश्वस्तत्र विज्ञोयो नित्यं मुद्दितमानसः ॥ भद्रमालवनं तत्र कालान्रश्च महाद्भुमः ॥ ५२ ॥ तत्र ते पुरुषाः श्वेता महासत्त्वा महाबलाः ॥ श्चियः कुमुद्वर्णाभाः सुन्दर्यः प्रियद्र्जानाः ॥ ५३ ॥ चन्द्रप्रभाश्चन्द्रवर्णाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः ॥ चन्द्रशीतलगात्राश्च स्त्रियो ह्युत्पलगन्धिकाः ॥ ५४ ॥ दशवर्षसङ्ख्राणि आयुस्तेषामनामयम् ॥ कालामस्य रसं पीत्वा ते सर्वे स्थिरयोवनाः ॥ ५५ ॥ 'सूत उवाच ॥ इत्युक्त गुतृषीच् त्रह्मा वर्षाणि च निसर्गतः ॥ पूर्वे ममानुयहक्कद्भयः कि वर्णयामि वः ॥ ५६ ॥ एतच्छुत्वा वचस्ते तु ऋषयः संशितव्रताः ॥ जातकै।तृहलाः सर्वे प्रत्युचुस्ते मुदान्विताः ॥ ५७

समाख्याती यो देशों तो त्यया मुने ॥ उत्तराणां च वर्षाणां पर्वतानां च सर्वशः ॥ ५८ ॥ आख्याहि नो ययातय्यं ये च पर्वतयासिनः ॥ एवमुक्तस्तु ऋषिभिस्तेभ्यस्त्वाख्यातवान्युनः ॥ ५९ ॥ सूत उवाच ॥ शृणुव्यं यानि वर्षाणि पूर्वीकानि च वै मया ॥ दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु॥६०॥ वर्षं रमणकं नाम जायन्ते यत्र वे प्रजाः ॥रितप्रधाना विमङा जायन्ते यत्र मानवाः ॥ ग्रुङ्काभिजनसम्पन्नाः सर्वे ते प्रियद्र्भनाः ॥६१॥ तत्रापि च महावृक्षो न्ययोघो रोहिणो महाच् ॥ तस्यापि ते फउरसं पिवन्तो वर्त्तपन्ति हि ॥६२॥ द्शवितहस्राणि दश वर्षशतानि च ॥ जीवन्ति ते महाभागाः सदा हृष्टा नरोत्तमाः ॥ ६३ ॥ उत्तरेण तु श्वेतस्य पार्श्वे शृङ्गस्य दक्षिणे ॥ वर्षं हिरण्यतं नाम यत्र हैरण्वती नदी ॥६४॥ महाबळा महासत्त्वा नित्यं मुद्तिमानसाः ॥ ग्रुङ्काभिजनसम्पन्नाः सर्वे च प्रियदर्शनाः॥६५॥ एकादश सहस्राणि वर्षाणां ते नरोत्तमाः॥आयुष्प्रमाणं जीवन्ति ज्ञतानि दृश् पंच च॥६६॥ तस्मिन्वर्षे महावृक्षो लक्कचः पत्रसंश्रयः ॥तस्य पीत्वा फलरसं तत्र जीवन्ति मानवाः ॥६७ ॥ शृङ्गसाह्नस्य शृंगाणि त्रीणि तानि महान्ति वै ॥ एकं मणियुतं तत्र एकं तु कनकान्वितम् ॥ सर्वरत्नमयं चैकं भुवनैरुपशो भितम्॥६८॥उत्तरे चास्य शृंगस्य समुद्रान्ते च दक्षिणे॥कुरुवस्तत्र तद्वी पुण्यं सिद्धनियेवितम् ॥६९॥तत्र वृक्षा मधुफला दिव्यामृतमयाऽऽ पगाः ॥ वस्त्राणि ते प्रसूयन्ते फंडेश्वाभरणानि च॥७०॥सर्वकामप्रदातारः केचिङ्का मनोरमाः ॥ अपरे क्षीरिणो नाम वृक्षास्तत्र मनोरमाः ॥ य क्षरित सदा क्षीरं षद्रसं चामृतोपमम्॥७१॥सर्वा मणिमयी भूमिः सूक्ष्मा कांचनशकुका॥सर्वत्र सुखसंस्पर्शा निःशब्दाः पवनाः ग्रुभाः॥७२॥ देवछोकच्युतास्तत्र जायन्ते मानवाः शुभाः ॥ शुङ्खाभिजनसम्पन्नाः सर्वे ते स्थिरयौवनाः ॥ ७३ ॥ मिथुनानि प्रजायन्ते स्त्रिपश्चाप्सरसोपमाः॥ तेषां ते शीरिणां शीरं पिबन्ति ह्यमृतोपमम्॥७४॥एकाहाजायते युग्मं समं चैत्र विवर्द्धते॥समं रूपं च शीछं च समं चैत ब्रियान्ति वै॥७५॥ एकैकमनुरक्ताश्च चक्रवाकिमव ध्रुवम् ॥ अनामया ह्यशोकाश्च नित्यं मुद्तिमानसाः ॥७६ ॥ दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च ॥ जीवन्ति च महासत्त्वा न चान्या स्त्री प्रवर्त्तते ॥ ७७ ॥ स्नृत उवाच ॥ एवमेव निसर्गों वै वर्षाणां भारत युगे ॥ दृष्टः परमधर्मज्ञाः कि भूयः कथयामि वः ॥ ७८ ॥ आरूयातास्त्वेवमृषयः सृतपुत्रेण धीमता ॥ उत्तरश्रवणे भ्रूयः पत्रच्छः सृतनन्दनम् ॥ ७९ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे

118061

द्रीपादिवर्णनं नाम त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायुः ॥ ११३ ॥ छ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ यदिदं भारतं वर्षे यस्मिन्स्वायम्भुवादयः ॥ चतुर्देशैव मनवः प्रजासर्गे सर्साजरे ॥ १ ॥ एतद्वेदितुमिच्छामः सकाञ्चात्तव सुत्रत ॥ उत्तरश्रवणं भ्रूयः प्रबृहि वदतांवर ॥ २ ॥ एतच्छुत्वा ऋषीणां तु प्रात्रविद्धोमहर्षाणः ॥ पौराणिकस्तदा सृत ऋषीणां भावितात्मनाम् ॥ ३ ॥ बुद्धचा विचार्य्य बहुधा विमृश्य च पुनः पुनः ॥ तेभ्यस्तु कथयामास उत्तरश्रवणं तदा॥४॥ सृत उत्राच ॥ अथाहं वर्णायिष्यामि वर्षेऽस्मिन् भारते प्रजाः॥भरणात्प्रजनाचैव मुनुर्भरत उच्यते ॥५॥ निरुक्तवचनैश्वेव वर्षे तद्भारतं स्मृतम् ॥ यतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यमश्चापि हि स्मृतः ॥ ६ ॥ न खल्वन्यत्र मर्त्यानां भूमो कर्माविधिः स्मृतः ॥ भारतस्यास्य वर्षस्य नव भेदान्निबोधत ॥ ७ ॥ इन्द्रद्वीपः कशेरुश्च ताघ्रपणी गभस्तिमान् ॥ नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुणः ॥ ८ ॥ अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः ॥ योजनानां सहस्रं तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरः ॥ ९ ॥ आयतस्तु कुमारीतो गङ्गायाः प्रवहावाधिः ॥ तिय्यंगूर्ध्वं तु विस्तीर्णः सहस्राणि देशैव तु ॥ १० ॥ द्वीपो ह्युपनिविष्टोऽयं म्छेच्छैरन्तेषु सर्वशः ॥ यवनाश्च तस्यान्ते पूर्वपश्चिमे ॥ ११ ॥ त्राह्मणाः क्षत्रिया वैदेया मध्ये शुद्धाश्च भागशः ॥ इज्यायुतवणिज्यादि वर्त्तयन्तो ज्यवस्थिताः ॥ १२ ॥ तेवां स व्यवहारोऽयं वर्त्तनं तु परस्परम् ॥ धर्मार्थकामसंयुक्तो वर्णानां तु स्वकर्मसु ॥ १३ ॥ सङ्कल्पपंचमानां तु आश्रमाणां यथाविचि ॥ इह स्वर्गापवर्गार्थं प्रवृत्तिरिह मानुषे ॥ १४॥ यस्त्वयं मानवो द्वीपस्तिय्यंग्यामः प्रकीत्तितः ॥ य एनं जयते कृत्स्नं स सम्राडिति कीत्तितः ॥ १५॥ अयं लोकस्तु वै सम्राडन्तरिक्षनितां स्पृतः ॥ स्वराडसौ स्पृतो लोकः पुनर्वक्ष्यामि विस्तरात् ॥ १६॥ सप्त चास्मिन्महावर्षे विश्वताः कुरुपर्वताः ॥ महेन्द्रो मरुयः सद्यः शुक्तिमानृक्षवानिष ॥ १७ ॥ विनन्यश्च पारियात्रश्च इत्येते कुरुपर्वताः ॥ तेषां सहस्रश्रश्चान्ये समीपतः ॥ १८ ॥ अभिज्ञातास्ततश्चान्ये विषुळाश्चित्रसानवः ॥ अन्ये तेभ्यः परिज्ञाता हस्या हस्योपजीविनः ॥ १९ ॥ तैर्विमिश्रा जानपदा है आर्था म्छेच्छाश्च सर्वतः ॥ पिबन्ति बहु्छा नद्यो गङ्गा सिन्धुः सरस्वती ॥२०॥ ज्ञातद्धश्चन्द्रभागा च यमुना सरयूस्तथा ॥ ऐरावती वितस्ता च विशाला देविका कुहू: ॥२१॥ गोमती घौतपापा च बाहुदा च दषद्वती ॥ कौशिकी तु तृतीया च निश्चला गण्डकी तथा ॥ इसुलैंहितमित्येत ।

पुराण.

20338

हिमवत्पार्श्वनिःसृताः ॥२२॥ वेदरूमृतिर्वेत्रवती वृत्रप्री सिन्धुरेव च ॥ पर्णाशा नर्मदा चैव कावेरी महती तथा ॥ २३ ॥ पारा च धन्वती छपा विदुषा वेणुमत्यि ॥ शिप्रा झवन्ती कुन्ती च पारियात्राश्रिताः स्मृताः ॥ २४ ॥ मन्दाकिनी दृशाणी च चित्रकूटा तथैव च ॥ तमसा पिप्पछी इयेनी तथा चित्रोत्पछापि च ॥ २५ ॥ विमला चंचला चैव तथा च धूतवाहिनी ॥ ग्रुक्तिमन्ती ग्रुनी लजा मुकुटा हदिकापि च ॥ ऋष्यवन्त त्रसूतास्ता नद्योऽमळनळाः शुभाः ॥२६॥तापी पयोष्णी निर्विन्ध्या क्षिप्रा च ऋषभा नदी ॥ वेणा वैतरणी चैव विश्वमाला कुमुद्रती ॥ २७ ॥ तोया चैन महागौरी दुर्गमा तु शिला तथा ॥ निन्ध्यपाद्मसूतास्ताः सर्वाः शीतजलाः शुभाः ॥२८॥ गोद्वरि भीमरथी कृष्णनेणी च वंज्लला ॥ तुंगभद्रा संप्रयोगा वाह्या कावेरी चैव तु ॥ दक्षिणापथनद्यस्ताः सह्यपादाद्विनिःसृताः ॥२९॥ कृतमाला ताष्रपणी पुष्पना ह्यत्पलावती ॥ मलयप्र सूता नद्यस्ताः सर्वाः शीतज्ञाः शुभाः ॥ ३० ॥ त्रिभागा ऋषिकुल्या च इक्षुरा त्रिदिवाचला ॥ तात्रपर्णी तथा मूळी श्रवा विमला तथा ॥ महेन्द्रतनयाः सर्वाः प्रख्याता शुभगामिनीः ॥ ३१ ॥ काशिका सुकुमारी च मन्द्रगा मन्द्रवाहिनी क्रीक्तिमन्तात्मनास्तु ताः ॥३२॥ सर्वाः पुण्यनछाः पुण्याः सर्वगाश्च समुद्रगाः ॥ विश्वस्य मातरः सर्वाः सर्वपापहराः ग्राभाः ॥३३॥ तासां नयुपनयश्च शततोऽथ सहस्रशः ॥ तास्विमे कुरुपांचालाः शाल्वाश्वेव सजाङ्गलाः ॥ ३४. ॥ श्रूरसेना भद्रकारा वाह्याः सहपटचराः ॥ मत्स्याः किराताः कुल्याश्च कुन्तलाः काशिकोशलाः ॥ ३५ ॥ आवन्ताश्च कलिङ्गाश्च मूकाश्चेवान्यकः सह पिरकीत्तिताः ॥ ३६ ॥ सह्यस्यानन्तरे चैते तत्र गोदावरी नदी ॥ पृथिन्यामपि कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः ॥ ३७ ॥ यत्र गोवर्द्धनो ॥ नाम मन्दरो गन्धमाद्नः ॥ रामात्रियार्थं स्वर्गीया वृक्षा दिव्यास्तथौपधीः ॥३८॥ अरद्वाजेन मुनिना प्रियार्थमवतारिताः 🗓 ततः पुष्पवरे। देशस्तेन जज्ञे मनोरमः ॥ ३९ ॥ बाह्रीका वाटघानाश्च आभिराः काछतोयकाः ॥ पुरन्धाश्चैव शूद्राश्च पछत्राश्चात्तवण्डिकाः ॥ ४० ॥ गांघारा यवनाश्चेव सिन्धुसोवीरमदकाः ॥ शका दुद्धाः पुलिन्दाश्च पारदाहारसूर्त्तिकाः ॥ ४१ ॥ रामठाः कण्टकाराश्च नामकाः ॥ क्षत्रियोपनिवेश्याश्च वैश्याः शूद्रकुलानि च ॥४२ ॥ अत्रयोऽथ भरद्राजाः प्रस्थलाः सद्सेरकाः ॥ लम्पकास्तलगानाश्च सैनिकाः

190411

सह जाङ्गेलेः ॥ एते देशा उदीच्यास्तु शाच्यान्देशान्निबोधत ॥ ४३॥ अङ्गा वङ्गा मद्धरका अन्तर्गिरिबाहिर्गिरी ॥ स्त्रोत्तराः प्रविजया मार्ग वागेयमालवाः ॥ ४४ ॥ प्राग्ज्योतिषाश्च प्रण्डाश्च विदेहास्ताम्रालितकाः ॥ शाल्यमागधगीनदीः प्राच्या जनपदाः स्पृताः ॥ ४५ ॥ तेषां परे जनपदा दक्षिणापथवासिनः ॥ पाण्डचाश्च केरलाश्चेव चोलाः कुल्यास्तर्थेव च ॥ ४६ ॥ सेतुकाः सूतिकाश्चेव कुपथा वाजिवासिकाः ॥ नवराष्ट्रा माहिषिकाः कलिङ्गाश्चेव सर्वज्ञः ॥ ४७ ॥ कारूषाश्च सहैषीका आटव्याः ज्ञाबरास्तथा ॥ पुलिन्दा विन्ध्यपुपिका वैदुर्भा दण्डकैः सिरालाश्च रूपसास्तापतेः सह ॥ तथा तैत्तिरिकाश्चेव सर्वे कारस्करास्तथा ॥ ४९ चान्ये ये चैवान्तरनर्मदाः ॥ भारकच्छाः समाहेयाः सह सारस्वतैस्तथा ॥ ५० ॥ काच्छोकाश्चीव सौराष्ट्रा आनर्त्ता अर्ब्बुदैः सह ॥ इत्येते अपरान्तास्त शृणु ये विन्ध्यवासिनः ॥ ५१॥ मालवश्य करूषाय मेकलायोत्कलैः सह ॥ औण्डा मापा दशाणीय भोजाः किविकन्यकैः सह ॥ ५२ ॥ स्तोश्राटाः कौसटाश्चेन त्रेपुरा वेदिशास्त्या ॥ तुमुरास्तुम्बराश्चेन पहुमा नैवधैः सह ॥ ५३ ॥ अह्नपाः शौण्डिकेराश्च वीतिहोत्रा अवन्तयः ॥ एते जनपदाः रूयाता विन्ध्यपृष्ठनिवासिनः ॥ ५४ ॥ अतो देशान्त्रवक्ष्यामि पर्वताश्रायिणश्च ये अपथास्तथा ॥ ५५ ॥ कुथपावरणाश्चेव ऊर्णाद्वाः समुद्रकाः ॥ त्रिगत्तां मंडलाश्चेव किराताश्चामरैः सह ॥ ५६ ॥ चत्वारि भारते वर्षे युगानि सुनयोऽह्यवन् ॥ कृतं त्रेता द्वापरं च कालिश्चोति चतुर्युगम् ॥ तेषां निप्तर्गं वक्षामि उपरिष्टाच कृतस्नज्ञः ॥ मत्स्य उवाच ॥ एतच्छूत्वा तु ऋषय उत्तरं पुनरेव ते ॥ शुश्रववस्तमू बुस्ते प्रकामं छौमहवीणम् ॥ ५८ ॥ ऋषय ऊचुः रुषं वर्षे हरिवर्षे तथैव च ॥ आचक्ष्य नो यथातत्त्वं कीर्तितं भारतं त्यया ॥५९॥ जम्बूखंडस्य विस्तारं तथान्येवां विद्वांवर तेषां वृक्षाणां प्रत्रवीहि नः ॥ ६० ॥ पृष्टस्त्वेवं तदा विप्रैर्पथाप्रश्नं विशेषतः ॥ उवाच ऋषिभिर्द्धं यद्भिपाः शुश्रूषध्वमतन्द्रिताः ॥ जम्बूवर्षः किम्पुरुषः सुमहान्नन्दनोपमः ॥ स्थितिः किम्पुरुषे स्मृता ॥ जायन्ते मानवास्तत्र सुतप्तकनकप्रभाः ॥ ६३ ॥ वर्षे किपुरुषे पुण्ये प्रश्लो मधुवहः स्मृतः ॥ तस्य किपुरुषाः

द्वराज.

30938

पिबन्तो रसमुत्तमम् ॥ ६४ ॥ अनामया ह्यशाकाश्च निरयं मुद्तिपानसाः ॥ सुवर्णवणाश्च नराः स्त्रियश्चाप्तरसः स्मृताः ॥ ६५ ॥ ततः परं किंपुरुषाद्धरिवर्षे प्रचक्षते ॥ महारजतसङ्काञ्चा जायन्ते यत्र भानवाः ॥ ६६ ॥ देवलोकच्युताः सर्वे बहुद्धपाश्च सर्वज्ञः ॥ हरि वर्षे नरः सर्वे पिबन्तीक्षुरसं ग्रुभम् ॥ ६७॥ न जरा बाधते तत्र तेन जिवाते ते चिरम् ॥ एकाद्श सहस्राणि तेपामायुः प्रकीर्तितम्॥६८॥ मध्यमं तन्मया त्रोक्तं नाम्ना वर्षमिळावृतम् ॥ न तत्र सूर्यस्तपति न च जानन्ति मानवाः ॥ ६९ ॥ चन्द्रसूर्यौ सनक्षत्रावप्रकाशाविळा ॥ पद्मप्रभाः पद्मवर्णाः पद्मपत्रानिभेक्षणाः ॥ ७० ॥ पद्मगन्याश्च जायंते तत्र सर्वे च मानवाः ॥ जम्बूफछरसाह्रां अनिष्यन्दाः सुगान्व ॥ ७१ ॥ देवलोकच्युताः सर्वे महारजतवाससः ॥ त्रयोद्श सहस्राणि वर्षाणां ते नरोत्तमाः ॥ ७२ ॥ आयुष्प्रमाणं वर्ष इञावते ॥ मेरोस्त दक्षिणे पार्थे निषधस्योत्तरेण वा ॥ ७३ ॥ सुद्र्शनो नाम महासम्बुव्सः सनातनः चारणसेवितः॥ ७३॥ तस्य नाम्ना समारुयातो जम्बूद्धीयो वनस्यतेः॥ योजनानां सहस्रं च शतधा च महान्युनः॥ वृक्षराजस्य दिवमावृत्य तिष्ठाति ॥ तस्य जम्बूफलरासो नदी भूत्वा प्रसर्गति ॥ ७६ ॥ महं प्रदक्षिणं कृत्वा पिबंति सदा हृष्टा जम्बूरप्तमिलावृते ॥ ७७ ॥ जम्बूफलरुसं पीत्वा न जरा वायतेऽपि तान् ७८ ॥ तत्र जाम्बूनदं नाम कनकं देवधूषणम् ॥ इंद्रगोपकसंकाशं जायत भासर फठरसस्तु सः ॥ स्कन्नं तु काञ्चनं शुक्रं जायते देवभूषणम् ॥ .60 ॥ ईश्वराज्यहाद्भामिर्मतांश्र यसते तु तान् ॥ ८९ ॥ रक्षःपिशाचा यक्षाश्र सर्वे विज्ञेया गन्धर्वाः साप्तरोगणाः ॥८२ ॥ सर्वे नागा निषेवन्ते शेषवासुकितश्चकाः ॥ महामेरी त्रयक्षिशत क्रीडन्ते यज्ञियाः शुभाः ॥ ८३ ॥ नीलवैदूर्ययुक्तेऽस्मिन् सिद्धा ब्रह्मर्पयोऽवसन् ॥ दैत्यानां दानवानां च श्वेतः पर्वत उच्यते ॥ ७४ ॥ शृङ्गवान् पर्वतश्रेष्ठः पितृणां प्रतिसंचरः ॥ इत्येतानि मयोक्तानि नववर्षाणि भारते ॥ ८५ ॥ भ्रुतैरापि निविष्टानि गतिमन्ति ध्रुवाणि च ॥ तेपां वृद्धिर्वहुविधा हरूयते देवमानुषैः ॥

परिसंख्यातुं श्रद्धेया च बुभूषता ॥ ८६ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे भुवनकोषे चर्तुह्शाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११४ ॥ छ ॥ छ ॥ मनुक्ताच ॥ चरितं बुधपुत्रस्य जनाईन मया श्रुतम् ॥ श्रुतः श्राद्धाविधिः पुण्यः सर्वपापप्रणाशनः ॥ १ ॥ धेन्वाः प्रसूयमानायाः फलं दानस्य मे श्रुतम् ॥ कृष्णाजिनप्रदानं च वृषोत्सर्गस्तयेव च ॥२॥ श्रुत्वा रूपं नरेन्द्रस्य बुधपुत्रस्य केशव ॥ कौतूहलं समुत्पन्नं तन्ममाचक्ष्व ॥ पृच्छतः ॥ ३ ॥ केन कर्माविपाकेन स तु राजा पुरूरवाः ॥ अवाप तादशं रूपं सीभाग्यमपि चोत्तमम् ॥ ४ ॥ देवांस्त्रिभुवनश्रेष्ठान् गन्धवाश्र्य मनोरमान् ॥ उर्वशी सङ्गता त्यक्त्वा सर्वभावेन तं नृपम्॥५॥मत्स्य उवाच॥शृणु कर्माविपाकेन येन राजा पुरूरवाः॥अवाप तादृशं रूपं सौभाग्य मापे चोत्तमम् ॥६॥ अतीते जन्माने पुरा योऽयं राजा पुरूरवाः ॥ पुरूरवा इति ख्यातो मद्रदेशाधि ।। हि सः ॥ ७ ॥ चाक्षुवस्यान्वये राजा चाक्षुषस्यान्तरे मनोः ॥ स वै नृपगुणैर्युक्तः केवलं रूपवर्जितः ॥ ८ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ पुरूरवा मद्रपातः कर्मणा केन पार्थिवः ॥ बभूव कर्मणा केन रूपवांश्वेव सूतन ॥९॥ सूत उवाच ॥ द्विनयामे द्विनश्रेष्ठा नाम्रा चासीत्पुरूखाः ॥ नद्याः कूले महाराजः पूर्वजन्माने पार्थिवः ॥१० ॥ स तु मद्रपती राजा यस्तु नान्ना पुरूरवाः ॥ तस्मिञ्जन्मन्यसौ वित्रो द्वाद्इयां तु सद्।ऽनच ॥ ११ ॥ उपोष्य पूजयामास राज्यकामो जना र्दनम् ॥ चकार सोपवातश्च स्नानमभ्यङ्गपूर्वकम् ॥ १२॥ उपवासफछात्प्राप्तं राज्यं मद्रेष्वकण्टकम् ॥ उपोषितस्तयाभ्यङ्गाद्रुपहीनो व्यजायत ॥ ३३ ॥ उपोषितैर्नरेस्तस्मात्स्नानमभ्यङ्गपूर्वकम् ॥ वर्जनीयं प्रयत्नेन रूपमं तत्परं नृप ॥ १४ ॥ एतद्रः कथितं सर्वे यहुत्तं पूर्वजनमि ॥ मद्रेश्वरत्वचरितं शृणु तस्य महीपतेः ॥ १५ ॥ तस्य राजगुणैः सर्वैः समुपेतस्य भूपतेः ॥ जनानुरागो नैवासीदृपहीनस्य तस्य वै ॥ १६ ॥ रूपकामः स मद्रेशस्तपसे कृतानिश्चयः ॥ राज्यं मन्त्रिगतं कृत्वा जगाम हिमपर्वतम् ॥ १७॥ व्यवसायाद्वितीयस्तु पद्रचामेव महायशाः ॥ द्रष्टं स तीर्थंसद्नं विषयान्ते स्वके नदीम् ॥ ऐरावतीति विख्यातां दृद्शीतिमनोरमाम् ॥ १८॥ तुहिनगिरिभवां महीचवेगां तुहिनगभिस्तिसमान श्रीतछोदाम् ॥ तुहिनसदृशहेमवर्णपुञ्जां तुहिनयञाः सारितं दृद्शी राजा ॥ १९ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे तपोवनागमनं नाम १ पंचद्शाप्तिकञ्चततमे। ऽध्यायः ॥ ११५ ॥ सृत खवाच ॥ स दृद्शी नदीं पुण्यां दिन्यां हैमवर्ती श्रुभाम् ॥ गन्धवैश्व साम

कीणीं नित्यं शक्रेण सेविताम् ॥ ७ ॥ सुरेभमद्सांतिकां समन्तान्त विराजिताम् ॥ मध्येन शक्रवापाभा तस्मिन्नहाने सर्वदा ॥ २ ॥ तपस्वि शरणोपेतां महात्राह्मणसेविताम् ॥ ददर्श तपनीयाभां महाराजः पूरूरवाः ॥ ३ ॥ सितहंसावछिच्छत्रां काशचामरराजिताम् ॥ साभिषिक्तामिव स तां पश्यन्त्रीतिं परां ययो ॥ ४ ॥ पुण्यां सुशीतलां हृद्यां मनसः प्रोतिवार्धिनीम् ॥ क्षयवृद्धियुतां रम्यां सोममूर्तिमिवापराम् ॥ ५ ॥ सुशीतशीत्रपानीयां द्विजसङ्घनिवेविताम् ॥ सुतां हिमवतः श्रेष्ठां चअद्वीचिविराजिताम् ॥ ६ ॥ अनृतस्वाद्वसाळेळां तापसैरूपशोभिताम् ॥ स्वर्गारोहणिनःश्रेणी सर्वकलमषनाशिनीम् ॥ ७ ॥ अग्यां समुद्रमहिषीं महर्षिगणसेविताम् ॥ सर्वछोकस्य चौतसुक्यकारिणी नोहराम् ॥ ८॥ हितां सर्वस्य लोकस्य नाकपार्गपदायिकाम् ॥ गोङ्कालकुलतीरान्तां रम्यां शैवालविताम् ॥९॥ इंससारससङ्ख्यां जलने रुपशोभिताम् ॥ आवर्त्तनाभिगम्भीरां द्वीपोरुज्ञचनस्थलीम् ॥ ३०॥ नीलनीरजनेत्राभामुत्फुलकमलाननाम् ॥ हिमाभफेनवसनां चक्रवा काधरां शुभाम् ॥ वलाकापङ्किदशनां चल्नमतस्यावालिभुवम् ॥ ११ ॥ स्वनलोद्धतमातङ्गरम्यकुमभपयोधराम् ॥ इंसन्नपुरसङ्ख्युष्टां मृणाल वलयावलीम् ॥ १२ ॥ तस्यां रूपमदोन्मत्ता गन्धर्वानुगताः सद्य ॥ मध्याह्मसमये राजन् क्रीडन्द्रप्सरतां गणाः ॥ १३ ॥ तामप्सरो विनिर्भुकं वहन्तीं कङ्कमं शुभम् ॥ स्वतीरद्वमसम्भूतनानावर्णसुगान्धिनीम् ॥ १४ ॥ तरङ्गत्रातसंक्रान्तसूर्थमण्डछदुर्दशम् ॥ सुरेभजनिताघात विक्छद्रयभूपिताम् ॥ १५ ॥ शक्रभगण्डसिछिछैदैवस्त्रीकुचचन्दनैः ॥ संयुतं सिछिछं तस्याः पट्पदैरूपसेन्यते ॥ १६ ॥ तस्यास्तीरभवा वृक्षाः सुगन्धकुसुमांचिताः॥ तथापकृष्टसम्ब्रान्तब्रमरस्तानिताकुछाः॥ १ ७॥यस्यास्तीरे रतिं यान्ति सदा कामवशा मृगाः॥ तयोधनाश्च ऋषयस्तथा देवाः सहाप्तराः ॥ १८॥ छभन्ते यत्र पूताङ्गा देवेभ्यः प्रतिमानिताः ॥ श्चियश्च नाकबहुलाः पद्मेन्द्रशतिमाननाः ॥ १९ ॥ या विभर्ति सदा तोयं देवसङ्घरपीडितम् ॥ पुळिन्दैर्नृपसङ्घेश्च व्यात्रवृन्दैरपीडितम् ॥ २० ॥ सतामरसपानीयां सतारगगनामलाम् ॥ स तां पर्यन्ययो राजा सतामीिप्सतकामदाम्॥२३॥ यस्यास्तीरहर्देः कार्शः पूर्णेश्चन्द्रांशुसन्निभैः॥राजते विविधाकारै रम्पं तीरं महाद्वमैः ॥ या सदा विविधिपेदें वैश्वापि निषेव्यते ॥ २२ ॥ या च सदा सक्छोच्विनाशं भक्तजनस्य करोत्यचिरेण ॥ यानुगता सरितां हि कद्म्वेर्याऽनुगता सततं हि

मत्य-

110061

मुनीन्द्रैः ॥ २३ ॥ या हि सुतानिव पाति मनुष्यान् या च युता सततं हिमसङ्घैः ॥ या च युता सततं सुरवृन्दैर्यो च जनैः स्वाहिताय श्रिता वै ॥२८॥ युक्ता च केसरिगणैः करिवृन्दज्ञष्टा सन्तानयुक्तषाछिछापि सुवर्णयुक्ता॥ सूर्योश्चतापपरिवृद्धिविवृद्धशीता शीतांशुतुल्ययशसा दृहशे नृपेण॥२५॥इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सुवनकोषे सुरनदीवर्णनं नाम षोडशाधिकशततमोऽध्यायः ॥११६॥७॥ सूत् उवाच॥आछोकयच नंदीं पुण्यां तत्समीरहतश्रमः ॥ स गच्छन्नेव दहशे हिमवन्तं महागिरिम् ॥ १॥ खमुङ्खिलद्भिर्वहाभिर्वृतं शृङ्केरतु पाण्डुरैः ॥ पक्षिणामपि चारोर्वेना सिद्धगतिं शुभाम् ॥ २ ॥ नदीप्रवाहसञ्चातमहाशब्दैः समन्ततः ॥ असंश्वतान्यशब्दं तं शीततीयं मनोरमम् नींछैः कृताधोवसनं शुभम् ॥ मेघोत्तरीयकं शैंछं दहशे स नराचिपः ॥ ४ ॥ श्वेतमेचकृतोणोपं च दार्कमुकुटं कचित् ॥ हिमान्छित तर्वाकं कंचिद्रातिमिश्रितम् ॥ ५ ॥ चन्द्रेनानुछिप्ताङ्गं द्त्तपञ्चाङ्कुछं यथा ॥ शीतपदं निदावेऽपि शिठाविक्रटसङ्कटम् मुद्रितं चरणैः कवित् ॥ ६ ॥ कवित्संस्पृष्टसूर्याशुं कविच तमसावृतम् ॥ दरीमुखेः कविद्रोमेः पिवन्तं सिळळं महत द्वियाधरगणैः क्रीडाद्रिरुपशोभितम् ॥ उपगीतं तथा मुख्यैः किन्नराणां गणैः क्रिचित् ॥ ८ ॥ आपानभूमौ गछितैर्मन्धर्वाप्सरसां कचित् ॥ पुष्पैः सन्तानकादीनां दिन्यैस्तमुपशोभितम् ॥ ९ ॥ सुप्तोत्थिताभिः शय्याभिः कुषुमानां तथा कि वित् ॥ मृदिताभिः समाकीर्णे गन्धर्वाणां मनोरमम् ॥ १० ॥ निरुद्धपननेदेशैनीं छशाद्वरुपण्डितेः ॥ काचिच कुसुमैर्युक्तमत्यन्तरुचिरं शुभम् ॥ ११ ॥ तपस्विशरणं शैठं कामि नामतिदुर्रुभम् ॥ मृगैर्यथानुचरितं दन्तिभिन्नमहाद्रुमम् ॥ १२ ॥ यत्र सिंहनिनादेन यस्तानां भैरवं खम् ॥ दइयते न च संश्रान्तं गजाना माकुलं कुलम् ॥ १३ ॥ तटाश्च तापसैर्पत्र कुअदेशैरलंकृताः ॥ स्तैर्पस्य समुत्पत्रेह्मैलांक्यं समलंकृतम् ॥ १४ ॥ अधीनशरणं नजनसेवितम् ॥ अहीनः पञ्चाति गिरिमहीनं रत्नसम्पद्। ॥ १५ ॥ अल्पेन तपता यत्र सिद्धिं प्राप्त्यन्ति तापताः ॥ यस्य द्श्रीनमात्रेण सर्व 🕺 कल्मपनाश्नम् ॥ १६ ॥ महाप्रपातसम्पातप्रपातादिगताम्बुभिः ॥ वायुनीतैः सदा तृतिकृतदेशं कवित्कचित् ॥ १७ शुद्धेः कचिचापि समुच्छितैः ॥ नित्यार्कतापविषमसगम्येर्मनसा युतम् ॥ १८ ॥ देवदारुमहावृक्षत्रत्र शाखानिस्तरैः ॥

पुराण\_

अ० ११५

र्देशैरुपश्लोभितम् ॥ १९॥ हिमच्छत्रमहाशृङ्गं प्रपात्शतनिर्झरम् ॥ शब्दछभ्याम्बुविषमं हिमसंरुद्धकन्द्रम् ॥ २० नितम्बभूमिं महानुभावः स तु मद्रनाथः ॥ बभ्राम तत्रैव मुदा समेतः स्थानं तदा किचिद्थाससाद ॥ २१ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सुवनकोषे हिमवद्दर्णनं नाम सप्तद्शाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७॥ छ॥ स्तृत उवाच ॥ तस्यैव पर्वतेन्द्रस्य प्रदेशं सुमनोरमम् ॥ अगम्यं मानुषैरन्येर्देवयोगादुपागतः ॥ १ ॥ ऐरावती सारच्छ्रेष्ठा यस्मादेशाद्धिनिर्गता ॥ मेचङ्यामं च तं देशं द्वमलण्डेरनेकशः ॥ २ ॥ शास्त्रेस्तास्त्रे स्तमालैश्र कर्णिकारैः सञ्चामलैः ॥ न्ययोपेश्र तथाञ्चत्यैः शिरीषैः शिञ्चाद्वमैः ॥ ३ ॥ महानिम्बैस्तया निम्बैर्निर्गुण्डीभिर्हरिद्वमैः ॥ देवदाहमहावृक्षेस्तथा कालेयकदुमैः ॥ ४ ॥ पद्मकैश्चन्द्रनैिबल्बैः कपित्थै रक्तचन्द्रनैः ॥ माताम्रारिष्टकाक्षोटेरव्द्रकेश्च तथाव्जुनैः ॥ ५ ॥ हस्तिकर्णैः सुमनसैः कोविदारैः सुपुष्पितैः ॥ प्राचीनामलकैश्चापि धनकैः समराटकैः ॥ ६ ॥ खर्ज्यूरैर्नारिकलैश्च वियालामातकेङ्करैः ॥ तन्तुमाछैभिनैर्भन्यैः काइमीरीपर्णिभिस्तथा॥७॥जातीफछैः पूगफछैः कट्फछैठावठीफछैः॥मन्दारैः कोविदारैश्च किंशुकैः कुसुमांशुकैः ॥८॥ यवासैः शमिपणांसैर्वेतसैरम्बुवेतसैः ॥ रक्तातिरङ्गनारङ्गेहिङ्काभिः सात्रियङ्काभिः ॥ ९ ॥ रक्ताशोकैस्तथाशोकैराकछैरविचारकैः ॥ मुचुकुन्दैस्तथा कुन्दैराटरूपपरूपकैः ॥ १० ॥ किरातैः किङ्किरातैश्र केतकैः श्रेतकेतकैः ॥ सौभाञ्जनैरञ्जनैश्र सक्रिङ्गिनकोटकैः ॥ ११॥ सुवर्णचारुवसनैर्द्धमश्रेष्ठेस्तथासनैः ॥ मन्मथस्य शराकारैः सहकारैर्भनोरमैः ॥ १२ ॥ पीतयूथिकया चैव इवेतयूथिकया तथा चम्पकनात्या च तुम्बरेश्चाप्यतुम्बरैः ॥ १३ ॥ मोचैठाँचैस्तु लकुचैस्तिलपुष्पकुश्शेरायैः ॥ तथा सुपुष्पावरणैश्चव्यकैः कामिवल्लभैः॥१४॥ पुष्पाङ्करेश्च बकुछैः पारिभद्रहरिद्रकैः ॥ घाराकदम्बैः कुटजैः कदम्बैर्गिरिकूटजैः ॥ १५ ॥ आदित्यमुस्तकैः कुम्भैः कुङ्कमैः कामवछभेः ॥ कट्फर्टेर्बर्रेनींपैर्दीपौरीव महोज्ज्वर्छैः॥१६॥ रक्तैः पाछीवनैः स्वेतैर्दाडिमैश्चम्पकद्भमैः॥बन्धूकैश्च सुबन्धूकैः कुञ्जकानां तु जातिभिः ॥ १७॥ 🛮 कुपुमेः पाटलाभिश्च मार्छकाकरवारिकैः॥कुरवकेर्दिमवरैर्जम्बूभिनृपजम्बुभिः॥१८॥बीजपूरैः सकपूरिर्गुरुभिश्चाग्रुरुद्धमेः॥विम्बैश्च प्रतिविम्बैश्च 🎉 प्तन्तानकवितानकैः ॥ १९ ॥ तथा गुग्गुङवृक्षेश्च हिन्ताङधवङेश्चभिः ॥ तृणज्ञून्यैः करवीरेर शोकैश्वक्रमदंनैः ॥ २० ॥ पीछाभिर्धातकीभिश्व

1190611

चिरिबल्वैः समाकुछैः ॥ तिन्तिडीकैस्तथा छोद्रेविडङ्गैः शीरिकाद्वमैः ॥ २१ ॥ अङ्गनति हतया कार्छर्नभीरैः श्वेतकरुमैः ॥ अञ्चातके अ रिन्द्रयवैर्वल्युचैः तिद्धितायकैः ॥ २२॥ करमर्दैः कात्तमर्देरविष्टकत्रिष्टकैः ॥ कर्राक्षेत्रीक्षतम्ब्रतिः सताह्वैः पुत्रभीत्रकैः ॥ २३ ॥ कङ्कोछके र्छवंगैश्च त्वग्द्रमेः पारिजात्कैः॥ प्रतानैः पिष्पछीनां च नागवल्यश्च भागग्नः ॥२३॥ परीचह्य तथा गुलैनवमिक्किया तथा ॥ मृद्रीकाम ण्डपैर्घुरुयेरातिमुक्तकमाण्डपेः ॥ २५॥त्रपुषेर्नितिकानां च प्रतानैः सफ्छैः शुभैः ॥ कूष्माण्डानां प्रताने य अञाबूनां तथा कचित् ॥ २६ ॥ चिभिटस्य प्रतानेश्व पटोछीकारवेछकैः ॥ कर्कोटकीवितानेश्व वार्ताकैब्रह्तीफछैः ॥ २७ ॥ कण्टकैर्मूछकेर्मूछकाकैस्तु विविवस्तथा ॥ कह्नोरैश्र विदार्थाच रुक्टैः स्वादुकण्टकैः ॥ २८ ॥ सभाग्डीराविदूसारराजनम्बू क्रवालुकैः ॥ सुवर्चलाभिः सर्वाभिः सीसर्पपाभिस्तयेव 📆 च ॥ २९ ॥ काकोछीक्षीरकाकोछी छत्रया चातिछत्रया ॥ कासमदींसहासद्धिः सकन्दलसकाण्डकैः ॥ ३० ॥ तथा शीरकशाकेन शिम्बीधान्येस्तथा धान्यैः सर्वेनिरवशेषतः ॥ ३१ ॥ ओषधीभिर्विचित्राभिर्दीप्यमानाभिरव च ॥ आयुष्याभिर्यशस्याभिर्वरपाभिश्च नराधिष ॥ ३२ ॥ जरामृत्युभयत्रीक्षिः क्षुद्रचन्नीर्विरेव च ॥ सौभाग्यजननीक्षिश्च क्रत्स्नाभिश्चाप्यनेक्शः ॥ ३३ ॥ तत्र वेणुलताभिश्च तथा कीच क्रवेणुभिः ॥ कार्शैः शशाङ्ककारीश्च शरगुलेमस्तथेव च ॥ ३४ ॥ कुशगुल्मेस्तथा रम्पेगुल्मेश्रोर्मनोरमेः ॥ कार्पासजातिवर्गेण दुर्छभेन शुभेन च ॥ ३५ ॥ तथा च कद्छीखण्डेमेनोहारिभ रुत्तमेः ॥ तथा मरकतप्रस्यैः प्रदेशैः शाद्धलान्त्रितः ॥ ३६ ॥ इरापुष्पस्यायुक्तैः कुङ्कमस्य च भागशः ॥ तगरातिविषामांसीयान्थकैस्तु सुरागर्देः ॥ ३७ ॥ सुवर्णपुष्वेश्च तथा भूमिपुष्वेस्तथापरेः ॥ जम्बीरकैर्भूस्तृणकैः सरसेः सग्नुकैस्तथा ॥ ३८ ॥ शृङ्गवेराजमोदाभिः कुवेरकप्रियालकेः ॥ जलजैश्र तथावर्णेर्नानावर्णेः सुगन्धिभः ॥ ३९ ॥ उद्यादित्यसङ्कार्शेः सूर्यचन्द्रानिभैस्तथा ॥ तपनीयसवर्णेश्र अत्सीपुष्पसित्रभैः ॥ ४० ॥ ग्रुकपत्रानि भैश्चान्यैः स्थलपत्रश्च भागज्ञः ॥ पंचवर्णैः समाकीर्णेर्बहुवर्णेस्तथैव च ॥४१॥ द्रष्टुर्दृष्ट्याहित्मुदैः कुमुदेश्वन्द्रसात्रिभैः ॥ तया विह्निशिखाकारैर्गजवक्त्रोत्पछैः शुभैः ॥ ४२ ॥ नीछोत्पछैः सकह्रौरर्गुआतककसरेकैः

प्राण.

अ०११७

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri करटे राजतोत्पर्छेः ॥ ४३ ॥ जलजैः स्थलजैर्मूलैः फलैः पुष्पिविद्योदतः ॥ विविधश्चैव नीवरिर्मुनिभोज्यैर्नराधिप ॥ ४४ ॥ न तद्धान्यं न तत्सस्यं न तच्छाकं न तत् फल्रम् ॥ न तन्मूलं न तत् कन्दं न तत् पुष्पं नराधिष ॥ ४५ ॥ नागलोकोद्भवं दिग्यं नरलोकभवं च यत् ॥ अनूपोत्थं वनोत्थं च तत्र यन्नास्ति पार्थिव ॥ ४६ ॥ सदा पुष्पफलं सर्वमजर्यमृतुयोगतः ॥ महेश्वरः स दृहशे तपसा ह्यतियोगतः ॥ ४७ ॥ दृहरो च तथा तत्र नानारूपान् पतित्रणः ॥ मयूरान् शतपत्रांश्च कलिवङ्कांश्च कोकिलान् ॥ ४८ ॥ तदा विअरीटकान् ॥ कुररान् कालकूटांश्च खदाङ्गाँडुन्धकांस्तथा ॥ ४९ ॥ गोक्ष्वेडकांस्तथा कुम्भान् धार्तराष्ट्राञ्छकान् यातुकांश्रकवाकांश्र कटुकान् टिहिमान् भटान् ॥ ५० ॥ पुत्रियान् छोहपृष्टान् गोचर्मागिरिवर्तकान् ॥ सारिका जीवजीवकान् ॥५१॥ छाववर्त्तकवार्ताकान् रक्तवर्तमप्रभद्रकान्॥ ताम्रचूडान् स्वर्णचूडान् कुङ्ग्टान् काष्ट्रकुङ्ग्टान् ॥५२॥ किपेअछान् करुविङ्कांस्तथा कुङ्कमचूडकाच् ॥ भृद्गराजाच् सीरपादाच् भारिङ्गाच् डिण्डिमाच् नवाच् ॥ ५३ ॥ मंजुरुतिकदात्युहाच् भारद्वाजांस्तथा चपान् ॥ एतांश्चान्यांश्च सुबहुन् पक्षिसङ्घान् मनोहरान् ॥ ५४ ॥ श्वापदान् विविधाकारान् सृगांश्वेव महासृगान् सिंहान् द्वीपिनः शरभान् वृकान् ॥ ५५ ॥ ऋक्षांस्तरश्लंश्च बहुन् गोठाङ्ग्रठान् सवान्रान् ॥ वायुवेगिनः ॥ ५६ ॥ तथा मत्तांश्च मातङ्गान् महिषान् गवयान् वृषान् ॥ चमरान् समरांश्चैव तथा गौरखरानपि ॥ ५७ ॥ उरभांश्च तथा मेषान् सारङ्गःनथ कूकुरान् ॥ नीलांश्रेव महानीलान् करालान् मृगमातृकान् ॥ ५८ ॥ सदंष्टारामसरभान्कोश्राकारक गम्बरान करालान्कृतमालांश्च कालपुच्छांश्च तोरणान् ॥ ५९ ॥ द्ंष्टान्खद्गान्वराहांश्च तुरङ्गान्खरगर्दभान् ॥ परस्परम् ॥ ६० ॥ अविरुद्धान्वने दृष्ट्वा विरुमयं परमं ययौ ॥ तज्ञाश्रमपदं पुण्यं वसूवात्रेः पुरा नृप स्थावरैर्जङ्गमेस्तथा ॥ हिंसन्ति हि न चान्योन्यं हिंसकास्तु परस्परम् ॥ ६२ ॥ ऋव्यादाः प्राणिनस्तत्र सर्वे क्षीरकछाञ्चानाः ॥ निर्मितास्त्र व चात्यर्थमंत्रिणा सुमहात्मना ॥ ६३ ॥ शैछान्नितम्बदेशेषु न्यवसच्च स्वयं नृपः ॥ पयः क्षरन्ति ते दिव्यमसृतस्वादुकण्ट हम् ॥ ६४ ॥

130311

काचिद्राजन्महिष्यश्च काचिदाजाश्च सर्वशः ॥ शिलाः क्षीरेण सम्पूर्णा दुन्ना चान्यत्र वा बहिः॥६५॥ सम्पर्यन्परमां न्नीतिमवाप वसुधाधिपः ॥ स् सरांसि तत्र दिन्यानि नद्यश्च विमलोदकाः ॥ ६६॥ त्रणालिकानि चोण्णानि ज्ञातलानि च भागशः ॥कन्दराणि च शैलस्य सुसेन्यानि पदे ॥ पदे ॥ ६७ ॥ हिमपातो न तत्रास्ति समन्तात् पंच योजनम् ॥ उपत्यकासु शैलस्य शिखरस्य न विद्यते ॥ ६८ ॥ तत्रास्ति राजिन्छखरं 🕷 पर्वतेन्द्रस्य पाण्डरम् ॥ हिमपातं घना यत्र कुर्वन्ति सहिताः सदा ॥६९ ॥ तत्रास्ति चापरं शृङ्गं यत्र तोयवना घनाः ॥ नित्यमेवाभिवर्षन्ति शिलाभिः शिखरं वरम् ॥ ७० ॥ तदाश्रमं मनोहारि यत्र कामधरा धरा ॥ सुरमुख्योपयोगित्राच्छाखिनां सदोपगीतश्रमरं सुरस्रीसेवितं परम् ॥ सर्वपापश्चयकरं शैलस्येव प्रहारकम् ॥ ७२ ॥ वानरैः क्रीडमानैश्च देशादेशात्रराधिप ॥ कृतास्तत्र चन्द्रबिम्बसमप्रमाः ॥ ७३ ॥ तद्राश्रमं समन्ताच हिमसंरुद्धकन्द्रैः ॥ शैलगटैः परिवृतमगम्यं मनुजैः सदा ॥ पूर्वीराधितभावोऽसे। महाराजः पुरूरवाः॥तदाश्रमपदं प्राप्तो देवदेवप्रसादृतः॥७६॥तदाश्रमं श्रमश्मनं मनोहरं मनोहरैः कुसुमशैतर छंक्रतम्॥ कृतं स्वयं रुचिरमथात्रिणा ग्रुमं ग्रुमावहं च हि दृहशे स मद्रशर् ॥ ७६ ॥ इति श्रीमातस्ये महापुराणे भुवनकोषे नामाष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११८॥ छ ॥ सृत उवाच ॥ तत्र यौ तौ महाशृङ्गी महावर्णी महाहिमौ ॥ तृतीयं त ॥ नित्यातप्तशिलानलं सद्भिपरिवर्जितम् ॥ तस्याधस्ताङ्क्षगणो दिञां जातीलतापारिक्षितं विवरं चारुद्र्शनम् ॥ हङ्गेव कौतुकाविष्टस्तं विवेश महीपतिः ॥ ३ ॥ तमसा चाति।निविदं नल्बमात्रमतिक्रम्य स्वप्रभाभरणोज्ज्वसम् ॥ ४ ॥ तमुन्छितमथात्यन्तं गम्भीर परिवर्त्तसम् ॥ न तत्र सूर्यस्तपति न विराजति चन्द्रमाः ॥ ५ ॥ तथापि दिवसाकारं प्रकाशं तद्हर्निशम् ॥ क्रोशाधिकपरीमाणं सरसा च विराजितम् ॥ ६ ॥ समन्तात् सरसस्तस्य राजतैर्वृक्षेविद्वमैरुपशोभितम् ॥ ७ ॥ नानामाणिकपकुमुमैः ८ ॥ वत्रकेशरजालानि सुगन्धीनि तथा युतम् ॥ पत्रैर्मरकतेनीलैवेंद्वर्यस्य महीपते ॥

पुराण.

M-338

णैकाश्च तथा तषां जातरूपस्य पाथिव ॥ तास्मन्सरासे या भूमिनं सा वज्रसमाकुला ॥ १० ॥ नानारत्नेरुपचिता जलजानां समाश्रया ॥ कर्पादेकानां शुक्तीनां शंखानां च महीपते ॥ ११ ॥ मकराणां च मत्स्यानां चण्डानां कच्छेपेः सह ॥ तत्र मरकतखण्डानि वजाणां च सहस्रशः ॥ १२ ॥ पद्मरागेन्द्रनीलानि महानीलानि पार्थिव ॥ पुष्परागाणि सर्वाणि तथा कर्कोटकानि च ॥ १३ ॥ तुत्थकस्य तु खण्डानि तथा शेषस्य भागशः ॥ राजावर्त्तस्य मुख्यस्य रुचिराक्षस्य चाप्यथ ॥ १४ ॥ सूर्येन्डुकान्तयश्चेव, नीलो वर्णान्तिमश्च यः ॥ ज्योतीरसस्य रम्यस्य स्यमन्तस्य च भागशः ॥ १५ ॥ सुरोरगवङशाणां स्फटिकस्य तथैव च ॥ गोमेदिपत्तकानां च धूङीमरकतस्य वैदृर्थंसोगन्थिकयोस्तथा राजमणेर्नृप ॥ वज्रस्येव च मुख्यस्य तथा ब्रह्ममणेरि ॥१७॥ मुक्ताफळानि मुक्तानां तारावियहधारिणाम्॥१८॥ सुस्रोणं चेव तत् तोयं स्नानाच्छीतविनाज्ञनम् ॥ वैदूर्यंस्य ज्ञिला मध्ये सरसस्तस्य ज्ञोभना ॥ ३९ ॥ प्रमाणेन तथा सा च द्वे धतुःशते ॥ चतुरस्रा तथा रम्या तपसा निम्मिताऽत्रिणा॥२०॥विल्रद्वारसमो देशो यत्र तत्र हिरण्मयः ॥ प्रदेशः स तु राजेन्द्र द्वीपे मनोहरे॥२१॥ तथा पुष्करिणी रम्या तस्मिन् राजन् शिलातले॥सुशीतामलपानीया जल्जेश्व विराजिता ॥२२॥आकाशप्रतिमा रस्ना मनोहरा ॥ तस्यास्तदुदकं स्वादु छघु शीतं सुगन्धिकम् ॥ २३ ॥ न क्षिणोति यथा कण्ठं कुक्षि नापूरयत्यिप ॥ तृति विधते परम। शरीरे च महत् सुखम् ॥ २४॥ मध्ये तु तस्याः प्राप्तादं निर्मितं तपसाऽत्रिणा ॥ रुक्मसेतुप्रवेशान्तं सर्वरत्नमयं शुभम् ॥ २५ ॥ शशांक रइमेः संकाशं प्राप्तादं राजतं हितम् ॥ रम्पवैदूर्यपोपानं विद्यमाखसारकम् ॥ २६॥ इन्द्रनीलमहास्तम्भं मरकतासक्तवेदिकम् ॥ वज्रांशुजालैः स्फ्रारितं रम्यं दृष्टिमनोरमम् ॥ २७ ॥ प्रासादे तत्र भगवान् देवदेवे। जनार्दनः ॥भोगिभोगावलीसुतः सर्वालंकारभूषितः ॥ २८॥ जान्यां च कुंचितहत्वेको देवदेवस्य चिक्रणः॥फणीन्द्रसान्निविष्टांऽन्निर्द्धितीयश्च तथानच ॥ २९॥ छक्ष्म्युत्सद्गगतोंऽन्निस्तु शेषभोगप्रशायिनः ॥ फणीन्द्रभागसंन्यस्तबाहुः केयूरभूषणः ॥ ३० ॥ अंग्रुलीपृष्टविन्यस्तदेवज्ञीर्षघरं भुजम् ॥ एकं वै देवदेवस्य द्वितीयं तु प्रसारितम् ॥ ३० ॥ समाकुञ्चितजानुस्थमीणवन्धेन शोभितम् ॥ किञ्चिदाकुञ्चितं चैव नाभिदेशकरस्थितम् ॥ ३२ ॥ तृतीयं तु भुजं तस्य

1199011

। आत्तरन्तानकुसुमं त्राणदेशानुसर्पिणम् ॥ ३३ ॥ लक्ष्म्या संवाह्यमानङ्घः पद्मपत्रनिभैः करैः हेयूरभूषितम् ॥ ३४ ॥ भूषितं च तथा देवमङ्गदैरंगुलीयकैः ॥ फणीन्द्रफणविन्यस्तचाहरत्निशोज्ज्वलम् स्तुचरितं प्रतिष्टितमथात्रिणा ॥ सिद्धानुषुग्यं सततं सन्तानकुसुमार्चितम् ॥ ३६ ॥ दिन्यगन्धानुष्ठितांगं दिन्यधूपेन धूपितम् ॥ सुरसैः 🖫 सुफछेर्हचैः सिद्धैरुपहतैः सदा ॥ ३७ ॥ शोभितोत्तमपाथ तं देवमुत्पलशिर्वकम् ॥ ततः सम्मुखमुद्रीक्ष्य ववन्दे स जानुभ्यां शिरसा चैन गत्वा भूमि यथाविधि ॥ नामां सहस्रेण तदा तुष्टाव मधुसूद्नम् ॥३९॥ प्रदक्षिणमथो चके स तृत्वाय पुनः पुनः ॥रम्य मायतनं हङ्घा तत्रोवासाश्रमे पुनः ॥ ४० ॥ बिलाइहिर्गुहां काञ्चिदाशित्य सुमनोहराम् ॥ तपश्चकार तत्रैव पूजयजन्मधुसूद्नम् ॥४३॥ नाना विधेरतथा पुष्पैः फलमूलैः सगोरसैः ॥ नित्यं त्रिषवणस्त्रायी विह्नप्रजापरायणः ॥ ४२॥ देववापीजलैः कुर्वन्सततं प्राणधारणम् ॥ सर्वाहारपरि त्यागं कृत्वा तु मनुनेश्वरः ॥ ४३॥ अनास्तृतगुहाशायी कालं नयति पार्थिवः ॥ त्यक्ताहारिकयश्चेव केवलं तोयतो नृपः ॥ न तस्य ग्लानि मायाति शरीरं च तद्द्वतम् ॥ ४४ ॥ एवं स राजा तपिस प्रसक्तः सम्पूजयन्देववरं सदैव ॥ तत्राश्रमे कालमुवास कश्चित स्वर्गीपमे दुःख मिवन्दमानः ॥ ४५ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे भुवनकोषे आयतनवर्णनं नामैकोनविंश्तत्यधिकश्ततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ छ ॥ सूत उवाच ॥ स त्वाश्रमपदे रम्ये त्यकाहारपरिच्छदः ॥ क्रीडाविहारं गन्धर्वैः पञ्यत्यप्सरसां सह ॥ १ ॥ कृत्वा पुष्पोचयं सूरि स्थियत्वा तथा म्रजः ॥ अत्रं निवेद्य देवाय गन्धर्वेभ्यस्तदा ददौ ॥ २ ॥ पुष्पोज्ययप्रसक्तानां कीडन्तीनां यथासुलम् ॥ चेष्टा नानाविधाकाराः पद्यव्रिप न पर्यति ॥ ३ ॥ काचित् पुष्पोचये सक्ता छताजाछेन वेष्टिता ॥ सखीजनेन संत्यका कान्तेनाभिससुन्झिता निःइवासपवनाहतैः ॥ मधुपैराकुलमुखी कान्तेन परिमोचिता ॥ ५ ॥ मकरन्द्समाकान्तनयना काचिद्क्रना ॥ कान्तिनःइगासवातेन नीरज स्ककृतेक्षणा ॥ ६ ॥ काचिदुचीय पुष्पाणि द्दी कान्तस्य भामिनी ॥ कान्तसंयाथितैः पुष्पे रराज कृतशेखरा ॥ ७॥ उचीय स्वयमुद्ग्रथ्य कान्तेन कृतशासरा ॥ कृतकृत्यःमिवात्मानं मेने मन्मथर्वाद्धनी ॥ ८ ॥ अस्त्यस्मिन् गहने कुन्ने विशिष्टकुसुमा छता ॥ काचिदेवं रहो नीता 💆

पुराण.

**अ०१२**०

रमणेन रिरंसुना ॥ ९ ॥ कान्तसन्नामितछता कुसुमानि विचिन्वती ॥ सवाभ्यः काचिदारमानं मेने सर्वग्रणाधिकम् ॥ १० ॥ काश्चित्पइयांति भूपालं निल्नीषु पृथक् पृथक् ॥ क्रीडमानास्तु गन्धवेँदेंवरामा मनोरमाः ॥११ ॥ काचिदाताडयत्कान्तमुद्केन शुचिस्मता ॥ ताड्यमानाथ कान्तेन प्रीतिं काचिद्रपाययो ॥ १२॥ कान्तं च ताडयामास जातखेदा वराङ्गना अहङ्यत केशाकुलमुखी भाति मधुपैरिव पश्चिनी ॥ १४॥ स्वच्धुःसहर्शेः पुष्पैः ॥ ३९ ॥ स्नाता शीतापदेशेन सूक्समङ्ग्छीनं गुचिस्मिता जलाईवसनं कृष्यताम्भास कण्डमाल्यगुणैः काचित् कान्तेन ॥ सम्भ्रान्ता कान्तज्ञारणं मया काचिद्रता चिर्म् ॥ १९ शिलातलगता भत्रो दृष्टा कामार्त्तचक्षवा ॥ २० विल्रुं छितं संज्ञान्तकु चकुकुमम् ॥ कृतमाल्य सुस्नातदेवगन्धर्वदेवरामागणेन च ॥ पुज्यमानं च दृहशे देवदेवं जनार्दनम् मण्डयन्तीः स्वगात्राणि कान्तांसद्भयस्तमानसाः ॥ २३ ॥ काचिदाद्शनकरा काचित् सत्वरिता दूत्या भूषणानां विपर्ययम् ॥ कुर्वाणा नैव बुबुधे ॥ काचित पिवन्ती दृहशे मैरेयं नीलशादले ॥ २६॥ ॥ काचित् स्वनेत्रचपलनीलोत्पलयुतं पयः त्वयेव पीतौ तौ नूनिमत्युका रमणेन सा ।। तथा विदित्वा सुग्धत्वाद्वभूव कान्तपीतावरोपितम् ॥ सविरोपरसं पानं पपौ मन्मथवर्द्धनम् ॥ ३० ॥ आपनगोष्ठीषु तथा तासां स

भत्त्व-अ१९९॥ शुश्राव विविधं गीतं तन्त्रीस्वरविमिश्रितम् ॥ ३० ॥ प्रदेशिषसमये ताश्च देवदेवं जनार्दनम् ॥ राजन् सदोपनृत्यन्ति नानावाद्यपुरः सराः ॥ ३२ ॥ याममात्रे गते रात्रो विनिर्गत्य धृष्ठामुखात् ॥ आवसन् संयुताः कान्तैः पर्रार्द्धरचितां ग्रहाम् ॥ ३३ ॥ नानागन्धान्वित छतां नानागन्धसुगन्धिनीम् ॥ नानाविचित्रशयनां कुसुमोत्करमण्डिताम् ॥ ३४॥ एवमप्सरसां पश्यन् कीडितानि स पर्वते ॥ तपस्तेपे महाराजन् केशवार्वितमानसः ॥ ३५ ॥ तमूचुर्नृपतिं गत्वा गन्धर्वाप्सरसां गणाः ॥ राजन् स्वर्गोपमं देशिममं प्राप्तोऽस्यरिन्दम ॥ ३६ ॥ वयं हि ते प्रदास्यामो मनसः कांक्षिताच् वराच् ॥ तानादाय गृहं गच्छ तिष्ठह यदि वा पुनः ॥ ३७ ॥ राजावाच ॥ अमोघदर्शनाः भवन्तरत्वमितौजसः ॥ वरं वितरताद्येव प्रसादं मधुसूदनात् ॥ ३८ ॥ एवमस्तिवत्यथोक्तस्तैः स तु राजा पुरूरवाः ॥ तत्रोवास सुखी मासं पूजयानो जनार्दनम् ॥ ३९ ॥ वियं एव सदैवासिद्रन्धर्वाप्सरसां नृपः ॥ तुतोष स जनो राज्ञस्तस्यास्रोत्येन कर्मणा ॥४०॥ मासस्य मध्ये स नृषः प्राविष्टस्तदाश्रमं रत्नसद्म्नचित्रम् ॥ तौयाश्ननस्तत्र द्युवास मासं यावितसतान्तो नृष फाल्गुनस्य ॥ ४१ ॥ फाल्गुनाम्छ राजा स्वप्ने पुरुरवाः ॥ तस्यैव देवदेवस्य श्रुतवानगदितं शुभम् ॥ ४२ ॥ राज्यामस्यां व्यतीतायामत्रिणा ॥ तेन राजन्समागम्य कृतकृत्यो आविष्यासि ॥ ४३ ॥ स्वप्नमेवं स राजिर्विह्या देवेन्द्रविक्रमः ॥ स्नातः स प्रयतोन्द्रियः ॥ ४४ ॥ कृतकृत्या यथाकामं प्रजीयत्वा जनार्दनम् ॥ दुदर्शात्रि सुनि राजा प्रत्यक्षं तपसां निधिम् ॥ म्बप्नं तु देवदेवस्य न्यवेदयत धार्मिकः ॥ ततः इंशुश्राव वचनं देवतानां समीरितम् ॥ ४६ ॥ एवमेतन्महीपाछ नात्र एवं प्रसादं सम्प्राप्य देवदेवाज्जनादनीत् ॥ ४७ ॥ कृतदेवार्चनो राजा तथा हुतहुताज्ञनः ॥ सर्वान्कामानवातोऽसौ वरदानेन केश वात् ॥ ८८ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे भुवनकोषे ऐलाश्रमवर्णनं नाम विंशत्यिधकशततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ छ ॥ स्रत जवाच ॥ तस्याश्रमस्योत्तरतिस्रपुरारिनिषेवितः ॥ नानारत्नमयैः शृङ्गैः कलपदुमसमिन्वतैः ॥ १ ॥ मध्ये हिमवतः पृष्टे कैलासो नाम तस्मित्रिवसाति श्रीमान्कुबेरः सह गुहाकैः॥२॥अप्सरोऽनुगतो राजा मोदते हालकाधिपः ॥ कैलासपादसम्भूतं पुण्यं शीतजलं ग्रुभम्॥ ३ ॥

दुराय.

अ०१२१

दोदकं नाम सरः पयस्तु द्धिसन्निभम् ॥ तस्मात्प्रवहते दिव्या नदी मन्दाकिनी शुभा ॥ ४ स्यास्तीरे महद्रनम् ॥ त्रागुत्तरेण कैछासाहिन्यं सौगान्धिकं गिरिम् ॥ ५ ॥ सर्वधातुमयं दिन्यं सुवेछं पर्वतं प्रति ॥ चंद्रप्रभी नाम गिरियेः शुश्रो रत्नसन्निभः ॥ ६ ॥ तत्समीपं सरो दिञ्यमच्छोदं नाम विश्वतम् ॥ तस्मात्प्रभवते दिञ्या नदी झच्छोदिका शुभा ॥ ७ ॥ तस्यास्तीरे वनं दिन्यं महच्चेत्ररथं शुभम् ॥ तस्मिन् गिरे। निवसाति माणिभदः सहानुगः ॥ ८॥ यक्षसेनापातिः ऋरे। ग्रह्मकैः पारिवा रितः ॥ पुण्या मन्दाकिनी नाम नदी ह्यच्छोदिका शुभा ॥ ९ ॥ महीमण्डलमध्ये तु प्रविष्टे तु महोद्दिष्य ॥ कैलावदिक्षिणे प्राच्यां शिव सर्वोपिषं गिरिम् ॥ ३० ॥ मनःशिलामयं दिव्यं सुवेलं पर्वतं प्रति ॥ लोहितो हेमशृङ्गस्तु गिरिः सूर्यप्रभो महान् ॥ ३३ ॥ तस्य पादे महद्दिव्यं छोहितं सुमहत्सरः ॥ तस्मात्प्रभवते पुण्यो छोहित्यश्च नदो महान् ॥ १२ ॥ दिव्यारण्यं विज्ञोकं च तस्य तीरे महद्रनम् ॥ तस्मिन् गिरौ निवसति यक्षो मणिधरा वज्ञी ॥ १३ ॥ सोम्यैः सुधार्मिकैश्वैन गुह्यकैः परिवारितः ॥ कैलासात्पश्चिमोदीच्यां ककुद्मानौ पधीगिरिः ॥ १४॥ ककुञ्चति च रुद्रस्य उत्पत्तिश्च ककुञ्चिनः ॥ तद्अनं त्रैककुदं शैलं त्रिककुदं पति ॥ १५ ॥ सर्वधातुमयस्तत्र सुमहाच वैद्यतो गिरिः ॥तस्य पादे महद्दिव्यं मानसं सिद्धसोवितम्॥ १६॥ तस्मात्प्रभवते पुण्या सरयूटोंकपावनी ॥ यस्यास्तीरे वनं दिव्यं वैश्रानं नाम विश्वतम् ॥ १७॥ कुवेरानुचरस्तस्मिन्प्रहेतितनयो वशी॥ ब्रह्मधाता निवसति राक्षसोऽनन्तविक्रमः ॥ १८॥ कैलासात्पश्चिमामाशां दिन्यः सर्वे षांधींगीरः ॥ वरुणः पर्वतश्रेष्ठो रुक्मधातुविभूपितः ॥ ३९ ॥भवस्य द्यितः श्रीमान्पर्वतो हैमसन्निभः ॥ ज्ञातकौम्भमयेदिन्यैः शिलाजालैः समाचितः ॥२०॥ शतसंख्यैस्तापनीयैः शुङ्गेर्दिवामिवोछिखन् ॥ शुङ्गवान्सुमहादिव्यो दुर्गः शैछो महाचितः ॥२१ ॥ तास्मिन्गिरौ निवसति गिरिशो भूम्रठोचनः ॥ तस्य पादात्प्रभवति शैछोदं नाम तत्सरः ॥ २२ ॥ तस्मात्प्रभवते पुण्या नदी शैछोदका शुभा ॥ सा चधुषी तयो र्मध्ये प्रविष्टा पश्चिमोद्धिम् ॥ २३ ॥ अस्त्युत्तरेण कैलासाच्छिवः सर्वोषधो गिरिः ॥ गौरं तु पर्वतश्रेष्ठं इरितालमयं प्राति ॥ २८ ॥ हिरण्यशृङ्गः सुमहान्दिन्योषिमयो गिरिः ॥ तस्य पादे महिद्वयं सरः काञ्चनवाङुकम् ॥२५ ॥ रम्यं विन्दुसरो नाम यत्र राजा भगीरथः ॥

मत्स्य-

19931

गङ्गार्थं स तु राजर्षिरुवास बहुलाः समाः॥२६॥दिवं यास्यन्तु मे पूर्वे गङ्गातोयाप्लुतास्थिकाः॥तत्र त्रिपथगा देवी प्रथमं तु प्रतिष्ठिता॥२७॥ सोमपादात्प्रसूता सा सप्तधा प्रविभज्यते ॥ यूपा मणिमयास्तत्र विमानाश्च हिरण्मयाः ॥ २८॥ तत्रेञ्चा ऋतुभिः सिद्धः शुकः सुरगणैः सह ॥ दिवश्छायापथस्तत्र नक्षत्राणां तु मण्डलम् ॥ २९ ॥ दश्यते भासुरा रात्रौ देवी त्रिपथगा तु सा ॥ अन्तरिक्षं दिवं चैव भावयित्वा सुवं गता ॥ ३० ॥ भवोत्तमाङ्गे पतिता संरुद्धा योगमायया ॥ तस्या ये बिन्दवः केचित्कुद्धायाः पतिता भावे ॥ ३१ ॥ कृतं तु तैर्वहुसरस्ततो बिन्दुसरः स्मृतम् ॥ ततस्तस्या निरुद्धाया भवेन सहसा रुषा ॥ ३२ ॥ ज्ञात्वा तस्या ह्यभित्रायं ऋरं देव्याश्चिकीर्षितम् ॥ भित्वा विञ्ञामि पातालं स्रोतसा गृह्य शङ्करम् ॥ ३३ ॥ अथावलोपं तं ज्ञात्या तस्याः कुद्दस्तु शङ्करः ॥ तिरोभावयितुं बुद्धिरासीदङ्गेषु तां नदीम् ॥ ३४ ॥ एतस्मिन्नेव काले तु हङ्घा राजानमञ्रतः ॥ धमनीसन्ततं शीणं श्रुधान्याकुलितोन्द्रियम् ॥ ३५ ॥ अनेन तोपितश्चाहं नद्यर्थे पूर्वमेव तु ॥ बुद्धास्य वरदानं तु ततः कोपं न्ययच्छत ॥३६॥ ब्रह्मणा वचनं श्रुत्वा यदुक्तं धारयब्रदीम् ॥ ततो विसर्ज्यामास संरुद्धां स्वेन तेजसा॥ ३७॥ नदीं भगीरथस्यार्थं तपसोय्रेण तोषितः ॥ ततो विसर्जयामास सप्त स्रोतांसि गङ्गया ॥ ३८॥ त्रीणि प्राचीमाभेमुखं प्रतीची त्रीण्ययेव तु ॥ स्रोतांसि त्रिपथायास्ट प्रत्यपद्यन्त सप्तथा ॥ ३९ ॥ निलनी हादिनी चैव पावनी चैव पाच्यगा ॥ सिता चक्षश्च सिन्धु सितहस्ता वै प्रतीच्यगाः ॥४०॥ सप्तमी त्वच्या तासां दक्षिणेन भगीरथम् ॥ तस्माद्धागीरथी सा वै प्रविष्टा दक्षिणोद्धिम् ॥४५॥ सप्त चैताः प्रावयान्त वंषे तु हिमसाह्वयम् ॥ प्रसृताः सप्त नद्यस्तु शुभा विन्दुसरोद्भवाः ॥ ४२ ॥ तान्देशान्धावयन्ति सम् म्छेच्छपायांश्च सर्वशः रान राभान्बर्वरान्यवनान्खसान्॥४३॥पुलिकां अकुलत्थां अङ्गलोक्यान्वरां अयान्॥ कृत्वा द्विषा हिमवन्तं प्राविष्टा दक्षिणोद्धिम् ॥४४॥ अथ वीरमरूं श्रेव कालिकांश्रेव शूलिकान्॥तुषारान्वर्वराकारान्पह्नवान्पारदाञ्छकान् ॥४५॥ एताञ्चनपदांश्वधुः प्रावयित्वोदाधं गता ॥ दरदो र्जगुडांश्चेव गान्धारानौरसान्कुहून् ॥ ४६ ॥ शिवपौरानिन्द्रमरून्वसतीन्समतेजसम् ॥ सैन्धवानुर्वसान्वर्वान्कुपथान्भीमरामकान् ॥ ४७ ॥ गन्धर्वान्कित्ररान्यक्षान्रक्षोविद्याधरोरगान् ॥ ६८॥ कलाप्रामकां अव तथा किम्पुरुपात्ररान् ॥

304-

अ॰ उदह

किरातांश्च प्रिलन्दांश्च कुरून्वे भारतानिप ॥४९॥ पांचालान्कोशिकान्मत्स्यान्मागधाङ्गारतयेव च ॥ ब्रह्मोत्तरांश्च वङ्गांश्च ताष्रविपांस्तयेव च ॥ ५० ॥ एताञ्जनपदानार्यानगङ्गा भावयते शुभा ॥ ततः प्रतिहता विन्ध्ये प्रविष्टा दक्षिणोद्धिम् ॥ ५९ ॥ ततस्तु ह्वादिनी पुण्या प्राची नाभिमुखी ययो ॥ प्रावयन्त्युपकांश्चेन निषादानपि सर्वज्ञः॥५२॥ घीनरानृषिकांश्चेन तथा नीलमुखानापि ॥ केकरानेककर्णीश्च किरातानपि चैन हि॥ ५३॥ कालभगन्विकणांश्च कुारे।कान्स्वर्गभौमकान् ॥ सा मण्डले समुद्रस्य तीरे भूत्वा तु सर्वज्ञः॥ ५४॥ ततस्तु नलिनी चापि प्राचीमेव दिशं ययौ ॥ कुपथान्ध्रावयन्ती सा इन्द्रद्युत्रसरांस्यपि ॥ ५५ ॥ तथा खरपथान्देशान्वेत्रशङ्क पथानापि ॥ मध्येनोज्जानकमरून् कुथप्रा वरणान्ययौ ॥ ५६ ॥ इन्द्रद्वीपसमीपे तु प्रविष्टा छवणोद्धिम् ॥ ततस्तु पावनी प्रायात्प्राचीमाञ्चां जर्नन तु ॥ ५७ ॥ तोमरान्ध्रावयनती च इंसमार्गान्समूहकान् ॥ पूर्वान्देशांश्र सेवन्ती भित्त्वा सा बहुधा गिरिम् ॥ कर्णप्रावरणान्प्राप्य गता साश्वमुखानपि ॥ ५८ ॥ सिक्त्वा पर्वतमेरुं सा गत्वा विद्याधरानिष ॥ शौमिमण्डलकोष्ठं तु सा प्राविष्टा महत्तरः ॥५९ ॥ तासां नद्यपनद्योऽन्याः शतशोऽथ सहस्रशः॥ उपगच्छन्ति ता नद्यो यतो वर्षात वासवः ॥ ६० ॥ तीरे वंशोकसारायाः सुरिभनीम तद्धनम् ॥ हिरण्यशृङ्गो वसात विद्वान् कौनेरको वशी ॥ ६९ ॥ यज्ञा द्वेतः सुमहानिमतोजाः सुविक्रमः ॥ तत्रागस्त्यैः परिवृता विद्वाद्विर्बद्धराक्षसैः ॥ ६२ ॥ कुबेरानुचरा ह्येते चत्वारस्तत्समाश्रिताः ॥ एवमव तु विज्ञेया सिद्धिः पर्वतवासिनाम् ॥ ६३ ॥ परस्परेण द्विग्रणा धर्मतः कामतोऽर्थतः ॥ हेमकूटस्य पृष्ठे तु सर्पीणां तत् सरः स्मृतम् ॥ ६४ सरस्वती प्रभवति तस्माज्ज्योतिष्मती तु या ॥ अवगाढे ह्युभयतः समुद्रौ पूर्वपश्चिमौ ॥ ६५ ॥ सरो विष्णुपदं नाम निषधे पर्वतोत्तमे ॥ यस्माद्ये प्रभवति गन्धर्वाचुकुले च ते ॥ ६६ ॥ मेरोः पाइवीत्प्रभवति हद्श्वन्द्रप्रभो महान् ॥ जूम्बूश्चैव नदी पुण्या यस्यां जाम्बूनदं ॥ पयोदस्तु हदो नीलः स ज्ञुभः षुण्डरीकवान् ॥ षुण्डरीकात्पयोदाच तस्माद्वे सम्प्रसूयताम् सरसस्तु सरस्त्वेतत्स्मृतमुत्तरमानसम् ॥ मृग्याचमृगकान्ता च तस्माह्रे सम्प्रसूयताम् ॥६९॥ हदाः कुरुषु विख्याताः पञ्चमीनकुलाकुलाः ॥ नाम्रा ते वै जया नाम द्वाद्शोद्धिसन्निभाः ॥ ७० ॥ तेभ्यः ज्ञान्ती च मध्वी च द्वे नद्यौ सम्प्रसूयताम्

यान्यष्टो तेषु देंनी न वर्षति ॥ ७२ ॥ डाद्धिदान्युद्कान्यत्र प्रवहन्ति सरिद्धराः ॥ बलाहकश्च ऋषभी चक्रो मैनाक एव च ॥ ७२॥ विनिविष्टाः प्रितिदिशं निमग्ना लवणाम्ब्राधिम् ॥ चन्द्रकान्तरूतथा द्रोणः सुमहांश्च शिलोचयः ॥ ७३ ॥ उद्गायता उदीच्यां तु अवगाढा महोद्धिम् ॥ चक्रो विभिन्न विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र मिनाकश्चन्द्रपर्वतः ॥७५ ॥ चक्रो विश्वास्त्र महोद्धिम् ॥ जीम्रतो द्रावणश्चेव मैनाकश्चन्द्रपर्वतः ॥७५ ॥ आयतास्त्रे महाशेलाः समुदं दक्षिणं प्रति॥चक्रमैनाक्योर्मःये दिवि सन्दक्षिणापथे॥७६॥तत्र संवर्त्तको नाम सोऽग्निः पिवति तज्ञलम्॥अग्निः समुद्रवासस्तु और्वोऽसौ वडवामुखः ॥७७॥ इत्येते पर्वताविष्टाश्चत्वारो ठवणोद्धिम् ॥छिद्यमानेषु पशेषु पुरा इन्द्रस्य वै भयात् ॥ ७८ ॥ तेपां तु हर्यते चन्द्रे शुक्के कृष्णे समाप्कुतिः।। ते भारतस्य वर्षस्य भेदा येन प्रकीर्तिताः॥७९॥ इहोदितस्य दर्यन्ते अन्ये त्वन्यत्र चोदिताः ॥ उत्तरोत्तरमेतेषां वर्षमुद्धिच्यते गुणैः ॥ ८० ॥ आरोग्यायुःप्रमाणाभ्यां धर्मतः कामतोऽर्थतः ॥ समन्वितानि भागज्ञाः ॥ ८९ ॥ वसन्ति नानाजातीनि तेषु सर्वेषु तानि वै ॥ इत्येतद्धारयद्भिथं पृथ्वी जगदिदं स्थिता ॥ ८२ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे अवनकोषे जम्बूद्वीपवर्णनं नामैकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२१ ॥ स्तृत उवाच॥ शाकद्वीपस्य वक्ष्यामि यथाविद्ह् निश्चयम् ॥ कथ्य मानं निबोधध्वं ज्ञाकं द्वीपं द्विजोत्तमाः ॥ १ ॥ जम्बुद्धीपस्य विस्ताराद्विगुणस्तस्य विस्तरः॥विस्तारात्रिगुणश्चापि परिणाहः समन्ततः॥२॥ तेनावृतः समुद्रोऽयं द्वीपेन छवणोद्धिः ॥ तत्र पुण्या जनपद्। चिराच श्रियते जनः ॥ ३ ॥ कुत एव च दुर्भिक्षं क्षमातेजोयुतेष्ट्रिह् ॥ तत्रापि पर्वताः शुभाः सप्तेव मणिभूषिताः ॥ ४ ॥ ज्ञाकद्वीपादिषु त्वेषु सप्त सप्त नगाम्निषु ॥ ऋज्यायताः प्रतिदिशं निविष्टा वर्षपर्वताः ॥ ५ ॥ रत्नाकरादिनामानः सानुमन्तो महाचिताः ॥ समोदिताः प्रतिदिशं द्वीपविस्तारमानतः ॥ ६ ॥ उभयत्रावगाढौ च छवणशीरसागरौ ॥ शाकं द्वीपे तु वक्ष्यामि सप्त दिन्यान् महाचलान् ॥ ७ ॥ देवर्षिगन्धर्वयुतः प्रथमो मेरुक्चयते ॥ प्रागायतः स सौवर्ण उद्यो नाम पर्वतः ॥ ८ ॥ तत्र मेघास्तु वृष्टचर्थं प्रभवन्त्यपयान्ति च ॥ तस्यापरेण सुमहाच् जळधारो महागिरिः॥९॥ स वै चन्द्रः समाख्यातः सवौषिधसमिवतः ॥ तस्मान्नित्यमुपादत्ते वासवः परमं जलम् ॥ १० ॥ नारदो नाम चैवोक्तो हुर्गशैलो महाचितः ॥ तत्राचलौ समुत्पन्नौ पूर्व नारदपर्वतौ ॥ ११॥

तस्यापरेण सुमहान् इयाभी नाम महागिरिः ॥ यत्र इयामत्वमापत्राः प्रजाः पूर्वमिमाः किछ ॥ १२॥ स एव दुन्द्भिनीम इ्यामपर्वतसन्निभः ॥ शन्दमृत्युः पुरा तास्मन् दुन्दुभिस्तादितः सुरैः ॥ १३ ॥ रत्नमाछान्तरमयः शाल्मख्थान्तराख्यत् ॥ तस्यापरेण रजतो महानस्तो गिरिः स्मृतः ॥ १४ ॥ स वै सामक इत्युक्ता देवैर्यत्रामृतं पुरा ॥ संभृतं च हतं चैव मातुरथं गरुत्मता ॥ १५ ॥ तस्यापरे चाम्बिकेयः सुमनाश्चेव स स्मृतः ॥ हिरण्याक्षो वराहेण तस्मि छैठे निषूदितः ॥ १६ ॥ आम्बिकेयात् परो रम्यः सर्वेषिधिनिषेवितः ॥ विश्रानस्तु स्फाटिकस्तु महान् गिरिः ॥ १७ ॥ यस्माद्विष्ठाजते विह्निविष्ठाजस्तेन स स्पृतः ॥ सैवेह के श्वेत्युक्तो यतो वायुः प्रवाति च ॥ १८ ॥ तेपां वर्षाणि वक्ष्यामि पर्वतानां द्विजोत्तमाः ॥ शृणुध्वं नामतस्तानि यथावद्नुपूर्वज्ञः ॥ १९॥ द्विनामान्येव वर्षाणि यथैव गिरयस्तथा ॥ उदयस्यो दयं वर्षे जनधारेति विश्वतम् ॥ २० ॥ नाम्रा गतभयं नाम वर्षे तत् प्रथमं स्मृतम् ॥ द्वितीयं जलधारस्य सुकुमारमिति स्मृतम् तदेव शैशिरं नाम वर्षे तत् परिकीत्तितम् ॥ नारदस्य च कौमारं तदेव च सुखोद्यम् ॥ २२ ॥ इयामपर्वतवर्षे तद्नीचक्रमिति आनन्दकमिति प्रोक्तं तदेव मुनिभिः ग्रुभम् ॥२३॥ सोमकस्य ग्रुभं वर्षं विज्ञेयं कुषुमोत्करम् ॥ तदेवासितामित्युक्तं वर्षं सोमकसंज्ञितम्॥२४॥ आम्बिकंयस्य मैनाकं क्षेमकं चैव तरस्पृतम् ॥ तदेव ध्रुविमत्युक्तं वर्षे विश्राजसंज्ञितम् ॥ २५ ॥ द्वीपस्य परिणाहं च हस्वदीर्घत्वमेव च ॥ जम्बूद्धीपेन संख्यातं तस्य मध्ये वनस्पतिम् ॥ २६ ॥ शाको नाम महाबृक्षः प्रजास्तस्य महानुगाः ॥ चारणैः ॥ २७ ॥ विह्रान्ति रमन्ते च दृश्यमानाश्च तैः सह ॥ तत्र पुण्या जनपदाश्चातुर्वण्यसमान्वताः ॥ २८ ॥ तेषु नद्यश्च सप्तेव प्रतिवर्ष समुद्रगाः॥ द्विनाम्ना चैव ताः सर्वा गङ्गाः सप्तविधाः रुषृताः ॥२९॥ प्रथमा सुकुमारीति गङ्गा शिवजला शुभा ॥ सुनि तप्ता च नाम्नैषा नदी सम्प रिकीर्त्तिता ॥ ३० ॥ सुकुमारी तपःसिद्धा द्वितीया नामतः खती ॥ नन्दा च पावनी चैव तृतीया परिकीर्तिता ॥ ३० ॥ चतुर्थी स्याद्विविधा च पुनः स्मृता ॥ इक्षुश्च पञ्चमी ज्ञेया तथैव च पुनः कुहूः ॥ ३२ ॥ वेणुका चामृता चैव पष्टी सम्परिकीर्तिता ॥ सुकृता च गभस्ती च सप्तमी परिकीर्तिता ॥ ३३॥ एताः सप्त महाभागाः प्रतिवर्ष शिवोदकाः ॥ भावयन्ति जनं सर्वे शाक द्वीपनिवासिनम् ॥ ३४ ॥

भत्स्य-॥१९१॥ अभिगच्छन्ति ताश्चान्या नद्नद्यः सरांसि च ॥ बहूद्कपरिम्नावा यतो वर्षति वासवः ॥ ३५ ॥ तासां तु नामवेपानि परिमाणं तथेव च ॥ न शक्यं परिसंख्यातुं पुण्यास्ताः सरिदुत्तमाः ॥ ३६ ॥ ताः पिबन्ति सदा हृद्या नदीर्जनपदास्तु ते ॥ एते ज्ञान्तभयाः प्रोक्ताः प्रमोदा ये च वै शिवाः ॥ ३७ ॥ आनन्दाश्च सुखाश्चेव क्षेमकाश्च नवैः सह ॥ वर्णाश्रमाचारयुता देज्ञास्ते सप्त विश्रताः ॥ ३८ ॥ आरोग्या बिछनश्चेव सर्वे मरणविज्ञताः ॥ अवसर्विणी न तेष्वस्ति तथैवोत्सर्विणी पुनः ॥३९॥ न तत्रास्ति युगावस्था चतुर्युगकृता काचित् ॥ त्रेतायुगसमः कारुस्तथा नत्रास्ति युगावस्था चतुर्युगकृता काचित् ॥ त्रेतायुगसमः कारुस्तथा तत्र प्रवर्तते ॥ ४० ॥ शाकद्वीपादिषु ज्ञेयं पश्चरवेतेषु सर्वशः ॥ देशस्य तु विचारेण काळः स्वामानिकः स्पृतः ॥ ४१ ॥ न तेषु सङ्करः कश्चिद्रणीश्रमकृतः कवित् ॥ धर्मास्य चाव्यभीचारादेकान्तसुखिनः प्रजाः ॥ ४२ ॥ न तेषु माया छोभो वा ईर्ष्यासुया भयं कुतः ॥ विषय्पयो न तेष्वस्ति तद्वे स्वाभाविकं स्मृतम् ॥ ४३ ॥ काछो नैव च तेष्वस्ति न दण्डो न च दाण्डिकः ॥ स्वधर्मेण च धर्मज्ञास्ते रक्षन्ति परस्परम् ॥ ४४ ॥ परिमण्डलस्तु सुमहान्द्रीपो वै कुशसंज्ञकः ॥ नदीजलैः परिवृतः पर्वतश्राष्ट्रसन्निभैः ॥ ४५ ॥ सर्वधातुविचित्रैश्च मणिविद्धमभूपितैः ॥ अन्येश्व विविधाकारै रम्येर्जनपदैस्तथा ॥ ४६ ॥ वृक्षैः पुष्पफराषितैः सर्वते। धनधान्यवान् ॥ नित्यं पुष्पफराषितः सर्वरत्नसमावृतः ॥ ४७ ॥ आवृतः पशुभिः सर्वैर्यामारण्येश्व सर्वशः ॥ आनुपूर्यात्समासेन कुश्रद्वीवं निबोधत ॥ ४८ ॥ वक्ष्यामि कुश्रद्वीपं च कृत्रस्नशः ॥ कुश्रद्वीपेन श्वीरोदः सर्वतः परिवारितः॥ ४९॥ शाकद्वीपस्य विस्ताराद्विग्रणेन समन्वितः ॥ तत्रापि पर्वताः सप्त विज्ञेया रत्नयोनयः ॥ ५० ॥ रत्नाकरास्तथा नद्यस्तेषां नामानि मे शृणु ॥ द्विनामानश्च ते सर्वे ज्ञाकद्वीपे यथा तथा ॥ ५३ ॥ प्रथमः सुर्यसङ्काशः कुमुदो नाम पर्वतः ॥ विद्वमोञ्चय इत्युक्तः स एव च महीघरः ॥ ५२ ॥ सर्वघातुमयैः शृङ्गेः शिलाजालसमान्वितेः ॥ द्वितीयः पर्वतस्तत्र उन्नतो नाम विश्वतः॥ ५३ ॥ हेमपर्वत इत्युक्तः स एव च महीघरः ॥ हरितालमयैः शृङ्गेर्द्वीपमावृत्य बटाहकस्तृतीयस्तु जात्यञ्जनमयो गिरिः ॥ द्युतिमान्नामतः प्रोक्तः स एव च महीधरः ॥ ५५ ॥ चतुर्थः पर्वतो द्रोणो यत्रीपध्यो महागिरौ ॥ ॥ १६ ॥ विश्वालयकरणी चैव मृतसञ्जीवनी तथा ॥ ५६ ॥ पुष्पवान्नाम सैवोक्तः पर्वतः सुमहाचितः॥कङ्कस्तु पंचमस्तेषां पर्वतो नाम सारवान्॥५७॥ ॥

पुराण.

अ०१२२

कुशेश्य इति प्रोक्तः पुनः स प्रार्थविधरः ॥ दिन्यपुष्पफलोपेतो दिन्यवीकृतसमन्वितः ॥ ५८ ॥ पष्टस्तु पर्वतस्तत्र महिषो मेघसान्नेभः ॥ स एव तु पुनः प्राक्तो इरिरित्यभिविश्चतः ॥ ५९ ॥ तास्यन्सोऽग्निनिवसाति महिषो नाम योऽप्सुजः ॥ सप्तमः पर्वतस्तत्र ककुञ्चानस हि भाषते ॥ ६० ॥ मन्द्रः सैव विज्ञेयः सर्वधातुमयः ज्ञुभः । मन्द् इत्येष यो धातुरपामर्थे प्रकाज्ञकः ॥ ६१ ॥ अपां विदारणाचैत्र मन्द्रः स निगद्यते ॥ तत्र रत्नान्यनेक्वानि स्वयं रक्षति वासवः ॥ ६२ ॥ प्रज्ञापतिसुपादाय प्रजाभ्यो विद्धतस्वयम् ॥ तेषामन्तरविष्क्रम्भो द्विग्रणः समुदाहतः ॥ ६३ ॥ इत्येते पर्वताः सत कुराद्वीपे प्रभाषिताः ॥ तेषां वर्षाणि वक्ष्यामि सप्तेव तु विभागराः ॥ ६४ ॥ कुमुद्रस्य स्मृतः श्वेत उन्नतश्चेन स स्मृतः ॥ उन्नतस्य तु विज्ञेयं वर्षं छोहितसंज्ञकम् ॥ ६५ ॥ वेणुमण्डलकञ्चेन तथेन परिकीत्तितम् स्वैरथाकारिमत्यिप ॥ ६६ ॥ द्रोणस्य हरिकं नाम छवणं च पुनः स्मृतम् ॥ कङ्कस्यापि ककुन्नाम धृतिमं चैव तत्स्मृतम् ॥ ६७ ॥ महिषस्यापि पुनश्चापि प्रभाकरम् ॥ ककुन्निनस्तु तद्वर्षे कपिछं नाम विश्वतम्॥६८॥एतान्यपि विशिष्टानि सप्त सप्त पृथक् पुथक् ॥ वर्षाणि पर्वताश्चेव नदीस्तेषु निबोधत॥६९॥ तत्रापि नद्यः सप्तेव प्रातिवर्षे हि ताः स्मृताः ॥ द्विनामवत्यस्ताः सर्वाः सर्वाः पुण्यज्ञलाः स्मृताः॥७०॥ भूतपापा नदी नाम योनिश्चेन पुनः स्मृता ॥ सीता द्वितीया विज्ञेया सा चैन हि निज्ञा स्मृता॥७१॥पानेत्रा तृतीया विज्ञेया वितृष्णापि च या पुनः ॥ चंतुर्थी हादिनीत्युक्ता चन्द्रभा इति च स्मृता ॥ ७२ ॥ विद्युच पंचमी प्रोक्ता शुक्रा चैव विभाव्यते ॥ पुण्ड्रा पष्टी तु विज्ञेषा पुनश्चैव विभावरी ॥ ७३ ॥ महती सप्त मी प्रोक्ता पुनश्चेषा धृतिः स्मृता ॥ अन्यास्ताभ्योऽपि सञ्जाताः ज्ञातज्ञोऽथ अभिगच्छान्ति ता नद्यो यतो वर्षाति वासवः ॥ इत्येष सान्निवेशो वः कुशद्वीपस्य वर्णितः ॥ ७६ ॥ सनातनः ॥ कुश्द्वीपः समुद्रेण घृतमण्डोद्केन च ॥ ७६ ॥ सर्वतः सुमहान्द्वीपश्चन्द्रवत्परिवेष्टितः ॥ विस्तारान्मण्डलाचैव क्षीरोदाद्विग्रणो मतः ॥ ७७ ॥ ततः परं प्रवक्ष्यामि क्रौञ्चद्वीपं यथा तथा ॥ कुक् द्वीपस्य विस्ताराद्विग्रणस्तस्य विस्तरः ॥ ७८ ॥ घृतोद्कः समद्रो चक्रनेमिप्रमाणेन वृतो वृत्तेन सर्वशः ॥ ७९ ॥ तस्मिन्द्वीपे नराः श्रेष्ठा देवनो गिरिकच्यते

मत्स्य-

1139411

गोविन्दो नाम पर्वतः ॥ ८० ॥ गोविन्दात्परतश्चापि क्रौञ्चस्तु प्रथमो गिरिः ॥ क्रौञ्चात्परे पावनकः पावनादन्धकारकः अन्धकारात्परे चापि देवावृत्राम पर्वतः॥ देवावृतः परेणापि पुण्डरीको महान्गिरिः ॥ ८२ ॥ एते रत्नमयाः सप्त क्रौञ्चद्वीपस् परस्परस्य द्विगुणो विष्कम्भो वर्षपर्वतः ॥ ८३ ॥ वर्षाणि तस्य वक्ष्यामि नामतस्तु निबोधत ॥ क्रौञ्चस्य कुशुलो देश मनोऽनुगः ॥ ८४ ॥ मनोऽनुगात्परे चोष्णरतृतीयोऽपि स उच्यते ॥ उष्णात्परे पावनकः पावनादन्धकारकः ॥ ८५ ॥ अन्धकारकदेशात्त युनिदेशस्तथापरः ॥ मुनिदेशात्परे चापि प्रोच्यते दुन्दुभिस्वनः । ८६ ॥ सिद्धचारणसङ्कीर्णो गौरप्रायः शुचिर्जनः ॥ श्रुतास्त्रवेव नद्यस्तु प्रातिवर्षे गताः शुभाः ॥ ८७ ॥ गौरी कुमुद्रती चैव सन्ध्या रात्रिर्भनोजवा ॥ ख्याती च पुण्डरीका च गङ्गा सप्तावधा स्वृता ॥ ८८ ॥तासां सहस्रश्रशन्या नद्यः पार्श्वसमीपगाः ॥ अभिगच्छन्ति ता नद्यो बहुलाश्च बहूदकाः ॥ ८९ ॥ तेपां नितर्गो देशानामानुपूर्वेण सर्वज्ञः ॥ न शक्यो विस्तराद्वकुमपि वर्षशतैरापि ॥ ९० ॥ सर्गो यश्च प्रजानां तु संहारो यश्च तेषु वै ॥ अत ऊर्ध्व प्रवस्थामि शाल्मछस्य निबाधत ॥ ९१ ॥ ज्ञाल्मलो द्विग्रुणो द्वीपः क्रोञ्चद्वीपस्य विस्तरात् ॥ परिवार्य्य समुद्रं तु द्धिमण्डाद्कं स्थितः ॥ ९२ जनपदािश्वराच प्रियते जनः ॥ कुत एव तु दुर्भिक्षं क्षमातेजोयुता हि ते ॥ ९३ ॥ प्रथमः सूर्य्यसङ्घाद्यः सुमना नाम पर्वतः ॥ मध्यमश्राप्तीत्ततः कुम्भमयो गिरिः ॥ ९८ ॥ नाम्ना सर्वसुखो नाम दिन्यौषधिसमन्तितः ॥ तृतीयश्चेन सौनर्णो भृङ्गपत्रनिभो गिरिः ॥९५ ॥ सुमहान् रोहितो नाम दिन्यो गिरिवरो हि सः ॥ सुमनाः कुञ्छो देज्ञः सुखोदकः सुखोदयः ॥ रोहिणो नाम विश्वतः ॥ तत्र रत्नान्यनेकानि स्वयं रक्षाति वासवः ॥ ९७ ॥ प्रजापतिमुपादाय प्रसन्नो विद्धतस्वयम् ॥ न तत्र मेघा वर्षन्ति शितोष्णं च न तिद्वधम् ॥ ९८ ॥ वर्णाश्रमाणां वार्ता वा त्रिषु द्विषेषु विद्यते ॥ न ग्रहो न च चन्द्रोऽस्ति ईर्ष्यासूया भयं तथा ॥ डिद्रदान्युद्कान्यत्र गिरिप्रस्ववणानि च ॥ भोजनं पद्रस तत्र तेषां स्वयसुपास्थतम् ॥ १०० ॥ अधमोत्तमं न तेष्वस्ति परित्रदः ॥ आराग्यबछवन्तश्च एकान्तसुखिनो नराः ॥ १०१॥ त्रिंशद्वर्षसद्ख्याणि मानर्सा सिद्धिमास्थिताः ॥सुखमायुश्च रूपं च धर्मेश्वर्यं

पुराष.

अ०१२६

तथैव च ॥ १०२॥ ज्ञाल्मरान्तेषु विज्ञेयं द्वीपेषु विष्ठु सर्वतः ॥ व्याख्यातः ज्ञाल्मरानीद्वीपानां तु विधिः शुभः॥ १०३॥ परिमण्डरुस्तु द्वापस्य चक्रवत्परिवेष्टितः ॥ सुरोदेन समुद्रेण द्विगुणेन समन्वितः ॥ १०४ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे भुवनकोषे द्वीपवर्णनं नाम द्वाविश त्यीधक्शततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ छ ॥ स्त उवाच ॥गोमेद्कं प्रवक्ष्यामि षष्ठं द्वीपं तपोधनाः॥सुरोदकसमुद्रस्तु गोमेदेन समावृतः॥ १॥ **इाल्मरुख तु विस्ताराद्विग्रणस्तस्य विस्तरः ॥ तास्मिन्द्रिये तु विज्ञेयो पर्वतो द्रो समाहितो ॥ २** गिरिः ॥ द्वितीयः कुमुदो नाम सर्वोषिषसमिन्वतः ॥ ३ ॥ ज्ञातकोम्भमयः श्रीमान् विज्ञेयः सुमहाचितः ॥ समुद्रेक्षुरसोदेन वृतो गोमेद्कश्च सः ॥ ४ ॥ पष्टेन तु समुद्रेण मुरोदाद्विगुणेन च ॥ धातकी कुमुद्श्वेन इन्यपुत्री सुनिस्तृतौ ॥ ५ ॥ सोमनं प्रथमं वर्षे धातकीखण्डमुच्यते ॥ यातिकनः स्मृतं तद्दे प्रथमं प्रथमस्य तु ॥ ६॥ गोमेदं यत्समृतं वर्षं नाम्ना सर्वसुखं तु तत्॥ कुमुद्स्य द्वितीयस्य द्वितीयं कुमुदं ततः ॥७॥ एतो द्रो पर्वतो वृत्तो शेषो सर्वसमुच्छितो ॥ पूर्वेण तस्य द्वीपस्य सुमनाः पर्वतः स्थितः ॥८ ॥ प्राकृपश्चिमायतैः पादैरासमुद्रादिति स्थितः ॥ पश्चार्द्धे कुसुद्रस्तस्य एवमेव स्थितस्तु वै ॥ ९॥ एतैः पर्वतपादैस्तु स देशो वै द्विधाकृतः ॥ दक्षिणार्द्धे तु द्वीपस्य धातकीखण्डमुच्यते ॥ ३०॥ कुमुदं वृत्तरं तस्य द्वितीयं वर्षमुत्तम् ॥ एतौ जनपदौ द्वौ तु गोमेदस्य तु विस्तृतौ ॥११॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि सप्तमं द्वीपमुत्तमम्॥समुदेशुरसं चेव गोमेदाद्विग्रुणं हि सः॥१२॥आवृत्य तिष्ठाति द्वीपः पुष्करः पुष्करेवृतः ॥ पुष्करेण वृतः श्रीमांश्वित्रसानुर्महागिरिः ॥१३ ॥ द्वीपस्यैव तु पूर्वोद्धं चित्रसादुः स्थिता महाच् ॥ १४ ॥ परिमण्डलसहस्राणि १५ ॥ द्वीपार्दस्य परिक्षितः पश्चिमे मानसो गिरिः ॥ सार्द्धं पंचाज्ञादुन्छितः ॥ तस्य पुत्रो महावीतः पश्चिमार्द्धस्य रक्षिता परिवारितः ॥ १८ ॥ स्वादूदकेनाद्यिना पुष्करः मानवाः ॥ १९ ॥ विपर्ययो न तेष्वास्त एतत्स्वाभाविकं स्मृतम्

**मस्य-**॥११६॥

मुलमायुश्च रूपं च वीर्य्यरूपतः ॥ २१ ॥ न तत्र वष्यवधको नेर्धासूया भयं तथा ॥ न छोभो न च दम्भो वा न च द्वेषः परिश्रहः ॥ २२ ॥ सत्यानृते न तेष्वास्तां धर्म्भाधम्मीं तथैव च ॥ वर्णाश्रमाणां वात्तां च पाशुपाल्यं वणिक कृषिः ॥ २३ ॥ त्रयीविद्या दण्डनीतिः शुश्रूषा दण्ड एव च ॥ न तत्र वर्ष नद्यो वा शितोष्णं च न विद्यते ॥ २४ ॥ उद्भिदान्युद्कानि स्युगिरित्रस्रवणानि च ॥ तुल्योत्तरकुरूणां तु कालस्तत्र तु सर्वेदा ॥ २५ ॥ सर्वेतः मुखकारोऽसौ जराक्केशविवर्जितः ॥ सर्गस्तु धातकीखण्डे महावीते तथैव च ॥ २६ ॥ एवं द्वीपाः समुद्रैस्तु सप्त सप्ताभिरावृताः ॥ द्वीपस्यानन्तरो यस्तु समुद्रस्तत्समस्तु वै ॥ २७ ॥ एवं द्वीपसमुद्राणां वृद्धिर्श्वेषा परस्परम् ॥ अयां चैव समुद्रेकात्समुद्र ऋषद्वसन्त्यो वर्षेषु प्रजा यत्र चतुर्विधाः ॥ ऋषिरित्येव रमणे वर्षन्त्येतेन तेषु वै ॥ २९ ॥ 🙀 समुद्रः पूर्य्वते सद्। ॥ प्रक्षीयमाणे बहुले क्षीयतेऽस्तमिते च वै ॥ ३० ॥ आपूर्य्यमाणो ह्युद्धिरात्मनैवाभिवूर्य्वते ॥ ततो वै क्षीयमाणे तु स्वात्मन्येव ह्यपां क्षयः ॥ ३३ ॥ उद्यात्पयसां योगात्युव्णन्त्यापो यथा स्वयम् ॥ तथा स तु समुद्रोऽपि वर्द्धते राशिनोद्ये ॥ नानितिरिक्तात्मा वर्द्धन्त्यापो हसन्ति च ॥ उद्येऽस्तमये चेन्दोः पक्षयोः ग्रुक्ककृष्णयोः ॥ ३३ ॥ क्षयवृद्धी समुद्रस्य द्ञोत्तराणि पञ्चाहुरङ्गुजानां ज्ञतानि च ॥ ३४ ॥ अपां वृद्धिः क्षयो इष्टः समुद्राणां तु पर्वसु ॥ दिरापत्वात्त्मृतो द्वीपो द्धनाञ्चोद्धिः रमृतः ॥ ३५ ॥ निगीर्णत्वाच गिरयो पर्वबन्धाच पर्वताः ॥ शाकद्वीपे तु वै शाकः पर्वतस्तेन चोच्यते ॥३६ ॥ कुशद्वीपे कुशस्तम्बो मध्ये क्रोअद्वीपे गिरिः क्रोअस्तस्य नामा निगद्यते ॥ ३७॥ ज्ञाल्मान्डः ज्ञाल्मन्द्रविषे पूज्यते स महाद्रुमः गोमेदः पर्वतस्तेन चोच्यते ॥ ३८॥ न्यथ्रोधः पुष्करद्वीपे पद्मवत्तेन स स्मृतः ॥ पूज्यते स महादेवैर्वस्नांशोऽव्यक्तसम्भवः ॥ ३९ ॥ तस्मिन् स वस्ति ब्रह्मा साध्यैः सार्द्धे प्रजापतिः ॥ तत्र देवा उपासन्ते त्रयक्षिश्चन्महार्षिभिः॥४०॥स तत्र पूज्यते देवो देवैर्महर्षिसत्तमैः प्रवर्त्तन्ते रत्नानि विविधानि च ॥ ४१ ॥ द्वीपेषु तेषु सर्वेषु प्रजानां क्रमशस्तु वै ॥ आर्जवाद्वह्मचर्येण सत्येन

80 35

OB: - 4 -

म्यायुष्प्रमाणाभ्यां द्विगुणं दिगुणं ततः ॥ द्वीपेषु तेषु सर्वेषु यथोक्तं वर्षकेषु च ॥ ४३ ॥ गोपायन्ते प्रजास्तत्र सर्वेः सहजपण्डितेः ॥ भोजनं चात्रयत्नेन सदा स्वयमुपस्थितम् ॥ ४४ ॥ पद्रसं तन्महावीर्यं तत्र ते भुअते जनाः ॥ परेण पुष्करस्याय आवृत्यावस्थितो महाच् ॥ ४५ ॥ स्वादृद्कसमुद्रस्तु स समन्ताद्वेष्टयत्।।स्वादृद्कस्य परितः शैलस्तु परिमण्डलः।।४६॥ प्रकाशश्राप्रकाशश्र लोकालोकः स उच्यते॥आलोक स्तत्र चार्वाक् च निरालोकस्ततः परम् ॥४७॥ लोकविस्तारमात्रं तु पृथिन्यार्द्धं तु बाह्यतः ॥ प्रतिच्छत्रं समन्तात्तु उदकेनावृतं महत् ॥४८॥ भूमेर्द्शगुणाश्चापः समन्तात् पारुयान्ति गाय् ॥ अद्भचो दृशगुणश्चािमः सर्वतो धारयत्यपः॥ ४९॥ अमेर्द्शगुणो वायुर्धारयञ्ज्योतिरास्थितः ॥ तियंक् च मण्डलो वायुर्भतान्यावेष्ट्य धारयन्॥५०॥ द्शाधिकं तथाकाशं वायोर्भतान्यधारयत् ॥ भूतादि घारयन् व्योम तस्माद्शगुणस्तु ५९ ॥ भूतादितो दश्युणं महद्भतान्यधारयत् ॥ महत्तत्त्वं द्यनन्तेन अव्यक्तेन तु धार्यते ॥५२ ॥ आधाराधेयभावेन विकारास्ते विका रिणाम् ॥ पृथ्व्याद्यो विकासस्ते परिच्छिन्नाः परस्परम् ॥ ५३ ॥ परस्पराधिकाञ्चैव प्रविष्टाञ्च परस्परम् ॥ एवं परस्परोत्पन्ना धार्यवन्ते च ॥ यस्मात् प्रविष्टारुतेऽन्योन्यं तस्मात्ते स्थिरतां गताः ॥ आसंस्ते द्यविशेषाश्च विशेषा अन्यवेशनात द्यस्तु वाय्वन्ताः परिच्छित्रास्तु तत्र ते ॥ भूतेभ्यः परतस्तेभ्यो द्यलोकः सर्वतः स्वृतः ॥ ५६ ॥ तथा द्यालोक सर्वज्ञः ॥ पात्रे महति पत्राणि पथा ह्यन्तर्गतानि च ॥ ५७ ॥ भवन्त्यन्योन्यहीनानि परस्परसमाश्रयात् ॥ तथा ह्यालोक आकाशे भेदास्त्व न्तर्गतागताः ॥ ५८ ॥ कृतान्येतानि तत्त्वानि अन्योन्यस्याधिकानि च ॥ यावदेतानि तत्त्वानि तावदुत्पात्तिक्चयते ॥ संस्कारो भूतेष्वन्तर्गतेषु वै ॥ प्रत्याख्यायेह भूतानि काय्योत्पत्तिने विद्यते ॥ ६० ॥ तस्मात् परिमिता भेदाः स्मृताः कार्यात्मकास्तु वै कारणात्मकाश्चेव स्युभेंदा महदादयः ॥ ६१ ॥ इत्येवं सन्निवेशोऽयं पृथ्व्यात्रान्तस्तु भागशः विस्तारान्मण्डलाचेव प्रसंख्यानेन चैव हि ॥ विश्वरूपं प्रधानस्य परिमाणैकदोशिनः पार्थिव सान्निवेशस्य 11 28

मत्स्य-

199911

सप्तद्वीपनिवेशनं नाम त्रयोविंशत्यिधकशततमोऽघ्यायः ॥ १२३ ॥ सृत उवाच ॥ अत ऊर्घ्व प्रवक्ष्यामि सूर्य्याचन्द्रमसोगं तिम् ॥ सूर्य्याचन्द्रमसावेतौ श्राजन्तौ यावदेव तु ॥ १ ॥ सप्तद्वीपसमुद्राणां द्वीपानां भाति विस्तरः ॥ विस्तरार्घे पृथिव्यास्तु भवेदन्यत्र बाह्यतः ॥ २ ॥ पर्य्यासपरिमाणं च चन्द्रादित्यौ प्रकाशतः ॥ पर्य्यासपारिमाण्यात्तु बुधैस्तुल्यं दिवः स्मृतम् ॥ ३ ॥ त्रीच् छोकाच् प्रति सामान्यात् सूर्यो यात्याविरुम्बतः ॥ आचिरात्तु प्रकाशेन अवनात्तु रविः स्मृतः ॥ ४ ॥ भूयो भूयः प्रवक्ष्यामि प्रमाणं चन्द्रसूर्ययोः ॥ महि ॥ अस्य भारतवर्षस्य विष्कम्भान्तल्यविस्तृतम् ॥ मण्डलं भास्करस्याथ तत्वान्महच्छन्दो ह्यस्मित्रर्थे निगद्यते ॥ ५ घत॥ ६ ॥ नवयोजनसाहस्रो विस्तारो मण्डलस्य तु ॥ विस्तारात् त्रिगुणश्चापि परिणाहोऽत्र मण्डले ॥७॥ विषकम्भान्मण्डलाञ्चेव भारकरा द्विग्रणः शशी ॥ अतः पृथिव्या वक्ष्यामि प्रमाणं योजनैः पुनः ॥ ८ ॥ सप्तद्वीपत्तमुद्राया विस्तारो मण्डलस्य तु ॥ इत्येतदिह संख्यातं पुराणे परिमाणतः ॥ ९॥ तद्रक्ष्यामि प्रसंख्याय साम्प्रतं चाभिषानिभिः ॥ अभिमानिनो ह्यतीता ये तुल्यास्ते साम्प्रतैस्तिबह ॥ १०॥ देवदेवैरतीता स्तु रूपेनांमाभिरेव च ॥ तस्माद्रै साम्प्रतैर्देवैर्वक्ष्यामि वसुधातलम् ॥ ११ ॥ दिव्यस्य सन्निवेशो वै साम्प्रतैरेव कृतस्नशः ॥ शताद्धंकोटि-विस्तारा पृथिवी कृत्स्नकाः स्मृता ॥ १२॥ तस्याश्चार्द्धप्रमाणं च मेरोश्चैवोत्तरोत्तरम् ॥ मेरोर्मध्ये प्रतिदिशं कोटिरेका तु सा स्मृता ॥ १३ ॥ तथा शतसहस्राणामेकोननवर्ति पुनः ॥ पञ्चाशञ्च सहस्राणि पृथिव्यर्दस्य विस्तरः ॥ १८ ॥ पृथिव्या विस्तरं कृतस्रं तिस्रः कोट्यस्तु विस्तारात्संख्यातास्तु चतुर्दिशम् ॥ १५ ॥ तथा शतसङ्खाणामेकोनाशीतिरूच्यते ॥ तु विस्तरः ॥ १६ ॥ विस्तारं त्रिगुणं चैव पृथिव्यन्तरमण्डलम् ॥ गणितं योजनानां तु कोटचस्त्वेकाद्श स्मृताः ॥ स्राणां सप्तात्रिंशाधिकारतु ताः ॥ इत्येतद्वै प्रसंख्यातं पृथिव्यन्तरमण्डलम् ॥ १८ ॥ तारकासन्निवेशस्य दिवि यावत्तु मण्डलम् सित्रवेशस्य भूमेस्तावतः मण्डलम् ॥ १९ ॥ पर्यासपिरमाणं च भूमेस्तुल्यं दिवः स्मृतम् ॥ मेरोः प्राच्यां दिशायां तु मानसोत्तरमूर्दंनि ॥ वस्त्वेकसारा माहेन्द्री पुण्या हेमपीरष्कृता॥ दक्षिणेन पुनर्मेरोम्निसस्य तु पृष्ठतः ॥२१॥ वैवस्वतो निवसति यमः संयमने पुरे

पुराज:

अ० १

प्रतीच्यां तु पुनर्मेरोर्मानसस्य तु सूर्द्धनि ॥ २२ ॥ सुषा नाम पुरी रम्या वरूणस्यापि धीमतः ॥ दिइयुत्तरस्यां मेरोस्तु मूर्वनि ॥ २३ ॥ तुल्या महेन्द्रयुर्वापि सोमस्यापि विभावरी ॥ मानसोत्तरपृष्ठे तु लोकपालाश्चतुर्दिक्षम् ॥ २४ ॥ स्थिता धर्मन्यवस्थार्थे छोकसंरक्षणाय च ॥ ठोकपाछोपरिष्टातु सर्वतो दक्षिणायने ॥ २५ ॥ काष्टागतस्य सूर्यस्य गतिस्तत्र पक्रमे सूर्यः क्षित्रेषुरिव सर्पति ॥ २६ ॥ ज्योतिषां चक्रपादाय सततं परिगच्छाते ॥ मध्यगश्चामरावत्यां यदा भवति भास्करः ॥ २७ ॥ सुपायामर्द्धरात्रस्तु विभावय्यास्तिमोति च 36 रविषदा ॥ सुपायामथ वारुण्यामुतिष्ठन्त तु इङ्यते ॥ २९ ॥ विभावय्यामईरात्रं माहेन्द्रयामस्तमेव च तु रविर्यदा ॥ ३० ॥ विभावय्यी सोमपुर्यामुत्तिष्ठति विभावसुः ॥ महेन्द्रस्यामरावत्यामुद्गन्छति दिवाकरः॥३१॥ अर्द्धरात्रं संयमने वारुण्या मस्त माति च ॥ स ज्ञीत्रमेन पर्याति आनुरालातचक्रवत् ॥ ३२ ॥ अमन्वै अवमाणानि ऋशाणि चरते रविः ॥ एवं चतुर्षु पार्श्वेषु दक्षिणानतेषु सर्पति ॥ ३३ ॥ उद्यास्तमये वातावात्तिष्ठति पुनः पुनः ॥ पूर्वाहे चापराहे च द्री द्री देवालयी तु सः॥ ३४॥ पतत्ये कं तु मन्याह्न भाभिरेव च रिहम भिः ॥ उदितो वर्द्रमानाभिर्मध्याह्ने तपते रविः ॥ ३५ ॥ अतः पेरं हसन्तीभिगौभिरस्तं स गच्छति ॥ उद्यास्तमयाभ्यां च स्पृते पूर्वापरे तु ॥ ३६ ॥ यादकपुरस्तात्तपति यादकपृष्ठे तु पार्श्वयोः ॥ यत्रोद्यस्तु दश्येत तेषां स उद्यः रुमृतः ॥ ३७ ॥ प्रणाज्ञां गच्छते यत्र तेषामुस्तः उच्यते ॥ सर्वेषामुत्तरे मेक्छोंकालोकस्य दक्षिणे ॥ ३८ ॥ विदूरभावादकस्य भूमेरेषा गतस्य च ॥ श्रयन्ते रइमयो यस्मात्तेन रात्रो न हर्यते ॥३९॥ ऊर्द्धं शतसद्धांशुः स्थितस्तत्र प्रहर्यते ॥ एवं पुष्करमध्ये तु यदा भवति भास्करः ॥ ४० ॥ त्रिंशद्भागं च मेदिन्या सुहूर्तेन स गच्छिति ॥ योजनानां सहस्रस्य इमां संख्यां निबोधत ॥ ४१॥ पूर्णं शतसहस्राणामेकत्रिंशच सा स्मृता ॥ पञ्चाशच सहस्राणि तथान्यान्य विकानि च ॥ ४२ ॥ मौहुर्तिकी गतिहींषा सूर्यस्य तु विधीयते ॥ एतेन क्रमयोगेन यदा काष्ठां तु दक्षिणाम् ॥ सूर्योऽसो मासं काष्टामुद्गिद्नात् ॥ मध्येन पुष्करस्याथ अमते दक्षिणायने ॥ ४४ ॥ मानसोत्तरमेरोस्न

मस्य-

दक्षिणस्यां तु काष्टायां तित्रवोधत् ॥ ४५ ॥ नव कोट्यः प्रसंख्याता योजनैः परिमण्डलम् ॥ तथा शतसद्ग्राणि चत्वारिश्च पञ्च च ॥ ४६ ॥ अहोरात्रात्पतङ्गस्य गतिरेषा विधीयते ॥ दक्षिणादिङ्गिवृत्तोऽसौ विषुवस्थो यदा रविः ॥४७॥ श्रीरोद्स्य समुद्रस्योत्तरतोऽपि दिशं चरन् ॥ मण्डलं विषुवचापि योजनैस्तन्निवोधत् ॥ ४८ ॥ तिस्रः कोटचःतु सम्पूर्णा विषुवस्थापि मण्डलम् ॥ तथा शतसद्ग्राणि विश् त्येकाधिकानि तु ॥ ४९ ॥ श्रावणे चोत्तरां काष्टां चित्रभातुर्यदा भवेत् ॥ गोमेद्रस्य परद्वीपे उत्तरां च दिशं चरन्।॥ ५० ॥ प्रमाणं तु काष्ठाया मण्डलस्य तु ॥ दक्षिणोत्तरमध्यानि तानि विन्याययाक्रमम् ॥ ५३ ॥ स्थानं जरद्ववं मध्ये तथैरावत म्रतरम् ॥ वैश्वानरं दक्षिणतो निर्दिष्टामिह् तत्त्वतः ॥ ५२ ॥ नागर्राथ्युत्तरा नीथी ह्यत्रवीधिस्तु दक्षिणा ॥ उमे आपादपुळं तु अत्रवीध्याद्यस्रयः अभिनित्पूर्वतः स्वाति नागवीथ्युत्तरास्त्रयः ॥ अश्विनी कृत्तिका याग्या नागवीथ्यस्त्रयः स्वृताः ॥ ५८ ॥ रोहिण्यादी सृगिशरो नागवीथि रिति स्वता ॥ पुष्याश्चेषा पुनर्वस्वोवीयी चैरावती स्वता ॥ ५५ ॥ तिस्रस्तु वीथयो होता उत्तरामार्ग उच्यते ॥ चैवार्षभी भवेत् ॥ ५६ ॥ पूर्वोत्तरप्रोष्ठपदौ गोविथी रवती रुष्टता ॥ अवणं च धनिष्ठा च वारुणं च जरद्रवम् ॥ ५७ ॥ एतास्तु वीथयस्तिस्रो मध्यमो मार्ग उच्यते ॥ इस्तिश्चत्रा तथा स्वाती ह्यजवीथिरिति स्पृता ॥ ॥ ५८ ॥ ज्येष्ठा विज्ञाला मैत्रं च पृगवीथी तथोच्यते ॥ सूठं पूर्वीत्तराषाढे वीथी वैश्वानरी अवेत् ॥ ५९ ॥ स्मृतास्तिम्बस्तु वीध्यस्ता मार्गे वै दक्षिणे पुनः ॥ काष्ठयोरन्तरं चैतद्रक्ष्यते योजनैः पुनः ॥ ६० ॥ एतच्छतसह्माणामेकत्रिंशतु वै स्मृतम् ॥ श्रातानि श्रीणि चान्यानि त्रयम्भिशत्येव च ॥ ६१ ॥ काष्ट्रयोरन्तरं ह्येतद्योज नानां प्रकीतितम् ॥ काष्ट्रयोर्ङेखयोश्चेय अयने दक्षिणोत्तरे ॥ ६२ ॥ ते वक्ष्यामि प्रसंख्याय योजनैस्तु निवोधत् ॥ एकैकमन्तरं तद्रयुक्ता न्येतानि सप्तभिः ॥ ६३ ॥ सङ्ख्रेणातिरिक्ता च ततोऽन्या एअविंदातिः ॥ छेखयोः काष्ट्रयोश्रेत बाह्याभ्यन्तरयोश्ररच् ॥ ६४ ॥ अभ्यन्तरं स पर्येति मण्डलान्युत्तरायणे ॥ बाह्यतो दक्षिणेनैव सततं सूर्य्यमण्डलम् ॥ ६५ ॥ चरन्नताबुदीच्यां च ह्यशीत्या मण्डलाञ्छतम् ॥ अभ्यन्तरं स पर्येति कसते मण्डलानि तु ॥ ६६ ॥ प्रमाणं मण्डलस्यापि योजनानां निवोधतः ॥ योजनानां सहस्राणि दश चाष्टी तथा

पुराज.

अपः १व

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri स्वृतम् ॥ ६७ ॥ अधिकान्यष्टपञ्चाज्ञयोजनानि तु वै पुनः ॥ विष्कम्भो मण्डलस्यैव तिर्यक् स तु विधीयते ॥६८॥ अहस्तु चरते नाभेः मुर्यों ने मण्डलं क्रमात् ॥ कुद्यलचक्रपर्यन्तो यथा चन्द्रो रिक्तथा ॥ ६९ ॥ दक्षिणे चक्रवत्सूर्यक्तथा शीघ्रं निवर्त्तते ॥ तस्मात्पकृष्टां भूमिं तु कालेनाल्पेन गच्छति ॥ ७० ॥ सूर्यो द्वादशानिः जीवं मुहुत्तैर्दक्षिणायने ॥ त्रयोद्शार्द्रमृक्षाणां मध्ये चरति गण्डलम् ॥ ७१ ॥ # मुहूर्तेस्तानि ऋसाणि नकमष्टाद्शेश्वरन् ॥ कुछाछचक्रमध्यस्थो यथा मन्दं प्रतर्पति ॥ ७२ ॥ उद्ग्याने तथा सूर्यः सर्पते मन्द्रिकमः ॥ तस्माद्दीर्घेण कालेन भूमिं सोऽल्पां प्रसर्पति ॥ ७३ ॥ सूर्वोऽष्टादशभिरहो सुहूर्तेकरणायन ॥ त्रवेदशानां मध्ये तु ऋशाणां चरते रविः ॥ मुहर्त्तिस्तानि ऋक्षाणि रात्रौ द्वाद्रमिश्चरन् ॥ ७२ ॥ ततो यन्द्तरं ताम्यां चकं तु अमते युनः ॥ मृत्विण्ड इदं मध्यस्यो अमतेऽसी ध्रव स्तथा ॥ ७५ ॥ मुहूत्तेस्त्रिज्ञता ताबदहोरात्रं भुवो अवच् ॥ उभयोः काष्टयोर्मध्य अवते मण्डलानि तु ॥७६॥ उत्तरक्रमणेऽकस्य दिवा मन्द गतिः स्मृता ॥ तस्येव तु पुनर्वकं ज्ञीत्रा सूर्यस्य वे गतिः ॥ ७० ॥ दक्षिणपक्षमे वापि दिवा ज्ञीत्रं विधीयते ॥ गतिः सूर्यस्य वे नकं मन्दा चापि विधीयते ॥ ७८ ॥ एवं गतिविद्यांपण विभवत् राष्ट्रहानि छ ॥ अववीध्यां दक्षिणायां छोकाछाकस्य चोत्तरम् ॥ ७९ ॥ छोकसन्तान तो होर वैश्वानरपथाद्वहिः ॥ व्युष्टिर्यावत्प्रभा सौरी पुण्करात्तम्प्रवर्त्ततः ॥ ८० ॥ पार्श्वभयो बाह्यतस्तावछोकाछोकश्च पर्वतः ॥ योजनानां सहस्राणि दुशोध्वे चोच्छितो गिरिः ॥ ८१ ॥ प्रकाशश्चापकाशश्च पर्वतः परिमण्डलः ॥ नक्षत्रचन्द्रसूर्याश्च यहास्तारागणः सह ॥ ८२ ॥ अभ्यन्तरे प्रकाशन्ते लोकालोकस्य वै गिरेः ॥ एतावानेव लोकस्तु निरालोकस्ततः परम् ॥ ८३ ॥ लोक आलोकने धातुर्निरालोकस्त्व छोकता ॥ छोकाछोको तु सन्धत्ते तस्मात्सूर्यः परिश्रमन् ॥८४॥ तस्मात्सन्ध्येति तामाहुरुवान्युष्टेर्यथान्तरम् ॥ उपा रात्रिः स्वृता विप्रैन्युं ष्टिश्चापि अहः स्मृतम् ॥८५॥ त्रिंशत्कलो मुहूर्तस्तु अहस्ते दश पञ्च च ॥ हास्रो वृद्धिरहर्भागैदिवसानां यथा तु वे ॥ ८६ ॥सन्ध्यामुहूर्त्त 💥 मात्रायां हासवृद्धी तु ते स्मृते ॥ छेखाप्रभृत्यथादित्यं त्रिसुहुर्तागते तु वै॥८७॥ प्रातः स्वृतस्ततः कालो भागांश्राहुश्च पञ्च च ॥ तस्मात्प्रातर्ग विवादकालान्सुहूर्ताः सङ्गवस्त्रयः ॥ ८८ ॥ मध्यग्ह्रश्चिमुहूर्तस्तु तस्मात्कालाद्नन्तरम् ॥ तस्मान्मध्यन्दिनान्कालाद्वराह इति स्मृतः ॥ ८९ ॥ सत्स्य-

त्रय एव मुहूर्त्तास्तु काल एष स्पृतो बुधैः ॥ अपराह्ण्यतीताच कालः सायं स उच्यते ॥ ९० ॥ दशपञ्च मुहूर्ताह्रो मुहूर्तास्त्रय एव च ॥ दशपंचमुहूर्त्त वे अहस्तु विषुवे स्मृतम् ॥९१॥ वर्द्धत्यतो हसत्येव अयने दक्षिणोत्तरे ॥ अहस्तु यसते रात्रिं रात्रिस्तु यसते अहः ॥ ९२ ॥ शरद्धसन्तयोर्मध्यं विषुवं तु विधीयते ॥ आलोकान्तः स्मृतो लोको लोकाचालोक उच्यते ॥ ९२॥ लोकपालाः स्थितास्त्रत्र लोकालोकस्य मध्यतः ॥ चत्वारस्ते महात्मानस्तिष्ठन्त्याभूतसंष्ठवम् ॥ ९४ ॥ सुधामा चैव वैराजः कर्द्मश्च प्रजापतिः केतमानाजस्थ सः ॥ ९५ ॥ निर्द्रन्द्रा निरभीमाना निस्तन्द्रा निष्परियहाः ॥ छोकपाछाः स्थितास्त्रोते छोकाछोके चतुर्दिशम् ॥ ९६ ॥ उत्तरं यदगस्त्यस्य शृङ्गं देविषितेवितम् ॥ वितृयाणः स्मृतः पन्था वैश्वानरपथाद्वहिः ॥ ९७ ॥ तत्रासते प्रजाकामा ऋषया येऽप्रिहोत्रि णः ॥ छोकस्य सन्तानकराः पितृयाणे पथि स्थिताः ॥ ९८ ॥ भूतारम्भकृतं कर्म आशिपश्च विद्यापते ॥ प्रारभन्ते छोककामास्तेषां पन्थाः स दक्षिणः ॥ ९९ ॥ चितं ते पुनर्धर्म स्थापयन्ति युगे युगे ॥ सन्तततपप्ता चैव मर्यादाभिः श्रुतेन पश्चिमानां गृहेषु ते ॥ पश्चिमाश्चैव पूर्वेषां जायन्ते निघनेष्विह् ॥ ३०० ॥ एवमावर्त्तमानास्ते वर्तन्त्याभृतसंप्रुवम् ॥ अष्टाज्ञीतिसहस्राणि ऋषीणां गृहमोघिनाम् ॥ १०२ ॥ सवितुर्दक्षिणं मार्गमाश्रित्याभूतसंप्रुतम् ॥ क्रियावतां प्रसंख्येषा य भोजिरे ॥ १०२ ॥ ठोकसंव्यवहारार्थ भूतारम्भक्रतेन च ॥ इच्छाद्वेषरताचैव मैथुनोपगमाच वै ॥ १०४ ॥ तथा कामक्रतेनेह सेव नाद्विषयस्य च ॥ इत्येतैः कारणैः सिद्धाः इमज्ञानानीह् भेजिरे ॥ १०५ ॥ प्रजैषिणः सप्तर्षयो द्वापरेष्ट्रिह् जिल्लरे ॥ सन्तीतं ते जुगु प्सन्ते तस्मान्मृत्युर्जितस्तु तैः ॥ १०६ ॥ अष्टाञ्गीतिसङ्खाणि तेषामप्यूर्वरेतसाम् ॥ उदक्षन्था न पर्यन्तमाश्रित्याभूतसंप्रुतम् ॥ १०७ ॥ ते सम्प्रयोगाञ्चोकस्य मिथुनस्य च वर्जनात् ॥ इंर्ष्याद्वेषनिवृत्त्या च भूतारम्भविवर्जनात् श्रुव्दादेदोंषदर्शनात् ॥ इत्येतैः कारणैः शुद्धैस्तेऽमृतत्वं हि भेजिरे ॥ १०९ ॥ आभूतसंप्रगस्थानाममृतत्वं विभाव्यते ॥ त्रेडोक्य स्थितिकालो हि न पुनर्मारगामिणाम् ॥ ११०॥ भूणइत्याश्वमेषादिपापपुण्यानिभैः परम् ॥ आभूतसंष्ठवान्ते तु क्षीयंते चोर्द्धरेतसः ॥ १११

361.11

1310 928

उद्धीतरमृष्टिभ्यस्तु धुवो यत्रावुसंस्थितः ॥ एतद्विष्युवदं दिव्यं तृतीयं व्याम्ति आस्वरम् ॥११२॥ यत्र गत्वा न शोवंति तद्विष्योः परमं पदम् ॥ धर्मे भ्रवस्य तिष्ठांते ये तु लोकस्य कांक्षिणः ॥ ३ ३ ३॥ इति श्रीसारस्ये महायुराणे भुगन कोशे चंद्रसूर्यभुगनविस्तारी नाम चतुर्गिशत्य धिकञ्चाततमोऽध्यायः॥१२४॥ छ ॥ एवं अत्या कथां दिःयामबुँ छौमह्र्यामबुँ ।। सूर्याचंद्रमतोखारं यहाणां चैव सर्वज्ञः ॥१॥ ऋषय ऊचुः ॥ भ्रमंति कथमेतानि ज्योतींपि रिनमण्डछे ॥ अन्यूहेनैव सर्वाणि तथा चात्र द्वरेण या ॥ २ ॥ कश्च श्रामयते तानि श्रमंति यदि वा रूनयम् ॥ एत द्रेदितुमिच्छामस्ततो निगद् सत्तम ॥ ३ ॥ सूत उवाच ॥ भूतसंमोहनं ह्येतहातो मे निबोधत ॥ प्रजाः ॥ ४ ॥ योऽसौ चतुर्दशर्शेषु शिशुमारो व्यवस्थितः ॥ उत्तानपाद्युत्रोऽसौ मेढीभूतो धुत्रो दिवि ॥ ५ चन्द्रादित्यो ग्रहेः सह ॥ अमन्तमनुसर्पन्ति नक्षत्राणि च चकात् ॥ ६ ॥ धुरस्य मनसा यो वै अमते ज्योतिषां गणः ॥ वातानीकम वैर्बन्यैर्ध्रुवे बद्धः प्रप्तर्पति ॥ ७ ॥॥ तेषां भेद्श्य योगश्च तथा काउत्तय निश्चयः॥ अस्तोद्यास्तयोत्पाता अयने दक्षिणोत्तरे ॥ ८ ॥ विषु वद्रह्वर्णश्च सर्वमेतद्धुवेरितम् ॥ जीमूता नाम ते मेचा यर्भयो जीवसम्भवः॥ ९॥ द्वितीय आवहन अध्यर्द्धविकृता अपि ॥ १० ॥ वृष्टिसर्गस्तथा तेवां धारातारः प्रकीत्तितः ॥ प्रष्करावर्तका नाम सम्भवाः ॥ ११ ॥ अक्रेण पक्षाश्छित्रा वै पर्वतानां महाजवा ॥ कामगानां समृद्धानां भ्रतानां नाशमिच्छताम् ॥ नाम ते पश्चा बृहन्तस्तोयधारिणः ॥ पुष्करावर्त्तका नाम कारणेनेह झान्दिताः ॥ 93 11 नानारूपधराश्चेव कल्पान्तवृष्टिकर्तारः कल्पान्ताम्रेनियामकाः ॥ १४ ॥ वाय्वाधारा वहन्ते वै सामृताः कल्पसाधकाः ॥ यान्यस्याण्डस्य भिन्नस्य प्राक्त तान्यभवस्तदा ॥ १५ ॥ यस्मिन्त्रम्ना समुत्पन्नश्चतुर्वक्यः स्वयं प्रभुः ॥ तान्यवाण्डकपाठानि सर्वे मेघाः प्रकीत्तिताः प्यायनं धूमः सर्वेपामविशेषतः ॥ तेषां श्रेष्ठश्च पर्जन्यश्चत्वारश्चेव दिग्गजाः ॥ १७ ॥ गजानां पर्वतानां च मेघानां कुलमेकं द्विधाभूतं योनिरेका जलं स्मृतम् ॥ ३८ ॥ पर्जन्यो दिगाजाश्चैत हेमन्ते शीतसम्भवम् ॥

द्धये ॥ १९ ॥ षष्टः परिवहो नाम वायुस्तेषां पंरायणः ॥ योऽसो बिभार्ति भगवान् गङ्गामाकाशगोनराम् ॥ २० ॥ दि्वामृतज्ञां पुण्यां अ त्रिष्थामिति विश्वताम् ॥ तस्या निष्पिदतं तायं दिग्गजाः पृथुभिः करैः ॥ २१ ॥ शोकरान् सम्प्रमुंचांते नीहार इति स स्मृतः ॥ ॥ दक्षिणेन गिरियोंऽसो हेमकूट इति स्मृतः ॥ २२ ॥ उद्गिषमवतः शैलस्योत्तरे नैव दक्षिणे ॥ पुण्हं नाम समाख्यातं सम्यग्वृष्टि ॥ २३ ॥ तास्मन् प्रवर्त्तते वर्ष तत् तुपारसमुद्रवम् ॥ ततो हिमवतो वायुर्हिमं तत्र समुद्रवम् ॥ २४ ॥ आनयत्यात्मवगेन सिअयामो महागिरिम् ॥ हिमवंतमतिकम्य वृष्टिशेषं ततः परम् ॥ २६ ॥ इभास्ये च ततः पश्चादिदं भूतविवृद्धये ।॥ वर्षद्वयं समारुयातं सम्यग्वृष्टिविवृद्धये ॥२६॥ मेचाश्चाप्यायनं चैव सर्वमेतत् प्रकीर्तितम् ॥ सूर्य्यं एव तु वृष्टीनां स्नष्टा समुपद्दिस्यते ॥२७॥ वर्षे घमै हिमं रात्रि सन्ये चैव दिनं तथा ॥ ञुभाञ्चभफञानीह धुनात सर्वं प्रवर्त्तते ॥२८॥ धुनेणाधिष्ठिताश्चापः सूर्यो वै गृह्म तिष्ठति ॥सर्वभूतशरीरेषु त्वापो ह्यातुश्चिताश्चयाः॥२९॥ दह्यमानेषु तेष्वेह जङ्गमस्थावरेषु च ॥धूमभूतास्तु ता ह्यापो निष्कामन्तीह सर्वद्यः ॥३० ॥ तेन चाभ्राणि जायन्तो स्थानमञ्जमयं स्मृतम् ॥ तेजोभिः सर्वछोकेभ्य आदत्ते रिइनभिर्जछम् ॥ ३१॥ सपुदाद्वायुत्तयोगाद्वहृन्त्यापो गभस्तयः ॥ ततहत्वृतुवज्ञात् काछे परिवर्त्तान्दिवाकरः ॥ ३२ ॥ नियच्छत्यापो मेघेभ्यः शुक्काः शुक्केस्तु रिद्माभिः ॥अत्रस्थाः प्रपतन्त्यापो वायुना समुदीरिताः ॥ ३३ ॥ ततो वर्षति षण्मासान्सर्वभूताविबृद्धये ॥ वायुभिः स्तनितं चैव विद्युतस्त्वाभिनाः स्पृताः ॥ ३४ ॥ मेहनाच च ॥ न अर्यन्ते ततो ह्यापस्तस्माद्ञ्अस्य वै स्थितिः ॥ स्वष्टाऽसौ वृष्टिसर्गस्य ध्रवेणाधिष्ठितो रविः ॥ ३५ ॥ ध्रवेणाधिष्ठितो संहरते पुनः ॥ यहान्निवृत्त्या सूर्यानु चरते ऋक्षमण्डलम् ॥ ३६ ॥ चारस्यान्ते विश्वत्यकै ध्रुवेण समीधिष्ठितम् सन्निवेशं प्रचक्षते ॥ ३७ ॥ स्थितेन त्वेकचक्रेण पंचारेण त्रिणाभिना ॥ हिरण्मयेनाणुना वै अष्टचकैकनेमिना स्यन्दनेन प्रसर्पिणा ॥ ३८ ॥ ज्ञातयोजनसाहस्रो विस्तारायाम उच्यते ॥ द्विगुणा च रथोपस्थादीषादण्डः प्रमाणतः ॥ ३९ ब्रह्मणा सृष्टो रथो ह्यर्थवज्ञोन तु ॥ असङ्गः कांचनो दिन्यो युक्तः पत्रनगैर्द्धः ॥ ४० ॥ छन्दोभित्रीजिह्दपैस्तैर्यथाचकं समास्थितः ॥

🛓 वारुणस्य रथस्येह उक्षणेः सदृशश्च सः ॥ ४१ ॥ वितासो असति व्यासिक स्थारका नजुदिकं विति ॥ अथाङ्गाने तु रथस्य च ॥ संवत्सरस्यावयवैः काल्पितानि यथाकमम् ॥ ४२ ॥ अहर्नाभिस्तु सूर्यस्य एकचकस्य वै स्पृतः ॥ अरात्संवत्सरास्तस्य नेम्पः षहृतवः स्मृताः ॥ ४३ ॥ रात्रिर्वरूथो धर्मश्च ध्वन ऊर्ध्व व्यवस्थितः ॥ अक्षकोट्योर्धुगान्यस्य अत्तेवादाः कुछाः स्मृताः ॥ ४४ ॥ तस्य काष्ठा स्मृता घोणा दन्तपङ्किः क्षणास्तु वै ॥ निमेषश्चानुकर्षोऽस्य ईषा चास्य कठा स्मृता ॥४५ ॥ युगाक्षकोटी ते तस्य अर्थकामानुभी स्मृतौ ॥ सप्ताथरूपाङ्ख्न्दांसि वहन्ते वायुरंहसा ॥ ४६ ॥ गायत्री चैव त्रिष्टुप् च जगत्यनुद्वतथेव च ॥ पद्धिश्च वृहती चैव बान्णिगेव तु सतमः ॥ ४७ ॥ चक्रमक्षे निबद्धं तु ध्रुवे चाक्षः समीवतः ॥ सहचको अमत्यक्षः सहाक्षो अमाति ध्रुवः ॥ ४८ ॥ अक्षः सहैव अमतेऽसौ धुवेरितः ॥ एवमर्थवञ्चात्तस्य सन्निवेज्ञो रथस्य तु ॥ ४९ ॥ तथा संयोगभागेन सिद्धो वै भास्करो रथः ॥ तेनाऽसौ नरणिर्देवो नभसः सर्पते दिवस् ॥ ५० ॥ युगाक्षकोटी ते तस्य दक्षिणे स्यन्द्नस्य तु ॥ अमतो अमतो उइमी तौ चक्रयुगयोस्तु वै ॥ ५९ मण्डलानि अमेतेऽस्य खेचरस्य रथस्य तु ॥ कुलालचक्रभ्रमवन्मण्डलं सर्वतोद्दिशम् ॥ ५२ ॥ युगासकोटी ते तस्य वातोम्मी स्यन्द्नस्य तु ॥ संक्रमेते ध्रुवमहो मण्डले सर्वतोदिशम् ॥ ५३ ॥अमतस्तस्य रङ्मी ते मण्डले तृत्तरायणे॥वर्द्धेते दक्षिणेष्वत्र अमतो मण्डलानि तु ॥५८॥ युगाक्षकोटी सम्बद्धौ द्वे रङ्मी स्थन्दनस्य ते ॥ ध्रुवेण प्रगृहीतौ तौ रङ्मी धारयता रिवम् ॥५५॥ आकृष्येते यदा ते तु ध्रवेण समधिष्ठिते ॥ तदा सोऽभ्यन्तरे सूर्यो अमते मण्डलानि तु ॥ ५६ ॥ अञ्जीतिमण्डलञ्तं काष्ट्रयोक्ष्मयोश्चरन् ॥ धुवेण सुच्यमानेन धुना च ॥ ५७ ॥ तथैव वाह्यतः सूय्यों अमते मण्डलानि तु ॥ उद्देष्टयन्वे वेगेन मण्डलानि तु गच्छति ॥ ५८ ॥ इति श्रीमातस्ये महापुराणे भुवनकोषे सुर्य्यानन्द्रमश्रारो नाम पंचिवं इत्यिषकञ्चततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ छ ॥ सूत उवाच ॥ स रथोऽधिष्ठितो देवैर्मासि मासि यथाक्रमम् ॥ ततो वहत्यथादित्यं बहुभिर्क्षांषिभः सह ॥ ३ ॥ गन्धंवरप्तरोभिश्च सर्पत्रामाणराक्षसैः ॥ एते वसन्ति वै सूर्य्यं मासो द्वो द्वो अभे अभेण च ॥ २ ॥ धातार्थमा पुलस्त्यश्च पुलद्भ्य प्रजापती ॥ रुरगो वासुकिश्चेत्र सङ्घीर्णश्चेत्र तात्रुश्रो ॥ ३ ॥ तुम्बुरुर्नारद्श्यवे

तु तौ स्मृतौ ॥ ८ ॥ एते वसन्ति वै सूर्य्यं मासयोः शुचिशुक्रयोः ॥ ततः सूर्य्यं पुनश्चान्या निवसन्ति स्म देवताः ॥ ९ ॥ इन्द्रश्चेव विवस्वांश्व आङ्गरा भृगुरेव च ॥ एठापत्रस्तथा सर्पः शङ्कपाठश्च पत्रगः ॥ १०॥ विश्वावसुसुषेणौ च प्रातश्चैव रथश्च हि ॥ प्रम्छोचेत्यप्तराश्चैव निम्छोचन्ती च ते उमे ॥ ११ ॥ यातुधानस्तथा हेतिंव्यात्रश्चैव तु ताबुभौ ॥ नभस्यनभरोरेतैर्वसन्तश्च दिवाफरे ॥ १२ ॥ मासै। द्वौ देवताः सूर्य्यं वसन्ति च श्ररहतौ ॥ पर्जन्यश्रेष पूषा च भरद्राजः सगौतमः ॥ ३३ ॥ चित्रतेनश्र गन्धर्यस्तथा वा सुहाचिश्र यः घृताची च उभे ते पुण्यलक्षणे ॥ १४ ॥ नागश्चेरावतश्चेव विश्वतश्च धनञ्जयः ॥ सेनजिच सुषेणश्च सेनानीर्गामणीस्तथा ॥ १५ ॥ चारो वातश्च द्वावेतौ यातुवानावु भौ रुप्ततौ ॥ वसन्त्येते च वै सूर्य्ये मासयोश्च त्विषोर्जयोः ॥ १६ ॥ हैमन्तिकौ च द्वौ मासौ निवसन्ति दिवाकरे ॥ अंशो भगश्च द्रावेतौ कर्यपश्च कतुश्च तौ ॥ १७ ॥ भुनंगश्च महापद्मः सर्पः कर्कीटस्तथा ॥ चित्रसेनश्च गन्धवः पूर्णायुश्चेव गायनौ ॥१८॥ अप्तराः पूर्वचित्तिश्च गन्धर्वा ह्युरंत्री च या ॥ तक्षावारिष्टनोमिश्च तेनानीर्यामणीश्च तौ ॥ १८ ॥ विद्यत्सूर्यश्च ताबुयौ यातुधानौ तु तौ स्मृतौ ॥ सहे चैव सइस्ये च वसन्त्येते दिवाकरे ॥ २० ॥ ततस्तु शिशिरे चापि मासयोनिवसान्त ते ॥ त्वष्टा विष्णुर्जमदार्शिवश्वामित्रस्तथैव च ॥ २१ ॥ काद्रवेयौ तथा नागौ कम्बलाश्वतराबुभौ ॥ गन्धर्वौ धृतराष्ट्रश्च सूर्यवर्चाश्च ताबुभौ ॥ २२ ॥ तिलोत्तमाप्सराश्चेव देवी मनोरमा ॥ यामणीऋताजिचैन सत्याजिच महाबलः ॥ २३ ॥ ब्रह्मोपेतश्च वै रक्षो यज्ञोपेततस्त्रथैन च ॥ इत्येते निवसन्ति सम द्वी द्वी मासी दिवाकरे ॥ २४ ॥ स्थानाभिमानिनो ह्येते गणा द्वाद्श सप्तकाः ॥ सूर्यमापादयन्त्येते तेजसा तेज उत्तमम् ॥ २५ ॥ प्राथितैस्तु वचोभिश्च स्तुवन्ति ऋषयो रविम् ॥ गन्धव्जाप्सरसञ्चेव गीतनृत्येह्णासते ॥ २६ ॥ विद्यात्रामणिनो यक्षाः कुर्वन्त्याभीषुसंग्रहम् ॥ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

🚜 सर्पाः सर्पन्ति वै सूर्ये यातुधानानुयान्ति च॥२७।० बाल्लिस्कान्यन्त्यस्तं परिवार्योद्याद्विम्।। एतेषामेव देवानां यथा वीर्यं यथा तपः॥२८॥ 💥 यथा योगं यथा धर्मे यथा तत्त्वं यथा बलम् ॥ तथा तपत्यसौ सूर्यस्तेषामिद्धस्तु तेनसा॥ २९॥ भूतानामशुभं सर्व व्यपोइति स्वतेनसा ॥ मानवानां शुभैहोंतैंहिंयते दुरितं तु वै ॥ ३० ॥ दुरितं शुभचाराणां व्यपोहन्ति कचित्कचित् ॥ एते सहैव सूर्येण अमन्ति सानुगा दिवि ॥३१॥ तपन्तश्च जपन्तश्च ह्वाद्यन्तश्च वै प्रजाः ॥ गोपायन्ति स्म भूतानि ईहन्ते ह्यवकम्पया ॥३२॥ स्थानाभिमानिनां ह्येतत्स्थानं मन्य न्तरेषु वै ॥ अतीतानागतानां च वर्तन्ते साम्प्रतं च ये ॥ ३३ ॥ एवं वसन्ति वै सूर्ये सप्तकास्ते चतुर्दश ॥ न्तरेषु वै॥३४॥ श्रीष्मे हिमे च वर्षाषु च सुंचमानो घम्मं हिमं च वर्षे च निञ्जादिनं च॥गच्छत्यसावनुदिनं परिवृत्य रङ्मीन्देवान्पितृंश्च मनुजांश्च सुतर्पयन्वे ॥३५॥ शुक्के च कृष्णे तर्हः क्रमेण कालक्षये चैव सुराः पिवन्ति ॥ मासेन तचामृतमस्य मृष्टं सुवृष्टये रिहमषु रिक्षतं तु ॥ ३६ ॥ सर्वेऽमृतं तित्वतरः विवन्ति देवाश्च सौम्याश्च तथैव काव्याः ॥ सूर्येण गोभिई विवीद्धिताभिरिद्धः पुनश्चैव समुच्छिताभिः ॥ वृष्ट्याभिवृष्टाभि रथौषधीभिर्मर्त्यो अयात्रेन श्रुपं जयान्ति ॥ ३७ ॥तृतिश्राप्यमृतेनार्द्धमासं सुराणां मासे स्वाहाभिः स्वधया पितृणाम् ॥ अत्रेन जीवन्त्यिनिशं मनुष्याः सूर्यः श्रितं तद्धि विभित्तं गोभिः ॥ ३८ ॥ इत्येष एकचक्रेण सूर्यस्तूर्णं प्रसर्पति ॥ तत्र तैरक्रमैरश्वैः सर्पतेऽसौ दिनक्षये ॥ ३९ ॥ इरिईरिद्रिहिंयते तुरङ्गमैः पिबत्यथाऽपो इरिभिः सहस्रधा ॥ पुनः असुंचत्यथ ताश्च यो हरिः स मुह्ममानो इरिभिस्तुरंगमैः ॥ ४० ॥ अहो रात्रं रथेनासावेकचकेण वै अमन् ॥ सप्तद्वीपसमुद्रांश्च सप्तभिः सप्तभिद्धंतम् ॥ ४१ ॥ छन्दोरूपैश्च तैरश्वेर्यतश्चकं ततः स्थितिः ॥ कामरूपैः सक्चुक्तैः कामगैरुतैर्मनोजनैः ॥ ४२ ॥ हरितैरव्यथैः पिङ्गैरिथरैर्ब्रह्मनादिभिः ॥ बाह्यतोऽनन्तरं चैव मण्डलं दिवसः कमात् ॥ ४३ ॥ कल्पादे। सम्प्रयुक्ताश्च वहन्त्याभूतसंप्रवस् ॥ आरृतो वालखिल्येश्च श्रमते राज्यहानि तु ॥४४॥ ग्रथितैः स्ववचोभिश्च स्तूयमानो महर्षिभिः ॥ सेव्यते गीतनृत्येश्च गन्धर्वाप्सरसां गणैः ॥ ४५ ॥ पतङ्गेः पतगैरश्वेर्शाम्यमाणो दिवस्पतिः ॥ वीथ्याश्रयाणि चरति नक्षत्राणि तथा शशी ॥ ४६ ॥ हासवृद्धी तथैवास्य रइमयः सूर्ववत्स्मृताः ॥ त्रिचक्रोभयतोऽश्वश्च विज्ञेयः शाशिनो रथः ॥ ४७ ॥ अपां गर्भसमुत्पन्नो रथः ॥ 🚜 नत्त्व **॥** १२२॥

साथः सषाराथः ॥ सहारेस्तै।स्निभिश्चकैर्युक्तः शुक्कैर्योत्तामैः ॥ ४८ ॥ दश्मिस्तुरगैर्दिन्येरसङ्गैस्तन्मनोजवैः ॥ सकृद्यक्ते रथे तास्मिन्वहन्त स्त्वायुगक्षयम् ॥ ४९ ॥ संगृहीता रथे तास्मिञ्चेतम्बक्षःश्रवाश्च वे ॥ अश्वास्तमेकवर्णास्ते वहन्ते शङ्कवर्षसः ॥ ५० ॥ अजश्च त्रिपथश्चेव वृषो वाजी नरो हयः ॥ अंशुमान्सप्तधातुश्च हंसो व्योमसृगस्तथा ॥ ५१ ॥ इत्येते नामभिष्मैव दश्चंद्रमसो हयाः ॥ एवं चन्द्रमसं देवं वहांति स्मायुगश्चयम् ॥ ५२ ॥ देवैः परिवृतः सोमः पितृभिः सह गच्छति ॥ सोमस्य ग्रुक्ठपश्चारी भास्करे परतः स्थिते ॥ ५३ ॥ आपूर्यते परो भागः सोमस्य तु अहःक्रमात् ॥ ततः पीतक्षयं सोमं युगपद्रचापयन् रिनः ॥ ५४ ॥ पीतं पंचर्शाहं च राईपनेकेन भारकरः ॥ आपूरयन् द्दौ तेन भागं भागमहःक्रमात् ॥ ५५ ॥ सुबुझाष्यायमानस्य शुक्के वर्द्धन्ति वै कलाः । तस्माद्र्धसन्ति वै कृष्णे शुक्के द्याप्याययान्ति 🗷 च ॥५६॥इत्येवं सूर्यवीर्येण चन्द्रस्याप्यायते ततुः ॥ पौर्णमास्यां प्रहर्यत शुक्तः सम्पूर्णमण्डलः ॥५७॥ एवमाप्यायते सोमः शुक्रवर्शेष्वहः निकमात् ॥ ततो द्वितीयाप्रभृति बहुरुस्य चतुर्द्शी॥५८॥ अयां सारमयस्येन्दो रसमात्रात्मकस्य च ॥ पिबन्तयम्बुमयं देवा मधु सौम्यं तथामृ तम्॥५९॥सम्भृतं त्वर्द्धमासेन अष्टतं सूर्यतेजसा॥भक्षार्थमागतं सोमं पौर्णमास्यामुपासते॥६०॥ एकरात्रं सुराः सार्द्धं पितृभिर्ऋषिभिश्च वे ॥ 🖫 सोमस्य कृष्णपक्षादौ भास्कराभिमुखस्य वै ॥ ६ ३ ॥ प्रक्षीयते परे झात्मा पीयमानकछाक्रमात् ॥ त्रयश्च त्रिशता सार्दे त्रयश्चिशच्छतानि तु ॥ ६२ ॥ त्रयस्त्रिञ्चत् सहस्राणि देवाः सोमं पिबन्ति वै ॥ इत्येवं पीयमानस्य कृष्णे वर्द्धन्ति ताः कछाः ॥ ६३ ॥ शीयन्ते च ततः शुद्धाः 💃 कृष्णा द्याप्याययन्ति च ॥ एवं दिनक्रमात् पीते देवैश्वापि निञ्चाकरे॥६८॥पीत्वार्द्धमासं गच्छन्ति समावास्यां सुराश्च ते ॥ पितरश्चोपितष्टन्ति अमावास्यां निज्ञाकरम् ॥६५॥ततः पञ्चद्शे भागे किञ्चिच्छेषे निज्ञाकरे॥ततोऽपराहे पितरो यदुन्यदिवसे पुनः॥६६॥पिवंति द्विकछं काछं। शिष्टास्तास्तु कळास्तु याः ॥ विनिःसृष्टं त्वमावास्यां गभस्तिभ्यस्तदामृतम् ॥ ६७ ॥ अर्द्धमाससमाप्ती तु पीत्वा यच्छन्ति तेऽमृतम् ॥ मोम्याः बहिषद्श्वेव अभिष्वात्ताश्च ये स्मृताः ॥ ६८ ॥ काव्याश्वेव तु ये प्रोक्ताः वितरः सर्व एव ते ॥ संवत्तराश्व ये काव्याः पंचाव्दा वे द्विजाः स्मृताः॥६९॥सौम्याः सुतपसो ज्ञेयाः सौम्या बहिषद्स्तथा॥अभिष्याताख्यश्चेव पितृसर्गत्थिता द्विचाः ॥ ७०॥ पितृभिः पीयमानायां पञ्च 🔊

युवन.

HIZZI

दृश्यां तु वे कलाम् ॥ यावश्र क्षीयते तस्माद्रागः पश्चदृशस्तु सः ॥ ७१ ॥ अमावास्यां तथा तस्य अन्तरा पूर्वते परः ॥ वृद्धिश्यो वे पशादो षोढङ्यां राश्निनः स्मृतो ॥ एवं सूर्यानिमित्ते ते क्षयवृद्धी निज्ञाकरे ॥ ७२ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे अवनकोषे सूर्यादि गमनं नाम पङ्विञ्चत्यिषकञ्चततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥ छ ॥ स्तृत उनाच ॥ ताराष्ट्राणः वस्यामि स्वर्भानोस्तु रथं तेजोमयः शुभ्रः सोमपुत्रस्य वे रथः ॥ १॥ युक्तो हयैः पिझङ्गेस्तु द्शभिर्वातरंहसैः ॥ श्वतः पिशंगः सारङ्गो नीङः इयामो विछोहितः ॥ २॥ श्वतश्च हरितश्चेव पृषतो वृष्णिरेव च।।दशभिस्तु महाभागेहत्तमैर्वातसम्भवैः।।३।।ततो भीमरथश्वापि अष्टाङ्गः काञ्चनः स्मृतः।। अष्टाभेलीहितै रश्वेः सध्वजेरियसम्भवेः ॥ सर्पतेऽसी कुमारो वे ऋजुवक्रानुवक्रगः ॥४॥अतश्वाङ्गिरसो विद्वान् देवाचार्यो वृहस्पतिः ॥ गौराश्वेन तु रोवमेण स्यन्दनेन विस्पिति॥५॥युक्तेनाष्टाभिरश्वैश्व ध्वजैराभिसयुद्धवैः ॥ अन्दं वसति यो राज्ञौ स्वदिशं तेन गच्छति ॥ ६ ॥ युक्तेनाष्टाभिरश्वेश्व स व्वजैरात्रिसात्रिभैः ॥ रथेन क्षिप्रवेगेन भागवस्तेन गच्छति ॥ ७ ॥ततः ज्ञानैश्वरोऽप्यश्वैः सबद्धैर्वातरंहसैः ॥ कार्ष्णायसं समारुह्य स्यन्दनं यात्य सो ज्ञानिः ॥ ८ ॥ स्वर्भानोस्तु यथाष्टाश्वाः कृष्णा वे वातरंहसः ॥ रथं तमोमयं तस्य वहान्त स्म खुइंज्ञिताः ॥ ९ ॥ आदित्यानिलयं राहुः सोमं गच्छति पर्वमु ॥ आदित्यमेति सोमाच तमसोऽन्तेषु पर्वशु ॥ १० ॥ ततः केतुमतस्त्वश्वा अष्टै। ते वातरहंसः वणार्भाः क्षामदेहाः सुराह्मणाः ॥ ११ ॥ एते वाहा श्रहाणां वै मया प्रोक्ता रथैः सह ॥ सर्वे ध्रुवे निबद्धास्ते निबद्धावातराईमिभिः ॥ १२ एते वै आम्यमाणास्ते यथायोगं वहन्ति वै ॥ वायव्याभिरहङ्याभिः प्रबद्धा वातराईमभिः ॥ १३ ॥ परिश्रमन्ति दिनि ॥ यावत्तमनुपर्येति धुनं ने न्योतिर्षा गणः ॥ १४ ॥ यथा नद्यद्के नौस्तु उद्केन सहोह्यते ॥ तथा देवगृहाणि स्युक्द्यन्ते वातारं इसा ॥ तस्माद्यानि प्रमुद्धान्ते व्योग्नि देवमृहा इति॥ १५॥ यावन्त्यश्चेव ताराः स्युस्तावन्तोऽस्य मरीचयः ॥ सर्वो ध्रवनिबद्धास्ता अमन्त्यो श्रामयन्ति च ॥ १६ ॥ तेल्पीढं यया चकं श्रमते श्रामयन्ति वै ॥ तथा श्रमन्ति ज्योतींपि वातबद्धानि सर्वज्ञः ॥ चक्रवद्यान्ति वातचक्रेरितानि तु ॥ यस्मात्प्रवहते तानि प्रवहस्तेन स स्मृतः ॥ १८ ॥ एवं ध्रुवे नियुक्तोऽसौ भ्रमते ज्योतिषां

**1923**11

एष तारामयः प्रोक्तः शिशुमारे ध्रुवो दिवि ॥ १९॥ यदह्ना कुरुते पापंतं दृष्ट्वा निश्चि सुंचित ॥ शिशुमारशरीरस्था याषत्यस्तारकास्तु ताः ॥ २०॥ वर्षाणि दृष्ट्वा जिवेत ताबदेवाधिकानि तु ॥ शिशुमाराकृतिं ज्ञात्वा प्रविभागेन सर्वशः ॥ २१ ॥ उत्तानपादस्तस्याथ विज्ञेयः सोत्तरा हृतुः ॥ यज्ञोधरस्तु विज्ञेयो धर्मो सूर्द्धानमाश्रितः ॥ २२ ॥ हृदि नारायणः साध्या अश्विनौ पूर्वपादयोः ॥ वरुणश्चा र्यमा चैव पश्चिमे तस्य सिन्थिन् ॥ २३ ॥ शिश्चे संवत्तरो ज्ञेयो मित्रश्चापानमाश्चितः॥पुच्छेऽग्निश्च महेन्द्रश्च मरीचिः क्र्यपो ध्रुवः॥२४॥ एष तारामयः स्तम्भो नास्तमोति न वोदयम् ॥ नक्षत्रचन्द्रसूर्यश्च ग्रहास्तारागणैः सह ॥ २५ ॥ तन्मुखाभिमुखाः सर्वे स्थिताः ॥ ध्रवेणाधिष्ठिताश्चेव ध्रवमेव प्रदक्षिणम् ॥ २६ ॥ परियान्ति सुरश्रेष्ठं मेढीभूतं ध्रवं दिवि ॥ आग्रीश्रकाइयपानां तु तेपां स परमो एक एव अमत्येष मेरोरन्तरमूर्द्धनि ॥ ज्योतिषां चक्रमादाय आकर्षस्तमधोमुखः प्रतियाति प्रदक्षिणम् ॥ २९ ॥ इति श्रीमात्र्ये महापुराणे भुवनकोषे भ्रवप्रशंसानाम सप्तिवंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ऋषय उत्तुः ॥ यदेतद्भवता प्रोक्तं श्वतं सर्वमशेषतः ॥ कथं देवगृहाणि स्युः पुनज्योतीिषि वर्णय ॥ १ ॥ स्रुत प्रवक्ष्यामि सूर्याचन्द्रमसोर्गातिम् ॥ यथा देवगृहाणि स्युः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा ॥ २ ॥ अम्रेर्व्युष्टौ रजन्यां वै ब्रह्मणाऽव्यक्तयोनिना ॥ ॥ ३ ॥ चतुर्भृताविश्षेष्ठिरिमन् ब्रह्मणा समिषिष्ठिते ॥ स्वयम्भूभगवांस्तत्र छोकतत्त्वार्थ साधकः ॥ ४ ॥ खद्योतरूपी विचरत्राविभावं व्याचिन्तयत् ॥ ज्ञात्वात्रिं कल्पकालादावपः पृथ्वीं च संश्रिताः ॥ ५ शार्थं त्रिधा तुल्योऽभवत् पुनः ॥ पाचको यस्तु छोकेऽस्मिन् पार्थिवः सोऽग्निरुच्यते ॥ ६ ॥ यश्वासी तपते सूर्यं ग्लचिरान्नश्च स स्मृतः ॥ विद्युतो जाठरः सोम्यो वैद्युतश्चाप्यविन्धनः ॥ ७ ॥ तेजोभिश्चाप्यते कश्चित् कश्चिदेवाप्यानिन्धनः ॥ काष्ठेन्धनस्तु निर्मध्यः सोऽद्रिः ज्ञाम्यति पावकः ॥ ८ ॥ आर्ज्ञेष्मान् पचनोऽग्निस्तु निष्प्रभः सोम्यलक्षणः ॥ यश्चासो मण्डले शुक्के निरूष्मा न प्रकाशते ॥ सौरी तु पादेन अस्तं याति दिवाकरे ॥ अग्निमाविञ्चते रात्रौ तस्माद्धिः प्रकाशते ॥ १०॥ अदिते तु पुनः सूर्ये जन्माग्रेस्तु समाविशत

जुतनः

1.355 1

पादेन तेजसश्रामेस्तस्मात् सन्तपते दिवा ॥ ११ ॥ प्राकाइयं च तथोष्ण्यं च सौर्यामेये तु तेजसी ॥ परस्पराद्यपवेशादाप्यायेते निश्म ॥ १२ ॥ उत्तरे चैव भूम्यर्द्धे तथा ह्यस्मिस्तु दक्षिणे ॥ उत्तिष्ठाति पुनः सूर्ये रात्रिमाविशते ह्यपः ॥ १३ ॥ तस्मात् ताष्रा भवन्त्याप दिवारात्रिप्रवेशनात् ॥ अस्तं गते पुनः सूर्ये अहो वै प्रविशत्यपः ॥ १४ ॥ तस्मान्नकं पुनः शुक्का ह्यापो दृश्यन्ति एतेन क्रमयोगेन भूम्यर्दे दक्षिणोत्तरे ॥ १५ ॥ उद्यास्तमये हात्र अहोरात्रं विद्यात्यपः ॥ यश्चासौ तपते सूर्यः सोऽपः पिबति भिः ॥ १६ ॥ सहस्रपाद्रत्वेषोऽसी रक्तकुम्भानिभरुतु सः ॥ आद्त्ते स तु नाडीनां सहस्रेण समन्ततः ॥ १७ ॥ अपो नदीसमुद्रेभ्ये हद्कूपेभ्य एव च ॥ तस्य रिमसहस्रेण ज्ञीतवर्षां ज्णानिःस्रवः ॥ १८ ॥ तासां चतुः ज्ञतं नाट्यो वर्षन्ते चित्रसूर्त्तयः ॥ मे ध्याश्च केतनाश्चेतनास्तथा॥ १९॥ अमृता जीवनाः सर्वा रइमयो वृष्टिसर्जनाः ॥ हिमोद्भवाश्च तान्यान्यं रइमयक्षिशतः स्मृताः ॥ चन्द्रतार ग्रहेः सर्वे पीता भानोर्गभस्तयः ॥२०॥ एता मध्यास्तथान्याश्च ह्यादिन्यो हिमसर्जनाः ॥ शुक्काश्च ककुभश्चेन गानो विश्वसृतश्च याः ॥२१॥ गुकास्ता नामतः सर्वाभ्रिशत्या धर्मसर्जनाः ॥ साम्बिश्रति हि ताः सर्वा मनुष्यान्देवताः पितृन् ॥ २२ ॥ मनुष्यानौषधीभिश्र स्वधया च अमृतेन सुरान्सर्वान्सन्ततं परितर्पयन् ॥ २३ ॥ वसन्ते चैव श्रीष्मे च श्रानैः सन्तपते त्रिभिः ॥ वर्षासु चत्रभिः सम्प्रवर्षति ॥ २४ ॥ हेमन्ते ज्ञिाज्ञिरे चैव हिमोत्सर्गक्षिभिः पुनः ॥ औषधीषु वरुं धत्ते सुधां च स्वधया पुनः पूर्योऽमरत्वममृते त्रयस्त्रिषु नियच्छाते ॥ एवं रिमसहस्रं तु सौरं लोकार्थसाधकम् ॥ २६ ॥ ॥ २७ ॥ नक्षत्रग्रहसोमानां प्रतिष्ठायोनिसेव सूर्यसम्भवाः ॥ २८ ॥ सुषुष्ठा सूर्यरिक्षयां क्षीणं शिक्षित्रमेषते ॥ हरिकेशः पुरस्तात्तु यो वै नक्षत्रयोनिकृत् ॥ विश्वकरमां तु रिहमराप्याययद्वधम् ॥ विङ्वावसुश्च यः पश्चाच्हुक्रयोनिश्च स रुमृतः ॥ ३० ॥ संवर्द्धनरुतु यो रिहमः स योनिङाँदितस्य च ॥ षष्ठस्तु झइवसू रिहमयोनिः स हि बृहस्पतेः ॥ ३१ ॥ शनैश्वरं प्रवश्चापि रिहमराप्यायते सुराद् ॥ न शीयते यतस्तानि तस्मान्नश्चनता

स्मृता ॥ ३२ ॥ क्षेत्राण्येतानि वे सूर्य्यमापतिन्तं गभित्तिभः ॥ क्षेत्राणि तपामादत्ते सूर्यो नक्षत्रता ततः ॥ ३३ ॥ अस्माछोकाद्युं ठोकं तीणीनां सुकृतात्मनाम् ॥ तारणात्तारका द्येताः शुक्रताचेव शुक्रिकाः ॥ ३४ ॥ दिव्यानां पार्थिवानां च वंश्वानां चैव सर्वशः ॥ तपनस्ते जसो योगादादित्य इति गद्यते ॥ ३५ ॥ स्वतिः स्यन्दनार्थे च धातुरेप निगद्यते ॥ अन्यात्ते नस्या तेनासी साविता स्मृतः ॥ ३६ ॥ बह्वर्थे अन्द इत्येष प्रधानो धातुरुच्यते ॥ शुक्रत्वे ह्यमृतत्वे च शीतत्वे हादनेऽपि च ॥ ३७ ॥ स्नुर्याचन्द्रमसोदिव्ये मण्डले आस्वरे ख्ये ॥ अन्तर्योगोमये शुक्रे वृत्तकुम्भनिभे शुभे ॥ ३८ ॥ वस्तित कम्मदिवास्त स्थानान्येतानि सर्वशः ॥ सन्वन्तरेषु सर्वेषु ऋषिसूर्य्यमहाद्यः ॥ ३९ ॥ अन्यन्ते विद्यास्त सर्वेषु ऋषिसूर्य्यमहाद्यः ॥ ३९ ॥ तानि देवगृहाणि स्युः स्थानारूपानि भवन्ति हि ॥ सौरं सूर्योऽविशतस्थानं सौम्यं सोमस्तथैव च ॥ ४० ॥ शक्तं शुक्रीविशतस्थानं पोड शारं प्रभास्वरम् ॥ बृहस्पतिर्बहत्त्वं च छोहितं चापि छोहितः ॥ ४३ ॥ शनैश्वरोऽविशतस्थानमेवं शानैश्वरं तथा ॥ बुपाऽवि वै बुपस्थानं भातुं स्वर्भातुरेव च ॥ ४२ ॥ नक्षत्राणि च सर्वाणि नक्षत्राण्याविद्यान्ति च ॥ ज्योतींषि सुकृतामेते ज्ञेषा देवगृहास्तु वै ॥ ४३ ॥ स्यानान्ये तानि तिष्ठन्ति यावदाश्वतसंप्रुवम् ॥ मन्वन्तरेषु सर्वेषु देवस्थानानि तानि वै ॥ ४४ ॥ आंभेमानेन तिष्ठन्ति तानि देवाः पुनः पुनः ॥ अती तास्तु सहातीतैर्भाव्या भाव्येः सुरैः सह ॥ ४५ ॥ वर्त्तन्ते वर्त्तमानैश्व सुरैः सार्द्धं तु स्थानिनः ॥ सूर्य्यो देवे। विवस्वांश्च अष्टमस्त्विद्तेः स्रुतः ॥ ४६ ॥ द्युतिमान्धर्मयुक्तश्च सोमो देवो वसुः स्मृतः ॥ द्युको दैत्यस्तु विज्ञेयो आर्गरोऽसुरयाजकः ॥ ४० ॥ वृहस्पत्तिर्वृहत्तेजा देवाचार्योऽङ्गिरःस्तः ॥ बुधो मनोहरश्चेव शशिपुत्रस्तु स स्मृतः ॥ ४८ ॥ शनैश्वरो विरूपश्च संज्ञापुत्रो विवस्वतः ॥ आमिविकेइयां जज्ञे तु युवासी लोहिताधिपः ॥४९॥ नक्षत्रनाष्ट्रयः क्षेत्रेषु दाक्षायण्यः स्तृताः एक्ताः ॥ स्वर्भानुः सिंहिकापुत्रो भूतसंसाधनोऽसुरः ॥ ५० ॥ चन्द्राकी यहनक्षत्रेष्वभिभानी प्रकीत्तितः ॥ स्थानान्येतानि चोक्तानि स्थानिन्यश्चैन देवताः ॥ ५० ॥ ज्ञुक्कमिष्ठममं दिन्यं सहस्रांशार्विवस्वतः ॥ सहस्रांश्चित्विषः स्थानमम्मयं तेजसं तथा ॥ ५२ ॥ आशास्थानं मनोज्ञस्य रिवर्ग्यमृष्ट्हं स्थितम् ॥ ज्ञुकः पोडशर्र्यमस्तु यस्तु देवा ह्यपो मयः ॥ ५३ ॥ छोहितो नवर्राञ्चमस्तु स्थानमापं तु तस्य वै ॥ बृहद्वादशरङ्मीकं हरिद्रामं तु वेधसः ॥ ५४ ॥ अष्टरिद्मशनेस्तत्तु कृष्णं वृद्ध

मयस्मयम् ॥ स्वर्भानोरुत्वायसं स्थानं भूतसन्तापनाख्यम् ॥ ५५ ॥ सुक्कतामाश्रयास्तारा रइमयस् उ हिरण्मयाः ॥ तारणात्तारकाः ह्यता गुक्रताचैव तारकाः ॥ ५६ ॥ नवयोजनसाहस्रो विष्कम्भः सवितुः स्मृतः ॥ मण्डलं त्रिगुणं चास्य विस्तारो द्विगुणः सूर्य्यविस्ताराद्विस्तारः शशिनः स्मृतः ॥ त्रिगुणं मण्डलं चास्य वैपुल्याच्छाहीनः स्मृतम् ॥ ५८ ॥ सर्वोपरि तारकाः ॥ योजनार्द्वप्रमाणानिं ताभ्योऽन्यानि गणानि तु ॥ ५९ ॥ तुल्यो भूत्वा तु स्वर्भानुस्तद्धस्तात्प्रसर्पति ॥ उद्धत्य पार्थिवीं छायां निर्मितां मण्डलाकृतिम् ॥ ६० ॥ ब्रह्मणा निर्मितं स्थानं तृतीयं तु तमोमयम् ॥ आदित्यात्स तु निष्क्रम्य सोमं गच्छति पर्वसु आदित्यमेति सोमाच पुनः सौरेषु पर्वसु ॥ स्वभासा तुद्ते यस्मात्स्वर्भानुरिति स स्मृतः ॥ ६२ ॥ चन्द्रतः पोडशो भागो भागवस्य विधीयते ॥ विष्कम्भान्मण्डलाचैव योजनानां तु स स्मृतः ॥ ६३ ॥ भार्गवात्पाद्हीनश्च विज्ञेयो वै वृहस्पतिः ॥ वृहस्पतेः स्मृतौ ॥ ६४ ॥ विस्तारमण्डलाभ्यां त पादहीनस्तयोर्ब्यः ॥ तारानक्षत्ररूपाणि वपुष्मन्तीह यानि वै ॥ ६५ ॥ बुधेन समरूपाणि विस्तारा न्मण्डलात वे ॥ तारानक्षत्रह्मपाणि हीनानि तु परस्परम् ॥ ६६ ॥ ज्ञातानि पंच चत्वारि जीणि द्वे चैकमेव च ॥ छानि तु तारकाः ॥ ६७ ॥ योजनार्द्धप्रमाणानि तेभ्यो हस्वं न विद्यते ॥ उपरिष्टात्त ये तेपां यहा ये ऋरसारिवकाः वक्रो विज्ञेया मन्दचारिणः ॥ तेभ्योऽधस्तात्तु चत्वारः प्रनश्चान्ये महाग्रहाः ॥ ६९ ॥ सोमः सूर्यो। बुधश्चेव यावन्ति चैव ऋक्षाणि कोट्यस्तावन्ति तारकाः ॥ ७० ॥ सर्वेषां तु त्रहाणां वै सूर्य्योऽधस्तात्त्रसर्पति ॥ विस्तीर्ण ॥ नक्षत्रमण्डलं चापि सोमादूर्द्ध प्रसपिति ॥ नक्षत्रेभ्यो बुधम्थोर्द्ध बुधाचोर्द्ध तु भागवः वृह्रपतिः ॥ तस्माच्छनैश्वरश्चोध्वं देवाचाय्यांपरि स्थितः ॥ समस्तं त्रिदिवं ध्रुवे ॥ ७४ ॥ द्विग्रणेषु सहस्रेषु योजनानां कैकमुर्ध्वं नक्षत्रमण्डलात् ॥ ७५ ॥ तारामहान्तराणि स्युरुपर्ध्यपिष्टितम् ॥ महाश्च चन्द्रसूर्यो च दिवि दिन्येन तेनसा

कत्स्य-

**॥१२**८॥

नक्षत्रेषु च युज्यन्ते मच्छन्तो नियतक्रमात् ॥ चन्द्रार्क्तग्रहनक्षत्रा नीचोचगृहमाश्रिताः ॥ ७७ ॥ समागमे च भेदे च पश्यन्ति युगपत् प्रजाः ॥ परस्परं त्थिता द्यवं युज्यन्ते च परस्परम् ॥ ७८ ॥ असङ्करेण विज्ञयस्तेषां योगस्तु वे बुधैः ॥ इत्येव सन्निवेद्यो वे पृथिच्या ज्योतिषां च यः ॥ ७९ ॥ द्वीपानामुद्धीनां च पर्वतानां तथैव च ॥ वर्षाणां च नदीनां च ये च तेषु वसन्ति वे ॥ ८० ॥ इत्येषोऽर्कवशेनैव सन्निवेशस्तु ज्योतिषाम् ॥ आवर्त्तः सान्तरो मध्ये संक्षितश्च ध्रुवात्त् सः ॥ ८१ ॥ सर्वतस्तेषु विस्तीर्णो वृत्ताकार इवोच्छि तः ॥ लोकसंव्यवहारार्थमीश्वरेण विनिर्मितः ॥ ८२ ॥ कल्पादौ बुद्धिपुर्वे तु स्थापितोऽसौ स्वयम्भुवा ॥ इत्येष सन्निवेशो वै सर्वस्य ज्योतिर त्मकः ॥ ८३ ॥ वैश्वरूपं प्रधानस्य परिणाहोऽस्य यः स्मृतः ॥ तेषां ज्ञक्यं न संख्यातुं याथातध्येन केनचित् ॥ गतागतं मनुष्येण ज्योतिषां मांसचक्षवा ॥ ८४ ॥ इति श्रीमारस्ये महापुराणे भुवनकोषे देवग्रहणवर्णनं नामाष्ट्रविज्ञात्याधिकज्ञाततमोऽध्यायः ॥ १३८ ॥ छ ॥ ऋष्य उत्तुः ॥ कथं जमाम भगवान्पुरारित्वं महेश्वरः ॥ दुदाह् च कथं देवस्तरिज्ञो विस्तरतो वद् ॥ १ ॥ पृच्छामस्त्वां वयं सर्वे पुनः ॥ त्रिपुरं तद्यया दुर्ग मयमायावि निर्मितम् ॥ देवेनैके युणा दग्धं तथा नो वद मानदः ॥ २ ॥ सूत उवाच ॥ शृणुःवं त्रिपुरं देवो दारितवान् भवः ॥ मयो नाम महामायो मायानां जनकोऽसुरः ॥ ३ ॥ निर्जितः स तु संग्रामे तताप परमं तपः ॥ तपस्यन्तं तु तं विप्रा दैत्यावन्यावज्ञत्रहात् ॥ ४ ॥ तस्येव कृत्यमुद्दिश्य तेपतुः परमं तपः ॥ विद्युन्मार्छी च वर्डवांस्तारकारूयश्च वीर्यवाच् ॥ ५ ॥ मयतेजःसमा कान्तो तेपतुर्भयपार्थगौ ॥ छोका इव यथा मूर्ताह्मयहाय इवाग्नयः ॥ ६ ॥ छोकत्रयं तापयन्तरते तेपुर्दानवास्तपः ॥ हेमन्ते जलशय्यासु श्रीष्मे पंचतपे तथा ॥ ७ ॥ वर्षाष्ठ च तथाकाहो क्षपयन्तरुतनुः प्रियाः ॥ सेवानाः फलमूलानि पुष्पाणि च जलानि च ॥ ८ ॥ अन्यदाचिरताहाराः पद्धेनाचितवल्कलाः ॥ ममाः शैवालपद्धेषु विमला विमलेषु च ॥ ॥ ९ ॥ निर्मासाश्च ततो जाताः कृशा धमनिसन्तताः ॥ तेषां वेन प्रभावविश्वतं यथा ॥ १० ॥ निष्यमं तु जगत् सर्वे मन्द्रमेवाभिभाषितम् ॥ द्यमानेषु छोकेषु तै। विभिदीनवामिभिः ॥ ११ ॥ जगद्दन्युः प्राहुर्भृतः पितामदः ॥ ततः साइसकर्तारः प्राहुस्ते सइसागतम् ॥ १२ ॥ स्वकं पितामहं दैत्यास्तं वे तुष्टुवुरेवं च ॥ अथ तान्दान 🗗

पुसान-

अ० १२९

वान्त्रह्मा तपसा तपनप्रभान् ॥ ३३ ॥ उत्राच इर्षपूर्णाक्षो हर्षपूर्णमुच्छत्व ॥ वर्रदोऽहं हि वो वत्सारतपस्तोषित आगतः ॥ १४ ॥ व्रियता मीप्सितं यच साभिछाषं तदुच्यताम् ॥ इत्येशमुच्यमानं तु पतिपत्रं पितामहम् ॥ १५ ॥ विश्वक्रम्मा मयः प्राह प्रह्षोत्फुळ्ळोचनः दैत्याः पुरा देवैः संयामे तारकामये ॥ १३ ॥ निर्जितास्ताडिताश्रीत इताश्राप्यायुपैरपि पिताः ॥ १७ ॥ शरणं नैव जानीमः शर्म वा शरणार्थिनः ॥ सीऽहं तपः प्रभावेन तव अत्तया तथेव च ॥ वैरिप दुस्तरम् ॥ तिस्मिश्च त्रिपुरे दुर्गे मत्कृते कृतिनां वर ॥ १९ ॥ भूम्यानां जङजानां च ज्ञापानां सुनितेजसाम् ॥ देवप्रहरणानां च देवान च प्रजापते ॥ २० ॥ अउद्धनीयं भवतु त्रिपुरं यदि ते वियम् ॥ विश्वकर्मा इति प्रोक्तः स तदा विश्वकर्मणा ॥ २१ दैत्यगणाचिपम् ॥ सर्वामरत्वं नैवास्ति असद्धतस्य दानव ॥ २२ ॥ तस्माहुर्गविधानं हि तृणादुपि विधीयताम् ॥ पितामहवचः श्रुत्वा दानशे मयः ॥ २३ ॥ प्राञ्जाङिः पुराप्याह ब्रह्माणं पद्मतंभवम् ॥ शम्भुरेकेषुणा दुर्ग सक्तन्मुकेन निर्दहेत् ॥ २४ ॥ समं स संयुगे वध्यं शेषतो भवेत् ॥ एवमस्त्विति चाप्युक्त्या मयं देवः वितामहः ॥ २५ ॥ स्वप्ने छन्धो यथार्थी गता मयरविप्रभाः ॥ २६ ॥ वरदानाद्विरे जुस्ते तपस्य च महाबङाः ॥ स मयस्तु महाबुद्धिर्शनवो वृषसत्तमः ॥ कर्तुमिति चाचिन्तयत्तदा ॥ कथं नाम भरेडुर्गं तन्भया त्रियुरं कृतम् ॥ २८ ॥ वत्स्यते तत्पुरं दिव्यं इन्यते ॥ २९ ॥ देवेस्तया विधातव्यं यया मतिविचारणम् ३० ॥ कार्यस्तेषां च विष्क्रम्भश्रेकें शतयोजनम् ॥ पुष्ययोगेन निर्माणं पुराणं समेष्यन्ति परस्परम् ॥ पुष्योगेन वुक्तानि यस्तान्यासादायिष्यति ॥ ३२ ॥ पुराण्येकप्रहारेण तले राजतं तु नभस्तले॥ २२ ॥ राजतस्योपारिष्टानु सौवर्ण भविता पुरम् ॥ एवं त्रिभिः पुरैर्युक्तं त्रिपुरं तद्भविष्याते ॥ ज्ञातयोजनाविष्कम्भै अद्दार्डकेर्यन्त्रशात्रिभिश्च सचक्रशूरापेरुकम्पनैश्च ॥ द्वारेर्महामन्दरमेरुकल्पैः प्राकारशृङ्गेः

मत्त्व-

ngzen

नम् ॥ ३५ ॥ सत्तारकारूयेन मयेन ग्रुप्तं सस्थं च ग्रुप्तं तिडिमालिनापि ॥ को नाम इन्द्रिः तिषुरं समर्थो मुक्तवा त्रिनेत्रं भ कम् ॥ ३६ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे त्रिप्ररोपारूयाने एकोनर्त्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ स्रुत्त स्थाच ॥ इति मयो दैत्यो दिव्योपायप्रभावजम् ॥ चकार त्रिपुरं दुर्गं मनःसंचारचारितम् ॥ १ ॥ प्राकारोऽनेन मःगेण इह वासुत्र गोपुरम् चाद्राङकद्भारामिष् चाद्राङगोपुरम् ॥ २ ॥ राजमार्ग इतश्चापि विषुद्धोभवतामिति ॥ रथपोपरध्याः रुद्रायतनमत्र च ॥ सबदानि तडागानि हात्र वाप्यः सरांतिच ॥ ४ ॥ आरामाश्च सभाश्चात्र उद्यानान्यत्र उपनिर्गमो दानवानां भवत्यत्र मनोहरः ॥ ५ ॥ इत्येवं मानसं तत्राकलपयत्त् पुरकलपवित् ॥ मयेन ॥ कार्ष्णायसमयं यनु भयेन विहितं पुरम् ॥ तारकारुयोऽधिपस्तत्र कृतस्थानाधिपोऽवसत् सङ्काशं राजतं निर्मितं पुरम् ॥ विद्यन्पाळी प्रश्वस्तत्र विद्यःमाळी त्विवाम्बुदः ॥ ८ ॥ सुवर्णाचिक्कतं यच मयेन विहितं पुरम् ॥ स्वयंप्रव मयस्तत्र गतर्तद्चिषः प्रभुः ॥ ९ ॥ तारकस्य पुरं तत्र ज्ञातयोजनमन्तरम् ॥ विद्यन्मालिपुरं चापि ज्ञातयोजनकेऽन्तरे ॥ १० ॥ मेरुपर्वतसङ्खाञ्चां मयस्यापि प्ररं महत् ॥ पुष्यसंयोगमात्रेण कालेन स मयः पुरा॥ १ १॥कृतनांश्चिपुरं दैत्यश्चिनेत्रः पुष्पक्रं यथा॥येन येन मयो याति प्रकुर्वाणः पुरं पुरात् ॥ १२ ॥ प्रक्रास्तान्तत्र तत्रैव वारुण्यामाख्याः स्वयम् ॥ रुदमरूप्यायसानां च ज्ञातज्ञोऽथ सहस्रज्ञः ॥ १३ ॥ रताचितानि शोभन्ते प्रराण्यमरविद्विषाम् ॥ प्रासाद्शतज्ञष्टानि कूटागारोत्कटानि च॥ १८॥ सर्वेषां कामगानि स्युः सर्वलोकातिगानि च ॥ सो द्यानवापिक्रपानि सपद्मसरवन्ति च ॥ १५ ॥ अशोकवनभूतानि कोकिछारुतवान्ति च ॥ वित्रशालाविशालानि चतुःशालोत्तमानि च ॥ १६ ॥ सप्ताष्ट्राभौमानि सत्कृतानि मयेन च॥बहुष्वजपताकानि स्रग्दामालंकृतानि च॥ १७॥किङ्किणीजालक्ष्वाब्दानि गन्धवन्ति महान्ति च ॥ सुप्तं युक्तोपांडिप्तानि पुष्पनैवेद्यवन्ति च ॥ १८ ॥ यज्ञधूमान्धकाराणि सम्पूर्णक्रङ्ज्ञानि च ॥ गगनावरणाभानि इंसपङ्किनिभानि च ॥ १९ ॥ पङ्गीकृतानि राजन्ते गृहाणि त्रिपुरे पुरे ॥ मुक्ताकरापैर्रम्बद्धिहंसन्तीव शाशिश्यम्॥२०॥ महिकाजातिपुष्पाद्येर्गन्धश्रपाधिवासितैः ॥ पश्चे

राण.

स-१इ०

न्द्रियसुर्खोर्नेत्यं समेः सत्युरुषेरिव ॥ २३ ॥ हेमराजतछोहायमणिरत्नाञ्जनाङ्किताः ॥ प्राकाराश्चिप्ररे तास्मन् गिरिप्राकारसन्निभाः ॥ २२ ॥ एकैकस्मिन्पुरे तास्मिनगोपुराणां ज्ञातं ज्ञातम् ॥ सपताकाध्यजनतीर्द्ययन्ते गिरिश्वङ्गनत् ॥ २३ ॥ चूपुरारान्ययाणि त्रिपुरे तत्पुराण्यपि ॥ स्वर्गातिरिक्तशीकाणि तत्र कन्यापुराणि च ॥ २४ ॥ आरामेश्च विहारेश्च तडागवटचत्वरेः ॥ सरोभिश्च सरिद्धिश्च वनैश्चोपवनैरिप दिन्यभोगोपभोगानि नानारत्रयुतानि च ॥ पुष्पोत्करैश्च सुभगास्त्रिपुरस्योपनिर्गमाः ॥ परिलाञ्चतगम्भीराः कृता मायानिवारणैः ॥ २६ ॥ निशम्य तहुर्गविधानमुत्तमं कृतं मयेनाद्धतवीर्यकम्भणा ॥ दितेः सुता दैवतराजवीरणः सहस्रशः प्रापुरनन्तविक्रमाः ॥ २७॥ तदासुरैर्दार्पः तर्वेरिमर्दनैर्जनार्दनैः शैलकरीन्द्रसात्रिसैः ॥ वसूव पूर्ण त्रिपुरं तथा पुरा यथाम्बरं भूरिजलैर्जलपदैः ॥ २८ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे त्रिपु-रोपाल्याने त्रिंशद्यिकशततमोऽध्यायः ॥ १३० ॥ छ ॥ सूत उनाच ॥ निर्मिते त्रिपुरे दुगै दुर्गतां प्राप बद्धेवरैः सुरासुरैः ॥ १ ॥ सक्छत्राः सपुत्राव्य राह्मक्नतोऽन्तकोपमाः ॥ मयादिष्टानि विविद्युर्गहाणि हिषिताश्च ते वनमिवानेके सकरा इव सागरम् ॥ रोषेश्वेवातिपारुष्यैः द्यारिमिव संहतैः ॥ ३ ॥ तद्वह्रिभिरध्यस्तं तत्पुरं देवतारिभिः जातं दैत्यक्रोटिशताकुछम् ॥ ४ ॥ सुतछाद्पि निष्पत्य पाताछाद्दानवाछयात् ॥ उपतस्थुः पयोद्दाभा ये च गिर्य्युपजीविनः यं प्रार्थयते कामं सम्प्राप्ताश्चिपुरात्रयात् ॥ तस्य तस्य मयस्तत्र मायया विद्धाति सः ॥६॥ सचन्द्रेषु च दोषेषु साम्बुजेषु सरस्सु च ॥ आरा मेषु सच्तेषु तपोधनवनेषु च ॥ ७ ॥ स्वङ्गाश्चन्दनिद्ग्धाङ्गा मातङ्गाः समदा इव ॥ मृष्टाभरणवस्त्राश्च मृष्टस्रगनुरुपनाः ॥ ८ वियकामाभिहीवभावप्रसृतिभिः॥नार्राभिःसततं रेसुर्सुदिताश्चैव दानवाः॥९॥मयेन निर्मिते स्थाने मोदमाना महासुराः॥अर्थे धम्मै च कामे च निद्धुस्ते मतीः स्वयम् ॥ १०॥ तेषां त्रिपुरयुक्तानां त्रिपुरं त्रिद्शारिणाम् ॥ त्रजति स्म सुखं कालः स्वर्गस्थानां यथा तथा ॥ ११ ॥ शुश्रूषन्ते पितृन्युत्राः पत्न्यश्चापि पतींस्तथा ॥ विमुक्तकछहाश्चापि प्रतियः प्रचुराभवन् ॥ १२ ॥ नाधम्मीक्षिपुरस्थानां वाधते वीर्यवानि ॥ अर्चयन्तो दितेः 🎉 पुत्रास्त्रिषुरायतने हरम् ॥ १३ ॥ पुण्यादशन्दानुनेकराशीर्वादांश्च वेदगान् ॥ स्वनूपुररवोन्मिश्रान् वेणुनीणारवानापि ॥ १४॥ दासश्च वरनारीणां

चित्तन्याकुळकारकः ॥ त्रिपुरे दानवेन्द्राणां रमतां श्रूयते सदा ॥ १५ ॥ तेपामर्चयतां देवान् त्राह्मणांश्च नमस्यताम् ॥ धर्मार्थकामतन्त्राणां महान् काळोऽभ्यवर्त्तत ॥ १६ ॥ अयाळक्ष्मीरसूया च तृड्बुभुक्षे तथैव च ॥ कळिश्च कळहश्चेव त्रिपुरं विविद्युः सह ॥ १७ ॥ सन्ध्या काळं प्रविष्टास्ते त्रिपुरं च भयावहाः ॥ समध्यासुः समं घोराः शरीराणि यथाऽऽमयाः ॥ १८ ॥ सर्व एत विशन्तस्तु मयेन त्रिपुरान्तरम् ॥ स्वप्ने भयावहा दृष्टा आविशन्तस्तु दानवान् ॥ १९ ॥ उदिते च सहस्रांशो शुभभाषाकरे रवी ॥ मयः सभामाविवेश भास्कराभ्यामिवाम्ब दः ॥ २० ॥ मरुकूटनिभे रम्ये आसने स्वर्णमण्डिते ॥ आसीनाः काञ्चनगिरः शृङ्गे तोयमुचो यथा ॥ २१ ॥ पार्श्वयोस्तारकारुयश्च विद्य न्माछी च दानवः ॥ उपविधौ मयस्यान्ते इस्तिनः कलभाविवं ॥ २२ ॥ ततः सुरारयः सर्वेऽशेषकोपा रणाजिरे ॥ उपविधा दढं विद्धा दानवा देवज्ञात्रवः ॥ २३ ॥ तेष्वासीनेषु सर्वेषु सुखासनगतेषु च ॥ मयो मायाविजनक इत्युवाच स दानवाच् ॥ २४ ॥ खेचराः खेचरारावा भो भो दाक्षायणीसुताः ॥ निज्ञामयध्वं स्वप्नोऽयं मया दृष्टो भयावदः ॥ २५ ॥ चत्रः प्रमदास्तत्र त्रयो अत्रवी भयावदाः ॥ कोपानठादीतपुषाः प्रविष्टास्त्रिष्टराहिनः ॥ २६ ॥ प्रविश्य रुषितास्ते च प्रराण्यतुलविक्रमाः ॥ प्रविद्यासमञ्ज्ञिराणि भूत्वा बहुशरीरिणः ॥ २७ ॥ नगरं निप्रं चेदं तमसा समवस्थितम् ॥ सगृहं सह युष्माभिः सागराम्भासि मिनतम् ॥ २८ ॥ उलूकं रुचिरा नारी नमाऽऽह्वढा खरं तथा ॥ पुरुषः प्तिन्दुतिरुकश्चतुराङ्ग्रिम्लाचनः ॥ २९ ॥ येन ता प्रमदा नुन्ना अहं चैत्र विवोधितः ॥ ईहर्शी प्रमदा दृष्टा मया चाति भयावहा ॥ ३० ॥ एष ईदृशिकः स्वप्नो दृष्टो वै दितिनन्द्नाः ॥ दृष्टः कथं हि कष्टाय असुराणां भविष्यति ॥ ३१॥ यदि वोऽहं क्षमी राजा यदिदं वेत्थ चेद्धितम् ॥ निबोधधं सुमनसो न चासूयितुमईथ ॥३२॥ कामं चेष्यी च कोपं च असूयां संविहाय च ॥ सत्ये दमे च धम्में च मुनिवादे च तिष्ठतः ॥ ३३ ॥ शान्तयश्च प्रयुज्यन्तां पूज्यतां च महेश्वरः ॥ यदि नामास्य स्वप्नस्य ह्येवं चोपरमो भवेत् ॥ ३४ ॥ कुप्यते 🎉 नो ध्रुवं रुद्रो देवदेवस्त्रिलोचनः ॥ भविष्याणि च दृश्यन्ते यतो निस्त्रपुरेऽसुराः ॥३५॥ कलहं वर्जयन्तश्च अर्जयन्तस्तथार्जवम् ॥ स्वप्नोदयं प्रतीक्षष्वं कालोदयमथापि च ॥ ३६ ॥ श्रुत्वा दाक्षायणीपुत्रा इत्येवं मयभाषितम् ॥ कोवेष्यावस्थया युक्ता दृश्यन्ते च विनाज्ञगाः ॥ ३७ ॥

विनाञ्चमुपपर्यन्तो ह्यळक्ष्म्याध्यापितासुराः ॥ तत्रैव हङ्घा तेऽन्योन्यं संक्रोधापूरितेक्षणाः ॥ ३८ ॥ अथ दैवपरिध्वस्ता दानवाम्निपुराळयाः ॥ हित्वा सत्यं च धर्म्भं च अकार्याण्यपि चक्रमुः ॥ ३९ ॥ द्विषन्ति ब्राह्मणान् पुण्यान् न चार्चन्ति हि देवताः ॥ ग्रुहं चैव न मन्यन्ते ह्यन्योन्य चापि जुकुषुः ॥ ४० ॥ कलहेषु च सज्जन्ते स्वधम्मेषु इसन्ति च ॥ परस्परं च निन्दन्ति अहमित्येव वादिनः ॥ ४१ षन्ते नाभिभाषान्त पूजिताः ॥ अकस्मात्साश्चनयना जायन्ते च समुत्सुकाः ॥ ४२ ॥ द्धिसकून्पयश्चैव किपत्थानि च रात्रिषु ॥ यन्ति च शेरन्त डाच्छिष्टाः संवृतास्तथा ॥ ४३ ॥ सूत्रं कृत्वोपस्पृशन्ति चाकृत्वा पाद्धावनम् ॥ संविशन्ति र्जिताः ॥ ४४ ॥ सङ्कचिन्त भयाचेव मार्जाराणां यथाखुकः ॥ भार्या गत्वा न जुद्धचिन्त रहोवृत्तिषु निस्त्रपाः ॥ ४५ ॥ पुरा सुर्शीला भूत्वा च दुःशीलत्वसुपागताः ॥ देवांस्तपोधनांश्चेव बाधन्ते त्रिपुरालयाः ॥ ४६ ॥ मयेन वार्यमाणापि ते विप्राणां कुर्वाणाः करुहेषिणः ॥ ४७ ॥ वैभ्राजं नन्दनं चैव तथा चैत्ररथं वनम् ॥ अञ्चोकं च वराशोकं सर्वर्त्तकमथापि च ॥ ४८ ॥ स्वर्गं च देवतावासं पूर्वदेववशानुगाः ॥ विध्वंसयान्ति संऋद्धास्तयोधनवनानि च ॥ ४९ ॥ विध्वस्तदेवायतनाश्रमं च सम्भग्नदेवद्विजपूजकं तु ॥ द्वभ्रवामरराजदुष्टैराभिद्वतं सस्यमिवालिवृन्दैः ॥ ५० ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे त्रिपुरोपाक्याने दुःस्वप्रदर्शनं नामैकत्रिंशद्धिकशततमोऽ ध्यायः ॥ १३१ ॥ छ ॥ सूत उवाच ॥ अशिलेषु प्रदुष्टेषु दानवेषु दुरात्मसु ॥ लोकेषूत्साद्यमानेषु तपोधनवनेषु च न्योमगानां तेषु भीतेषु जन्तुषु ॥ त्रैळोक्ये भयसंसूढे तमोऽन्धत्वसुपागते ॥ २ ॥ आदित्या वसवः साध्याः पितरो मरुतां गणाः इारणमाजग्मुर्त्रह्माणं प्रितामहम् ॥ ३ ॥ ते तं स्वर्णोत्पलासीनं ब्रह्माणं समुपागताः ॥ नेमुद्धचुश्च सहिताः पञ्चास्यं चतुराननम् ॥ वरगुतास्तवैवेह दानवास्त्रिपुरालयाः ॥ बाधन्तेऽस्मान्तथा प्रेष्यानजुङ्गाधि ततोऽनघ ॥ ५ ॥ मेघागमे यथा हंसा मृगाः सिंहभयादिव ॥ दान वानां भयात् तद्रद्रश्राम प्रिपतामह ॥ ६ ॥ प्रत्राणां नामधेयानि कलत्राणां तथैव च ॥ दानवैश्रीम्यमाणानां विरुप्ततानि ततोऽनघ ॥ ७ देववेश्मप्रभङ्गाश्च आश्रमश्रंशनानि च ॥ दानवैछोभमोहान्धैः क्रियन्ते च श्रमन्ति च ॥ ८ ॥ यदि न त्रायसे लोकं दानवैविंदुतं दुतम् ॥ घर्षे **4174**-

णानेन निर्देशं निर्मातुष्याश्रमं जगत् ॥ ९ ॥ इत्येवं त्रिदशैष्ठकः पद्मयोनिः पितामहः ॥ प्रत्याह त्रिदशान्तिन्द्रानिन्दुतुल्याननः प्रभुः ॥ १० ॥ विकास मियस्य यो तरो दत्तो मया मितमतां वराः ॥ तस्यान्त एष सम्प्राप्तो यः पुरोक्तो मया सुराः ॥ ११ ॥ तच्च तेपामधिष्ठानं त्रिपुरं त्रिदशर्पभाः ॥ विकास सम्प्राप्ती यः पुरोक्तो मया सुराः ॥ ११ ॥ तच्च तेपामधिष्ठानं त्रिपुरं त्रिदशर्पभाः ॥ विकास सम्प्रतिमानिक समितिक स एकेषुपातमोक्षेण इन्तन्यं नेषुवृष्टिभिः ॥ १२ ॥ भवतां च न पर्यामि कमप्यत्र सुर्यभाः ॥ यस्तु चैकप्रहारेण पुरं हन्यात्सदानवम् ॥ १३ ॥ त्रिपुरं नाल्पवीय्येंण क्षक्यं हेतुं शरण तु ॥ एकं युक्त्वा महादेवं महेशानं प्रजापातिम् ॥ १४ ॥ ते यूयं यदि अन्ये च कत्वविध्वंसकं हरम् ॥ याचामः सहिता देवं त्रिषुरं स इनिष्याति॥ १५॥ कृतः पुराणां विष्कम्भो योजनानां रातं रातम् ॥ यथा चैकपहारेण इन्यते वै भवेन तु॥ १६॥ पुष्ययोगेन युक्तानि तानि चैक्क्षणेन तु ॥ ततो देवैश्व सम्योक्तो यास्याम इति दुःखितैः ॥ १७ ॥ पितामहश्च तैः गताः ॥ तं भवं भूतभव्येशं गिरिशं शूळपाणिनम् ॥ १८ ॥ पर्यान्त चोमया सार्द्धं निन्द्ना च महात्मना ॥ माग्रिकण्डानिभेक्षणम् ॥ १९ ॥ अग्न्यादित्यसहस्राभमाग्रेवणीविभूषितम् ॥ चन्द्रावयवछक्ष्माणं चन्द्रसौम्यतराननम् ॥ २० ॥ आगम्य तमजं देवमथ तं नीललोहितम् ॥ स्तुवन्तो वरदं शुम्भुं गोपतिं पार्वतीपतिम् ॥ २१ ॥ देवा ऊचुः ॥ नमो भवाय शर्वाय रुद्राय पश्चनां पतये नित्यमुत्राय च कपर्हिने ॥ २२ ॥ महादेवाय भीमाय त्र्यम्बकाय च ज्ञान्तये ॥ ईज्ञानाय भयन्नाय नमस्त्रन्यक्वातिने॥२३॥ नील्यीवाय भीमाय वेधसे वेधसा स्तुते ॥ कुमारशञ्जनिष्ठाय कुमारजनकाय च ।। २४ ॥ विलोहिताय धूम्राय वराय नित्यं नीलिशिखण्डाय शुलिने दिन्यशायिने॥२५॥ उरगाय त्रिनेत्राय हिरण्यवसुरेतसे ॥ अचिन्त्यायाग्विकामत्रें सर्वदेवस्तुताय च ॥ २६ ॥ विषयजाय सुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे ॥ तप्यमःनाय सिळेळे ब्रह्मण्यायाजिताय च ॥ २ 🖤॥ विङ्वारमने विश्वसूजे विङ्वमावृत्य तिष्ठते ॥ नमोऽस्तु दिन्यह्रवाय प्रभवे दिन्यश्रम्भवे ॥ २८ ॥ अभिगम्याय काम्याय स्तुत्यायाच्याय सर्वदा ॥ भक्तानुकम्पिने यन्मनोगतम् ॥ २९ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे त्रिपुरदाहे ब्रह्मादिसर्वदेवकृतमहेश्वरस्तवो नाम द्वात्रिशद्धिकशततमोऽ अ प्रायः ॥ १३२ ॥ सूत उवाच ॥ ब्रह्माद्येः स्त्र्यमानस्तु देवेदेनो महेश्वरः ॥ प्रजापतिस्रवाचेदं देवानां क अयं

पुराण.

न १३३

महत् ॥ १ ॥ भो देवाः स्वागतं बोऽस्तु बूत यद्वो मनोगतम् ॥ तावदेव प्रयच्छामि नास्त्यदेयं यया युष्माकं नितरां शं वे कत्तां इं विबुधर्षभाः ॥ चरामि महद्रयुत्रं यञ्चापि परमं तपः ॥ ३ ॥ विद्विष्टा वो सम क्रमाः ॥ तेषामभावः सम्पांचो युष्माकं भव एव च ॥ ४ ॥ एवमुक्तास्तु देवेन प्रेम्णा सत्रह्मकाः सुराः ॥ रुद्रमाहुमहाभागं भागाहीः सर्व एव ते ॥ ५ ॥ भग वंस्तेस्तपस्तप्तं रोहं रोहपराक्रमेः ॥ असुरेवध्यमानाः स्म वयं त्वां शरणं गताः ॥ ६ ॥ मयो नाम दितेः प्रियः ॥ त्रिपुरं येन तहुर्ग कृतं पाण्डुरगोपुरम् ॥ ७ ॥ तदाश्रित्य पुरं दुर्ग दानवा वरानिर्भयाः ॥ वाधन्तेऽस्मान्महादेव यथा ॥ ८ ॥ उद्यानानि च भन्नानि नन्द्नादीनि यानि च ॥ वराश्चाप्सरसः सर्वा रम्भाद्या द्वुजैर्ह्नताः ॥ गजाः कुमुदाञ्चनवामनाः ॥ ऐरावताद्यापहता देवतानां महेश्वर ॥ १०॥ ये चेन्द्ररथमुख्याश्च हरयोऽपहतासुरैः ॥ जाताश्च दानवानां ते स्थ योग्यास्तुरङ्गमाः ॥ ११ ॥ ये रथा ये गजाश्चेव याः स्त्रियो वसु यच नः ॥ तन्नो व्यपहंतं दैत्यैः संश्वायो जीविते पुनः ॥ १२ ॥ त्रिनेत्र एव मुक्तस्तु देवैः शक्रपुरांगमैः ॥ उवाच देवान्देवेशो वरदो वृषवाहनः ॥ १३ ॥ व्यपगच्छतु वो देवा महहानवनं अयम् ॥ तद्हं त्रिपुरं घक्ष्ये क्रियतां य द्वीमि तत्॥ १८॥ यदीच्छथ मया दग्धुं तत्पुरं सहदानवम् ॥ रथमौपायिकं मझं सज्जयव्यं किलास्य ते ॥ १५ ॥ दिग्वाससा तथोका स्ते सापितामहकाः सुराः ॥ तथेत्युक्त्वा महादेवं चक्कस्ते रयमुत्तमम् ॥ १६ ॥ धरां क्वरको द्वौ तु रुद्रपार्श्वचराबुभौ ॥ अधिष्ठानं शिरो मेरोरक्षो मन्दर एव च॥१७॥ चकुश्चन्द्रं च सूर्यं च चक्रे काञ्चनराजते॥कृष्णपक्षं शुक्कपक्षं पश्चद्रयमपश्चिराः॥१८॥रथनेमिद्रयं चकुर्देवा ब्रह्म ॥ आदिद्वयं पक्षयन्त्रं यन्त्रमेताश्च देवताः ॥ १९ ॥ कम्बलाश्वतराभ्यां च नागाभ्यां समवोष्टितम् ॥ भागवश्चाङ्गिराश्चेत्र वुघोऽङ्गा रक एव च ॥ २० ॥ शनैश्वरस्तथा चात्र सर्वे ते देवसत्तमाः ॥ वरूथं गगनं चक्रश्वारुरूपं रथस्य ते ॥ २१ ॥ कृतं द्विजिह्ननयनं त्रिवेणुं शातकोम्भिकम् ॥ मिष्मुक्तेन्द्रनिष्टेश्च वृतं ह्यष्टमुखैः सुरैः ॥ २२ ॥ गङ्गः सिन्धः शतद्वश्च चन्द्रभागा इरावती ॥ वितस्ता च विपाशा च व्युना गण्डकी तथा ॥ २३ ॥ सरस्वती देविका च तथा च सरयूरि ॥ एताः सरिद्रराः सर्वी वेणुसंज्ञा कृता रथे ॥ २४ ॥ धृतराष्ट्रश्च ये नत्स्य-

# 92311

नांगास्ते च वेश्यात्मकाः कृताः ॥ वासुकेः कुछना ये च ये च रैवतवंशनाः ॥ २५ ॥ ते सर्पा दर्पसम्पूर्णाश्चापतूर्णव्यनूनगाः ॥ अवतस्थुः शरा भूत्वा नानानातिशुभाननाः ॥ २६ ॥ सुरसा सरमा क द्वर्विनता शुचिरेव च ॥ तृषा बुभुक्षा सर्वोत्रा मृत्युः सर्वशमस्तथा ॥ २७ ॥ त्रव्यवच्या च गोवच्या बाछवच्या प्रनाभयाः ॥ गदा भृत्वा शक्तयश्च तदा देवरथेऽभ्ययुः ॥ २८ ॥ युगं कृतयुगं चात्र चातुर्होत्रप्रयोजकाः ॥ चतुर्वर्णाः सठीडाश्च बभूवः स्वर्णकुण्डलाः ॥ २९ ॥ तद्युगं युगसङ्काशं रथशीपँ प्रतिष्ठितम् ॥ धृतराष्ट्रेण नागेन बदं बलवता महत् ॥३०॥ इसवेदः सामवेदश्य यजुर्वेदस्तथापरः ॥ वेदाश्चत्वार एवैते चत्वारस्तुरगाभवन् ॥ ३१ ॥ अन्नदानपुरीगाणि यानि दानानि काानिचित् ॥ तान्यासन्वाजिनां तेषां भूषणानि सहस्रज्ञाः ॥ ३२ ॥ पद्मद्रयं तक्षकश्च कर्काटकधनअयो ॥ नागा बभूवुरेवैते हयानां वालबन्धनाः ॥ ३३ ॥ ओङ्कारप्रभवास्तावा मन्त्रयज्ञकर्तुक्रियाः ॥ उपद्रवाः प्रतीकाराः पञ्जबन्धेष्टयस्तथा ॥ ३४ ॥ यज्ञोपवाद्दान्येतानि तस्मिन् छोकरथे ग्रुभे मणिमुक्ताप्रवाहेस्त भूषितानि सहस्रशः ॥ ३५ ॥ प्रतोदोङ्कार एवासीत्तद्यं च वषट्कृतम् ॥ सिनीवाङी कुहू राका तथा शुभा ॥ ३६ ॥ योक्त्राण्यांसस्तुरङ्गाणामपसंपणिवयहाः ॥ ३७ ॥ कृष्णान्यथ च पीतानि श्वेतंमाञ्जिष्टकानि च ॥ वभूबुः पवनेरिताः ॥ ३८ ॥ ऋतुभिश्च कृतः षड्भिर्धनुः संवत्सरोऽभवत् ॥ अजरा ज्याभवचापि साम्बिका धनुषो हढा ॥ ३९ ॥ कालो हि भगवान् रुद्रस्तं च संवत्सरं विदुः ॥ तस्यादुमा काल्रात्रिर्धनुषो ज्याऽजराभवत् ॥ ४० ॥ सगर्भे त्रिपुरं येन दग्धवान्स त्रिलोचनः ॥ स इषुर्विष्णुसोमाा प्रित्रिदैवतमयोऽभवत् ॥४१॥ आननं ह्याप्रिरभवच्छह्यं सोमस्तमोनुदः ॥ तेजसः समवायोऽथ चेषोस्तेजो रथाङ्गधृक् ॥४२॥ तस्मिश्च वीर्यत्र द्वचर्थ वास्रकिर्नागपार्थिवः ॥ तेजःसंवसनार्थं वै सुमोचातिविषो विषम् ॥ ४३॥ कृत्वा देवा रथं चापि दिव्यं दिव्यप्रभावतः ॥ लोकाधिपतिमभ्येत्य इदं वचनमबुवन् ॥४४॥ संस्कृतोऽयं स्थोऽस्माभिस्तव दानवज्ञानुजित् ॥ इदमापत्पारित्राणं देवानसेन्द्रपुरोगमान्॥४५॥ तं मेराशिखराकारं त्रैलोक्यरथमुत्तमम् ॥ प्रशस्य देवान्साध्विति रथं पञ्चाति शंकरः॥४६॥ मुहुर्दञ्चा रथं साधु साध्वित्युक्तवा मुहुर्मुहुः ॥ उवाच सेन्द्रानमरानमराधिपीतः स्वयम् ॥ ४७ ॥ यादृशोऽयं रथः कृतो युष्माभिर्मम सत्तमाः ॥ ईदृशो रथसम्पत्त्या यन्ता शीघं विधीय

पुराण.

न- १३

....

अवापुर्महर्ती चिन्तां कथं कार्यभिति ब्रुवन् ताम् ॥ ४८ ॥ इत्युक्त्वा देवदेवेन देवा विद्धा इवेषुाभेः ॥ देवं सोपास्य इषुमाश्रितः चक्रायुधं 90 ॥ सुकत्वा कथमेतादिति ब्रुवन् ॥ ६१ ॥ देवोऽहर्यत देवांस्तु निइवसन्तः सुराः सर्वे अहं सारिथरित्यक्त्वा जयाहाइवांस्ततोऽयजः ॥ ५२ ॥ ततो देवैः सगंववैः सिंह्नादो महाच् कृतः भगवानिप विश्वेशो स्थर्थे वै पितामहे ॥ सहशः सूत इत्युक्तवा चारुरोह रथं हरः ॥ ५४ ॥ आरोहित भरातुराः ॥ जातुभिः पतिता भूमौ रजोवासश्च व्यातितः ॥ ५५ ॥ देवो दृष्ट्वाथ वेदांस्तानभीरुव्यद्यान्भयात् ॥ उज्जहार पितृनार्त्तानसुपुत्र इव दुःखितान् ॥ ५६ ॥ ततः सिंहरवो भूयो बभूव स्थमरवः ॥ जयशब्दश्च देवानां सम्बभूवार्णवोषमः ॥ ५७ ॥ तदोङ्कारमयं गृह्य वरदः प्रभुः ॥ स्वयम्भुः प्रथयो वाहाननुमन्त्र्य यथाजवम् ॥ ५८ ॥ यसमाना इवाकाशं सुंब्णन्त इव नुच्कृतन्त इवोरगाः ॥ ५९ ॥ स्वयम्भुवा चोद्यमानाञ्चोदितेन कपर्दिना ॥ त्रजन्ति तेऽश्वा जवनाः क्षयकाल इवानिलाः ॥६० ॥ ध्वजयष्टिमनुत्तमाम् ॥ आक्रम्य नंदी वृषभस्तस्यौ तस्मिन्छिनेच्छया ॥ ६१ शेयश्च अगवात्रागोऽनन्तोऽनन्तकरोऽरिणाम् ॥ इर चातिदारुणम् ॥ द्रविणाधिपतिव्यां छं सुराणामिधपो द्विपम् ६३ ॥यमस्तुण समास्थाय महिष वरदो युगोपमस्यं पितुः ॥ ६५ ॥ नंदीश्वस्थ ॥ प्रमथाश्रामित्रणीभाः सामिज्वाला इवाचलाः ६७ भृगुभरद्वाजवासेष्ठगौतमाः पुछह्स्तपांधनाः कतुः पुलस्त्यः ॥ इरमजितमजं प्रतुष्टुवुर्वचनविशेषैविंचित्रभूषणैः

मत्स्य-॥१३०॥

इवादिरम्बरे॥६९॥ करिगिरिरविमेघसन्निभाः सज्जलपयोदिननादुनादिनः ॥प्रमथगणाः परिवार्य देवग्रुप्तं रथमाभितः प्रयुषुः स्वदुर्पयुक्ताः ॥७०॥ मकरितामितिमिङ्गिलावृतः प्रलय इवातिसमुद्रतोऽर्णवः ॥ वज्ञति रथवरोऽतिभास्वरो ह्यशनिनिपातपयादेनिःस्वनः ॥ ७१ ॥ झित श्रीमात्स्ये महापुराणे त्रिपुरदाहे रथप्रयाणं नाम त्रयास्त्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ छ ॥ सूत्त् उवाच ॥ पूज्यमाने रथे तास्मिन नद्रसूर्यं प्रवद्रसु च सााध्वाति ॥ १ ॥ ईश्वरस्वरघोषेण नर्दमाने महावृषे ॥ जयत्सु विषेषु तथा गर्ज्ञतसु वितुरगेषुच ॥ २ ॥ रणाङ्गणात् समुत्पत्य देविर्धिर्गारदः प्रभुः ॥ कान्त्या चन्द्रोपमस्तूर्णं त्रिपुरं पुरमागतः ॥ ३ ॥ औत्पातिकं तु देत्यानां त्रिपुरे वर्त्तते ध्रुवम् ॥ नारदश्चात्र भगवान् प्रादुर्भूतस्तपोधनः ॥ ४ ॥ आगतं जलदाभासं समेताः सर्वदानवाः ॥ आभिवादनवादिनः ॥ ५ ॥ तमर्घेण च पाद्येन मधुपकेण चेश्वरः ॥ नारदं पूजयामासुर्वह्माणमित्र वासवः ॥ ६ ॥ तेषां स त्रतिगृद्य तपोधनः ॥ नारदः सुखमासिनः काञ्चने परमासने ॥ ७॥ मयस्तु सुखमासीने नारदे नारदोद्भवे ॥ यथाई दानवैः सार्द्धमासीनो दानवाधिपः ॥ ८ ॥ आसीनं नारदं प्रेक्ष्य मयस्त्वथ महासुरः ॥ अत्रविद्वनं तुष्टो हृष्टरोमाननेक्षणः ॥ ९ ॥ औत्पातिकं पुरेऽस्माकं यथा नान्यत्र कुत्रचित् ॥ वर्तते वर्तमानज्ञ वद त्वं हि च नारद् ॥ १०॥ हर्यन्ते अयदाः स्वप्ना अज्यन्ते च ध्वजाः परम् ॥ विना च वायुना केतुः पतते च तथा भुवि ॥ ११ ॥ अहालकाश्च नृत्यन्ते सपताकाः सगोपुराः ॥ ॥ १२ ॥ नाइं विभोमि देवानां सेन्द्राणामपि नारद् ॥ मुक्तवैकं वरदं स्थाणुं भक्ताभयकरं इरम् ॥ १३ ॥ भगवन् नास्त्यविदित मुत्रातेषु तवानच ॥ अनागतमतीतं च भवाच् जानाति तत्त्वतः ॥ १४ ॥ तद्तेत्रत्रे भयस्थानमुत्राताभिनिवेदितम् ॥ प्रपन्नस्य तु नारद् ॥ १५ ॥ इत्युक्तो नारदस्तेन मयेनामयवर्जितः ॥ १६ ॥ नारद उवाच ॥ शृणु दानव तत्त्वेन अवन्त्यौत्पातिका यथा ॥ धर्मेतिधारणे धातुर्माहात्म्ये चैव पट्यते ॥ धारणाच महत्त्वेन धर्म एव निद्वच्यते॥ १७॥ त इष्ट्रपापको धर्म आचार्येकपाद्श्यते॥ इतरश्वानिष्टफङ आचार्यैर्नोपादेश्यते ॥ १८॥ उत्पथान्मार्गमागच्छेन्मार्गाच्चै विमार्गताम् ॥ विनाशस्तस्य निर्देश्य हाति वेदविदो विदुः ॥ १९ ॥ स स्वधर्म

Mile.

4 . 3 \$ 8

रथारूढः सहैं।भिर्मत्तदानवैः ॥ अपकारिषु देवानां कुरुषं त्वं सहायताम्॥२०॥तदेतान्येवमादीनि उत्पातावेदितानि च॥वैनाशिकानि दृश्यन्ते दानवानां तथेव च॥२१॥एष रुद्रः समास्थाय महालोकमयं रथम् ॥आयाति त्रिपुरं हन्तुं मय त्वामसुरानपि ॥ २२ ॥ सत्वं महीजसं नित्यं प्रपद्यस्य महेश्वरम् ॥ यास्यसे सह पुत्रेण दानवैः सह मानद् ॥ २३ ॥ इत्येवमावेद्य भयं दानवोपस्थितं महत् ॥ दानवानां पुनर्देवो देवेश पदमागतः ॥ २८ ॥ नारदे तु मुनौ याते मयो दानवनायकः ॥ ज्ञूरसम्मतमित्येवं दानवानाइ दानवः ॥ २५ ॥ ज्ञुराः स्थ जातपुत्राः स्थ कृतकृतयाः स्थ दानवाः ॥ युष्यध्वं देवतैः सार्द्धं कर्तव्यं चापि नो भयम् ॥ २६ ॥ जित्या वयं भविष्याम सर्वेऽमरसभासदः ॥ देवांश्व सेन्द्र कान् इत्वा छोकान्भोक्ष्यामहेऽसुराः ॥ २७ ॥ अहाछकेषु च तथा तिष्टचं श्रह्मपाणयः ॥ दंशिता युद्धसन्नाश्च तिष्टचं प्रोद्यता युधाः ॥ २८ ॥ प्रराणि त्रीणि चैतानि यथास्थानेषु दानवाः ॥ तिष्ठध्यं लङ्घनीयानि भविष्यन्ति प्रराणि च ॥ २९ ॥ नभोगतास्तथा शुरा देवता विदिता हि वः ॥ ताः प्रयत्नेन वार्याश्च विदार्याश्चिव सापकैः ॥ ३० ॥ इति द्वुतनयान्मयस्तथोकत्वा वचांसि ॥ युवतिजनविषण्णमानसं ति चिषुरपुरं सहसा विवेश राजा ॥ ३३ ॥ अय रजतिक्काद्धभावभावो भवमभिषूज्य दिगम्बरं सुगीिर्भः ॥ शरणमुपजगाम देवदेवं मदनार्यन्य कयज्ञदेह्चातम् ॥ ३२ ॥ मयमभयपदैषिणं प्रपन्नं न किल बुबोध तृतीयदीतनेत्रः ॥ तद्भिमतमदात् ततः शशाङ्की स च किछ निर्भय एव दानवो ऽभूत् ॥ ३३॥ इनि श्रीमात्स्ये महापुराणे विषुरदाहे नारदगमनं नाम चतुर्श्विशद्धिकशततमोऽ ध्यायः ॥ १३४ ॥ छ ॥ स्टून उवाच ॥ ततो रणे देववछं नारदे। ऽभ्यगमत्युनः ॥ आगत्य चैव त्रिपुरात्सभायामास्थितः स्वयम् ॥ १ ॥ इटावृतमिति रूपातं तद्वर्धे विस्तृतायतम् ॥ यत्र यज्ञो बर्छेर्नृत्तो बर्छियत्र च संयतः॥२॥ देवानां जन्मभूमियां त्रिषु लोकेषु विश्वता॥विवाहाः ऋतवश्रीव जातकर्मादिकाः क्रियाः ॥ ३ ॥ देवानां यत्र बृत्तानि कन्यादानानि यानि च ॥ रेमे नित्यं भवो यत्र सहायैः पार्वदुर्गणैः ॥ ४ ॥ छोकपाठाः सदा यत्र तस्थुर्मेरुगिरौ यथा ॥ मधुपिङ्गरुनेत्रस्तु चन्द्रावयवभूषणः ॥ देवानामधिपं प्राह् गणपांश्च महेश्वरः ॥ तद्राणां ते त्रिपुरं परिहर्यते ॥ विमानैश्च पताकाभिर्धकेश्च समलंकृतम् ॥ ६ ॥ इदं वृत्तमिदं ख्यातं

ात्स्य-

॥१३०॥

जना गिरिप्रख्याः सकुण्डलकिरीटिनः ॥;७॥ प्राकारगोषुराहेषु कशान्ते दानवाः स्थिताः ॥ इमे च तोयदाशासा दन्जना विक्वताननाः ॥ ८॥ क्ष्मुं निर्गच्छन्ति पुरो दैत्याः सायुधा विजयोषिणः ॥९॥ स त्वं सुरशतैः सार्द्धे सप्तहायो वरायुधः ॥सहिद्धमीमकैर्भृत्यैव्यापाद्य महासुरान् ॥१०॥ अहं च रथवर्षेण निश्चलाचलवातिस्थतः ॥ पुरः पुरस्य रन्ध्रार्थी स्थास्यामि विजयाय वः ॥ ११ ॥ यदा तु पुष्ययोगेन एकत्वं स्थास्यते परम् ॥ तदेतिविद्दिष्यामि शरेणैकेन वासव ॥ १२ ॥ इत्युक्तो वै भगवता कृदेणेह् सुरेश्वरः ॥ ययो तिविषुरं जेतुं तेन सैन्येन संवृतः ॥ १३ ॥ प्रकान्तरथभीमैस्तैः सदेवैः पार्पदां गणैः ॥ कृतसिंहरवोपेतैरुद्धच्छद्भिरिवाम्बदैः ॥ १४ ॥ तेन नादेन त्रिपुरादानवा यद ठालक्षाः ॥ उत्पत्य दुद्रबुश्चेलुः सायुचाः खे गणेश्वरान् ॥ १५ ॥ अन्ये पयोधराराचाः पयोधरसमा बधुः ॥ सप्तिंहनादं वादित्रं वादयामासु हद्रताः ॥ अदि ॥ देवानां सिंइनादश्च सर्वतूर्यस्वोः महान् ॥ अहतोऽभूदैत्यनादैश्च चंद्रस्तोयघरेरिव ॥ १७ ॥ चन्द्रोदयात्समुद्भृतः पौर्णमास इवार्णवः ॥ त्रिपुरं प्रभवत्तद्वद्गीमरूपमहासुरैः ॥ १८ ॥ प्राकारेषु पुरे तत्र गोपुरेष्वपि चापरे ॥ अट्टालकान् समारुद्य केचिचलित वादिनः ॥ १९ ॥ स्वर्णमालाधराः ग्रूराः प्रभासितकराम्बराः ॥ केचित्रदन्ति दुनुनास्तीयमत्ता इवाम्बुदाः ॥ अ केचिडु इतवाससः ॥ कियेतदिति प्रपच्छरन्योन्यं गृहमाश्रिताः ॥ २१ ॥ किमेतन्नैव जानामि ज्ञानमंतर्हितं हि मे कालो विस्तारतो महान् ॥ २२ ॥ सोऽप्यतौ पृथ्वीसारं च सिंहश्च रथनाहियतः ॥ तिष्ठते त्रिपुरं पीड्य देहं व्याधिरवोच्छितः ॥ २३ ॥ य एवोऽस्ति स एवोऽस्तु का चिन्ता संभ्रमे सति ॥ एहि मायुधमादाय क मे पृच्छा भविष्यति ॥ २४ ॥ इति तेऽन्योन्यमाविद्धा उत्तरोत्तर भाषिणः ॥ आसाद्य पुच्छन्ति तदा दानवास्त्रिपुरालयाः ॥ २५ ॥ तारकारूवपुरे दैत्यास्तारकारूयपुर स्तराः ॥ निर्गताः कुपितास्तूर्णे विला दिव महोरगः ॥ २६ ॥ निद्धीवन्तस्तु ते दैत्याः प्रमथाधिपयुथपैः ॥ निरुद्धा गजराजानो यथा के तरियुथपैः ॥ २७ ॥ दर्पितानां ततश्चेषां दर्पितानामिनामिनाम् ॥ रूपाणि जन्नलुहतेषाममीनामिन धम्यताम् ॥ २८ ॥ ततो वृहत्ति चापानि भीमनादानि सर्वज्ञः ॥ निकृष्य 🐉 जबुरन्योन्यमिषुभिः प्राणभोजनैः ॥ २९ ॥ मार्जारमृगभीमास्यान्पार्षदान्विकृताननान् ॥ दञ्चा दक्षञ्चेदीनवा रूपसम्पदा

षुराण.

अ० १३५

बाहुभिः परिवाकारैः कृष्यतां घतुवां काराः ॥ भटवर्षेषु विविद्युहतडागानीव पक्षिणः ॥ ३१ ॥ सृताः स्य क नु यास्येऽय इतिष्यामो निवर्तताम् ॥ इत्येवं परुषाण्युक्त्वा दानवाः पार्षद्रषेभान् ॥३२ ॥ बिभिद्यः सायकैस्तीक्ष्णेः सूर्यपादा इवाम्बुदान् ॥ प्रमया अपि सिंहाश्चाः सिंहिनिकांतिनिक्रमाः ॥ खण्डरी अशि अवृक्षेनिभिद्वर्दैत्यदानशन् ॥ ३३ ॥ अम्बुदैराकुअमिश हंसाकुअमिशम्बरम् ॥ दानशकुअमित्यय तत्पुरं सक्छं वभी ॥ ३४ ॥ विक्रुरवापा दैत्येन्द्राः सृतन्ति शादुर्दिनम् ॥ इन्द्रवापाङ्कितोरस्का जङ्गा इव दुर्दिनम् ॥ ३५ ॥ इषुभिस्ताञ्च मानास्ते भूयो भूयो गणेश्वराः ॥ चक्रस्ते देइनिर्वासं स्वर्णयातुमिवाचलाः ॥ ३६ ॥ यथा वृक्षशिलावज्ञश्रूलपद्दिरस्ववैः ॥ चूर्ण्यतेऽभिहता दैत्याः काचाष्टक्कृत्ता इव ॥ ३७ ॥ चन्द्रोद्यात्त्रमुद्भतः पौर्णमात इवार्णवः ॥ त्रिपुरं प्रभवतद्भीमद्भपमहासुरैः ॥ ३८ ॥ तारकारूपो जयत्येव इति देत्या अयोषपन् ॥ जयतीन्द्रश्च रुद्ध इत्येव च गणेश्वराः ॥ ३९ ॥ वारिता दारिता वाणैर्यायास्ताहमन्वलोभये ॥ निःस्व वन्तोऽम्बुसमये जङगर्भा इयाम्बुदाः ॥ ४० ॥ करैहिछन्नैः शिरोभिश्च व्वजैङ्छत्रैश्च यांडुरैः ॥ युद्धसूमिभयवती सांसशोणितपूरिता ॥ ४९ ॥ ज्योत्रि चोत्पत्य सहता तालमात्रं वरायुधेः ॥ दढाहताः पतन्त्र्रं दानवाः प्रमथास्तथा ॥ ४२ ॥ सिद्धाश्चाप्तरसश्चेत्र चारणाश्च नभोगताः ॥ हडग्रहारहिषताः साथु ताचिति चकुग्नुः ॥ ४३ ॥ अनाहताश्च वियति देवदुन्दुभयस्तथा ॥ नदन्तो मेच शब्देन सरमा इव रोषिताः ॥४४॥ ते तरिमिश्चिर्रे दैत्या नद्यः तिधुपताविव ॥ विज्ञान्ति कुद्भवद्वा वलमीकिमित्र पत्रमाः ॥ ४५ ॥ तारकाल्यपुरे तस्मिन् सुराः श्चराः समन्ततः ॥ तज्ञास्त्रा निपतन्ति स्व सपक्षा इव भूवराः ॥ ४६ ॥ योधयन्ति त्रिभागेन त्रिपुरे तु गणेश्वराः ॥ विद्युन्माङी मयश्रीर इणे ॥ ४७ ॥ विद्य आछी स दैत्येन्द्रों मिरीन्द्रसहश्चातिः ॥ आदाय परिघं घोरं ताडवामाप्त नान्दिनम् ॥ ४८ ॥ स नंदी दानवेंद्रेण परिघेण हढाहतः ॥ अमते मञ्जा व्यक्तः पुरा नारायणा यथा ॥ ४९ ॥ नन्दीश्वरे गते तत्र गणनाः ख्यातविक्रमाः ॥ दुद्रवुर्जातसंरम्भा विद्युन्मा छिनयासुरम् ॥ ५० ॥ चण्टाकर्णः शङ्कक्षे महाकालश्च पार्षदाः ॥ ततश्च सायकैः सर्वानगणपानगणपाकृतिन् ॥ ५१ ॥ भूयो भूयः स विव्याच गणेश्वरमहत्तमान् ॥ भित्त्वा भित्त्वा हरावोचैनभस्यम्बुधरो यथा ॥ ५२ ॥ तस्यारम्भितशब्देन नंदी दिनकरप्रभः ॥ संज्ञां छभ्य 🦃

ततः सोऽपि विद्युन्मालिनमाद्रवत् ॥ ५३ ॥ रुद्रद्तं तदा दीत दीतानलसम्प्रभम् ॥ वजं वज्रनिभाद्गस्य दानवस्य सप्तर्ज इ ॥ ५४ ॥ तं विद्युनिधुक्तं मुक्ताफलविधूषितम्॥पपात वक्षाप्ति तदा वज्रं दैत्यस्य भीषणम्॥५५॥स वज्रनिहतो दैत्यो वज्रसंहननोपमः॥ पपात वज्राभिहतः अ०१३५ शक्रेणादिरिवाहतः ॥ ५६ ॥ दैत्येश्वरं विनिहतं नंदिना कुलनन्दिना ॥ चुकुशुद्रांनवाः प्रकृय दुद्रवृश्च गणाविषाः ॥५७॥ दुःस्वामितरोपास्ते विद्युन्मालिनि पातिते ॥ दुमशेलमहावृधि पयोदाः समृज्येथा॥५८॥ ते पीक्यमाना ग्रुक्तिभिश्च गणेश्वराः॥ कर्त्तन्यं न विदुः किचिद्रन्य माधार्मिका इव ॥५९॥ ततोऽसुरवरः श्रीमांस्तारकारूयः प्रतापवान् ॥ स तद्धणां गिरीणां वे तुल्यरूपधरो बभौ ॥६०॥ भिन्नोत्तमाङ्गा गणपा भिन्नपादाङ्किताननाः ॥ विरेजुसुर्जगा मन्त्रैवार्यमाणा यथा तथा ॥६१॥ मयेन मायावीर्येण वष्यमाना गणेश्वराः ॥ अमन्ति बहुराब्दाखाः पञ्जरे राकुना इव ॥ ६२ ॥ तथाऽसुरवरः श्रीमांस्तारकाख्यः प्रतापवान् ॥ दुराह् च बलं सर्वे शुष्केन्धनमिवानलः ॥ ६३ ॥ तारकाख्येण वार्यते श्रवर्षेस्तद्। गणाः ॥ मयेन मायानिहतास्तारकाख्येण चेषुभिः ॥६८॥ गणेशा विषुरा जाता जीर्णमूला तथा द्वमाः ॥ ६५ ॥ भूयः सम्पतते चामिर्महान् याहान् भुजङ्गमान् ॥ गिरीन्द्रांश्च हरीन्व्याचान्वृक्षान्समर् वर्णकान्।। ६६॥ श्ररभानष्टपादांश्च आपः पवनमेव प ॥ मयो मायावछेनैव पातयत्येव शृरुषु ॥ ६७ ॥ ते तारकारुयेण मयेन मायया संयुद्धमाना विषशा गणेश्वराः ॥ न श्रुकुर्वस्ते मनसापि चेष्टितुं यथेन्द्रियार्था मुनिनाभिसंयताः ॥ ६८ ॥ महाजञाग्न्यादिसकुञ्जरोरगैर्हरीन्द्रव्यात्रर्शतरक्षुराक्षतेः ॥ विबाध्यमानास्तमसा विमोहिताः समुद्रमध्येष्विव गाध काङ्किणः ॥ ६९ ॥ संमद्दर्भमानेषु गणेश्वरेषु संनर्दमानेषु सुरेतरेषु ॥ ततः सुराणां प्रवराभिराशितुं रिपोर्वछं संविविद्युः सहायुधाः ॥ ७० ॥ यमो गदास्त्रो वरुणश्च भास्करस्तथा कुमारे।ऽमरकोटिसंयुतः ॥ स्वयं च ज्ञाकः सितनागवाहनः कुळीज्ञापाणिः सुरळोकपुङ्गवः ॥ ७९ ॥ स चोडुनाथः ससुतो दिनाकरः स सान्तकह्यश्रपतिर्भहाद्यतिः ॥ एते रिपूर्णां प्रवटाभिरक्षितं तदा वटं संविविद्युर्मदोद्धताः द्रितकुञ्जराधिषा यथा नभः साम्बुधरं दिनाकरः ॥ यथा च सिंहैर्विजनेषु गोकुठं तथा बठं तित्रदृरीराभिद्धतम् ॥ ७३ ॥ कृतप्रहारातुरदीन ॥ दानवं ततस्त्वभज्यन्त बठं हि पार्षदाः ॥ स्वज्योतिषां ज्योतिरिवोष्मवान् हरिर्यथा तमो घोरतरं नराणाम् ॥७४॥विज्ञान्तयामास यथा सदेव

निशाकरः सञ्चितशार्वरं तमः ॥ ततोपकृष्टे च तमःप्रभावे अस्त्रप्रभावे च विवर्द्धमाने॥७५॥दिग्छोकपाछैर्गणनायकैश्व कृतो महाच् सिंहरवे युद्रत्तम्॥ संख्ये विभन्ना विकरा विपादाश्छिन्नोत्तमाङ्गाः शरप्रीरताङ्गाः ॥ ७६॥ देवेतरा देववरैविभिन्नाः सीदिन्त पङ्केषु यथा गजेन्द्राः॥वत्रेण भीमेन च वज्रवाणिः शक्तवा च शक्तवा च मयूरकेतुः ॥७७॥ दण्डेन चोत्रेण च धर्मराजः पाशेन चोत्रेण च वारिगोप्ता ॥ शुलेन कालेन च यक्षराजो वीर्येण तेजस्वितया सुकेशः ॥ ७८ ॥ गणेश्वरास्ते सुरसन्निकाशाः पूर्णाहृतीसिक्तशिखिपकाशाः ॥ उत्सादयन्ते दुनुप्रत्रवृन्दान्यथैव इन्द्राञ्चानयः पतन्त्यः ॥ ७९ ॥ मयरुतु देवानपरिरक्षितारसुमात्मजं देववरं कुमारम् ॥ शरेण भित्त्वा स हि तारकासुतं स तारकारूपासुरमा बभावे ॥ ८० ॥ कृत्वा प्रहारं प्राविशामि वीरं पुरं हि दैत्येन्द्र बलेन युक्तः ॥ विश्रामसूर्जन्करमप्यवाप्य पुनः कारेन्यामि रणं प्रविन्नेः ॥ ८९॥ वयं हि रास्त्रक्षतविक्षिताङ्गा विशीर्णशस्त्रध्वजवर्म्मवाहाः ॥ जयैषिणस्ते जयकाशिनश्च गणेश्वरा छोक्रवराधिपाश्च दिवि तारकारुयो वचोऽभिकाङ्कन्क्षतजोपमाक्षः ॥ विवेश तूर्णे त्रिपुरं दितेः स्त्रतैः स्तरेरदित्या युधि वृद्धहर्षैः ॥ ८३ ॥ ततः सशङ्कानक भेरिभीमं सर्तिइनादं हरसैन्यमावभौ ॥ मयानुगं घोरगभीरगह्नरं यथा हिमाद्रेगेजसिंहनादितम् ॥ ८४ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे त्रिपुर दाहे प्रहारकृतं नाम पञ्जित्रिशद्धिकश्ततमोऽध्यायः ॥ १३५ ॥ स्नृत उवाच ॥ मयः प्रहारं कृत्वा तु त्रिपुरमञ्जे नीलमिवाम्बरम् ॥ १ ॥ स दीर्घमुष्णं निःश्वस्य दानवान्रीक्ष्य मध्यगान् ॥ दुध्यौ लोकक्षये प्राप्ते कालं काल इवापरः ॥ इन्द्रोऽपि बिभ्यते यस्य स्थितो युद्धेप्सुरयतः ॥ स चापि निधनं प्राप्तो विद्युन्माली महायज्ञाः ॥ ३ ॥ दुर्गे वै त्रिपुरस्यास्य न समं विद्यते पुरम् ॥ तस्याप्येषोऽनयः प्राप्तो न दुर्ग कारणं कचित् ॥ ४ ॥ कालस्यैन बज्ञो सर्वे दुर्ग दुर्गतरं च यत् ॥ काले कुद्धे कथं कालाञ्चाणं नोऽद्य भविष्यति ॥ ५ ॥ छोकेषु त्रिषु यतिकञ्चिद्रलं वै सर्वजन्तुषु ॥ कालस्य तद्रशं सर्वामिति पैतामहो विधिः ॥ ६ ॥ अस्मिन्कः प्रभवे द्योगो ह्यसन्धार्येऽमितात्मिनि ॥ छङ्जने कः समर्थः स्यादते देवं महेश्वरम् ॥ ७ ॥ विभेमि नेन्द्राद्धि यमाद्रकुणान्न च वित्तपात् ॥ स्वामी चेषां तु देवानां दुर्जयः समहेश्वरः ॥ ८ ॥ ऐश्वर्यस्य फुछं यत्तत्प्रभुत्वस्य च यत्फलम् ॥ तद्य दर्शयिष्यामि यावद्वरिाः समन्ततः ॥ ९ ॥

नारव-

1155611

वापीममृततोयेन पूर्णी स्रक्ष्ये वरोपवीः ॥ जीविष्यंन्ति तदा दैत्याः सञ्जीवनवरोपघैः ॥ १० ॥ इति सञ्चित्य बळवान्मयो मायाविनां वरः ॥ 🗓 मायया ससूजे वार्षा रम्भामिव पितामहः ॥ ११॥ द्वियोजनायतां दीवीं पूर्णयोजनविस्तृताम् ॥ आरोहसंक्रमवतीं चित्रह्रपां कथामिव ॥ १२ ॥ इन्दोः किरणकल्पेन मृष्टेनामृतगन्धिना ॥ पूर्णी परमतोयेन गुणपूर्णीमिवाङ्गनाम् ॥ १२ ॥ उत्पर्छः कुमुदैः पद्मेर्बृतां काद्म्बकैस्तथा ॥ चन्द्रभास्करवर्णाभैभीमैरावरणैर्वृताम् ॥ १४ ॥ खगैर्मधुररावैश्च चारुचामीकरप्रभैः ॥ कामैषिभिरिवाकीर्णी जीवानापरणीमिव ॥ १५ ॥ त वार्षी सुज्य स मयो गङ्गामिव महेश्वरः ॥ तस्यां प्रक्षालयामास विद्युन्मालिनमादितः ॥ १६ ॥ स वाप्यां मनितो दैत्यो देवशुर्महावलः ॥ उत्तस्थाविन्धनैरिद्धः सद्यो हुत इवानलः ॥ १७ ॥ मयस्य चाञ्जलिं कृत्वा तारकारूपोऽभिवादितः ॥ विद्युन्मालीति वचनं मयमुत्थाय चात्र वीत् ॥ १८ ॥ क नन्दी सह रुद्रेण वृतः प्रमथजम्बुकैः ॥ युष्यामोऽरीन्विनिष्पीब्य दया देहेषु का हि नः ॥ १९ ॥ अन्वास्यैव च रुद्रस्य भवामः प्रभविष्णवः ॥ तैर्वा विनिहता युद्धे भविष्यामो यमाञ्चाः ॥२० ॥ विद्यन्मालेनिज्ञ वैतन्मयो वचनमूर्ज्ञितम् ॥ तं परिष्वज्य सार्द्राक्ष इदमाइ महासुरः ॥ २१ ॥ वियुन्माछित्र मे राज्यमभित्रेतं न जीवितम् ॥ त्वया विना महाबाहो किमन्येन महासुर ॥ २२ ॥ महामृतमयी वापी होषा मापाभिरिश्वर ॥ सृष्टा दानवदैत्यानां इतानां जीववर्द्धिनी॥२३॥ दिष्टचा वां दैत्य पङ्यामि यमछोकादिहागतम्॥दुर्गतावनयग्रस्तं भोक्ष्यामोऽच महिनिधिम् ॥ २४ ॥ हङ्घा हङ्घा च तां वापीं मायया मयनिर्मिताम् ॥ त्हष्टाननाञ्चा दैत्येन्द्रा इदं वचनमञ्जवन् ॥ २५ ॥ दानवा युध्यतेदानी प्रमथेः सह निर्भयाः ॥ मयेन निर्मिता वापी हतान् सञ्जीवयिष्यति ॥ २६ ॥ ततः क्षुच्याम्ब्रियिनिभा भेरी सा तु भयङ्क री ॥ वाद्यमाना ननादोचे रौरवी सा पुनः पुनः ॥ २७ ॥ श्रुत्वा भेरीरवं घोरं मेघारम्भितसन्निमम् ॥ न्यपतन्नसुरास्तूर्णे त्रिपुरासुद्धछाछ साः ॥ २८ ॥ छोइराजतसीवर्णैः कटकैर्माणराजितैः ॥ आमुक्तैः कुण्डछैईरिर्मुकुटैरिप चोत्कटैः ॥ २९ ॥ धूमायिता ह्यविरमा ज्वछन्त इव पावकाः ॥ आयुधानि समादाय काशिनो दढिविक्रमाः ॥३०॥ नृत्यमाना इव नटा गर्जन्त इव तोयदाः ॥ करोच्छ्या इव गजाः सिंहा इव च निर्भयाः॥३१॥ हदाइव च गम्भीराः सूर्या इव प्रतापिताः॥ दुमा इव च दैत्येन्द्रास्त्रासयन्तो बलं महत् ॥३२॥ प्रमथा अपि सोत्साहा गरुडो

पुराच.

€ 15€

रपातपातिनः ॥ युपुत्तवोऽभिषाविति बानवान् दानवारयः ॥ ३३ ॥ नन्दीश्वरेग प्रमथास्तारकाल्येग दानवाः ॥ चकुः संइत्य संपानं चोद्य माना बळेन च ॥ ३४ ॥ तेऽसिभिश्चन्द्रसङ्कारीः शुक्रैश्वानङपिङ्गकैः ॥ बागैश्व हटनिम्धुंकैरभिनवुः परस्परम् ॥ ३५ ॥ श्राणां सृज्यमा नानामसीनां च निपात्यताम् ॥ रूबाण्यासन् महोल्कानां पतन्तीनामिशम्बरात् ॥ ३६ ॥ शाकिभिभिन्नहृदया निर्देया इव पातिताः ॥ निरये ष्वित्र निम्मियाः कू जन्ते प्रमथा सुराः॥३७॥ हेमकुण्डल युक्तानि किरीटे। रक्त वनित च ॥ शिरां स्युव्यी पतन्ति सम गिरिक्टानिवात्यये ॥३८॥ परइवषेः पर्दिशेश्र खङ्गेश्र परिवेस्तथा ॥ छित्राः करिवराकारा निवेस्तुस्ते धरातछे ॥ ३९ ॥ गर्जन्ति सहसा त्रष्टाः प्रमथा शीम गर्जनाः ॥ साययन्त्यपरे सिद्धा युद्रगान्धार्भद्भतम् ॥४० ॥ बङ्गान् भासि प्रमथ दुर्पितो भासि दानव ॥ इति चोचारयन् वाचं वारणा-रण धूर्गताः ॥ ४१ ॥ परिषेराहताः के विद्दानवैः शङ्करातुगाः ॥ वमन्ते रुधिरं वक्त्रैः स्वर्णधातुमिवाचछाः ॥ ४२ ॥ प्रमथैरि नाराचैरसुराः मुरशत्रवः ॥ दुमेश्र गिरिशृङ्गेश्र माठमेवाहवे इताः ॥ ४३ ॥ सुदितानथ तान्दैत्यानन्ये दानवपुङ्गवाः ॥ उत्सिप्य चिक्षिपुर्वाप्यां मयदानव चोदिताः ॥ ४४ ॥ ते चापि भास्वैरिदेहैः स्वर्गछोक इवामराः ॥ उत्तस्थुर्वापीमाताद्य सद्भूपाभरणाम्बराः ॥ ४५ ॥ अथेके दानवाः प्राप्य वापीप्रक्षेपणादसून् ॥ आस्फोट्य सिंहनादं च कृत्वाधावंस्तथाऽसुराः ॥ ४६ ॥ दानवाः प्रमथानेतान्प्रसर्पत किमासथ ॥ इतानपि हि वो वापी पुनरुजीविषद्यति ॥ ४७ ॥ एवं श्वत्वा शङ्कर्णो वचोऽययहसन्निभः ॥ दुतमेवैत्य देवेशमिदं वचनमववीत् ॥ ४८ ॥ सुदिता देव प्रमथैरसुरा ह्यमी ॥ उत्तिष्ठन्ति पुनर्भीमाः सस्या इव जलोश्चिताः ॥ ४९ ॥ अस्मिन् किल पुरे वापी पूर्णामृतरसाम्भसा ॥ निइता निइता यत्र क्षिता जीवन्ति दानवाः ॥ ५० ॥ इति विज्ञापयदेवं शङ्कर्णो महेश्वरम् ॥अभवन्दानवब्छ उत्पाता वै सुदारुगाः ॥५१ ॥ तारकारूपः सुभीमाक्षो दारितारूयो इरियंथा ॥ अभ्यधावत्सुतंकुद्धो महादेवरथं प्रति ॥ ५२ ॥ त्रिपुरे तु महान्योरो भेरीहाङ्करवो नभी ॥ दानवा निःसृता हङ्घा देवदेवरथे सुरम् ॥ ५३ ॥ भूकम्पश्चाभवत्तत्र शताङ्गो भूगतोऽभवत् ॥ हङ्घा क्षोभमगाद्भद्रः स्वयम्भूश्च पिता महः ॥ ५८ ॥ ताभ्यां देववरिष्ठाभ्यामान्त्रतः स रथोत्तमः ॥ अनायतनमासाद्य सीदते गुणवानिव ॥ ५५ ॥ घातुस्रये देह इव श्रीष्मे

# 1358 W

मिनोद्कम्॥ शैथिल्यं याति स रथः स्नेहो निप्रकृतो यथा॥५६॥ रथादुत्पत्यात्मधूर्वे सीद्नतं तु रथोत्तमम्॥ उन्नहार महाप्राणो रथं त्रेछोक्यः हिपिणम् ॥ ५७ ॥ तदा शराद्विनिष्पत्य पीतवासा जनाईनः ॥ वृषद्धपं महत्कृत्वा रथं जग्राह दुर्द्धरम् ॥ ५८ ॥ स निपाणाभ्यां त्रेछोक्यं रथ क्षिणम् ॥ ५७ ॥ तदा शराद्विनष्पत्य पीतवासा जनाईनः ॥ वृषद्धपं महत्कृत्वा रथं जग्राह दुर्द्धरम् ॥ ५८ ॥ स निपाणाभ्यां त्रेछोक्यं रथ क्षिणम् ॥ महारथ॥ पृग्रह्मोद्वहते सन्नं कुछं कुछवहो यथा॥५९॥ तारकारुपोऽपि दैन्येन्द्रो गिरीन्द्र इव पक्षवान् ॥ अभ्यद्ववत्तद्य देवं त्रझाणं हत्वांश्व क्षिण सः ॥ ६० ॥ स तारकाख्याभिहतः प्रतोदं न्यस्य कूबरे ॥ विजज्वाल मुहुर्बह्मा श्वासं वक्त्रात्समुद्धिरन् ॥ ६१ ॥ तत्र दैत्यैर्महानादो दानवैरिप भैरवः ॥ तारकारूपस्य पूजार्थं कृतो जलधरोपमः ॥ ६२ ॥ रथचरणकरोऽथ महामृथे वृषभव्पुर्वृषभेन्द्रपूजितः ॥ दितितनयवलं विमर्थ संवै त्रिपुरपुरं प्रविवेश केशवः ॥ ६३ ॥ सज्जनलर्राजितां समस्तां कुपुर्वरोत्पल्जुल्लाह्याङ्गाह्याम् ॥ सुरगुरुराविवत् पयोऽपृतं तद्विरिव संचित शार्वरं तमोऽन्धम् ॥ ६४ ॥ वार्षा पीत्वासुरेन्द्राणां पीतवासा जनाईनः ॥ नईमानो महाबाहुः प्रविवेश शरं ततः ॥ ६५ ॥ ततोऽपुरा भीम गणेश्वरेह्ताः प्रहारतंबार्द्धतञ्चोणितापगाः ॥ पराङ्मुखा भीममुखैः कृता रणे यथा नयाभ्युद्यततत्परेनरैः ॥ ६६ ॥ स तारकारुपस्तिडमालिख च मयेन सार्द्ध प्रमथैरभिद्धताः ॥ पुरं परावृत्य च ते शरादिता यथा शरीरं पवनोद्ये गताः ॥ ६७ ॥ गणेश्वराभ्युद्यतद्पेकाशिनो महेन्द्र ॥ विनेदुक्षेर्वेर्नह्सु इम्मेदा जयेम चन्द्रादिदिगीश्वरैः सह ॥ ६८ ॥ ॥ इति श्रीमात्स्वे महापुराणे षद्त्रिंशद्धिकश्ततमोऽध्यायः ॥ १३६ ॥ छ ॥ स्तत उवाच ॥ प्रमथैः समरे भिन्नास्त्रेपुरास्ते सुरारयः ॥ पुरं प्रविविद्युभीताः प्रमथैर्भम गोपुरम् ॥ १ ॥ शीर्णदेष्टा यथा नागा भन्नश्रङ्गा यथा वृषाः ॥ यथा विषक्षाः श्रुक्ता नद्यः क्षीणोद्का यथा ॥ २ ॥ मृतप्रायास्तथा हैत्य देवतेर्विक्रताननाः ॥ वभूवुस्ते विमनसः कथं कार्यामिति ब्रवन् ॥ ३ ॥ अथ तान्म्छानमनसस्तद्। तामरसाननः ॥ उवाच दैत्यो दैत्याना परमांधिपतिर्मयः ॥ ४ ॥ कृत्वा युद्धानि चोराणि प्रमथैः सह सामरैः ॥ तोषायित्वा तथा युद्धे प्रमथानमरैः सह ॥ ५ ॥ यूयं यत्प्रथमं दैत्याः पश्चाच बलपीडिताः ॥ प्रविष्टा नगरं त्रासात्प्रमथैर्भृशमिर्दिताः ॥ ६ ॥ अप्रियं कियते व्यक्तं देवैनीस्त्यत्र संशयः ॥ यत्र नाम महाभागाः प्रविशान्ति गिरेर्वनम् ॥ ७ ॥ अहो हि कालस्य बलमहो कालो हि दुर्जयः ॥ यत्रेहैशस्य दुर्गस्य उपरोघोऽयमागतः ॥ ८ ॥ मये

प्राण.

40 3 50

माने तु नर्दमान इवाम्बुदे ॥ बभूबुर्निष्प्रभा दैत्या ग्रहा इन्दूदये यथा ॥ ९ ॥ वाषीपाठास्ततोऽभ्येत्य नभःकाठ इवाम्बुदाः ॥ मग प्राप्यं साञ्जित्रग्रहाः स्थिताः ॥ १० ॥ या सामृतरसा ग्रहा वाषी वै निर्मिता त्वया ॥ समाकुछोत्पठवना समीनाकुछपङ्कजा ॥ पीता सा वृषद्धेपण केनचिद्दैत्यनायक ॥ वापी सा साम्प्रतं दृषाऽमृतसंज्ञा इवाङ्गना ॥ १२ ॥ वापीपाळवचः श्रुत्वा मयोऽसी दानवप्रमुः ॥ कष्टामित्यसङ्ख्योच्य दितिजानिद्मब्रवीत् ॥ १३ ॥ मया मायाबळकृता वापी पीता हिन्यं सन्देहित्रपुरं दानवा गतम् ॥ १४ ॥ निहतात्रिहतान्दैत्यानाजीवयाति दैवतैः ॥ पीता वा यदि वा वापी पीता वै पीतवाससा ॥ कोऽन्यो मन्यायया ग्रुप्तां वापीममृततोयिनीम् ॥ पास्यते विष्णुमिनतं वर्जायित्वा गदाधरम् नास्त्यस्याविदितं भ्रुवि ॥ यत्र मद्धरकोशल्यं विज्ञातं न वृतं बुधैः ॥ १७ ॥ समोऽयं किचेरो देशो निर्द्धमा निर्द्धमा चलः ॥ लभेमं दूरतः कृत्वा बाधन्तेऽस्मानगणामराः ॥ १८॥ ते युवं यदि मन्यध्वं सागरोपरिधिष्ठिताः ॥ प्रमथानां महावेगं सहामः श्वसनोपमम् ॥ १९॥ एतेषां च समारम्भास्तिस्मिन् सागरसंघ्रं ॥ निरुत्साहा भविष्यंति एतद्रथपथावृताः ॥ २० ॥ युध्यतां निघ्नतां श्रून् भीतानां च द्रविष्यताम् ॥ सागरोऽम्बरसङ्खाशः शरणं नो भविष्यति ॥ २१ ॥ इत्युक्त्वा स मयो दैत्यो दैत्यानामधिपस्तदा ॥ त्रिपुरेण ययौ तूर्ण वम् ॥ २२ ॥ सागरे जलगम्भीर उत्पपात पुरं वरम् ॥ अवतस्थः पुराण्येव गोपुराभरणानि च ॥ २३ ॥ अवक्रांते तु त्रिपुरे त्रिपुरारि स्त्रिलोचनः ॥ वितामहस्रुवाचेदं वेदवादिविज्ञारदम् ॥ २४ ॥ वितामह दृढं भीता भगवन् दानवा हि नः ॥ विपुलं सागरं ते तु दानवाः ससु पाश्रिताः ॥ २५ ॥ यत एव हि ते यातास्त्रिपुरेण तु दानवाः ॥ तत एव रथं तुर्णे प्रापयस्व वितामह ॥ २६ ॥ सिंहनादं ततः कृत्वा देवा देवरथं च तम् ॥ परिवार्य ययुर्हृष्टाः सायुधाः पश्चिमोदाधिम् ॥ २७ ॥ ततोऽमरामरगुरुं परिवार्य भवं हरम् ॥ नईवन्तो ययुरुतूर्णे सागरं दानवालयम् ॥ २८ ॥ अथ चारुपताकभूषितं पटहाडम्बरशङ्कनादितम् ॥ त्रिपुरमभित्रमक्षिय देवता विविधवला ननदुर्यथा घनाः ॥ २९ ॥ असुरवरपुरेऽपि दारुणो नलधररावमृदङ्गगह्वरः॥ दुनुतनयनिनादमिश्रितः प्रतिनिधि संक्षुभितार्णवोपमः॥ ३०॥ अथ भ्रुवनपिर्गातिः

नत्य-

सुराणामारिमृगयामददात् सुङ्घ्यबुद्धिः ॥ त्रिद्शगणपतिर्द्धवाच शकं द्विषुरगतं सहसा निरीक्ष्य शत्रुम् ॥३१॥ त्रिद्शगणपते निशामयेतत् त्रिपुरनिकेतनं दानवाः प्रविष्टाः॥ यमवरूणकुबेरषण्मुखेस्तत् सह गणेपरिष हन्मि तावदेव॥३२॥विहितपरबङाभिघातभूतं त्रज जङघेस्तु यतः पुराणि तस्थः ॥स रथवरगतो भुवः सुमर्थो सुद्धिमगात्रिपुरं पुनार्नहन्तुम्॥३३॥इति परिगणयंतो दितेः सुता ह्यवतस्थुर्ङवणार्णवोपरिष्टात्॥ अभिभवत्रिपुरं सदानवेन्द्रं शरवर्षेर्धुसर्छेश्व वत्रामिश्रैः ॥ ३४॥ अहमापि रथवर्यमास्थितः सुरवर वर्ष भवेष पृष्ठतः ॥ असुरवरवधार्थसुद्यतानां त्रतिविद्धामि सुखाय तेऽनच ॥ ३५॥ इति भववचनप्रचोदितो दशशतनयनवपुः समुद्यतः ॥ त्रिपुरपुरिचांसया छोचनो ययो ॥ ३६ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे त्रिपुराक्रमणं नाम सप्तत्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३७ ॥ छ ॥ स्रुत उवाच ॥ मचवा तु निहन्तुं तानसुरानमरेश्वरः ॥ छोकपाछा ययुः सर्वे गणपाछाश्च सर्वज्ञः ॥ १ ॥ ईश्वरामोदिताः सर्व उत्वेत्रश्चाम्बरे तदा ॥ खग तास्तु विरेज्रस्ते पक्षवन्त इवाचछाः ॥ २ ॥ प्रययुस्तत्पुरं हन्तुं शरीरिमिव व्याधयः ॥ शंखाडम्बरिनघाँपैः पणवान्पटहानिप ॥ नाद्यंतः पुरो देवा दृष्टास्त्रिपुरवासिभिः ॥ ३ ॥ इरः प्राप्त इतीवोक्त्वा बिलन्स्ते महासुराः ॥ आजग्मुः परमं क्षोभमत्ययेष्विव सागराः ॥४॥ सुरतूर्य रवं श्रुत्वा दानवा भीमदर्भनाः ॥ निनेदुर्वादयन्तश्च नानावाद्यान्यनेकशः ॥ ५ ॥ भूयोदीरितवीर्यास्ते परस्परकृतागसः ॥ पूर्वदेवाश्च देवाश्च सूदयन्तः परस्परम् ॥ ६ ॥ आक्रोशेऽपि समप्ररूपे तेपां देहनिक्नन्तनम् ॥ प्रवृत्तं युद्धमतुलं प्रहारकृतानिःस्वनम् ॥ ७ ॥ निष्पतन्त ह्वा दित्याः प्रज्वलन्त इवामयः ॥ शंसन्त इव नागेन्द्रा भ्रमन्त इव पक्षिणः ॥ गिरीन्द्रा इव कम्पन्तो गर्जीत इव तोयदाः ॥ ८ ॥ जूम्भन्त इव शार्दुलाः प्रवान्त इव वायवः ॥ प्रवृद्धोर्मितरङ्गोघाः क्षुभ्यन्त इव सागराः ॥ ९ ॥ प्रमथाश्च महाशूरा दानवाश्च महाबलाः भूत्वा वत्रा इव महाच्छैः ॥ १० ॥ कार्मुकाणां विकृष्टानां बभूबुदीरूणा रवाः ॥ कालानुगानां मेघानां यथा वियति वायुना ॥ ११ ॥ आहुश्च युद्धे मा भेषीः क यास्यपि मृतो ह्यसि ॥ प्रहराह्य स्थितोऽसम्यत्र एहि दुर्शय पौरूषम् ॥ १२ ॥ गृहाण छिन्धि भिन्धीति खाद मारय दारय ॥ इत्यन्योऽन्यमनूचार्य प्रययुर्यमसादनम् ॥ १३ ॥ खङ्गापवर्जिताः केचित्कोचिच्छन्नाः परश्रधेः ॥ केचिन्मुद्वरचूर्णाश्च

पुराष्ट्र

A o J F

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri द्वाहुभिराहताः ॥ १४ ॥ पट्टिशैः सुदिताः केचित्केचिच्छूलविदारिताः ॥ दानवाः श्रपुष्पाभाः सवना इव पर्वताः ७ निपतन्त्यर्णवजले भीम नक्रतिमिङ्गिले ॥ १५॥ व्यसुभिः सुनिबद्धाङ्गैः पतमानैः सुरेतरैः ॥ सम्बस्रुवार्णवे शब्दः सजलाम्बुद्दनिस्वनः ॥ १६ ॥ तेन शब्देन मकरा नकास्तिमितिमिङ्गिलाः॥मत्ता लोहितगन्धेन क्षोभयन्तो महार्गाम्॥१७॥परस्परेण कलहं कुर्गाणा भीममूर्तयः ॥भ्रमन्ते अक्षयन्तश्च दानवानां च लोहितम् ॥ १८॥ सरथान्तायुचान्ताथान्तवस्त्राभरणावृतान् ॥ जयसुहितमयो दैत्या दावयंतो जलेचरान्॥१९॥ मृधं यथासुराणां च प्रम थानां प्रवर्तते ॥ अम्बरेऽम्भितः च तथा युद्धं चकुर्जछेचराः ॥ २० ॥ यथा अमन्ति प्रमथाः सदैत्यास्तथा अमन्ते तिमयः सनकाः ॥ यथैव छिन्दन्ति परस्परं तु तथैव ऋन्दन्ति विभिन्नदेहाः ॥ २१ ॥ त्रणाननैरङ्गरसं स्रवद्भिः सुरासुरैर्निकतिमिङ्गिछैश्च ॥ कृतो त्तंन समुद्रदेशः सरक्ततोयः समुद्रीर्णतोयः ॥ २२ ॥ पूर्वं महाम्भोधरपर्वताभं द्वारं महान्तं त्रिपुरस्य शकः ॥ निपीव्य तस्थौ महता बलेन युक्तोऽमराणां महता वछेन ॥ २३ ॥ तथोत्तरं सोऽन्तरजो इरस्य बाळार्कजाम्बूनदुतुल्पवर्णः ॥ स्कन्दः पुरद्वारमथाक्ररोह वृद्धोऽस्त शृद्धं प्रपतित्रशर्कः ॥ २४ ॥ यमश्र वित्ताधिपतिश्र देवो दण्डान्वितः पाज्ञवरायुधश्र ॥ देवारिणस्तस्य पुरस्य द्वारं ताभ्यां तु तत्पश्चिमतो। निरुद्धम् ॥ २५ ॥ दुशारिरुद्रस्तपनायुताभः स भास्वता देवरथेन देवः ॥ तद्दक्षिणद्वारमरेः पुरस्य रुद्धावतस्थौ भगवांस्त्रिनेत्रः ॥ २६ ॥ तुङ्गानि वेश्मानि सगोपुराणि स्वर्णानि कैछासश्रशिष्रभाणि ॥ प्रह्णादृरूषाः प्रमथावरुद्धा ज्योतीषि मेघा इव चाश्मवर्षाः ॥ २७ ॥ उत्पाट्य चोत्पाट्यं गृहाणि तेपां सर्रे। उमाठासम्बोदिकानि॥प्रक्षिप्य प्रक्षिप्य समुद्रमध्ये काठाम्बुद्राभाः प्रमथा विनेदुः॥२८॥ रकानि चारोपवनैर्युतानि साञ्चोकखण्डानि सकोकिलानि ॥ गृहाणि हे नाथ पितः सुतोति आतोति कान्तोति त्रियोति चापि ॥ उत्पाट्यमानेषु गृहेषु नार्यस्त्वनार्यज्ञाब्दान्विवि धान्प्रचकुः ॥२९॥ कलत्रपुत्रक्षयप्राणनाञ्चे तस्मिन् पुरे युद्धमतिप्रवृत्ते ॥ महासुराः साग्ररत्वयवेगा गणेश्वराः कोपवृताः प्रतीयुः ॥ ३० ॥ ॥ परश्वपेस्त्तत्र शिलोपलैश्च त्रिशुलक्त्रोत्तमकम्पनैश्च ॥ शरीरसद्मक्षपणं सुघोरं युद्धं प्रवृत्तं दृढवैरबद्धम् ॥ ३१॥ अन्योन्यसुद्द्श्य विमर्दतां च प्रधावतां चैव विनिन्नतां च ॥ अञ्दो बभूवामुरदानवानां युगान्तकालेब्विव सागरान्तः ॥ ३२ ॥ त्रणैरजस्रं क्षतजं वमन्तः कोपोपरका बहुधा अनुस्य-

द्नतः॥गणेश्वरास्तेऽसुरपुङ्गवाश्व युद्धचन्ति शर्व्दं च महत्स्वनन्ते ॥ ३३॥ मार्गाः पुरे लोहितकर्दमालाः स्वणेटकास्फाटिकाभेन्नचित्राः॥ कृत्वा मुहूर्त्तेन सुखेन गन्तुं छिन्नोत्तमाङ्गांत्रिकराः कराखाः ॥३४॥ कोपावृताक्षः स तु तारकारुयः संख्ये सबुक्षः सगिरिनिछीनः शणे द्वारवरं रिरक्षो रुद्धं भवेनाद्धतविक्रमेण ॥ ३५ ॥ स तत्र प्राकारगतांश्च भूताञ्छातन्महानद्भत गियसच्यः ॥ पुराद्विनिष्कम्य ररास चारम् ॥ ३६ ॥ ततः स दैत्योत्तमपर्वताभो यथाञ्चसा नाग इवाभिमतः सर्वति चातिवेळः ॥ ३७ ॥ श्रेषः सुधन्वा गिरिशश्च देवश्चतुर्भुखो यः स त्रिछोचनश्च ॥ ते का का का विगता गताजी क्षोभं यथा वायु वज्ञात्समुद्राः ॥ २८ ॥ शोपो गिरीशः सपितामहेशश्चोत्क्षुभ्यमाणः स रथेऽम्बरस्थः ॥ बिभेद् सन्धीषु वलाभिपन्नः कृजनिनादांश्च करोति पोशन् ॥ ३९॥ एकं तु ऋग्वेदतुरङ्गमस्य पृष्ठे पदं न्यस्य वृपत्य चैकम् ॥ तस्थौ भवः सोञ्चतवाणचापः तदा भवपदन्यासाद्धयस्य वृषभस्य च ॥ पेतुः स्तनाश्च दन्ताश्च पीडिताभ्यां त्रिशूहिना ॥ स्तना दन्ता गर्वा तथा ॥ गूढाः समभवंस्तेन चाहरूयत्वमुपागताः ॥ ४२ ॥ तारकारूपत्तु भीमाओ रौद्ररकान्तरेक्षणः ॥ रुद्धो नन्दिना कुलनन्दिना ॥ ४३ ॥ परश्चधेन तीक्ष्णेन स नन्दी दानवेश्वरम् ॥ तक्षयामास वै तक्षा चन्दनं मन्यदो यया हतः श्रुरः शैलादिः शरभो यथा ॥ दुद्राव खङ्गं निष्कृष्य तारकाष्यो गणेश्वरम् ॥ ४५ ॥ यज्ञापवीतमादाय ततः सिंहरवो घोरः शंखशब्दश्च भैरवः ॥ गणेश्वरैः कृतस्तत्र तारकाख्ये निषूदिते ॥ ४६ ॥ प्रमथारसितं श्रुत्वा पार्थस्थः सुमहापार्थं विद्यन्मार्छि मयोऽत्रवीत् ॥ ४७ ॥ वहुवद्नवतां किमेष शब्दो नदतां श्रूपेत भिन्नप्तागरायः॥वद् वचनं तिंडपालेन् किं किमेतहणपाला युयुधुर्ययुर्ग नेन्द्राः ॥ ४८ ॥ इति मयवचनाङ्क शार्दितस्तं तिहमाली रविरिवांशुमाली ॥ निजगादेदमरिन्दमोऽतिहर्षात् ॥ ४९ ॥ यमवरूणमहेन्द्रस्विर्यस्तव यशसो निधिधीर तारकारूपः ॥ ॥ मृदितमुपनिशम्य तारकारूपं रविदीप्तानलभीषुणायताक्षम् ॥ त्वितसक्लनेत्रलोमसत्त्वा

पुराण.

अ. १३८

प्रमथास्तोयमुचो यथा नदन्ति ॥ ५१ ॥ इति सुहरा वचन निश्म्य तत्त्र तर्डिमाङः स मयस्प्रवर्णमाङी ॥ जगदे वाक्यमिदं नवेन्द्रमाछिम् ॥ ५२ ॥ विद्यन्माछिन्न नः काछः साचितुं ह्यबहेळया ॥ करोामे विक्रमेणैतत्पुरं विद्युन्माली ततः ऋदो मयश्च त्रिपुरेश्वरः ॥ गणाञ्चबुस्तु द्वाधिष्ठाः साईतास्तैर्महासुरैः ॥ ५४ ॥ येन येन ततो विद्युन्माली सः ॥ तेन तेन पुरं श्रुन्यं प्रमथैः प्रहतैः कृतम् ॥ ५५ ६॥ अथ यमवरूणमृदङ्गचोषैः पणविडिण्डि वच्यास्वनप्रघोषैः सिंहनादैर्भवमिभपूज्य सुरावतस्थुः ॥ ५६ ॥ सम्पूज्यमानो दितिजैर्महात्मिभः सहस्ररहिमप्रतिमौजसैर्विसुः ॥ र्यथास्तशृङ्गाभिगतो दिवाकरः॥ ५७॥इति श्रीमात्स्ये महापुराणे त्रिपुरदाहे तारकारुंयवधो नामाप्टीत्रशद्धिकश्वततमोऽध्यायः ॥ सूत उवाच ॥ तारकारुये इते युद्धे उत्सार्य्य प्रमथान्ययः ॥ उवाच दानवान्ध्यो भूयः स तु भयावृताच् ॥ सर्वे निबोयम्बं प्रभाषितम् ॥ यत्कर्तान्यं मया चैव युष्माभिश्च महाबछैः ॥ २ ॥ पुष्यं समेष्यते काले चन्द्रश्चन्द्रनिभाननाः ॥ यदैकं त्रिपुरं सर्वे क्षणमेकं भविष्यति ॥ ३ ॥ कुह्रध्वं निर्भयाः काले कोकिलाज्ञांसितेन च ॥ स कालः पुष्ययोगस्य पुरस्य च मया कृतः ॥ ४ ॥ काले तास्मन्थ्रेर यस्तु सम्भावपाति संहतिम् ॥ स एनं कारयेलूणं बिलेनेकेषुणा सुरः ॥ ५ ॥ योधां प्राणो बळं यच या च वो वैरिताऽसुराः ॥ तत्कृत्वा हृदये चैव पालयध्विमदं पुरम् ॥ ६ ॥ महेश्वरस्थं ह्यकं सर्वप्राणेन भीषणम् ॥ विम्रखीकुवितात्यर्थं यथा नोतसूजते श्रस् ॥ ७ ॥ तत एवंकृतेऽस्माभिस्त्रिपुरस्यापि रक्षणे ॥ प्रतीक्षिष्यन्ति विवशाः पुष्ययोगं दिवौकतः ॥ ८ ॥ विज्ञस्य तन्मयस्यैवं दानवास्त्रिपुराखवाः ॥ मुद्दः सिंहरुतं कृत्वा मयमूचुर्यमोपमाः ॥ ९ ॥ त्रयत्नेन वयं सर्वे कुम्मस्तव प्रभाषितम् ॥ तथा कुम्मी यथा रुद्दो न मोश्याति संत्रामे तदुद्रस्य नियांसवः ॥ कथयन्ति दितेः पुत्रा हिंहा ध्रुवम् ॥ अदानवं वा भविता नारायणपद्त्रयम् स्थास्यन्ति वा खस्थं त्रिपुरं ज्ञाश्वंत हास्यामी यस्मिन्त्रोक्षति नो भवान् ॥ अदैवतमदैत्यं वा लोकं द्रक्ष्यन्ति मानवाः ॥ १३ ॥ इति संमंग्य त्रष्टास्ते पुरान्तर्विबुधारयः

अत्स्य

116261

पदोषे सुदिता भूत्वा चेरुमंन्मथचारताम् ॥ १४ ॥ सुहुर्सुकोद्यो आन्त सद्यागं महामणिः ॥ तमांस्युत्सार्य्य भगवांश्वन्द्रो हम्भति सोऽम्बरम् ॥ १५ ॥ कुसुदारुंकृते इंसो यथा सरित विस्तृते ॥ सिंहो यथा चोपविष्टो वैदूर्यिशिखरे महाच् ॥ १६ ॥ विण्णोर्यया च विस्तीणे हारश्चोरित संस्थितः ॥ तथावगाहे नभक्षि चन्द्रोऽत्रिनयनोद्धवः ॥ आजते आजयँछोकान्सु बञ्ज्योतस्नारसं वटात् ॥ १७॥ शीतांशा बुदिते चन्द्रे ज्योत्सापूर्णे पुरेऽसुराः ॥ प्रदोषे छितं चकुर्ग्हमात्मानमेव च ॥ १८॥ रथ्यासु राजमार्गेषु प्रासादेषु गृहेषु च ॥ दीपाश्चम्पकपुष्पामा नाल्पस्नेहप्रदीपिताः ॥ १९ ॥ तदा मठेषु ते दीपाः स्नेहपूर्णाः प्रदीपिताः ॥ गृहाणि वसुमन्त्येपां सर्वस्त्रमयानि च ॥ ज्वलतो दीपयन्दीपांश्चन्द्रो द्यमिव यहाः ॥ २० ॥ चन्द्रांश्चभिभासमानमन्तर्दीपैः सुदीपितम् ॥ उपद्रवैः कुलमिव पीयते त्रिपुरे तमः ॥ २१॥ तस्मिनपुरे वै तरुणप्रदोषे चन्द्राद्वहासे तरूणप्रदोषे ॥ रत्यार्थिनो वै दनुजा गृहेषु सहाङ्गनाभिः सुचिरं विरेसुः ॥ २२ ॥ विनोदिता ये व्वजेन ॥ तत्रासुरेष्वासुरषुङ्गवेषु स्वाङ्गाङ्गनाः स्वेद्युता बभूवुः ॥२३ ॥ कलप्रलावेषु च दानवीनां वीणाप्रलावेषु च मूर्विछतांस्तु ॥ मत्तप्रला पेषुच कोकिलानां सचापबाणो मदनो ममन्थ ॥२४॥ तमांसि नैज्ञानि द्धतं निइत्य ज्योत्स्नावितानेन जगद्वितत्य ॥ खे रोहिणीं तां च प्रियां समेत्य चन्द्रः प्रभाभिः कुरुतेऽधिराज्यम् ॥ २५ ॥ स्थित्वैव कान्तस्य तु पाद्मूले काचिद्ररस्त्री स्वकपोलमुले ॥ विशेषकं चारुतरं करोति तेनाननं स्वं समळङ्करोति ॥ २६ ॥ दृष्टाननं मण्डलदुर्पणस्थं महात्रभा मे मुखजेति जहना ॥ स्मृत्वा वराङ्गी रमणेरितानि तेनैव भावेन रती मवाप ॥ २७ ॥ रौमाञ्चितैर्गात्रवरैर्युवभ्यो रतानुरागाद्रमणेन चान्याः ॥ स्वयं द्धतं चान्ति मदाभिभूताः क्षपा यथा चार्कादेनावसाने ॥ २८ ॥ पेपीयते चातिरसातुविद्धा विमार्गितान्या च नियं प्रसन्ना ॥ काचित् प्रियस्यातिचिरात् प्रसन्ना आसीत्प्रछापेषु च संप्रसन्ना ॥२९॥ गोशीर्षयुक्तेर्हारेचन्द्रनेश्च पङ्काङ्किताक्षीरथरासुरीणाय् ॥ मनोज्ञरूपा रुचिरा बभूवुः पूर्णामृतस्येव सुवर्णकुम्भाः ॥ द्वतदोषरका ठठन्ति दैत्या दियतासु रक्ताः ॥ तन्त्रीप्रछापाञ्चिपुरेषु रक्ताः खीणां प्रछापेषु पुनिवरकाः ॥ ३१ ॥ कचित्पवृत्तं मधुराभिगानं कामस्य बाणैः सुकृतं निधानम् ॥ आपानभूमीषु सुखप्रमेयं गेयं प्रवृत्तं त्वथ साधयन्ति ॥ ३२ ॥ गेयं प्रवृत्तं त्वथ शोधयन्ति केचित्प्रियां

पुराण.

अ०१३९

तत्र च साधयन्ति ॥ केचितिययां सम्प्रतिबोधयन्ति सम्बुध्य सम्बुध्य च रामयन्ति ॥ ३३ ॥ चूतप्रसूनप्रभवः सुगन्धः सुर्य्यं गते वै त्रिपुरे बभूव ॥ समर्मरो नुपुरमेखळनां शब्दश्च सम्बाधित कोिकळानाम् ॥ ३४ ॥ त्रियावगूढा द्यितोपगूढा काचित्परूढाङ्गरुहापि नारी ङ्करपञ्चवानां नवाम्बुसिका इव भूमिरासीत् ॥ ३५ ॥ ज्ञाङ्कपादैकपज्ञाभितेषु प्रासादवय्येषु वराङ्गनानाम् स्वना बभुवुर्मद्नेषु तुल्याः ॥ ३६ ॥ पानेन खिन्ना द्यितातिवेळं कृपोळमात्राप्ति च कि ममेदम् ॥ आरोह् मे श्रोणिमिमां विञाळां पीनोन्नतां काञ्चनमेखलाव्याम् ॥ ३७ ॥ रथ्यासु चन्द्रोदयभातितासु सुरेन्द्रमार्गेषु च विस्तृतेषु ॥ दैत्याङ्गना यूथगता विभान्ति तारा अहाहहासेषु च चामरेषु प्रेङ्खासु चान्या मद्छोळभावात् ॥ सन्दोलयन्ते कलसम्प्रहासाः प्रोवाच नादा ॥ ३९ ॥ अम्छानमाछान्वितसुन्द्रीणां पर्याय एपोऽस्ति च हर्षितानाम् ॥ श्रूयन्ति वाचः कछघोतकल्पा वापीषु चान्ये कछहंस शुच्याः॥४०॥ काञ्चीकरापश्च सहाङ्गरागः प्रेङ्कासु तदागकृताश्च भावाः ॥ छिन्दन्ति तासामसुराङ्गनानां प्रियारुयान्मन्नयमार्गणानाम् ॥ ४५॥ चित्राम्बरबोद्धत्केशपासः सन्दोल्यमानः शुशुभेऽसुरीणाम् ॥ सुचाहतेशाभरणैहपेतस्तारागणैज्योतिरिवास चन्द्रः च्युतितैश्वित्रस्त्रीः काञ्चीश्रष्टैर्नणिभिवित्रकीणैः ॥ दोलाभ्रामिस्तैर्विचित्रा विभाति चन्द्रस्य पार्श्वापगतैर्विचित्रा प्रदृषि रुतंषु वृन्देषु च कोकिछानाम् ॥ शरव्ययं प्राप्य पुरेऽसुराणां प्रश्लीणवाणो मदनश्चचार॥ ४८॥ इति तत्र पुरेऽमरद्विषाणां सपदि हि पश्चि मकोष्ठदी तदासीत् ॥ रणशिरिस पराभविष्यतां वै भवतुरगैः कृतसंक्षया अरीणाम् ॥४५॥ चन्द्रोथ कुन्दकुसुमाकरहारवर्णो ज्योत्हनावितान रिहतोऽन्त्रसमानवर्णः ॥ विच्छायतां हि ससुपेत्य न भाति तद्धत् भाग्यक्षये धनपतिश्च नरो विवर्णः ॥ ४६॥ सन्तत्रकाञ्चन्रथाङ्गसमानाबम्बः ॥ स्थित्वोदयात्रमुकुटे बहुरेव सूर्यो भात्यम्बरे तिमिरतोयवहां तरिष्यन् पुराणं त्रिपुरकोमुदीनामैकोनचत्वारिंशद्वधिकश्तततमोऽध्यायः ॥ १३९॥ छ॥ सूत उवाच ॥ उदिते तु सहस्रांशौ मेरौ भाषाकरे खो ॥ नद्देवच्छं कृत्स्रं युगान्त इव सागराः ॥ १ ॥ राइस्रनयनो देवस्ततः शकः पुरन्दरः ॥ सवित्तदः सवस्रणिखपुरं प्रययो इरः

मत्स्य-

॥ ३६८॥

नानाविधरूपाश्च प्रमथातिप्रमाथिनः ॥ ययुः सिँहरवैधौरैर्शादित्रनिनदैरिष ॥ ३ ॥ ततो वादितवादित्रैश्चातपत्रैर्महादुमैः ॥ बभूव तद्ध छै दिव्यं वनं प्रचित्तं यथा ॥ ४ ॥ तदापतन्तं सम्प्रेक्ष्य रौद्रं रुद्धवलं महत् ॥ संशोभो दानवेन्द्राणां समुद्रप्रतिमो बभौ ॥ ५ ॥ त चासीन् पट्टिशान् शक्तीः शुलदण्डपरश्वधान् ॥ शरासनानि वज्राणि गुरूणि मुसलानि च ॥ ६ ॥ प्रगृह्म् कोपरक्ताक्षाः सप्शा हुव पर्वताः ॥ निजद्यः पर्वतन्नाय चना इव तपात्यये ॥ ७ ॥ सविद्युन्मालिनस्ते वै समया दितिनन्दनाः मुरारयः ॥ ८॥ मर्त्तव्यकृतबुद्धीनां जये चानिश्चितात्मनाम् ॥ अबछानां चमूर्झासीदबछावयवा इव ॥ ९ ॥ विगर्जन्त इवाम्भोदा अम्भोद सहज्ञातिषः ॥ प्रयुद्धा युद्धकुज्ञालाः परस्परकृतागतः ॥ ३० ॥ धूमायन्तो ज्वलद्भिश्च आयुपेश्चन्द्रवर्धसैः परम्परम् ॥ ११ ॥ वज्राहृताः पतन्त्यन्ये बाणैरन्ये विदारिताः ॥ अन्ये विदारिताश्चकैः पतन्ति ह्युद्धेत्रछे ॥ १२ ॥ छिन्नह्मादामहाराश्च प्रमृ ष्टाम्बरभूषणाः ॥ तिमिनऋगणे चैत्र पतन्तिं प्रमथाः सुराः ॥ १३ ॥ गदानां सुतछानां च तोमराणां परश्वताम् ॥ वत्रशुरुष्टिपातानां पहि शानां च सर्वतः ॥ १४ ॥ गिरिशृंगोपळानां च प्रेरितानां प्रमन्युभिः ॥ सन्यानां दानवानां सधूमानां रावीत्वपाम् ॥ महानोघः सागरीचे पतत्यिप ॥ १५ ॥ प्रशृद्धवेगैस्तैस्तत्र सुरासुरकरेरितैः ॥ आयुधिह्नस्तनक्षत्रः क्रियते संक्षयो महान् ॥ १६ ॥ क्षुद्राणां गजयोर्युद्धे यथा भवाते संक्षयः ॥ देवासुरगणैस्तद्वत्तिमिनऋशयोऽभवत् ॥ १७ ॥ विद्यन्माळी च वेगेन विद्यन्माळी इवास्युदः ॥ घनोत्रादो नन्दीश्वरमाभिद्धतः ॥ १८ ॥ स तं तमोऽरिवद्नं प्रणदुन्यद्तां वरः ॥ उत्राच युधि शैलादिं दानवोऽम्बुधिनिःस्यनः ॥ युद्धाकांक्षी तु बळवान्विद्यन्माल्यहमागतः ॥ यदि त्विदानीं मे जीवन्मुच्यसे मन्दिकेश्वर ॥ न विद्यनमालिहननं वचोभिर्याधि दानव तमेवंबादिनं दैत्यं नन्दीशस्तपतां वरः ॥ उवाच प्रहरंस्तत्र वाद्यङङ्कारवद्भवः ॥ २१ ॥ दानवा धर्मकामानां नैपोऽवसर इत्युत ॥ शक्तो इन्तुं किमात्मानं जातिदोषादिवृंहासि ॥ २२ ॥ यदि तावन्मया पूर्वे हतोऽसि पशुवद्यथा ॥ इदानीं वा कथं नाम न हिंस्ये ऋतुदूषणम् ॥ २३ ॥ ﷺ सागरं तरते दोभ्यो पातयद्यो दिवन्करम् ॥ सोऽपि मां शक्रयात्रैव चक्षुभ्यो समवीक्षित्रम् ॥ २४ ॥ इत्येववादिनं तत्र नन्दिनं तित्रभो वछे ॥ ॥

पुराण\_

70 980

विभेदैकेषुणा दैत्यः करेणार्क इवाम्बुदम् ॥ २५ ॥ वक्षतः स शरस्तस्य पपो रुधिरमुत्तमम् ॥ सूर्य्यस्त्यात्मप्रभावेण नद्यर्णवज्ञ छं यथा ॥ २६ ॥ स तेन सुप्रहारेण प्रथमं चातिरोषितः ॥ हस्तेन वृक्षसुत्पाट्य चिक्षेप गजराडित ॥ २७ ॥ वायु वृत्रः स च तहः ज्ञीर्णपुष्पो महारवः ॥ विद्युन्माछिज्ञरेश्वित्रः पपात पतगेज्ञवत् ॥ २८ ॥ वृक्षमाछोवय तं छित्रं दानवेन वरेषुभिः ॥ रोषमाहारयत्तीवं नन्दीङ्वरः सुवि ग्रहः ॥ २९ ॥ सोद्यम्य करमारावे रिविशककरप्रभम् ॥ दुद्राव हन्तुं स क्र्रं महिषं गनराडिव ॥३०॥ तमापतन्तं वेगेन वेगवानप्रसमं बलात्॥ विद्यन्माठी शरशतैः पूरपामास नान्दिनम् ॥ ३१ ॥ शरकण्टाकिताङ्गो वै शैलादिः सोऽभवत् पुनः ॥ अरेर्गृह्य रथं तस्य जवात् ॥ ३२ ॥ विल्डिम्बताइयो विशिरो भ्रमितश्च रणे रथः ॥ पपात सुनिशापेन सादित्योऽर्करथो यथा मायया स दितेः सुतः ॥ आजवान तदा शक्तया शैलादिं समवस्थितम् ॥ ३४ ॥ तामेत्र त विनिष्कम्य शक्तिं शोणितसूषिताम् न्माछि समुद्दिश्य चिश्लेष प्रमथाप्रणीः ॥ ३५ ॥ तया भिन्नततुत्राणो विभिन्नहृद्यस्त्वि ॥ विद्यःमारुपपतद्भूमौ बन्नाहृत इवाचछः विद्यन्मालिनि निहते सिद्धचारणिकत्रहाः ॥ साधु साध्यिति चोकत्वा तेऽपूजयन्त उमापतिम् ॥ ३७ ॥ नान्दिना सादिते दैत्ये मयः ॥ ददाह प्रमथानीकं वनमग्निरिवोद्धतः ॥ ३८ ॥ श्रूलिविशिरेका गदाच्चिनितमस्तकाः ॥ इषुभिर्गादविद्धाश्च पतन्ति प्रमथा र्णवे॥३९॥ अथ वत्रधरो पमोऽर्थदः स च नन्दी स च पण्युलो गुहः ॥ मयमसुरविरसंप्रवृत्तं विविधः शस्त्रवर्रहेतारयः ॥४०॥ नागं तु नागा धिपतेः शताक्षं मयो विदाय्यें बुबरेण तूर्णम् ॥ यमं च वित्ताविपतिं च विद्धा ररास मत्ताम्बुद्वत्तद्दानीम् ॥ ४३ ॥ दानवा दढाहताश्चोत्तमवेगविक्रमाः ॥ भृशानुविद्धास्त्रिपुरं प्रवेशिता यथा शिवश्वक्रधरेण संयुगे ॥ ४२॥ ततस्तु शंखानकभेरिमर्दछाः सितंह नादा दुनुपुत्रभङ्गदाः ॥ कपिँद्रसैन्ये प्रबधुः समन्ततो निपात्यमाना युधि वज्रप्तिभाः ॥ ४३ ॥ अथ दैत्यपुराभावे पुष्ययोगो बभूव ह ॥ बभूव चापि संयुक्तं तद्योगेन पुरत्रयम् ॥ ४४ ॥ ततो वाणं त्रिधा देविश्चिदैवतमयं हरः ॥ सुमोच त्रिपुरे तूर्णं त्रिनेत्राक्षिपथाधिपः तेन मुक्तेन बाणेन बाणपुष्पसमप्रभम् ॥ आकाशं स्वर्णसङ्काशं कृतं सूर्य्येण रिजतम् ॥ ४६ ॥ मुक्तवा त्रिदैवतमयं त्रिपुरे त्रिदशः श्रारम् ॥

धिग्धिङ्माामीति चक्रन्द कष्टं कप्टामीति बुबन् ॥ ४७॥ वैधुव्यं दैवतं हद्वा शैछादिर्गनवहतः ॥ किमिदं त्विति पप्रच्छ झूछ्याणि महे श्वरम् ॥ ॥ ४८ ॥ ततः शशाङ्काति ठकः कपर्शे परमार्त्तवत् ॥ उवाच नन्दिनं भक्तः स मयोऽद्य विनङ्क्ष्यति ॥ ४९ ॥ अय नन्दीइवरस्तूणे मनोमारुतवद्वछी ॥ शरे त्रिपुरमायाति त्रिपुरं प्रविवेश सः ॥ ५० ॥ स मयं प्रेक्ष्य गणपः प्राह कांचनसन्निभः ॥ विनाशान्निपुरस्यास्य प्राप्तो ॥ अनेनैय गृहेण त्वमपकाम अवीम्यहम् ॥ श्रुत्या तन्नित्यचनं दृढभको महेर्यरे ॥ तेनैय गृहसुरूपेन र्षितः॥ ५२ ॥ सोऽपीषुः पत्रपुटवद्ग्ध्वा तन्नगरत्रयम् ॥ त्रिधा इव द्वताश्रश्च सोमो नारायणस्तथा ॥ ५३॥ श्रारतेजःपरीतानि पुराणि द्विज ॥ दुष्पत्रदोषाद्द्यन्ते कुछान्यू भी यथा तथा ॥ ५४ ॥ मेरुकैछासकल्पानि मन्द्रायानिभानि च ॥ सप्राप्तादानि रम्याणि कूटागारिकटानि च ॥ सजलानि समारूपानि सावलोकनकानि च कानि स्वर्णरोप्यमयानि च ॥ गृहाणि तस्मिश्चिप्ररे दानवानामुपद्वे ॥ दह्यन्ते दृइनाभानि दहनेन सहस्रशः वातायनगताश्चान्याश्चाकाशस्य तलेपु च ॥ ५८ ॥ रमणेक्षपगूढाश्च रमन्त्यो रमणेः सह परित्यच्य अज्ञाका गन्तुमन्यतः ॥ पुरः काचित्रियं उवाच शतपत्राक्षी साम्राक्षीव कृताञ्चिः ॥ इव्यवाह्न भार्याहं परस्य परतापन ॥ धर्मताक्षी स्प्रप्रमिश्राहेसि ॥ ६१ ॥ शायितं च मया देव शिवया च शिवप्रभ ॥ परेण प्रीह सुक्तवेदं यहं च द्यितं मुपादाय बालकं दानवाङ्गना ॥ हुताशनसमी गस्था इत्युवाच हुताशनम् ॥ ६२ ॥ बालोऽयं दुःखलब्धश्र मया पावक पुत्रकः मुपादातुं द्यितं पण्मुखाप्रिय ॥ ६४॥ काश्चित्त्रियान्परित्यज्य पीडिता दानवाङ्गनाः ॥ निपतत्न्यर्णवज्ञ क्रिअमानविभूवणाः ॥ ६५ ॥ तात पुत्रेति मातेति मातुलेति च विह्नलम् ॥ चकन्दुस्त्रिपुरे नार्थ्यः पावकन्यालवेपिताः ॥ ६६ ॥ यथा दहति शैलाभिः साम्बुनं नलनाकरम् ॥ तथा स्त्रीवक्तपद्मानि चाद्द्त्त्रिपुरेऽनलः ॥ ६७ ॥ तषारराशिः कमलाकराणां यथा दहस्यम्बुजकानि शति ॥ तथैव सोऽग्निस्त्रिपुराङ्गनानः

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri
ददाइ वक्त्रेक्षणपङ्कजानि ॥ ६८ ॥ श्राशिपातात्समभिद्धतानां तत्राङ्गनानामितकोमलानाम् ॥ बभूव काञ्चीगुणत्रपुराणामाकान्दितानां च रवोऽतिमिश्चः ॥ ६९ ॥ व्रधार्द्धचन्द्राणि सवेदिकानि विशीर्णहम्याणि सतोरणानि ॥ द्रश्यानिद्रश्यानि गृहाणि तत्र पतन्ति रक्षार्थमिवार्ण वौषे ॥ ७०॥ गृहैः पतिद्वर्ष्वरुगवरीहैरासित्समुद्रे सिल्छं प्रतप्तम् ॥ कुपुत्रदोषेः प्रहतानुविद्धं यथा कुछं याति धनान्वितस्य॥ ७१॥ गृहप्रतापैः कथितं समन्तात्तदार्णवे तोयमुदीर्णवेगम् ॥ वित्रासयामास तिमीन्सनकांस्तिमिङ्गिछांस्तत्काथितांस्तथान्यान् ॥ ७२॥ सगोपुरो मन्द्रपादकल्पः प्राकारवर्यास्त्रपुरे च सोऽथ ॥ तैरेव सार्द्ध भवनैः पपात शब्दं महान्तं जनयनसमुद्रे ॥ ७३ ॥ सहस्रशृङ्गेर्भवनैर्यदासीत्सहस्रशृङ्गः स इवाच छेशः ॥ नामावशेषं त्रिषुरं प्रजञ्जे हुताश गहारबिष्ठप्रयुक्तम् ॥ ७४ ॥ प्रदृद्धमानेन पुरेण तेन जगरसपाताछिदवं प्रतप्तम् ॥ दुःखं महत्प्राप्य जलावमयं यस्मिन्महान्तीघवरो मयस्य ॥ ७५॥ तद्देवेशो वचः श्रुत्वा इन्द्रो बज्रधरस्तदा ॥ शशाप तद्वदं चापि मयस्यादितिनन्दनः ॥७६॥ असेव्यमप्रतिष्ठं च भयेन च समावृतम् ॥ भविष्यति मयगृहं नित्यमेव यथाऽनलः॥७०॥ यस्य यस्य तु देशस्य भविष्यति पराभवः ॥ दक्ष्यन्ति त्रिपुरं खण्डं तत्रेदं नाश्गा जनाः ॥ तदेत र्यापि गृहं मयस्यामयर्गजितम् ॥ ७८ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ भगवन्स मयो येन गृहेण प्रपठायितः ॥ तस्य नो गतिमाल्याहि नयस्य चनतोद्भा ॥ ७९ ॥ सूत उत्राच ॥ दश्यते दश्यते यत्र ध्रवस्तत्र मयास्पदम् ॥ देवद्भिद् तु मयश्चातः स तदा खिन्नमानसः ॥ ततऋषुतोऽन्यङोकेऽस्मिह्माणार्थं वै चकार सः ॥ ८० ॥ तत्रापि देशताः सन्ति आतोर्यामाः सुरोत्तमाः ॥ तत्राशकं ततो गन्तुं तं चैकं पुरमुत्तमम् ॥ ८१ ॥ शिवः सृङ्घा मृहं प्रादान्मयश्चेव गृहार्थिनम् ॥ विरराम सहस्राक्षः पूजवामास चेश्वरम् ॥ पूज्यमानं च भूतेशं सर्वे तुष्टुबुरीश्वरम् ॥ ८२ ॥ सम्पूज्यमानं त्रिद्शैः समीक्ष्य गणैर्गणेशाधिपतिं तु मुख्यम् ॥ इर्षाद्ववत्गुर्जहसुश्च देवा जग्मुर्ननर्दुस्तु विषकहरूताः ॥ ८३॥ पितामहं वन्य ततो महेशं प्रगृह्म चापं प्रविसृज्य भूतान्॥स्थाच सम्पत्य हरेषुद्रम्धं क्षिप्तं पुरं तन्मकराख्ये च ॥८४॥ य इमं रुद्विजयं पठते विजयावहम् ॥ विजयं तस्य कृतयेषु ददाति वृषभध्वजः॥ ८५ ॥ पितृणां वापि श्राद्धेषु य इमं श्राविष्यति ॥ अनंतं वस्य पुण्यं स्यात्सर्वयज्ञफलप्रदम् ॥ ८६ ॥ इदं स्वस्त्ययनं पुण्यमिदं पुंसवनं महत् ॥ इदं श्रुत्वा पठित्वा च यान्ति रुद्रसलोकताम् ॥८७॥

मास्य-

19801

इति श्रीमात्स्ये महापुराणे त्रिपुरोपारुयाने त्रिपुरदाहो नाम चत्वारिहाद्धिकज्ञाततमोऽध्यायः ॥ १४०॥ ऋषय ऊचुः ॥ कथं गच्छत्यमावास्यां मासि मासि दिवं नृपः ॥ ऐठः पुरूरवाः सृत तर्पयेत कथं पितृच् ॥ एतदिज्छामहे श्रोतुं प्रभावं तस्य धीमतः ॥ १ ॥ सृत उवाच ॥तस्य चाई प्रवक्ष्यामि प्रभावं विस्तरेण तु ॥ ऐठस्य दिवि संयोगं सोमेन सह धीमता ॥ २ ॥ सोमाचैवामृतप्राप्तिः वितृणां तर्पणं तथा ॥ सोम्या बर्हिषदः काव्या आग्नेष्वात्तास्तथैव च ॥ ३ ॥ यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च नक्षत्राणां समागतौ ॥ अमावास्यां निवसतं एकस्मित्रथ मण्डले॥ ४ ॥ तदा स गच्छति दृष्टं दिवाकरनिज्ञाकरो ॥ अमावास्याममावास्यां मातामद्दिपतामदी ॥ ५ ॥ अभिवाद्य तु तो तत्र काळापेक्षः स तिष्ठति ॥ प्रचस्कन्द ततः सोममर्चियत्वा परिश्रमात् ॥६॥ ऐछः पुरूरवा विद्वान्माप्ति श्राद्धचिकीर्वया ॥ ततः स दिवि सोमं वै ह्युपतस्थे पितृनिवा।।॥ दिखं कुदुमात्रं च ताबुभौ तु निधाय सः ॥ सिनीवोछीप्रमाणाल्पकुहुमात्रवतोद्ये ॥ ८ ॥ कुहूमात्रं पित्रदेशं ज्ञात्या कुहूमुपासते ॥ तमुपास्य ततः सोमं कठापेशी प्रतीक्षते ॥ ९ ॥ स्वधामृतं तु सोमाद्रै वसंस्तेषां च तृतये ॥ दशाभिः पञ्चभिश्चैव स्वधामृतपरिस्रवैः ॥ कृणपश्चम्जां प्रीतिर्द्रह्मते परमांश्रुभिः ॥ १०॥ सद्योऽभिक्षरता तेन सौम्येन मधुना च सः ॥ निवापेष्वथ दत्तेषु पित्रयेण विधिना तु वै ॥ ११॥ स्वधावृतेन सोम्येन तर्पयामास नै पितृन् ॥ सौम्या बर्हिपदः कान्या आभिष्वात्तास्तथैव च ॥ ३२ ॥ ऋतुराधिः रुष्टतो विपैर्ऋतुं संवत्सरं विदुः ॥ जित्तरे ऋतवस्तरमाद्दुभ्यो ह्यार्त्तवाभवन् ॥ १३ ॥ पितरोत्त्वोऽर्द्धमासा विज्ञेया ऋतुसूनवः ॥ पितामहारुतु ऋतवो ह्यमावारयाब्दुसूनवः ॥ प्रिव तामहाः स्पृता देवाः पञ्चान्दा ब्रह्मणः सुताः ॥१४ ॥ सौम्या नहिषदः कान्या अभिन्यात्ता इति त्रिया ॥ गृहस्या ये तु यज्वानो हविर्यज्ञात्तेवा श्र ये ॥ रृष्टता विद्विपद्रते वै पुराणे निश्चयं गताः ॥ १५ ॥ गृह्मेधिनश्च यन्त्रानो आग्नेष्वात्तार्त्तवाः रृष्टताः ॥ अष्टकापतयः काव्याः पञ्चान्दांस्तु निवोधत ॥ १६ ॥ तेषु संवत्सरो ह्यभ्रिः सूर्यस्तु परिवत्सरः ॥ सोमस्तिवङ्गतस्थैव वायुश्चैवानुवत्सरः ॥ १७ ॥ रुद्रस्तु वत्सर 🔰 स्तेषां पञ्चान्दा ये युगात्मकाः ॥ कालेनाधिष्ठितस्तेषु चन्द्रमाः स्रवते सुधाम् ॥ १८ ॥ एते सप्तता देवकृत्याः सोमपाश्चोष्मपाश्च ये ॥ तांस्तेन तर्पयामास यावदासीत्पुरूरवाः ॥ १९ ॥ यस्मात्प्रसूयते सोमो मासि मासि विशेषतः॥ततः स्वधामृतं तद्रै पितृणां सोमपायिनाम्॥

षुराण.

8098

H3801

एतत्तदृनृतं सोममवाप मधु चैव हि॥२०॥ततः पीतसुधं सोमं सूर्योऽसावेकरियना ॥ आप्यायते सुषुवेन सोमं तु सोमपायिनम् ॥२१॥ निःशेषा वै कलाः पूर्वा युगपद्रचापयनपुरा ॥ सुबुधाप्यायमानस्य भागंभागमहःक्रमात् ॥ २२ ॥ कलाः शीयन्ति कृष्णास्ताः शुक्का ह्याप्याय यन्ति च।। एवं सा सूर्यवीर्येण चन्द्रस्याप्यायिता तनुः।। २३।।पौर्णमास्यां स दृश्येत शुक्कः सम्पूर्णमण्डलः।। एवमाप्यायितः सोमः शुक्कपक्षेऽप्यहः क्रमात्॥देवेःपीतसुधं सोमं पुरा पश्चात्पिवेद्रविः॥२४॥पीतं पञ्चद्शाहं तु राईमनैकेन भारकरः॥आप्याययतसुषुक्रेन भागंभागमहःक्रमात्॥२५॥ सुषुष्ठाप्यायमानस्य ग्रुक्का वर्द्धन्ति वै कलाः ॥ तस्माद्ध्रसन्ति वै कृष्णाः ग्रुक्का ह्याप्याययन्ति च ॥ २६ ॥ एवमाप्याय्यते सोमः श्रीयते च पुनः पुनः ॥ समृद्धिरेवं सोमस्य पक्षयोः गुक्ककृष्णयोः ॥ २७ ॥ इत्येष वितृमान्सोमः रमृतरुतद्वरसुधारमकः ॥ कान्तः पंचद्रशैः सार्द्धे सुधामृत परिम्नवैः ॥ २८ ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि पर्वणां सन्धयश्च याः ॥ यथा यथनित पर्वाणि आवृत्तादिश्चवेणुवत् ॥ २९ ॥ तथाव्दमासाः पशाश्च शुक्काः कृष्णास्तु वे स्मृताः ॥ पौर्णमास्यास्तु यो भेदो यन्थयः सन्धयस्तथा ॥ ३० ॥ अर्द्धमाप्तस्य पर्वाणि द्वितीयाप्रभृतीनि च ॥ अग्न्या धानिकया यस्मात्रीयन्ते पर्वसन्धिषु॥३१॥ तस्मातु पर्वणो ह्यादौ प्रतिपद्यादिसान्धिषु ॥ सायाह्ने अनुमत्याश्च दौ खरौ काळ उच्यते ॥ खरौ द्वावेव राकायाः कालो ज्ञेयोऽपराहिकः॥३२॥प्रकृतिः कृष्णपक्षस्य कालेऽतीतेऽपराहिक॥सायाह्ने प्रतिपद्येव स कालः पौर्णमासिकः॥३३॥ व्यतीपाते स्थिते सूर्ये छेखादूर्द्ध युगान्तरम् ॥ युगान्तरोदिते चैव चन्द्रे छेखोपिर स्थिते ॥ ३४ परस्परम् ॥ तौ तु वै प्रतिपद्यावत्तस्मिन्काले व्यवस्थितौ ॥ ३५ ॥ तत्कालं सूर्यमुद्दिश्य दृष्ट्वा संख्यातुमईसि ॥ स चैव सित्कयाकालः षष्ठः कालोऽभिधीयते ॥ ३६ ॥ पूर्णेन्दुः पूर्णपक्षे तु रात्रिसन्धिषु पूर्णिमा ॥ तस्मादाप्यायते नक्तं पौर्णमास्यां निज्ञाकरः ॥ ३७ ॥ यदान्यो न्यवर्ती पाते पूर्णिमां प्रेक्षते दिवा ॥ चन्द्रादित्योऽपराह्ने तु पूर्णत्वात्पूर्णिमा रुमृता ॥ ३८ ॥ यरमात्तामनुमन्यन्ते पितरो दैवतैः सह ॥ तरमा दुनिर्ताम पूर्णत्वात्पूर्णिमा स्मृता॥३९॥ अत्यर्थ राजते यस्मात्पौर्णमास्यां निज्ञाकरः ॥ रञ्जनाचैव चन्द्रस्य राकति कवयो विदुः॥४०॥ अमा वसेतामृक्षे तु यदा चन्द्रदिवाकरो ।। एका पंचद्शी रात्रिरमावास्या ततः स्मृता ।। ४१ ।। उद्दिश्य ताममावास्यां यदा दशे

मत्ह्य-

\* 383II

समागतो ॥ अन्योन्यं चन्द्रसृय्यों तु दर्शनार्द्शं उच्यते ॥४२॥ द्वौ द्वौ ठवावमा ग्रास्यां स काठः पर्वसान्धषु ॥ द्वयस्यः कुहुमात्रश्च पर्वकाठ स्तु स स्मृतः ॥ ४३ ॥ दृष्टचन्द्रा त्वमावास्या मध्याह्मप्रभृतीह वै ॥ दिवा तद्वः रात्र्यां तु सूर्यं प्राप्ते तु चन्द्रमाः ॥ सूर्य्यंण सहसोद्गच्छे त्ताः प्रातस्तनात्तु वे ॥ ४४ ॥ समागम्य ठवौ द्वौ तु मध्याह्मात्रिपतन् रिवः ॥ प्रतिषच्छुक्कपक्षस्य चन्द्रमाः सूर्य्यमण्डछात् ॥ ४५॥ निम्सुं च्यमानयोर्मध्ये तयोर्मण्डछयोस्तु वे ॥ स तदान्वाहुतेः काछो दर्शस्य च वषद्कियाः ॥ एतद्वतुमुलं ज्ञेयममावास्यां तु पार्वणम् ॥ ४६ ॥ दिवा पर्व त्वमावास्यां क्षीणेन्दौ धवले तु वै ॥ तस्मादिवा त्वमावास्यां गृह्यते यो दिवाकरः ॥ ४७ ॥ कुरेति कोकिलेनोक्तं यस्मात्कालात्स माप्यते ॥ तत्कालसंज्ञिता होषा अमावास्या कुद्दुः स्मृता ॥ ४८ ॥ सिनीवालीप्रमाणं तु श्लीणशेषो निशाकरः ॥ अमावास्या विशत्यर्के सिनी वाछी तदा स्मृता ॥ ४९ ॥ अनुमतिश्च राका च सिनीवाछी कुहूस्तथा ॥ एतासां द्विछवः काछः कुहुमात्रा कुहूः स्मृता पर्वसन्धीनां कालो वै द्विलवः स्मृतः ॥ पर्वणां तुल्यकालस्तु तुल्याहुतिवषट्कियाः ॥ ५१ ॥ चन्द्रसूर्यव्यतीपाते समे वै पूर्णिमे उमे ॥ प्रतिपत्प्रतिपन्नस्तु पर्वकाछो द्विमात्रकः ॥ ५२ ॥ कालः कुहूसिनीवालयोः समुद्धो द्विलवः स्मृतः ॥ अर्कानिम्र्पण्डले सोमे पर्वकालः कुछाः स्मृताः ॥ ५३ ॥ यस्मादापूर्यिते सोमः पंचदृश्यां तु पूर्णिमा ॥ दृशभिः पंचिभिश्वेव कळाभिदिवसक्रमात् ॥ ५४ ॥ तस्मात्पंचदृशे सोमे कठा वै नास्ति षोडशी ॥ तस्मात्सोमस्य विश्रोक्तः पंचदृश्यां मया क्षयः ॥ ५५॥ इत्येते पितरो देवाः सोमपाः सोमवर्द्धनाः ॥ आर्त्तवा ऋतवोऽथान्दा देवास्तान्भावयन्ति हि॥५६॥अतः परं प्रवक्ष्यामि पितृञ्ज्ञाद्धभुजस्तु ये॥तेषां गतिं च सत्तत्त्वं प्राप्तिं श्राद्धस्य चैव हि ॥५७॥ न मृतानां गतिः शक्या ज्ञातुं वा पुनरागतिः ॥ तपसा हि प्रसिद्धेन कि पुनर्मासचक्षुवा ॥ ५८ ॥ अत्र देवान्पितृंश्चेते लोकिकाः स्मृताः ॥ तेषां ते धम्मीसामध्यात्स्मृताः सायुज्यगा द्विजैः ॥ ५९ ॥ यदि वाश्रमधम्मेण प्रज्ञानेषु व्यवस्थिताच् ॥ अन्ये प्रसीदान्ति श्रद्धायुक्तेषु कर्मसु ॥ ६० ॥ ब्रह्मचर्याण तपसा यज्ञेन प्रज्ञया भुवि ॥ श्राद्धेन विद्यया चैव चान्नदानेन सप्तथा ॥ ६१ ॥ कर्म्मस्वे 🕺 तेषु ये सका वर्त्तन्त्यादेहपातनात् ॥ देवेस्ते पितृभिः सार्द्धमुष्मपैः सोमपैस्तथा ॥ स्वर्गता दिवि मोदन्ते पितृमन्त उपासते ॥ ६२ ॥ प्रजा

पुराण:

37098

विवार्जिताः ॥ ६५ ॥ भिन्ने देहे दुरापन्नाः प्रेतभूता यमक्षये ॥ स्वकम्मीण्यनुशोचन्तो यातनास्थानमागताः ॥ ६६ ॥ दीर्घाश्चैवातिग्राष्काश्च इमश्रुं छाश्च विवाससः ॥ श्रुतिपपासाभि भूतास्ते विद्ववन्ति त्वितस्ततः ॥ ६७ ॥ सारित्सरस्त डागानि पुष्कारिण्यश्च सर्वज्ञाः ॥ भिकांक्षन्तः काल्यमाना इतस्ततः ॥ ६८ ॥ स्थानेषु पात्यमाना ये यातनास्थेषु तेषु वै ॥ ज्ञाल्मल्यां वैतरण्यां च कुम्भीपाकेऽद्धवा कुके ॥ ६९ ॥ असिपत्रवने चैय पात्यमानाः स्वकम्मीभः ॥ तत्रस्थानां तु तेषां वै दुःखितानामशायिनाम् ॥ ७० स्थानां बान्धवैर्नामगोत्रतः ॥ भूमावसव्यं दर्भेषु दृत्ताः विण्डाह्मयस्यु वै ॥ प्राप्तांस्तु तर्पयन्त्येव प्रेतस्थानेष्वधितान् अत्राप्ता यातनास्थानं प्रश्रष्टा ये च पंचधा ॥ पश्चाद्ये स्थावरान्ते वै भूतानिके स्वक्रम्मीभः ॥ ७२ ॥ नानाह्वपासु जातीनां तिर्ध्ययो।नेषु मृत्तिषु ॥ यदाहारा भवन्त्येते तासु तास्विह् योनिषु ॥ ७३ ॥ तस्मिस्तस्मिस्तदाहारे श्रार्द्धं दत्तं तु प्रीणयेत् ॥ काले न्यायागतं पात्रे विधिना प्रति पादितम् ॥ प्राप्नुवन्त्यन्नमाद्त्तं यत्र यत्रावातिष्ठाति ॥ ७३ ॥ यथा गोषु प्रनष्टासु वत्सो विन्द्ति मातरम् ॥ तथा श्राद्धेषु दृष्टान्तो मन्त्रः प्रापयते तु तम् ॥ ७५ ॥ एवं ह्यविक्रलं श्रादं श्रद्धाद्त्तं मनुर्क्वीतः ॥ सनत्कुमारः प्रोवाच प्रद्यान्दिनीन चक्षवा ॥ ७६ ॥ गतागतज्ञः प्रेतानां प्राप्ति श्राद्धस्य चैव हि ॥ कृष्णपक्षस्त्वहरूतेषां शुक्तः स्वप्नाय शर्वरी ॥ ७७ ॥ इत्येते पितरो अन्योन्यपितरो होते देवाश्व पितरो दिवि ॥ ७८ ॥ एते तु पितरो देवा मनुष्याः पितरश्च ये ॥ पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः ॥ ७९ ॥ इत्येष विषयः प्रोक्तः पितृणां सोमपायिनाम् ॥ एतित्पतृमहत्त्वं हि पुराणे निश्चयंगतम् ॥ ८० ॥ इत्येष सोमसूर्याभ्यामैलस्य च समागमः ॥ अश्वाति श्रद्धया चैव पितृणां चैव तर्पणम् ॥ ८३ ॥ पर्वणां चैव यः कालो यातनास्थानमेव च ॥ समासारकीर्त्तितस्तुभ्यं सर्ग एष सना तनः ॥ ८२ ॥ वैद्धप्यं येन तत्सर्वं कथितं त्वेकदेशिकम् ॥ अश्वयं परिसंख्यातुं श्रद्धेयं भूतिमिच्छता ॥ ८३ ॥ स्वायम्भुवस्य देवस्य एष

.स्य-

18511

सर्गो मयेरितः ॥ विस्तरेणानुपूर्व्याच भ्रयः किं कथयामि वः ॥ ८४ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे मन्वन्तरानुकित्तिने श्राद्वानुकिर्तनं नामैक विस्तरितः ॥ विस्तरेणानुपूर्वित्रकार्त्तनं श्राद्वानुकिर्तिनं नामैक विस्तरित्रहिष्किर्ज्ञततमोऽध्यायः ॥ १४१ ॥ छ॥ ऋषय ऊचुः ॥ चतुर्युगानि यानि स्युः पूर्वे स्वायम्भुवेऽन्तरे ॥ एषां निसर्गे संख्यां च श्रोतु हैं मिच्छाम विस्तरात् ॥ १ ॥ स्रुत डवाच ॥ पृथिवीद्यपसङ्गेन मया तु प्रागुदाहतम् ॥ एतचतुर्युगं त्रोवं तद्वक्ष्यामि निर्वाधत् ॥ तत्प्रमाणं है प्रसंख्याय विस्तराचेव कृतस्रशः ॥२॥ छोकिकेन प्रमाणेन निष्पाद्याव्हं तु मानुषम् ॥ तेनापीह प्रसंख्याय वक्ष्यामि तु चतुर्युगम् ॥३॥ काष्टा निमेषा दश पंच चैव त्रिंशच काष्टां गणयेत्कछां तु ॥ त्रिंशत्कछाश्वैव भवन्मुहुर्त्तस्तैश्चिशता राज्यहनी सवेते ॥ ४ ॥ अहोरात्रे विभजते सूर्यो ह्रा माजुषछोकिके ॥ रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कम्मणामहः ॥५॥ वित्र्ये राज्यहनी मासः प्रविभागस्तयोः पुनः ॥ कृष्णपश्चस्त्वहस्तेषां जुक्तः स्वप्राय शर्वरी ॥ ६ ॥ त्रिंश्ये मानुवा मासाः पैत्रो मासः स उच्यते ॥ शतानि त्रीणि मासानां षष्ट्या चाभ्यधिकानि तु ॥ पैत्रः संवत्सरो ह्येष 🛣 मानुषेण विभाव्यते ॥ ७॥ मानुषेणैव मानेन वर्षाणां यच्छतं भवेत्॥पितृणां तानि वर्षाणि संख्याताति तु त्रीणि वै॥दश च द्वचिका मासाः पितृसंख्येह कीर्तिता ॥८॥ छौकिकेन प्रमाणेन अब्दो यो मानुबः रुवृतः ॥ एतदिब्यमहोरात्रमित्येषा वैदिकी श्रुतिः ॥९॥ दिब्ये राज्यहनी वर्षे प्रविभागस्तयोः पुनः ॥ अहस्तु यदुद्वचैन रात्रियां दक्षिणायनम् ॥ एते राज्यह्नी दिन्ये प्रसंख्याते तयोः पुनः ॥ १० ॥ त्रिंज्ञाद्यानि तु वर्षाणि दिन्यो मासस्तु स रुपृतः ॥ मानुषाणां शतं यञ्च दिन्या मासास्त्रयस्तु वै ॥ तथैव सह संख्यातो दिन्य एष विधिः स्पृतः ॥ ११ ॥ त्रीणि वर्षशतान्येवं षष्टिर्वर्षास्तर्थेव च ॥ दिन्यः संवत्सरो ह्येष मानुषेण प्रकीत्तितः ॥ १२ ॥ त्रीणि वर्षसहस्राणि मानुषेण प्रमाणतः ॥ त्रिश दुन्यानि वर्षाणि रुपृतः सप्तर्षिवत्सरः ॥ १३ ॥ नव यानि सहस्राणि वर्षाणां मानुषाणि च ॥ वर्षाणि नवतिश्चैव ध्रुवसंवत्सरः रुपृतः ॥ १४ ॥ षट्त्रिंशत्त सहस्राणि वर्षाणां मानुषाणि च ॥ षष्टिश्चैव सहस्राणि संख्यातानि तु संख्यया ॥ दिव्यं वर्षसहस्रं तु प्राहुः संख्याविदो जनाः ॥ १५॥ 🔏 इत्येतदृषिभिर्गीतं दिन्यया संख्यया द्विजाः ॥ दिन्येनैव प्रमाणेन युगसंख्या प्रकल्पिता ॥ १६ ॥ चत्वारि भारते वर्षे युगानि ऋषयोऽन्तवन् ॥ 💥 कृतं त्रेता द्वापरं च किन्धेवं चतुर्युगम् ॥ १७ ॥ पूर्वं कृतयगं नाम ततस्रोताभिधीयते ॥ द्वापरं च किन्धेव युगानि परिकल्पयेत् ॥ १८

A0 385

चत्वार्योहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम् ॥ तस्य ताव च्छता सन्ध्या सन्ध्या सन्ध्या स्त्रिश्च तथाविधः ॥ १९ ॥ इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु ॥ एकपादे निवर्त्तन्ते सहन्नाणि ज्ञातानि च॥२०॥ त्रेता त्रीणि सहस्राणि युगसंख्याविदो विदुः ॥ तस्यापि त्रिशती सन्ध्यां सन्ध्यांशः सन्च्यया समः ॥ २१ ॥ द्वे सहस्रे द्वापां तु सन्ध्यांशो तु चतुःशतम् ॥ सहस्रमेकं वर्षाणां किल्रेव प्रकीर्तितः ॥ द्वे शते च तथान्ये च सन्ध्या सन्थांशयोः रुष्टते ॥ २२ ॥ एषा द्वादशताहस्री युगसंख्या तु संज्ञिता ॥ कृतं त्रेता द्वापरं च किन्धिति चतुष्टयम् ॥ २३ ॥ तत्र संवत्सराः सृष्टा मानुषास्तानिबोधत ॥ नियुतानि दश दे च पंच चैवात्र संख्यया ॥ अष्टाविंशत्सहस्राणि कृतं युगमथोच्यते ॥ २४ ॥ प्रयुतं तु तथा पूर्ण द्वे चान्ये नियुते पुनः ॥ षण्णवितासस्त्राणि संख्यातानि च संख्यया ॥ त्रेतायुगस्य संख्येया मानुषेण तु संज्ञिता ॥ २५ ॥ अष्टी ज्ञात सिंहस्राणि वर्षाणां मानुषाणि तु ॥ चतुःपष्टिसहस्राणि वर्षाणां द्वापरं युगम् ॥ २६ ॥ चत्यारि नियुतानि स्युर्वर्षाणि तु कल्यिर्गम् ॥ द्वात्रिंशच तथान्यानि सहस्राणि तु संख्यया ॥ एतत्किछियुगं श्रोक्तं मानुषेण प्रमाणतः ॥ २७॥ एषा चतुर्युगावस्था मानुषेण प्रकीत्तिता ॥ चतुर्युगस्य संख्याता सन्ध्या सन्ध्यां शक्तेः सह ॥ २८ ॥ एवा चतुर्युगाख्या तु साधिका त्रेकसप्तातिः ॥ कृतत्रेतादियुक्ता सा मनोरन्तरमुच्यते ॥ २९ ॥ मन्वन्तरस्य संख्या तु मानुषेण निवाधत॥ एकत्रिंशत् तथा कोट्यः संख्याताः संख्यया द्विजैः॥ ३०॥ तथा शतसहस्राणि दश चान्यानि भागशः॥ सहस्राणि तु द्वात्रिंशच्छतान्यष्टाधिकानि च ॥ ३७ ॥ अशीतिश्चैव वर्षाणि मासाश्चैवाधिकास्तु षट् ॥ मन्वन्तरस्य संख्येषा मानुषेण प्रकी तिता ॥ ३२ ॥ दिन्येन च प्रमाणेन प्रवक्ष्याम्यन्तरं मनोः ॥ सहस्राणां शतान्याहुः स च. वै परिसंख्यया ॥ ३३ ॥ चत्वारिशत्सहस्राणि मनोरन्तरमुच्यते ॥ मन्वन्तरस्य कालस्तु युगैः सह प्रकीर्त्तितः ॥ ३४ ॥ एषा चतुर्युगाख्या तु साधिका ह्येकसप्ततिः ॥ क्रमेण परिवृत्ता सा मनोरन्तरमुच्यते ॥ ३५ ॥ एतचतुर्दशगुणं कल्पमाहुस्तु तद्धिदः ॥ ततस्तु प्रख्यः कृतस्त्रः स तु सम्प्रख्यो महाच् ॥ ३६ ॥ कल्पप्रमाणो द्विगुणो यथा भवति संख्यया ॥ चतुर्युगाख्या व्याख्याता कृतं त्रेतायुगं च वै ॥३७॥त्रेतासृष्टिं प्रवक्ष्यामि द्वापरं कलिमेव च॥ युगपत्समवेतौ अ द्वी द्विधा वक्तं न शक्यते ॥ ३८ ॥ ऋषागतं मयाप्येतत्तुभ्यं नोक्तं युगद्रयम् ॥ ऋषिवंशप्रसङ्गेन व्याकुल्यत्वात्तथाक्रमात् ॥ ३९ ॥ नोक्तं अ

त्रेतायुगे शेषं तद्वश्यामि निबोधत ॥ अथ त्रेतायुगस्यादौ मनुः सप्तष्यश्च ये ॥ श्रौतं स्मात्ती बुवन्धम्मे ब्रह्मणा तु प्रचोदिताः ॥ ४० ॥ दाराभिहोत्रसम्बन्धमृष्यज्ञःसामतंहिताः ॥ इत्यादिबहुळं श्रौतं धर्म्मे सप्तष्योऽब्रूबन् ॥ ४१ ॥ परम्परागतं धर्म्मे स्मात्ती त्वाचारळक्षणम् ॥ वर्णाश्रमाचारयुतं मनुः स्वायम्भुवोऽब्रशीत् ॥ ४२ ॥ सत्येन ब्रह्मचर्येण श्रुतेन तपता तथा ॥ तेषां सुतप्ततपतामार्वणानुक्रमेण ॥ ४३ ॥ सप्तर्षीणां मनोश्चैव आदौ त्रेतायुगे ततः ॥ अबुद्धिपूर्वकं तेन सक्ततपूर्वकमेव च ॥ द्रीनैस्तारकादिभिः ॥ आदिकरुपे तु देवानां प्रादुर्भूतास्तु ते स्वयम् ॥ ४५ ॥ प्रमाणेष्वथ बिद्धानामन्येषां च प्रवर्त्तते व्यतितेषु कल्वेष्वथ सहस्रशः ॥ ते मन्त्रा वै पुनस्तेषां प्रतिपायामुगस्थिताः ॥ ४६ ॥ ऋची यज्वि सर्ताषिभिश्व ये प्रोक्ताः स्पार्ते तु मनुरत्रवीत् ॥ ४७ ॥ त्रेतादौ संह्वा वेदाः केवलं धर्मसेतवः ॥ संरोधादायुषश्चेव व्यस्यन्ते द्वापरे ऋषयस्तपसा वेदानहोरात्रमधीयत ॥ ४८ ॥ अनादिनिधना दिव्याः पूर्व प्रोक्ताः स्वयम्भुवा ॥ स्वधम्प्रसंवृताः सांगा यथायम्प्रे युगे युगे ॥ विकियन्ते स्वधर्मे तु वेद्वादाद्यथायुगम् ॥ ४८ ॥ आरम्भयज्ञः अत्रम्य हविर्यज्ञा विशः स्वृताः ॥ परिचारयज्ञा श्रृद्धाश्च ब्राह्मणाः ॥ ५० ॥ ततः समुदिता वर्णास्त्रेतायां धर्म् शास्त्रिनः ॥ क्रियावन्तः प्रजावन्तः समृद्धाः सुलिनश्च वै ॥ ५१ ॥ त्राझणश्च क्षत्रियाः क्षत्रियैर्विशः ॥ वैद्याञ्छूदानुवर्त्तन्ते शूदान् परमनुष्रहात् ॥ ५२ ॥ शुभाः प्रकृतयस्तेषां धम्मी वर्णाश्रमाश्रयाः ॥ मनसा वाचा वा इस्तक्रम्भेणा ॥ जेतायुगे द्यविकले क्रम्परिम्भः प्रसिद्धचीत ॥ ५३ ॥ आयु रूपं सर्वेसाधारणं ह्येतदासीत् त्रेतायुगे तु वै॥५४॥वर्णाश्रमव्यवस्थानमेषां ब्रह्मा तथाऽकरोत् ॥संहिताश्च तथा मन्त्रा आरोग्यं धर्माज्ञीखता॥५५ ॥ संहिताश्च तथा मन्त्रा ऋषिभिर्वद्मणः सुतैः ॥ यज्ञः प्रवर्तितश्चैव तदा होव तु दैवतैः ॥ ५६ ॥ यामेः झुक्कैनयैश्चैव सर्वसाधनसम्भृतैः विश्वसृड्भिस्तथा सार्द्ध द्वेन्द्रेण महाजसा ॥ स्वायम्भुवेऽन्तरे देवैस्ते यज्ञाः प्राक् प्रवर्तिताः ॥ ५७ ॥ सत्यं जपस्तपो दानं पूर्वधम्मी उच्यते ॥ यदा धर्मस्य हसते ज्ञाखा धर्मस्य वर्द्धते ॥ ५८ ॥ जायन्ते च तदा ज्ञूरा आयुष्मन्तो महाबलाः ॥ न्यस्तदण्डा

यज्वाना त्रञ्जवादिनः ॥ ५९ ॥ पञ्चपत्रायताक्षाश्च पृथुवननाः धत्तक्ताः ॥ सहारस्का महासत्त्वा मत्तमातङ्गामिनः ॥ ६० ॥ महाध उर्दराश्चेव त्रेतायां चक्रवातिनः ॥ सर्वलक्षणपूर्णास्ते न्ययोधपरिमण्डलाः ॥ ६१ ॥ न्ययोधौ तु स्मृतौ वाहू व्यामो न्ययोध उच्यते ॥ व्यामेन तूच्छ्यो यस्य अत ऊर्द्ध तु देहिनः ॥ समुच्छ्यः परीणाहो न्यग्रीधपरिमण्डछः ॥ ६२ ॥ चकं रथो मणिर्भार्या गजस्तथा ॥ प्रोक्तानि सप्त रत्नानि पूर्व स्वापम्भ्रवेऽन्तरे ॥६३॥ विष्णारंशेन जायन्ते पृथिव्यां चक्रवात्तिनः॥मन्यन्तरेषु सर्वेषु हातीतानागतेषु वै ॥ ६४ ॥ भूतभव्यानि यानीह वर्त्तमानानि यानि च ॥ त्रेतायुगानि तेष्वत्र जायन्ते चक्रवार्त्तनः ॥६५॥भद्राणीमानि तेषां च विभावयन्ते महीक्षिताम् ॥ अत्यद्धतानि चत्वारि बढं धर्मी सुलं धनम् ॥ ६६ ॥ अन्योन्यस्याविरोधेन प्राप्यन्ते नृपतेः समम् ॥ अर्थो धर्मश्च कामश्च युत्रो विजय एव च ॥ ६७ ॥ ऐश्वर्येणाणिमाद्येन प्रभुत्रातिवङान्विताः ॥ श्रुतेन तपसा चैत्र ऋषींस्तेऽभिभवन्ति हि बळेनाभिभवन्त्येते तेन दानवमानवान् ॥ लक्षणैश्चेव जायन्ते श्रीरस्थैरमानुषैः ॥ ६९ ॥ केशाः स्थिता ललाटेन जिह्वा च परिमार्जनी ॥ इयामप्रभाश्वतुर्देष्टाः श्रवधाश्चोर्द्धरेतसः॥ ७० ॥ आजाउचाहवश्चैव ताल्ठहरूतौ वृषाकृती॥परिणाहप्रमाणाभ्यां सिंहरूकन्धाश्च मेधिनः ॥७९॥ पादयोश्रकमत्स्यौ तु शङ्खपद्मे च इस्तयोः ॥ पंचाशीतिसङ्ख्ञाणि जीवन्ति ह्यजरामयाः ॥ ७२ ॥ असङ्गा गत्यस्तेषां चतन्नश्रकपतिंनाम् ॥ अन्तरिक्षे समुद्रेषु पाताले पर्वतेषु च ॥ ७३ ॥ इज्या दानं तपः सत्यं त्रेताधम्मारितु वै रुमृताः ॥ तदा प्रवर्तते धुम्मी वर्णाश्रमविभाग्जाः ॥ मर्थादास्थापनार्थं च दण्डनीतिः प्रवर्तते ॥ ७४ ॥ हृष्टपुष्टा जनाः सर्वे अरोगाः पूर्णमानसाः ॥ एको वेदश्रवुष्पादस्रेतायां तु विधिः स्मृतः ॥ त्रीणि वर्षसङ्ख्राणि जीवन्ते तत्र ताः प्रजाः ॥ ७५ ॥ पुत्रपौत्रसमाक्षीर्णा भ्रियन्ते च क्रमेण ताः ॥ एष त्रेतायुगे निबोधत ॥ ७६ ॥ त्रेतायुगस्वभावेन सन्ध्यापादेन वर्त्तते ॥ सन्ध्यापादः स्वभावाच योऽद्यः पादेन तिष्ठति॥७७॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे मन्यन्तरानुकल्पो नाम द्विचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १४२ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ कथं त्रेतायुगमुखे यज्ञस्यासीत्प्रवर्त्तनम् ॥ पूर्वे स्वायम्भुवे सर्गे यथावत्त्रत्रवीहि नः ॥ १ ॥ अन्तर्हितायां सन्ध्यायां सार्द्धं कृतयुगेन हि ॥ कालाख्यायां प्रवृत्तायां प्राप्ते त्रेयायुगे तदा ॥ २ ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani, Lucknow

मत्स्य-

388

图器 1

ओषधीषु च जातासु प्रवृत्ते वृष्टिसर्जने ॥ प्रतिष्ठितायां वार्तायां त्रामेषु च पुरेषु च ॥ ३ ॥ वर्णाश्रमप्रतिष्ठानं कृत्वा मन्त्रेश्च तैः पुनः ॥ संहितास्तु सुसंहत्य कथं यज्ञः प्रदर्तितः ॥ एतच्छुत्वात्रवित्सृतः श्रूयतां तत्प्रचादितम् ॥४॥ स्तृत उवाच् ॥ मन्त्रान्वै योजयित्वा तु इहासुत्र च कर्मसु ॥ तथा विश्वसुगिन्द्रस्तु यज्ञं पावर्त्तपत्त्रसुः ॥५॥ दैवतैः सह संहृत्य सर्वसाधनसंवृतः ॥ तस्याश्वमेधे वितते समाजग्रुर्महर्षयः ॥६॥ यज्ञकर्मण्यवर्त्तन्त कम्मण्यये तथर्त्विनः ॥ हूयमाने देवहोत्रे अग्रौ बहुविधं हविः ॥७ ॥ सम्प्रतितेषु देवेषु सामगेषु च सुस्वरम् ॥ परिक्रान्तेषु छचुषु अध्वर्यपुरुषेषु च ॥ ८ ॥ आङब्धेषु च मध्ये तु तथा पशुगणेषु वै ॥ आहूतेषु च देवेषु यज्ञसुक्षु ततस्तदा ॥ ९ ॥ य इन्द्रियात्मका देवा यज्ञभागभुजस्तु ते ॥ तान्यजन्ति तदा देवाः कल्पादिषु भवन्ति ये ॥ १० ॥ अव्वर्ष्युप्रैवकाले तु व्युत्थिता ऋषयस्तथा ॥ महर्षयश्च तान हड्डा दिनान पशुगणांस्तदा ॥ विश्वभुजं ते त्वपृच्छन् कथं यज्ञविधिस्तव ॥ ११ ॥ अधम्प्रीं बळवानेप हिंसा धम्मैप्सया तव ॥ नवः प्रमुविधिस्तिष्टस्तव यज्ञे सुरोत्तम ॥ १२ ॥ अधर्मी धर्मचाताय प्रारब्धः प्रमुभिस्तवया ॥ नायं धर्मी ह्यधर्मीऽयं न हिंसा धर्म उच्यते॥ आगमेन भवान् धर्म प्रकरोतु यदीच्छति ॥ १३ ॥ विधि इष्टेन यज्ञेन धर्मेणाव्यसनेन तु ॥ यज्ञवीनैः सुरश्रेष्ठ त्रिवर्गपरिमोषितैः ॥ १४ ॥ एष यज्ञो महानिन्द्र स्वयम्भुविहितः पुरा ॥ एवं विश्वभुगिन्द्रस्तु ऋषिभिस्तत्त्वदाञ्चीभिः ॥ उक्तो न प्रतिज्ञप्राह् मानमोहसमन्वितः ॥ १५ ॥ तेषां विवादः सुमहान् जज्ञे इन्द्रमहर्षिणाम् ॥ जङ्गमैः स्थावरैः केन यष्टव्यामिति चोच्यते ॥ १६ ॥ ते तु खिन्ना विवादेन शक्तया युक्ता मह र्षयः ॥ सन्धाय समिन्द्रेण पत्रच्छः खचरं वसुम् ॥ १७ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ महात्राज्ञ त्वया दृष्टः कथं यज्ञविधिर्रृप ॥ औतानपादे प्रवृहि संशयं नस्तुद प्रभो ॥ १८ ॥ सूत् उवाच ॥ श्रुत्वा वाक्यं वसुरूतेषामविचार्य बळाबळम् ॥ वेद्शास्त्रमनुरूपृत्य यज्ञतत्त्वमुवाच ह् ॥ यथोपनीतैर्यप्टन्यिमाति होवाच पार्थिवः ॥ यष्टन्यं पञ्जभिर्मेध्यैरथ मूलफलैरपि ॥ २० ॥ हिंसा स्वभावो यज्ञस्य इति मे दर्शनागमः ॥ तथैते भाविता मन्त्रा हिंसालिङ्गा महर्षिभिः ॥ २१ ॥ दीर्घेण तपसा युकैस्तारकादिनिदर्शिभिः ॥ तत्प्रमाणं मया चोकं तस्माच्छिमतुमईथ ॥२२॥ यदि प्रमाणं स्वान्येव मन्त्रवाक्यानि वो द्विजाः ॥ तथा प्रवर्ततां यज्ञो ह्यन्यथा माऽनृतं वचः ॥ २३ ॥ एवं कृतोत्तरास्ते तु युज्यात्मानं ततो 🕌

प्राण.

ब १८६

H38811

बहुज्ञेनापि संज्ञयः ॥ बहुघारस्य धर्मस्य सूक्ष्मा दुरनुगा गतिः ॥ २७ ॥ तस्मान्न निश्चयाद्वन्तुं धर्मः ज्ञाङ्गयो हि केनचित् ॥ देवानृषीनुपादाय स्वायम्भवमृते मनुम् ॥ २८ ॥ तस्मान्न हिंसा यज्ञे स्याद्यदुक्तमृषिभिः पुरा ॥ ऋषिकोटिसङ्ख्याणि स्वैस्तपोभि दिवं गताः ॥ २९ ॥ तस्मान्न 🖫 हिंसायज्ञं च प्रशंसन्ति महर्षयः ॥ डण्छो मूलं फलं ज्ञाकमुद्पात्रं तपोधनाः ॥३०॥ एतइत्त्वा विभवतः स्वर्गलोके प्रतिष्ठिताः ॥ अद्रोहश्चाप्य छोभश्च दमो भूतद्या श्रमः ॥३१॥ब्रह्मचर्यं तपः शौचमनुक्रोशं क्षमा घृतिः ॥ सनातनस्य धर्मस्य मूलमेव दुरासद्म् ॥ ३२ ॥ द्व्यमन्त्रा त्मको यज्ञस्तपश्च समतात्मकम्।।यज्ञैश्च देवानाप्रोति वैराजं तपसा पुनः।। ३३॥ ब्रह्मणः कर्मसंन्यासाद्वेराग्यात्प्रकृतेर्लयम्।।ज्ञानात्प्राप्नोति कैवलयं पञ्चेता गतयः स्मृताः॥३४॥एवं विवादः सुमहान्यज्ञस्यातीत्प्रवर्त्तने ॥ ऋषीणां देवतानां च पूर्वे स्वायम्भुवे उन्तरे ॥३५॥ततस्ते ऋषयो हङ्घा हतं धर्म बछेन तु ॥ वसोर्वाक्यमनाहत्य जगमुस्ते वै यथागतम् ॥ ३६ ॥ गतेषु ऋषितंषेषु देवा यज्ञमवामुयुः ॥ श्रूयन्ते हि तपःसिद्धा ब्रह्मश्रवादयो नृपाः ॥३७॥ त्रियवतोत्तानपादौ ध्रुवो मेघातिथिर्वसुः ॥ सुघामा विरजाश्वैव ज्ञांखपाद्राजसस्तथा ॥३८॥ प्राचीनवर्हिः पर्जन्यो इविद्वीनादयो नृपाः ॥ एते चान्ये च बहवस्ते तपोभिर्द्वं गताः ॥ ३९ ॥ राजर्षयो महात्मानो येषां कीर्त्तिः प्रतिष्ठिता ॥ तस्मादिशिष्यते यज्ञात्तपः सर्वेस्तु कारणैः ॥४० ॥ ब्रह्मणा तपसा सृष्टं जगद्भिश्वमिदं पुरा ॥ तस्मान्नाप्रोति तद्यज्ञात्तपो सूलमिदं स्मृतस् ॥३३॥ यज्ञप्रवर्त्तनं द्यवमासीत्स्वायम्भुवेऽन्तरे ॥ तदाप्रभृति यज्ञोऽयं युगैः सार्द्धे प्रवित्ततः ॥ ४२ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे मन्वन्तराज्ञकरुपे देविधिसंबादो नाम त्रिचत्वारिशद्धिकश्ततमोऽध्यायः ॥ १८२॥ छ॥ स्तृत उत्राच ॥ अत ऊर्द्धं प्रवक्ष्यामि द्वापरस्य विधि पुनः ॥ तत्र त्रेतायुगे क्षीणे द्वापरं प्रतिपद्यते ॥ १॥ द्वापरादी प्रजानां तु सिद्धिश्चतायुगे तु या ॥ परिवृत्ते युगे तार्हमस्ततः सा वै प्रणश्यति ॥ २ ॥ ततः प्रवर्तिते तासां प्रजानां द्वापरे पुनः ॥ छोभो धृतिर्वाणग्युद्धं तत्त्वानामविनिश्चयः ॥ ३ ॥ प्रध्वंसश्चेत्र वर्णानां कम्प्रणां तु विपर्ययः ॥ यात्रा वधः परो दण्डो मानो दर्गोऽ

क्षमा बलम् ॥ ४ ॥ तथा रजस्तमो भूयः प्रवृत्ते द्वापरे पुनः ॥ आद्ये कृते नाधम्मीऽस्ति स त्रेतायां प्रवित्तिः ॥ ५ ॥ द्वापरे व्याकुलो भूत्वा प्रण्याति कृतो पुनः ॥ वर्णानां द्वापरे धर्माः संकीर्यन्ते तथाऽऽश्रमाः॥६॥द्वेधमुत्यद्यते चैव युगे तस्मिन् श्वितस्मृतौ ॥ द्विधा श्वितः स्मृति अव निश्चयां वाधिगम्यते ॥ ७ ॥ अनिश्चयावगमनाद्वर्यतत्त्वं न विद्यते ॥ धर्मतत्त्वे ह्यविज्ञाते मातिभेदस्तु जायते॥ ८ ॥परस्परं विभिन्नास्ते विभागान्ति । हरीनां विश्रमण तु ॥ अतो हरिविभिन्नेस्तैः कृतमत्याकुलं त्विदम् ॥ ९ ॥ एको वेदश्वतुष्पादः संहत्य तु पुनः पुनः ॥ संक्षेपादायुपश्चेत्र व्यस्यते द्वापरेष्विह ॥ १०॥ वेदश्चेकश्वतुर्द्धा तु व्यस्यते द्वापरादिषु ॥ ऋषिपुत्रैः पुनर्वेदा भिद्यत्वे दृष्टिविश्रमेः ॥ ११ ॥ ते तु त्राह्मणविन्यासैः स्वरक्रमविपर्ययेः ॥ संहता ऋग्यजःसात्रां सांहतास्त्रेमहापीभेः ॥ १२ ॥ सामान्याद्वैकृताचैव दृष्टिभिन्नेः कचित्कचित् ॥ त्राह्मणं कल्पसूत्राणि भाष्यिवद्यास्तथैव च ॥ १३ ॥ अन्ये तु प्रस्थितास्तान्वै केचित्तान्त्रत्यवस्थिताः ॥ द्वापरेषु प्रवर्त्तन्ते र बद्दीनेः ॥ १४॥ एकमाध्वर्षवं पूर्वमासीद्वैधं तु तत्युनः ॥ सामान्यविपरीतार्थैः कृतं इतस्राकुलं त्विदम्॥ १५॥ आध्वर्यवं च प्रस्यानैर्वदुधा व्या कुलीकृतम् ॥ तथैवाथर्वणां साम्रां विकल्पैः स्वस्य संक्षयैः ॥ १६ ॥ व्याकुलो द्वापरेष्वर्थः क्रियते भिन्नदुर्शनैः ॥ द्वापरे सन्निवृत्ते ते वेदा न स्यन्ति वै कलौ ॥ १७ ॥ तेषां विपर्ययोत्पन्ना अवन्ति द्वापरे पुनः ॥ अदृष्टिर्भरणं चैव तथैव व्याध्युपद्रवाः ॥१८॥ वाङ्मनःकर्मभिर्दुः से र्निवेदी जायते ततः ॥ निर्देदाज्ञायते तषां दुःखमोक्षविचारणा ॥ १९ ॥ विचारणायां वैराग्यां वैराग्यादोषदर्शनम् ॥ दोषाणां दर्शनाचैव ज्ञानोत्पत्तिरत जायते ॥ २० ॥ तेषां मेधाविनां पूर्वं मत्त्यं स्वायम्भुवेऽन्तरे ॥ उत्पत्स्यन्तीह ज्ञास्त्राणां द्वापरे परिपन्थिनः ॥ २१ भायुर्वेदविकल्पाश्च अङ्गानां ज्योतिषस्य च ॥ अर्थशास्त्राविकल्पाश्च हेतुशास्त्रविकल्पनम् ॥ २२ ॥ प्रक्रिया कल्पसूत्राणां भाष्यविद्याविकल्प नम् ॥ स्मृतिकास्त्रभेदाश्च प्रस्थानानि पृथक् पृथक् ॥ २३ ॥ द्वापरेष्वभिवर्त्तन्ते मतिभेदास्तथा नृणाम् ॥ मनसा कर्मणा वाचा कृच्छा द्वात्तां प्रसिद्धचाति ॥ २४ ॥ द्वापरे सर्वभूतानां कालः क्केशपरः स्मृतः ॥ लोभो धृतिर्वणिग्युद्धं तत्त्वानामिविनिश्चयः ॥ २५ ॥ वेदशास्त्रप्रणयनं श्री वर्णानां सङ्करस्तथा ॥ वर्णाश्रमपरिष्वंसः कामद्वेषो तथैव च ॥ २६ ॥ पूर्णे वर्षसहस्रे द्वे परमायुस्तदा नृणाम् ॥ निःशेषे द्वापरे तस्मिस्तस्य

सन्ध्या तु पादतः ॥ २७ ॥ गुणहीनास्तु तिष्ठान्ति धिम्पेस्य द्वापरस्थातुः ।। तिष्ठीक्षान्याः पादेक अंशस्तस्यां प्रतिष्ठितः ॥ २८ ॥ द्वापरस्य तु पर्यायाः पुष्यस्य च निबोधत् ॥ द्वापरस्यांशशेषे तु प्रतिपत्तिः कल्ठेरथ ॥ २९ ॥ हिंसा स्तेयानृतं माया दम्भश्चैन तपस्विनाम् स्वभावाः पुष्यस्य साधयन्ति च ताः प्रजाः ॥ ३० ॥ एष धर्मः स्मृतः क्रत्स्नो धर्मश्च परिहीयते ॥ मनसा कर्मणा वाचा वार्ताः सिद्धचान्त वा न वा ॥ ३७ ॥ किलः प्रमारको रोगः सततं चापि क्षुद्रयम् ॥ अनावृष्टिभयं चैव देशानां च विपर्ययः ॥ ३२ ॥ न प्रमाणे स्थितिर्ह्यास्त पुष्ये चोरे युगे कछै। । गर्भस्थो म्रियते कश्चिद्यौवनस्थर तथापरः ॥ ३३ ॥ स्थावीय्यै मध्यकौमारे म्रियन्ते च कछौ प्रजाः ॥ बलाः पापा महाकोपा ह्यधार्मिकाः ॥ ३४ ॥ अनृ तत्रतलुब्धाश्च पुष्ये चैव अजाः स्थिताः ॥ दुरिष्टेर्दुरधीतैश्च दुराचारैर्दुरागर्मेः विप्राणां कम्मदोषेस्तैः प्रजानां जायते भयम् ॥ हिंसा मानस्तथेष्यां च कोघोऽसूयाऽक्षमाऽधातिः॥ ३६ ॥ युष्ये भवन्ति जनतूनां मोह्रश्च सर्वज्ञः ॥ संक्षोभो जायतेऽत्यर्थं किष्मासाद्य वै युगम् ॥ ३७ ॥ नाधीयन्ते तथा वेदा न यजन्ते द्विजातयः ॥ उत्सीद्नित तथा चैव वैश्यैः सार्द्धं तु क्षत्रियाः ॥३८॥ शूद्राणां मन्त्रयोगिस्तु सम्बन्धो ब्राह्मणैः सह ॥ भवतीह कंठौ तस्मिण्छयनासन्भोजनैः ॥ ३९ ॥ राजानः ग्रद्रभूयिष्ठाः पाषण्डानां प्रवृत्तयः ॥ काषायिणश्च निष्कच्छास्तथा कापाछिनश्च ह ॥ ४० ॥ ये चान्ये देवत्रतिनस्तथा ये धर्मदूवकाः ॥ दिव्यवृत्ताश्च ये काचिव त्यर्थे श्वातीलाङ्गिनः ॥४१॥ एवंविधाश्च ये काचिद्रवन्तीह कली युगे ॥ अधीयते तदा वेदाञ्छ्दा धम्मीर्थकोविदाः ॥४२॥ यजन्ति ह्यश्वमेधैस्तु राजानः शुद्रयोनयः ॥ स्त्रीबालगोवधं कृत्वा इत्वा चैव परस्परम् ॥ ४३ ॥ उपहृत्य तथान्योन्यं साधयन्ति तदा प्रजाः ॥ दुःखप्रचुरताल्पायुँदशोत्सादः सरोगता ॥ ४४ ॥ अधम्माभिनिवेशित्वं तमोवृत्तं कली स्मृतम् ॥ भूणहत्या प्रजानां च तथा ह्येवं प्रवर्त्तते ॥ ४५ ॥ तस्मादायुर्वछं रूपं प्रहीयन्ते कछै। युगे ॥ दुःखनाभिष्ठुतानां च परमायुः शतं नृणाम् ॥४६॥ भूत्वा च न भवन्तीह वेदाः किं युगेऽ।विलाः ॥ उत्सीदन्ते तथा यज्ञाः केवलं धर्महेतवः ॥ ४७ ॥ एपा किंग्युगावस्था सन्व्यांशौ तु निबोधत ॥ युगे युगे तु हीयन्ते त्रीस्त्रीन्पादांश्च ।सेद्धयः ॥ ४८ ॥ युगस्वभावाः सन्ध्यासु अवितिष्टन्ति पादतः ॥ सन्ध्यास्वभावाः स्वांशेषु पादेनैवावतस्थिरे

सन्ध्यांशके काले सम्प्राप्ते व युगान्तिके ॥ तेषामधर्मिणां शास्ता भृगूणां च कुले स्थितः ॥ ५०॥ गोत्रेण वै चन्द्रमसो नाम्ना प्रमातिरूचयते॥ कालिसन्ध्यांशभागेषु मनोः स्वायम्भुवेऽन्तरे ॥ ५३ ॥ समाश्चिंशत्तु सम्पूर्णाः पर्ध्यटन्वे वसुन्धराम् ॥ अश्चकम्मा स वै सेनां इस्त्यश्वरथसङ्क छाम् ॥ ५२ ॥ प्रमृहीतायुधिर्विप्रैः शतशोऽय सहस्रशः ॥ स तदा तैः परिवृतो म्छेच्छान्सर्वात्रिजात्रिवान् ॥ ५३ ॥ स राजानः शुद्रयोनयः ॥ पाषण्डान् स तदा सर्वात्रिःशेषानकरोत्त्रभुः ॥५४ ॥ अधार्मिकाश्च ये केचित्तान्सर्वान्द्वन्ति सर्वशः ॥ औदीच्यान्मध्य देशांश्र पार्वतीयांस्त्रथैव च ॥ ५५ ॥ प्राच्यान्प्रतीच्यांश्र तथा विन्ध्यपृष्ठापरान्तिकान् ॥ तथैव दाक्षिणात्यांश्र द्वविडानिसहरूः सह ॥ ५६॥ गान्धारान्पारदांश्चेव पह्नवान्यवनाञ्छकान् ॥ तुषारान्बर्ब्बराञ्छेतान्हिळकान्द्रदान्खसान् ॥ ५७ ॥ लम्पकानान्ध्रकांश्चावि चोरजातींस्तथेव च ॥ प्रवृत्तचक्रो बळवाञ्छूद्राणामन्तकृद्वभौ ॥ ५८ ॥ विद्राव्य सर्वभूतानि चचार वसुचामिमाम् ॥ मानवस्य तु वंशे तु नृदेवस्येह् जि वान् ॥ ५९ ॥ पूर्वजन्माने विष्णुश्च प्रमातिनीम वीर्यवान् ॥ स्वतः स वै चन्द्रमसः पूर्वं किछ्युगे प्रभुः ॥ ६० ॥ प्रकान्तो विंशतिं समाः ॥ निजन्ने सर्वभूतानि मानुषाण्येव सर्वशः ॥ ६१ ॥ कृत्वा बीजाविशष्टां तां पृथ्वीं क्ररेण कर्मणा ॥ परस्परिनिमित्तेन कालेनाकस्मिकेन च ॥ ६२ ॥ संस्थिता सहसा या तु सेना प्रमतिना सह ॥ गङ्गायमुनयोर्मध्ये सिद्धि प्राप्ता समाधिना ॥ ६३ ॥ ततस्तेषु प्रनष्टेषु सन्ध्यांशे ऋरकम्मेसु ॥ उत्साद्य पार्थिवाच सन्वीस्तेष्वतीतेषु वै तदा ॥ ६४ ॥ ततः सन्ध्यांशके काले सम्प्राप्ते च युगान्तके ॥ स्थितास्वरपाविश्वासु प्रजास्विह कचित्कचित् ॥६५॥ स्वापदानास्तदा ते वै छोभाविद्यास्तु वृन्द्शः ॥ उपहिंसन्ति चान्योन्यं प्रसुम्पन्ति पर स्परम् ॥ ६६ ॥ अराजके युगांशे तु संक्षये समुपस्थिते ॥ प्रजास्ता वै तदा सर्वाः परस्परभयार्दिताः ॥६७॥ व्याकुलास्ताः परावृत्तास्त्यज्य देवगृहाणि तु ॥ स्वान्स्वान्प्राणानवेक्षन्तो निष्काकण्यात्सुदुःखिताः ॥ ६८ ॥ नष्टे श्रीतरूमृते धम्में कामकोघवज्ञानुगाः ॥ निम्मर्थ्यादा निरा नन्दा निःस्नेहा निरपत्रपाः ॥६९॥ नष्टे धम्में प्रातिहता हस्वकाः पंचर्विशकाः॥ हित्वा दारांश्च पुत्रांश्च विषाद्व्याकुळप्रजाः ॥ ७०॥ अनावृष्टि 🛱 वन्दा ।नःस्नद्दा ।नरपत्रपाः ॥५ ऽ॥ नष्ट पण्न नापद्धा छराता । ।। ।। ।। ।। ।। ।। सितः सागरानूपान् सेवन्ते पर्वतानि ॥ चीर

कृष्णाजिनधरा निष्क्रया निष्परित्रहाः॥७२॥वर्णाश्रमपरिश्रष्टाः सङ्करं घोरमास्थिताः ॥ एवं कृष्टमनुप्राप्ता ह्यल्पशेषाः प्रजास्ततः ॥ ७३॥ जन्तवश्रक्षुधाविष्टा दुःखानिवेदमागमन् ॥ संश्रयन्ति च देशांस्तांश्रक्रवत्परिवर्त्तनाः॥७४॥ ततः प्रजास्तु ताः सर्वा मांसाद्वारा भवन्ति हि ॥ नृगान्वराहान्वृषभान् ये चान्ये वनचारिणः ॥७५॥ भक्ष्यांश्रेवाप्यभक्ष्यांश्र सर्वास्तान्भक्षयन्ति ताः ॥ समुद्रं संश्रिता यास्तु नदीशैव प्रजास्तु ताः ॥ ७६ ॥ तेऽपि मत्स्यान् इरन्तीह् अहारार्थे च सर्वहाः ॥ अभक्ष्याहारदोषेण एकवर्णगताः प्रजाः॥७७॥यथा कृतयुगे पूर्वमेकवर्णमभूत् किछ॥ तथा किछयुगस्यान्ते श्रूद्रीभूताः प्रजास्तथा॥ ७८॥ एवं वर्षशतं पूर्णं दिव्यं तेषां न्यवत्तत॥ पद्त्रिंशच सहस्राणि मानुपाणि तु तानि वै ॥ ७९ ॥ अथ दीर्चेण काळे. नक्षिणः पश्चनस्तथा ॥ मत्स्याश्चेन इताः सर्वैः क्षुचानिष्टेश्च सर्वशः ॥ ८० ॥ निःशेषेष्त्रथ सर्वेषु मत्स्यपाक्षिपशुष्वथ ॥ सन्ध्यांशे प्रतिपन्ने तु निःशेषास्तु तदा कृताः ॥ ८१ ॥ ततः प्रजास्तु सम्धूय कन्द्रमूलमथोऽखनन् ॥ फलमूलाशनाः सर्वे अनिकेतास्त्येव च ॥८२ ॥ वल्कलान्यथ वासांसि अधःशय्याश्च सर्वशः ॥ परिग्रहो न तेष्वस्ति धनशुद्धिमवाप्रुयुः ॥८३॥ एवं क्षयं गमिष्यन्ति ह्यल्पशिष्टाः प्रजास्तदा ॥ तासामल्पावशिष्टानामाहारावृद्धिरिष्यते ॥ ८४ ॥ एवं वर्षशतं दिव्यं सन्ध्यांशस्तस्य वर्त्तते ॥ ततो वर्षशंतरूयान्ते अल्पाशिष्टाः स्त्रियः सुताः ॥ ८५ ॥ मिथुनानि तु ताः सर्वा ह्यान्यं सम्प्रजाज्ञिरे ॥ ततरूतारुतु स्रियन्ते वै पूर्वोत्पन्नाः प्रजास्तु याः ॥ ८६ ॥ जातमात्रेष्वपत्येषु ततः कृतमवर्त्तत ॥ यथा स्वर्गे शरिशाणि नरके चैव देहिनाम् ॥ ८७ ॥ उपभोगसमर्थानि एवं कृतयुगा । दिषु ॥ एवं कृतस्य सन्तानः करुंश्वेव क्षयस्तथा ॥ ८८ ॥ विचारणात्त निर्वेदः साम्यावस्थात्मना तथा ॥ तत्रश्वेवात्मसम्बोधः सम्बोधाद्धम् ॥ इशिस्रता ॥ ८८ ॥ विचारणात्त निर्वेदः साम्यावस्थात्मना तथा ॥ तत्रश्वेवात्मसम्बोधः सम्बोधाद्धम् ॥ इशिस्रता ॥ ८९ ॥ कार्रिशिष्टेषु तेष्वेवं जायन्ते पूर्ववत्प्रजाः ॥ आविनोऽर्थस्य च ब्लात्ततः कृतमवर्तत् ॥९०॥ अतीतानागतानि स्युर्यानि मन्वन्तरेष्विह्॥ एते युगस्वभावास्तु मयाकास्तु समासतः॥९१॥विस्तरेणानुपूर्वाञ्च नमस्कृत्य स्वयम्भुवे ॥ प्रवृत्ते तु ततस्तिस्मन्पुनः कृत युगे तु वै ॥ ९२ ॥ उत्पन्नाः किटिशिष्टेषु प्रजाः कार्तयुगास्तथा ॥ तिष्ठन्ति चेह् ये सिद्धा अदृष्टा विह्रान्ति च ॥ ९३ ॥ सह सर्तार्वाभिये तु

१ सहस्रान्त इत्यापि पाठः ।

तत्र ये च व्यवस्थिताः ॥ ब्रह्मक्षत्रविशः शूद्रा बीजार्थे य इह स्मृताः ॥ ९४ ॥ तेषां सप्तर्पयो धम्मै कथयन्तीह तेषु च ॥ ९५ ॥ वर्णाश्रमा विश्व चारयुतं श्रौतस्मात्तांविधानतः ॥ एवं तेषु क्रियावत्सु प्रवर्त्तन्तीह वे कृते ॥ ९६ ॥ श्रौतस्मात्तिस्थितानां तु धमें सप्तींपदिशिते ॥ ते तु धमेंव्यव स्थार्थ तिष्ठन्तीह कृते युगे ॥९७॥ मन्वन्तराधिकारेषु तिष्ठान्ति ऋषयस्तु ते ॥ यथा दावप्रदृग्धेषु तृणेष्वेवापनक्षितौ ॥ ९८॥ वनानां प्रथमं हङ्गा तेषां मूलेषु सम्भवः ॥ एवं युगाद्युगानां वे सन्तानस्तु परस्परम्॥९९॥ प्रवर्त्तते ह्यविच्छेदाद्यावन्मन्वन्तरक्षयः॥सुखमायुर्वेहं रूपं धर्मार्थी 🖁 काम एव च ॥ १०० ॥ युगेष्वेतानि इीयन्ते त्रयः पादाः क्रमेण तु ॥ इत्येष प्रतिसन्धिर्वः कार्तितस्तु सया द्विजाः ॥ १०१ ॥ चतुर्युगानां सर्वेषामेतदेव प्रसाधनम् ॥ ऐषां चतुर्धुगानां तु गणिता ह्यकसप्तातिः ॥१०२ ॥ ऋमेण परिवृत्तास्ता मनोरन्तरमुच्यते ॥ युगाख्यासु तु सर्वासु भवतीह यदा च यत् ॥ १०३ ॥ तदेव च तदन्यासु पुनस्तद्वै यथाऋमम् ॥ सर्गेसर्गे यथा भेदा ह्युत्पद्यन्ते तथैव च ॥ १०४ ॥ चतुर्दशसु तावन्तो ज्ञेया मन्वन्तरेष्विह ॥ आसुरी यातुधानी च पैशाची यक्षराक्षसी ॥ १०५॥युगे युगे तदा काले प्रजा जायन्ति ताः शृणु॥यथाकृत्पं युगैः सार्द्धं भवन्ते तुल्यलक्षणाः ॥ इत्येत छक्षणं प्रोक्तं युगानां वै यथाक्रमम् ॥ १०६ ॥ मनवन्तराणां परिवर्त्तनानि ।चिरप्रवृत्तानि युगस्वभा-वात् ॥ क्षणं न सान्तिष्ठाति जीवलोकः क्षयोदयाभ्यां परिवर्तमानः ॥ १०७ ॥ एते युगस्वभावा वः परिकान्ता यथाक्रमम् ॥ मन्वन्तराणि यान्यस्मिन्कल्पे वक्ष्यामि तानि च ॥१०८॥ इति श्रीमारस्ये महापुराणे मन्वन्तरानुकीर्त्तनयुगवर्त्तनं नाम चतुश्चत्वारिहाद्धिकदाततमोऽ ध्यायः ॥ १४४ ॥ छ॥ सृत उवाच ॥ मन्वन्तराणि यानि स्युः कल्पेकल्पे चतुर्दश ॥ व्यतीतानागतानि स्युर्यानि मन्वन्तरेष्ट्रिह् ॥ १ ॥ विस्तरेणानुपूर्व्याच स्थिति वक्ष्ये युगे युगे ॥ तिस्मन्युगे च सम्भूतिर्यासां यावच जीवितम् ॥ २ ॥ युगमात्रं तु जीवन्ति न्यूनं तत्स्याह्रयेन च ॥ चतुर्दशसु तावंतो ज्ञेया मन्वंतरोष्वह ॥ ३॥ मनुष्याणां पशूनां च पक्षिणां स्थावरैः सह ॥ तेपामायुरुपकान्तं युगधमपु सर्वशः ॥४ ॥ 

नवाङ्करमाणेन निष्पन्नेन तथाष्टकम् ॥ एतत्स्वाभाविकं तेषां प्रमाणमधिक्वर्गताम् ॥ ८॥ मञ्ज्या वर्त्तमानास्तु युगसन्दर्शाकेष्विहं ॥ देवा सुरप्रमाणं तु सप्तसप्ताङ्करं क्रमात् ॥ ९॥ चतुराञ्चीतिकैश्वेव कलिजैरंगुलैः स्मृतम् ॥ आपादतल्यमस्तको नवतालो भवेत यः॥ १०॥ संहत्या जानुवाहुश्च देवतेरभिषूज्यते ॥ गवां च हस्तिनां चैव महिषस्थावरात्मनाम् ॥ ११॥ क्रमेणेतेन विज्ञेषे हासवृद्धी युगे युगे॥षट्सप्तत्यंगुलोत्सेघः पशुराककुद्रो भवेत् ॥१२॥ अंगुलानामपृशतमुरसेधो हस्तिनां स्पृतः ॥ अंगुलानां सहस्रं तु द्विचरवारिशदंगुलम् ॥१३॥ शतार्द्वमंगुलानां तु ह्यत्सेघः शाखिनां परः ॥ मानुषस्य शरीरस्य सन्निवेशस्तु याद्यः ॥ १८ ॥ तञ्जभगं तु देवानां दृश्यतेऽन्वयद्शनात् ॥ संयुक्तो देवानां काय उच्यते ॥ १५ ॥ तथा नातिशयश्चेत्र मानुषः काय उच्यते ॥ इत्येव हि परिकान्ता सावा ये दिव्यमानुषाः ॥ १६ ॥ पशूनां पक्षिणां चैव स्थावराणां च सर्वशः॥गावोऽजाश्वाश्च विज्ञेया हस्तिनः पक्षिणो सृगाः॥१७॥ उत्युक्ताः क्रियास्वेते यज्ञियास्तिवह सर्वशः॥ यथाकमोपभोगाश्च देवानां पशुमूर्त्तयः ॥ १८ ॥ तेषां रूपानुरूपेश्च प्रमाणैः स्थिरनङ्गमाः ॥ मनोज्ञैस्तत्र तैभीगैः सुखिनो ह्यपपेदिरे॥१९॥ अथ संतः प्रवक्ष्यामि साधूनथ ततश्च वै ॥ ब्राह्मणाः श्वतिशब्दाश्च देवानां पशुपूर्तयः ॥ संयुज्य ब्रह्मणा ह्यन्तरतेन सन्तः प्रचसते ॥ २० ॥ सामान्येषु च धर्मेषु तथा वैशेषिकेषु च ॥ ब्रह्मक्षत्रविशो युकाः श्रीतत्मात्तीन कर्मणा ॥ २१ ॥ वर्णाश्रमेषु युकस्य सुखोद्कस्य स्वर्गती ॥ श्रीतस्मात्तों हि यो धर्मी ज्ञानधर्मः स उच्यते ॥ २२ ॥ दिव्यानां साधनात्साधुर्मस्वारी गुरोहितः ॥ कारणात्साधनाचै । गृहस्थः २३ ॥ तपसश्च तथारण्ये साधुर्वेखानसः रुमृतः ॥ यतमानो यतिः साधुः रुमृतो योगर्य प्रोक्तः शब्दो होष कियात्मकः ॥ कुश्लाकुश्लो चैव धर्माधर्मी त्रवीत्प्रभुः ॥ २५ ॥ अय देवाश्र पीतर ऋषपश्चेत्र ह्मयं नेति बुवते मौनमूर्तिना ॥ २६ ॥ धर्मेति धारणे धातुर्महत्त्वे चैवमुच्यते ॥ आधारणे महत्त्वे वा धर्मः स तु निरुच्यते ॥ २७ ॥ तत्रे ष्टप्रापको धर्म आचार्येरुपिद्द्यते ॥ अधर्मश्चानिष्टफंठ आचार्यैनीपिद्द्यते ॥२८॥ वृद्धाश्चाठोलुपाश्चैत्र आत्मत्रन्तो ह्यदाम्भिकाः ॥ सम्यंग् विनीता मृदवस्तानाचार्यान् प्रचक्षते ॥ २९ ॥ धर्मज्ञैर्विहितो धर्मः श्रीतस्मात्ती द्विजातिभिः ॥ दाराग्निहोत्रसम्बन्धमिज्या श्रीतस्य ठक्ष **मत्स्**य-॥१८॥ णम् ॥ ३० ॥ स्मात्तां वर्णाश्रमाचारो यमैश्च नियमैर्युतः ॥ पूर्वेभ्यो वेद्यित्वेह श्रौतं सत्तर्वयोऽत्ववन् ॥ ३९ ॥ ऋचो यज्ञंवि सामानि त्रह्मणोऽङ्गानि वे श्वतिः ॥ मन्वन्तरस्यातीतस्य समृत्वा तन्मनुरत्नवीत् ॥ ३२ ॥ तस्मात्स्मार्तः स्वृतो धर्मो वर्णाश्रमविभागज्ञः ॥ एवं वे द्विविधो धर्मः शिष्टाचारः स उच्यते ॥ ३३ ॥ शिषेधाताश्च निष्ठान्ताच्छिष्टश्चदं प्रचक्षते ॥ मन्वन्तरेषु ये शिष्टा इह तिष्टन्ति धार्मिकाः ॥ ३८ ॥ मनुः सप्तर्षयश्चेव लोकसन्तानकारिणः ॥ तिष्ठन्तीह् च धर्मार्थे ताञ्छिष्टान् संत्रचक्षते ॥ ॥ त्रयी वार्त्ता दण्डनीतिः प्रजावर्णाश्रमेष्सया ॥ ३६ ॥ शिष्टैराचर्यते यस्मारपुनश्चेव मनुक्षये ॥ पूर्वैः शिष्टाचारः स शाश्वतः ॥ ३७ ॥ दानं सत्यं तपो लोको विद्येच्या पूजनं दमः ॥ अष्टी तानि चरित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणम् ॥ ३८ ॥ शिष्टा यस्माचरन्त्येनं मनुः सप्तर्षयश्च ह ॥ मन्वन्तरेषु सर्वेषु शिष्टाचारस्ततः स्मृतः॥३९॥ विज्ञेयः श्रवणाच्छ्रीतः स्मरणातस्मात्तं उच्यते ॥ इज्यावेदात्मकः श्रोतः स्मात्तों वर्णाश्रमात्मकः ॥ ४० ॥ प्रत्यङ्गानि प्रवक्षामि धर्मस्येह तु लक्षणम् पृष्टो न विगृहते ॥ यथाभूतप्रवादस्तु इत्येतत्संत्यछक्षणम् ॥ ४२ ॥ ब्रह्मचर्यं तपो मौनं निराह्मात्वमेव च ॥ इत्येतत्तपसो रूपं सुचौरं तु दुरासदम् ॥४३॥ पञ्चनां द्रव्यह्विपामृक्सामयजुषां तथा ॥ ऋत्विजां दक्षिणायां च संयोगो यज्ञ उच्यते॥४४॥ आत्मवृत्सर्वभतेषु यो हिताय शुभाव च ॥ वर्त्तते सततं हृष्टः क्रिया श्रेष्टा द्या स्मृता ॥ ४५ ॥ आकुष्टोऽभिइतो यस्तु नाक्रोशेत्प्रइरेद्पि ॥ अदुष्टो वाङ्मनःकायैस्ति-तिश्चः सा क्षमा स्पृता ॥ ४६ ॥ स्वामिना रक्ष्यमाणानामुत्सृष्टानां च सम्ब्रमे ॥ परस्वानामनादानमञोभ इति स्यासमाचारो जलपनाचिन्तनात्तथा ॥ निवृत्तिर्वसचर्यं च तदेतच्छपलक्षणम् ॥ ४८ ॥ आत्मार्थे वा परार्थे वा इन्द्रियाणीह यस्य वे ॥ विषये न प्रवर्तन्ते दमस्यैतत्तु उक्षणम् ॥ ४९ ॥ पञ्चात्मके यो विषयं कारणे चाष्ट्यक्षणे ॥ न कुद्धचेत प्रतिहतः स जितात्मा भविष्यति॥५०॥ यद्यादिष्टतमं द्रव्यं न्यायेनैवागतं च यत् ॥ तत्तद्धणवते देयभित्येतदानलक्षणम् ॥ ५१ ॥ श्रुतिस्मृतिभ्यां विहितो धर्मो वर्णाश्रमात्मकः ॥

बुराण.

1138611

१ धर्मलक्षणमित्यपिपाठः ।

चारप्रवृद्धश्च धर्मोऽयं साधुसंमतः ॥ ५२ ॥ अप्रद्वेष्यो ह्यानिष्टेषु इष्टं वै नाभिनंदति ॥ प्रीतितापविषादानां विनिवृत्तिर्विरक्तता ॥ ५३ संन्यासः कर्मणां न्यासः कृतानामकृतैः सह ॥ कुश्लाकुश्लाभ्यां तु प्रहाणं न्यास उच्यते ॥ ५४ र्त्तते ॥ चेतनाचेतनं ज्ञात्वा ज्ञाने ज्ञानी स उच्यते ॥ ५५ ॥ प्रत्यङ्गानि तु धर्मस्य चेत्येतछक्षणं स्मृतम् ॥ ऋषिभिधर्मतत्त्वज्ञैः पूर्वेः स्वायं मुवेऽन्तरे ॥ ५६ ॥ अत्र वो वर्णयिष्यामि विधि मन्वन्तरस्य तु ॥ तथैव चातुर्द्वात्रस्य चातुर्वर्ण्यस्य चैव हि ॥ ५७ ॥ प्रतिमन्वंतरं श्रुतिरन्या विधीयते ॥ ऋचो यजूंषि सामानि यथावत्प्रतिदैवतम् ॥ ५८ ॥ विधिस्तोत्रं तथा होत्रं पूर्ववत् संप्रवर्तते ॥ इव्यस्तोत्रं गुणस्तोत्रं कर्मस्तोत्रं तथैव च ॥ ५९ ॥ तथैवाभिजनस्तोत्रं स्तोत्रमेवं चतुर्विधम् ॥ मन्यन्तरेषु सर्वेषु यथा वेद्द्रिवंति हि ॥ अथर्नऋग्यजुःसान्नां वेदेष्निह पृथक् पृथक् एवं मंत्रगुणानां तु समुत्पत्तिश्चतुर्विधा ॥ ६१ मंत्राः प्रादुर्भवंत्यादी पूर्वमन्वंतरस्य ह ॥ इर ॥ पञ्चषा ॥ ६३ ॥ ऋषीणां तारका येन लक्षणेन यहच्छया ॥ ऋषीणां याहज्ञत्वं हि तद्रक्ष्यामीह लक्षणम् ॥ ह्यापैकं रुपृतम् ॥ तथा ऋषीणां वक्ष्यामि आर्पर्येह समुद्भवम् ॥ ६५ ॥ ग्रुणसाम्येन वर्त्तन्ते सर्वसम्भ्छये तदा ॥ अबुद्धिपूर्वकं तद्धे चेतनार्थ प्रवर्त्तते ॥ तेनार्प बुद्धिपूर्वे तु चेतनेनः प्यिधितम् प्रवर्तते यथा ते तु यथा मत्स्योदकावुभौ ॥ चेतनाधिकृतं सर्वे प्रावर्त्तत गुणात्मक्रम् ॥ कार्यकारणभावेन ॥ कालेन प्रापणीयेन भेदाश्च कारणात्मकाः ॥ ६९॥ सांसिद्धिकास्तदा वृत्ताः क्रमेण महदादयः ॥ ॥ ७० ॥ भूतभेदाश्च भूतेभ्यो जिज्ञेरे तु परस्परम् ॥ संसिद्धिकारणं कार्यं र्त्तते ॥ ७३ ॥ यथोल्मुकान्त विटपा एककालाद्भवन्ति हि ॥ तथा प्रवृत्ताः क्षेत्रज्ञाः कालेनैकेन कारणात् ॥ ७२ ॥ यथान्यकारे खद्योतः

१ भेडादित्यपि पाटः।

मत्स्य

1138611

पहला सम्प्रहरूयते ॥ तथा निवृत्तो ह्यव्पक्तः खद्यात इव स ज्वलन् ॥ ७३ ॥ स महात्मा शरीरस्थस्तत्रैवेह प्रवर्तते ॥ महतस्तमसः पारे रिक्षण्याद्विभाव्यते ॥ ७४ ॥ तत्रैव संस्थितो विद्वांस्तपसान्त इति श्वतम् ॥ बुद्धिर्विवर्द्धतस्तस्य प्रादुर्भूता चतुर्विधा ॥ ७५ ॥ ज्ञानं वैराग्य रेक्षण्याद्विभाव्यते ॥ ७४ ॥ तत्रैव संस्थितो विद्वांस्तपसान्त इति श्वतम् ॥ बुद्धिर्विवर्द्धतस्तम्य प्रादुर्भूता चतुर्विधा ॥ ७५ ॥ ज्ञानं वैराग्य रेक्षण्याद्विभाव्यते ॥ एते ॥ संसिद्धिकान्यथैतानि अप्रतीतानि तस्य वै ॥ ७३ ॥ महात्मनः शरीरस्य चैतन्यात् सिद्धिरूच्यते ॥ पुरि शेते यतः पूर्वे क्षेत्रज्ञानं तथापि च ॥ ७७ ॥ पुरे शयनात्पुरुषः क्षेत्रज्ञानात्क्षेत्रज्ञ उच्यते ॥ यस्माद्धम्मीत्त्रसूते हि तस्माद्धै धार्मिकस्तु सः ॥ ७८ ॥ सांसिद्धिके शरीरे च बुद्धचान्यकस्तु चेतनः ॥ एवं विवृत्तः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रं ह्यनभिसन्यितः ॥ ७९ ॥ निवृत्तिसमकाछे तु पुराणं तद्चेतनम् ॥ क्षेत्रज्ञेन परिज्ञातं भाग्योऽयं विषयो मम ॥ ८० ॥ ऋषिहिंसागतौ घातुर्विद्या सत्यं तपः श्रुतम् ॥ एव सन्निचयो यस्पाद्वहा णस्तु ततस्त्वृषिः ॥ ८१ ॥ निवृत्तिसमकाञाच बुद्धचाव्यक ऋषिस्त्ययम् ॥ ऋषते परमं यस्मात्परमर्षिस्ततः रुमृतः ॥८२ ॥ गत्यर्थाद्यपते र्धातोर्नामनिर्वृतिकारणम् ॥ यस्मादेष स्वयम्भूतस्तस्माच ऋषिता मता ॥८३॥ सेश्वराः स्वयमुद्भूता ब्रह्मणो मानताः सुताः ॥ निवर्त्तनानै स्तेर्बुद्ध्या महान् परिगतः परः॥८४॥यस्माहशपरत्वेन सह तस्मान्महर्षयः॥ ईश्वराणां सुतास्तेषां मानसाश्चीरसाश्च वै॥८५॥ ऋपिस्तस्मात् परत्वेन भूतादिर्ऋषयस्ततः ॥ ऋषिपुत्रा ऋषीकास्तु मैथुनाद्गर्भसम्भवाः ॥ ८६ ॥ परत्वेन ऋषते वै भूतादीनृषिकास्ततः ॥ ऋषिकाणां सुता ये तु विज्ञेया ऋषिपुत्रकाः॥८७॥ अत्वा ऋषं परत्वेन अतास्तरमाच्छुतर्षयः ॥ अव्यक्तात्मा महात्मा वाऽहंकारात्मा तथैव च ॥८८ ॥ भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च तेषां तज्ज्ञानमुच्यते ॥ इत्येवमृषिजातिस्तु पञ्चघा नाम विश्वता ॥ ८९ ॥ भृगुर्मरीचिरात्रिश्च अङ्गिराः पुरुहः कतुः ॥ मनुर्देशो विसष्टश्च पुरुरत्यश्चापि ते दृश् ॥ ९० ॥ ब्रह्मणो मानसा ह्येते उत्पन्नाः स्वयमीश्वराः ॥ परत्वेनर्षयो यस्मान्मतास्तस्मान्म हर्षयः ॥ ९१ ॥ ईश्वराणां सुतास्त्वेषामृषयस्तान्निवोधत ॥ काव्यो वृहस्पतिश्चैव कङ्यपश्चपवनस्तया ॥९२॥ उत्रथ्यो वामदेवश्च अगस्तयः कौशिकस्तथा ॥ कर्दमो वालखिल्याश्च विश्रवाः शक्तिवर्द्धनः ॥ ९३ ॥ इत्येते ऋषयः श्रोक्तास्तपप्ता ऋषितां गताः ॥ तेषां पुत्रानृषीकांस्तु काशिकस्तथा ॥ कदमा वालाखल्यास्व विश्ववाः शालवद्धनः ॥ उर ॥ इत्यतं नव्यवः नापार्वताया नवाताः ।। ९५ ॥ वाजिश्रवाः सुचि गर्भोत्पन्नान्निबोधतः ॥ ९५ ॥ वत्सरो नमहस्रव भरद्वाजश्र वीर्थवान् ॥ ऋषिदीर्धतमाश्चेव बृहद्वशाः शरद्वतः ॥ ९५ ॥ वाजिश्रवाः सुचि

पुराण-

अ०१८५

न्तश्च ज्ञावश्च सपराज्ञरः ॥ शृङ्गी च ज्ञाङ्कपाचैव राजा वैश्रवणस्तथा ॥ ९६ ॥ इत्येते ऋषिकाः सर्वे सत्येन ऋषितां गताः ॥ ईश्वरा ऋषय श्री ऋषीका ये च विश्वताः ॥ ९७ ॥ एवं मन्त्रकृतः सर्वे कृत्स्रशश्च निवोधत ॥ भृगुः कार्यपः प्रचेता द्धीचो ह्यात्मवानापे ॥ **ऊर्वोऽथ जमद्गिश्च वेदः सारस्वतस्तथा ॥ आर्ष्टिषेण%पवनश्च वीतह्व्यः सवेघसः ॥ ९९ ॥ वैन्यः पृथुर्दिवोदासो ब्रह्मवान्यृत्सर्शोनकौ ॥** एकोनविज्ञातिर्ह्येते भृगवो मन्त्रकृत्तमाः ॥ १०० ॥ अङ्गिराश्चेव त्रितश्च भरद्वाजोऽय लक्ष्मणः ॥ कृतवाचस्तथा गर्गः स्मृतिसंकृतिरेव च ॥ १०१ ॥ गुरुवीतश्च मान्धाता अम्बरीयस्तथैव च ॥ युवनाश्वः पुरुकुत्सः स्वश्रवस्तु सद्यस्यवाच् ॥ १०२ ॥ अनमीढोऽस्वहाय्येश्व ह्युत्कुलः किनिरेव च ॥ पृषद्श्वो विरूपश्च काव्यश्चेवाथ मुद्रलः ॥ १०३ ॥ उतथ्यश्च श्रारद्वाश्च तथा वाजिश्रवा अपि ॥ अपस्यौपः सुचित्ति श्च वामदेवस्तथैव च ॥ १०४ ॥ ऋषिजो बृहच्छुकुश्च ऋषिदीर्घतमा अपि ॥ कश्चीवांश्च त्रयिश्चित्तरस्पृता ह्यक्किरसां वराः ॥ १०५ ॥ एते मन्त्रकृतः सर्वे कार्यपांस्तु निवोधत ॥ कर्यपः सहवत्सारो नैधुवो नित्य एव च ॥ १०६ ॥ असितो देवल्खेन पडेते त्रस्नादिनः ॥ अत्रि रर्द्धस्वनश्चेव ज्ञावास्योऽथ गविष्ठिरः ॥ १०७ ॥ कर्णकश्च ऋषिः सिद्धस्तथा पूर्वातिथिश्च यः ॥ १०८ ॥ इत्येते त्वत्रयैः प्रोक्ता मन्त्र ॥ विसष्टश्चैव शक्तिश्च तृतीयश्च पराशुरः ॥ १०९॥ ततस्तु इन्द्रप्रतिमः पञ्चमस्तु भरद्वसुः ॥ वष्टस्तु मित्रावरुणः सप्तमः कुण्डिनस्तथा ॥ १९० ॥ इत्येते सप्त विज्ञेया वासिष्ठा ब्रह्मवादिनः ॥ विश्वामित्रश्च गाधेयो देवरातस्तथा बलः ॥ १११ ॥ तथा विद्वान्मध् च्छन्दा ऋषिश्चान्योऽघमर्पणः ॥ अष्टको लोहितश्चैव भृतकीलश्च माम्बुधिः ॥ ११२ ॥ देवश्रवा देवरतः पुराणश्च धनञ्जयः ॥ शिशिरश्च महातेजाः ज्ञालङ्कायन एव च ॥११३ ॥ त्रयोद्शैते विज्ञेया ब्रह्मिष्ठाः कौशिका वराः ॥ अगरूत्योऽथ दृढयुत्रो इन्द्रबाहुरूतथैव च॥११४॥ त्रह्मिष्ठागस्तयो ह्येते त्रयः परमकीर्त्तयः ॥ मनुवनस्वतश्चेन ऐलो राजा पुरूरवाः ॥ ११५ ॥ क्षत्रियाणां वरौ ह्येतौ विज्ञेयौ मन्त्रवादिनौ ॥ भलन्दक्रश्च वासाथः सङ्कीलश्चेव ते त्रयः ॥ ११६ ॥ एते मन्त्रकृतो ज्ञेया वैश्यानां प्रवराः सदा ॥ इति द्विनवतिः प्रोक्ता मन्त्रा यैश्च बहिष्कृताः॥११७॥ त्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या ऋषिपुत्रान्निबोधत ॥ ऋषीकाणां सुता ह्येते ऋषिपुत्राः श्रुतर्षयः ॥ ११८ ॥इति श्रीमात्स्ये

अत्स्य-

1194011

महापुराणे मन्वन्तरकल्पवर्णनो नाम पञ्चचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४५ ॥ छ ॥ऋषय छचुः ॥ कथं मत्स्येन कथितस्तारकस्य वधो महान्॥कस्मिन्काले विनिर्वृत्ता कथेयं सूतनन्दन ॥ १ ॥ त्वन्मुखक्षीरिक्षन्धृत्या कथेयममृतात्मिका॥कर्णाभ्यां विवतां तृतिरस्माकं न प्रजायते॥इदं मुने समाख्याहि महाबुद्धे मनोगतम्॥२॥ सृत उवाच॥पृष्टम्तु मनुना देवो मत्स्यह्मयी जनाईनः॥ कथं श्रूरवणे जातो देवः पद्म प्रवृत्तो विभो ॥ ३ ॥ एतत्तु वचनं श्रुत्वा पाथिवस्यामितोजतः ॥ उवाच भगवान्त्रीतो व्रव्ययुर्वहायतिम् ॥ ४ ॥ मतस्य उवाच ॥ वज्राद्वो ॥ विभो ॥ देत्योऽभृत्तस्य प्रवस्त तारकः ॥ स्वानदावयायाम प्रोभ्यः स प्रवस्त । १ ॥ व्यवस्त तारकः ॥ स्वानदावयायाम प्रोभ्यः स प्रवस्त । १ ॥ व्यवस्त विभो ॥ १ ॥ मतस्य उवाच ॥ वज्राद्वो ॥ नाम दैत्योऽभूत्तस्य पुत्रस्तु तारकः ॥ सुरानुद्रासयामास पुरेभ्यः स महाबङः ॥ ५ ॥ ततस्ते ब्रग्नगोऽभ्याशं जग्मुर्भयनिपीडिताः ॥ भीतां श्र त्रिद्शान्हङ्गा ब्रह्मा तेपासुवाच ह ॥ ६ ॥ सन्त्यजध्वं भयं देवाः शङ्कारस्यात्मजः शिशुः ॥ तुहिनाचछदौहित्रस्तं हनिष्यति दानवम् ॥ ७ ॥ ततः काले तु किस्मिश्चिद्दञ्चा वै शैलजां शिवः ॥ स्वरेतो विह्नवद्ने व्यसृजत्कारणान्तरं ॥ ८ ॥ तत्त्राप्तं विह्नवद्ने रेतो देवानतर्पयत् ॥ विदार्थ्य जठराण्येषामजीर्ण निर्गतं सुने ॥ ९ ॥ पतितं तत्सरिद्धरां ततस्तु शरकानने ॥ तस्मात्तु स समुद्धतो ग्रहो दिनकरप्रभः ॥ १० ॥ स सप्तदिवसो बालो निजन्ने तारकासुरम् ॥ एवं श्रुत्वा ततो वाक्यं तमूचुर्ऋषिततमाः ॥ ११ ॥ ऋगय ऊचुः ॥ अत्याश्रय्यंवती रम्या कथेयं पापनाञ्चिनी ॥ विस्तरेण हि नो ब्रहि याथातथ्येन शृण्यताम् ॥ १२ ॥ वज्राङ्गो नाम दैत्येन्द्रः कस्य वंशोद्धयः पुरा ॥ यस्याभूतारकः पुत्रः सुरप्रमथनो बली ॥ १३ ॥ निर्मितः को वधे चाभूत्तस्य दैत्येश्वरस्य तु ॥ गुर्जन्म तु कात्स्न्येन अस्माकं बृहि मानद् ॥ १४ ॥ सूत उवाच ॥ मानसो ब्रह्मणः पुत्रो दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ षष्टिं सोऽजनयत्कन्या वैरिण्यामेत्र नः श्रुतम् ॥ १५ ॥ ददौ स दश धर्माय कर्य पाय त्रयोद्श ॥ सप्तविंशति सोमाय चतस्रोऽरिष्टनेमये ॥ १६॥ द्वे वै बाहुकपुत्राय द्वे वै चाङ्गिरसे तथा ॥ द्वे कृशाश्वाय विदुषे प्रजापातिसुतः प्रयुः ॥ १७ ॥ अदितिर्दितिर्देनुर्विश्वा ह्यारिष्टा सुरसा तथा ॥ सुरभिर्विनता चैव ताम्रा कोघवशा इरा ॥ १८ ॥ कद्र सुनिश्च छोकस्य मातरो गोषु मातरः॥ तासां सकाशाङ्कोकामां जङ्गमस्थावरात्मनाम् ॥ १९॥ जन्म नानाप्रकाराणां ताभ्योऽन्ये देहिनः स्मृताः ॥ देवेन्द्रोपेन्द्रपूपाद्याः ॥ सर्वे तेऽदितिजा मताः॥ २०॥ दितेः सकाशाङ्कोकास्तु हिरण्यकशिपादयः॥ दानवाश्च दनोः प्रत्रा गावश्च सुरभीसुताः ॥ २१॥ पक्षिणो

पुराण.

अ॰ ३८६

विनतापुत्रा गरुडप्रमुखाः स्मृताः ॥ नागाः कद्रुसुता ज्ञेयाः शेषाश्चान्येऽपि जन्तवः ॥ २२ ॥ त्रेटोक्यनाथं शकं तु सर्वामरगणप्रभुम् ॥ हिरण्यकशिपुश्चके नीत्वा राज्यं महाबलः ॥२३॥ ततः केनापि कालेन हिरण्यकशिपादयः॥ निइता विष्णुना संख्ये शेपाश्चेन्द्रेण दानवाः॥२४॥ ततो निह्तपुत्राभूद्दितिर्वरमयाचत ॥ भत्तीरं कर्यपं देवं पुत्रमन्यं महाबलम् ॥ २५ ॥ समरे श्रकहन्तारं स तस्या अद्दात्प्रभुः ॥ २६ ॥ नियमे वर्त्त हे देवि सहस्रं शुचिमानसा ॥ वर्षाणां रूप्स्यसे पुत्रमित्युका सा तथाऽकरोत् ॥ २७ ॥ वर्त्तन्त्या नियमे तस्याः सहस्राक्षः समाहितः ॥ उपासामाचरत्तस्याः सा चैनमन्वमन्यत ॥ २८ ॥ दशवत्सरशेषस्य सहस्रस्य तदा दितिः ॥ उवाच शक्रं सुप्रीता वरदा तपिस स्थिता ॥ २९ ॥ दितिरुवाच ॥ पुत्रोत्तीर्णत्रतां प्रायो विद्धि मां पाकशासन ॥ भविष्यति च ते भ्राता तेन सार्द्धमिमां श्रियम् ॥ ३० ॥ भङ्क वत्स यथाकामं त्रैलोक्यं इतकण्टकम् ॥ इत्युक्तवा निद्रयाविष्टा चरणाकान्तमूर्द्धना ॥ ३१ ॥ स्वयं सुब्वापानियता भाविनोऽर्थस्य गौरवात् ॥ तत्तु रन्ध्रं समासाद्य जठरं पाकशासनः ॥ ३२ ॥ चकार सप्तधा गर्भ कुलिशेन तु देवराट् ॥ एकैकं तु पुनः खण्डं चकार मघवा ततः ॥ ३३ ॥ सप्तधा सप्तधा कोपात्प्राबुध्यत ततो दितिः ॥ विबुध्योवाच मा शक वातयेथाः प्रजां मम ॥ ३४ ॥ तच्छृत्वा निर्गतः शकः स्थित्वा प्राञ्जित्रियतः ॥ उवाच वाक्यं सन्त्रस्तो भातुर्वै वदनेरितम् ॥ ३५ ॥ ज्ञाञ्च उवाच ॥ दिवास्वप्रपरा मातः पादाकान्ति शिरोहहा ॥ सप्त सप्ताभिरेवातस्तव गर्भः कृतो मया ॥ ३६ ॥ एकोनपंचाशत्कृता भागा वज्रेण ते सुताः॥ दास्यामि तेषां स्थानानि दिवि दैवतपूजिते ॥३७॥ इत्युक्ता सा तदा देवी सैवमस्त्वित्यभाषत ॥ पुनश्च देवी भर्तारमुवाचाप्तितलोचना ॥ ३८ ॥ पुत्रं प्रजापते देहि शक्रजेतारमूर्जितम् ॥ यो नास्त्रशस्त्रेर्वच्यत्वं गच्छेत्रिदिववासिनाम् ॥ ३९ ॥ इत्युक्तः स तथोवाच तां पत्नीमतिदुःखिताम् ॥ दशवर्षसहस्राणि तपः कृत्वा तु छप्स्यसे ॥ ४० ॥ वज्रसारमयेरङ्गेरच्छेचेरायसेर्हहैः ॥ वज्राङ्गो नाम पुत्रस्ते भविता पुत्रवत्सले ॥ ४१ ॥ सा तु लब्धवरा देवी जगाम तपसे वनम् ॥ द्शवर्षसङ्स्राणि सा तपो घोरमाचरत् ॥ ४२ ॥ तपसोऽन्ते भगवती जनयामास दुर्जयम् ॥ पुत्रमप्रतिकर्माणमजेयं वज्रदुश्चिद्म् ॥ ४३ ॥ जातस्तत्र एवाभृत्सर्वशस्त्रास्त्रपारगः ॥ उवाच मातरं भत्तया मातः किं करवाण्यहम् ॥ ४४ ॥ तमुवाच ततो त्हष्टा दितिर्दैत्याधिपं च सा ॥

मत्स्य-

बह्वो मे हताः पुत्राः सहस्राक्षेण पुत्रक ॥ ४५॥ तेषां त्वं प्रातिकर्तुं वै गच्छ शक्रवधाय च ॥ बाटिमत्येव तामुक्त्वा जगाम बिदिवं बङी ॥ ४६॥ बद्धा ततः सहस्राक्षं पाश्चेनामोपवर्षका ॥ मातुरन्तिकमागच्छद्रचात्रः श्चद्रमृगं यथा ॥ ४७ ॥ एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा कड्यपश्च महा तपाः ॥ आगतो तत्र यत्रास्तां मातापुत्रावभीतको ॥ ४८ ॥ दङ्घा तु तमुवाचेदं ब्रह्मा कड्यप एव च ॥ मुंचैनं पुत्र देवेन्द्रं किमनेनै प्रयोज नम् ॥ ४९ ॥ अपमानो वधः प्रोक्तः पुत्र सम्भावितस्य च ॥ अस्मद्राक्येन यो मुक्तो विद्धि तं सृतमेव च ॥५०॥ परस्य गौरवान्युकः अञ्जा भारमाबहेत ॥ जीवन्नेव मृतो वत्स दिवसे दिवसे स तु॥५१॥ महतां वशमायाते वैरं नैवास्ति वौरीण ॥ एतच्छृत्वा तु बीत्॥५२॥न मे कृत्यमनेनास्ति मातुराज्ञा कृता मया॥त्वं सुरासुरनायो वै मम च प्रपितामहः ॥५३॥कारिष्ये त्वद्वचो देव एप सुक्तः ज्ञात ऋतुः॥तपसे मे रतिर्देव निर्विघं चैत्र मे भवेत् ॥५४॥ त्वत्पसादेन अगद्भित्युकत्या विरराम सः ॥ तस्पिस्तृष्णीं स्थिते दैत्ये महः ॥ ५५ ॥ त्रह्मोवाच ॥ तपस्त्वं ऋरमापन्नो ह्यस्मच्छासनसंश्यितः ॥ अनया चित्तशुद्धचा ते पर्याप्तं जन्मनः फल्रम् ॥ ५६ कत्वा पद्मजः कन्यां सप्तर्जायतलोचनाम् ॥ तामस्मै प्रद्दी देवः पतन्यर्थ पद्मसम्भवः ॥ ५७ ॥ यातः पितामहः ॥ वज्राङ्गोऽपि तया सर्व्हि जगाम तपसे वनम् ॥ ५८ ॥ ऊर्डबाहुः स दैत्येन्द्रोऽचरदन्द्सहस्रकम् ॥ कालं कमलपत्राक्षः गुद्ध बुद्धिर्महातपाः ॥ ५९ ॥ तावज्ञावाङ्मुखः कालं तावत्पञ्चाभिमध्यगः ॥ निराहारो चोरतपास्तपोराज्ञिरजायत ॥ ६० ॥ ततः सोऽन्तर्जले चके काछं वर्षसङ्खकम् ॥ जठान्तरं प्रविष्टस्य तस्य पत्नी महात्रता ॥६१॥ तत्यैव तीरे सरसस्तव्स्यन्ती मौनयास्थिता ॥ घोरं प्रविवेश महाद्युतिः ॥ ६२ ॥ तस्यां तपित वर्तन्त्यामिन्द्रश्यके विभीपिकाम् ॥ भूत्या तु मर्कटस्तत्र तदाश्रमपदं महान् ॥ ६३ ॥ चक्रे विटोटं निःशेषं तुम्बीघटकरण्डकम् ॥ ततस्तु भेवऋषेण कम्पं तस्याकरोन्महाच् ॥ ६४ ॥ ततो भुजङ्गहरेण बच्चा च चरणद्रयम् ॥ अपा क्षततो दूरं भ्रमंस्तस्या महीमिमाम् ॥६५॥ तपोबलाढचा सा तस्य न वच्यत्वं जगाम ह ॥ ततो गोमायुद्धवेण तस्यादूपयदाश्रमम्॥६६॥ ततस्तु मेघरूपेण तस्याः क्वेद्यदाश्रमम् ॥ भीषिकाभिरनेकाभिस्तां क्विश्यन् पाकशासनः ॥ ६७ ॥ विरराम यदा नैवं वज्राङ्गमहिषी तदा

जान.

A- 386

हों छत्य दुष्टतां मत्वा शापं दातुं व्यवास्थिता ॥६८॥ स श्रःपाभिष्ठखां हङ्घा शैठः पुरुषविष्रहः ॥ उवाच तां वरारोहां वराङ्गीं भीरुचेतनः॥६९॥ नाहं वराङ्गने दुष्टः सेव्योऽहं सर्वदेहिनाम् ॥ विश्रमं तु करोत्येप रुपितः पाकशासनः ॥७०॥ एतस्मिन्नन्तरे जातः कालो वर्षसहस्रिकः ॥ तस्मिन् गते तु भगवान्काले कमलसम्भवः ॥ तुष्टः प्रोवाच वज्राङ्गं तपागम्य जलाश्रयम् ॥ ७१ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ददामि सर्वकामांस्ते उत्तिष्ट दिति नन्दन ॥ एवमुक्तस्तदोत्थाय दैत्येन्द्रस्तपसां निधिः ॥ उवाच वांजिङ्गीक्यं सर्वङोक्षितामहम् ॥ ७२ ॥ वत्रांग उवाच ॥ आसुरो मास्तु मे भावः सन्तु लोका ममाक्षयाः ॥ तपस्यवे रतिर्मेऽस्तु श्रारिस्यास्तु वर्त्तनम् ॥७३॥ एवमस्त्विति तं देवो जगाम स्वक्रमालयम् ॥ वत्रांगोऽपि समाप्ते तु तपित स्थिरसंयमः ॥ ७३ ॥ आहारामिन्छन् भार्यो स्वां न दुद्शीश्रमे स्वके ॥ श्रुवाविष्टः स शैठस्य गहनं प्रविवेश ह ॥ ७५ ॥ आदातुं फलमूलानि स च तस्मिन् व्यलाक्षयत् ॥ इइतीं तां त्रियां दनिां तनुप्रव्छादिताननाम् ॥ तां विलोक्य स दैत्येन्द्रः प्रोवाच परिसान्त्व यन् ॥७६॥ वत्रांग उवाच ॥ केन तेऽपकृतं भारत यमलोकं यियासुना ॥ कं वा कामं प्रयच्छामि शीर्ष मे बहि भामिनि ॥७७॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे पर्चत्वारिंश्द्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४६॥ वरांग्युवाच ॥ त्राप्तितारम्यपविद्धारिम ताडिता पीडितापि च ॥ रोद्रेण देवराजेन नष्ट नाथेव भूरिशः ॥ ३ ॥ दुःखपारमपश्यन्ती प्राणांस्त्यकुं व्यवस्थिता ॥ पुत्रं मे तारकं देहि दुःखशोकमहार्णवात् ॥ २ ॥ एवमुक्तः स दैत्यन्द्रः कोपन्याकुछछोचनः ॥ शकोऽपि देवराजस्य प्रतिकर्तुं महासुरः ॥३॥तपः कर्तुं पुनर्देत्यो व्यवस्येत महावछः ॥ ज्ञात्वा त तस्य संकर्षं ब्रह्मा क्र्रतरं पुनः ॥ ४ ॥ आनगाम तदा तत्र यत्रासौ दितिनन्दनः ॥ उताच तस्मै भगवान्त्रसुर्मसुरया गिरा ॥ ५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ किमर्थ पुत्र भ्रयस्त्वं नियमं ऋरामिच्छासे ॥ आहाराभिष्ठलो दैत्य तन्नो ब्रहि महात्रत ॥ ६ ॥ यावद्वदसहस्रेण निराहारस्य यत्फलम् ॥ क्षणेनैकेन तस्रभ्यं त्यक्त्वाहारमुपस्थितम् ॥ ७ ॥ त्यागो ह्यपातकामानां कामेभ्यो न तथा ग्रुरुः ॥ यथा प्राप्तं परित्यच्य कामं कमळलोचन ॥ ८ ॥ अत्वेतद्रस्रणो वाक्यं दैत्यः प्राञ्जित्वित् ॥ चिन्तयंस्तपसा युक्तो हिदि ब्रह्ममुखेरितम् ॥ ९ ॥ वत्रांग उवाच ॥ उत्थितेन मया दृष्टा समा धानात्त्वदाज्ञया ॥ महिषी भीषिता दीना रूदली आखिनस्तले ॥ १० ॥ सा मयोक्ता तु तन्वङ्गी दूयमानेन चेतसा ॥ किमेवं वर्त्तके भीरू वद <del>गत्य</del>-

त्वं किं चिकीषंति ॥ ११ ॥ इत्युक्ता सा मया देव प्रोवाच स्खिलिताक्षरम् ॥ वाक्यं वाचस्पते भीता तन्वङ्गी हेतुवंहितम् ॥ १२ ॥ वराङ्गग्र-वाच ॥ त्राप्तितारम्यपविद्यास्मि कर्षिता पीडितास्मि च ॥ रोद्रेण देवराजेन नष्टनाथेव भूरिज्ञः ॥ १३ ॥ दुःखस्यान्तमप्रयन्ती प्राणांस्त्यकुं व्यवस्थिता ॥ पुत्रं मे तारकं देहि ह्यस्माहुःखमहार्णवात् ॥ १४ ॥ एवमुक्तस्तु संक्षुव्धस्तस्याः पुत्रार्थमुद्यतः ॥ तयो घोरं करिष्यामि जयाय त्रिदिनोकसाम् ॥ १५ ॥ एतच्छुत्वा वचो देवः पद्मगर्भोद्भवस्तदाः ॥ उनाच दैत्यराजानं प्रसन्नश्चतुराननः ॥ १६॥ ब्रह्मोवाच ॥ अछं ते तपसा वत्स मा क्रेशे दुस्तरे विश्व॥पुत्रस्ते तारको नाम भविष्यति महावछः ॥ १७॥ देवसीमन्तिनीनां तु धम्मिछस्य विमोक्षणः ॥ इत्युक्तो दैत्यनाथ स्तु प्रणिपत्य पितामहम् ॥ १८ ॥ आगत्यानन्दयामास महिषीं हर्पिताननः ॥ तौ दम्पती कृदार्थी तु जम्मतुः स्वाश्रमं मुद्रा ॥ १९ ॥ वत्रांगे णाहितं गर्भ वरांगी वरवाँगनी ॥ पूर्ण वर्षसहस्रं च द्धारोद्र एव हि ॥ २० ॥ तंतो वर्षसहस्रान्ते वराङ्गी सुबुने सुतम् ॥ जायमाने तु दैत्येन्द्रे तास्मिञ्जोकभयङ्करे ॥ २१ ॥ चचाल सकला पृथ्वी समुद्राश्च चकम्पिरे ॥ चेलुर्महीधराः सर्वे ववुर्वाताश्च भीषणाः ॥ २२ ॥ जेपुर्जप्यं मुनिवरा नेदुर्व्यालम्गा अपि ॥ चन्द्रसूर्यो जहुः कान्ति सनीहारा दिशोऽभवन् ॥ २३ ॥ जाते महासुरे तस्मिन् सर्वे चापि महासुराः ॥ आजग्मु हंषितास्तत्र तथा चासुरयोषितः ॥ २४ ॥ जगुईर्षसमाविष्टा ननृतुश्चासुराङ्गनाः ॥ ततो महोत्सवो जातो दानवानां द्विजोत्तमाः विषण्णमनसो देवाः समहेन्द्रास्तदाभवन् ॥ वरांगी स्वसुतं हङ्घा हर्षणापूरिता तदा ॥ २६ ॥ बहुमेने न देवेन्द्रविजयं तु तदैव सा जातमात्रस्त दैत्येन्द्रस्तारकश्चण्डविक्रमः ॥ २७ ॥ अभिषिक्तोऽसुरैः सर्वैः कुजम्भमहिपादिभिः स तु प्राप्य महाराज्यं तारको मुनिसत्तमाः ॥ उवाच दानवश्रेष्ठान् युक्तियुक्तमिदं वचः श्रीमात्स्ये महापुराणे तारकासुरोपाख्याने तारकोत्पत्तिनीम सप्तचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४७ ॥ छ ॥ तारक उवाच ॥ शृणुध्वमसुराः सर्वे वाक्यं मम महाबलाः ॥ श्रेयसे क्रियतां बुद्धिः सर्वेः कृत्यस्य संविधौ ॥ १ ॥ वंशक्षयकरा देवाः सर्वेषामेव दानवाः ॥ आस्मकं जातिधम्मों वै विरूढं वैरमक्षयम् ॥ २ ॥ वयमद्य गामिष्यामः सुराणां नियहाय तु ॥ स्ववाहुबलमाश्रित्य सर्व एवमसंज्ञायः ॥ ३

प्राण-

386 ok

H3645

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

किन्तु नातपसा युक्तो मन्येऽहं सुरसङ्गमम् ॥ अहमादौ कारिष्यामि तपो घोरं दितेः सुताः ॥ ६ ॥ ततः सुरान्विजेष्यामो भोक्ष्यामोऽथ जग त्रयम् ॥ स्थिरोपायो हि पुरुषः स्थिरश्रीरपि जायते ॥ ५ ॥ राक्षेतुं नैव शक्रोति चपळश्चपळाः श्रियः ॥ तच्छूत्वा दानवाः सर्वे वाक्यं तस्या सुरस्य तु ॥ ६ ॥ साधु साध्वित्यग्रीचंस्ते तत्र दैत्याः सविस्मयाः ॥ सोऽगच्छत्पारियात्रस्य गिरेः कन्द्रसुत्तमम् ॥ ७ ॥ सर्वर्तुकुसुमाकार्णे॥ नानौषधिविदीपितम् ॥ नानाधातुरसम्रावचित्रं नानागुहागृहम् ॥ ८ ॥ गहनैः सर्वतो गूढं चित्रकलपद्धमाश्रयम् ॥ अनेकाकारबहुछं पृथक् पक्षिकुलाकुलम् ॥ ९ ॥ नानाप्रस्वयोपेतं नानाविधजलाश्यम् ॥ प्राप्य तत्कन्द्रं दैत्यश्चचार विपुलं तपः ॥ १० ॥ निराहारः पंचतपाः पत्र भुग्वारिभोजनः ॥ शतं शतं समानां तु तपांस्येतानि सोऽकरोत् ॥ ११ ॥ ततः स्वदेहादुत्कृत्य कर्षं कर्षं दिने दिने ॥ मांसस्यामी जुहावासी ततो निर्मासतां गतः ॥ १२ ॥ तस्मित्रिम्मीसतां याते तपोराशित्वमागते ॥ जन्नलुः सर्वभूतानि तेजसा तस्य सर्वतः ॥ १३ ॥ उद्धिमाश्र सुराः सर्वे तपसा तस्य भीषिताः ॥ एतस्मिन्नन्तरे त्रह्मा परमं तोपमागतः ॥ १४ ॥ तारकस्य वरं दातुं जगाम त्रिदशालयात् ॥ प्राप्य तं शुरुराजानं स गिरेः कन्द्रास्थितम् ॥ डवाच तारकं देवो गिरा मधुरया युतः ॥ १५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ पुत्राठं तपसा तेऽस्तु नास्त्यसाध्यं तवा धुना ॥ वरं वृणीष्व रुचिरं यत्ते मनिस वर्तते ॥ १६ ॥ इत्युक्तस्तारको दैत्यः प्रणम्यात्मभुवं विभुम् ॥ उवाच प्राञ्जालिर्धूत्वा प्रणतः पृथु विक्रमः ॥ १७॥ तारक स्वाच ॥ देव भूतमनोवास वेत्सि जन्तुविचेष्टितम् ॥ कृतप्रातिकृताकांक्षी जिगीषुः प्रायशो जनः॥१८॥वयं च जाति धम्मेंण कृतवैराः सहामरेः ॥ तेश्च निःशेषिता दैत्याः कूरैः सन्त्यज्य धर्मिताम् ॥ तेषामहं समुद्धत्तां भवेयमिति मे मातिः ॥ १९ ॥अव्ध्यः सर्वभूतानामस्त्राणां च महौजसाम् ॥ स्यामहं परमो ह्याप वरो मम हिद् स्थितः ॥ २० ॥ एतन्मे देहि देवेश नान्यो मे रोचते वरः ॥ तमुवाच ततो दैत्यं विशिचिः सुरनायकः॥ २१ ॥ न युज्यन्ते विना मुत्युं देहिनो दैत्यसत्तम ॥ यतस्ततोऽपि वरय मृत्युं यस्मात्र शङ्कसे ॥ २२ ॥ततः 🔀 संचिन्त्य दैत्येन्द्रः झिशोवें सप्तवासरात् ॥ वत्रे महासुरो मृत्युमवलेपनमोहितः ॥ २३ ॥ ब्रह्मा चास्मै वरं दत्त्वा यित्कचिन्मनसेप्तितम् ॥ जगाम त्रिद्विं देवो दैत्योऽपि स्वक्मालयम् ॥२४॥ उत्तीर्णं तपसस्तं तु दैत्यं दैत्येश्वरास्तथा ॥ परिवत्नुः सहस्राक्षं दिवि देवगणा यथा॥२५॥ मत्स-

तास्मिन्महति राज्यस्थे तारके दैत्यनन्दने ॥ ऋतवो मूर्तिमन्तश्च स्वकालगुणबृंहिताः ॥ २६ ॥ अभवन्किङ्करास्तस्य लोकपालाश्च सर्वशः ॥ कान्तिष्ठातिर्घृतिमेषा श्रीरवेक्ष्य च दानवम् ॥ २७ ॥ परिववुर्गुणाकीर्णा निश्चिद्धाः सर्व एव हि ॥कालगुरुविलिप्ताङ्गं महामुकुटभूपणम् ॥२८॥ रुचिराङ्गदनद्धाङ्गं महासिंहासने स्थितम् ॥ वीजयन्त्यप्सरःश्रेष्ठा भृशं मुंचन्ति नैव ताः ॥ २९ ॥ चन्द्राकौं दीपमागेषु व्यजनेषु च मारुतः ॥ कृतान्तोऽग्रेसरस्तस्य बभूवुर्मुनिसत्तमाः ॥ ३० ॥ एवं प्रयाति काछे तु वितते तारकासुरः ॥ बभाषे सचिवान्दैत्यः प्रभूतवरदर्पितः ॥ ३१ ॥ तारक उवाच ॥ राज्येन कारणं कि मे त्वनाकम्य त्रिविष्टपम् ॥ अनिर्याप्य सुरैवैंरं का ज्ञान्तिर्हद्ये मम ॥ ३२ ॥ भुअतेऽद्यापि यज्ञांशा नमरा नाक एव हि ॥ विष्णुः श्रियं न जहाति तिष्ठते च गतश्रमः ॥ ३३ ॥ स्वस्थाभिः स्वर्गनारीभिः पीडचन्तेऽमरवछभाः ॥ सोत्पठा मदि रामोदा दिवि कीडायनेषु च ॥ ३४ ॥ रुष्वा जन्म न यः कश्चिद्धरयेत्पौरुषं नरः ॥ जन्म तस्य वृथाभूतमजन्मा तु विशिष्यते ॥ ३५ ॥ मातापित्रभ्यां न करोति कामान् बन्धूनशोकान्न करोति यो वा ॥ कीर्ति हि वा नार्ज्यते हिमाभां प्रमान् स जातोऽपि मृतो मतं मे ॥३६॥ तस्माज्यायामरपुद्भवानां त्रैठोक्यठक्ष्मीहरणाय शीव्रम् ॥ संयोज्यतां मे रथमष्टचकं बढं च मे दुर्जयदैत्यचक्रम् ॥ ध्वजं च मे कांचनपट्टनद्धं छत्रं च मे मौक्तिकजालबद्धम् ॥ ३७ ॥ तारकस्य वचः श्रुत्वा यसनो नाम दानवः ॥ सेनानीर्देत्यराजस्य तथा चके बलान्वितः ॥ ३८ ॥ आहत्य भेरीं गम्भीरां दैत्यानाहूय सत्वरः ॥ तुरगाणां सहस्रेण चकाष्टकविभूषितम् ॥ ३९ ॥ बुद्धाम्बरपरिष्कारं चतुर्योजनाविस्तृतम् ॥ नानाक्रीडागृह्युतं गतिवाद्यमनोह्रम् ॥४०॥ विमानमिव देवस्य सुरभर्तुः ज्ञतकतोः ॥ दशकोटीश्वरा दैत्या दैत्यास्ते चण्डविकमाः ॥४१॥ तेषामग्रेसरो जम्भः कुजम्भोऽनन्तरस्ततः ॥ महिषः कुञ्जरो मेघः कालनेमिनिमिस्तथा ॥ ४२ ॥ मथनो जम्भकः ग्रुम्भो दैत्येन्द्र द्श नायकाः ॥ अन्येऽपि शतशस्तस्य पृथिवीद्छनक्षमाः ॥ ४३ ॥ दैत्येन्द्रा गिरिवर्ष्माणः सन्ति चण्डपराक्रमाः ॥ नानायुधप्रहरणा नानाञ्चास्त्राप्त्रपाः॥४४॥तारकस्याभवत् केतू रादः कनकभूषणः॥केतुना मकरेणापि सेनानीर्यसनोऽरिहा॥४५॥पैञ्चाचं यस्य वदनं जम्भ स्यासीद्योमयम्॥स्यरं विभूतलांगुलं कुजम्भस्याभवद्धजे॥४६॥महिषस्य तु गोमायुं केतीर्देमं तदाभवत् ॥ ध्वांसं ध्वजे तु शुम्भस्य कृष्णा

पुरानः

योमयमुच्छितम्॥४७॥ अनेकाकारिवन्यासाश्चान्येषां तु ध्वजास्तथा ॥ शतेन शीष्ठवेगाणां व्याष्ट्राणां हेमपाछिनाम् ॥ ४८ ॥ यसनस्य रथो युक्तो किङ्किणीजालमालिनाम् ॥ शतेनापि च सिंहानां रथो जम्भस्य दुर्जायः ॥ ४९ ॥ कुनम्भस्य रथो युक्तः पिशाचवद्नैः खरैः ॥ रथस्तु अस्ति मिह्यस्योष्ट्रेर्गजस्य तु तुरङ्गमैः ॥ ५० ॥ मेघस्य द्वीपिभिभीमैः कुअरैः कालनीमनः ॥ पर्वताभैः समाद्ध्वे निमिम्तैमेहागजैः ॥ ५९ ॥ सित चतुर्दन्तैर्गन्धवद्भिः शिक्षितेमैघभैरवैः ॥ शतहस्तायतैः कृष्णे तुरङ्गेहमभूषणैः ॥ ५२ ॥ सितचामरजालेन शोभिते दक्षिणां दिशम् ॥ सित चन्द्रनचार्वङ्गो नानापुष्पस्रजोञ्ज्वङः ॥ ५३॥ मथनो नाम दैत्येन्द्रः पाज्ञहरूतो व्यराजत ॥ जम्भकः क्षिङ्किणीजालमालपुष्टं समा स्थितः ॥ ५८ ॥ कालशुक्रमहामेषमारूढः शुम्भदानवः ॥ अन्येऽपि दानवा वीरा नानावाहनगामिनः ॥ ५५ ॥ प्रचण्डचित्रकम्माणः कुण्ड छोष्णीषभूषणाः ॥ नानाविघोत्तरासङ्गा नानामाल्यविभूषणाः ॥ ५६ ॥ नानासुगन्धिगन्धाच्या नानावन्दिजनस्तुताः ॥ नानावाद्यपरिस्पन्दा श्राप्रेसरमद्दारथाः ॥ ५७ ॥ नानाञ्चौर्य्यकथासकास्तिस्मन् सैन्यं महासुराः ॥ तद्वछं दैत्यसिंहस्य भीमक्वपं व्यजायत ॥ ५८ ॥ त्रमत्तचण्ड मातङ्गतुरङ्गं रथसङ्करम् ॥ प्रतस्थेऽमरयुद्धाय बहुपत्तिपताकिनम्॥५९॥एतस्मित्रन्तरे वायुर्देवदूतोऽम्बरालये॥दृष्ट्वा स दानाबलं जगामेन्द्रस्य शंसितुम् ॥६०॥ स गत्वा तु सभां दिव्यां महेन्द्रस्य महात्मनः ॥ शशंस मध्ये देवानां तत्कार्यं समुपस्थितम् ॥६१॥ तच्छूत्वा देवराजस्तु निमीछितविछोचनः ॥ बृहस्पतिमुवाचेदं वाक्यं काछे महाभुजः ॥६२ ॥ इन्द्र उवाच ॥ सम्प्राप्नोति विमर्दोऽयं देवानां दानवैः सह ॥ कार्य किमत्र तद्रबृहि नीत्युपायसमन्वितम् ॥ ६३ ॥ एतच्छुत्वा तु वचनं महेन्द्रस्य गिरांपातिः ॥ इत्युवाच महाभागो बृहस्पतिरुदारधीः ॥ ६४ ॥ साम पूर्वो स्मृता नीतिश्रतुरङ्गां पताकिनीम् ॥ जिगीषतां सुरश्रेष्ठ स्थितिरेषा सनातनी ॥ ६५ ॥ साम भेदस्तथा दानं दण्डश्राङ्गचतुष्टयम् । नीतो क्रमादेशकालरिपुयोग्यक्रमादिदम् ॥ ६६ ॥ साम दैत्येषु नैतास्ति यतस्ते लन्धतंश्रयाः ॥ जातिधम्मेण वा भेद्या दानं प्रातिश्रये च किम् ॥ ६७ ॥ एकोऽभ्युपायो दण्डोऽत्र भवता यदि रोचते ॥ दुर्जनेषु कृतं साम महद्याति च बन्ध्यताम् ॥ ६८ ॥ भयादिति व्यवस्यन्ति कृराः साम महात्मनाम् ॥ ऋजुतामार्थ्यबुद्धित्वं द्यानीतिव्यतिक्रमम् ॥ ६९ ॥ मन्यन्ते दुर्जना नित्यं साम चापि भयोदयात् ॥ तस्माहुर्जन

196911

माक्रान्तुं श्रेयान्पौरुषसंश्रयः ॥ ७० ॥ आक्रान्ते तु क्रिया युका सतामेतन्महाव्रतम् ॥ दुर्जनः सुजनत्वाय कल्पते न कदाचन ॥ ७९ ॥ सुजनोऽपि स्वभावस्य त्यागं वाञ्छेत्कदाचन ॥ एवं मे बुद्धचते बुद्धिभवन्तोऽत्राध्यवस्यताम् ॥७२॥ एत्रमुक्तः सहस्राक्ष् एवमेवेत्युवाच तम् ॥ कर्त्तव्यतां स सिञ्चन्त्य प्रोवाचामरसंसिद् ॥ ७३ ॥ इन्द्र उवाच ॥ सावधानेन मे वाचं शृणुध्वं नाकवासिनः ॥ अन्वतो यञ्चओकारस्तुष्टातमा है नोऽतिसात्त्विकाः ॥ ७४ ॥ स्वे महिष्ठि स्थिता नित्यं जगतः परिपालकाः ॥ अवतश्चानिमित्तेन बावन्ते दानवेश्वराः ॥ ७५ ॥ तेषां सामादि नैवास्ति दण्ड एव विधीयताम् ॥ क्रियतां समरोद्योगः सैन्यं संयुज्यतां मम ॥ ७६ ॥ आधीयन्तां च शस्त्राणि पूज्यन्तामस्रदेवताः ॥ वाह नानि च यानानि योजयन्तु सहामराः॥ ७७॥ यमं सेनापतिं कृत्वा ज्ञीघमेषं दिवौकसः॥ इत्युक्ताः समनद्भन्त देवानां ये प्रधानतः॥७८॥ वाजिनामयुतेनाजौ हेमचण्टापरिष्कृतम् ॥ नानाश्चर्यगुणोपेतं सम्यातं सर्वदैवतैः ॥ ७९ ॥ रथं मा छिना क्कृतं देवराजस्य दुर्ज्यम् ॥ यमो महिषमास्थाय सेनात्रे समवर्त्तत ॥ ८० ॥ चण्डाकिङ्करवृन्देन सर्वतः परिवारितः ॥ कल्पकालाद्वतज्वालापुरिताम्वरलोचनः ॥ ८९ ॥ हुताञ्चनश्छागरूढः शक्तिहरूतो व्यवस्थितः ॥ पवनोऽङ्करापाणिस्तु विस्तारितमहाजवः ॥ ८२ ॥ भुजगेन्द्रसमारूढो जठेशो भगवानस्व यम् ॥ नरयुक्तरथे देवो राक्षतेज्ञो वियचरः ॥ ८३ ॥ तीक्ष्णखङ्गयुतो भीमः समरे समवस्थितः ॥ महासिंहरवो देवो धनाध्यक्षो गदा युधः ॥ ८८ ॥ चन्द्रादित्याविथनौ च चतुरङ्गबलान्वितौ ॥ राजभिः सिहतास्तरुथुर्गन्धर्वा हेमभूषणाः ॥ ८५ ॥ हेमपीठोत्तरासङ्गाश्चित्रवर्म रथायुधाः ॥ नाकपृष्ठशिखण्डास्तु वैदूर्यमकरध्वजाः ॥ ८६ ॥ जवारकोत्तरासङ्गा राक्षसा रक्तमूर्द्धजाः ॥ मृत्रध्वजा सहावीर्या निम्मेलायो विभूषणाः ॥ ८७ ॥ मुसलासिगदाहरूता रथे चोष्णीपदंज्ञिताः ॥ महामेघरवा नागा भीमोलकाद्यानिहेतयः ॥ ८८ ॥ यक्षाः ऋष्णाम्बरभृतो भीमबाणधनुर्द्धराः ॥ ताष्रोळुकम्बना रोहा हेमरत्नविभूषणाः ॥ ८९ ॥ द्वीपिचम्मीत्तरासङ्गं निञ्चान्वरवलं वभौ ॥ गार्भपत्रम्बनप्रायमास्थ भूषणभूषितम् ॥ ९० ॥ मुसलायुधदुष्प्रेक्ष्यं नानाप्राणिमहारवम् ॥ किन्नराः श्वेतवसनाः सितपत्रिपताकिनः ॥ ९१॥ मत्तेभवाहनप्रायास्ती क्षणतोमरहेतयः ॥ मुक्ताजालपरिष्कारो इंसो रजतिनिर्मितः ॥ ९२ ॥ केतुर्जलाधिनाथस्य भीमधूमध्वजानलः ॥ पद्मरागमहारत्नविटपं धन

पुराष-

9015C

दस्य तु ॥ ९३ ॥ ध्वनं समुच्छितं भाति गन्तुकाममिवाम्बरम् ॥ वृकेण काष्ठलोहेन यमस्यासीन्महाध्वनः ॥ ९४ ॥ राक्षसेशस्य केतोर्वे प्रेतस्य मुखमानभौ ॥ हेमसिंहध्वजौ देवौ चन्द्रार्कावमितद्युती ॥ ९५॥ कुम्भेन रत्नचित्रेण केतुरिश्वनयोरभूत् ॥ हेममातङ्गरचितं चित्ररत्न ९६ ॥ ध्वजं शतकतोरासीत् सितचामरमिण्डतम् ॥ सनागयक्षगन्धर्वमहोरगानिशाचरा देवराजस्य दुर्ज्या भुवनत्रये ॥ कोटयस्तास्त्रयस्त्रिशदेवे देवनिकायिनाम् ॥ ९८ ॥ हिमाचलाभे सितकर्णचामरे सुवर्णपद्मामल कृताभिरागोज्ज्वलकुङ्कमाङ्करे कपोललीलालिकदम्बसङ्कले ॥ ९९ ॥ स्थितस्तदैरावतनामकुअरे प्रकीर्णकेयूर्भुजायमण्डलः ॥ सहस्रहग्वन्दिसहस्रसंस्तुतिस्रिविष्पंऽश्लोभत ॥ १०० ॥ तुरङ्गमातङ्गवलोचसङ्कला सितातपत्रध्वनराजिज्ञालिनी ॥ चमूश्र सा दुर्जयपत्रिसन्तता विभाति नानायुधयोध दुस्तरा ॥ १०१ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे तारकोपाख्याने रणयोजनो नामाप्टचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ सुरासुराणां संमर्दस्तिसन्नंत्यन्तदारुणे ॥ तुमुछोऽतिमहानासीत्सेनयोरुभयोरि हाङ्कभेरीरवेण च ॥ तूर्याणां चैव निर्घापैर्मातङ्गानां च बृहितैः ॥ २ ॥ हेपतां हयवृन्दानां स्थनेमिस्वनेन च ॥ सेने परस्परजयैषिणाम् ॥ रोषेणातिपरीतानां त्यक्तजीवितचेतसाम् ॥ तेऽन्योन्यं प्रक्रमेण विद्योमतः ॥ रथेनासक्तपादातो रथेन च तुरङ्गमः ॥ ५ ॥ हस्ती पदातिसंयुक्तो राथेना च कचिद्रथी ॥ मातङ्गेनापरो हस्ती तुरङ्गेर्बहुभिर्गजः ॥ ६ ॥ पदातिरेको बहुभिर्गजैर्मतैश्च युज्यते ॥ ततः प्राप्ताशनिगदाभिन्दिपाठपरश्वधैः ॥ ७ ॥ शक्तिभिः पर्टिशैः शुटेर्मुद्ररेः कुणपैर्गर्डेः ॥ चक्रेश्र शङ्कभिश्रेव तोमरेरङ्करोः प्रितैः ॥ ८ ॥ कर्णिनाटीकनाराचवत्सदन्तार्द्धचन्द्रकैः ॥ भट्टेश्र शतपत्रेश्र शुक तुण्डैश्च निर्मिलैः ॥ ९ ॥ वृष्टिरत्यद्भताकारा गगने समहङ्यत ॥ सम्प्रच्छाद्य दिशः सर्वोस्तमोमयमिवाकरोत् तेऽन्योऽन्यं तस्मिस्तमिस सङ्क्षे ॥ अलक्ष्यं विसृजन्तस्ते हेतिसङ्घातमुद्धतम् ॥ ११ ॥ पतितं सेनयोर्मच्ये निरीक्षन्ते परस्परम् ॥ ततो मत्स्य-

H94411

ध्वनिर्भुनैश्वनैः शिरोभिश्व सकुण्डलैः ॥ १२ ॥ गनैस्तुरङ्गैः पादातैः पतद्भिः पतितैरिष ॥ आकाशसरसो अप्टैः पङ्कनैरिव भूस्तृता ॥ १३ ॥ अभ्रदन्ता भिन्नकुम्भाश्विन्नदिष्महाकराः ॥ गनाः शलिभाः पेतुर्धरण्यां रूपिरम्रदाः ॥ १४ ॥ अभ्रेपादण्डचकाक्षा रथाश्च शक्रलीकृताः॥ भेतुः शक्लाताः । १८ ॥ अभ्रेपादण्डचकाक्षा रथाश्च शक्रलीकृताः॥ भेतुः शक्लाताः शक्तिः शक्तिः । १८ ॥ ततो सुग्वददुस्तारा पृथिदी समजायत ॥ नद्यश्च रूपिरादत्तीं हर्पदा विश्विताशिनाम् ॥ अ वेतालाक्रीडमभवत्तत्संकुलरणाजिरम् ॥ १६ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे तारकासुरोपाल्याने देवासुरयुद्धं नामैकोनपञ्चाशद्धिकशततमोऽ च्यायः ॥ १४९ ॥ सूत उवाच ॥ अथ यसनमाठोक्य यमः कोधविमू चिंछतः ॥ ववर्ष ज्ञारवर्षेण विशेषणाभिवर्ज्ञताम् ॥ १ ॥ बह्मिर्बाणैर्यसनोऽतिपराक्रमः ॥ कृतप्रतिकृताकांक्षी धनुरानम्य भैरवम् ॥ २ ॥ ज्ञातैः पञ्चभिरत्युवैः ज्ञाराणां यममद्यन् ॥ स यमो बाणान्यसन्स्यातिषौरूपम् ॥ ३ ॥ बाणबृष्टिभिरुयाभिर्यमो यसनमर्दयन् ॥ कृतान्तश्रवृष्टि तां वियति वातिसर्विणीम् ॥ ४ ॥ शुरवर्षेण यसनो दानवेश्वरः ॥ विफलां तां समाटोक्य यमस्तां शरसन्तातिम् ॥ ५ ॥ ॥ स विचिन्त्य शरबातं यसनस्य रयं प्रति ॥ विक्षेप मुद्रां घोरं तरसा तस्य चान्तकः ॥ ६ ॥ स तं मुद्रायान्तमुरप्छत्य गगनस्थितम् ॥ जत्राह् वामहस्तेन याम्यं दानवनन्दनः ॥ ७ ॥ तमेव मुद्गरं गृह्य यमस्य महिषं रूपा ॥ पातयामास वेगेन स पपात महीतळे ॥ ८ ॥ उत्प्छत्याथ यमस्तस्मान्महिषान्निष्पतिष्यतः ॥ प्रासेन ताडयामास यसनं वदने दृढम् ॥ ९ ॥ स तु प्रासप्रहारेण सूर्चिछतो न्यपतद्भवि ॥ यसनं पतितं हृङ्घा जम्भो भीमपराक्रमः ॥ १० ॥ यमस्य भिन्दिपालेन प्रहारमकरोद्धि ॥ यमस्तेन प्रहारेण सुस्नाव रुधिरं सुखात् ॥ ११ ॥ कृतान्तमर्दितं हङ्घा युत्रातैर्जम्भं प्रत्युद्ययौ रुषा ॥ १२ ॥ जम्भो रुषा तमायांतं दानवानिकसंवृतः ॥ उवाच प्राज्ञो वाक्यं तु यथा स्निग्धेन भाषितम्॥ १३॥ यसनो छन्धसंज्ञोऽथ यमस्य प्राहिणोद्भदाम् ॥ भणिहेमपरिष्कारां गुर्वीमारिविमर्दिनीम् ॥ १४ ॥ तामप्रतक्यां संप्रेक्ष्य गर्।याः प्रतिचातार्थे जगद्छनभैरवम् ॥ १५ ॥ दण्डं मुमोच कोपेन ज्वालामालासमाकुलम् ॥ स गर्। वियति प्राप्य ररासाम्बुधरो यया ॥ १६ ॥ सङ्ग्रहमभवत्ताभ्यां है। छाभ्यामिव दुःसहम् ॥ ताभ्यां निष्पेषानिर्हादजडाक्कितादीगन्तरम् ॥ १७ ॥ जगद्याकुछतां

प्रयाण.

360 386

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri
यागमशङ्कया ॥ क्षणात्प्रशांतिनिर्हादं ज्वलुदुलकासमाहितम् ॥ ३८ ॥ निष्पेण तयोभीममभूद्गगनगोचरम् ॥ निहत्याथ गदां दण्डस्ततो त्रसनमूर्द्धाने ॥ ३९ ॥ हत्या श्रियमिशानयाँ दुर्वृत्तस्यापतहृदः ॥ स तु तेन प्रहारेण हृङ्घा स्रतिमिरा दिशः ॥ २० ॥ पपात भूमौ निःसंज्ञो भूमिरेणुनिभूपितः ॥ ततो हाहारवो चोरः सेनयोरुभयोरभूत् ॥ २१ ॥ ततो मुहूर्तमात्रेण यसनः अपइयरस्वां तन्नुं व्यस्तां विद्योद्याभरणाम्बराम् ॥२२ ॥ स चापि चिन्तयामास कृते प्रतिकृतिकियाम् ॥ माद्विधे पस्तुनि प्रांसि प्रभोः परिभवो द्याः ॥ २३ ॥ मय्याश्रितानि सैन्यानि जिते माये विनाञ्चिता ॥ अतम्भावित एवास्तु जनः स्वच्छन्द्चेष्टितः ञ्जतोद्धरत-आवितधनो नरः॥ एवं सञ्चिन्त्य वेगेन सम्रत्तस्यौ महाब्छः॥२५॥मुद्ररं काळर्ण्डामं गृहीत्वा गिरिसन्निमः ॥ यसनो घोरसङ्कल्पः हन्दर्शोधपुटच्छदः ॥ २६ ॥ रथेन त्वरितो मच्छन्नाससादान्तकं रणे॥ समासाद्य यमं युद्धे यसनो आम्य मुह्रस्य ॥ २७ ॥ वेगेन महता रौद्रं चिञ्जेष यमबूर्द्धीन ॥ विद्योक्य मुद्रारं दीतं यमः सम्ब्रांतद्योचनः ॥ २८ ॥ वश्चयामास दुर्द्धपं मुद्रारं स महाबद्धः ॥ तस्मिन्नपसृते दूरं चण्डानां भीनकृषेणान्॥२९॥याम्यानां किंकराणां तु सहस्रं नीष्यिषेष इ॥ ततस्तां निहतां दञ्जा घोरां किंकरवाहिनीम्॥२०॥अगभत्परमं क्षोभं नाना प्रहरणोद्यतः ॥ यसनस्तु समाछोक्य तां किंकरमयीं चमूम् ॥ ३१ ॥ मेने यमसहस्राणि सृष्टानि यममायया ॥ नियाह्य यसनः सेनां विसृज त्रस्रवृष्टयः ॥ ३२ ॥ क्रहपांतचारसंकाशो बभूव कोधमूर्विछतः ॥ काश्चिद्धिभेद् शूळेन काश्चिद्धाणैरजिस्रगैः ॥ ३३ ॥ काश्चित्पिपेप गद्या कांश्र मुद्ररवृष्टिभिः ॥ केचित्रासप्रहारैश्र दारुणैस्ताडितास्तदा ॥ ३४ ॥ अपरे बहुशस्तस्य छछम्बुर्बाहुमण्डछे ॥ नम्रद्वेमैरन्यैमेहोच्छ्यैः ॥ ३५ ॥ तस्यापरे तु गात्रेषु दश्नेरप्यदंशयन् ॥ अपरे मुधिभिः पृष्ठं ॥ उत्सृज्य गात्रं भूपृष्ठे निष्पिषेष सहस्रशः ॥ ३७ अभिद्भतस्तथा घोर्येसनः कोधमूचिंछतः किंकरयुद्धेन यसनः श्रममाप्तवान् ॥ ३८ ॥ तमालोक्य यमः शान्तं आजगाम समुद्यम्य दण्डं मिह्ववाह्नः ॥३९॥ यसनस्तु समायान्तमाजन्ने गदयोरासि ॥ अचिन्तयित्वा तत्कर्मे यसनस्यान्तकोऽरिहा ॥४०॥ मत्स्य-

1194511

जन्ने रथस्य मूर्द्धन्यान्व्यात्रान्दण्डेनं कापेनः ॥ स रथो दण्डमथितैव्यात्रिरद्धिविकृष्यते ॥ ४१ ॥ संज्ञायः पुरुषस्यत्र चित्तं दैत्यस्य तद्रथम् ॥ अ समुत्सृष्य रथं दैत्यः पदातिर्धरणीं गतः ॥ ४२ ॥ यमं भुजाभ्यामादाय योधयामास दानवः॥यमोऽपि ज्ञाह्माण्युत्सृष्य बाहुयुद्धेष्ववर्त्तत॥४३॥ ॥ यसनः कटिन ब्रेस्त यमं गृह्य बलोद्धतः ॥ आमयामास वेगेन प्रचित्तमिन सम्भ्रमः ॥ ४८॥ यमोऽपि कण्डेऽवष्टभ्य दैत्यं वाहुगुगेन तु ॥ वेगेन श्रामयामास समुत्कृष्य महीतछात् ॥ ४५ ॥ ततो मुधिभराजवुरईयन्तै। परस्परम् ॥ दैत्येन्द्रस्याति क्रायत्वात्ततः श्रान्तभुजो यतः ॥४६॥ स्कन्धे निधाय दैत्यस्य मुखं विश्रान्तिमैच्छत ॥ तमाळक्ष्य ततो दैत्यः श्रान्तमन्तक्रमोजसा ॥ ४७ ॥ निष्पियेष महीपृष्ठे बहुशः पार्षिणपा णिभिः ॥ यावद्यमस्य वदनात्सुस्राव रुधिरं बहु ॥ ४८ ॥ निर्ज्ञीवितं यमं हट्वा ततः सन्त्यज्य दातवः ॥ जयं प्राप्योद्धतं दैत्यो नादं सुकत्वा महास्वनः ॥ ४९ ॥ स्वयं सैन्यं समाप्ताय तस्थी गिरिरिवाचलः ॥ धनाधिवस्य जम्भेन सायकैर्मर्मभेदिभिः ॥ ५० ॥ दिशोऽवहद्धाः ऋदेन सैन्यं चास्य निक्कन्तितम् ॥ ततः क्रोधवरीतस्तु धनेशो जम्भदानवम् ॥ ५३ ॥ हृदि विव्याध बाणानां सद्श्लेणाग्निवर्ज्ञसाम् ॥ साराधं च शतेनाजो ध्वनं दश्भिरेव च ॥ ५२ ॥ इस्तो च पञ्चसप्तत्या मार्गणैर्दश्मिर्धनुः ॥ मार्गणैर्वीर्दपत्राङ्गेरतैन्द्रयौतरिज्ञसगैः ॥५३॥ सिंहमेकेन तं तीक्णैर्विव्याय दशिभः शरेः ॥ जम्भस्तु कर्म तहङ्घा धनेशस्यातिङ्गव्हरम् ॥ ५८ ॥ हिद् धैर्व्य समालम्ब्य जयाह निश्चितान्वाणाञ्चत्रमर्माषेभेदिनः ॥ ५५ ॥ आकर्णाकृष्टचापस्तु जम्भः क्रोधपरिष्ठुतः ॥ विव्याध धनदं तीङ्णैः श्रौर्वक्षि दानवः ॥५६॥ सारार्थं चास्य वाणेन दढेनाभयहनद्धि ॥ चिच्छेद् ज्यामयैकेन तैलघौतेन दानवः ॥५७॥ ततस्तु निश्तिवीणैद्रिणैर्मर्भभे दिभिः ॥ विव्याधोरासि वित्तेशं दशिभः कूरकर्मकृत् ॥ ५८ ॥ मोहं परमतो गच्छन् दढविद्धो हि वित्तपः ॥ स क्षणाद्धैर्यमास्टम्ब्य घनुरा कृष्य भैरवम् ॥ ५९ ॥ किरन्बाणसहस्राणि निशितानि धनाधिपः ॥ दिशः खं विदिशो भूमीरनीकान्यसुरस्य च ॥६०॥ पूरयामास वेगेन संछाय रविमण्डलम् ॥ जम्भोऽपि परमेकैकं शैर्रबेंहुभिराहवे ॥ ६१ ॥ चिच्छेद लघुसन्धानो धनेश्रस्यातिपौरुपात् ॥ ततो धनेशः संकुद्रो दानवेन्द्रस्य कर्मणा ॥ ६२ ॥ व्यथमत्तस्य सैन्यानि नानासायकवृष्टिभिः ॥ तद्दद्वा दुष्कृतं कर्म्भ धनाध्यक्षस्य दानवः ॥ ६३ ॥ यृहीत्वा

पुराण.

No 980

भीममायसं हेमभूषितम् ॥ घनदानुचरान्यशात्रिाष्पिपेष सहस्रज्ञः ॥ दृष्टे ॥ त वध्यमाना देत्येन मुञ्चन्तो भैरवान् खान् ॥ रथं घनपतेः परिवार्यं व्यवस्थिताः ॥ ६५ ॥ दृष्ट्वा तानिर्दितान्देवः शुळं जग्राह दारुणम् ॥ तेन दैत्यसहस्राणि सुद्यामास सत्वरः ॥ ६६॥ श्रीयमा दैत्येषु दानवः कोषसूर्विछतः ॥ जग्राह परशुं दैत्यो मर्दनं दैत्यविद्विषाम् ॥ ६७ ॥ स तेन शितघारेण धनभर्त्तर्महारथम् ॥ चिन्छेद स्निग्धमिनाभ्वरम् ॥ ६८ ॥ पदातिस्थ नित्तेज्ञो गदामादाय भैरनीम् ॥ महाहननिमर्देषु दत्तशत्रानिनाम् ॥ ६९ ॥ अधृष्यां सर्वभृतानां बहुवर्षगणार्विताम् ॥ नानाचन्दनदिग्धाङ्गां दिन्यपुष्पविवासिताम् ॥ ७० ॥ निम्मेलायोमयीं गुर्वीममोघां हेमभूषणाम् ॥ चिक्षेप मुर्घि संकुद्धो जम्भस्य तु घनाघिषः ॥ ७१ ॥ आयान्ती तां समाखोक्य तिडत्संघातमण्डिताम् ॥ दैत्यो गदाभिघातार्थे राख्रवृष्टि चक्राणि कुणपान्त्रासान्युञ्जण्डीः पहिञ्ञानपि ॥ इेमकेयूरनदाभ्यां वाहुभ्यां चण्डविक्रमः ॥७३॥ व्यथींकृत्य तु तान् सर्वा नायुधान्दैत्यवक्षासि ॥ प्रस्फुरन्ती पपातोत्रा महोल्केवादिकन्दरे ॥७४॥ स तयाभिहतो गाढं पपात रयकूवरे ॥ स्रोतोभिश्वास्य रुधिरं सुस्नाव गतचेतसः ॥ ७५ ॥ जम्भं तु निइतं मत्वा कुजम्भो भैरवस्वनः ॥ घनाघिपस्य संकुद्धो वाक्येनातीव कोपितः ॥७६ ॥ चक्रे बाणमयं जालं यक्षाधिपस्य तु ॥ चिच्छेद बाणजालं तद्रईचन्द्रैः शितैस्ततः ॥७७॥ सुमोच शरवृष्टिं तु तस्मै यक्षाधिपो बली ॥ स तं दैत्यः शरत्रातं चिच्छेद निशितेः शरैः ॥ ७८ ॥ व्यर्थीकृतां तु तां दृष्ट्वा शरवृष्टिं धनाधिपः ॥ शक्तिं जग्राह दुर्द्धर्षी हेमचण्टाहहासिनीम् ॥ ७९ ॥ बाहुना तां निरूप्य वेगेन कुजम्भाय सुमोच इ॥ ८०॥ सा कुजम्भस्य हृद्यं दारयामास दारूणम् ॥ वित्तेशः ॥ ८१ ॥ अथास्य हृद्यं भित्त्वा जगाम धरणीतलम् ॥ ततो सुहूर्तादस्वस्थो दानवो जत्राह पट्टिशं दैत्यः प्रांञ्जं शितशिलीमुंखम् ॥ स तेन पट्टिशेनाजी धनदस्य स्तनांतरम् ॥ ८३ ॥ वाक्येन तीक्ष्णरूपेण मर्मान्तरविसर्पिणा ॥ निर्विभेदाभिजातस्य हृदयं दुर्जनो यथा ॥८४॥ तेन पट्टिशघातेन धनेशः परिम्रुच्छितः ॥ निपपात रथोपस्थे जर्जरो भूर्वहो यथा ॥ ८५ ॥ तथागतं सु तं दृष्ट्वा घनेशं नरवाइनम् ॥ खङ्गास्त्रो निर्ऋतिर्देवो निशाचरवळातुनः ॥ ८६ ॥

कुजम्भं भीमविक्रमम् ॥ अथ दृष्ट्वा तु दुर्द्धव कुजम्भो राक्षसेश्वरम् ॥ ८७ ॥ चोद्यामास सैन्यानि राक्षसेद्रवधं प्रति ॥ स दृष्ट्वा चोदित । से सेनां भञ्जनानास्त्रभीषणाम् ॥ ८८ ॥ स्थादाप्छत्य वेगेन भूषणद्यतिभास्वरः ॥ सङ्गन कमलानीव विकोशेनाम्बरितवा ॥ ८९ ॥ चिच्छेद । रिपुतक्त्राणि विचित्राणि समन्ततः ॥ तिर्यक् पृष्टमधश्चोद्ध दीर्घबाहुर्महासिना ॥ ९० ॥ सन्दृष्टोष्ठपुटाटोपश्चकुटीविक्रटाननः ॥ ॥ प्रचण्डकोपरकाक्षो न्यकृत्तदानवानरणे ॥ ९१ ॥ ततो निःशेषितप्रायां विछोक्यां स्वामनीकिनीम् ॥ मुक्तवा कुजम्भो धनदं राक्षतेन्द्रम भिद्रवन् ॥ ९२ ॥ छन्धसंज्ञोऽथ जम्भस्तु धनाध्यक्षपदानुगान् ॥ जीवयाहान् स जयाह बच्चा पाहीः सहस्रहाः ॥ ९३ ॥ मुत्तिमन्ति तु रत्नानि विविधानि च दानवाः ॥ वाहनानि च दिन्यानि विमानानि सहस्रशः ॥ ९४ ॥ धनेशो छन्धसंज्ञोऽथ तामवस्थां विछोक्य तु ॥ निःश्वसन्दीर्घमुष्णं च रो शत्ताष्ट्रविछोचनः ॥ ९५ ॥ ध्यात्वास्त्रं गारुडं दिव्यं वाणं सन्धाय काम्प्रुंके ॥ सुमोच दानवानीके तं वाणं इत्तर दारणम् ॥ ९६ ॥ प्रथमं कार्म्युकात्तस्य निश्चेरुर्धूमराजयः ॥ अनन्तरं स्फुळिङ्गानां कोटयो दीप्तवर्चताम् ॥ ९७ ॥ ततो ज्याळाळुळं व्योम चकारास्त्रं समन्ततः ॥ ततः क्रमेण दुर्वारं नानारूपं तदाभवत् ॥ ९८ ॥ अमूर्त्तश्चाभवद्योको ह्यन्यकारसमावृतः ॥ ततोऽन्तरिक्षे ज्ञांसन्ति तेषस्ते तु परिष्कृतम् ॥ ९९ ॥ कुजम्भस्तत्समालोच्य दानवोऽतिपराकः ॥ अभिदुदाव वेगेन पदातिर्थनदं नदन् ॥ १०० ॥ अथाभिमुख मायान्तं दैत्यं दृष्टा घनाधिपः ॥ बभूव सम्भ्रमाविष्टः पलायनपरायणः ॥ ३०१ ॥ ततः पलायतस्तस्य मुकुटं रत्नमण्डितम् ॥ पपात भूतले दीप्तं राविबिम्बमिवाम्बरात् ॥ ३०२ ॥ श्रूराणा मभिजातानां भत्तर्थ्यपसृते रणात् ॥ यर्तुं संप्रामाहीरासे युक्तं तद्भूपणायतः ॥ १०३ ॥ इति व्यवस्य दुर्द्धर्षा नानाशस्त्रास्त्रपाणयः ॥ युयुतस्यः स्थिता यक्षा सुकुटं परिवार्य्य तम् ॥ १०४ ॥ अभिमानघना वीरा धनदस्य पदानुगाः ॥ तानमर्भाच सम्प्रेक्ष्य दानवश्वण्डपीरुपः ॥ ३०५ ॥ भुजुण्डी भैरवाकारां गृहीत्वा शैलगौरवाम् ॥ रक्षिणो मुकुटस्याय निष्पिपेप निशाचरान् ॥ १०६ ॥ तान्त्रमथ्याथ दनुजो मुकुटं ततस्वके रथे ॥ समारोप्यानरिष्ठिजित्वा धनदमाहवे ॥ १०७ ॥ धनानि रत्नानि च मूर्तिमन्ति तथा ॥ १०६ ॥ तान्त्रमथ्याथ दनुजो मुकुटं तत्स्वके रथे ॥ समारोप्यापरिपुर्जित्वा धनदमाहवे ॥ १०७ ॥ धनानि रत्नानि च मूर्तिमन्ति तथा विधानानि श्रारिणश्च ॥ आदाय सर्वाणि जगाम देत्यो जम्भः स्वसैन्यं दनुजेन्द्रसिंहः ॥ धनाधिषो वै विनिकीर्णमूर्द्धजो जगाम दीनः सुरभर्नु

रन्तिकम् ॥ ३०८ ॥ कुजम्भेनाथ संसक्तो रजनचिएनन्द्रम<sup>ुवा</sup>। मायाममीयामिशित्य तीमसी राक्षसेश्वरः ॥ ३०९ ॥ मोइयामास दैत्ये न्द्रं जगत्कृत्वा तमोमयम् ॥ ततो विफलनेत्राणि दानवानां बलानि तु ॥ ११० ॥ न शेकुश्रान्तिं तत्र पदादिष पदं तदा ॥ दानवानां महाचमूम् ॥ १११ ॥ जघान घननीहारितिमिरातुरवाहनाम् ॥ वध्यमानेषु दैत्येषु कुजम्भे सूढचेतिति ॥११२॥ महिषो दानवेन्द्रस्तु कल्पान्ताम्भोद्सात्रभः ॥ अस्त्रं चकार सावित्रमुलकासङ्घातमण्डितम् ॥ ११३॥ विज्ञम्भत्यथ सावित्रे परमास्त्रे प्रतापिनि ॥ त्तीवं तमो घोरमनन्तरम् ॥ ११४ ॥ ततोऽस्तं विरूफुलिङ्गाङ्कं तमः कृत्स्नं न्यनाञ्चयत् ॥ प्रफुछारुणपद्मीपं ञ्ररदीवामळं सरः ततस्तमि संशान्ते दैत्येन्द्राः प्राप्तचक्षुषः ॥ चक्रः करेण मनसा देवानीकैः सहाद्भतम् ॥ ११६ तम् ॥ अथादाय धनुर्घोरिमेषूंश्वाज्ञीविषोपमान् ॥ ११७ ॥ कुजम्मोऽघावत क्षिप्रं रक्षोराजवलं प्रति ॥ राञ्चतेन्द्रस्तमायान्तं विलोक्य दानुगः ॥ ११८ ॥ विन्याध निशितेर्बाणैः ऋराञ्गीविषभीषणैः ॥ तदादानं च सन्धानं न मोक्षश्चापि उक्ष्यते ॥ ११९ ॥ चिन्छेदास्य श्रास्त्रा तान्स्वज्ञारैरतिलाघवात् ॥ ध्वनं परमतीक्ष्णेन चित्रकम्मामराद्विषः ॥ १२० ॥ सारार्थे चास्य भक्केन रथनाडाद्पातयत् ॥ तहङ्घा राक्षसेन्द्रस्य संयुगे ॥ १२१ ॥ रोषरक्तेक्षणयुतो रथादाप्छत्य दानवः ॥ खङ्गं जग्राइ वेगेन श्ररद्म्बरनिर्म्मलम् ॥ १२२ ॥ चर्म बोद् यखण्डेन्द्रदशकेन विभूषितम् ॥ अभ्यद्रवद्रणे दैश्यो रक्षोऽधिपतिमोजसा ॥ १२३ ॥ तं रक्षोऽधिपतिः प्राप्तं सुद्ररेणाइनद्धि प्रहारेण क्षीणः सम्भ्रान्तमानसः ॥ १२४ ॥ तस्थावचेष्टो दनुजो यथा धीरो घराघरः ॥ स मुहूर्त्त समाश्वस्तो दानवेन्द्रोऽतिदुर्ज्जयः ॥ १२५ ॥ रथमारुद्य जत्राह रक्षोवामकरेण तु ॥ केशेषु निर्ऋति दैत्यो जानुनाऋम्य धिष्ठितम् ॥ १२६ ॥ ततः खङ्गेन च शिरश्छेतुमैच्छद्मर्षणः ॥ तिस्मस्तदन्तरे देवो वरुणोऽपाम्पतिर्द्धतम् ॥ १२७ ॥ पाञ्चेन दानवेन्द्रस्य ववन्य च अनद्वयम् ॥ ततो बद्धभुनं दैत्यं पम् ॥१२८॥ ताडयामास गदया दयामुतसूच्य पाञ्छिक् ॥ स तु तेन प्रहारेण स्रोतोभिः क्षतजं नमन् ॥१२९॥ द्धार रूपं मेघस्य निद्यन्म। 🔻 छाछताष्ट्रतम् ॥ तद्बस्थागतं दृष्टा कुजम्भं महिषासुरः ॥ १३० ॥ न्यावृत्तवद्नेऽगाधे अस्तुमैच्छत्सुरावुभौ ॥ निर्ऋति वरूणं चैव

मत्स्य-भ**3**५८॥ दंष्ट्रोत्कटाननः ॥ १३१ ॥ तावंभिप्रायमारुक्ष्यं तस्य दैत्यस्य दूषितम् ॥ त्यक्त्वा रथपयं भीतौ महिषस्यातिरंहसा ॥ १३२ ॥ भृशं द्वृतौ जवादिग्भ्यामुभाभ्यां भयविद्वरो ॥ जगाम निर्ऋतिः क्षिप्रं श्ररणं पाकशासमम् ॥ १३३ ॥ कुद्धस्तु महिषो दैत्यो वर्षणं समभिद्धतः ॥ तमन्तकमुखासक्तमारोक्ष्य हिमबद्द्युतिः ॥ १३४ ॥ चके सोमाझानिःसृष्टं हिमसङ्घातकण्टकम् ॥ वायम्यं चास्नमतुरुं चन्द्रश्रके द्वितोय कंम् ॥ १३५ ॥ वायुना तेनः चन्द्रेण संशुष्केण हिमेन च ॥ व्यथिता दानवाः सर्वे शीतोच्छित्रा विपौरुषाः ॥ १३६ ॥ न शकुश्रस्तितुं पद्भचां नाम्राण्यादातुमेव च ॥ महाहिमनिपातेन श्रुष्टेश्वन्द्रप्रचोदितैः॥१३७॥गात्राण्यसुरसैन्यानामद्द्यन्त समन्ततः ॥ महिषो निष्प्रयत्नस्तु शीतनाकम्पिताननः ॥ १२८॥कश्वावाखम्ब्य पाणिभ्यामुपानिष्टो ह्यधोयुखः ॥ सर्वे ते निष्प्रतीकारा दैत्याश्चन्द्रमसा जिताः ॥१३९॥रणेच्छ दूरतस्त्यक्त्वा तस्थ्रस्ते जीवितार्थिनः ॥ तत्रात्रवीत्कांङनेमिर्दैत्यान्कोपेन दीपितः॥ १४०॥ ओ ओः शृङ्गारिणः श्रुराः सर्वे श्रह्मास्रपारगाः ॥ प्केकोऽपि जगत्सर्वे शक्तस्तुरुंपितुं भुजेः ॥ १८१ ॥ एकैकोऽपि क्षमो यस्तुं जगत्सर्वे चराचरम् ॥ एकैकस्यापि पर्याप्ता न ॥ कलां पूरियतुं यत्नात्षाढशीमतिविक्रमाः ॥ किं प्रयाताश्च तिष्ठवं समरेऽमरिनिर्जिताः युक्तमेतच्च्राणां विशेषादैत्यजन्मनाम् ॥ राजा चान्तरितोऽस्माकं तारको छोक्तमारकः ॥ १४४ नष्टश्चतयो अष्टवाक्पाटवास्तथा ॥ १४५ ॥ सुकास्तदाभवन्दैत्या रणद्शनपङ्कयः स्कान्दैत्याञ्छीतेन सादिताच् ॥ १४६ ॥ मत्वा कालक्षमं कार्य कालनेमिर्महासुरः ॥ आश्रित्य दानवीं मायां वितत्य स्वं महावषुः ॥ पूरपामास गगनं दिशो विदिश एव च ॥ निर्ममे दानवेन्द्रेशः शरीरे भास्करायुतम् ॥ १४८ ॥ दिशश्च मायया चण्डैः पूरयामास पावकैः ॥ त्रेठोक्यमभवत्क्षणात् ॥ १६९॥ तेन ज्वालासमृहेन हिमांशुरगमच्छमम् ॥ ततः बभौ ॥ १५० ॥ तद्वलं दानवेन्द्राणां मायया कालनेमिनः ॥ तद्दञ्चा दानवानीकं लब्धतंज्ञं दिवाकरः ॥ उवाचारुणमुद्रान्तः कोपाछोकैकलो चनः ॥ १५१ ॥ दिवाकर उवाच ॥ नयारुण रथं शीघ्रं कालनीमरथो यतः ॥ विमर्दंस्तत्र विषमो भविता शुरसंक्षयः ॥ १५२ ॥ एषो

पुराण-

अ०१५०

1196CH

जितः शशाङ्कोऽत्र तद्वरं बरुमाश्रितम् ॥ इत्युक्तश्रीद्वर्शमास रथा गरुउपूर्वजः। ॥ प्रयत्नविधृतेरखेः सितचामरमारिभः॥ जग दीपोऽथ भगवाञ्जयाह विततं धतुः॥ १५४॥ शरो च द्वो महाभागो दिव्यावाशीविषद्यती ॥ सञ्चाराह्येण सन्धाय वाणमेकं ससर्ज सः॥ १५५॥ द्वितीयमिन्द्रजालेन योजितं प्रमुमोच हैं :॥ , सञ्चाराम्नेण रूपाणां क्षणाचके निपर्ययम् ॥ १५६ ॥ देवानां दानवं रूपं दानवानां च देवि कम् ॥ मत्वा सुरान्स्वकानेव जन्ने घोरास्रठाघवात् ॥ १५७ ॥ कालनेमी रुपाविष्टः कृतान्त इव संश्चये ॥ कांश्वितवङ्गेन तीर्शेन कांश्वित्रा राचवृष्टिभिः ॥ ॥ १५८ ॥ कांश्रिद्धाभिषोंराभिः कांश्रिद्धोरैः परश्रुषैः ॥ १५९ ॥ शिरांति कोपाञ्चिद्यातयञ्च भुजान् रथान् सार्याश्रीय वेगः ॥ कांश्चित्यिपेषाथ रथस्य वेगात्कांश्चित्कुचा चोद्धतसुष्टिपातैः ॥ १६० ॥ रणे विनिहतान्हञ्चा नेमिः स्वान् दानवाधिपः ॥ रूपं स्वं तु प्रपद्यन्त ह्यसुराः सुरधर्षिताः ॥ १६१ ॥ कालनेमी रुषाविष्टस्तेषां रूपं न बुद्धवान् ॥ नेमिद्दैत्यस्तु तान्द्वः कालनेमिसुवाच इ ॥१६२॥ अहं नेमिः सुरो नैय काछनेमे विदुस्य नाम् ॥ भवता मोहितेनाचौ निहतान्युक्षिकम ॥१६३ ॥ दैत्यानां दश्रूआणि दुर्जपानां सुरेरिह ॥ सर्वास्त्रवारणं मुश्च त्राह्ममस्त्रं त्वरान्वितः ॥ १६४ ॥ स तेन बोधितो दैत्यः सम्भ्रमाकुङचेतनः ॥ योजयामास वाणं तु ॥ १६५ ॥ सुमोच चापि दैत्येन्द्रः स स्वयं सुरक्षण्टकः ॥ ततोऽस्रतेजसा न्याप्तं त्रेङोक्यं सचराचरम् ॥ १६६ ॥ देवानां चाभवत्सेन्य भयान्वितम् ॥ संचारास्त्रं च संज्ञान्तं स्वयमीयोधने वभी ॥ १६७ ॥ तस्मिन्त्रतिइते हास्त्रे अष्टतेजा दिवाकरः अत्य चके स्वां कोटिशस्तन्तम् ॥ १९६८॥ विस्फूर्जंत्करसम्पातसमाकान्तनगत्रयम् ॥ तताप दानवानीकं गतमजीपशोणितम् ततश्चावर्षद्नछं समन्तादितसहतम् ॥ चक्षूंषि दानवेन्द्रणा चकारान्धानि च प्रभुः ॥ १७० ॥ गजानामगछनमेदः पेतुश्चाप्यस्वा भुवि निःश्वसन्तश्च वर्मात्तां रथिनोऽपि च ॥ १७१ ॥ इतश्चेतश्च सिङ्डं प्रार्थयन्तस्तृषातुराः च ॥ १७२ ॥ दानाग्रिः प्रज्वलंश्चेव घोरार्चिद्ग्धपादपः ॥ तोयार्धिनः पुरो दष्टा तोयं कछोलमालिनम् ॥ १७३ ॥ पुरः न शेकुरवमिहताः ॥ अप्राप्य सिंछछं भूमी व्यात्तास्या गतचेतसः ॥१७४॥ तत्र तत्र व्यद्दश्यन्त मृता दैत्येश्वरा भुवि ॥ रथा गजाश्च पितता मत्स्य

स्तुरगाश्च समापिताः । १७५ ॥ स्थिता वमन्तो घावन्तो गलद्रक्तवसासृजः ॥ दानवानां सहस्राणि व्यह्र्यन्तो सृतानि तु ॥ १७६ ॥ संक्षये दानवेन्द्राणां तस्मिन्महति वर्तिते ॥ प्रकोपोद्धततात्राक्षः कालनेमी रुपातुरः ॥ १७७ ॥ अभवत्कलपमेघाभः स्फुरद्धुरिशतहदः ॥ गम्भीरास्फोटनिर्हाद्जगद्भद्यचट्टकः ॥१७८॥ प्रच्छाद्य गगनाभोगं रविमायां व्यनाशयत् ॥ शीतं वन्षे सिछेछं दानवेन्द्रवछं प्रति॥१७९॥ दैत्यास्तां वृष्टिमासाद्य समाश्वस्तास्ततः क्रमात् ॥ बीजांकुरा इवाम्छानाः प्राप्य वृष्टिं धारतछे ॥ १८० ॥ ततः स मेघरूपी तु काछनेमि महासुरः ॥ शस्त्रवृष्टि ववर्षीयां देवानीकेषु दुर्ज्ञयः ॥ १८१ ॥ तया वृष्ट्या बाध्यमाना दैत्येन्द्राणां महौजसाम् ॥ गतिं कां च न पर्यन्तो गावः ज्ञीतार्दिता इव ॥ १८२ ॥ परस्परं व्यलीयन्त पृष्ठेषु व्यस्त्रपाणयः ॥ स्वेषु बाधे व्यलीयन्त गजेषु तुरगेषु च त्वमराह्मस्तास्तत्र तत्र निर्छिल्यिरे ॥ अपरे कुञ्चितेर्गात्रैः स्वहस्तपिहिताननाः ॥ ३८४॥ इतश्चेतश्च सम्श्रान्ता वश्रमुर्वे दिशो दश ॥ एवंविधे तु संयामे तुमुछे देवसंक्षये ॥ १८५॥ ह्रस्यन्ते पतिता भूमो शस्त्रभिन्नाङ्गसन्थयः ॥ विभ्रुजा भिन्नमूर्द्धानस्तथा छिन्नोरुजानवः ॥१८६॥ विपर्य स्तरथासङ्गा निष्पिष्टण्दजपङ्कयः ॥ निर्भिन्नाङ्गेस्तुरङ्गेस्तु गजैश्राचलसन्निभैः ॥१८७॥ स्नुतरकहर्देर्भ्रामिषिकृता विकृता बभौ ॥ एवमाजी बली दैत्यः काळनेमिर्महासुरः ॥ 🖁 ९८८ ॥ जन्ने सुहूर्तमात्रणे गन्धर्वाणां दशायुत्तम् ॥ यक्षाणां पञ्च छक्षाणि रक्षसामयुतानि षद् ॥ १८९॥ त्रीणि लक्षाणि जन्ने स किन्नराणां तरस्विनाम् ॥ जन्ने पिञाचमुख्यानां सप्तलक्षाणि निर्भयः ॥ १९० ॥ इतरेषामसंख्याताः सरजातिनिकायिनाम् ॥ जन्ने स कोटीः संकुद्धश्चित्रास्त्रिरस्त्रकोविदः ॥ १९१ ॥ एवं परिभवे भीमे तदा त्वमरसंक्षये॥ संकुद्धाविश्वनी देवी चित्रास्त्रकवचीज्यवही ॥१९२॥ जन्नतुः समरे दैत्यं कृतान्तानलसन्निभम् ॥ तमासाद्य रणे घारेमेकैकः षष्टिभिः ज्ञोरः॥ १९३॥ जन्ने मर्मसु तीक्ष्णामेरसुरं भीमदर्शनम् ॥ ताभ्यां बाणप्रहोरेः स किञ्चिदायस्तचेतनः॥ १९४॥ जम्राह चक्रमष्टारं तैल्धीतं रणान्तकम् ॥ तेन चक्रेण सोऽश्विभ्यां चिच्छेद रथक्रवरम् ॥ १९५॥ जयाहाथ धनुदँत्यः भरांश्वाशीविषोपमान् ॥ ववर्ष भिषजोर्मार्घि संछाद्याकाशगोचरम् ॥ १९६॥ तावप्यस्त्रैश्विच्छिद्तुः शितेस्तेँदँत्यसायकान् ॥ तच कर्म तयोर्द्यः विस्मितः कोपमाविशत्॥१९७॥महता स तु कोपेन सर्वायोमयसादनम्॥जग्राह मुद्ररं भीमं काउदण्डविभाषणम् ॥१९८॥

प्रताज.

अ०१६०

स ततो आम्य वेगेन चिक्षेपाहिवरथं प्रति ॥ तं तुः सुद्रस्मायान्तमाङोक्याम्बरमोचरम् ॥ ॥ त्यक्ता रथो तु तो वेगादाप्छतो तरसाश्चिनो ॥ तो रथो स तु निष्पिष्य मुद्ररोऽचलसन्निभः ॥ २०० ॥ दारयामास धरणीं हेमजालपरिष्कृतः ॥ तस्य कम्मांश्विनो दृष्ट्वा भिषजो चित्रयो धिनो ॥ २०१ ॥ वत्रास्नं तु प्रकुर्वाते दानवेन्द्रनिवारणम् ॥ ततो वत्रमयं वर्षे प्रावर्त्तद्रिष्णम् ॥ २०२ ॥ घोरवत्रमहारैस्तु दैत्येन्द्रः स परिष्कृतः ॥ रथो घ्वजो धनुश्रकं कवचं चापि काञ्चनम् ॥ २०३ ॥ क्षणेन तिल्ञ्शो जातं सर्वसैन्यस्य पर्यतः ॥ तदृष्टा दुष्करं कम्मे सोऽ श्विभ्यां भीमविक्रमः ॥ २०४ ॥ नारायणास्त्रं बछवान् मुमोच रणसूर्द्धाने ॥ वत्रास्त्रं ज्ञामयामाप्त दानवे द्रोऽस्नतेजसा ॥ २०५ ॥ तस्मिन् प्रशान्ते वत्रास्त्रे कालनेमिरनन्तरम् ॥ जीवप्राइं ग्राइयितुमिश्वनौ तु प्रचक्रमे ॥ २०६ ॥ ताविश्वनौ रणाद्गीतौ सहस्राक्षरपं प्रति ॥ प्रयातौ वेपमानो तु पदा शस्त्रविवर्जितो ॥ २०७ ॥ तयोरनुमतो दैत्यः कालनेमिर्मदाबलः ॥ प्राप्येन्द्रस्य रथं कूरो दैत्यानीकपदानुगः ॥ २०८ ॥ तं दृष्ट्वा सर्वभूतानि वित्रसुर्विद्वलानि तु ॥ दृष्ट्वा दैत्यस्य तत् क्रीर्य सर्वभूतानि नेनिरे ॥ २०९॥ पराजयं महेन्द्रस्य सर्वलोकक्षयावहम् ॥चेलुः शिसरिणो मुख्याः पेतुफ्लका नभस्तठात्॥२१०॥जगर्ज्जर्जेङद्। दिश्च सुद्धताश्च महार्णवाः॥ तो भूतविकृति दञ्चा भगवान् गरुडच्वजः॥२१०॥ व्यबुद्धचताहिपय्यं योगनिदां विहाय तु ॥ छक्ष्मीकरयुगानम्रहाहितां त्रिसरोरुहः ॥ २१२ ॥ श्रारद्म्बरनीहाबनकान्तदेह च्छविर्विभुः ॥ कौस्तुभोद्राप्तितोरस्को कान्तकेयूरभास्करः ॥ २१३ ॥ विमृश्य सुरसंशोभं वैनतेयं समाह्वयत् ॥ आहृतेऽवस्थितं तस्मिन् नागावस्थित वर्ष्मणि ॥ २१४ ॥ दिन्यनानास्रतीक्ष्णार्विरारुद्यागात् सुरान् स्वयम् ॥ तत्रापश्यत देवेन्द्रमभिद्धतमाभिद्धतेः ॥२१५ ॥ दानवेन्द्रनवामभोद सच्छायैः पौरुषोत्कटैः ॥ यथा हि पुरुषं घोरैरभाग्यैर्वशसालिभिः ॥ २१६ ॥ परित्राणायाशु कृतं सुक्षेत्रे कर्म निर्मलम् ॥ अथावश्यन्त दैतेया वियति ज्योतिमण्डलम् ॥ २१७॥ स्फुरन्तमुद्याद्रिस्थं सूर्यमुणात्विषा इव ॥ प्रभावं ज्ञातुमिच्छन्तो दानवास्तस्य तेजसः ॥२१८॥ गरुत्मन्तमपर्यन्तः कल्पान्तानलसन्निभम् ॥ तमास्थितं च मेघोघद्युतिमक्षयमच्युतम्॥२१९॥ त्यालोक्यासुरेन्द्रास्तु हर्षसम्पूर्णमानसाः ॥ अयं वे देवसर्वस्वं जितेऽस्मिन् निर्जिताः सुराः ॥ २२० ॥ अयं स दैत्यचकाणां कृतान्तः केञ्चवोऽरिहा ॥ एनमाश्रित्य छोकेषु यज्ञभाग

C-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

मत्स्यः ॥१६०॥ भुजोऽमराः ॥ २२१ ॥ इत्युक्त्वा दानवाः सर्वे परिवार्य्य समन्ततः ॥ निजन्नार्विविधेरस्रीस्तेः तमायान्तमाहवे ॥ २२२ ॥ कालनेमित्रभृतयो ॥ दश देश देत्या महारथाः ॥ षष्ट्या विव्याध बाणानां कालनेमिर्जनार्द्वम् ॥ २२३ ॥ निर्मिः इतिन बागानां मथनोऽशीतिभिः शरैः ॥ जम्भक अवेव सप्तत्या शुम्भो दशभिरेव च ॥२२९॥ शेषा देत्येश्वराः सर्वे विष्णुमेकैकशः शरैः ॥ दशिभश्चेव यत्तारुते जद्यः सगरुढं रणे ॥२२५ ॥ ॥ तेषाममृष्य तत्कर्म विष्णुर्दानवसूदनः ॥ एकैकं दानवं जन्ने षड्भिः षड्भिराजिह्मगैः॥२२६ ॥ आकर्णकृष्टेर्भूयश्च कालनेमिश्लिभिः शरीः॥॥ विष्णुं विव्याय हृद्ये कोघाद्रक्तविछोचनः ॥ २२७ ॥ तस्याशोभन्त ते वाणा हृद्ये तप्तकाञ्चनाः ॥ सयुखानीय दीतानि कोस्तुमस्य स्फटित्वः ॥ २२८ ॥ तैर्बाणैः किञ्चिदायस्तो इरिर्जप्राह सुद्रसम् ॥ सततं श्राम्य वेगेन दानवाय व्यस्त्रचयत् ॥ २२९ ॥ दानवेन्द्रस्तमप्राप्त वियत्येव ज्ञतः शरैः ॥ चिच्छेर् तिङ्काः कुद्धो द्र्ययं पाणिङाचवम् ॥ २३० ॥ ततो विष्णुः प्रकृषितः प्राप्तं जपाइ भैरवम् ॥ तेन दत्यस्य हृद्यं ताडयानास गाढतः ॥ २३१ ॥ क्षणेन छन्धसंज्ञस्तु काछनेमिर्महासुरः ॥ क्षांकि जत्राह तिक्ष्णा भं हेमचण्टाहृहासिनीम् ॥२३२॥ तया वामभुनं विष्णोदिभेद दितिनन्दनः ॥ भिन्नः शक्तया भुजस्तस्य मृतशोणित आदभौ ॥ २३३ ॥ पन्नरागमयेनेव केयूरेण विष्णुः प्रकुपितो जग्राइ विपुछं घतुः ॥ २३४ ॥ सप्त दश च नाराचांस्तीक्ष्णान्मम्भीवेभीदेनः ॥ दैत्यस्य हृदयं पड्भिविष्याघ च त्रिभिः चतुभिः सारार्थे चास्य ध्वनं चैकेन पात्रिणा ॥ द्राभ्यां ज्याधनुषी चापि सुनं सव्यं च पत्रिणा ॥ २३६ ॥ स विद्धो हृद्ये गाढं दैत्यो इरिशिछीयुषैः ॥ स्नुतरकारूणप्रांशुः पीडाकुछितमानसः ॥ २३७ ॥ चक्रम्पे मास्तेनेव नोदितः मालक्ष्य गदां जत्राह केशवः ॥ २३८ ॥ तां च वेगेन चिक्षेप कालनेमिरथं प्रति ॥ सा पपात शिरस्युया विपुला कालनेमिनः ॥ २३९ ॥ संचूर्णितोत्तमाङ्गस्तु निष्पष्टमुकुटोऽसुरः ॥ द्वतरक्तौषरन्ध्रस्तु द्वतधातुरिवाचलः ॥२४०॥ प्रापतत्स्वे रथे भन्ने विसंज्ञः शिष्टजीवितः ॥ पति तस्य रथोपस्थे दानवस्याच्युतोऽरिहा ॥ २४१ ॥ स्मितपूर्वप्रवाचेदं वाक्यं चकायुधः प्रभुः॥ गच्छासुर विसुक्तोऽसि साम्प्रतं जीव भियः ॥ २४२ ॥ ततः स्वल्पेन कालेन अहमेव तवान्तकः ॥ एतच्छुत्वा वचस्तस्य साराथिः कालनोमिनः ॥ अपवाह्य रथं दूरमनयत्काल

युराज.

370990

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri नेमिनः ॥२४३॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे देवासुरसंग्रामे कालनेमिपराजयो नामः पञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १५०॥ स्रुत उवाच ॥ तं हङ्गा दानवाः कुद्धार्थेकः स्वैस्वैबंळेर्वृताः ॥सरघा इव माक्षीकहरणे सर्वतो दिश्चम् ॥३॥ कृष्णचामरजाठाव्ये सुधाविराचितांकुरे ॥चित्रपंचपताके तु प्रभिन्नकरटामुखे ॥२'॥ पर्वताभे गने भीमे मद्भाविणि दुईरे ॥ आह्यानी निमिईत्यो हरि प्रत्यु प्रयो बर्सी ॥३॥ तस्यासन् दानवा रोहा गजस्य पदरक्षिणः॥सप्तविञ्चातिसाहस्राः किरीटकवचोज्वलाः ॥४॥ अश्वाद्धदेख मथनो जम्मकश्वोष्ट्रवा इनः॥ञ्चम्भोऽपि विपुलं मेपं समारुह्यावन द्रणम् ॥५॥ अपरे दानदेन्द्रास्तु यत्ता नानास्त्रपाणयः ॥ आजवुः समरे कुदा विष्णुमिक्किष्टकारिणम्॥६॥परिघेण निर्मिद्रियो मथनो सुद्ररेण तु ॥ शुम्भः शुक्रेन तोक्ष्णेन प्राप्तेन प्रसनस्तथा॥७॥चक्रेण महिषः कुद्रो जम्मः शक्तया महारणे॥जद्यनशियणं सर्वे शेषास्तीक्ष्णेश्व मार्गणेः॥८॥ तान्यस्राणि प्रयुक्तानि शरीरं विविशुर्द्धरेः॥गुरूकान्यपदिष्टानि साच्छिष्यस्य श्रुतानिव ॥ ९॥ असम्ब्रान्तो रणे विष्णुरथ जयाह काम्मुकम् ॥ शरांश्राशीविषाकारांस्तै उपोतानिज्ञगान् ॥ १० ॥ ततोऽभिसन्य दैत्यास्तानाकणीकृष्टकाम्ध्रकः ॥ अभ्यद्रदृष्णे कुद्रो दैत्यानीके तु वीरुषात् ॥ ११ ॥ निमिर्विन्याच विञ्चत्या बाणानामभिवर्जताम् ॥ मथनं दशभिर्वाणैः शुम्भं पञ्चभिरेव च ॥ १२ ॥ एकेन महिपं कुछो विव्याचोरित पत्रिणा ॥ जम्मं द्वाद्शमिस्तीक्ष्णैः सर्वीश्रेक्षेकशोऽप्टभिः ॥ १३ ॥ तस्य तल्लाचां हट्टा दानवाः कोधमूर्विछताः ॥ नर्दमानाः प्रयत्नेन चकुरत्यद्वतं रणम् ॥ १४ ॥ चिच्छेदायं चतुर्विष्णोर्निमिभेक्षेन दानवः ॥ सन्व्यमानं ज्ञारं हस्ते चिच्छेद महिषासुरः ॥ १५ ॥ पीड यामास गरुडं जम्भरतीक्ष्णेस्तु सायकैः ॥ भुनं तत्याहनद्वाढं शुम्भो भूयरसन्निभः ॥ १६ ॥ छिन्ने धर्रापि गोविन्दो गदां जमाह भीषणाम् ॥ तो प्राहिणोत् स वेगेन मथनाय महाहवे ॥ १७ ॥ तामप्राप्तां निभिर्वाणैश्विच्छेद तिङशो रणे ॥ तां नाशमागतां हट्टा हीनामे प्रार्थना मिव ॥ १८ ॥ जयाह मुद्ररं घोरं दिव्यरत्नपरिष्कृतम् ॥ तं मुमोचाथ वेगेन निमिमुद्दिश्य दानवम् ॥ १९ ॥ तमायान्तं वियत्येव त्रयो दैत्या न्यवारयन् ॥ गद्या जम्भदेत्यस्तु त्रसनः पिट्टशेन तु ॥ २०॥ शक्तया च मिह्रिषो दैत्यः स्वपक्षजयकाङ्कया ॥ निराकृतं तमाठोक्य दुर्जने अ त्रणयं यथा ॥ २१ ॥ जत्राह शक्तिमुत्रात्रामष्ट्रषण्टोत्कटस्वनाम् ॥ जम्भाय तां समुद्दिश्य प्राहिणोद्रणभीषणः ॥ २२ ॥ तामम्बरस्थां जत्राह भरत्य-भाउद्गा गजो दानवनन्दनः ॥ गृहीतां तां समालोक्य शिक्षाापिव विवेकिभिः ॥ २३ ॥ दृढं भारसहं सारमन्यदादाय काम्मुकम् ॥ रौद्रास्त्रमभिसन्धाय तास्मिन् बाणं मुमोच इ ॥ २४ ॥ ततोऽस्त्रतेजसा सर्व न्याप्तं लोकं चराचरम् ॥ ततो बाणमयं सर्वमाकाशं समुदृङ्यत् ॥ २५ ॥ भू र्दिशो विदिशश्चेव बाणजालमया बभुः ॥ दृष्टा तद्ख्रमाहात्म्यं सेनानीर्यसनोऽसुरः ॥ २६ ॥ त्राह्ममस्रं चकारासी तेन तत् प्रशमं यातं रादास्त्रं छोकचस्मरम् ॥ २७ ॥ अस्त्रं प्रतिहते तस्मिन् विष्णुदीनवसूद्नः ॥ कालदण्डास्नमकरात् २८ ॥ सन्धीयमाने तस्मिस्तु माहतः पहणो ववौ ॥ चकम्पे च मही देवी दैत्या भिन्नाधियोऽभवन् ॥ २९ ॥ तदस्रपुत्रं दञ्चा तु दानवा युद्धदुम्भेदाः ॥ चक्रुरस्राणि दिव्यानि नानारूपाणि संयुगे ॥ ३० ॥ नारायणास्त्रं यसनो गृहीत्वा चक्रं निमिः स्वास्त्रवरं सुमोच ॥ ऐपीकमस्त्रं च चकार जम्भस्तत्कालदण्डास्त्रनिवारणाय ॥ ३१ ॥ यात्रत्र सन्यानद्जां प्रयान्ति दैत्येश्वराश्चास्त्रनिवारणाय ॥ तावत्क्षणेनैव जवान कोटोदैत्ये श्वराणां सगजान सहाश्वान् ॥ ३२ ॥ अनन्तरं शान्तमभूत्तद्धं दैत्यास्त्रयोगेन तु कालदण्डम् ॥ शान्तं तदालोक्य हारेः स्वशस्त्रं स्वविक्रमे जग्राह चकं तपनायुताभमुत्रारमात्मानमिनाद्वितीयम् ॥ चिक्षेप सेनापतयेऽभिसन्य कण्ठस्यछं वज्रकठोरम् यम् ॥ ३८ ॥ चकं तदाकाञ्चनतं विद्योक्य सर्वात्मना दैत्यवराः स्वर्वीर्येः ॥ नाञ्कवन्वारियतुं प्रचण्डं दैवं यथा कम्मं सुधा प्रपन्नम् ॥३५॥ द्विधा तु कृत्वा यसनस्य कण्ठं तद्रक्तवारारूणघोरनाभि ॥ जगाम भ्रयोऽपि जनार्द तमप्रतक्यं जनयन्नज्यं चक्रं पपात ग्रसनस्य कण्ठे ॥ नस्य पाणि प्रवृद्धानळतुल्यदीति ॥३६॥ झति श्रीमातस्ये महापुराणे देवासुरसंग्रामे ग्रसनवधी नामैकपञ्चाशद्धिकश्वततमोऽप्यायः ॥१५१॥ सूत उवाच ॥ तस्मिन्विनिहते देत्ये यसने लोकनायके ॥ निर्मिर्याद्मयुष्यन्त हरिणा सह दानवाः ॥ १ ॥ पिट्टिशैर्सुश्लेः पार्शे र्गदाभिः कुणपैरिष ॥ तीक्ष्णाननैश्च नाराचैश्चकैः शक्तिभिरेव च ॥ २ ॥ तानम्नान्दानवैर्म्नकांश्चित्रयोधी जनार्दनः ॥ एकैकं शतशश्चके बाणै रमिशिखोपमैः ॥ ३ ॥ तमः श्लीणायुधप्राया दानवा श्रान्तचेतसः ॥ अस्त्राण्यादातुमभवन्न समर्था यदा रणे ॥ ४ ॥ तदा मृतेर्गजैरश्वैर्जनाईन मयोधयन् ॥ समन्तात्कोटिशो दैत्याः सर्वतः प्रत्ययोधयन् ॥ ५ ॥ बहुकृत्वा वपुर्विष्णुः किञ्चिच्छान्तभुनोऽभवत् ॥ उवाच च गहत्मन्तं

पुराण. अ**०१५२** 

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri
तस्मिन्सुतुमुळे रणे ॥ ६ ॥ गरुतमन्किचिद्शान्तरत्वमस्मिन्नपि साम्प्रतम् ॥ यद्यश्रान्तोऽसि तद्याद्दि मथनस्य रथं प्रति ॥ ७ ॥ श्रान्तोऽ स्यथ मुहूर्त त्वं रणादुपसृतो भव ॥ इत्युक्तो गरुडस्तेन विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ८ ॥ आससाद रणे दैत्यं मथनं घोरदर्शनम् ॥ दैत्यस्त्वाभेषुखं दक्षा शङ्कचऋगदाधरम् ॥९॥ जघान भिन्दिपालेन शितवाणेन वक्षति ॥ तत्प्रहारमचिन्त्यैव विष्णुस्तास्मिन्महाहवे ॥१० ॥ जवान पंचाभवीं विभी नित्र शिलाशितः ॥ पुनर्शिभराकृष्टेस्तं तताड स्तनान्तरे ॥ ११ ॥ विद्यो मर्मसु दैत्येन्द्रो हरिवाणैरकम्पत ॥ स मुहूर्त समाश्वास्य जयाह परिषं तदा ॥ १२॥ जन्ने जनाईनं चापि परिषेणाग्नियर्ज्ञता ॥ विष्णुस्तेन त्रहारेण किञ्चिदार्घाणतोऽभवत् ॥ १३॥ ततः क्रोधिवृत्ताक्षो गर्नं नयाइ पाधवः ॥ मथनं सरयं रोषाञ्चिष्विषय रोषतः ॥ १४ ॥ स पपाताथ दैत्येन्द्रः क्षयकालेऽचलो यथा ॥ तस्मित्रिपतिते भूमौ दानवे वीर्यशालिनि ॥ १५ ॥ अवसादं ययुद्देत्याः कर्दमे करिणो यया ॥ ततहतेषु विपन्नेषु दानवेष्वतिमानिषु ॥१६॥ प्रकोपादकत्यनो महिषो दानगेश्वरः ॥ प्रत्युद्ययो होरं रौदः स्वबाहुबलमास्थितः ॥ १७॥ तीक्ष्णधारेण शूलेन महिषो हारमर्दयन् ॥ शक्तया च गरुडं वरिरो महिषोऽभ्यहनद्धाद्वि ॥ १८ ॥ ततो व्यावृत्य वदनं महाचलग्रहानिभम् ॥ यस्तुमैच्छद्रणे दैत्यः सगरुत्मन्तमच्युतम् ॥ १९ ॥ अथाच्युतोऽपि विज्ञाय दानवस्य चिकीपितम् ॥ वद्नं पूर्यामास दिन्यैरस्त्रेर्महाबङः ॥ २०॥ महिषस्याथ ससृजे बाणौघं गरुडच्वनः ॥ पिणाय वद्नं दिन्यैदिंज्यास्त्रपरिमन्त्रितैः ॥ २१ ॥ स तैर्वाणैरभिह्नो महिपोऽचलप्रिभः ॥,परिवर्तितकायोऽधः पपात न ममार च ॥ २२॥ महिवं पतितं दृष्ट्वा भूमौ प्रोवाच केञ्चाः ॥ महिषासुर मत्तरत्वं वधं नाम्नीरिहाहीसि ॥ २३ ॥ योषिद्रच्यः पुरोक्तोऽसि साक्षात्कमलयो निना ॥ उत्तिष्ठ जीवितं रक्ष गच्छास्मात्सङ्गराहुतम् ॥ २४ ॥ तस्मिन्पराङ्मुखे दैत्ये महिषे ञ्जुम्भदानवः ॥ सन्दृष्टीष्ठपुटः कोपाद्भु कुटीकुटिलाननः ॥ २५ ॥ निर्मथ्य पाणिना पाणि घनुरादाय भैरवम् ॥ सन्यं चकार स घनुः शरांश्राशीविषोपमान् ॥ २६ ॥ स चित्र योधी दृढमुष्टिपातस्त्ततस्तु विष्णुं गरुडं च दैत्यः ॥ बाणैर्ज्बह्यद्विशिखानिकाशैः क्षितेरसंख्येः परिघातहीनैः ॥ २७ ॥ विष्णुश्च दैत्ये न्द्रशराहतोऽपि अुशुण्डिमादाय कृतान्ततुल्याम् ॥ तया अुशुण्ड्या च पिनेष मेषं शुम्भस्य पत्रं धरणीधराभम् ॥ २८ ॥

भत्स्य-॥ १६२॥ इताच मेषाद्भमो पदातिः स तु दैत्यनाथः ॥ ततो महीस्थस्य हरिः शरीषान्धुमोच किलालानळतुल्यभासः ॥ २९ ॥ शरीक्षिभिस्तस्य भुजं किमेद पद्धभिश्व शीर्ष दशिभिश्व केतुम् ॥ विष्णुर्विक्रष्टेः श्रवणावसानं दैत्यस्य विव्याप विवृत्तनेत्रः ॥ ३० ॥ स तेन विद्धो व्यथितो वसूव दैत्येश्वरो विद्धतशोणितौषः ॥ ततोऽस्य किंचिचाळेतस्य धर्यादुवाच शङ्काम्बुजशार्द्गपाणिः १॥ ३० ॥ कुमारिवःयोऽसि रणं विमुंच शुम्भासुरः स्वल्पतरेरहोभिः ॥ वधं न मत्तोऽहीसे चेह मूढ वृथेव किं युद्धसमुत्सकोऽसि ॥ ३२ ॥ जम्भो वचो विष्णुमुत्ताविद्यात्रशम्य निमिश्च विष्णुम् ॥ गदामथोद्यम्य निमिश्च विष्णुम् ॥ गदामथोद्यम्य निमिश्च विष्णुम् ॥ गदामथोद्यम्य निमिश्च विष्णुम् ॥ गदामथोद्यम्य निमिश्च विष्णुम् ।। गदामथोद्यम्य निमिश्च विष्णुम्य ।। गदामथोद्यम्य निमिश्च विष्णुम्य ।। गदामथोद्यम्य निमिश्च विष्णुम्य ।। गदामथोद्यस्य निमिश्च विष्णुम्य ।। गदामथोद्यस्य निमिश्च विष्णुम्यस्य ।। विष्णुम्यस्य निम्पुम्यस्य निम्पुम्यस्य ।। विष्णुम्यस्य निमिश्च विष्णुम्यस्य ।। विष्णुम्यस्य निमिश्च विष्णुम्यस्य निम्पुम्यस्य निम्पुम्यस्य ।। विष्णुम्यस्य निम्पुम्यस्य निम्पुम्यस्य निम्पुम्यस्य ।। विष्णुम्यस्य निमिश्च विष्णुम्यस्य निमिश्च विष्णुम्यस्य निम्पुम्यस्य निम्पुम्यस्य निम्पुम्यस्य निम्पुम्यस्य निम्पुम्यस्य निम्पुम्यस्य निम्पुम्यस्य निम्पुम्यस्य निम्यस्य निम्पुम्यस्य निम्पुम्यस्य निम्पुम्यस्य निम्पुम्यस्य निम्य चिवित्रभासा ॥ तौ दानवाभ्यां विषमेः प्रहारेनिंपेतुरुद्धां घनपावकाभौ ॥ ३४ ॥ तत्कर्म दृष्ट्वा ितिजास्तु सर्वे जगर्जुरुचेः कृतसिंह नादाः ॥ धनूषिं चास्फोट्य खुराभिषातैर्व्यदारयन्भूमिमपि प्रचण्डाः ॥ वासांसि चैवादुधुवुः परे तु दृष्मुश्च शंखानकगोमुखौषान् अथ संज्ञामवाप्याञ्च गरुडोऽपि सकेशवः ॥ पराङ्मुखो रणात्तस्मात्पछायत महाजवः ॥ ३६ ॥ इति श्रीमातस्ये महापुराणे देवासुरसंग्रामे मथनादिसंत्रामो नाम द्विपञ्चारादिधकराततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥ छ ॥ स्तृत उनाच ॥ तंमालोक्य पलायन्तं विश्रप्टधनकार्मुकम् ॥ इरि देवः सहस्राक्षो मेने भग्नं दुराहवे ॥ १॥ दैत्यांश्च सुदितान् दृष्टा कर्त्तव्यं नाध्यगच्छत ॥ अथायान्निकटे विष्णोः सुरेज्ञः पाक्जाप्तनः ॥ २ ॥ उवाच चैनं मधुरं प्रोत्साइपरिवृंहकम् ॥ किमेभिः कीडसे देव दानवेर्द्रुष्टमानसैः ॥ ३ ॥ दुर्ज्जनैर्छन्धरन्ध्रस्य पुरुपस्य कुतः किया ॥ ज्ञाकेनो पेक्षितो नीचो मन्यते बङमात्मनः ॥ ४ ॥ तस्मान्न नीचं मतिमान्दुर्गहीनं हि सन्त्यजेत् ॥ अथाग्रेसरसम्पत्त्या राथिनो जयमाप्रयः कस्ते सखाभवचाये हिरण्याक्षवघे विभो ॥ हिरण्यकाशिपुर्दैत्यो वीर्यशाली मदोद्धतः ॥ ६ ॥ त्वां प्राप्यापर्यद्सुरो विषमं स्मृतिविश्रमम् ॥ पूर्वेप्यतिबद्धा ये च दैत्येन्द्र! सुरविद्धिषः ॥ ७ ॥ विनाज्ञमागताः प्राप्य ज्ञालभा इव पावकम् ॥ युगे युगे च दैत्यानां त्वमेवान्तकरो हरे ॥ ८ ॥ तथैवाद्येह मयानां भव विष्णो सुराश्रयः ॥ एवसुक्तस्ततो विष्णुव्यविर्द्धत महासुजः ॥ ९ ॥ ऋद्धचा परमया युक्तः सर्वभूता श्रयोऽरिहा ॥ अथावाच सहस्राक्षं कालक्षममधोक्षजः ॥ १०॥ दैत्येन्द्राः स्वैवधोषायैः शक्या हंतुं हि नान्यतः ॥ दुर्जयस्तारको दैत्यो सुक्त्या

पुराण. अ० १६ इ

NIESCH

सप्तदिनं शिशुम् ॥ ११ ॥ काश्चित् स्त्रीवच्यतां प्राप्तो वघेऽन्यस्य कुमारिका ॥ जम्भरुतु वच्यतां प्राप्तो दानवः ऋ्रविक्रमः ॥ १२ ॥ तरुमा द्वीयेंण दिन्येन जिह जम्भं जगज्ज्वरम् ॥ अवध्यः सर्वभूतानां त्वां विना स तु दानवः ॥ १३ ॥ मया ग्रुतो रणे जम्भं जगत्कण्टकमुद्धर् ॥ तद्वेकुण्ठवचः श्रुत्वा सहस्राक्षोऽमरारिहां ॥ १४ ॥ समादिशत् सुराच् सर्वाच् सेन्यस्य रचनां प्रति ॥ यत्सारं सर्वछोकेषु विर्यस्य तपसोऽपि च ॥ १५ ॥ तदेकादशस्द्रांस्तु चकारायेषराच् हरिः ॥ व्यास्त्रभोगाङ्गसन्नद्धा बस्तिनो नीस्कन्धराः ॥ १६ ॥ चन्द्रखण्डन् मुण्डासीमण्डितोरु शिखण्डिनः ॥ शूळज्वाळाविष्ठप्ताङ्गा भुजमण्डलभैरवाः ॥ १७ ॥ पिङ्गोत्तुङ्गजटाजूटाः सिंहचर्मातुपङ्गिणः ॥ कपाळीशादयो रुदा महासुराः ॥ १८ ॥ कपाठी पिंगलो भीमो विरूपाश्चो विलोहितः ॥ अनेज्ञः ज्ञासनः ज्ञास्ता ज्ञम्भुश्चण्डो ध्रुवस्तथा ॥ १९ ॥ द्शानंतवला रुद्धाः प्रभाविणः ॥ पालयन्तो बल्स्यात्रे दारयन्तश्च दानवान् ॥ २० ॥ आप्याययन्तिश्चिद्शान्गर्जेत इव चाम्बुदाः ॥ हिमाच छाभे महति काञ्चनाम्बुरुहस्राणि ॥ २१ ॥ प्रचळचामरे हेमघण्टासङ्घातमण्डिते ॥ ऐरावते चतुर्देते मातङ्गेऽचळसंस्थिते ॥ २२ ॥ जलस्रावे कामरूपे शतऋतुः ॥ तस्यौ हिमगिरेः शृंगे भाजुमानिव दीप्तिमान् ॥ २३ ॥ तस्यारक्षतपदं सव्यं मारुतोऽमिताविक्रमः ॥ जुगो पापरमिम्तु ज्वालापूरितिदिङ्सुखः ॥ २४ ॥ पृष्ठरक्षोऽभवद्भिष्णुः ससैन्यस्य ज्ञातकतोः ॥ आदित्या वसवो विश्वे मरुतश्चाहिवनावि ॥२५॥ गन्धर्वा राक्षसा यक्षाः सिकन्नरमहोरगाः ॥ नानाविधायुधाश्चित्रा द्धाना हेमभूषणाः॥२६॥कोटिशः कोटिशः कृत्वा वृन्दं चिह्नोपलक्षितम् ॥ विश्रामयन्तः स्वां कीर्तिं बन्दिवृन्दुपुरःसराः॥चेरुर्दैत्यवधे हृष्टाः सहेन्द्राः सुरजातयः ॥ २७॥ शतकतोरमरनिकायपाछिता पताकिनी गजशत वाजिनादिता॥ सितातपत्रव्वजपटकोटिमण्डिता बभूव सा दितिस्रुतशोकवर्द्धिनी ॥२८॥आयान्तीमवछोक्याथ सुरसेनां गजासुरः॥गजरूपी महा म्भोदसङ्घातो भाति भैरवः ॥२९॥ परश्वघायुघो दैत्यो दांशितोष्ठकसंपुटः ॥ ममई च रणे देवांश्चिक्षेपान्यान्करेण तु ॥३०॥ परान्परञ्जना जन्ने दैत्येग्द्रो राँद्राविक्रमः ॥ तस्य पातयतः सेनां यक्षगन्घर्वकित्रराः ॥ ३१ ॥ मुमुचुः संहवाः सर्वे चित्रशस्त्रास्त्रतिम् ॥ पाञ्चान्परश्वधांश्वकान् । भिन्दिपाटान्समुद्ररान्॥३२॥कुन्तान्प्रासानसींस्त्रीक्षणान्मुद्ररांश्वापि दुःसहान्॥तान्सर्वान्सोऽयसदैत्यःकवटानिव यूथपः ॥३३॥ कोपारुफाटित मत्स्य

ना १६३॥

दीर्घात्रकरारूफोटेन पातयन् । विचचार रणे देवान्दुष्प्रेक्ष्ये गजदानवः॥ ३४॥यस्मिन्यस्मिन्निपताति सुरवृन्दे गजासुरः॥ तर्हिमस्तरिमन्महाञ्चदो हाहाकारकृतोऽभवत् ॥ ३५ ॥ अथ विद्रवमाणं तद्वछं प्रेक्ष्य समन्ततः ॥ रुद्राः परस्परं प्रोचुरहङ्कारोत्थितार्चिषः ॥ ३६ ॥ भो भो गृहीत दैत्येन्द्रं मर्दतेनं इताश्रयम् ॥ कर्षतेनं शितेः शुळेर्भञ्जतेनं च मर्म्भमु ॥ ३७ ॥ कपाठी वाक्यमाकण्यं शुळं शितशिखामुखय् ॥ सम्मान्ज्ये वामहरूतेन संरम्भविवृतेक्षणः !! ३८ ॥ अघावङ्कुटीवको दैत्येन्द्राभिमुखो रणे ॥ दढेन मुष्टिबन्धेन शुळं विष्टभ्य निर्म्मळम् ॥ ३९ ॥ जवान कुम्भदेशे तु कपार्छी गजदानवम् ॥ ततो दशापि ते रुद्रा निम्मेळायोमयै रणे ॥ ४० ॥ जवुः शुळैश्र दैतयेन्द्रं शैळवर्ष्माणमाइवे छत्रोाणितरन्त्रस्तु शित्रशुरुपुखादितः ॥ ४१ ॥ बभौ कृष्ण्च्छिविदैत्यः शरदीवामरुं सरः ॥ प्रोत्फुछारुणनीखाव्जसंचातं भ्रम् ॥ ४२ ॥ भस्मशुभ्रतनुच्छाये रुद्रेईसोरिवावृतः ॥ उपस्थितार्तिदेत्योऽथ प्रचलत्कर्णपञ्चवः ॥ ४३ ॥ शस्भुं गनासुरः ॥ दृष्टा सक्तं तु रुदाभ्यां नव रुद्रास्ततोऽद्भुतम् ॥ ४४ ॥ तत्रश्चुविविधैः शक्षेः शरीरममरद्विषः ॥ निर्भया बिछनो युद्धे व्यवस्थिताः ॥ ४५ ॥ मृतं महिषमासाद्य वने गोमायवो यथा ॥ कपाछिनं परित्यच्य गतश्चासुरपुङ्गवः ॥ ४६ ॥ वेगेन कुपितो दैत्यो नव रुद्रानुपाद्रवत् ॥ ममई चरणाघातेर्दन्तैश्वापि करेण च ॥ ४७॥ स तैस्तुमुलयुद्धेन श्रममाप्तादितो यदा ॥ तदा कपाली जत्राह करं तस्यामर द्विषः ॥ ४८ ॥ श्रामयामास वेगेन द्यतीव च गजासुरम् ॥ दृष्टा श्रमातुरं दैत्यं किंचित्रफुरितजीवितम् ॥ ४९ ॥ निरुत्साहं रणे तस्मिन्गत युद्धोत्सवोद्यमम् ॥ ततः पतत एवास्य चर्म चोत्कृत्य भैरवम् ॥ ५० ॥ स्रवत्सर्वाङ्गरक्तीषं चकाराम्बरमात्मनः ॥ दृष्टा विनिह्तं दैत्यं दान वेन्द्रा महाबलाः ॥ ५१ ॥ वित्रेसुर्दुदुवुर्नभ्युर्निपेतुश्च सहस्रशः ॥ दृष्ट्रा ऋपालिनो रूपं गजचम्मीम्बरावृतम् ॥ ५२ ॥ दि्क्षु भूमौ तमेवोयं रुद्रं दैत्या व्यलोकयन् ॥ एवं विलुलिते तस्मिन्दानवेन्द्रे महाबले ॥ ५३ ॥ द्विपाधिक्षढो दैत्येन्द्रो इतदुन्दुभिना ततः ॥ कल्पान्ताम्बुधराभेण दुर्द्धरेणापि दानवः ॥ ५४ ॥ निमिरभ्यपतचूर्णं सुरसैन्यानि छोडयन् ॥ यां यां निमिगजो याति दिशं तां तां सवाहनाः ॥ ५५ ॥ सन्त्यज्य दुदुवुर्देवा भयात्तीस्त्यक्तहेतयः ॥ गन्धेन सुरमातङ्गा दुदुवुस्तस्य हस्तिनः ॥ ५६ ॥ पठायितेषु सैन्येषु सुराणां पाकशासनः ॥ तस्थो

पुराण.

स०१५३

दिक्पालकैः सार्द्धम् । केशवेन च ॥ ५७ ॥ सम्प्राप्ती निमिमातङ्गी यात्रच्छक्रगर्ज प्रति ॥ तात्रच्छक्रगर्नो यातो सुक्ता नादं स भैरवम् ॥५८॥भियमाणोऽपि यत्नेन स रणे नेव तिष्ठाते॥पलायिते गर्जे तस्मिन्नाह्दढः पाक्शासनः ॥५९॥ विपरीतसुखोऽयुद्धचहानवेन्द्रवलं शतऋतुरुतु वज्रेण निर्मि वश्रस्यताडयत् ॥ ६० ॥ गद्या दन्तिनश्रास्य गण्डदेशेऽहनदृदम् ॥ पौरुषः ॥ ६१ ॥ ऐरावणं कटीदेशे मुद्ररेणाभ्यताख्यत् ॥ स हतो मुद्ररेणाथ अऋकुअर आहवे॥६२॥जगाम पश्चाचरणैधेरणी भूधराकृतिः ॥ टाघवात् क्षिप्रमुत्थाय ततोऽमरमहागजः ॥६३॥ रणाद्वससर्पाञ्च भीषितो निमिइस्तिना ॥ ततो वायुर्वेवी रूस्रो बहुरार्करपांसुरुः ॥६४ सम्मुखो निमिमातङ्गो जवनाचलकम्पनः ॥ खतरको बभौ शैलो घनधातुहदो यथा ॥ ६५ ॥ धनेशोऽपि इस्तिनः ॥ चिक्षेप वेगाँदैत्येन्द्रो निपपातास्य सूर्द्धाने ॥ ६६ ॥ गजो गदानिपातेन स तेन परिसूर्च्छितः ॥ इन्तैर्भित्त्वा धरां वेगात् पपाताच्छ तिन्नभः ॥ ६७ ॥ पतिते तु गजे तास्मन् सिंहनादो महानभूत् ॥ सर्वतः सुरसैन्यानां गजबृहितबृहितैः ॥ ६८ ॥ हेषारवेण चाश्वानां गुणास्फो टेश्व धन्विनाम् ॥ गजं तं निहतं दृष्ट्वा निमिं चापि पराङ्मुखम् ॥ ६९ ॥ श्रुत्वा च सिंहनादं च सुराणामतिकोपनः ॥ जम्भो जन्वास कोपेन पीताज्य इव पावकः ॥ ७० ॥ स सुरान्कोपरकाक्षो धनुष्यारोप्य सायकम् ॥ तिष्ठतेत्यव्यवितावत्सारार्थे चाप्यचोद्यत् ॥ स्तस्य तद्रथस्याभवद्द्यतिः ॥ यथादित्यसइस्रस्याभ्युदितस्योद्याचले ॥ ७२ ॥ पताकिना रथेनाजौ किङ्किणीजालमालिना ॥ शाशिशुश्रातप त्रेण स तेन स्यन्दनेन तु ॥ ७३ ॥ घट्टयन्सुरसेन्यानां त्रद्यं समदर्यत ॥ तमायान्तमभिमेक्ष्य धनुष्याहितसायकः ॥ ७४ ात्मा हटमाघत्त कार्मुकम् ॥ बाणं च तैळधौतात्रमर्द्धचन्द्रमजिह्मगम् ॥ ७५ ॥ तेनास्य सञ्खं चापं रणे चिच्छेद् वृत्रहा ॥ क्षिपं सन्त्यच्य तचापं जम्भो दानवनन्दनः ॥ ७६ ॥ अन्यत्काम्र्युकमादाय वेगवद्रारसाधनम् ॥ शरांश्राशीविषाकारांस्तैलधौतानाजिह्मगान् ॥ ७७ ॥ शक्रं विव्याघ दशभिर्ने हुदेशे तु पत्रिभिः ॥ हृदये च त्रिभिश्वापि द्वाभ्यां च स्कन्ध्योर्द्रयोः ॥ ७८ ॥ शक्रोऽपि दानवेन्द्राय बाणजालमपीहशम् ॥ अप्राप्तान्दानवेन्द्रस्तु शराण्छक्रभुजोरितान् ॥ ७९ ॥ चिच्छेद दशधाकाशे शरेराग्रीशिखोपमैः ॥ ततस्तु शरजालेन देवेन्द्रो दानवेश्वरम् ॥८०॥ मत्स्य-॥१६८॥ आच्छादयत यत्नेन वर्षास्विव पनैर्नभः ॥ दैत्योऽपि बाणजाछं तद्वचधमत्सायकैः शितैः ॥ ८१ ॥ यथा वायुर्घनाटोप परिवार्घ्य दिशो मुखे ॥ शकोऽथ कोधसंरम्भान्न विशेषयते यदा ॥ ८२ ॥ दानवेन्द्रं तदा चक्रे गन्धवीस्त्रं महाद्धुतम् ॥ तद्दुत्थतेजसा व्याप्त मभूद्रगनगोचरम् ॥ ८२ ॥ गन्धवनगरैश्वापि नानाप्राकारतोरणैः ॥ सुंचद्भिरद्धुताकारेरस्त्रवृष्टिं समन्ततः ॥ ८४ ॥ अथास्त्रवृष्ट्या दैत्यानां हन्यमाना महाचमुः ॥ जम्भं शरणमागच्छद्प्रमयपराक्रमम् ॥ ८५ ॥ व्याकुलोऽपि स्व्यं दैत्यः सहस्राक्षास्त्रपिडितः ॥ स्मरन्साधुतमाचारं भीतत्राणपरोऽभवत् ॥ ८६ ॥ अथास्रं मोसलं नाम मुमोच दितिनन्दनः ॥ ततोऽयोमुसलैः सर्वमभवत् पूरितं जगत् ॥८७ ॥ एकप्रहारकरणे रप्रधृष्येः समंततः ॥ गन्धर्वनगरं तेषु गन्धर्वास्त्रविनिर्मितम् ॥८८॥ गान्धर्वमस्त्रं संधाय सुरसैन्येषु चापरम् ॥ एकैकेन प्रहारेण गजानश्चान् महारथान् ॥ ८९ ॥ रथाश्वान्सोऽहनत्क्षिप्रं शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ततः सुराधिपस्त्वाष्ट्रमस्त्रं च समुदीरयत् ॥ ९० ॥ सन्व्यपाने ततस्त्वाष्ट्रे निश्चेरुः पावकार्चिषः ॥ ततो यन्त्रमयान्दिन्यानायुधान्दुण्प्रधर्षिणः ॥९१॥ तैर्यन्त्रैरभवद्भद्धमन्तारिक्षे वितानकम् ॥वितानकेन तेनाथ प्रशमं मोसले गते ॥ ९२ ॥ शैलास्त्रं मुमुचे जम्भो यन्त्रसंघावताङ्नम् ॥ न्यामप्रमाणैरुपलैस्ततो वर्षमवर्त्तत ॥ ९३॥ त्वाष्ट्रस्य निर्मिता न्याञ्च यन्त्राणि तदनन्तरम् ॥ तेनोपछानिपातेन गतानि तिलशस्ततः॥९४॥ यन्त्राणि तिलशः कृत्वा शैलास्त्रं परमूर्द्रमु ॥ निषपातातिवेगेना दारयत्पृथिवीं ततः ॥ ९५ ॥ ततो वत्रास्त्रमकरोत्सहस्राक्षः पुरन्दरः ॥ तद्रोपलमहावर्षे व्यज्ञीर्यत समन्ततः ॥ ९६॥ ततः प्रज्ञान्ते जैलाखे जम्भो भूधरसन्निभः ॥ ऐषीकमस्त्रमकरोदभीतोऽतिपराक्रमः॥९७॥ ऐषीकेणागमन्नाशं वज्रास्त्रं शक्रवस्त्रभस् ॥ विज्ञम्भत्यथ चैषीके परमास्त्रेऽ तिदुर्द्धरे ॥ ९८ ॥ जन्नलुर्देनसैन्यानि सस्यन्दनगजानि तु ॥ दृद्यमानेष्वनीकेषु तेजसा सुरसत्तमः ॥ ९९ ॥ आग्नेयमस्नमकरोद्धल्वान्पाक शासनः ॥ तेनास्रण ततस्त्वेन्द्रमग्रसत्तद्नन्तरम् ॥ १०० ॥ तस्मिन्प्रतिहते चास्रे पानकास्त्रं व्यज्ञम्भत ॥ जन्नाल कायं जम्भस्य सरथं च ससारियम् ॥१०१॥ततः प्रतिइतः सोऽथ दैस्येन्द्रः प्रतिभानवान् ॥ वारुणाह्यं सुमोचाथ शमनं पावकार्चिपाम् ॥१०२॥ ततो जलवरैत्याँम क्ष्युः स्प्रुरिक्युः ।। गम्भीरमुरजन्वानेराप्रीरतीमवाम्बरम् ॥ १०३॥ करीन्द्रकरतुल्याभिर्जलधाराभिरम्बरात् ॥ पतन्तीभिर्जगत्सर्वे क्षणेना

पुराण. २४० १५ ३

रितं बभौ ॥ १०४ ॥ ज्ञान्तमाभ्रेयमस्रं तत्प्रविद्यार्थयं सुराधिपः ॥ वायव्यमहाभक्तरान्भेचसङ्घातनाज्ञनम् निर्इते मेघमण्डले ॥ बभूव विषलं व्योम नीलोत्पलद्लप्रभम् ॥ १०६॥ वायुना चातिघोरेण कम्पितास्ते तु दानवाः ॥ न शेकुस्तव ते स्थातुं रणेऽतिबन्जिनोऽपि ये ॥ १०७ ॥ तदा जम्भोऽभवच्छेन्छो दशयोजनविस्तृतः ॥ मारुतप्रतिघातार्थे दानवानां भयापहः ॥ १०८ ॥ मुक्तनाना युपोद्यतेजोऽभिज्वलितद्भमः ॥ ततः प्रज्ञामिते वायौ दैत्येन्द्रे पर्वताकृतौ ॥ १०९ ॥ महाज्ञनीं वज्रमयीं मुमोचाज्ञ ज्ञातऋतुः ॥ तयाज्ञान्य पतितया दैत्यस्याचलक्विपणः ॥११०॥ कन्द्राणि व्यशीर्यन्त समन्तान्निर्शाणि तु ॥ ततः सा दानवेन्द्रस्य शैलमाया न्यवर्त्त ॥ निवृत्तरेखिमायोऽ थ दानवेन्द्रो मदोत्कटः ॥ बभुव कुञ्जरो भीमो महारुखिसमाकृतिः ॥ ११२॥ स ममई सुरानीकं दन्तेश्राप्यहनतसुरान् ॥ वभञ्ज पृष्ठतः कांश्चित्करेणावेष्ट्य दानवः ॥ १ १ ३॥ ततः क्षपयतस्तस्य सुरसैन्यानि वृत्रहा ॥ अस्त्रं त्रैठोक्यदुर्द्धवै नारसिंहं सुमोच ह॥ १ १ ८॥ ततः सिंह्सह्माणि निश्चेक्रमेन्त्रतेजसा ॥ कृष्णद्ंष्टाहृहासानि ककचाभनखानि च ॥ ११५ ॥ तैर्विपाटितगात्रोऽसी ततश्राशीविषो घोरोऽभवत्फणशताकुछः॥११६॥विषानिःश्वासनिर्देग्धं सुरसैन्यं महारथः ॥ ततोऽस्तं गारुडं चक्रे शकश्रारुमुजस्तदा॥११७॥ ततो महत्मतस्तरमात्सहस्राणि विनिर्ययुः ॥ तैर्गहत्मद्भिराप्ताद्य जम्भो भुजगरूपवान् ॥ ११८॥ कृतस्तु खण्डहा दैत्यः सास्य माया व्यन इयत ॥ प्रनष्टायां तु मायायां ततो जम्भो महासुरः ॥ ११९ ॥ चकार रूपमतुरुं चन्द्रादित्यपथानुगम् ॥ विवृत्तवदनो यस्तुमियेष सुरपुङ्ग वान् ॥ १२० ॥ ततोऽस्य विविद्युर्वक्तं समहारथकुञ्जराः ॥ सुरसेनाविश्वद्वीमं पातालोत्तानतालुकम् ॥१२१॥ सैन्येषु यस्पमानेषु दानदेन वलीयसा ॥ शको दैन्यं समापन्नः श्रान्तबाहुः सवाहनः ॥ १२२ ॥ कर्त्तव्यतां नाध्यगच्छत् प्रोवाचेदं जनाईनम् ॥ किमनन्तरमञास्ति कर्त्त व्यस्यावशेषितम् ॥ १२३ ॥ यदाश्रित्य घटामोऽस्य दानवस्य युयुत्सवः ॥ ततो हरिक्वाचेदं वज्रायुधमुद्रारधीः ॥ १२४ ॥ न साम्प्रतं रण स्त्याज्यस्त्वया कातरभैरवः ॥ वर्द्धस्वाञ्च महामायां पुरन्दर रिप्चं प्राति ॥ १२५ ॥ मयैष छक्षितो दैत्योऽधिष्ठितः प्राप्तपौरुषः ॥ मा शक मोहमागच्छ क्षिप्रमस्नं स्मर प्रभो ॥ १२६ ॥ ततः शकः प्रकुपितो दानवं प्रति देवराद ॥ नारायणास्नं प्रयतो भ्रुमोचासुरवक्षाति ॥ १२७ ॥

न्तरे दैत्यो विवृतास्योऽत्रसत्क्षणात् ॥ त्रीणि छक्षाणि गन्धर्वकित्ररोरगराक्षसान् ॥१२८॥ ततो नारायणास्त्रं तत्वपातासुरवक्षासि ॥ महा सुम्राव रुधिरं च सः ॥ १२९॥ रणागारमिवोद्वारं तत्याजासुरनन्दनः॥ तद्स्र्रतेजसा तस्य हृपं दैत्यस्य नाशितम् ॥ १३०॥ तत एवान्तर्द्धे दैत्यो वियत्यनुपलाक्षितः ॥ गगनस्थः स दैत्येन्द्रः शस्त्रासनमतीन्द्रियम् ॥ १३१ ॥ सुमोच सुरसैन्यानां संहारे कारणं परम् ॥ प्रासान्परश्वधांश्वकान्बाणवज्ञानसमुद्ररान्॥ १३२॥ कुठारान्सह खङ्गैश्च भिन्दिपाञानयोगुडान्॥ ववर्ष दानवो रौद्रो ह्यवन्ध्यानक्षयानि ॥ १३३॥ तैरस्त्रेद्रानवैर्प्रकेर्देवानीकेषु भीषणैः ॥ बाहुभिर्घराणिः पूर्णा शिरोभिश्व सकुण्डङैः ॥ १३४ ॥ ऊरुभिर्गजहस्ताभैः करीन्द्रैर्वाचलोपमैः ॥ अग्रेया दण्डचकाक्षे रथेः साराथिभिः सइ ॥१३५॥ दुःसञ्चाराभवत्पृथ्वी मांसशोणितकर्दमा ॥ रुधिरौचहदावर्ता शवराशिशिछोच्चयैः ॥ १३६ ॥कव न्धनृत्यसङ्कुले स्रवद्वसास्रकर्दमे ॥ जगत्रयोपसंहता समे समस्तदेहिनाम् ॥ १३७ ॥ शृगालगृध्रवायसाः परं प्रमोद्माद्धुः ॥ कचिद्रिकृष्ट छोचनः शवस्य रोति वायसः ॥ १३८॥ विक्वष्टपीवरान्त्रकाः प्रयान्ति जम्बुकाः कचित् ॥ क्वचित्स्थितोऽतिभीषणः श्वचंचुचितो वकः ॥ १३९॥ मृतस्य मांसमाहरञ्ज्ञातयश्च संस्थिताः ॥ कचिद्रको गजासृजं पपौ निर्रीयतान्त्रतः ॥१४०॥ कचित्तरङ्गमण्डली विकृष्यते श्वजातिभिः ॥ काचित्पिशाचजातकैः प्रपीतशोणितासवैः ॥ १४१ ॥ स्वकामिनीयुतैर्द्धतं प्रमोद्मत्तसम्भ्रमैः ॥ ममैतदानयाननं खुरोऽयमस्तु मे प्रियः ॥ १८२ ॥ करोऽयमञ्जसात्रिभो ममास्तु कर्णपूरकः ॥ सरोषमीक्षतेऽपरा वपां विना प्रियं तदा ॥ १८३ ॥ परा प्रिया ह्यवापयद्धतो ष्णजोणितासवम्।।विकृष्य ज्ञावचर्म तत्प्रबद्धसान्द्रपञ्चरम्।। १४४॥ चकार यक्षकामिनी तक्षं कुटारपाटितम्।। गजस्य दन्तमात्मजं प्रगृह्य कुरुभ संपुटम् ॥ १४५ ॥ विपाट्य मौक्तिकं परं त्रियत्रसाद्मिच्छते ॥ समांसञ्जोणितासवं पपुश्च यक्षराक्षसाः ॥ १४६ ॥ मृताक्षकेशवासितं रसं प्रगृह्य पाणिना ॥ प्रिया विमुक्तजीवितं समानयासृगासवम् ॥ १४७॥ न पथ्यतां प्रयाति मे गतं इमञ्चानगोचरम् ॥ नरस्य तज्जहात्यसौ प्रशस्य किन्नरान नम् ॥ १४८ ॥ स नाग एष नो भयं द्धाति मुक्तजीवितः ॥ न दानवस्य श्वयते मया तदेकयाननम् ॥ १४९ ॥ वदन्ति यक्षयोषितः ॥ परे कपाछपाणयः पिञ्चाचयक्षराक्षसाः ॥ १५० ॥ वदन्ति देहि देहि मे ममातिभक्ष्यचारिणः ॥ परेऽवतीर्य ज्ञोणिता

पगासु घौतमूर्त्तयः ॥ १५१ ॥ पितृन् प्रतर्प्य देवताः समर्चयन्ति चामिषैः ॥ गजोडुपे सुप्तंस्थितास्तरन्ति ज्ञोणितं हद्म् ॥ १५२ ॥ इति प्रगाटसङ्कटे सुरासुरे सुसङ्गरे ॥ भयं समुञ्ह्य दुर्ज्ञया भटाः रूफटन्ति मानिनः ॥ १५३॥ ततः ज्ञाको धनेज्ञश्च वह्नणः पवनोऽनठः ॥ यमोऽ पि निर्ऋतिश्वापि दिव्यास्त्राणि महाबलाः ॥ १५४ ॥ आकाशे मुमुचुः सर्वे दानवानभिसन्व्य ते ॥ अस्त्राणि व्यर्थतां जम्मुर्देवानां दानवान् त्रति ॥ १५५ ॥ संरम्भेणाप्ययुद्धचन्त संहतास्तुमुलेन च ॥ गतिं न विविद्धश्चापि श्रान्ता दैत्यस्य देवताः ॥ १५६ ॥ दैत्यास्त्रभिन्नसर्वाङ्गा द्यिकिञ्चित्करतां गताः ॥ परस्परं व्यलीयन्त गावः शीतार्दिता इव ॥ १५७॥ तद्वस्थान्हरिर्देष्ट्वा देवाञ्छकमुवाच ह ॥ ब्रह्मास्त्रं स्मर देवेन्द्र 🔏 यरवादध्यो न विद्यते ॥ विष्णुना चोदितः शक्रः सरमारास्त्रं महौजसम् ॥ १५८ ॥ संपूजितं नित्यमरातिनाशनं समाहितं वाणमिमत्रघा तने ॥ धनुष्यजय्ये विनियोज्य बुद्धिमानभूत्ततो मन्त्रसमाधिमानसः ॥ १५९ ॥ स मन्त्रमुज्ञार्य यतान्तराज्ञयो वधाय दैत्यस्य वियाभिसन्ध्य विकृष्य कर्णान्तमकुण्ठदीधितिं सुमोच वीक्ष्याम्बरमार्गसुन्सुखः ॥ १६० ॥ अथासुरः प्रेक्ष्य महास्नमाहितं विहास मायामवनौ व्यति ष्ठत् ॥ प्रवेपमाणेन मुखेन शुष्यता बळेन गात्रेण च सम्भ्रमाकुछः ॥ ३६१ ॥ ततस्तु तस्यास्रवराभिमन्त्रितः शरोऽर्धचन्द्रपतिमो महा ॥ पुरन्दरस्यासनबन्धुतां गतो नवार्कविम्बं वपुषा विडम्बयन् ॥ १६२ ॥ किरीटकोटिस्फ्रटकान्तिसङ्कटं सुगन्धिनानाञ्चसुमाधिवासि तम् ॥ प्रकीर्णभूज्मव्छनाभमूर्द्धजं पपात जम्भस्य शिरः सकुण्डलम् ॥ १६३ ॥ तस्मिन् विनिहते जम्भे दानवेन्द्राः पराङ्कमुखाः ॥ ततस्ते भग्नसङ्कल्पाः प्रययुर्वत्र तारकः ॥१६४॥ तांस्तु त्रस्तान्समालांक्य श्रुत्या रोषमगात्परम् ॥ स जम्भदानवेन्द्रं तु सुरै रणमुखे इतम् ॥१६५॥ सावछेपं ससंरम्भं सगर्वे सपराक्रमम् ॥ साविष्कारमनाकारं तारको आवमाविशत् ॥ १६६ ॥ स जैत्रं रथमास्थाय सहस्रेण गरत्मताम् ॥ संरम्भादानवेन्द्रस्तु सुरै रणमुखे गतः ॥ १६७॥ सर्वायुधपरिष्कारः सर्वास्त्रपरिरक्षितः ॥ त्रैटोक्यऋदिसम्पन्नः सुविस्तृतमहाननः ॥ १६८॥ रणायाभ्यपतन्तूर्णं सैन्येन महता वृतः ॥ जम्भास्त्रक्षतसर्वोङ्गं त्यक्त्वैरावतद्नितनम् ॥ १६९ ॥ सन्तं मातिलना ग्रतं रथिनदस्य तेजसा ॥ 🕊 तप्तहेमपरिष्कारं महारत्नसमन्वितम् ॥ १७० ॥ चतुर्योजनविस्तीर्णं सिद्धसङ्घपरिष्कृतम् ॥ गन्धर्वाकेन्नरोद्गीतमप्सरोनृत्यसङ्करम् ॥ १७१॥ जल्य-

相等學者

सर्वायुधमसम्बाधं विचित्ररचनोज्ज्वसम् ॥ तं रथं देवराजस्य परिवार्य समन्ततः ॥ १७२ ॥ दंशितः लोकपालास्तु तस्थुः सगरुडध्वजाः ॥ ॥ अ ततश्रचाल वसुधा ततो रूक्षो मरूद्रवौ ॥१७३॥ततोऽम्बुधय उद्भृतास्ततो नष्टा रविप्रभा॥ततस्तमः समुद्भृतं नातोऽहरूयन्त तारकाः॥१७४॥ ततो जञ्चुरुख्याणि ततोऽकम्पत वाहिनी ॥ एकतस्तारको दैत्यः सुरसङ्गस्तु चैकतः ॥ १७५ ॥ छोकावसादमेकत्र जगत्पालन मेकतः ॥ चराचराणि भूतानि सुरासुरविभेदतः ॥ १७६ ॥ तद्विधाप्येकतां यातं दृहशुः प्रेक्षका इत् ॥ यद्वस्तु किंाचेछोकेषु त्रिषु सत्तास्त्ररू पक्रम् ॥ तत्तत्राह्रस्यद्खिलं खिलीभूतविभूतिकम् ॥ १७७ ॥ अस्त्राणि तेजांति धनानि धैर्ध्य सेनावलं वीर्ध्यपराक्रमी च ॥ सत्त्वीजसां तात्रि करं बभूव सुरासुराणां तपतो बछेन ॥ १७८ ॥ अथाभिमुखमायान्तं नवभिन्तपर्वभिः ॥ वाणैरनळ कल्पायैविभिद्रस्तारकं हिद् ॥ स तानचिन्त्य दैत्येन्द्रः सुरबाणान्यतान्हिदि ॥ नवभिर्नविभवीणैः सुरान्बिच्याध दानवः ॥ ३८० ॥ जगद्धरणसम्भ्रतैः शल्यैरिव पुर ससरैः ॥ ततोऽच्छित्रं शस्त्रातं संत्रामे मुमुचुः सुराः॥ १८१॥अनन्तरं च कान्तानामश्रुपातमिवानिशम्॥तद्त्रातं ियत्येव नाशयामास दानवः॥ १८२॥ इरियेथा कुचरितैः प्रख्यातं परमागतम् ॥ सुनिम्मेलं ऋमायातं कुपुत्रः स्वं महाकुलम् ॥ सुरभुजोरितम् ॥ बाणैन्यॉम दिशः पृथ्वीं पूरयामास दानवः ॥ १८४ ॥ चिच्छेद पुङ्कदेशेषु स्वके स्थाने च छाववात् क्ष्णात्रैः कङ्कबर्हिणवाजितैः ॥ १८५ ॥ कर्णान्तकृष्टैर्विम्छैः सुवर्णरजतोञ्ज्वछैः ॥ शास्त्रार्थैः संशयप्राप्तान्ययार्थान्वै विकल्पितैः ॥ ततः शतेन बाणानां शकं रैविव्याध दानवः ॥ नारायणं च सप्तत्या नवत्या च हुताशनम् ॥ विञ्चत्या निऋंति दशाभिरेव च ॥ धनदं चैव सप्तत्या वर्षणं च तथाष्ट्रभिः ॥ १८८ ॥ पुनरेकैकं दुशभिर्दशभिः शरैः ॥ १८९ ॥ तथा च मातिलं दैत्यो विन्याप त्रिभिराशुगैः ॥ गरुडं दुशभिश्वेष स त्रिभिः ॥ १९० ॥ पुनश्च दैत्यो देवानां तिल्शो नतपर्वाभेः ॥ चकार वर्म्मजातानि चिच्छेर च धनूंपि तु ॥ ततो विकवचा देवा विध्वुष्काः शरैः कृताः ॥ १९१ ॥ अथान्यानि चापानि तस्मिन्सरोषा रणे लोकपाला गृहीत्वा समन्तात् ॥ शरैरक्षेयर्दानवेन्द्रं ततक्षुस्तदा दानवोऽमर्पसं

पुराण.

अ०१५३

HISE

रक्तनेत्रः ॥ १९२ ॥ शरानिमकल्पान्ववर्षामराणां ततो बाणमादाय कल्पानलाभम्।। जघानोराप्ते क्षिप्रमिन्द्रं सुबाहुं महेन्द्रोऽप्यकम्पद्रथोपस्थ प्व ॥ १९३ ॥ विटोक्यान्तरिक्षे प्रहस्राकेबिम्बं पुनर्दानवो विष्णुसुद्धतवीर्यम् ॥ शराभ्यां जघानांसमूले सलीलं ततः केशवस्यापतच्छाङ्गं मये ॥ १९८ ॥ ततस्तारकः प्रेतनाथं पृषत्कैर्वसुं तस्य सव्ये स्मरन्सुद्रभावम् ॥ इरिराग्निकल्पैर्जरुशस्य कांयं रणेऽशोषयहुर्जयो दैत्य राजः ॥ १९५ ॥ शरेरियकल्पैश्रकाराञ्च दैत्यस्तथा राक्षतान्भतिभीतान्दिशासु ॥ पृषत्केश्च रहशैर्विकारप्रयुक्तं <del>छील्येवासुरेज्ञाः ॥ १९६ ॥ क्षणाळव्यवित्ताः स्वयं</del> विष्णुज्ञकानलाचाः सुसंहत्य तीक्ष्णैः पृवत्कैः ॥ प्रचकुः प्रचण्डेन दैत्येन सार्द्धे महा सङ्गरं सङ्गरत्रासकल्पम् ॥ १९७॥ अथानम्य चापं हरिस्तीक्ष्णवाणैईनत्सारिथं दैत्यराजस्य हृद्यम् ॥ ध्वजं धूमकेतुः किरीटं महेन्द्रे। धनेशो **धनुः काञ्चनानद्धपृष्ठम् ॥ यमो बाहुदण्डं रथांगानि वायुर्निज्ञाचारिणामीश्वरस्वापि वर्म्म ॥ १९८ ॥ हङ्घा तस्रुद्धममरैरक्वत्रिमपराऋनम् ॥** स्वबाहुयुगबान्धवः ॥ १९९ ॥ मुमोच मुद्ररं भीमं सहस्राक्षाय संगरे ॥ दङ्घा मुद्ररमायान्तमनिवार्यमथा म्बरे ॥ २०० ॥ स्थादाप्छत्य धरणीमगमत्पाकञ्चासनः ॥ मुद्ररोऽपि स्थोपस्थे पपात परुषस्वनः ॥ २०३ ॥ स स्थं चूर्णयामात न ममार च मातिछः ॥ गृहीत्वा पहिशं दैत्यो जघानोरिस केशवम् ॥ २०२ ॥ रूकन्धे गरुत्मतः सोऽपि निषसाइ विचेतनः ॥ निचकत्तं च वाहनम् ॥ २०३ ॥ यमं च पातयामास भूमौ दैत्यो भुशुण्डिना ॥ विद्वं च भिन्दिपालेन ताडयामास मूर्द्धाने ॥२०४॥ वायुं च दोर्भ्यामुत्सिप्य पातयामास भूतले ॥ धनेशं च धनुष्कोट्या कुट्टयामास कोपनः ॥२०५॥ ततो देवनिकायानामेकैकं समरे ततः ॥ जघानाम्ने रसंख्येयैदैत्येन्द्रोऽमितविक्रमः ॥ २०६ ॥ छन्धसंज्ञः क्षणादिष्णुश्चकं जयाह दुर्द्धरम् ॥ दानवेन्द्रवसाधिकं विश्विताशनकोन्मुखम् ॥२०७ ॥ मुमोच दानवेन्द्रस्य दृढं वक्षिति केशवः ॥ पपात चक्रं दैत्यस्य हृद्ये भास्करद्यति ॥ २०८ ॥ व्यशीर्यंत ततः काये नीलोत्पलामेवाइमाने ॥ ततो वत्रं महेन्द्रस्तु प्रमुमोचार्चितं चिरम् ॥ २०९ ॥ यहिमञ्जयाञ्चा ज्ञाकस्य दानवेन्द्ररणे त्वभूत् ॥ तारकस्य सुसम्प्राप्य ज्ञारीरं ज्ञोय्यंज्ञा छिनः ॥ २१० ॥ व्यशीर्यंत विकीर्णार्चिः शतधा खण्डतां गतम् ॥ विनाशमगमन्मुकं वायुनासुरवक्षाप्ति ॥ २११ ॥ ज्वितं ज्वलनाभास

मङ्करां कुछिशं यथा ॥ विनाशमागतं हङ्घा वायुश्चाङ्कशमाहव ॥ २१२ ॥ रुष्टः शैळेन्द्रमुत्पाट्य पुष्पितद्भमकन्द्रम् पश्चयोजनविस्तृतम् ॥ २१३ ॥ महीधरं तमायान्तं दैत्यः स्मितमुखस्तद्। ॥ जबाह् वामह्स्तेन बाउकन्दुक्छीलया ॥ २१४ ॥ ततो दण्डं समुद्यम्य कृतान्तः क्रोधमूर्च्छितः ॥ दैत्येन्द्रं मूर्षि चिक्षेप श्राम्य वेगेन दुर्ज्यः ॥ २१५ ॥ सोऽसुरस्यापतन्यूर्षि दैत्यस्तं च न बुद्धवान् ॥ कल्पान्तदहनाछोकामजय्यां ज्वलनस्ततः ॥ २१६ ॥ ज्ञाक्ति चिक्षेप दुर्द्धर्षी दानवेन्द्राय संयुगे ॥ नवा शिरीपमालेव सास्य वृक्ष्यस्यरा ॥ ततः खङ्गं समाकृष्य कोशादाकाशनिम्मंछम् ॥ भाषितासितदिग्भागं छोकपाछोऽपि निर्ऋतिः ॥ २१८ ॥ चिश्लेप दानवे न्द्राय तस्य मुर्त्रि पपात च ॥ पतितश्रागमत्खद्भः स शीत्रं शतखण्डताम् ॥ २१९ ॥ जछेशस्त्रश्रद्धर्पे विषपावकभैरवम् ॥ मुमोच पाश दैत्यस्य अजबन्धाभिडाषकः ॥ २२० ॥ स दैत्यभुजमासाद्य सर्पः सद्यो व्यपद्यत ॥ स्फ्राटितककचक्र्रद्शनार्छिमेहाह्युः श्विनौ समस्तः ससाच्याः समहोरगाः ॥ यक्षराक्षसगन्धर्वा दिव्यनानास्त्रपाणयः ॥ २२२ ॥ जबुदैत्येश्वरं सर्वे सम्पूय सुमहाबङाः ॥ न चास्त्रा ण्यस्य सज्जन्त गात्रे वत्राचछोपमे ॥ २२३ ॥ ततो रथादवप्कुत्य तारको दानवाधिपः ॥ ज्ञचान कोटिशो देवान्करपार्षिणभिरेव च ॥२२४ ॥ दिशो भीतानि सन्त्यच्य रणोपकरणानि तु ॥ २२५ ॥ छोकपाछांस्ततो दैत्यो वबन्धेन्द्रमुखान् रणे ॥ सकेशवान् हर्ढेः पाञ्चैः पञ्चमारः पञ्चनिव ॥ २२६ ॥ स भूयो स्थमास्थाय नगाम स्वक्रमाख्यम् ॥ सिद्धगन्धर्वसंचुष्टविषुठाच्छमस्त कम् ॥ २२७ ॥ स्तूयमानो दितिसुतैरप्सरोभिर्विनोदितः ॥ त्रैळोक्यळक्ष्मीस्तदेशे प्राविशतस्वपुरं यथा रत्नविनिर्मिते ॥ ततः किन्नरगन्यर्वनागनारीविनोदितैः ॥ क्षणं विनोद्यमानस्तु प्रचलन्मणिकुण्डलः ॥ २२९ ॥ इति श्रीमातस्ये महापुराणे देवासुरसंप्रामे तारकजयलाओ नाम त्रिपञ्चाश्रद्धिकश्ततमोऽध्यायः ॥ १५३ ॥ छ ॥ सृत उवाच ॥ प्रादुरासीत्प्रतीहारः शुभ्रनीलांशुका म्बरः ॥ स जानुभ्यां महीं गत्वा पिहितास्यः स्वपाणिना ॥ १॥ जवाचानाविछं वाक्यमलपाक्षरपरिस्फुटम् ॥ दैत्येन्द्रमकेवृन्दानां वित्रतं भास्वरं म्बरः ॥ स जानुभ्या महा गत्वा ।पाहतास्यः स्वपाणना ॥ गा उवाचाचावळ वाचचनर ।त्रार ॥ र ॥ त्राह्म गत्वा । विद्यापयाति स्थेयं क बन्दिभिरिति प्रभो ॥ ३ ॥ तन्निश्चम्यात्रवीदैत्यः प्रतीहा

रस्य आषितम् ॥ यथेष्टं स्थीयतामेभिर्गृहं मे भुवनत्रयम् ॥ ४ ॥ केवलं पाज्ञबन्धेन विमुक्तैरविलम्बतम् ॥ एवं कृते ततो देवा दूयमानेन चेतसा ॥ ५ ॥ जम्मुर्जगद्धरुं द्रष्टुं शरणं कमलोद्धवम् ॥ निवेदितास्ते शकाद्याः शिरोभिर्धराणं गताः ॥ तुष्टुवुः स्पष्टवर्णार्थेर्वचोभिः कमला सनम् ॥ ६ ॥ देश ऊचुः ॥ त्वमोंकारोऽस्यंकुराय प्रसृतो विश्वस्यातमानन्तभेद्रय पूर्वम् ॥ सम्भूतस्यानन्तरं सत्त्वमूर्तं संहारेच्छोरते नमो रुद्रमुत्तें ॥ ७ ॥ व्यक्ति नीत्वा त्वं वपुः स्व महिन्ना तस्माद्ण्डात्स्वाभिधानाद्चिन्त्यः ॥ द्यावापृथ्योहः ईखण्डावराभ्यां ॥ ८ ॥ व्यक्तं मेरी यज्जनायुस्तवाभूदेवं विद्यस्त्वत्प्रणीतश्चकास्ति ॥ व्यक्तं ॥ व्यालाः केशाः श्रोत्ररन्श्रा भूमिनाभिरन्ध्रे समुद्राः दिशस्ते पादौ वेदैः ज्ञान्तो ज्योतिषा त्वं विम्रुक्तः ॥ १० ॥ वेदार्थेषु त्वां विदृण्यन्ति बुद्धा स्टत्पद्मान्तः सन्निविष्टं तासां इंतुर्याष्ट्रमी चापि गीता तस्यां तस्यां गीयसे वै त्वमन्तम् ॥ दृष्टा 99 त्वत्त एवादिसर्गे भूयस्तां तां वासनां तेऽभ्युपेयुः ॥ कारणैः केश्चिदुक्ताः ॥ १२ ॥ सम्भूतास्ते मेयो ध्वस्त्रसंख्याविकल्पः ॥ 35 11 सुक्ष्माः सन्ति तेभ्योऽभिगीतः स्थूलाभावाश्चावृतारश्च तेषाम् ॥ १४ ॥ तेभ्यः भव्यं चैवमुद्भृतिभाजाम् ॥ भावे भावे भावितं त्वा युनक्ति युक्तं युक्तं व्यक्तिभावान्निरस्य ॥ इत्यं देवो भवानन्तमूर्तिः ॥ १५ ॥ विरिचिममराः स्तुत्वा ब्रह्माणमिवकारिणम् ॥ तस्थुर्मनोभिरिष्टार्थसम्प्राप्तिप्रार्थनास्ततः विरिञ्चिस्तु प्रसादं परमं गतः ॥ अमरान्वरदेनाइ वामहस्तेन निर्दिशच् ॥ १७ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ नारीयाऽभर्त्तृकाऽकस्मात्तनुस्ते त्यक्तभूषणा ॥ न राजते तथा शक म्छानवक्त्रशिरोरुहा ॥ १८॥ हुताशन विमुक्तोऽपि न धूमेन विराजसे ॥ भस्मनेव प्रतिच्छत्रो दम्बदावश्चिरोषितः॥ १९॥ यमामयमये नैव रारीरे त्वं विराजसे ॥ दण्डस्याखम्बनेनेव ह्यक्कच्छस्तु पदे पदे ॥ २० ॥ रजनीचर नाथोऽपि कि भीत इव

636CH

पक्षसेन्द्र क्षताराते त्वमरातिक्षतो यथा॥ २१॥ वनुस्ते वर्षणोच्छुष्का परितस्येव विद्वता ॥ विद्युक्तर्भिरं पाशं फाणिभः प्रिवि छोक्यः ॥ २२॥ वायो भवान्विचेतस्करत्वं क्षिण्धेरिव निर्णितः ॥ किं त्वं विभेषि घनद सन्यस्येव कुनेरताम् ॥ २३॥ हृदािक्षश्चितः सन्तो वद्धं बहुशूळताम् ॥ भवन्तः केन तित्थितं तेजस्तु भवतामिष ॥ २४॥ अकिञ्चित्करतां यातः क्रस्ते न विभाषते ॥ अछं नीछो ॥ सन्तो वद्धं बहुशूळताम् ॥ भवन्तः केन तित्थितं तेजस्तु भवतामिष ॥ २४॥ अकिञ्चित्करतां यातः क्रस्ते न विभाषते ॥ अछं नीछो ॥ सन्तो वद्धं बहुशूळताम् ॥ भवन्तः केन तित्थितं नेप्युक्ताः ॥ कियते हित्यिताक्षेण भवता विश्वतोष्ठ्व ॥ २६॥ एवष्ठकाः ॥ सुरास्तेन त्रह्मणा त्रह्ममूर्तिना ॥ वाचां प्रधानभूतत्वान्मारुतं तमचोदयन् ॥ २७ ॥ अथ विष्णुमुखे 📳 श्वसनः प्रातिबोधितः ॥ चतुर्मुखं तदा प्राह चराचरगुरुं विश्वम् ॥ २८ ॥ न तु वेत्सि चराचरभूतगतं भवभावमतीव महानु च्छितः प्रभाः ॥ पुनर्यवचोऽभिविस्तृतश्रवणोपमकौ तुकभावकृतः ॥२९॥ त्वमनन्त करोपि जगद्भवतां संचराचरगर्भविभिन्नगुणाम् ॥ अमरासुरमेतदृशेषमपि त्विय तुल्यमहो जनकोऽसि यतः॥ पितुरस्ति तथापि मनोविक्कातिः सगुणो विग्रणो बळवानबळः ॥ ३० ॥ भवतो वरळाभनिवृत्तभयः कुळिञ्ञाङ्गसुतो दितिजोऽतिबळः ॥ चराचरनिर्मथने किमिति कितवस्तु कृतो विहितो भवता ॥ ३१ ॥ किछ देव त्वया स्थितये जगतां महदद्धतचित्रवित्रगुणाः ॥ अपि तुष्टि कृतः श्रुतकामफला विहिता द्विजनायक देवगणाः ॥ ३२ ॥ अपि नाकमभूत किल यज्ञभुजां भवतो विनियोगवज्ञात्सततम् ॥ विमानगणं स कृतो दितिजेन महामरुभूमिसमः ॥ ३३ ॥ कृतवानिस सर्वग्रणातिश्यं यमशेषमहीधरराजतया ॥ समिमिङ्गितभावविधिः स हि गतः ॥ ३४ ॥ अधिवासविद्यारविधावुचितो दितिनेन पविक्षतशृङ्गतरः ॥ बहुदैत्यसमाश्रयतां गमितः ॥ ३५ ॥ सुरराज स तस्य भयेन गतं व्यवधाद्श्रारीर इतोऽपि वृथा ॥ उपयोग्यतया विवृतं सुचिरं विमल द्यतिप्ररितादिग्वदनम् ॥ ३६ ॥ भवतेव विनिर्मितमादियुगे सुरहेतिसमुह्मनुत्थिमिदम् ॥ दितिजस्य शरीरमवाप्य गतं स्रतथा मतिभेदिमवा ल्पमनाः ॥ ३७ ॥ आसारधूलिध्वस्ताङ्गा द्वारस्थाः स्मः कद्थिनः ॥ छन्धप्रवेज्ञाः कृच्छ्रेण वयं तस्यामरद्विषः ॥ ३८ ॥ सभायाममरा देव निकृष्टेऽप्युपवेशिताः ॥ वेत्रहस्तैरजल्पन्तस्ततो ऽपहासितास्तु तैः ॥ ३९ ॥ महार्याः सिद्धसर्वार्था भवन्तः स्वल्पभाषिणः ॥ चाटुयुक्तमथो 🌋

अ०१५%

NISCH

कर्म द्यमरा बहु भाषत ॥ ४० ॥ सभयं दैत्यसिंहस्य सङ्क्रिस्य तु संस्थिताः ॥ वद्तीति च दैत्यस्य प्रेष्यैर्विहासिता बहु ॥ ४९ ॥ ऋतवो मूर्तिमन्तस्तमुपासन्ते ह्यहर्निशम् ॥ कृतापराधसन्त्रासं न त्यजन्ति कदानन ॥ ४२ ॥ तंत्रीत्रयखयोपेतं सिद्धगन्धर्यकिन्नरैः ॥ सुरागमुपध नित्यं गीयते तस्य वेर्मसु ॥ ४३ ॥ इन्ताकृतोपकरणैर्मित्राणि गुरुलाचवैः ॥ रारणागतसन्त्यागी त्यकसत्यपरिश्रयः ॥४४ ॥ इति निःशेष मथवा निःशेषं वे न शक्यते ॥ तस्याविनयमाख्यातुं स्रष्टा तत्र परायणम् ॥ ४५॥ इत्युक्तः स्वात्मभूद्वः सुरैद्रैत्यविचिष्टिते भगवांस्ततः स्मितमुखाम्बुजः ॥ ४६ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ अवध्यस्तारको दैत्यः सर्वेरपि सुरासुरैः ॥ यत्य वध्यः स पुमान् ॥ ४७ ॥ मया स वरदानेन च्छंदियत्वा निवारितः ॥ तपसः साम्प्रतं राजा त्रैलोक्यद्हनात्मकात् ॥ ४८ ॥ शिद्यतः सप्तवासरात् ॥ स सप्तदिवसो बालः शृङ्कराद्यो भविष्यति ॥ ४९ ॥ तारकस्य निहन्ता स भास्कराभो भविष्याति ॥ साम्प्रतं चाप्य पत्नीकः शङ्करो भगवान्त्रभुः ॥ ५० ॥ यञ्चायमुक्तवान्यस्या ह्युत्तानकरता सदा ॥ उत्तानो वरदः पाणिरेप देव्याः सदेव तु ॥ भविष्यति ॥ तस्याः सकाज्ञाद्यः ज्ञर्वरूत्वरण्यां पावको यथा ॥ ५२ ॥ जनयिष्यति तं प्राप्य तारकोऽभिभवि ज्याति ॥ मयाप्युपायः स कृतो यथैवं हि भविष्यति ॥ ५३ ॥ द्रोपश्चाप्यस्य विभवं। विनर्यत् तर्नन्तरम् ॥ स्तोककाउं प्रतीक्षध्वं निर्वि इत्युक्तास्त्रिद्शास्तेन साक्षात्कमलजन्मना ॥ जग्मुस्तं प्रणिपत्येशं यथायोगं दिवौकसः ॥ देनेषु ब्रह्मा छोकपितामहः ॥ निञां सस्मार भगवान्स्वतनोः पूर्वसम्भवास् ॥ ५६ ॥ ततो भगवती रात्रिरुपतस्थे पितामहम् ॥ तां विविक्ते समालोक्य ब्रह्मोवाच विभावरीम् ।। ५७॥ ब्रह्मोवाच ॥ विभावरि महत्कार्यं विबुधानामुपस्थितम् ॥ तत्कर्त्तव्यं त्वया देवि निश्चयम् ॥ ६८ ॥ तारको नार दैत्येंद्रः सुरकेतुरनिर्जितः ॥ तस्याभावाय भगवाञ्चनायिष्यति चे ४२ ॥ ५८ ॥ सुतं स भविता तस्य तार कस्यान्तकारकः॥ शंकरस्याभवत्पत्नी सती दक्षसुता तु या। ६०॥ सा मृता कुपिता देवी कस्मिश्चितकारणान्तरे ॥ भविता हिमशैलस्य द्वहिता लोकभाविनी॥६१॥विरहेण हरस्तस्या मत्वी शुन्यं जगत्रयम्॥तपस्यन् हिमशैलस्य कन्दरे सिद्धसेविते॥६२॥त्रतीक्षमाणस्तजन्म कंचित् कालं मत्स्य-॥१६९॥

निवत्स्यति॥तयोः सुत्ततत्पसोर्भविता यो महाबर्छः॥६३॥स भविष्यति दैत्यस्य तारकस्य विनाज्ञकः॥ जातमात्रा तु सा देवी स्वरूपसंज्ञा च भामिनी ॥ ६४ ॥ विरहोत्किण्ठिता गाढं हरसङ्गमलालसा ॥ तयोः सुत्तत्ततपसोः संयोगः स्याच्छभानने॥६५॥ ततस्ताभ्यां तु जिनतः स्वरूपो अ वाकलहो भवेत ॥ ततोऽपि संशयो भूयस्तारकं प्रति दृश्यते ॥ ६६ ॥ तयोः संयुक्तयोस्तस्मातसुरतासिककारणे ॥ विद्यस्त्वया विधातव्यो यथा ताभ्यां तथा शृषु ॥६७॥ गर्भस्थाने च तन्मातुः स्वेन रूपेण रअय ॥ ततो विहाय शर्वस्तां विश्रान्तो नर्मपूर्वकम् ॥६८॥ भत्रेषि ष्याति तां देवीं ततः सा कुपिता सती ॥ प्रयास्यित तपश्चर्तं तत्तस्मात्तपते युनः ॥३९॥ जनियष्यति यं शर्वादिभितद्यतिमण्डितम् ॥ स भवि ष्याति इन्ता वे सुरारीणामसंशयम् ॥७०॥ त्वयापि दानता देवि इन्तव्या ठोकदुर्जयाः ॥ यावच न सती देहसङ्कान्तगुणसञ्चया ॥ ७९ ॥ तत्सङ्गमेन तावत्त्वं दैत्यान् इंतुं न शक्ष्यसे ॥ एवं कृते तपस्तत्वा सृष्टिसंहारकारिणी ॥७२॥ समाप्तियमा देवी यदा चोमा अविष्यति ॥ तदा स्वमेव तद्भृषं शैळजा प्रतिपत्स्यते ॥ ७३॥ तत्रुस्तवापि सहजा सैकानंशा अविष्यति ॥ रूपांशन तु संयुक्ता त्यसुमायां अविष्यसि ॥ ७४ ॥ एकानंशोति छोकस्त्वां वरदे पूजियष्यति ॥ भेदै र्बहुविधाकारैः सर्वगा कामताचित्री ॥ ७६ ॥ ओङ्कारवक्त्रा गायत्री त्यमिति ब्रह्मवादिभिः ॥ आक्रान्तिक्वर्जिताकारा राजभिश्च महासुजैः ॥ ७६ ॥ त्वं भूरिति विशां वाता शूदैः शैवीति पूजिता ॥ क्षान्तिर्सुनीनामक्षोभ्या द्या नियमिना मिति॥७७॥ त्वं महोपायसन्दोहा नीतिर्नयिवसिर्पणाम् ॥ परिन्छित्तित्त्वसर्थानां त्वमीहा त्राणिह्यच्छया ॥ ७८ ॥ त्वं मुक्तिः सर्वभूतानां त्वं गतिः सर्वदेहिनाम् ॥ त्वं च कीर्त्तिमतां कीर्तिस्त्वं सूर्तिः सर्वदेहिनाम् ॥ ७९ ॥ रतिस्त्वं रक्तचित्तानां प्रीतिस्त्वं स्टर्दाईानाम् ॥ त्वं कान्तिः कृतभूषाणां त्वं शान्तिर्दुः खकम्मंणाम् ॥ ८० ॥ त्वं भ्रान्तिः सर्ववोधानां त्वं गतिः क्रत्याजिनाम् ॥ जळधीनां महावेछा त्वं च छीछा विछ। सिनाम् ॥ ८१ ॥ सम्भूतिस्त्वं पदार्थानां स्थितिस्त्वं लोकपालिनी ॥ त्वं कालरात्रिनिँइश्लेपभुवनावलिनाशिनी ॥ ८२ ॥ प्रियकण्ठप्रहानन्द् दायिनी त्वं विभावरी ॥ इत्यनेकविधेदेंवि रूपैलोंके त्वमिर्चता ॥ ८३ ॥ ये त्वां स्तोष्यन्ति वरदे पूजियप्ति वावि ये ॥ ते सर्वकामा अस्ति निष्ता नियता नात्र संशयः ॥ ८४ ॥ इत्युक्ता तु निशा देवी तथेत्युक्तवा कृताआिटः ॥ जगाम त्विरता तूर्ण गृहं हिमिगिरेः परम् ॥ ८५ ॥

पुराण.

अ०१५४

तत्रासानां महाहम्यं रत्नाभात्तंसमाश्रयाम् ॥ दुर्श् मनामापाण्डुच्छाविवक्त्रसरोरुहाम् ॥ ८६ ॥ किचिच्छचाममुखोद्ग्रस्तनभारावनामि ताम् ॥ महोषिंगणाबद्धमन्त्रराजानिषेविताम् ॥ ८७ ॥ उद्दहन्कनकोन्नद्धजीवरशामहोरुगाम् ॥ मणिदीपगणज्योतिर्महारुकेनकाशिते ॥८८॥ प्रकीर्णबहुसिद्धार्थं मनोजपरिवारके ॥ शुचिन्यंशुकसंछन्नभूशय्यास्तरणोज्ज्वले ॥ ८९ ॥ धूपामोदमनोरम्ये सर्जगन्धोपयागिके क्रमेण दिवसे गते दूरं विशावरी ॥ ९० ॥ व्यज्नम्भत सुखोदकें ततो मेनामहागृहे ॥ प्रसुप्तप्रायपुरुषे निदासूतोपचारिके ॥ ९१ ॥ स्फ्रयलोके **इ।इ।भृति भ्रान्तिरात्रिविहङ्गमे ॥ रजनीचरभूतानां संघैरा**वृतचत्वरे ॥ ९२ ॥ गाढकण्ठयहालमसुभगेष्टजने ततः ॥ किंचिदाकुलतां प्राप्ते मेना नेत्राम्बुजद्रये ॥ ९३ ॥ आविवेश मुखे रात्रिः मुचिरस्फुटसङ्गमा ॥ जन्मदाया जगन्मातुः क्रमेण जठरान्तरे ॥ ९४ ॥ आविवेशान्तरं जन्म मन्यमाना क्षपा तु वै ॥ अरञ्जयच्छविं देव्या गुहारण्ये विभावरी ॥ ९५ ॥ ततो जगत्पतिप्राणहेतुर्हिमगिरिप्रिया ॥ ब्राह्मे मुहूर्ते सुभगे व्यसू यत गुहाराणिम् ॥ ९६ ॥ तस्यां तु जायमानायां जन्तवः स्थाणुजङ्गमाः ॥ अभवन्सुखिनः सर्वे सर्वछोकनिवासिनः ॥ ९७ ॥ नारकाणामपि तदा सुखं स्वर्गसमं महत् ॥ अभवत्क्र्रसत्त्वानां चेतः ज्ञान्तं च देहिनाम् ॥ ९८ ॥ ज्योतिषामपि तेजस्त्वमभवतसुरतोन्नता ॥ वनाश्रिताश्रोष धयः स्वादुवन्ति फलानि च ॥ ९९॥ गन्धवन्ति च माल्यानि विमलं च नभोऽभवत् ॥ मारुतश्च सुखरूपर्शो दिशाश्च सुमनोहराः ॥ १००॥ तेन चोद्भृतफिलतपरिपाकगुणोज्ज्वलाः ॥ अभवतपृथिवी देवी शालिमालाकुलापि च ॥ १०१ ॥ तपांसि दीर्घचीर्णानि मुनीनां भावितात्म नाम् ॥ तस्मिन्गतानि साफल्यं काले निम्मेलचेतसाम् ॥ १०२ ॥ विस्मृतानि च शस्त्राणि प्रादुर्भावं प्रपेदिरे ॥ प्रभावस्तीर्थमुख्यानां तदा पुण्यतमोऽभवतः ॥ १०३ ॥ अन्तिरिक्षे सुराश्चासन्विमानेषु सहस्रशः ॥ समहेन्द्रहरित्रह्मवायुविह्नपुरीगमाः ॥ १०४ ॥ पुष्पवृष्टि प्रमुमुचुस्त सिमस्तु हिमभूधरे ॥ जगुर्गन्धर्वमुख्याश्च ननृतुश्चाप्तरोगणाः ॥१०५॥ मेरुप्रभृतयश्चाि मूर्तिमन्तो महावछाः ॥ तस्मिन्महोत्सवे प्राप्ते दिव्य प्रभृतपाणयः ॥१०६॥ सिरतः सागराश्चेव समाजग्मुश्च सर्वशः ॥ हिमशैछोऽभवछोके तथा सर्वैश्वराचरैः ॥ १०७॥ सेव्यश्चाप्यभिगम्यश्च स श्रेयांश्चाचछोत्तमः ॥ अनुभूयोत्सवं देवा जग्मुः स्वानाछयान्सुदा ॥ १०८॥ देवगन्धर्वनागेन्द्रशैछशीछावनीगुणैः ॥ हिमशैछसुता देवी

HOPF

स्वयंपूर्विकया ततः ॥ १०९॥ कमेण वृद्धिमानीता उक्ष्मीवानलसैर्बुवैः ॥ कमेण रूपसौभाग्यप्रबोधैर्धुवनत्रयम् ॥११०॥ अजयद्भूषयचापि ॥ एतस्मिन्नन्तरे शको नारदं देवसम्मतम् ॥ १९११ ॥ देवार्षमथ सस्मार कार्यसाधनसत्वरम् ॥ विज्ञाय जातां तु भगवांस्तदा॥ ३ १२॥ आजगाम खुदा युक्तो महेन्द्रस्य निवेशनम् ॥ तं स दङ्घा सहस्राक्षः सप्रत्थाय महासनात् ॥ १ १ २॥ यथाईण तु पाद्येन पूजयामास वासवः ॥ शुक्रप्रणीतां तां पूजां प्रतिगृह्य यथाविधि ॥ ११४॥ नारदः कुश्छं राकः प्रोवाच वचनं प्रभुः ॥ ११५ ॥ इन्द्र उवाच ॥ कुश्ळस्यांकुरे तावत्सम्भूते भुवनत्रये वेत्सि चैतत्समस्तं त्वं तथापि परिचोदकः ॥ निर्वृतिं परमां याति निवेद्यार्थे सुहज्जने तदुद्यमः सर्वरस्मत्पक्षेविधीयताम् शोघं ॥ शकं जगाम भगवान् हिमशैंछानिवेशनम् ॥ ११९॥ तत्र द्वारे स विप्रेन्द्श्वित्रवेत्रलताकुछे ॥ वन्दितो १२०॥ स ह प्रविरुप भवनं भुवो भूषणतां गतम् निवेदिते स्वयं हैमे निषसादातु उद्यतिः ॥ यथाई चार्घ्यपाद्यं च शैलस्तस्मै न्यवेद्यत्॥ ३२२ ॥ मुनिस्तु प्रतिज्ञपाइ तमर्चे विधिवत् तदा ॥ गृहीतार्घ मुनिवरमपृच्छच्छक्ष्णया गिरा ॥ १२३ ॥ कुश्छं तपसः शैछः शनैः फुछाननाम्बुजः तदा ॥ १२४ ॥ नारद् उवाच ॥ अहोऽवतारिताः सर्वे सन्निवेशे महागिरे ॥ गुणोंघानां स्थावरादतिरिच्यते ॥ प्रसन्नता च तोयस्य मनसोऽप्यधिका च ते ॥ १२६ ॥ न लक्षयाम ॥ १२७ ॥ नानातपोभिर्मुनिशिर्वलनार्कसमप्रभैः ॥ पावनैः पावितो थ्रितैः ॥ १२८ ॥ अवमत्य विमानानि स्वर्गवासविरागिणः ॥ पितुर्गृहं इवासन्ना देवगन्धर्विक्रन्नराः ॥ १२९ ॥ अहो धन्योऽ**सि शैलेन्द्र यस्य** कन्दरं हरः ॥ अध्यास्ते छोकनाथोऽपि समाधानपराषणः ॥ १३० ॥ इत्युक्तवाति देवर्षौ नारदे सादरं गिरा ॥ हिमझैछस्य

षुराण.

अ०१५४

मुनिद्दिस्या ॥ १३१ ॥ अनुयाता दुहित्रा तु स्वरुपालिपरिचारिका ॥ छन्नाप्रणयनश्राङ्गी प्रविवेश निवेशनम् ॥ १३२ ॥ तत्र स्थितो मुनिवरः शैंछेन सहितो वशी ॥ दङ्घा तु तेजसो राशि मुनि शैंछिपया तदा ॥ १३३ ॥ ववन्दे ग्रुटवदना पाणिपस्रकृताञ्चिः ॥ तां विछोक्य महाभागां महर्षिरामतद्यातिः ॥ १३४ ॥ आशींभरमृतोद्वारकृपाभिस्तां व्यवद्वयन् ॥ ततो विस्मितचित्ता तु हिमवद्विरिप्रितिका ॥ १३५ ॥ उदेशनारदं द्वी मुनिमद्धतरूपिणम् ॥ एहि वरसोति चाप्युका ऋपिणा स्निप्यया गिरा॥ १३६॥ कण्डे गृहीत्वा पितरमुत्सङ्गे समुपाविशत्॥ उवाच माता तां देवीमभित्रन्द्य पुत्रिके ॥ १३७॥ भगवन्तं ततो धन्यं पतिमाप्त्यासि सम्मतम् ॥ इत्युका तु ततो मात्रा वस्त्रान्तिपिहितानना॥ १३८ ॥ किञ्चित्कम्पितसूद्धी तु वाक्यं नावाच किञ्चन ॥ ततः पुनक्वोचदं वाक्यं माता सुतां तदा ॥ १३९ ॥ वत्से वन्दय स्थापितं यिश्वरं मया॥ १४० ॥ इत्युक्ता नु तता वेगादुद्धत्य चरणौ तदा करपङ्कजकुडूमलम् ॥ १४१ ॥ कृते तु वन्दने तस्या माता सखीमुखेन तु ॥ चोदयामास ज्ञानकैस्तस्याः सौभाग्यज्ञांसिनाम् ॥ श्रीरलक्षणानां तु विज्ञानाय तु कौतुकात् ॥ स्त्रीस्वभावाद्यहृहितुश्चिन्तां हृदि समुद्रहन् ॥ १४२ ॥ ज्ञात्वा तिदिङ्गितं शैलो महिष्या हृद येन तु ॥ अनुद्वीणीऽक्षतिमैंने रम्यमेतद्वपिस्थितम् ॥ १८८ ॥ चोदितः शैलमहिंपीसख्या मुनिवरस्तद्। ॥ स्मिताननो महाभागो वाक्यं प्रावाच नारदः ॥ १८५ ॥ न जातोऽस्याः पातिभेद्दं उक्षणेश्च विवर्जिता ॥ उत्तानहस्ता सततं चरणेट्यीभेचारिभिः ॥ स्वच्छायया भविष्येयं किमन्यद्भद्व भाष्यते ॥ १४६ ॥ अत्वैतत् सम्ब्रमाविष्टो ध्वस्तवैयों महावलः ॥ नारदं प्रत्युवाचाथ साश्चकण्ठो महागिरिः ॥ १४७ ॥ हिः ॥ संसारस्यातिदोषस्य दुर्विज्ञेया गतिर्यतः ॥ सृष्ट्यां चावस्यभाविन्यां केनाप्यतिश्यात्मना ॥ १४८ ॥ स्थिता संसारिणामियम् ॥ यो जायते हि यद्वीजो जिनतुः स ह्यसार्थकः ॥ १८९ ॥ जिनता चापि जातस्य न किश्चिदिति यत्स्फुटम् ॥ स्वकर्मणेव जायन्ते विविधा भूतजातयः ॥ १५० ॥ अण्डजो ह्यण्डजाजातः पुनर्जायेत मानवः ॥ मानुषाच सरीसृप्यां मनुष्यत्वेन जाय 🕺 ॥ तत्रादिजातौ श्रेष्टायां धर्मस्योत्कर्षणेन तु ॥ अपुत्रजन्मिनः शेषाः प्राणिनः समवस्थिताः ॥ १५२ ॥ मनुजास्तत्र जायः

1199911

यतो न गृहधर्मिणः ॥ क्रमेणाश्रमसम्त्रातिब्रह्मचारिव्रताद्तु ॥ १५३ ॥ तस्य कर्त्तुर्नियोगेन संसारो येन वर्धितः ॥ संसारस्य कुतो वृद्धिः सर्वे स्युर्यद्तिग्रहाः॥१५४॥अतः कर्त्रा तु शास्त्रेषु सुतलाभः प्रशंसितः ॥ प्राणिनां मोहनार्थाय नरकत्राणसंश्रयात् ॥१५५॥स्त्रिया विरहिता स्विधिनन्तूनां नोपपद्यते ॥ स्विजातिस्तु प्रकृतयेव कृपणा दैन्यभाषिणी ॥ शास्त्रालोचनसामर्थ्यमुन्झितं तासु वेधसा ॥ १५६ ॥ शास्त्रोष्ट्रकम सन्दिग्धं बहुवारं महाफलम् ॥ दशपुत्रसमा कन्या या न स्याच्छीलवर्जिता ॥ १५७ ॥ वाक्यमेतत्फलअष्टं पुंसि ग्लानिकरं परम् ॥ कन्या हि क्रपणा शोच्या पितुर्दुःखिववर्द्धिनी ॥ १५८ ॥ यापि स्यात्पूर्णसर्वाट्या पितुप्रत्रधनादिभिः ॥ कि पुनर्दुर्भगा हीना पितुप्रत्रधना दिभिः ॥ १५९ ॥ त्वं चोक्तवाच् सुताया मे इारीरे दोषसंत्रहम् ॥ अहो मुह्मामि शुष्यामि श्रामि सीदामि नारद् ॥ १६० ॥ अयुक्तमथ वक्त व्यमप्राप्यमि साम्प्रतम् ॥ अनुप्रहेण मे च्छिन्धि दुःखं कन्याश्रयं मुने ॥ १६१ ॥ परिच्छिन्नेऽप्यसन्दिग्धे मनः परिभवाश्रयम् ॥ तृष्णा मुष्णाति निष्णाता फल्लोभाश्रयाञ्चभा ॥ १६२ ॥ स्त्रीणां हि परमं जन्म कुलानामुभयात्मनाम् ॥ इहामुत्र सुखायोक्तं सत्पतिप्राप्तिसंज्ञि तम् ॥ १६३ ॥ दुर्रुभः सत्पतिः स्त्रीणां विग्रुणोऽपि पतिः किल ॥ न प्राप्यते विना पुण्यैः पतिर्नार्यो कदाचन ॥१६४॥ यतो निस्साधने। 🖫 रतिः ॥ धनं जीवितपर्याप्तं पतौ नार्याः प्रतिष्ठितम् ॥ १६५ ॥ निर्द्धनो दुर्भगो सूर्वः सर्वछक्षणवर्जितः ॥ परमं नार्याः पतिकृतः सद्देव हि ॥ १६६ ॥ त्वया चोक्तं हि देवर्षं न जातोऽस्याः पतिः किल ॥ एतदौर्भाष्यमतुलमसंख्यं १६७ ॥ चराचरे भूतसर्गे यद्यापि च नो मुने ॥ न स जात इति बूपे तेन मे व्याकुछं मनः ॥ उक्षणं इस्तपादादौ विहितैर्छक्षणैः किछ ॥ १६९ ॥ उत्तानहरूतता प्रोक्ता यावतामेव नित्यदा ॥ १७० ॥ शुभोदयानां धन्यानां न कदाचित्रयच्छताम् ॥ स्वच्छाययास्याश्चरणौ त्वयोक्तो व्यभिचारिणो ॥ १७१ ॥ तत्रापि श्रेयसां ह्याशा मुने तु प्रतिभाति नः ॥ शरीरलक्षणाश्चान्ये पृथकूफलनिवेदिनः॥१७२॥ सौभाग्य धनपुत्रायुःपतिलाभातुशंस्रनम् ॥ तैश्व सर्वैर्विहीनेयं त्वमात्थ मुनिपुद्भव ॥ १७३ ॥ त्वं मे सर्वे विजानासि सत्यवागसि चाप्यतः ॥ मुद्यामि

पुराण. अ०१५२

निशार्द्छ हृद्यं दीर्थ्वतिव मे ॥ १७४ ॥ इत्युक्त्वा विरतः शैलो महादुःखविचारणात् ॥ श्रुत्वेतद्खिलं तस्माच्छेलराजमुखाम्बुजात् ॥ स्मितपूर्वभुवाचेदं नारदो देवचोदितः ॥ १ ७५ ॥ नारद उवाच ॥ इर्षस्थानेऽपि महति त्वया दुःखं निरूप्यते ॥ अपरिन्छित्रवाक्यार्थे याप्ति महागिरे ॥ १७६ ॥ इमां शृणु गिरं मत्तो रहस्यपरिनिष्ठिताम् ॥ समाहितो महाहै। सयोक्तस्य विचारणे ॥ १७७ ॥ न जातोऽस्याः पतिर्दैन्या यन्मयोक्तं हिमाचल ॥ न स जातो महादेवो भूतभन्यभवोद्धवः॥शरण्यः शाश्वतः शास्ता शङ्करः परमेश्वरः ॥१७८५ ब्रह्मविष्णियन्द्र मुनयो जन्ममृत्युजरार्दिताः ॥ तस्येते परमेशस्य सर्वे कीडनका गिरे ॥ १७९ ॥ आस्ते ब्रह्मा तांदेच्छातः सम्भूतो भुवनप्रभुः युंगे युगे जातो नानाजातिर्महातनुः ॥ १८० ॥ मन्यते मायया जातं विष्णुं चापि युगे युगे ॥ आत्मनो न भूघर ॥ १८१ ॥ संसारे जायमानस्य ब्रियमाणस्य देहिनः ॥ नइयते वेह एवात्र नात्मनो नाज्ञ उच्यते ॥ १८२ ॥ संसारो यः प्रकीतितः॥ स जन्ममृत्युदुःखात्तीं ह्यवञ्चः परिवर्त्तते ॥१८३॥ महादेवोऽचलः स्थाणुर्न जातो जनकोऽजरः ॥ भविष्यति पतिः सोऽस्या जगन्नाथो निरामयः ॥ १८४॥ यदुक्तं च मया देवी लक्षणैर्वर्जिता तव ॥ शृणु तस्यापि वाक्यस्य सम्यक्तवेन विचारणम् ॥१८५॥ **ठक्षणं दैविको ह्यङ्कः शरीरावयवाश्रयः ॥ सर्वायुर्द्धनसौभाग्यपरिमाणप्रकाशकः ॥ १८६ ॥ अनन्तस्याप्रमेयस्य सौभाग्यस्यास्य** भ्रथर ॥ नेवाङ्को लक्षणाकारः शरीरे संविधीयते ॥ १८७ ॥ अतोऽस्या लक्षणं गात्रे शैल सदा ॥ १८८ ॥ उत्तानो वरदः पाणिरेष देव्याः सदैव तु ॥ सुरासुरसुनित्रातवरदेयं भविष्यति ॥ १८२ ॥ यथा प्रोक्तं तदा पादौ स्वच्छायाव्य ममात्रापि वाग्युक्तिं शैलसत्तम् ॥ १९० ॥ चरणौ पद्मसङ्काशावस्याः स्वच्छनखोज्ञ्वलौ विचित्रवर्णेर्भासन्तौ स्वच्छायाप्रतिबिम्बितौ जननी छोकधर्मस्य सम्भूता भूतभावनी ॥ शिवेयं पावनायेव त्वत्सेत्रे शीत्रमेवैषा योगं यायात्पिनाकिना ॥ तथा विधेयं विधिवत्त्वया श्रीछेन्द्रसत्तम ॥ अत्यन्तं हि महत्कार्य्यं देवानां हिमभूधर

भा १७८२॥

सूत उवाच ॥ एवं श्रुत्वा त श्रेंछेन्द्रो नारदात्सर्वमेव हि ॥ आत्मानं स पुनर्जातं मेने मेनापतिस्तदा ॥ १९५ ॥ नमस्कृत्य वृषाङ्काय तदा देवाय धीमते ॥ उवाच सोऽपि संहष्टो नारदं त हिमाचछः ॥१९६ ॥ हिमवानुवाच ॥ दुस्तरात्रस्काइवारादुद्धतोऽस्मि त्वया मुने ॥ पाताछा हिमाचछोऽस्मि विख्यातस्त्वया मुनिवरायुना ॥ हिमाचछे चछगुणां प्रापितोऽस्मि समुत्र तिम्॥ १९८॥ आनन्दिद्वसाहारि हृद्यं मेऽधुना सुने ॥ नाध्यवस्यति कृत्यानां प्रविभागविचारणम् ॥ १९९॥ यदि वाचामधीर्गः स्यां त्वद्ध णानां विचारणे ॥ २०० ॥ भवद्विधानां नियतममोचं दुर्शनं मुने ॥ तवारमान्यति चापल्यं व्यक्तं मन महामुने ॥ २०९ ॥ कृत्योऽइं निवासायात्मरूपिणम् ॥ मुनीनां देवतानां च स्वयं कर्तापि कल्पपम् ॥ २०२ ॥ तथापि वस्तुन्येकारिमत्राज्ञा मे सम्प्रदीयताम् ॥ इत्युक्तवित रोेछेन्द्रे स तदा हर्षनिर्भरे॥२०३॥ तथा च नारदो वाक्यं कृतं सर्वमिति प्रभो॥सुरकार्य्यं य एवार्थस्तवापि सुमहत्तरः ॥२०४॥ इत्युक्त्वा नारदः शीघं जगाम त्रिदिवं प्राति ॥ स गत्वा शक्रभवनममरं सन्दर्श ह ॥ २०५ ॥ महासने ॥ पृष्टः शकोण प्रोवाच हिमजासंश्रयां कथाम् ॥ २०६॥नारद उवाच ॥ समूह्य यत्त कर्तव्यं तन्मया कृतमेव हि ॥ श्वारस्येव समयोऽयमुपस्थितः ॥ २०७ ॥ इत्युक्तो देवराजस्तु मुनिना कार्य्यदिशिना ॥ चूताङ्करास्त्रं सस्मार भगवान्पाकशासनः ॥ २०८ ॥ संस्मृतस्तु तदा क्षिप्रं सहस्राक्षेण धीमता ॥ उपतस्थे रातियुतः सविलासो झपध्यजः ॥ प्रादुर्भूतं तु तं हङ्घा क्ष्रकः प्रोवाच साद्रम् ॥ २०९॥ ज्ञक उवाचं ॥ उपदेशेन बहुना किं त्वां प्रति वदे प्रियम् ॥ मनोभवोसि तेन त्वं वेत्सि भूतमनोगतम् ॥ २३० ॥ तद्यथार्थकमेव त्वं कुरु नाकसदां त्रियम् ॥ शङ्करं योजय क्षित्रं गिरिपुत्र्या मनोभव ॥ संयुत्तो मधुना चैव ऋतुराजेन दुर्जय ॥२११॥ इत्युक्तो मदनस्तेन शकेण स्वार्थसिद्धये।।प्रोवाच पंचवाणोऽथ वाक्यं भीतः शतऋतुम् ॥२१२॥काम उवाच ॥ अनया देवसामय्या मुनिदानवभीमया ॥ दुःसाध्यः शङ्करो देषः किं न वेत्सि जगत्त्रभो ॥२१३॥तस्य देवस्य वेत्थ त्वं करणं तु यद्व्ययम् ॥ त्रायः त्रसादः कोपोऽपि सर्वो हि महतां महाच् ॥ २१४ ॥ देषः किं न वेत्सि जगत्प्रभो ॥२१३॥तस्य देवस्य वेत्थ त्वं करणं तु यद्व्ययम् ॥ प्रायः प्रसादः कोपोऽपि सर्वो हि महतां महाच् ॥ २१४ ॥ 🕉 सर्वोपभोगसारा हि सुन्दर्यः स्वर्गसम्भवाः॥अध्याश्रितं च यत्सौरूयं भवता नष्टचेष्टितम्॥२१५॥प्रमादादथ विश्वर्यदीशं प्रति विचिन्त्यताम्॥ 💃

पुराण.

अ० १५%

प्रागेव चेह हर्यन्ते भूतानां कार्यसम्भवाः ॥ २ १ देशी विशिष किसिती र्शिक सीमिनियद्विश्वानं फलम् ॥ श्रुत्वेतद्वचनं शकस्तम्वाचा 🏂 मरैर्युतः ॥ २१७॥ शक उवाच ॥ वयं प्रमाणास्ते हात्र रातिकान्त न संशयः ॥ सन्देशेन विना शाकिरपकारस्य नेष्यते ॥ कस्यचिच कचिद्दष्टं सामर्थं न तु सर्वतः ॥ २१८॥ इत्युक्तः प्रययौ कामः सखायं मधुमाश्रितः ॥ रतिर्युक्तो जगामाशु प्रस्थं तु हिमयूमृतः ॥ २१९॥ स तु तत्राकरोज्ञिन्तां कार्यस्योपायपूर्विकाम् ॥ महार्था ये हि निष्कम्पा मनस्तेषां सुदुर्ज्यम् ॥ २२० ॥ तदादावेव संश्लोभ्य नियतं सुजयो भनेत् ॥ सांसिद्धिं प्राष्ट्रयुश्चैन पूर्वे संशोध्य मानसम् ॥ २२१॥ कथञ्च विविधेर्भावेद्वेपानुगमनं विना ॥ कोघः क्रतरासङ्गादावणे र्ष्या महासखीम् ॥ २२२ ॥ चापल्यमूर्भि विध्वस्तपैर्याधारां महाबळाम् ॥ तामस्य विनियोक्ष्यामि मनसो विक्वति पराम्॥ २२३ ॥विधाय धैर्यद्वाराणि सन्तोषमपकृष्य च ॥ अवगन्तुं हि मां तत्र न किश्वदितिपण्डितः ॥ २२४ ॥ विकल्पनात्रावस्थाने वैद्ध्यं मनसो भवेत् ॥ पश्चान्मुलकियारम्भगम्भीरावर्त्तदुस्तरः॥२२५॥हारेष्यामि हरस्याहं तपस्तस्य स्थिरात्मनः ॥ इन्द्रिययाममावृत्य रम्यसाधनसंविधिः ॥२२६॥ चिन्तियत्वेति मद्नो भूतभर्जस्तदाश्रमम् ॥ जगाम जगतीसारं सरलदुमवेदिकम् ॥ २२७ ॥ ज्ञान्तसत्त्वसमाक्रीर्णमचलपाणसंकुरुम् ॥ नानापुष्पछताजाछं गगनस्थगणेश्वरम्॥२२८॥निवर्षयवृषभाष्युष्टनिङ्गाद्वछपानुकम्॥तत्रापर्यत् त्रिनेत्रस्य रम्यं किञ्चिद्वितीयकम् ॥२२९॥ वीरकं लोकवीरेशमीशानसदृशद्यतिम् ॥ यसकुंकुमिकअलकपुआपिङ्गनटासटम् ॥ २३० ॥ वेत्रपाणिनमव्ययमुप्रभोगीन्द्रभूपणम् ॥ ततो निमीछितोन्निद्रपद्मपत्राभछोचनम् ॥ २३१ ॥ प्रेक्षमाणमृजुस्थानस्थितनासायछोचनम् ॥ श्रवस्तरतिहेन्द्रचर्मछम्बोत्तरीयकम् ॥ २३२ ॥ श्रवणाहिफलन्मुकानिःश्वासानलिङ्गलम् ॥ प्रेङ्कत्कपालपर्यन्ततुम्बिलम्बलम्बिलयम् ॥ २३३ ॥कृतवासुकिपर्यङ्कनाभिमूलनिवेशितम् ॥ त्रह्मा अिल्थपुच्छात्रनिबद्धोरगभूषणम् ॥ २३४ ॥ दद्शं शङ्करं कामः क्रमप्राप्तान्तिकं शनैः ॥ ततो भ्रमरङ्करमालम्बद्धमसानुकम् ॥२३५॥ प्रविष्टः कर्णरन्त्रेण भवस्य मद्नो मनः ॥शङ्करस्तमथाकर्ण्य मधुरं मद्नाश्रयम् ॥२३६॥ सस्मार दश्द्वितां दियतां रक्तमानसः ॥ ततः सा तस्य शनकेस्तिरोभ्र्यातिनिम्मंछा॥२३७॥ समाधिभावना तस्यो छङ्यप्रत्यश्चारिणी॥ ततस्तन्मयतां यातः प्रत्युद्दिताञ्चयः ॥२३८॥

199211

विशित्वेन बुबोधेशो विक्विति मदनात्मिकाम् ॥ ईषत्कोषसमाविष्टो धैर्यमालम्बय धूर्जिटिः ॥ २३९ ॥ निरासे मदनास्थित्या योगमायासमावृतः॥ स तया माययाविष्टो जन्त्राल मदुनस्ततः॥२४०॥इच्छाशरीरो दुर्जीयो रोषदोषमहाश्रयः॥हृदयान्निर्गतः सोऽथ वासनाव्यसनात्मकः॥२४९॥ बहिःस्थलं समालम्बय ह्यपतस्थौ झषव्यजः ॥ अनुयातोऽथ हृद्येन मित्रेण मधुना सह ॥ २४२ ॥ सहकारतरौ हृङ्गा मृदुमारुतानिधुतम् ॥ स्तबकं मदनो रम्यं इरवक्षाप्ति सत्वरम्॥२४३॥मुमोच मोहनं नाम मार्गणं मकरध्वजः॥शिवस्य हृदये शुद्धे नाशशाली महाशरः ॥ २४४ ॥ पपात परुपप्रांशुः पुष्पवाणो विमोहनः ॥ततः करणसन्देहो विद्धस्तु हृदये भवः॥ २४५॥ वभूव भूधरीपम्पर्धेयोऽपि मदनोन्मुखः॥ ततः प्रभु त्वाद्रावानां नावेशं समपद्यत ॥२४६॥ बाह्यं बहु समासाद्य प्रत्युह्पसवात्मकम् ॥ ततः कोपानलोद्धतघोरहुङ्कारभीपणे॥२४७॥वसूव वद्ने नेत्रं तृतीयमनलाकुलम् ॥ रुद्रस्य रोद्रवपुषो जगत्षंहारभैरवम् ॥ २४८॥ तद्नितकस्थे मद्ने व्यस्कारयत धूर्जिटिः ॥ तं नेत्रविस्फुलिङ्गेन कोशतां नाकवासिनाम् ॥ २४९ ॥ गमितो भरूमसात् तूर्णे कन्द्र्पः कामिद्र्यकः ॥स तु तं भरूमतात्कृत्वा इरनेत्रोद्धवोऽनउः ॥ २५० व्यज्ञम्भत जगद्रग्धुं ज्वालाहुंकारघरमरः ॥ ततो भवो जगद्धेतोव्यभजनातवेद्सम् ॥ २५१ ॥ सहकारे मधौ चन्द्रे सुमनस्सु परेष्वपि ॥ भक्केषु कोकिलास्येषु विभागेन स्मरानलम् ॥२५२॥ स बाह्यान्तरविद्धेन हरेण स्मरमार्गणः॥रागस्नेहतमिद्धान्तर्यावंस्तीबहुताज्ञनः॥२५३॥ विभक्तलोकसंशोभकरो दुर्वारज्ञम्भितः ॥ संपाप्य स्नेहसंपृक्तं कामिनां हृद्यं किल ॥२५४॥ ज्वलत्यहर्निशं भीमो दुश्चिकतस्यमुखात्मकः॥ विलोक्य हरहङ्कारज्वालाभस्मऋतं स्वरम् ॥ २५५ ॥ विललाप रातिः ऋरं बन्धुना मधुना सह॥ ततो विलप्य बहुशो मधुना परिसान्तिव ता ॥ २५६ ॥ जगाम शरणं देविमन्दुमौिलं त्रिलोचनम् ॥ भृङ्गानुयातां संगृह्य पुष्पितां सहकारजाम् ॥ २५७ ॥ लतां पवित्रकस्थाने पाणौ परभृतां सखीम् ॥ निर्वष्य तु जटाजूटं कुटिलैरलकै रातिः ॥ २५८ ॥ उड्डल्य गात्रं शुश्रेण हृद्येन स्मरभस्मना ॥ जानुभ्यामवनीं गत्वा त्रोवाचेन्द्रविभूषणम् ॥ २५९ ॥ रातिरुवाच ॥ नमः शिवायास्तु निरामयाय नमः शिवायास्तु मनोमयाय ॥ नमः शिवायास्तु सुरा र्चिताय तुभ्यं सदा भक्तकृपापराय॥२६०॥नमो भवायास्तु भवोद्भवाय नमोऽस्तु ते ध्वस्तमनोभवाय॥नमोऽस्तु ते गूढमहाव्रताय नमोऽस्तु

पुराण.

30 948

मायागहनाश्रयाय ॥२६१॥ नमोऽस्तु ज्ञावीय नमः हिंवाय नमाऽस्तु सिद्धाय पुरातनाय ॥ नमोऽस्तु कालाय नमः कलाय नमोऽस्तु ते 🛚 🎇 ज्ञानवरप्रदाय ॥ २६२ ॥ नमोऽस्तु ते कालकलातिगाय नमो निसर्गामलभूषणाय ॥ नमोऽस्त्वमेयान्धकमईकाय नमः श्ररण्याय नमोऽ गुणाय ॥ २६३ ॥ नमोऽस्तु ते भीमगणानुगाय नमोऽस्तु नानाभुवनादिकर्त्रे ॥ नमोऽस्तु नानाजगतां विधात्रे नमोऽस्तु ते चित्रफल प्रयोक्त्रे ॥ २६४ ॥ सर्वावसाने ह्यविनाञ्चनेत्रे नमोऽस्तु चित्राध्वरभागभोक्त्रे ॥ नमोऽस्तु भक्ताभिमतप्रदात्रे नमः सदा ते भवसङ्ग हर्त्रे ॥ २६५॥ अन्तरूपाय सदैव तुभ्यमसद्यक्षोपाय नमोऽस्तु तुभ्यम् ॥ ज्ञाङ्काचिक्षाय सदैव तुभ्यममेयमानाय नमः स्तुताय ॥ २६६ ॥ वृषेन्द्रयानाय पुरान्तकाय नमः प्रसिद्धाय महौषधाय ॥ नमोऽस्तु भक्तयाभिमतप्रदाय नमोऽस्तु सर्वार्तिहराय तुभ्यम् ॥२६७॥ चराचराचार विचारवर्ष्यमाचार्यमुत्प्रेक्षितश्चतसर्गम् ॥ त्वामिन्दुमौछिं शरणं प्रपन्ना प्रियाप्रमेयं महतां महेशम् ॥ २६८ ॥ प्रयच्छ मे कामयशः समृद्धिं पुनः प्रभो जीवतु कामदेवः ॥ प्रियं विना त्वां प्रियजीवितेषु त्वत्तोऽपरः को भुवनेष्विहास्ति ॥ २६९ ॥ प्रभुः प्रियायाः प्रसवः प्रियाणां प्रणीतपर्यायपरापरार्थः ॥ त्वमेवमेको भुवनस्य नाथो द्यालुक्न्म्यूलितभक्तभीतिः ॥ २७० ॥ इत्यं स्तुतः शंकर ईड्य ईशो वृषाकिपर्मन्मथकान्तया तु ॥ तुतोष दोषाकरखण्डवारी उवाच चैनां मधुरं निरीक्ष्य ॥ २७३ ॥ शङ्कर कामोऽयं कालात्कांतोऽचिरादिष ॥ अनङ्ग इति लोकेषु सं विरूपाति गमिष्यति ॥ २७२ ॥ इत्युक्ता शिरसा वन्य गिरिशं कामवछभा ॥ जगामोपवनं रम्यं रितस्तु हिमभूभृतः ॥ २७३ ॥ हरोद चापि बहुशो दीना रम्ये स्थले तु सा ॥ मरणव्यवसायानु निवृत्ता सा हरा ज्या ॥ २७४ ॥ अथ नारदवाक्येन चोदितो हिमभूधरः ॥ कृताभरणसंस्कारां कृतकौतुकमंगठाम् ॥ २७५ ॥ स्वर्गपुष्पकृतापीडां शुभ चीनांशुकाम्बराम् ॥ सखिभ्यां संयुतां शैंछो गृहीत्वा स्वसुतां ततः ॥ २७६ ॥ जगाम शुभयोगेन तदा सम्पूर्णमानसः ॥ सकाननान्युपा क्रम्य वनान्युपवनानि च ॥ २७७ ॥ दद्शे रुद्तीं नारीमप्रतक्षमहोजसम् ॥ रूपेणासदृशीं लोके रम्येषु वनसानुषु ॥ २७८ ॥ कौतुकेन परामृह्य तां हड्डा हदतीं गिरिः ॥ उपसर्प्य ततस्तस्या निकटे सोऽभ्यपृच्छत ॥ २७९ ॥ हिमवानुवाच ॥ काति कस्यापि कल्याणि किमर्थ

भत्स्य-॥१७३॥ चापि रोदिषि ॥ नैतदल्पमहं मन्ये कारणं छोकसुन्दारि ॥ २८० ॥ सा तस्य वचनं श्वत्या उवाचे मधुना सह ॥ इदती शोकचनः दैन्यवर्द्धनम् ॥ २८१ ॥ रतिहवाच ॥ कामस्य द्यितां भार्यो रतिं मां विद्धि सुत्रत्त ॥गिरावस्मिन्महाभाग गिरिशस्तपपि स्थितः ॥ तेन प्रत्यहरूप्टेन विरूफार्याछोक्य छोचनम् ॥ दग्धोऽसौ झषकेतुरुतु मम कान्तोऽतिबद्धभः ॥ २८३ ॥ आहं तु ज्ञारणं याता तं स्तुतवत्यथ संस्तुत्या ततो मां गिरिशोऽब्रवीत् ॥ २८४ ॥ तुष्टोऽहं कामद्यिने कामो वाने वे धीयानो नरो भक्तया मदाश्रयः ॥ लप्स्यते काङ्कितं कामं निवर्त्य मरणादितः ॥ २८५ ॥ प्रतीक्षती च तिहाक्यमाजावेजा अरीरं परिराक्षिष्ये किचित् काउं महायुते ॥ २८६ ॥ इत्युक्तस्तु तदा रत्या शैछः सम्ब्रमभीवि रः ॥ पाणावादाय हि सुतां गन्तुमैच्छत् स्वकं पुरम् ॥ २८७ ॥ भाविनोऽवरूपभावित्वाद्भवित्री भूतभाविनी ॥ छन्नमाना सखिमुखैरुवाच वितरं गिरिम् ॥ २८८ ॥ शैलद्वाहितो वाच ॥ दुर्भाग्येण रारीरेण कि ममानेन कारणम् ॥ कथं च ताहशं प्राप्तं सुखं मे स पतिर्भवेत् ॥ २८९ ॥ तपोभिः प्राप्यतेऽ भीष्टं तपस्यतः ॥ दुर्भगत्वं वृथा छोको वहते सति साधने ॥ २९० ॥ जीविताहुर्भगाच्छ्रेयो । मर्गे झतपस्यतः ॥ शोषये तनुम् ॥ २९१ ॥ तपासि अष्टसन्देहे उद्यमोऽर्थनिगीपया ॥ साहं तपः करिष्यामि शैल्याजस्तु दुहित्रा सहिविक्कवः ॥ उवाच वाचा शैलेन्द्रो स्वेहगहृद्वर्णया ॥ २९३ ॥ सोडुं क्रेशस्वरूपस्य तपसः सौम्यदर्शने ॥ २९४॥ भाविनोऽर्था भवन्त्येव इंडेनानिच्छतोऽपि वा ॥ २९५ ॥ तरुमात्र तपसा तेऽहित बार्छ विश्वीवा प्रयोजनम् २९६ ॥ इत्युक्ता तु यदा नैव गृहायाभ्येति शैलजा ॥ ततः स चिन्तयाविष्टो दुहितां ततोन्तिरिक्षे दिव्या वागभूद्भवनभूतले ॥ उमेति चपले पुत्रि त्वयोक्ता तनया ततः ॥ २९८ ॥ उमेति नाम तेनास्या भुवनेषु सिद्धि च मूर्तिमत्येषा साधायण्यति चिन्तिताम् ॥ २९९ ॥ इति श्रुत्वा तु वचनमाकाशात् काशपाण्डुरः ॥ अनुज्ञया सुतां शैलो जगामाशु

पुराण-अ०१५४

स्वमन्दिरम् ॥ ३०० ॥ स्रुत उवाच ॥ शैळजापि ययो शैळमगम्यमपि देवतेः ॥ सर्लाभ्यामनुयाता तु नियता नगराजजा ॥ ३०७ शृद्धं हिमवतः पुण्यं नानाधातुविभूषितम् ॥ दिव्यपुष्पछताकीर्णे सिद्धगन्धर्वसेवितम् ॥ ३०२ ॥ नानामृगगणाकीर्णे अमरोहु प्रपादपम् ॥ चकवाकोपञ्चाभितम् ॥ जलजस्थलजैः पुष्पैः प्रोत्फ्रह्रेह्पञ्चोभि दिव्यप्रस्नवणोपेतं दीर्घिकाभिरऴंकृतम् ॥ ३०३ ॥ नानापक्षिगणोकीर्णे तम् ॥ ३०४ ॥ चित्रकंद्रसंस्थानं गुहागृहमनोह्रम् ॥ विहङ्गसङ्गसंजुष्टं कल्पपाद्पसंकटम् ॥ ३०५ ॥ तत्रापर्यन्महाशाखं शाखिनं हरित च्छद्म् ॥ सर्वर्तुकुसुमोपेतं मनोरथञ्चातोज्ज्वसम् ॥३०६ ॥ नानापुष्पसमाकीणं नानाविधफलान्वितम् ॥ नतं सूर्यस्य राचिभिभिन्नसंहतपल्ल वम् ॥ ३०७ ॥ तत्राम्नराणि सन्त्यज्य भूषणानि च इोलजा ॥ संवीता वलकलैदिन्यैर्दर्भनिर्मितमेखला ॥ ३०८ ॥ त्रिःह्यातपाटलाहारा वभूव इरिदां अतम् ॥ अतमेकेन शीर्णेन पर्णेनावर्त्तयत्तदा ॥ ३०९ ॥ निराहारा शतं साभूत्समानां तपसां निधिः ॥ तत उद्वेजिताः सर्वे प्राणिनस्तत्तवोऽभिना ॥ ३१० ॥ ततः सस्मार भगवान्युनीन् सप्त ज्ञातकतुः ॥ ते समागम्य युनयः सर्वे सयुद्तितास्ततः ॥ ३११ ॥ प्रजिताश्च महेन्द्रेण पप्रद्यस्तं प्रयोजनम् ॥ किमर्थे तु सुरश्रेष्ठ संस्मृतास्तु वयं त्वया ॥३१२॥ ज्ञाकः त्रोवाच शृण्यन्तु भगवन्तः प्रयोजनम् ॥ हिमाचले तपो घोरं तप्यते भूधरात्मजा ॥ तस्या ह्याभिमतं कामं भवन्तः कर्त्तुमईथ ॥ ३१३ ॥ ततः समापतन्देव्या जगदुर्थ त्वरान्विताः ॥ सिद्धसंघातसेवितम् ॥ ३१४ ॥ उचुरागत्य मुनयस्तामयो मधुराक्षरम् ॥ कमललोचने ॥ ३१५ ॥ तातुबाच ततो देवी सलजा गौरवान्मुनीच् ॥ तपस्यतो महाभागाः प्राप्य मौनं भवादशाच् ॥ ३१६ ॥ वन्दनाय नियुक्ता चीः पावयत्यविकल्पितम् ॥ प्रश्नोन्भुखत्वाद्भवतां युक्तमासनमादितः ॥ ३१७ ॥ उपविष्टाः श्रमोन्भुकास्ततः प्रक्ष्यथ कृतासनप्रियहान् ॥ ३१८ ॥ सा तु तान्विधिवतपूज्यान् पूजियत्वा विधानतः ॥ उवाचादित्यसंकाशान्ध्रनीनसप्त अनैः ॥ ३१९ ॥ त्यक्त्वा व्रतात्मकं मौनं मौनं जयाङ् हीमयम् ॥ भावं तस्यास्तु मौनान्तं तस्याः सप्तर्षयो गौरवाधीनतां प्राप्ताः पप्रच्छस्तां प्रनस्तथः ॥ सापि गौरवगर्भेण मनसा चारुहासिनी ॥ ३२१ ॥ मुनीन्कानतकथाछोके

1199311

प्रोवाच वाग्यमम् ॥ भगवन्तो विज्ञानन्ति प्राणिनां मानसं हितम् ॥ ३२२ ॥ मनोवागिभरत्यर्थं कःद्वै ते हि देहिनः ॥ केचित्तु नियुगास्तत्र भ पटन्ते विबुधोद्यमेः ॥ ३२३ ॥ उर्थेर्दुर्ङभान्भावान्त्रामुवन्ति ह्यतन्द्रिताः ॥ अपरे तु परिच्छित्रा नानाकाराभ्युपक्रमाः ॥ ३२४ ॥ देहान्तरार्थ अ मारम्भमाश्रयन्ति हितप्रदम् ॥ ममंत्वाकाशसम्भूतपुष्पदाम्विभ्रपितम् ॥ ३२५ ॥ वन्ध्यासुतं प्राप्तकामा मनः प्रसरते मुद्धः ॥ अहं किछ भवं देवं पति प्राप्तं समुद्यता ॥ ३२६ ॥ प्रकृत्येव दुराघर्षं तपस्यन्तं तु सम्प्राति ॥ सुरासुरैरनिणीत परमार्थिकियाश्रयम् ॥ ३२७ ॥ साम्प्रतं चापि निर्देग्धमद्नं वीतरागिणम् ॥ कथमाराधयेदीशं माहशी ताहशं शिवम् ॥ ३२८ ॥ इत्युक्ता मुनयस्ते तु स्थिरतां मनसस्ततः ॥ज्ञातु मस्या वचः प्रोचुः प्रक्रमात्प्रकृतार्थकम् ॥३२९॥ सुनय ऊचुः ॥ द्विविधं तु सुलं तावत्प्रात्रि छोकेषु भाव्यते ॥ शरीरस्यास्य सम्भोगैश्चेतस्थापि निर्वृतिः ॥ ३३० ॥ प्रकृत्या स तु दिग्वासा भीमः पितृवणेशयः ॥ कपाछी भिक्षुको नम्रो विद्धपक्षः स्थिरिकयः ॥ ३३१ ॥ प्रमत्तोनमत्त काकारो बीभत्सकृतसंग्रहः ॥ पतिना तेन कस्तेऽथौं मूत्तींनाखिलकाङ्कितः ॥३३२॥ यदि ह्यस्य शरीरस्य भोगिमच्छासि साम्प्रतम् ॥ तत् कथं ते महादेवाद्रयभाजो जुगुप्तितात् ॥ ३३३ ॥ स्रवद्रकवसाभ्यककपाठकृतभूषणात् ॥ श्वसदुयभुजङ्गेन्द्रकृतभूषणभीषणात् ॥३३४॥ इमशान वासिनो रोद्रप्रमथानुगतात् सति ॥ सुरेन्द्रमुकुटवातनिष्ट्रप्टचरणोऽरिहा ॥ ३३५ ॥ हरिरिहत जगद्धाता श्रीकान्तोऽनन्तमूर्तिमान् ॥ नायो यज्ञभुजामस्ति तथेन्द्रः पाकशासनः ॥ ३३६ ॥ देवतानां निधिश्वास्ति ज्वळनः सर्वकामकृत् ॥ वाषुरस्ति जगद्वाता यः प्राणः सर्वदेहि नाम् ॥ ३३७ ॥ तथा वैश्रवणो राजः सर्वार्थमातिमान् विभुः ॥ ऐभ्य एकतमं कस्मान्न त्वं सम्प्राप्तिच्छिति ॥ ३३८ ॥ उतान्यदेहतम्प्राप्त्या मुखं ते ननसेप्तितम् ॥ एवमेतत् तवाप्यत्र प्रभवो नाकसम्पद्मम् ॥ अस्मिन् नेह परत्रापि कल्याणपातयस्तव ॥ ३३९ ॥ विद्वरेवास्ति तत् सर्वे सुरेभ्यो यत्र विद्यते ॥ अतस्तत्त्राप्तये क्केशः स वाप्यत्राफ उस्तव ॥ ३४० ॥ प्रायेण प्रार्थितो भद्दे सुस्वरुपे झिति दुर्छभः ॥ अस्य ते 🎇 विधियोगस्य धाता कर्तात्र चैव हि ॥ ३४१ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्ता सा तु कुविता सुनिवर्धेषु शैळवा ॥ उवाच कोवरकाशी स्करिद्ध र्द्भनच्छदैः ॥ ३४२ ॥ देव्युवाच ॥ असद्रहस्य का प्रीतिव्यसनस्य क यन्त्रणा ॥ विवरीतार्थबोद्धारः सत्यये केन योनिनाः ॥ ३४३

पुराण.

स् १९६

एवं मां वेत्य दुष्प्रज्ञां ह्यस्थानासद्रशियाम् ॥ न मां प्राति विचारोऽस्ति ततोऽहङ्कारमानिनी ॥ ३४४ ॥ प्रनापतिसमाः सर्वे भवन्तः सर्वे दिश्चनः ॥ नूनं न वेत्य तं देवं शाश्वतं जगतः प्रभुम् ॥ ३४५ ॥ अजमीशानमन्यक्तप्रगयमहिमोदयम् ॥ ३४६ ॥ आस्तां तद्धर्मसद्राव सम्बोधस्तावद्द्धतः ॥ विदुर्यं न इरिब्रम्प्रमुखा हि सुरेश्वराः ॥ ३८७ ॥ यत्तस्य विभवातः स्वात्यं सुवनेषु विज्विभतम् ॥ प्रकटं सर्व भूतानां तद्प्यत्र न वेत्थ किम् ॥ ३४८ ॥ कस्पैतद्वगनं मूर्तिः कस्पाभिः कस्य माहतः ॥ कस्य भूः कस्य वहगः कश्चन्द्राकिविछो चनः ॥ ३४९ ॥ कस्पार्चपन्ति ठोकेषु छिङ्गं भत्तपा सुरासुराः ॥ यं बुबन्तीश्वरं देवा विधीन्द्राद्या महर्वयः ॥ ३५० ॥ प्रभावं प्रभवं चैव तेपामिप न वेत्थ किम् ॥ अदितिः कृत्य नातेयं करमाजातो जनाईनः ॥ ३५१ ॥ अदितेः कृत्यपाजाता देवा नारायणाद्यः ॥ मरीचेः कर्यपः पुत्रो ह्मदितिर्देशपुत्रिका ॥३५२॥भरीचिश्चापि दृश्य पुत्रौ तौ ब्रह्मणः किल॥ब्रह्मा हिरण्मयात्त्वण्डाद्दिव्यसिद्धिविभूषितात्॥३५३॥ कस्य पादुरभूद्यानात्प्रक्षुच्याः प्राकृतांशकाः ॥ प्रकृतौ तु तृतीयायां मधुद्धिद्दनननिक्रया ॥ ३५४ ॥ जाता सप्तर्ज पद्दवर्गान्बुद्धिपूर्शन् स्वकर्मजार ॥ अजातकोऽभवद्रेघा ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः ॥ ३५५ ॥ यः स्वयोगेन संशोभ्य प्राकृतं कृतवानिरम् ॥ ब्रह्मणः सिद्धसर्वार्थ मैश्वर्य छोक कर्तृताम् ॥३५६ ॥ विद्वविष्णवाद्यो यज्ञ स्वमहिमा सदैव हि ॥ क्रत्वान्यं देहमन्यादक् तादक् कृत्वा पुनेहिरः ॥३५७॥ कुरुते जगतः कृत्यमुत्तमाधममन्यमम् ॥ पेवमेव हि संसारो यो जन्ममरणात्मकः ॥ ३५८ ॥ कर्मणश्च फर्छ ह्येतन्नानारूपसमुद्भवम् ॥ अथ नारा यणो देवः स्वकां रायां समाश्रयत् ॥३५९॥ तत्प्रेरितः प्रकुहते जन्म नानाप्रकारकम् ॥ सापि कर्मण एवोका प्रेरणी विवशात्मनाम्॥३६०॥ पथोन्मादादिज्ञ एस्य मतिरेव हि सा भवेत् ॥ इष्टान्येव यथार्थानि विपरीतानी मन्यते ॥ ३६१ ॥ छोकस्य व्यवहारेषु सृष्टेषु सहते सदा ॥ ३६२ ॥ अथानादित्वमस्यास्ति सामान्यानु तदात्मना ॥ न ह्यस्य भवद्भिर्यस्य नो दृष्टम-तम्यमथापि वा ॥ देहिनां धर्म एवेष कचिजायेत्कचिन्त्रियेत् ॥३६४॥कचिद्रभंगतो नश्येत्काचि जीवेजरामयः ॥ क्वाचित्समाः इतं जीवेत्कचिद्वालये विषद्यते ॥ ३६५ ॥ ज्ञातायुः पुरुषो यस्तु सोऽनन्तः स्वलपनन्मनः ॥ जीवितो न म्रिय

तस्मात्सोऽमर उच्यते॥३६६॥ अदृष्टजनमनिधना होनं निष्णवाद्यो मताः॥ एतत्संशुद्धमैश्वर्यं संसारे को उभेदिहः॥ ३६७॥ तत्र नानाश्चर्यस्वरूपिणि ॥ तस्मादिवश्चरान् सर्वान्मछिनान्स्वरूपभूतिकान् ॥३६८॥ नाहं भद्गाः किलेच्छापि ऋते शृद्यारिपना किनः॥स्थितं च तारतम्येन प्राणिनां परमं त्विद्धः ॥ ३६८ ॥ धीबलैश्वर्यकार्यादिप्रमाणं महतां महत् ॥ यस्मात्र किञ्चिद्वरं शृब्वे यस्मात्रव त्तेत ॥३७०॥ यस्येश्वर्यमनाद्यन्तं तमहं शरणं गता ॥ एष मे न्यवसायश्च दीर्घोऽतिविपरीतकः ॥३७१॥यात वा तिष्टतैयाय सुनयो महिधा यकाः ॥ एवं निशम्य वचनं देव्या मुनिवरास्तदा ॥३७२॥ आनन्दाश्चपरीताक्षाः सस्वज्ञस्तां तपरिवनीम् ॥ ऊनुश्च परमप्रीताः शैछनां मधुरं वचः॥३७३॥ऋषय ऋचुः॥अत्यद्धतास्यहो पुत्रि ज्ञानमूर्त्तिरिवामला ॥प्रसादयति नो भावं भवभावप्रतिश्रयात् ॥३७३॥ न तु विद्यो वयं तस्य देवरूयैश्वर्यमद्भतम् ॥ त्वन्निश्वयस्य दृढतां वेत्तं वयमिहागताः ॥३७५॥ अचिरादेव तन्वङ्गि कामरतेऽयं भविष्यति॥कादित्यस्य प्रभा याति रतेभ्यः क द्युतिः पृथक् ॥ ३७६ ॥ कोऽथौं वर्णाछिकाव्यकः कथं त्वं गिरिशं विना ॥ यामो नैकाभ्युपायेन तमभ्यर्थयितं वयम् ॥३७७ ॥ अस्माकमि वे सोर्थः सुतरां हिद वर्त्तते ॥ अतस्त्वमेव सा बुद्धियंतो नीतिस्त्वमेव हि ॥ ३७८ ॥ अतो निस्तंशयं कार्य्य शङ्करोऽपि विधा स्यति ॥ इत्युक्त्वा पूजिता याता मुनयो गिरिकन्यया ॥ ३७९ ॥ प्रययुगिरिशं द्रष्टं प्रस्थं हिमवतो महत् ॥ गङ्गाम्बुप्रावितात्मानं ॥ भृद्गानुयातपाणिस्थमन्दारकुसुमम्रजम् ॥ गिरेः सम्प्राप्य ते प्रस्थं दृहशुः शृङ्कराश्रमम् सत्त्वीचं नवस्तिमितकाननम् ॥ निःशब्दाक्षोभसिछछप्रपातं सर्वतोदिशम् ॥३८२ ॥ तत्रापर्यस्ततो द्वारि वीरकं वेत्रपाणिनम् ॥ सत ते मनयः पुज्या विनीताः कार्यगौरवात् ॥ ३८३॥ छचुर्मधुरभाषिण्या वाचा ते वाग्गिमनां वराः ॥ द्रष्टं वयमिहायाताः श्रूरण्यं गणनायक्रम् ॥३८४॥ त्रिलोचनं विजानीहि सुरकार्यप्रचोदिताः ॥ त्वमेव नो गतिस्तत्त्वं यथाकालानतिक्रमः ॥ ३८५ ॥ सा प्रार्थनेषा प्रायेण इत्युक्ता मुनयस्तस्थुस्ते तत्काछप्रतीक्षिणः ॥ गम्भीराम्बुधरं प्रावृद्त्विताश्चातका यथा ॥ ३८८ ॥ ततः क्षणेन निष्पत्र अ इत्युक्तो गुनिभिः सोऽय गौरवात्तानुवाच सः ॥ ३८६ ॥ समन्वास्यापरां सन्व्यां स्नातुं मन्दांकिनीजले ॥ क्षणेन भविता विप्रास्तत्र द्रक्ष्यथ शालि

समाधानक्रियाविधिः ॥ वीरासनं विभेदेशो मृगचर्मानिवासितम् ॥ ३८९ ॥ ततो विनीतो जानुभवामवलम्बय महीस्थितिम् ॥ उवाच वीरको देवं त्रणामेकसमाश्रयः ॥ ३९० ॥ संप्राप्ता सुनयः सत त्वां द्रष्टुं दीप्ततेजसः ॥ विभो समादिश द्रष्टमवगन्तुमिहाईसि तव दर्शनठालसाः ॥ ३९१ ॥ इत्युक्तो धूर्जिटिस्तेन वीरकेण महात्मना ॥ भूभङ्गसंज्ञया तेषां प्रवेशाज्ञां ददौ तदा ॥ ३९२ ॥ तान् सर्वान्वीरकोऽपि महासुनीन् ॥ आजुहावाविदूरस्थान्दर्शनाय पिनाकिनः ॥३९३॥ त्वराबद्धार्द्वच्छास्ते लम्बमानाजिनाम्बराः ॥ विविद्य र्वेदिकां सिद्धां गिरिशस्य विश्वतिभिः ॥३९४॥ बद्धपाणिषुटाक्षितनाकपुष्पोत्करास्ततः ॥ पिनाकिपादयुगलं यथा नाकिनशसिनः ॥ ३९५ ॥ ततः स्निग्धेक्षिताः ज्ञान्ता मुनयः ज्ञूलपाणिना ॥ मन्मथारि ततो हृष्टाः सम्यक्तुष्टुबुराहृताः ॥ ३९६ ॥ अहो कृतार्था नयमेव साम्प्रतं सुरेश्वरोऽप्यत्र पुरो भविष्यति ॥ भवत्प्रसादामखवारिसेकतः फलेन काचित् तपता नियुज्यते ॥ ३९७ ॥ जयत्यसौ धन्यतरो हिमाचल स्तदाश्रयं यस्य सता तपस्यति ॥ स दैत्यराजोऽपि महाफछोदयो विमुखिताशेषसुरो हि तारकः ॥३९८॥ त्वदीयमंशं शविडोक्य करमवात् यः ॥ स धन्यधीर्छोकिषिता चतुम्मुंखो हरिश्च यत्सम्भ्रमविद्वरीषितः ॥ ३९९ ॥ त्वदंत्रियुग्मं विश्रतो महाभितापत्रशमैकहेतुकम् ॥ त्वमेव चैको विविधकृतिकयः किलेति वाचा विधुरैर्विभाष्यते॥४००॥ अथाद्य एकरूत्वमवैषि नान्यथा जगत्तथा निर्घणतां तव स्पृश्तेत् ॥ न वेत्सि वा दुःखिमदं भवात्मकं विहन्यते ते खलु सर्वतः किया ॥ ४०१ ॥ उपेश्वते चे जगतासुपद्वं द्या वयत्वं तव केन कथ्यते ॥ स्वयोगमायामहिमागुहाश्रयं न विद्यते निम्मेलभूतिगौरवम् ॥४०२॥ वयं च ते धन्यतराः शरीरिणां यदीहशं त्वां पविलोकयामहे ॥ अद्शनं तेन मनोरथो यथा प्रयासि साफल्यतया मनोगतम् ॥ ४०३ ॥ जगद्विधानैकविधा जगन्मुले करिष्वसेऽतो बल भिचरा वयम्॥विनेमुरित्थं मुनयो विसृज्य तां गिरं गिरीश्अतिभूभिसन्नियौ॥उत्कृष्टकेदार इवावनीतले सुबीजमुष्टिं सुफलाय कर्षकाः॥४०४॥ तेषां श्रुत्वा ततो रम्यां प्रक्रमोपक्रमिकपाम् ॥ वाचं वाचरूपतिरिव प्रोवाच हिमतसुन्दरः ॥४०५ ॥ भर्व उवाच ॥ जाने लोकविधानस्य कन्यां 🎉 सत्कार्यमुत्तमम् ॥ जाता प्रालेयशैलस्य संकेतकनिरूपणाः ॥ ४०६ ॥ सत्यमुत्कण्ठिताः सर्वे देवकार्यार्थमुद्यताः ॥ तेषां त्वरान्ति चेतांसि

leer li

किन्तु कार्य विवक्षितम् ॥ ४०७ ॥ छोकपात्रानुगन्तन्या विशेषण विचक्षणैः ॥ सेवन्ते ते यतो धर्मि तत्प्रामाण्यात्वरे स्थिताः ॥ ४०८ ॥ इत्युक्ता मुनयो जग्मुस्त्वरितास्तु हिमाचलम् ॥ तत्र ते पूजितास्तेन हिमशैलेन सादरम् ॥ ऊचुर्मुनिवराः प्रीताः स्वल्पवर्णं त्वरान्विताः॥४०९॥ ॥ मुनय ऊचुः ॥ देवो दुहितंर साक्षात्पिनाक्की तव मार्गते ॥ तन्छीप्रं पावपातमानमाद्वत्येवानलार्पणात् ॥ ४१०॥ कार्यमेतच देवानां सुचिरं भिष्टितंते ॥ जगदुद्धरणायेष कियतां वे समुद्यमः ॥ ४११॥ इत्युक्तस्तैस्तदा शैलो हर्पाविष्टोऽवदन्मुनीन् ॥ अत्रवर्षाऽभवद्दक्रमृत्रं प्रार्थयन् ॥ प्रिवर्तते ॥ जगदुद्धरणायेष कियतां वे समुद्यमः ॥ ४११ ॥ इत्युक्तस्तैस्तदा शैलो हर्पाविष्टोऽवदन्मुनीन् ॥ अत्रवर्षाऽभवद्रक्रमृत्तं प्रार्थयन् ॥ शिवम् ॥ ४१२ ॥ ततो मेना सुनीच् वन्य प्रोवाच स्नेहविक्कता ॥ दुहितुस्ताच् सुनींश्चेत्र चरणाश्रयमर्थवित् ॥ ४१३ ॥ मेनावोच ॥ यद्थे दुहिदुर्जन्म नेच्छन्त्यिप महाफलम् ॥ तदेवीपस्थितं सर्वे प्रक्रमेणैंग साम्प्रतम् ॥ ४१४ ॥ कुल्जनन्मवयोद्धपविभूत्वृद्धियुतोऽपि यः ॥ वरस्तस्यापि चाह्यं सुता देया द्ययाचतः ॥ ४१५ ॥ तत्समस्ततपो घोरं कथं पुत्री श्रयास्यति ॥ पुत्रीवाक्याद्यद्त्रास्ति विधेयं तिद्विधीयताम् ॥ ४१६ ॥ इत्युक्ता मुनयस्ते तु प्रियया हिमभूभृतः ॥ ऊचुः पुनरुदारार्थं नारीचित्तप्रसादकम् ॥ ४१७ ॥ मुनय ऊचुः ॥ ऐश्वर्यमवगच्छस्व शंकरस्य सुरासुरैः ॥आराष्यमानपादाञ्जयुगलत्वात् सुनिर्वृतैः ॥४१८॥ यस्योपयोगि यद्भुपं सा च तत्प्राप्तये चिरम् ॥ घोरं तपस्यते बाला तेन रूपेण निर्वृतिः ॥ ४१९ ॥ यस्तद्भतानि विन्यानि नयिष्यति समापनम् ॥ तत्र साविद्धता तावत् तस्मात् सैव भविष्यति ॥ ४२० ॥ इत्युक्त्वा गिरिणा सार्द्ध ते ययुर्यत्र शैलजा ॥ जितार्कञ्बलनज्वाला तपस्तेनोपयी ह्युपा ॥ ४२१ ॥ प्रोचुहतां मुनयः स्निग्धं सम्मान्यपथमामतम् ॥ रम्यं त्रियं मनोहारि मा ऋपं तपता दृह ॥ ४२२ ॥ त्रातस्ते ज्ञाङ्करः पाणि मेप पुत्रि महीष्यति ॥ वय मर्थितवन्तरते पितरं पूर्वमागताः ॥ ४२३ ॥ पित्रा सह गृहं गच्छ वयं यामः स्वमन्दिरम् ॥ ४२४ ॥ इत्युका तपसः सत्यं फ उमस्तीति चिन्त्य सा ॥ त्वरमाणा ययौ वेइम पितुर्दिव्यार्थशोभितम् ॥ ४२५ ॥ सा तत्र रजनी मेने वर्षायुतसमां सती ॥ इरदर्शनसञ्जातमहोत्कण्ठा हिमादिना ॥ २४६ ॥ ततो मुहुत्ते त्राह्मे तु तस्याश्रकुः सुरक्षियः ॥ नानामङ्गङसन्दोहान्यथावत् क्रमपूर्वकम् ॥४२७॥ दिन्यमण्डनमङ्गानां 💥 मन्दिरे बहुमङ्गङे ॥ उपासत गिरिं मूर्ता ऋतवः सार्वकामिकाः ॥ ४२८ ॥ वायवो वारिदाश्रासन् सम्मार्जनविधौ गिरेः ॥ हम्येषु श्रीः स्वयं 🐉

पुराच.

स-148

113/201

देवी कृतनानाप्रसाधना ॥ ४२९ ॥ कान्तिः सर्वेषु भावेषु ऋदिश्वाभवदाकुठा ॥ चिन्तापणिप्रभृतयो रत्नाः शैठं समन्ततः ॥ ४३० ॥ उपतस्थुनंगाश्चापि कलपकाप्रमहाद्वमाः ॥ ओषध्यो मृत्तिपत्यश्च दिन्यौषधिसपान्वताः ॥४३० ॥ रसाश्च धातवश्चेव सर्वे शैठस्य किङ्कराः॥ किङ्कराः॥ किङ्करास्तस्य शैठस्य न्याश्चाज्ञानुवर्त्तिनः ॥ ४३२ ॥ नद्यः समुद्रा निखिछाः स्थावरं जङ्गमं च यत् ॥ तत्सर्वे हिमशैठस्य महिमानमवद्र यत् ॥ ४३३॥ अभवन्मुनयो नागा यक्षगन्धर्वकित्रराः ॥ शङ्करस्यापि विबुधा गन्धमादनपर्वते ॥ ४३४ ॥ सर्वे मण्डनसम्भारास्तस्युर्निमेळ मूर्त्तयः ॥ शर्वस्यापि जटाजूटे चन्द्रखण्डं पितामहः ॥ ४३५ ॥ बबन्ध प्रणयोदारविस्फारितविळोचनः ॥ कपाळमाळां विषुळां चामुण्डा मुध्रयंबन्धत ॥ ४३६ ॥ उवाच चापि वचनं पुत्रं जनय शुङ्कर ॥ यो दैत्येन्द्रकुछं इत्या मां रकैस्तर्पयिष्यति ॥ ४३७ ॥ सौरिर्ज्वछिछरोरत्न मुकुटं चानछोल्बणम्। भुजगाभरणं गृह्य सर्जं शम्भोः पुरे। ऽभवत् ॥ ४३८ ॥ शको गजाजिनं तस्य वसाभ्यकात्रपञ्चवम् ॥ दुन्ने सरभसं । हेवद्य द्विस्तीर्णमुखपंकजम् ॥ ४३९॥ वायुश्च विपुलं तीक्ष्णशृङ्गं हिमीगिरियभम् ॥ वृषं विभूषयामास हरयानं महौजसम् ॥ ४४० ॥ वितेनुर्नय नान्तरस्थाः शम्भोः सूर्यानछेन्द्वः ॥ स्वां चुति छोकनाथस्य जगतः कम्मेसाक्षिणः ॥ ४४१॥ चिताभस्म समाघाय कपाछ रजतप्रभम् ॥ महुजास्थिमयी माठामाबबन्ध च पाणिना ॥ ४४२ ॥ त्रेताधिपः पुरो द्वारे सगदः समवर्त्तत॥नानाकारमहारत्नभूषणं धनदाहृतम् ॥४४३॥ 🖁 विहायोदयसर्पेन्द्रकटकेन स्वपाणिना ॥ कर्णोत्तंसं चकारेशो वासुकि तक्षकं स्वयम् ॥ ४४४ ॥ जठाधीशाह्नतां स्थास्त्रप्रमुनावेष्टितां पृथक्त ॥ ततस्तु ते गणाधीशा विनयात्तत्र वीरकम्॥४४५॥प्रोजुर्व्ययाकृते त्वं नो समावेदय शुिंछने॥निष्पत्राभरणं देवं प्रसाध्येशं प्रसाधनः॥४४६ ॥ सप्त वारिधयस्तस्थुः कर्त्तं दर्पणविश्रमम् ॥ ततो विछोकितात्मानं महाम्बुधिनछोद्रे ॥ ४४७ ॥ धरामाछिङ्गच जानुभ्यां स्थाणुं प्रोवाच केशवः ॥ शोभसे देव रूपेण जगदानन्ददायिना ॥ ४४८ ॥ मातरः प्रेश्यनकामवधूं वैधव्याचिद्धिताम् ॥ कालोऽयमिति चालक्ष्य प्रकारेङ्गित संज्ञया ॥ ४४९ ॥ ततस्ताश्चोदिता देवमूचुः प्रहासिताननाः ॥ रतिः पुरस्तव प्राप्ता नाभाति मदनोज्ज्ञिता ॥ ४५० ॥ ततस्तां सिन्नवार्याह्य अविवादाः ॥ ४५० ॥ तत्ताः सिन्नवार्याह्य अविवादाः ॥ ४५० ॥ ततो हरो हिमगिरिकन्दराक्वतिं समुन्नतं मृदुगति।भेः प्रचोद्यन् ॥ अविवादाः ॥ ४५० ॥ ततो हरो हिमगिरिकन्दराक्वतिं समुन्नतं मृदुगति।भेः प्रचोद्यन् ॥ अविवादाः ॥ ४५० ॥ ततो हरो हिमगिरिकन्दराक्वतिं समुन्नतं मृदुगति।भेः प्रचोद्यन् ॥ मत्स्व-।।३७८॥ महावृषं गणतुषुठाहितेक्षणं स भूधरानशानिरिव प्रकम्पयन् ॥ ४५२ ॥ ततो हरिर्द्वतपद्पद्धातिः पुरःसरः श्रमाद्दुमनिकरेषु विश्रमन् ॥ ४५२ ॥ ततो हरिर्द्वतपद्पद्धातिः पुरःसरः श्रमाद्दुमनिकरेषु विश्रमन् ॥ ४५२ ॥ त्रभोः पुनः प्रथमिनशोगमूर्ज्यन् सुतोऽत्रवीद्भुकुटिमुखोऽपि अस्ति विरकः ॥ वियचरा वियति किमस्ति कान्तकं प्रयात नो वर्राणधरा विदूरतः ॥ ४५२ ॥ महार्णवाः कुरुत शिलोपमं पयः सुरद्विपा गमन महातिकईमान् ॥ गणेश्वराश्चपलतया न गम्यतां सुरेश्वरैः स्थिरमितिभिनिरिश्विते ॥ ४५५ ॥ न महात्रेणा स्वतनुमवेश्य नीयते पिनाकिनः पृथुसुखमण्डमयतः ॥ वृथा यमः प्रकटितदंतकोटरं त्वमायुधं वहासि विहाय प्रसरम् ॥४५६ ॥ पदं न यद्व्यतुरगैः प्ररद्विपा प्रसुच्यत् वहुतर मातृप्तङ्करम् ॥ अमी सुराः पृथगतुयायिभिर्वृताः पदातयो द्विग्रणपथान् हरप्रियाः ॥ ४५७ ॥ स्ववादनैः पवनविधूतचामरैश्वलद्वजैत्रंजत 🧳 विहारज्ञाालिभिः ॥ सुराः स्वकं किमिति न रागमूर्जितं विचार्यते नियतलयत्रपानुगम् ॥ ४५८ ॥ न किन्नरैरभिभवितुं हि इाक्यते विभूपण प्रचयसमुद्भवो ध्वनिः ॥ स्वजातिकाः किमिति न षड्जमध्यमपृथुस्वरं बहुतरमत्र वक्ष्यते ॥ ४५९ ॥ नतानतानतनततानतां गताः पृथ क्तया समयक्रता विभिन्नताम् ॥ विशिङ्कता भवद्तिभेदशीछिनः प्रयान्त्यमी द्रुतपद्मेव गौडकाः ॥ ४६० ॥ विसंहताः किमिति न पाङ्गवा द्यः स्वर्गातकैर्छाडेतपद्प्रयागर्जः ॥ प्रभोः पुरो भवति हि यस्य चाक्षतं समुद्रतार्थकिमाति तत्प्रतीयते ॥ ४६१ ॥ अमी पृथग्विराचितरम्य रासकं विलासिनो बहुगमकस्वभावकम् ॥ प्रयुज्जते गिरिशयशोविसारिणं ग्रकीर्णकं बहुतरनागजातयः ॥ ४६२ ॥ अमी कथाः प्रतिक्षणं ध्वनन्ति ते विविधवधूविमिश्रिताः ॥ न जातयो ध्वनिमुरजासमीरिता न मूर्चिछताः किमिति च सूर्च्छनात्मिकाः ॥ ४६३ ॥ श्रुतिप्रियक्रमगतिभेदसाधनं ततादिकं किमिति न तुम्बरेरितम् ॥ न हन्यते बहुविधवाद्यडम्बरं प्रकीर्णयीणायुरजादि नाम यत् ॥ ४६४ ॥ इतीरिते गिरिमदघानञ्चाछिनः सुरासुराः सपदि तु वीरकाज्ञयाः॥नियामिताः प्रययुरतीव इर्षिताश्वराचरं जगद्विछं ह्यपूरयच् ॥४६५ ॥ इति 🗳 हतारत ।गारमवयानशाविनः छराछराः तपाषु छ पारमाश्यानामानायाः । उर्देशास्त्र । इतारत ।गारमवयानशाविन । विद्यान । अप स्तनत्ककुभि रसन्भद्दार्णवे स्तनद्दने विद्यान्धत्वक्तन्द्रे ॥ जगत्यभूत्तुगुन इवाकुन्निकृतः विनाकिना त्वरितगतेन सूधरः॥४६६॥परिज्वन्तक अस्ति । वक्सहस्रतोरणं क्वाचिन्मिन्धन्मरकत्ववेद्भगेदिकम्॥ काचित्कचिद्दिमन्धविदूर्य्यभूमिकं कचिद्वन्नन्धरम्यनिर्क्षरम् ॥४६७॥ चन्नद्दजपनरसदस्र

पुराण.

स॰ १६१

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri मण्डितं सुरद्रमस्तबकविकीर्णचत्वरम् ॥ सितासितारूणरुचिधातुवर्णकं श्रियोज्ज्वलं प्रविततमागगोषुरम् ॥४६८॥ विजृम्भिताप्रतिमध्वनिव रिदं सुगन्धिभः पुरपवनैर्मनोहरम् ॥ इरो महागिरिनगरं समासद्त्श्रणादिव प्रवरसुरासुरस्तुतः ॥ ४६९ ॥ तं प्रविशन्तमगात्प्रविछोक्य व्याकुळतां नगरं गिरिभर्तुः ॥ व्यत्रपुरन्ध्रिजनं जिवयानं धावितमार्गजनाकुळरथ्यम् ॥ ४७० ॥ इम्पंगनाक्षगतामरनारीळोचननीळसरोठ्ह मालम् ॥ सुप्रकटा समहरूपत काचित् स्वाभरणांशुवितानविगृदा ॥ २४७३ ॥ काप्यिवलीकृतमण्डनभूषा त्यक्तसर्वी प्रणया इरमैक्षत् ॥ काचिदुवाच कर्छ गतमाना कातरतां सालि मा कुरु मूढे ॥ ४७२ ॥ दुग्यमने।भव एव पीनाकी कामयते स्वयमेव विहर्त्तम् ॥ काचिद्पि स्वयमेच पतंती प्राह् परां विरहस्खिलताङ्गीम् ॥ ४७३ ॥ मा चपले महनव्यतिपङ्गं शङ्करनं स्वलनेन वह त्वम् ॥ कापि कृतव्यवधान महञ्चा युक्तिवञ्चाद्गिरिशो ह्ययमूचे ॥ ४७४ ॥ एष स यत्र सहस्रमखाद्या नाक्सदामधिपाः स्वयमुकै ॥ नामभिरिन्दुजटं निजसेवापाति फलाय नतास्तु घटन्ते ॥ ४७६ ॥ एष न नेष स एष यद्ये घमंपरीततनुः ज्ञाज्ञिमौली ॥ घावति बज्रपरोऽमररानो मार्गमसुं णाय ॥ २७६ ॥ एष स पद्मभवोऽपमुपेत्य प्रांशुजटामृगचर्म निग्रदः ॥ सप्रणयं करचहितचकं किञ्चिद्वनाच मिनं अतिमूळे एवमभूत्सुरनारिकुछानां चित्तिविसंदुछता गुहरागात् ॥ इांकरसंश्रयणाद्गिरिजाया जन्मफ्छं परमं त्विति चोचुः ॥ ४७८ ॥ ततो हिमगिरेवेंईम विश्वकर्मनिवेदितम् ॥ महानीरुमयस्तम्भं व्यव्तकाञ्चनकुद्दिमम् ॥ ४७९ ॥ मुकानारुपरिषदारं व्यक्तिवेदापितम् ॥ क्रीडोद्यानसह स्राट्यं काञ्चनावददीर्घिकम् ।। १८० ॥ महेन्द्रप्रसुखाः सर्वे सुरा दङ्गा तद्दुतम् ॥ नेत्राणि सफ्छान्यद्य भनोभिरिति ते द्युः ॥ १८९ ॥ विमर्देकीर्णकेयुरा हरिणा द्वारि रोधिताः ॥ ऋथञ्चित् प्रमुखास्तत्र विविधुर्नाकवासिवः ॥ ४८२ ॥ त्रणतेनाचछेन्द्रेण पूजितोऽथ चतुर्मुखः ॥ चकार विधिना सर्वे विधिमन्त्रपुरस्सरम् ॥ ४८३ ॥ ज्ञावैण पाणित्रहणमिसाक्षिक्रमक्षतम् ॥ दाता महीभृतां नाथो होता र्मुखः ॥ ४८४ ॥ वरः पशुपतिः साक्षात् कन्या विश्वारणिस्तथा ॥ चराचराणि भूतानि सुरासुरवराणि च ॥ ४८५ ॥ तत्राप्येते नियमतो 💥 स्थान्य व्ययमूर्त्तपः ॥ सुमोचाभिनवान् सर्वान्तस्यशालीन् रसोषधीः ॥ ४८६ ॥ व्यया तु पृथिवी देवी सर्वभावमनोरमा॥ गृहीत्वा वरूणः 🤻

1199911

सवरत्नान्याभरणानि च ॥ ४८७ ॥ पुण्यानि च , पवित्राणि नानारत्नमयानि तु ॥ तस्यौ साभरणो देवो हर्षदः सर्वदेहिनाम् ॥ ४८८ ॥ घनदश्वापि दिव्यानि हैमान्याभरणानि च ॥ जातरूपविचित्राणि प्रयतः समुपस्थितः ॥ ४८९ ॥ वायुर्ववौ सुसुरिभः सुखसंस्पर्शनो विमुः ॥ छत्रमिन्दुकरोद्गारं सुप्तितं च शतकतुः ॥ ४९० ॥ जयाह सुद्तिः स्वग्वी बाहुभिर्बहुभूपणैः ॥ जगुर्गन्यर्वमुख्यास गणाः ॥ ४९१ ॥ वादयन्तोऽतिमधुरं जगुर्गन्धर्विकन्नराः ॥ मूर्ताश्च ऋतवस्तत्र जगुश्च ननृतुश्च वै ठोंठयन्तो हिमाचलम् ॥ उत्तिष्टन् कमश्रश्चात्र विश्वसुग्भगनेत्रहा ॥ ४९३ ॥ चकारौद्धाहिकं कृत्यं पत्न्या सह यथोचितम् ॥ दत्ताची गिरिराजेन सुरवृन्दैर्विनोदितः ॥ ४९४ ॥ अवसत्तां क्षपां तत्र पतन्या सह पुरान्तकः ॥ ततो गन्धर्वगीतेन स्तुतिभिदेवदैत्यानां विबुद्धो विबुधाधिषः ॥ आमन्य हिमशैछेन्द्रं प्रभाते चोमया सह ॥ जगाम मन्द्रागिरि वायुवेगेन ततो गते भगवति नीठठोहिते सहोमया रतिमठभन्न भूधरः ॥ सबान्धवो भवति च कस्य नो मनो विद्वङञ्च जगति हि कन्यकापितुः ॥४९७॥ ज्वलन्मणिस्फटिकहाटकोत्कटं स्फटेखाति स्फटिकगोपुरं पुरम् ॥ इरो गिरौ चिरमजुकल्पितं तदा विसर्जितामरनिवहोऽविशत् स्वकम् ॥ ४९८॥ तदोमासहितो देवो विजहार भगाक्षिहा ॥ पुरोद्यानेषु रम्येषु विविक्तेषु वनेषु च ॥ ४९९ ॥ सुरक्तहद्यो बहुतिथे काले सुतकामा गिरेः सुता ॥५००॥ सर्खीभिः सहिता कीढां चके कृत्रिमपुत्रकैः॥कद्माचिद्गन्यतैलेन गात्रमभ्यन्य शैलजा ॥५०९॥ चुणैरुद्रत्यामास मिलनान्तरितां तनुम् ॥ तदुद्रत्तेनकं गृह्य नरं चके गजाननम् ॥ ५०२ ॥ पुत्रकं कीडती जाह्नव्यास्तु शिवासल्यास्ततः सोऽभूबृहृद्धपुः ॥ ५०३ ॥ कायेनातिविज्ञालेन जगदापूरयत्तदा जाह्नवी ॥ ५०४ ॥ गाङ्गेय इति देवेस्तु पूजितोऽभूद्रजाननः ॥ विनायकाधिपत्यं च दुदावस्य पितामहः ॥ ५०५ ॥ पुनः सा कीडनं चक्रे पुत्रार्थं वरवर्णिनी ॥ मनोज्ञमंकुर रूढमशोकस्य शुभानना ॥ ५०६ ॥ वर्द्धयामास तं चापि कृतसंस्कारमंगला ॥ बृहस्पतिमुखैर्विपैर्दिवस्पति पुरोगमैः ॥ ५०७ ॥ ततो देवेश्व मुनिभिः प्रोक्ता देवी त्विदं वचः ॥ भवानि भवती भव्या सम्भूता लोकभूतये. ॥ ५०८ ॥ प्रायः मुतफ्जो

पुराण-

30 948

छोकः पुत्रपोत्रेश्च छुभ्यते ॥ अपुत्राश्च प्रजाः प्राणा हरूयन्ते देवहततः ॥ ५०९ ॥ अधुना द्शिते मार्ग मयादां कर्तुर्महास ॥ फछं भिवता देवि कल्पितेस्तरुपुत्रकैः ॥ इत्युक्ता हर्षेपूर्णाङ्गी प्रोवाचीमा शुभां गिरम् ॥ ५१० ॥ देव्युवाच ॥ एवं निरुद्के देशे यः कूपं कारये हुधः ॥ बिन्दौ बिन्दौ च तोयस्य वसेत्संवत्षरं दिवि ॥ ५११ ॥ दशकूपसमा वापी दशवापीसमो हुदः ॥ दशहदसमः पुत्रो दशपुत्रसमो द्भाः ॥ एषेन मम मर्यादा नियता छोकभाविनी ॥ ५१२ ॥ इत्युकास्तु ततो विष्रा बृहरूपतिपुरोगमाः ॥ जम्मः स्वमन्दिराण्येव भवानी गतेषु तेषु देवोऽपि शंकरः पर्वतात्मनाम् ॥ पाणिना लम्बमानेन | श्लैः प्रावेशयच्छुभाम् ॥ ५१४ चित्तप्रसाद्जननं प्रासाद्मनुगोषुरम् ॥ छम्बमौकिकदामानां माछिकाकुछवेदिकम् ॥ ५३५ ॥ निर्धोतकछवीतं च कीडागृह्मनोरमम् ॥ कित्ररोद्गीतसंगीतगृहान्तारेतभित्तिकम् ॥ द्र१६ 11 क्षितम् ॥ ५१७ ॥ ऋडिन्मयूरनारीभिर्वृतं वै ततवादिभिः ॥ इंससङ्गतसङ्चुष्टं स्फाटिकस्तम्भवेदिकम् तिपीत्या बहुशः कित्रराकुरुम् ॥ द्युकैर्यत्राभिहन्यन्ते पद्मरागविनिर्मिताः ॥ ५१९ ॥ भित्तयो दाडिमभ्रान्त्या प्रतिबिम्बितमौक्ति काः ॥ तत्राक्षकीडया देवी विहर्त्तुमुपचक्रमे ॥ ५२० ॥ स्वच्छेन्द्रनीलभूभागे कीडने यत्री धिष्टितौ ॥ वपुःसहायतां प्राप्तौ विनोद्रस निर्वृतो ॥ ५२१ ॥ एवं प्रक्रीडतोस्तत्र देवीशङ्करयोस्तदा ॥ प्रादुर्भवन्महाशब्दस्तद्वहोद्रश्गोचरः ॥ ५२२ ॥ तच्छ्रत्वा कौतुकादेवी किमेत दिति शङ्करम् ॥ पत्रच्छ तं शुभतर्नुहरं विस्मपपूर्वकम् ॥५२३ ॥ उवाच देवीं नैतत्ते दृष्टपूर्वं सुविस्मिते ॥ एते गणेशाः कीडन्ते शैछेऽस्मिन् मत्प्रियाः सदा ॥ ५२४ ॥ तपसा ब्रह्मचर्येण नियमैः क्षेत्रसेवनैः ॥ यैरहं तोषितः पूर्व त एते मनुजोत्तमाः मम ह्याः शुभानने ॥ कामरूपा महोत्साहा महारूपगुणान्विताः ॥ ५२६ ॥ कम्मीभिर्विहमयं तेषां प्रयामि बळशाळिनाम् ॥ सामरस्याह्य जगतः सृष्टिसंहरणक्षमाः ॥ ५२७ ॥ ब्रह्मविष्ण्वन्द्रगन्धेर्वैः सिक्किरमहोरगैः ॥ विवर्ष्णितोऽप्यहं नितयं नैभिविरहितो रमे ॥ ५२८ ॥ हद्या मे चारुसर्वाङ्गास्त एते कीडिता गिरौ ॥ इत्युक्ता तु ततो देवी त्यक्त्वा तद्धिस्मयाकुछ। ॥ ५२९ ॥ गवाक्षान्तरमासाद्य प्रेक्षते विस्मितानना ॥

MICOI

यावन्तस्ते कुञ्चा दीर्घा हस्वाः स्थूला महोद्राः ॥५३०॥ व्यात्रेभवद्नाः केचित्केचिन्मेषाजस्विपाः॥अनेकप्राणिरूपाश्च ज्वालास्याः पिङ्गलाः ॥ ५३१ ॥ सौम्या भीमाः स्मितसुखाः कृष्णपिङ्गजटासटाः ॥ नानाविहङ्गबद्ना नानाविधमृगाननाः ॥५३२ ॥ कौशेयचम्भेवसना नप्राश्चान्ये विरूपिणः ॥ गोकर्णा गजकर्णाश्च बहुवक्त्रेक्षणोद्राः॥५३३॥ पहुपादा बहुभुजा दिव्यनानास्त्रपाणयः ॥ अनेककुसुमापीडा नाना ॥ वृत्ताननायुधघरा नानाकवचभूषणाः ॥ विचित्रवाहनारूढा दिव्य ह्रपा वियच्चराः ॥ ५३५ ॥ दुष्टा नानास्थानकनर्त्तकाः ॥ गणेशांस्तांस्तथा दृष्टा देवी प्रोवाच शङ्करम् ॥ ५३६ ॥ देव्युवाच ॥ गणेशाः किमात्मकाः ॥ एकेकशो मम बृहि धिष्ठिता ये पृथक पृथक् ॥ ५३७॥ शङ्कर खबाच ॥ कोटिसंस्या ह्यसंख्याता नानाविख्यातपौरुषाः ॥ जगदापूरितं सर्वेरेभिर्भीमेर्महावर्छः ॥ ५३८ ॥ सिद्धक्षेत्रेषु रथयासु जीर्णीद्यानेषु वेश्मसु ॥ दानवानां श्रारेषु बाछेषूनमत्त्रकेषु विशन्ति मुदिता नानाहारविहारिणः ॥५३९॥ ऊष्मपाः फेनपाश्चेष धूमपा मधुपायिनः॥ रक्तपाः सर्व यक्षाश्च वायुपा ह्यम्बुभोजनाः ॥५४०॥ गेयनृत्योपहाराश्च नानावाद्यरदात्रियाः ॥ न ह्येषां वै अनन्तत्वाद्धणान्वकुं हि शक्यते ॥ ५८१ ॥ देव्युवाच ॥ मार्गत्वग्रुत्तरासङ्गः शुद्धाङ्गो मुअमेखरी ॥ वामस्थेन च शिक्येन चपरो राजिताननः ॥ ५४२ ॥ मृगदंश्रो ह्युत्परानां सम्दामो मधुराकृतिः ॥ पापाणशकरोत्तानकांस्य तालप्रवर्त्तकः ॥ ५४३ ॥ असौ गणेश्वरो देवः किनामा किन्नरानुगः ॥ य एव गणगीतेषु दत्तकणौ युद्ध्युद्धः ॥ ५४४ ॥ इार्व उवाच ॥ स एष वीरको देवि सदा मद्धदयियः ॥ नानाश्चर्यग्रणाधारो गणेश्वरमणार्ज्ञितः ॥ ५८५ ॥ देव्यवाच ॥ ईटशस्य सतस्याति ममोत्कण्ठा पुरान्तक ॥ कदाइमीहशं पुत्रं द्रक्ष्याम्यानन्ददायिनम् ॥ ५४६ ॥ शर्वं उवाच ॥ एष एव सुतस्तेऽस्तु कृतार्थस्तु वीरकोऽपि सुमध्यमे ॥ ५८७ ॥ इत्युक्ता प्रेषयामास विजयां हर्षणोत्सुका ॥ वीरकानयनायाञु दुहिता हिमभूभृतः ॥ ५४८ ॥ सावरुद्धा त्वरायुक्ता प्रासादादुम्बरस्पृञ्ः ॥ विजयोवाच गणपं गणमध्ये प्रवर्तिता ॥ ५८९ ॥ विजयोवाच ॥ एहि वीरक चापलपात्त्वया देवः ॥ इत्युक्तस्त्यकपापाणशक्छो मार्जिताननः प्रकोपितः ॥ किमुत्तरं वदत्यथं नृत्यरङ्गे तु शैंछजा ॥

पुराण.

37 2 948

113 Coll

वशंसकः ॥ ५५९ ॥ देव्याः समीपमागञ्जद्विजयानुगतः शनैः ॥ प्रासादंशिखरात्फुङ्ग्काम्बुजानेभद्यतिः ॥ ५५२ ॥ तं दृष्ट्वा प्रष्टुतानहेप ॥ गिरिजोवाच सस्नेहं गिरा मधुरवर्णया ॥ ५५३ ॥ उमोवाच ॥ एह्मोहि यातोऽसि मे पुत्रतां देवदेवेन दत्तोऽधुना वीरक ॥ ५५४ ॥ इत्येवमङ्के निधायाथ तं पर्यचुम्बत्कपोछे कलवादिनम् ॥ ५५५ ॥ सूध्र्युपात्राय सम्माज्य्ये गात्राणि भूषयामास दिव्यैः स्वयं भूषेगः किङ्किणीमेलङान्युरैर्माणिक्यकेयूरहारोह्रमूङगुणैः ॥ ५५६ ॥ कोमङैः पञ्जेश्वित्रित्रीश्वाहिनयमन्त्रोद्भवैस्तस्य ग्रुभेस्ततो भूरिभिश्चिकरोन्मिश्रसिद्धार्थकेरङ्गरक्षाविधिः ॥ ५५७ ॥ एवमादाय चोवाच कृत्वा खर्ज सूर्धि गोरोचनापत्रभङ्गोज्ज्वलैः ॥ गच्छाधुना ऋडि सार्द्धं गणेरप्रमत्तो वस श्वन्नवर्जी इनिव्यालमलाकुलाः शैलसानुद्रमदन्तिभिभिन्नसाराः परे सङ्गिनः ॥ जरुं क्षुन्धतोयाकुरुं कूरुं माविशेथा बहुन्यात्रदुष्टे वने ॥ ५६० ॥ वत्सासंख्येषु दुर्गा गणेशेष्वेतस्मिन् वीरके पुत्रभावोपतुष्टान्तः करणा स्वस्य पितृजनप्रार्थितं भव्यमायाति भाविन्यसौ भव्यता ॥ ५६२॥ सोऽपि निभृत्य सर्वगणैः सस्मयमाह् बाळत्वळीळा रसाविष्टधीः ॥ ५६३ ॥ एष मात्रा स्वयं मे कृतभूषणोऽत्र एष पटः पटछैर्बिन्दुभिः सिन्दुवारस्य पुष्पेरियं मालतीमिश्रिता मालिका म कोऽयमातोद्यधारी गणस्तस्य दास्यामि इस्तादिदं क्रीडनम् ॥ ५६५ ॥ दक्षिणात्पश्चिमं पश्चिमादुत्तरमुत्तरातपूर्व मभ्येत्य सख्यायुता प्रेक्षती तं गवाक्षान्तराद्वीरकं शैलपुत्री बहिः क्रीडनं यज्ञगन्मातुरप्येष चित्तश्रमः ॥ ५६६ ॥ पुत्रलुब्धो जनस्तत्र को मोहमायाति न स्वल्पचेता जडो मांसविण्यूत्रसङ्घातदेहः ॥ ५६७॥ द्रष्टमभ्यन्तरं नाकवासेश्वरैरिन्दुमौिलं प्रविष्टेषु कक्षान्तरम् ॥ ५६८ ॥ वाह्नात्यावरोहा गणास्तैर्युतो छोकपाछास्त्र मूत्तें। इयं खङ्गो विखङ्गकरो निम्मेमः कृतान्तः कस्य केनाहतो बूत किं दुःस्पृहाः ॥५६९ ॥ भीमप्रत्याननेनास्ति कृत्यं गिरौ य एषोऽस्रज्ञेन किं वध्यते ॥ ५७० ॥ मा वृथा लोकपालानुगचित्तता एवमेवैत दित्यू चुरस्मे तदा देवताः ॥ ५७१ ॥ देव देवानुगं वीरकं टक्शणा प्राह देवी वनं पर्वता निर्झराण्याभिदेव्यान्यथो भूतपा निर्झराम्भोनिपातेषु निमन्त ॥ ५७२ ॥ पुष्पनाठावनदेषु घामस्यपि शेत प्रोत्तङ्गनानादिकुञ्जेष्यनुगर्जन्त हेमारुतास्फोटसंश्लेपणात्कामतः ॥ ५७३ ॥

31:

चङ्गश्रुङ्गावरोहिसती हेमरेणूत्करासङ्गद्धातिं खेचराणां वनाघायिनि रम्ये बहुद्धपसम्पत्प्रकरे गणान्वासितं मन्दरकन्दरे सुन्दरमन्दारपुष्पप्रवाद्धाः भू मञ्जे सिद्धनारीभिरापीतह्दपामृतं विस्तृतैर्नेत्रपात्रैरजन्मोषिभिर्वीरकं शैठपुत्री निमेषान्तरादस्मरत्पुत्रगृत्री विनोदार्थिनी ॥ ५७४ ॥ सोऽपि ताहकक्षणावातपुण्योदयो योऽपि जन्माारस्यात्मजत्वं गतः कीडतस्तस्य तृतिः कथं जायते योऽपि भाविजगद्वेयसा तेजसः किल्पतः प्रतिक्षणं दिव्यगीतक्षणो नृत्यछोछो गणेशैः प्रणतः ॥ ५७५ ॥ क्षणं सिंहनादाकुछे गण्डशैंछे सृजद्वजाले बृहत्सालताले ॥ क्षणं फुल्लनाना तमालालिकाले क्षणं वृक्षमुले विलोलो मराले॥५७६॥क्षणे स्वलपपङ्के जले पङ्कनात्र्ये क्षणं मातुरंके शुभे विष्कलंके ॥ परिक्रीडते बाललीला विहारी गणेशाधिपो देवतानन्दकारी ॥ निकुञ्जेषु विद्याघरैगींतज्ञीलः पिनाकवि लीलाविलासैः सलीलः ॥ ५७७ ॥ प्रकाइय अवनाभोगी ततो दिनकरे गते ॥ देशान्तरं तदा पश्चाह्रमस्तावनीधरम् ॥ ५७८ ॥ उदयास्ते पुरो भावी यो हि चास्तेऽवनीधरः ॥ मित्रत्वमस्य सुदृढं हृद्ये ॥ ५७९ ॥ नित्यमाराधितः श्रीमान् पृथुमूरुः समुत्रतः ॥ नाकरोत्सेवितुं मेरुरुपहारं पतिष्यतः ॥ ५८० ॥ जल्डेऽप्येषा व्यवस्थेति संश्रयेतासिछं बुधः ॥ दिनान्तानुगतो भानुः स्वजनत्वमपूरयत् ॥ ५८१ ॥ सन्व्यावद्धाञ्चित्रपुटा सुनयोऽभिमुला रविम् ॥ याच न्त्यागमनं ज्ञीत्रं निवार्यात्मनि भाविताम्॥५८२॥व्यज्नम्भद्थ लोकेऽस्मिन्कमाद्भैभावरं तमः॥कुटिलस्येव हृदये कालुष्यं दूषयन्मनः॥५८३॥ ज्वल्रत्फणिफणारत्नदीपोद्योतिताभात्तिके ॥ शयनं शशिसंघातशुभवस्त्रोत्तरच्छदम् ॥५८४ ॥ नानारत्नद्युतिलसच्छक्रचापाविद्वम्बकम् ॥ रतन किंकिणिकाषाठं रुम्बमुक्ताकरापकम् ॥ ५८५ ॥ कमनीयचरुद्धोरुवितानाच्छादिताम्बरम्॥मन्दिरं मन्दसंचारः शनैगिरिमुतायुतः ॥५८६॥ तस्यौ गिरीसुताबाहुळतामीळितकन्धरः ॥ शाशिमौळिसितज्योत्स्ना शुचिपूरितगोचरः ॥५८७॥गिरिजाप्यसितापाङ्गी नीळोत्पळद्ळच्छविः ॥ विभावर्या च संप्रका बभूवातितमोमयी ॥ तामुवाच ततो देवः कीडाकोलिकलायुतम् ॥ ५८८ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे कुमारसम्भवे चतुःपंचाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५४ ॥ छ ॥ शर्व उनाच ॥ शरीरे मम तन्नङ्गि सिते भास्यसितद्यतिः ॥ अनङ्गीवासिता शुद्धा संश्चिष्टा चन्द्रने तरो ॥ ३ ॥ चन्द्रातपेन सम्प्रका रुचिराम्बरया तथा ॥ रजनीवासिते पक्षे दृष्टिदोषं दुद्रासि मे ॥ २ ॥ इत्युक्ता गिरिजा तेन

पुराण.

00944

मुक्तकण्ठा विनाकिना ॥ उत्राच कोवरकाक्षी भुकुटीकुटिछानना ॥३॥ देव्युवाच ॥ स्वकृतेन जनः सर्वी जाडयेन परिसूयते ॥ अवस्यनर्थात् प्राप्नोति खण्डनं शशिमण्डन ॥ ४ ॥ तपोभिर्दीर्घचिरितर्पञ्च प्राधितवत्यहम् ॥ तस्या मे नियतस्त्वेष ह्यवपानः परे परे ॥ ६ ॥ नैवास्मि कुटिला शर्व विषमा नैव धूर्जिट ॥ सविषत्वं गतः रूपाति व्यक्तं दोषाकराश्रयात् ॥ ६ ॥ नाइं पूष्णोऽपि दशना नेत्रे चास्मि भगस्य हि ॥ आदित्यश्च विजानाति भगवान्द्रादशात्मकः ॥ ७ ॥ मूर्षि शूळं जनयित स्वैदेशियांमिधिक्षिपन् ॥ यस्त्वं मामाइ कृष्णेति महाकालेति विश्व तः ॥ ८ ॥ यास्याम्यहं परित्यक्या चात्मानं तपसा गिरिम् ॥ जीवन्त्या नास्ति से कृत्यं धूर्तेन परिभूतया ॥९॥ निशम्य तस्या वचनं कोप तीक्ष्णाक्षरं भवः ॥ उवाचाधिकतम्ब्रान्तः प्रणयेनेन्दुयौछिना॥ ३०॥ शृव उवाच ॥ अगात्मजाति गिरिजे नाहं निन्दापरस्तव ॥ त्वद्रक्तिब्रद्धया कृतवांस्तवाहं नामसंश्रयम् ॥ ११ ॥ विकल्पः स्वस्थचितेऽपि गिरिजे नैय कल्पना ॥ यद्येवं कुपिता भीह त्वं तवाहं न वै पुनः ॥ १२ ॥ नम्भवादी भविष्यामि जहि कोपं ग्लाचिरिमते ॥ क्षिरसा प्रणतश्चांह रचितरते मयाञ्चितः ॥ ३३॥ ह्रोहेनाप्यवमानेन निन्दितेनौति विकियाम् ॥ तस्मान जात रुष्ट्य नर्मस्पृष्टो जनः किछ॥ १४॥ अनेकैश्चाटुभिईंबी देवेन प्रतिवोधिता॥कोपं तीनं न तत्याज सती मर्माण घहिता ॥ १५॥ अवष्टन्यमथास्फाल्य वासः शंकरपाणिना ॥ विपर्यस्तालका वेगाचातुमैन्छत शैलना ॥१६॥ तस्या वनन्त्याः कोपेन पुनराह पुरान्तकः ॥ सत्यं सर्वेरवयवेः सुतासि सहशी पितुः ॥ १७॥ हिमाचछस्य शृङ्गेस्तैभैघनालाकुँछैर्नभः ॥ तथा दुरवगाह्मेभ्यो हृद्येभ्यस्तवाश्यः ॥ १८॥ काठिन्याङ्करत्वमरमभ्यं वनेभ्यो बहुन्न गता ॥ कुटिल्ह्वं च वहमभ्यो दुःसेव्यत्वं हिमाद्िष १९ ॥ इत्युक्त। सा पुनः प्राह् गिरिशं शैलजा तदा ॥ कोपकम्पितमूर्दा च प्रस्फरदशनच्छदा ॥ उमोवाच ॥ मा सर्वान्दोषदानेन निन्दान्यान् ग्राणिनो जनान् ॥ तवापि दुष्टसम्पर्कात्संकातं सर्वमेव हि ॥ २१ ॥ व्याळेभ्योऽधिकजिह्नरवं भस्मना स्नेहबन्धनम् ॥ हत्कालुष्यं शशांकातु दुर्वोधित्वं वृयाद्षि ॥ २२ ॥ तथा बहु क्रिम्रकेन अछं वाचा श्रंमेण ते ॥ इमशानवासः त्रिभींस्त्वं नम्रत्वात्र तव त्रपा ॥ २३ ॥ निर्घृणत्वं कपाछित्वाद्या ते विगता चिरम् ॥ इत्युक्त्वा मन्दिरात्त त्मान्निर्माम हिमादिजा ॥२४॥

मत्स्य-•१८२॥ तस्यां त्रजन्त्यां देवेशनणेः किलाकेलो ध्वनिः ॥ क मातर्गच्छाति त्यक्तवा छद्नतो धाविताः पुनः ॥ २५ ॥ विष्टभ्य चरणो देव्या वीरको बाष्पगद्गदम् ॥ प्रोवाच मातः किन्त्वेतत्क यासि कुपितान्तरा ॥२६॥ अहं त्यामनुयास्यामि त्रजन्तीं स्नेहवर्जिताम् ॥ नो चेत् प्रिष्यो शिखरा त्तपोनिष्ठे त्वयोग्झितः॥२७॥ उन्नाम्य वदनं देवी दक्षिणेन तु पाणिना ॥ उवाच वीरकं माता शोकं पुत्रक मा कृथाः ॥२८॥ शैलाशात्पतितुं नैव न चामन्तुं मया सह ॥ युक्तं ते पुत्र वश्यामि येन कार्य्यंण तच्छूणु ॥ २९ ॥ कृष्णेत्युक्त्वा हरेणाहं निन्दिता चाप्यनिन्दिता ॥ साहं तयः करिष्यामि येन गौरीत्वमाष्ट्रयाम् ॥ ३० ॥ एष स्त्रीलम्पटो देवा यातायां मय्यनन्तरम् ॥ द्वाररक्षा त्वया कार्य्या नित्यं रन्ध्रान्ववोक्षिणा ॥३१ ॥ यथा न काचित्प्रविशेद्योषिद्त्र ह्सान्तिकम् ॥ दृष्ट्वा परिश्लयश्चात्र वदेशा मम पुत्रक ॥ ३२ ॥ शीत्रमेव करिण्यामि यथायुक्तमनन्तरम् ॥ एव मस्त्वित देवीं स विरंकः प्राह साम्प्रतम् ॥ ३३॥ मांतुराज्ञामृताह्वादृष्टाविताङ्गो गतज्वरः ॥ जगाम कक्ष्यां सन्द्रष्टुं प्रणिपत्य च मात्रस्॥३४॥ **इति श्रीमात्स्ये महाप्रराणे कुमारसम्भवे देव्यास्तरोऽनुगमनं नाम पंच्**षंचाशद्धिकश्ततमोऽध्यायः ॥ १५५ ॥ छ ॥ स्नृत सापञ्यदायान्तीं सर्वी मातुर्विभूषिताम् ॥ कुसुमामोदिनीं नाम तस्य शैलस्य देवताम् ॥ ३ ॥ सापि दृष्ट्वा गिरिसुतां स्नेहाविक्कवमानसा ॥ क प्रति गच्छसीत्यु बैरालिङ्गचोवाच देवता ॥ २ ॥ सा चास्यै सर्वमाच्ह्यौ ज्ञाङ्करात्कोपकारणम् ॥ पुनश्चोवाच ताम् ॥ ३ ॥ उमोवाच ॥ नित्यं शैळाधिराजस्य देवता त्वमनिन्दिते ॥ सर्वतः सन्निधानं ते मम चातीव वत्सळा ॥ ४ ॥ अतस्तु ते प्रवक्ष्यामि याद्विधेयं तदा धिया ॥ अन्यस्त्री सम्प्रवेशस्तु त्वया रक्ष्यः प्रयत्नतः ॥६॥ रहस्यत्र प्रयत्नेन चेतसा सततं गिरौ ॥ विनाकिनः प्रविष्टायां वक्तव्यं मे त्वयानचे ॥६॥ ततोऽहं संविधास्यामि यत्कृत्यं तद्नन्तरम् ॥ इत्युक्ता सा तथेत्युक्ता जगाम स्वगिरि शुभम् ॥७॥ उमापि पितुरुद्यानं जगा मादिसता द्वतम् ॥ अन्तरिक्षं समाविङ्य मेचमालामिव प्रभा ॥ ८ ॥ ततो विश्वषणान्यस्य वृक्षवलकलघारिणी वर्षाष्ठु च जलाषिता ॥ ९ ॥ वन्याहारा निराहारा शुष्का स्थिष्डल्लाायिनी ॥ एवं सावयती तत्र तपसा संव्यवस्थिता ॥ १० तां गिरिमुतां देत्यस्तत्रान्तरे बली ॥ अन्धकस्य मुतो दृतः पितुर्वधमनुस्मरन् ॥ ११ ॥ देवान्सर्वान्विजित्यांनी बकंश्राता

प्रसाज-

अ०१५६

Macsi

आहिर्नामान्तरमेक्षी सततं चन्द्रमोिछेनः ॥ १२ ॥ आजगामामरिषुः पुरं त्रिषुरचातिनः ॥ स तत्रागत्य दृहशे वरिकं द्रार्थ्यवस्थि तम् ॥ १३ ॥ विचिन्त्यासीद्ररं दत्तं स पुरा पद्मजन्मना ॥ इते तदान्घके दैत्ये गिरिशेनामराद्विषि ॥ १८ ॥ आडिश्रकार विपुछं तपः परम दारुणम् ॥ तमागत्यात्रवीद्वसा तपसा परितोषितः ॥ १५ ॥ किमाडे दानवश्रेष्ठ तपसा प्राप्तमिच्छासे ॥ ब्रह्माणमाह दैत्यस्तु निर्मृत्युत्व महं वृणे ॥ १६ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ न कश्चित्र विना मृत्युं नरो दानव विद्यते ॥ यतस्ततोऽपि दैत्येन्द्र मृत्युः प्राप्यः शरीरिणा ॥ इत्युक्तो दैत्यसिंहस्तु प्रोवाचाम्बुजसम्भवम् ॥ रूपस्य परिवर्त्तो मे यदा स्यात्पद्मसम्भव ॥ १८ तदा त्वमरो हाहम् ॥ इत्युक्तस्तु तदोवाच तुष्टः कमलसम्भवः ॥ १५ ॥ यदा द्वितीयो रूपस्य विवर्त्तस्ते भविष्यति भविता मृत्युरन्यथा न भविष्यति ॥ २० ॥ इत्युक्तोऽमरतां मेने दैत्यसू तुर्महाबङः ॥ तस्मिन्काङे तु संस्मृत्य तद्वधोपायमात्मनः ॥२१॥ परिहर्तुं दृष्टिपथं वीरकस्याभवत्तद्। ॥ अजङ्गरूपी रन्ध्रेण प्रविवेश दृशः पथम् ॥२२॥ परिहत्य गणेशस्य दानवोऽसौ सुदुर्जयः ॥ अछितो। गणेहोन प्रविष्टोऽथ पुरान्तकम् ॥ २३ ॥ भुजङ्गरूपं सन्त्यच्य बभूबाथ महासुरः ॥ उमारूपी च्छलयितुं गिरिशं सूटचेतनः ॥२४॥ऋत्वा मायां ततो रूपमप्रतक्यमनोहरम् ॥ सर्वावयसपूर्ण सर्वाभिज्ञानसंवृतम् ॥ २५ ॥ कृत्वा मुखान्तरे दन्तान्दैत्यो वज्रोपमान्दढान् ॥ तीक्ष्णा यान्बुद्धिमोहेन गिरिशं हन्तुमुद्यतः ॥ २६ ॥ कृत्वोमारूपसंस्थानं गतो दैत्यो हरान्तिकम् ॥ पापो रम्याकृतिश्चित्रभूषणाम्बरभूषितः ॥२७॥ तं दट्टा गिरिशस्तुष्टस्तदालिङ्गच महासुरम् ॥ मन्यमानो गिरिसुतां सर्वेरवयवान्तरैः ॥ २८ ॥ अपृच्छत्साधु ते भावो गिरिपुत्रि न क्वत्रिमः ॥ या त्वं मदाज्ञयं ज्ञात्वा प्राप्तेह् वरवर्णिनि ॥ २९ ॥ त्वया विरहितं शुन्यं मन्यमानो जगत्रयम् ॥ प्राप्ता प्रसन्नवदना युक्तमेवंविधं त्वयि ॥३०॥ इत्युक्तो दानवेन्द्रस्तु तदाभाषत्स्मयञ्छनैः ॥ न चाबुध्यदभिज्ञानं प्रायिश्चपुरघातिनः ॥ ३१ ॥ देव्युवाच ॥ यातारूम्यहं तपश्चर्त्तं वाछभ्याय तवातुलम् ॥ रतिश्च तत्र मे नाभूत्ततः प्राप्ता त्वदन्तिकम् ॥ ३२ ॥ इत्युक्तः शंकरः शंकां कांचित्प्राप्यावधारयत् ॥ हृदयेन समाधाय देवः प्रहासिताननः ॥३३॥ कुयिता मयि तन्वङ्गी प्रकृत्या च दृढवता ॥ अप्राप्तकामा सम्प्राप्ता किमेतत्सशयो मम ॥३४॥ इति चिन्त्य हरस्तस्या

1196311

अभिज्ञानं विधारयन् ॥ नापर्यद्वामपार्थं तु तदङ्गे पद्माङ्गशणम् ॥ ३५ ॥ छोमावर्तं तु रचितं ततो देवः पिनाकधृक् ॥ अबुध्यद्दानवीं मायामाकारं ग्रह्यंस्ततः ॥ ३६ ॥ मेद्रे वज्रास्त्रमादाय दानवं तमसूद्यत् ॥ अबुध्यद्वीरको नैव दानवेन्द्रं निष्दितम् ॥ ३७ ॥ हरेण सूदितं हङ्गा स्त्रीरूपं दानवेश्वरम् ॥ अपरिच्छित्रतत्त्वार्था शैछपुत्रये न्यवेदयत् ॥ ३८ ॥ दूतेन मारुतेनाञ्जुगामिना नगदेवता ॥ श्रुत्वा वायुसुखादेवी कोधरक्तविछोचना ॥ अश्रपद्वीरकं पुत्रं हृदयेन विदूयता॥३९॥इति श्रीमात्स्ये महापुराणे कुमारसम्भवे आहिवधो नाम पटूपंचाशद्धिकशत तमोऽध्यायः ॥ १५६॥छ॥देव्युवाच॥मातरं मां परित्यच्य यस्मात्त्वं स्नेह्विक्कवात्॥विहितावसरः स्त्रीणां शंकरस्य रहेाविधौ॥ १॥तस्मात्ते पह्नवा रक्षा जडा हद्यवर्षिता।। गणेश क्षारसहशी शिला माता भविष्यति ॥२॥ निमित्तमेतद्विष्यातं वरिकस्य शिलोद्ये॥ सोऽभवत्पक्रमेणैव विचित्रा **ख्यानसंश्रयः॥३॥एवष्ठुतसृष्ट्ञापाया गिरिपु**ञ्यास्त्वनंन्तरम्॥निर्जगाम सुखात्कोघः सिंह्रद्धपी महाबङः ॥४॥स तु सिंहः करालास्यो जटानाटिल कन्धरः ॥ प्रोद्भत्रम्बर्णायुरो दृष्टोत्कटमुखातटः ॥ ५॥ न्यावृत्तास्यो रहाजिहः क्षामकुक्षिः शिरादिषु ॥ तस्याञ्ज वितेतुं देवी न्यवस्यत सती तदा॥६॥ ज्ञात्वा मनोगतं तस्या भगवांश्रतुराननः ॥ आजगामाश्रपदं सम्पदामाश्रयं तदा॥ आगम्योवाच देवेशो गिरिजां स्पष्टया गिरा॥ ॥ त्रह्मोवाच ॥ किं पुत्रि प्राप्तकामासि किमलभ्यं ददामि ते॥ विरम्यतामतिक्केशात्तपसोऽस्मान्मदाज्ञया ॥८॥ तच्छ्रवोवाच गिरिजा गुर्ह गौरव गर्भितम् ॥ वाक्यं वाचाचिरोद्गीर्णवर्णनिर्णीतवााञ्छतम् ॥ ९ ॥ देव्युवाच ॥ तपसा दुष्करेणातः पतित्वे शङ्करो मया ॥ स मां इपामछवर्णेति बहुशः प्रोक्तवान्भवः॥ १०॥ स्थामहं काञ्चनाकारा वाछभ्येन च संयुता॥भर्त्तुर्भूतपतेरङ्गमेकतो निर्विशेऽङ्गवत् ॥ ११॥ तस्यास्तद्रापितं श्रुत्वा प्रोवाच कमलासनः ॥ एवं भव त्वं भ्रयश्च भर्तृदेहार्द्धधारिणी ॥ १२ ॥ ततस्तत्यानं भृङ्गाङ्गं फुल्लनीलोत्पलत्वचम्॥ १३ ॥ त्वचा सा चामव दीप्ता घण्टाहरूता त्रिलोचना ॥ नानाभरणपूर्णाङ्गी पीतकौशेयघारिणी ॥ १८ ॥ तामबवीत्ततो ब्रह्मा देवीं नीलाम्बुजित्वपम् ॥ निशे सूघ रजादेहसम्पर्कात्त्वं ममाज्ञया ॥ १५ ॥ सम्प्राप्ता कृतकृत्यत्वमेकानंशा पुरा ह्यासि ॥ य एव सिंहः प्रोद्धतो देव्याः क्रोधाद्वरानने ॥ १६ ॥ स तेऽस्तु वाहनं देवि केतौ चास्तु महाबलः ॥ गच्छ विन्ध्याचलं तत्र सुरकार्य्यं कारिष्यासि ॥ १७ ॥ पंचालो नाम यक्षोऽयं यक्षलक्षपदानुगः ॥

पुराष.

. de 300

119८ई॥

दत्तस्ते किङ्करो देवि मया मायाशतैर्युतः ॥ १८ ॥ इत्युक्ता काशिकी देवी विन्ध्यशैठं जगाम हो।। उनापि प्राप्तसंकल्पा जिल्लाम गिरिशान्ति कम् ॥ १९ ॥ प्रविश्नतीति तां झारे ह्मप्रुष्य समाहितः ॥ रूरोध वीरका देवीं हमन्त्रलनाधरः ॥ २०॥ तास्रुवाच च कापन म्हपानु व्यभि चारिणीम् ॥ प्रयोजनं न तेऽस्तीह् गच्छ यावत्र भेरूपासि ॥ २१ ॥ देव्या छ्वमरा देव्या दं वंचियतुं व्यिह् ॥ प्रविद्यो न च दृष्टाऽसी स व देवेन घातितः ॥ २२ ॥ चातित चाह्माज्ञप्तो नीलकण्डेन कांपिना ॥ द्वारपु नावधानं न यस्मात्यस्यामि वै तनः ॥ २३ ॥ अविष्यासि न महाःस्थो वर्षपूगान्यनेकशः॥ अतस्तेऽत्र न दास्यामि प्रवेशं गम्थतां द्भतम् ॥ २४ ॥ इति श्रीमान्स्य कुमारसम्भव वीरकशापा नाम सप्त पंचाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५७ ॥ छ ॥ वीरक उवाच ॥ एवमुक्त्वा गिरिस्ता माना म मनहवन्सद्धा ॥ प्रवेशं छभते नान्या नारा कमळळोचने ॥ १ ॥ इत्युक्ता तु तदा देवी चिन्तयामास चेतसा ॥ न सा नारीति दैत्या इसी वायुमें यामभापन ॥ २ ॥ वृथेव वीरकः ज्ञाता मया कोधपरीतया ॥ अकार्यं क्रियते मुदेः प्रायः कोधसमीरितैः ॥ ३ ॥ क्राधन नर्यन कीर्तिः कार्धा हन्ति स्थिरां श्रियम् ॥ अवारिच्छित्र तत्त्वार्था पुत्रं शापितवत्यहम् ॥ विपरीतार्थबुद्धीनां सुरुभा विपदाद्यः ॥ ४ ॥ माचिन्त्यैवस्वाचदं वीरकं प्रति शरुजा ॥ रुजास जाविका रेण वदनेनाम्बुजात्वेषा ॥ ५ ॥ देव्युवाच ॥ अहं वीरक त माता मा तरस्तु मनमा भ्रमः ॥ शंकरस्वास्मि द्यिता सुता तु हिमसूभृतः॥६॥ मम गात्रच्छविश्रान्त्या मा शंकां पुत्र भावयः ॥ तुष्टेन गौरता दत्ता ममयं पद्मजन्मना ॥ ७ ॥ मया शतांऽरूपविदिन बृत्तान्ते दैत्यनिर्मित ॥ ज्ञात्वा नारीप्रवेशं तु शंकरे रहिंस स्थिते ॥ ८ ॥ न नियत्तीयितुं शक्यः शापः किन्तु यशीमि त ॥ श्रीत्रमप्यसि मानुप्यात्स न्यं कामसम न्वितः ॥ ९॥ शिरसा तु ततो वन्य मातरं पूर्णमानसः ॥ उवाचार्चितपूर्णन्दुचुर्ति च हिमंशैलजाम् ॥ ५०॥ वीरक उवाच ॥ नतसुरासुरमौलिमि छन्मणिप्रचयकान्तिकराळनखांकिते ॥ नगसुते श्राणागतवत्सळं तथ नताऽस्मि नतातिविनाशिनि पृथुसुवर्णसुवर्णनगद्यते ॥ विषसुजङ्गानिपङ्गविभाषितं गिरिस्तं भवतीमहमाश्रयं ॥ ३२ ॥ जगति कः प्रणताभिमतं द्दी झोटाते सिद्ध्वते भवती यथा ॥ जगति कांच न वाञ्छाति शंकरो भुवनधृत्तनये भवतीं यथा ॥ १३ ॥ विमल्यागिविविधिनतदुर्जयस्वतनुतुल्यमहत्वर्मण्डल ॥

मत्स्व-॥९८१॥

विद्रितान्यकबान्यवसंहातिः सुरवरैः प्रथमं त्वमाभिष्टता ॥ १४॥ सितसटापटलोद्धतकन्यराभरमहामृगराजस्थास्थिता ॥ विमलशिक्तासुखानल पिङ्गलायतभुजोपविपिष्टमहासुरा ॥ ३५ ॥ निगदिता भुवनैरिति चण्डिका जननि शुम्भानेशुम्भनिष्ठानी ॥ प्रणताचिन्तितदानवदानवप्रम भनेकरतिस्तरसा भुषि ॥ १६ ॥ वियति वायुपथे ज्वलनोज्ज्वलेऽवनितले तव देवि च यद्रपुः १। तद्नितेऽप्रतिमे प्रणमाम्यहं भुवनभाविति ते भववछभे॥१७॥ज्ञ धयो छितोद्धतवीचयो हुतवह्युतयश्च चराचरम्॥फणसहस्रभृतश्च सुजङ्गमाहलद्भिधास्याति मय्यभयंकराः॥ १८॥ भगवति स्थिरभक्तज्ञनाश्रये प्रतिगतो भवतीचरणाश्रयम् ॥ करणज्ञातामिहास्तु ममान्छं ज्ञातिलवाति तथाञ्चपहेतुतः ॥ प्रश्ममेहि ममात्मज वत्सरे नमोऽस्तु ते देवि जगत्रयाश्रये ॥ ३९ ॥ सूत उवाच ॥ प्रसन्ना तु ततो देवी वीस्करयोति तंरतुता ॥ प्रविवेश शुभं भर्तुर्भवनं भूव रात्मजा ॥ २० ॥ द्वारस्थो वीरको देवान हरदर्शनकांक्षिणः ॥ व्यसर्जयत् स्वकान्येव गृहाण्यादरपूर्व हाः ॥ देव्या सह वृषाकापिः ॥ निभृतः क्रीडतीत्युक्ता ययुस्ते च यथागतम् ॥ २२ ॥ गते वर्षसद्ववं तु देवास्त्वरितमानसाः ॥ चोदयामासर्ज्ञांतुं शंकरचेष्टितम् ॥ २३ ॥ प्रविस्य नालरन्त्रेण शुकरूपी हुताशनः ॥ दहशे श्यते शर्व दहरों तं च देवेशो हुताशं शुक्रह्मिणम् ॥ तसुवाच महादेवः किं।चित्कोपसमन्त्रितः विघरतस्मात्त्वयपुष्पद्यते ॥ इत्युक्तः प्राञ्चिर्विद्वरिष्विद्वीयर्पमाहितम् ॥ २६ विभेदतः ॥ विपाट्य जठरं तेषां वीर्यं माहेश्वरं ततः ॥ २७ ॥ निष्क्रान्तं तत्रहेमाभं वितते इंकराश्रमे ॥ विमलं बहुयोजनम् ॥ २८ ॥ त्रोत्फुछहेमकमलं नानाविहगनादितम् ॥ तच्छुत्वा तु ततो देवी हेमद्रुममहाजलम् ॥ २९ ॥ जगाम कौतुकाविष्टा तत्सरः कनकाम्बुजम् ॥ तत्र कृत्वा जलकीडां तदन्जकृतशेखरा ॥ २० ॥ उपविद्या ततस्तस्य तीरे देवी सखीयुता ॥ पातुकामा च तत्तोयं स्वादु निर्मलपङ्कजम् ॥ ३१ ॥ अपश्यत्कृत्तिकाः स्नाताः षडर्कद्यतिसन्निभम् ॥ पद्मपत्रे तु तद्वारि गृहीत्वोपस्थिता गृहम् ॥ ३२ ॥ हर्षादुवाच पञ्चामि पद्मपत्रे स्थितं पेषः ॥ ततस्ता उचुरिवलं कृतिका हिमर्गेलनाम् ॥३३ ॥ कृतिका उचुः ॥ दास्यामो

पुराण.

मा०१५८

यदि ते गर्भः सम्भूतो या भविष्यति ॥ मांऽम्माकमापि पुत्रः स्याद्रमन्नान्ना च वर्त्तताम् ॥ भवेद्योकेषु विख्यातः सर्वेष्वपि शुभा नने ॥ ३४ ॥ इत्युक्तोवाच गिरिना कथं महात्रसम्भवः ॥ सर्वेरवयवैर्युक्तो भवतीभ्यः सुतो भवत् ॥ ३५ ॥ ततस्तां कृत्तिका ऊचुर्विधास्या 👸 मोऽस्य वै वयम् ॥ उत्तमान्युत्तमाङ्गानि यद्येवं तु भविष्यति ॥ ३६ ॥ उक्ता वै शैलना भाह भवत्वेवमनिन्दिताः ॥ ततस्ता हर्षसम्पूर्णाः 🔻 पञ्चपत्रस्थितं पयः॥३७॥तस्यै दुदुस्तया चापि तत्पीतं ऋषशो जलम् ॥ पीते तु सलिङे तस्मिस्ततस्तिस्मिन्तसोवरे॥३८॥ विपाद्य देव्याश्च ततो दक्षिणां कुक्षिमुद्रतः॥निश्चक्रामाद्धतो वाटः सर्वटाकविभासकः॥३९॥ प्रभाकरप्रभाकारः प्रकाशकनकप्रभः॥ गृहीतनिम्मेटोद्यशाकि श्रुटः पडाननः ॥ ४० ॥ दीता मारियतुं दैत्यान्कुत्सितान्कनकच्छिवः॥एतस्मात्कारणादेवः कुमारश्चापि सोऽभवत् ॥४१ ॥ इति श्रीमात्स्य महापुराणे तारकोपाख्याने कुमारसंभवो नामाष्ट्रपञ्चाइदिधिक इतितमोऽध्यायः ॥१५८॥ स्तृत उवाच ॥ वामं विदार्य निष्क्रान्तः सुतो देव्याः पुनः शिशुः॥स्कन्दाच वदने वहः शुकातसुवदनोऽरिहा ॥ ३ ॥ कृत्तिकामेलनादेव शाखाभिः सविशेवतः ॥ शाखाभियाः समाख्याताः पट्सु वस्त्रेषु विस्तृताः॥२॥ यतस्ततो विशासोऽसौ रूपातो लोकेषु पण्युखः॥स्कन्दोविशाखः पद्वस्त्रः कार्तिकेयश्च विश्वतः॥३॥ चैत्रस्य वहुछे पंशे पंचद्रयां महाबली ॥ संभूतावर्कतदशौ विशाले शरकानने॥ ४ ॥ चैत्रस्यैव सिते पशे पंचम्यां पाक्षशासनः॥बालकाभ्यां चकारैकं मत्वा चामरभूतये ॥ ५॥ तस्यामव ततः पष्टचामाभिपिक्तां गुहः प्रभुः॥ सर्वेस्मरसङ्गातैर्ब्रह्मेन्द्रभास्करैः ॥ ६॥ गन्यमारुवैः शुभैर्धूपैस्तथा क्रीडनकेरि ॥ छत्रेश्चामरजाठेश्च भूषणेश्च विटंपनैः ॥ ७ ॥ अभिषिक्तो विधानेन यथावत्पणमुखः प्रशुः विश्वताम् ॥८॥ पत्न्यर्थं देवदेवस्य ददौ विष्णुन्तदायुधान् ॥ यक्षाणां दश्रलभाणि ददावरूमे धनाधिषः ॥ ९ ॥ इदौ हुताश्वनरतेजो द्दौ यायुश्च वाइनम् ॥ ददो कीडनकं त्वष्टा कुकुटं कामरूपिणम् ॥ एवं सुरास्तु ते सर्वे परिवारमनुत्तम्॥ १० ॥ दृदुर्मुदितचेतस्काः स्कन्दायादित्य 🕍 वर्चसं ॥ ३३ ॥ जानुभ्यामवनौ स्थित्वा सुरसङ्घारतमस्तुवन् ॥ स्तोत्रेणानेन वरदं षण्मुखं मुख्यहाः सुराः ॥ १२ ॥ देवा ऊचुः ॥ नमः 🐇 कुमाराय वहात्रभाय स्कन्दाय च स्कन्दितदानवाय ।। नवार्कविद्युद्युतये नमोऽस्तुते नमोऽस्तु ते षण्मुखकामकृष ॥ १३॥ पिनद्धनाना

1196411

भरणाय भर्ते नमो रणे दारुणदारुणाय ॥ नमोऽस्तु तेऽर्कप्रतिमप्रभाय नमोऽस्तु गुद्धाय गुद्दाय तुभ्यम् ॥ १८ ॥ नमोऽस्तु त्रेछोत्रय भयापद्दाय नमोऽस्तु ते बाळ कृपापराय ॥ नमो विशालामळलोचनाय नमो विशालाय महात्रताय ॥ १५ ॥ नमो नमस्तेऽस्तु मनोद्दराय नमो नमस्तेऽस्तु रणोत्कटाय ॥ नमो मयूरोज्ञ्वळवाइनाय नमोस्तु केयूरवराय तुभ्यम् ॥ १६ ॥ नमो धृताद्व्यपताकिनं नमो नमः प्रभाव प्रणताय तेऽस्तु ॥ नमो नमस्ते वरवीर्यशाळिने क्रियापराणां भवभव्यमूर्त्तये ॥ १७॥ क्रियापरा यज्ञपति च स्तुत्वा विरेसुरेव त्वमराधिपाद्याः ॥ एवं तदा पड्वदनं तु सेन्द्रा सुदा सुतुष्टश्च गुहस्ततस्ताच ॥ निरीक्ष्य नेत्रैरमठैः सुरेशाच शत्रूच हनिष्यामि गतन्त्रराः स्थ ॥ ३८ ॥ कुमार उवाच ॥ कं वः कामं प्रयच्छामि देवता बूत निर्वृताः ॥ यद्यपसाध्यं हृद्यं वो हृद्ये चिन्तितं परम् ॥ १९ ॥ इत्गुकास्तु सुरास्तेन स्तुत्वा प्रणतमोलयः ॥ सर्व एव महात्मानं गुहं तद्गतमानसाः ॥ २० ॥ दैत्येन्द्रस्तारको नाम सर्वामरकुलान्तकृत ॥ बलवान् दुर्वयो दुष्टो दुराचा रोऽतिकोपनः ॥ तमेव जिह ह्योऽर्थ एषोऽस्माकं भयापह ॥ २१ ॥ एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा सर्वामरपदानुगः ॥ जगाम जगतां नाथः स्तूय मानोऽमरेश्वरैः ॥ २२ ॥ तारकस्य वधार्थाय जमतः कण्टकस्य वै ॥ ततश्च प्रेषयामास ज्ञाको छन्यसमाश्रयः ॥ २३ ॥ दूतं दानवसिंहस्य परुपाक्षरवादिनम् ॥ स तु गत्वाबवीदैत्यं निर्भयो भीमदर्शनः ॥ २४ ॥ दूत उवाच ॥ शकरत्वामाह देवेशो दैत्यकेतो दिवरूपतिः ॥ तारका सुर तच्छुत्वा घट शक्तया यथेच्छया ॥ २५ ॥ यज्जगद्दलनादातं किल्बिषं दानव त्वया ॥ तस्याहं शासकस्तेऽद्य राजास्मि भुवन वये ॥ २६ ॥ अत्वैतदूतवचनं कोपसंरक्तछोचनः ॥ उवाच दूतं दुष्टातमा नष्टप्रायविभूतिकः ॥ २७ ॥ तारक उवाच ॥ दृष्टं ते पौरुपं शक रणेषु शतशो मया ॥ निस्नपत्वान्न ते लजा विद्यते शक्त दुर्मते॥२८॥एवमुक्ते गते दूते चिन्तयामास दानवः॥ नालन्यसंश्रयः शका वक्तमेवं हि चाईति ॥२९॥ जितः स शको नोऽकस्माजायते संश्रयाश्रयः ॥ निमित्तानि च दुष्टानि सोऽपइयद्वृष्टचेष्टितः ॥ ३० ॥ पांसुवर्षमसृक्पातं गगनाद्वनीतले॥ भुजनेत्रप्रकम्पं च वक्त्रशोपं मनोभ्रमम् ॥३१॥ स्वकान्तावक्त्रपद्मानां म्लानतां च व्यलोकपत् ॥ दुष्टांश्च प्राणिनो रौद्राच् क्षोऽपर्यद्वष्टवेदिनः ॥३२॥ तदिचन्त्यैव दितिजो न्यस्तचिन्तोऽभवत् क्षणात्॥ यावद्गजघटाघण्टारणःकारस्वोत्कटाम् ॥३३॥ तद्वत्तरगप्तक्षात

पुराण-

अ॰ १६६

शुण्णभूरेणुपिअराम्॥चंचलस्यन्दनोद्यध्वजराजितिष् ॥३४ ॥ विमानेश्वाद्धताकारैश्वलितामरचामरैः॥तां भूपणनिवद्धां च कित्ररोहीत नादिताम्॥३५॥ नानानाकतह्तुकुकुसुमापीडधारिणीम्॥विकाञास्त्रपरिष्कारां वर्मानेमेळदर्शनाम् ॥ ३६ ॥ वन्युदुप्रस्तुतिरवां नानावाद्य निनादिताम् ॥ सेनां नाकसदां दैत्यः प्राप्ताद्रस्यो व्यङोकयन् ॥३७॥ चिन्तपामास् स तदा किञ्चिदुद्रान्त मानसः॥अपूर्वः की भवेद्योद्धा या मया न विनिर्जितः ॥ ३८ ॥ ततिश्वन्ताकुठो दैत्यः शुश्राव कटुकाश्वरम् ॥ तिद्धवंदिभिरुद्ध्यमिदं हृद्यदारणम् ॥ ३९ ॥ अथ गाथा ॥ जय अतुङ्ज्ञितिवितिवित्रर भुजदण्डचण्डरणरभस् ॥ सुवद् कुषुर्काननविकातनन्दो ॥ कुमार जय दितिनकुछमहोद्यिवडवानछ ॥ ४०॥ पण्मुख मधुरस्यमयूरस्य सुरमुक्कटकोटिपद्दितचरणनवांकुरमहासन् ॥ जय छित्तच्चडाकछापनविमछद्छकमङकान्त देत्यवेहाद्वःसहदावा नल ॥ ४१ ॥ जय विशास विभो जय सकललोकतारक ॥ स्कन्द जय गोरीनन्द्रन चण्टाप्रिय ॥ त्रिय विशास विभो भृतपताकपकीर्ण परछ ॥ कनक्ष्र्यणभाषुरिद्देनकरच्छाय ॥ ४२ ॥ जय जित्तरम्ब्रनङीठाठू गाविद्यस्ति जय सक्छडोकतारक दितिजासुरवस्तारका न्तक ॥ स्कन्द जय बाल सत्रवासर जय भुवनावालिशोकिविनाशन ॥ ४३ ॥ इति श्रीमात्स्य महापुराणे देवासुरतंत्रामे रगोद्योगो नामैकोन पष्टचिकश्ततमोऽध्यायः ॥ १५९ ॥ सूत उवाच् ॥ अन्वेतत्तारकः सर्वमद्वष्टं देववन्दिभिः ॥ सस्मार त्रव्यणा वाक्यं वधं वाछादुपस्थि तम् ॥ १ ॥ स्वृत्वा धर्मं ह्यारमाङ्गः पदातिरपदानुगः ॥ मन्दिरात्रिर्नगामाञ्च ज्ञाकत्रस्तेन चेतसा ॥ २ ॥ कालनेमिमुला दैत्याः संरम्भाद्धां तचेतसः ॥ योषा धावत गृहीत योजयधं वरुथिनीम् ॥ ३ ॥ कुमारं तारको टट्टा वभाषे भीषणाकृतिः ॥ कि बाउ योहकामोऽसि कीड कन्दुकछीछया ॥ ४ ॥ त्वया न दानवा दृष्टा यत्संगरिवभीपकाः ॥ वाछत्वाद्य ते बुद्धिरवं स्वरुवार्थर्द्शिनी ॥ ५ ॥ कुमारोऽपि तमग्रस्यं बभाषे हर्षयन सुरान् ॥ शुणु तारक शास्त्रार्थस्तव नैव निरूप्यतं ॥ ६ ॥ शास्त्रिर्था न दृश्यते समये निर्भय भटेः ॥ शिशुत्वं मावमंह्या मे शिशुः कालभुजङ्गमः ॥ ७ ॥ दुष्प्रेक्ष्यो भारकरा वालस्तयाहं दुर्ज्ञयः शिशुः ॥ अल्पाक्षरो न मन्त्रः कि सुरुक्तरो दैत्य दृश्यते ॥ ८ ॥ अल्पाक्षरो न मन्त्रः कि सुरुक्तरो दैत्य दृश्यते ॥ ८ ॥ अल्पाक्षरो न मन्त्रः कि सुरुक्तरो दैत्य दृश्यते ॥ ८ ॥ करेण अल्पाक्षरा प्रोक्तवत्येवं देत्यिश्वरेष सुद्रस्म ॥ कुमारस्तं निरस्याय वज्रणामोधवर्ज्ञमा ॥ ९ ॥ ततिश्वरेष दैत्यन्द्रो भिन्दिपालमयोमयम् ॥ करेण अल्पाक्षरा प्रोक्तवत्येवं देत्यिश्वरेष सुद्रस्म ॥ कुमारस्तं निरस्याय वज्रणामोधवर्ज्ञमा ॥ ९ ॥ ततिश्वरेषे देत्यन्द्रो भिन्दिपालमयोमयम् ॥ करेण

119८६॥

तच जग्राइ कार्त्तिकेयोऽमरारिहा ॥ १० ॥ गदां मुमोच दैत्याय षण्मुखोऽपि खरस्वनाम् ॥ तया इतस्ततो दैत्यश्रकम्पेऽचछराडिव ॥ ११॥ अ मेने च दुर्जयं दैत्यस्तदा षड्वद्नं रणे ॥ चिन्तयामास बुद्ध्या वै प्राप्तः काळो न संश्वः ॥ १२ ॥ कुप्तिं तु तमाळोक्य काळनेमियुरो गमाः ॥ सर्वे दैत्येश्वरा जमः कुमारं रणदाहणम् ॥ १३ ॥ स तैः प्रहारैरस्पृष्टो वृथाक्केशो महाञ्चतिः ॥ रणशौण्डास्तु दैत्येन्द्राः पुनः प्राप्तेः शिळीमुखैः ॥ १४ ॥ कुमारं सामरं जमुर्विटनो देवकण्टकाः ॥ कुमारस्य व्यथा नाधुदैत्यास्त्रनिइतस्य तु ॥ १५ ॥ प्राणान्तकरणो जातो देवानां दानवाहवः ॥ देवान्निपीडितान्दृष्ट्वा कुमारः कोपमाविशत् ॥ ३६ ॥ ततोऽस्त्रैर्वारयामास दानवानमनीकिनीम् ॥ ततस्तैर्निष्प्रती करिस्ताडिताः सरकण्टकाः ॥ १७ ॥ काल्नेमिमुखाः सर्वे रणादासन्पराङ्कुखाः ॥ विद्वतेष्वथ दैत्ये इतेषु च समन्ततः ॥ १८ ॥ ततः कुद्धो महादैत्यस्तारकोऽपुरनायकः ॥ जबाह च गदां दिव्यां हेमजालपरिष्कृताम् ॥ १९ ॥ जन्ने कुनारं गद्या निष्टप्तकनकांगदः ॥श्रौर्मयूरं चित्रैश्च चकार विमुखं रणे ॥२०॥ दृष्ट्वा पराङ्मुखं देवो मुक्तरकं स्ववाहनम्॥जशाह शक्तिं विमछां रणे कनकभूपणाम् ॥२१ ॥बाहुना हेमकेयूर रुचिरेण पडाननः ॥ ततो जवान्महासेनस्तारकं दानवाधिपम् ॥२२॥ तिष्ठ तिष्ठ खुदुर्बुद्धे जीवलोकं विलोकय ॥ इते।ऽस्यद्य मया शक्तया स्मर इस्त्रं सुशिक्षितम् ॥२३॥ इत्युक्त्वा च ततः इातिं सुयोच दितिजं प्रति ॥ सा कुमारभुजोत्सृ टा तत्केयूररवानुगा ॥ विभेद दैत्यहद्यं वज्रहैं। उन्द्रकर्कज्ञम् ॥ २४ ॥ गतासुः स पपातोवर्षा परुषे भूषरो यथा ॥ विकीर्णमुकुटोष्णीपो विव्रस्तालिङभूषणः ॥ २५ ॥ तस्मिन् विनिहते दैत्ये त्रिद्शानां महोत्सवे ॥ नापृत्किश्चलदा दुःखी नरकेष्यपि पापकृत् ॥२६॥ स्तुवन्तः पण्मुखं देवाः कीडन्तश्चाङ्गनायुताः ॥ जग्मुः स्वानेव भवनानभूरिधामान उत्सुकाः ॥ २७ ॥ दुङ्थापि वरं सर्वे देवाः स्कन्दमुखं त्रति ॥ तृष्टाः सम्प्राप्तसर्वेच्छाः सह सिद्धैस्तपो धनैः ॥ २८ ॥ देवा ऊचुः ॥ यः पठेत्स्कन्द्सम्बद्धां कथां मत्त्र्यां महामतिः ॥ शृणुयाच्छावयेद्वापि स भवेत्कीत्तिमात्ररः ॥ २९ ॥ सुभगः श्रीमान्कांतिमाञ्छभदर्शनः ॥ भूतेभ्यो निर्भयश्चापि सर्वदुःखिवविर्जितः ॥ २०॥ सन्व्यासुपास्य यः पूर्वी स्कन्दस्य चिरतं पठेत् ॥ स मुक्तः किल्बिषेः सवैर्महायनपतिर्भवेत् ॥ ३१ ॥ बालानां व्याधिजुष्टानां राजद्वारं च सेवताम् ॥ इदं तत्परमं दिव्यं सर्वदा सर्वकामदम् ॥

पुराण.

अ०१६०

HISCEIL

तनुक्षये च सायुज्यं पण्मुखस्य त्रजेत्ररः ॥ ३२ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे तारकवधो नाम षष्टचिधकज्ञाततमोऽध्यायः ॥ १६० ॥ ऋषय ऊचः ॥ इदानीं श्रोतिमिच्छामो हिरण्यकशिपोर्वधम् ॥ नरासिंहस्य माहात्म्यं तथा पापविनाञ्चनम् ॥ १ ॥ स्नृत उवाच ॥ पुरा कृत युगे विशा हिरण्यकशिषुः प्रभुः ॥ दैत्यानामादिषुरुषश्चकार स महत्तपः ॥ २ ॥ दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च ॥ जलवासी समभवतस्ना नमोनधृतत्रतः ॥३॥ ततः श्रमद्माभ्यां च त्रस्रचर्षेण चैव हि ॥ त्रह्मा त्रीतोऽभवतस्य तपसा नियमेन च ॥४॥ ततः स्वयम्भूभगवान्स्वयमागम्य तत्र ह ॥ विमानेनार्कवर्णेन हंसयुक्तेन भास्वता ॥५॥ आदित्यैर्वसुभिः साध्यैर्मरुद्धिँदैवतैस्तथा ॥ रुद्दैर्विश्वसहायैश्च यक्षराक्षसपत्रगैः ॥६॥ दिगिभ अव विदिग्भिश्च नदीभिः सागरेस्तथा ॥ नश्चत्रेश्च मुहुत्तेश्च खेचरैश्च महाग्रहैः ॥ ७॥ देवैर्बहार्षिभिः सार्द्धे सिद्धैः सप्तर्पिभिस्तथा ॥ राजर्पिभिः पुण्यकृद्धिः गन्धर्वाप्सरसां गणैः ॥८॥ चराचरगुरुः श्रीमान् वृतः सर्वेदिंबौकसैः॥ब्रह्मा ब्रह्मविदां श्रेष्ठो दैत्यं वचनमब्रवीत्॥९॥प्रीतोऽस्मि तव भक्तस्य तपसानेन सुत्रत ॥ वरं वरण भद्रं ते यथेष्टं काममामुहि ॥ १०॥ हिरण्यकिश्विष्ठवाच ॥ न देवासुरगन्धर्वा न यशोरगराक्षसाः॥ न मानुपाः पिशाचा वा हन्युमी देवसत्तम ॥११॥ ऋषयो वा न मां शापैः श्वेयुः प्रपितामह ॥ यदि मे भगवान् प्रीतो वर एव वृतो मया ॥१२॥ न चास्रेण न रास्त्रेण गिरिणा पार्पेन च ॥ न राष्ट्रेण न चार्द्रेण न दिवा न निज्ञाथ वा॥ १३॥ भवेयमहमेवार्कः सोमो वायुर्द्वताहानः ॥ सिळळं चान्तरिशं च नक्षत्राणि दिशो दश।। अहं क्रोधश्च कामश्च वरुणो वासवो यमः ॥ धनदश्च धनाध्यक्षो यक्षः किंपुरुषाधिपः ॥ १५॥ ब्रह्मोवाच ॥ एते दिव्य। वरास्तात मया दत्तास्तवाद्धताः॥सर्वान्कामान् सदा वत्स प्राप्स्यसे त्वं न संज्ञायः॥१६॥ एवमुकत्वा स भगवाञ्जगामाकाञ्च एव हि ॥ वैराजं त्रहासद्नं ब्रह्मपिंगणसेनितम् ॥१७॥ ततो देवाश्च नागाश्च गन्धर्वा ऋषिभिः सह ॥ वरप्रदानं श्चरवैव पितामहसुपिस्थताः॥१८॥ देवा ऊचः॥ वरप्रदानाद्रगवन्वधिष्यति स नोऽसुरः ॥ तत्प्रसीदाञ्च भगवन्वधोऽप्यस्य विचिन्त्यताम् ॥ १९ ॥ भगवत् सर्वभूतानावादिकर्ता स्वयं प्रभुः ॥ स्रष्टा त्वं इन्यकन्यानामन्यक्तप्रकृतिर्बुधः ॥ २० ॥ सर्वलोकहितं वाक्यं श्वत्वा देवः प्रजापतिः ॥ आश्वासयामास सुरान् सुर्शातैर्वचना म्बुभिः ॥ २१ ॥ अवइयं त्रिद्शास्तेन प्राप्तव्यं तपसः फल्रम् ॥ तपसोन्तेऽस्य भगवान्वधं विष्णुः करिष्यति ॥ २२ ॥ तच्छुत्वा विबुधा वाक्य

सर्वे पङ्कजनमनः ॥ स्वानि स्थानानि दिन्यानि निष्मा जम्मुर्मुद्वानिकाला स्टिन्यानिकाला स्टिन्यानिकालाला स्टिन्यानिकाला स्टिन्यानिकाला स्टिन्यानिकाला स्टिन्यानिकाला स्टिन्यानिकाला स्टिन्या हैत्यानयज्ञियाश्च देवताः ॥२७॥तदादित्याश्च साध्याश्च विश्वे च वसवस्तथा ॥ सेन्द्रा देवगणा यक्षाः सिद्धद्विजमहपैयः ॥२८॥ शरण्यं शरणं विष्णुमुपतस्थुर्महाब्रुम् ॥ देवदेवं यज्ञमयं वासुदेवं सनातनम् ॥ २९ ॥ देवा ऊचुः ॥ नारायण महाभाग देवास्त्वां शरणं गताः ॥ त्रायस्व जिह दैत्येन्द्रं हिरण्यक्रिशिषुं प्रभो॥३०॥ त्वं हि नः परमो धाता त्वं हि नः परमो गुरुः॥ त्वं हि नः परमो देवो त्रव्रादीनां सुरोत्तम ॥३१॥ विष्णुरुवाच ॥ भयं त्यजध्वममरा अभयं वो ददाम्यहम् ॥ तथैव त्रिदिवं देवाः प्रतिपद्यत माचिरम् ॥ ३२ ॥ एवोऽहं सगणं दैत्यं वर दानेन द्पितम् ॥ अवध्यममरेन्द्राणां दानवेन्द्रं निहन्म्यहम् ॥ ३३॥ एवगुक्त्वा तु अगवान्विसृष्य त्रिद्शेश्वरान् ॥ वयं सङ्करुपयामास हिरण्य किशियोः त्रभुः ॥ ३८ ॥ साहाय्यं च महाबाद्वरोङ्कारं गृह्य सत्वरम् ॥ अथाङ्कारसहायस्तु भगवान्विष्णुरव्ययः ॥ ३५ ॥ हिरण्यकिशिपुर्यानं जगाम इरिरीश्वरः॥तेजसा भास्कराकारः शशी कान्त्येव चापरः ॥३६॥ नरस्य कृत्वार्द्धतन्तुं सिंहस्पार्द्धतन्तुं तथा ॥ नारसिंहेन वपुत्रा पाणि संस्पृत्य पाणिना ॥ ३७॥ ततोऽपञ्यत विस्तीणी दिव्यां रम्यां मनोरमाम् ॥ सर्वकामयुतां शुश्रां हिरण्यक्रशियोः सभाम् ॥३८॥ विस्तीणी योजनज्ञतं ज्ञातमध्यद्भिपायताम् ॥ वैहायसी कामगमां पञ्चयोजनविस्तृताम् ॥ ३९ ॥ जराज्ञोकञ्चमावेतां निष्प्रकम्पां ज्ञियां सुखाम् ॥ वेड्मडुम्येवर्ती रम्यां ज्वलन्तीमिव तेजसा ॥ ४० ॥ अन्तरसिललसंयुक्तां विहितां विश्वकर्मणा ॥ दिव्यरत्नमयैर्वृक्षैः फलपुष्पपदेर्युताम्॥४१॥ अध्यार्थियती भारवरा च दिव्यगन्धमनोरमा ॥ ४३ ॥ सुसुखा न च दुःखा सा न ज्ञीता न च धर्मदा ॥ न क्षुत्विपाते ग्ठानि वा प्राप्य ता अधि प्राप्तवित ते ॥ ४४ ॥ नावाक्रवेरुपकृतां विचित्रेरितभारवरैः ॥ स्तम्भैर्न विभृता सा वै ज्ञाश्वती चाल्लपा सदा ॥४६॥ अति चन्द्रं च सूर्यं चाल्लि नीलपीतिसत्तर्यामैः कृणौलोहितकौरि ॥ अनतानैस्तया गुरुपैर्मअरीशतधारिभिः ॥ ४२ ॥ सितान्त्रघनसङ्काशा ग्रुनन्तीन वपहरूपत ॥

शिखिनं च स्वयम्प्रमा॥ दीप्यते नाकपृष्टस्था भासयन्तीव भास्कराच्॥४६॥ सर्वे च कामाः प्रचुरा ये दिव्या ये च मानुषाः ॥रसयुक्तं प्रसूतं च भक्ष्यभोज्यमनन्तकम् ॥ ४७ ॥ पुण्यगम्धम्नजश्चात्र नित्यपुष्पफछद्भमाः ॥ उष्गे शीतानि तोयानि शिते चोष्णानि सन्ति च॥ ४८ ॥ पुष्पिताया महाञ्चाखाः प्रवाखाङ्करवारिणः ॥ छतावितानसंछन्ना नदार्षु च सरस्सु च ॥ ४९ ॥ वृक्षान्बहुविघांस्तत्र सृगेन्द्रो दहशे प्रभुः ॥ गन्धवन्ति च पुष्पाणि रसवन्ति फञानि च ॥ ५० ॥ नातिशीतानि नोष्णानि तत्र तत्र सरांति च ॥ अवस्यत्तर्वतीर्थानि सभायौ तस्य स प्रभुः॥५१॥निह्निः पुण्डरीकैथ शतपरैः सुगन्विभिः॥रकैः कुवल्यैनींलैः कुबुदैः संवृतानि च॥५२॥सुकान्तैर्घार्त्तराहेथ राजहंसैथ सुवियैः॥ कारण्डवेश्वक्रवाकैः सारतेः कुररेरिपा५३॥ विम्रकैः स्कारिकामैश्च पाण्डुरच्छर्नेर्द्धिनैः ॥ बहुरंतोपगीतानि सारताभिक्तानि च॥५४॥ गन्ध वत्यः शुभास्तत्र पुष्टमञ्जरिधारिणीः ॥ दृष्टवान्पर्वतायेषु नानापुष्पधरा छताः ॥५५॥ केतक्यशोकसरछाः पुत्रागतिछन्नार्ज्जनाः ॥ चूता नीपाः प्रस्थपुष्पाः कदम्बा बकुछा घवाः॥ ५६ ॥ प्रियंगुपाटछावृक्षाः ज्ञात्मत्यः सङ्गिङ्काः॥साछास्ताछास्तमाछाश्च चम्पक्राश्च मनोरमाः॥५७॥ तथैवान्ये न्यराजन्त सभायां पुष्पिता द्वमाः ॥ विद्वमाश्च द्वमाश्चैव ज्वलितान्नितममभाः ॥ ५८ ॥ रूकम्पवंतः सुशासाश्च बहुतालतमुन्छ याः ॥ अर्जुनाज्ञोकवर्णाश्च बहवश्चित्रका द्वुमाः ॥ ५९. ॥ वरुणो वत्सनाभश्च पनप्ताः सह चन्द्रनैः ॥ नीपाः सुमनसश्चैव निम्बा अश्वतथ तिन्दुकाः ॥ ६० ॥ पारिजाताश्च छोध्राश्च यञ्जिका भद्रदारवः ॥ आम्छन्यस्तथा जम्बूळकुचाः शैळगळुकाः ॥ ६१ ॥ खर्जुयों नारिके लाख इरीतकविभीतकाः ॥ कालीयका द्वकालाश्च ।हिङ्गवः परियात्रकाः ॥६२॥ मन्दारकुन्दलकाश्च पतङ्गाः कुटनास्तथा ॥ रक्ताः कुरण्टका श्रीव नीलाश्रागरुभिः सह ॥ ६३ ॥ कद्म्बाश्रीव भव्याश्र दाडिमा बीजपूरकाः ॥ सप्तपर्णाश्च विल्वाश्च मधुपैरावृतास्तथा ॥ ६८ ॥ अशोकाश्च तमाळाश्च नानागुरुमळतावृताः ॥ मधूकाः सप्तपर्णाश्च बह्दस्तीरमा द्धमाः॥६५॥ छताश्च विविधाकाराः पत्रपुष्पफळोपगाः॥ एते चान्ये च बहुबरूतत्र काननजा द्रुमाः ॥६६॥नानापुष्पफलोपेता व्यराजन्त समन्ततः ॥ चक्रोराः शतपत्राश्च मत्तकोकिलसारिकाः ॥ ६७ ॥ पुष्पिताः पुष्पिताग्रेश्च सम्पतन्ति महाद्वमाः ॥ रक्तपीतारुणास्तत्र पादपात्रगताः खगाः ॥ ६८ ॥ परस्परमनेक्षन्ते प्रहृषा जीवजीवकाः ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

113361

तस्यां।सभाया दैत्येन्द्रो हिरण्यकारीपुरूतदा ॥ ६९ ॥ स्त्रीसहस्रैः परिवृतो विचित्राभरणाम्बरः ॥ अनर्ध्यमणिवत्रार्चिः शिखाज्याठित कुण्डलः॥७०॥ आसीनश्रासने चित्रे दशनल्वप्रमाणतः ॥ दिवाकरिनभे दिन्ये दिन्यास्तरणसंस्तृते॥७१॥दिन्यगन्धवहस्तत्र माहतः सुसुले। ववौ ॥ हिरण्यकशिपुर्देत्य आस्ते ज्वलितकुण्डलः ॥ ७२ ॥ उपचेहर्भहादैत्यं हिरण्यकशिपुं तदा ॥ दिन्यतानेन गीतानि जगुर्गन्यर्व सत्तमाः ॥ ७३ ॥ विश्वाची सहजन्या च प्रम्छोचेत्यभिविश्वता ॥ दिव्याथ सौरभेयी च तमीची पुञ्जिकस्यछी ॥ ७४ ॥ मिश्रकेशी च रम्भा च चित्रलेखा ग्राचिस्मिता ॥ चारुकेशी घृताची च मेनका चोर्वशी तथा ॥ ७५ ॥ एताः सङ्ख्रशश्चान्या नृत्यगीतिविशारदाः ॥ उपतिष्ठनित राजानं हिरण्यकशिषुं प्रभुम् ॥ ७६ ॥ तत्रासीनं महाबाहुं हिरण्यकशिषुं प्रभुम् 州 उपात्रते दितेः पुत्राः सर्वे छन्पवरास्त्या ॥ ७७ ॥ तमप्र तिमकम्मांणं शतशोऽथ सङ्ख्रशः ॥ बर्लिंगोचनस्तत्र नरकः पृथिवीसुतः ॥ ७८ ॥ प्रह्लारो विप्रचित्तिश्च गविष्ठश्च महासुरः दःखहन्ता सुनामा सुमतिर्वरः ॥ ७९ ॥ घटोद्रो महापार्थः कथनः पिठरस्तथा ॥ विश्वरूपः सुरूपश्च स्ववत्रश्च महावतः ॥ ८० ॥ दञ्च ग्रीवश्च वाळी च मेघनासा महासुरः ॥ घटास्योऽकम्पनश्चेव प्रजनश्चेन्द्रतापनः ॥ ८१ ॥ दैत्यदानवसङ्घास्ते सर्वे ज्वलितकुण्डलाः ॥ स्राग्वणो वाग्मिनः सर्वे सर्देव चरितव्रताः ॥ ८२ ॥ सर्वे रुव्धवराः शूराः सर्वे विगतपृत्यवः ॥ एते चान्ये च बह्वो हिरण्यकशिषुं प्रभुम् ॥ ८३ उपासन्ति महात्मानं सर्वे दिव्यपरिच्छदाः ॥ विमानैर्विविधाकारैर्जाजमानैरिवामिभिः ॥ ८४ ॥ महेन्द्रवपुषः सर्वे विचित्राङ्गद्वाहवः ताङ्गा दितेः पुत्रास्तमुपासन्त सर्वज्ञाः ॥ ८५ ॥ तस्यां सभायां ैदिन्यायामसुराः पर्वतोपमाः ॥ हिरण्यवपुवः सर्वे दिवाकरसमप्रभाः ॥ ८६ ॥ न श्वतं नैव दृष्टं हि हिरण्यकाहीपोर्यथा ॥ ऐइवर्यं दैत्यसिंहस्य यथा तस्य महात्मनः ॥ ८७ ॥ कनकरजताचित्रवेदिकायां परिहृतरत्नविचित्र वीथिकायाम् ॥ स दुर्का मृगाधिपः सभायां सुरचितरत्नगवाक्षक्षाभितायाम् ॥ ८८ ॥ कनकविमठहारसूषिताङ्गं दितितनयं स मृगाधिपो दर्श ॥ दिवसकरमहाप्रभं ज्वलन्तं दितिजसहस्रशतौर्नपेव्यमाणम् ॥ ८९ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे नारसिंहपादुर्भाव एकपष्टचिक श्वततमोऽध्यायः ॥ १६१॥ छ ॥ सूत उवाच ॥ ततो दृष्टा महात्मानं काळचऋमिवागतम् ॥ नर्रातेहवपु×छत्रं भस्मच्छन्नामेवानलम् ॥ १

पुराण.

अ॰ १६२

हिरष्यकशिषोः पुत्रः प्रहादो नाम वीर्थ्यवान् ॥ दिन्येन चक्षुषा सिंहमपश्यदेवमागतम् ॥ २ ॥ तं दङ्घा रुक्मशैळाभमपूर्वी तनुमाश्रितम् ॥ विस्मिता दानवाः सर्वे हिरण्यकशिपुश्च सः ॥ ३ ॥ प्रह्लाद् उवाच ॥ महाबाह्ये महाराज दैत्यानामादिसम्भव ॥ न श्वतं नारसिंहमिद् वपुः ॥ ४ ॥ अव्यक्तप्रभवं दिव्यं किमिदं रूपमागतम् ॥ दैत्यान्तकरणं घोरं संज्ञतीव मनो मन ॥ ५ ॥ अस्य देवाः ज्ञरीर स्थाः सागराः सरितश्च याः ॥ हिमवान् पारियात्रश्च ये चान्ये कुछपर्वताः ॥ ६ ॥ चन्द्रमाश्च सनश्चैरादित्यैर्वसाभेः सह ॥ धनदो वरुण अव यमः शकः श्रचीपतिः ॥ ७ ॥ महतो देवगन्धर्वा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ नागा यश्चाः पिशाचाश्च राश्चता भीमविक्रवाः ॥ ८॥ ब्रह्मा देवः पशुपतिर्ल्लाटस्या भ्रमित वै ॥ स्थावराणि च सर्वाणि जङ्गमानि तथैव च ॥ ९ ॥ भवांश्व सहितोऽस्माभिः सर्वेदेत्यगणैर्वृतः ॥ विमानशत संकीणी तथैव भवतः सभा ॥१०॥ सर्वे त्रिसुवनं राजँछोकधर्माश्च शाश्वताः ॥ हरूयन्ते नारसिंहेऽस्मिस्तथेदमिख्छं जगत् ॥११॥ प्रजापित आत्र मनुर्महात्मा ग्रहाश्च योगाश्च महीरुहाश्च ॥ उत्पातकालश्च धृतिर्मतिश्च रातिश्च सत्यं च तपो दमश्च ॥ १२ ॥ सनत्कुमारश्च महानुभावे। विश्वे च देवा ऋषयश्च सर्वे ॥ क्रोधश्च कामश्च तथैव हर्षो धम्प्रश्च मोहः पितरश्च सर्वे ॥ १३ ॥ प्रह्लाद्रय वचः श्वत्वा हिरण्यकशिषुः प्रभुः ॥ उवाच दानवान् सर्वानगणांश्र स गणाधिवः ॥ १४ ॥ मृगेन्द्रो गृह्यतामेष अपूर्वी तनुशास्थितः ॥ यदि वा संशयः कश्चिद्रध्यतां वन गोचरः ॥ १५ ॥ ते दानवगणाः सर्वे मृगेन्द्रं भीमविक्रमम् ॥ परिक्षिपन्तो मुदितास्त्रासयामासुरोजसा ॥ १६॥ सिंहनादं विमुच्याय नरसिंहो महाबलः ॥ बभञ्ज तां सभां सर्वी व्यादितास्य इवान्तकः ॥ १७॥ तथायां अज्यमानायां हिरण्यकाशिपुः स्वयम् सर्वास्त्राणामथ ज्येष्ठं दृण्डमस्त्रं सुद्रारूणम् ॥ कालचकं तथाघोरं विष्णुचकं तथा परम् ॥ १९ ॥ वैतीमहं तथात्युग्रं त्रैटोक्यदहनं महत् ॥ विचित्रामश्रानीं चैव ग्रुष्काई चाश्रानिद्वयम् ॥ २० ॥ शौदं तथोशं शूळं च कङ्काछं मुत्तछं तथा ॥ मोइनं शोषणं चैव सन्तापनिवछापनम् ॥ २१ ॥ वायव्यं मथनं चैव कापाछमथ केङ्करम् ॥ तथाप्रतिइतां शक्तिं कोञ्चमस्रं तथैव ॥ २२ ॥ अस्त्रं ब्रह्मिशरं चैव सोमास्त्रं शिशिरं तथा ॥ कम्पनं शातनं चैव त्वाष्ट्रं चैव सुभैरवम् ॥ २३ ॥ कालमुद्गरमक्षोभ्यं तपनं च

112511

महाबल्फ्य ॥ संवर्त्तनं मादनं च तथा मायाधरं परम् ॥ २४ ॥ गान्धर्वमस्त्रं द्यितमसिरत्नं च नन्द्कम् ॥ प्रस्वापनं प्रमथनं वारुणं चास्त्रमुत्तमम् ॥ अस्त्रं पाशुपतं चैव यस्याप्रतिहता गतिः ॥ २५ ॥ अस्त्रं ह्याशिरश्चैव ब्राह्ममस्त्रं तथेव च ॥ नारायणास्त्र मैन्द्रं च सार्पमस्त्रं तथाद्धतम् ॥ २६ ॥ पैशाचमस्त्रमजितं शोषदं शामनं तथा ॥ महाबलं भावनं च प्रस्थापनविकम्पने ॥ २७ ॥ एता न्यस्त्राणि दिव्यानि हिरण्यकशिपुस्तदा ॥ असृजन्नरसिंहस्य दीतस्यामेरिवाह्यतिम् ॥ २८ ॥ अह्यैः प्रम्वितः सिंहमावृणोदसुरोत्तमः ॥ विवस्वान् धर्मसमये हिमवन्तमिवांश्चाभिः ॥२९॥ स झमर्षानिलोद्भृतो दैत्यानां सैन्यसागरः ॥ क्षणेन छावयामास मैनाकमिव सागरः ॥३०॥ त्रासैः पारौश्च खङ्गेश्च गदाभिर्मुसलैस्तथा ॥ वत्रैररानिभिश्चेव सामिभिश्व महादुमैः॥ ३ १ ॥ मुद्ररैभिन्दिपालैश्व शिलोलू वलपातैः ॥ श्वतन्नीभिश्व दीप्ताभिद्ण्डेरिप सुदारुणैः ॥ ३२ ॥ ते दानवाः पाञ्ग्यहीतहरूता महेन्द्रतुल्याज्ञानिवज्रवेगाः ॥ समन्ततोऽभ्युद्यनबाहुकायाः स्थितास्त्रिज्ञीर्या इव नागपाञाः ॥ ३३ ॥ सुवर्णमालाकुलभूषिताङ्गाः पीतांशुकाभोगविभाविताङ्गाः ॥ युक्तावलीदामसनाथकशा इंसा इवाभान्ति विज्ञाल पक्षाः ॥३४॥ तेषां तु वायुत्रातिमौनसां वै केयूरमौछीवलयोत्कटानाम् ॥ तान्युत्तमाङ्गान्यभितो विभान्ति प्रभातसूर्व्याद्युसमप्रभाणि ॥३५॥ क्षिपद्भिष्त्रेर्जिनिर्महाबर्छेर्महास्त्रपूर्गैः सुसमावृतो बभौ ॥ गिरिर्घथा सन्ततविधिभर्घनैः कृतान्धकारान्तरकन्द्रो दुमैः ॥ ३६ नोऽपि महास्रजालेमहाबलेदैँत्यगणैः समेतैः ॥ नाकम्पताजौ भगवान् प्रतापस्थितः प्रकृत्या हिमवानिवाचलः ॥ ३७ नृतिहरूपिणा दितेः सुताः पानकतुल्यतेजसा ॥ भयाद्विचेछः पननोहुताङ्गा यथोर्ध्यः सागरनारिसम्भनाः ॥ ३८ ॥ इति श्रीमात्स्ये सहा पुराणे नारसिंहपादुर्भावो नाम द्विषष्टचिषकञ्चततमोऽष्यायः ॥ १६२ ॥ छ ॥ सूत उवाच ॥ खराः खरमुखाखैव मकराज्ञीविषाननाः ॥ ईहा मृगमुखाश्रान्ये वराहमुखसंस्थिताः ॥ १ ॥ बालसूर्यमुखाश्चान्ये धूमकेतुमुखास्तथा ॥ अर्द्धचन्द्रार्द्धवक्त्राश्च अग्निदीतमुखास्तथा हंसकुकुटवक्त्राश्च व्यादितास्या भयावहाः ॥ सिंहास्या लोलिहानाश्च काकग्रधमुखास्तथा ॥ ३ ॥ द्विजिह्नका वक्रशीर्धास्तथोलकामुख संस्थिताः ॥ महात्राहमुखाश्चान्ये दानवा बलदर्पिताः ॥ ४ ॥ है।लसंवर्ष्मणस्तस्य हारीरे हारवृष्टिभिः ॥ अवध्यस्य मृगेन्द्रस्य न व्यथां चक्र

पुराण.

अ०१४३

ाह्वे ॥ ५ ॥ एवं भ्रयोऽपरान् घोरानसृजन्दानवेश्वराः ॥ मृगेन्द्रस्योपरि कुद्धा निःश्वसन्त इवारगाः ॥ ३ ॥ ते दानवरारा घोरा दानवेन्द्रसमी रिताः ॥ विछयं जम्मुराकाहो खद्योता इव पर्वते ॥ ७ ॥ ततश्चकाणि दिन्यानि दैत्याः कोषसमन्तितः ॥ मृगेन्द्रायासृजन्नाह्य ज्वछितानि बयन्ततः ॥ ८ ॥ तैरासीद्रगनं चक्रैः सम्पतिद्रिरितस्ततः ॥ युगान्ते सम्प्रकाशिद्रश्चन्द्रादित्यप्रहैरिन ॥ ९॥ तानि सर्वाणि चक्राणि सुगन्द्रेण महात्मना ॥ यस्तान्युदीर्णानि तदा पादकार्विस्समानि वै ॥ १० ॥ तानि चक्राणि वदने विश्वमानानि भान्ति वै ॥ मेघोद्रद्रीष्वेव चन्द्रसुर्या त्रहा इन ॥ ११॥ हिरण्यकशिपुर्देत्यो भूयः प्रामृजदूर्जिताम् ॥ शक्तिं प्रज्वितां घोरां घौतशस्त्रतिहत्प्रभाम् ॥१२ ॥ तामापतन्तीं सम्बेह्य मृगेन्द्रः शक्तिमुञ्चलाम् ॥ हुङ्कारेणैव राेंद्रेण वभञ्च भगवांस्तदा ॥ १३ ॥ रराज भगा सा शक्तिर्मृगेन्द्रेण महीतले ॥ सविस्फुलिङ्गा ज्विता महोरुकेव दिवश्र्यता ॥ १४ ॥ नाराचपंकिः सिंहस्य प्राप्ता रेजे विदूरतः ॥ नीछोरपछपछाञानां माछेशो ज्विलद्शीना ॥ १५ ॥ स गर्जित्वा यथान्यायं विक्रम्य च यथासुखम् ॥ तत्सैन्यसुत्सारितवांरुतृणात्राणीव मारुतः॥१६॥ ततोऽइमवर्षे दैत्येन्द्रा व्यसृजन्त नभोगताः॥ नगमात्रैः शिलाखण्डेर्गिरिश्केर्महाप्रभैः ॥ १७ ॥ तद्इमवर्षे सिहस्य महन्मूर्द्धनि पातितम् ॥ दिशो दश विकीर्णा वै खद्योतप्रकरा इव॥ १८॥ तदाइमोचेद्देत्यगणाः पुनः सिंहमारेन्द्मम् ॥ छाद्याञ्चिकरे मेघा धाराभिरिव पर्वतम् ॥ १९॥ न च तं चालयामासुदेत्यौघा देवसत्त असम् ॥ श्रीमवेगोऽचलश्रेष्ठं समुद्र इव मन्द्रम् ॥२०॥ ततोऽइमवर्षे विहते जलवर्षमनन्तरम् ॥ धाराभिरक्षमात्राभिः गुदुरासीत्समन्ततः ॥२१॥ नभतः प्रच्युता धारास्तिग्मवेगाः समन्ततः ॥ आवृत्य सर्वतो व्योम दिशश्चोपदिशस्तथा ॥ २२॥ धारा दिवि च सर्वत्र वसुधायां च सर्वशः ॥ न रुष्ट्शन्ति च ता देवं निपतन्तोऽनिशं अवि॥२३॥ वाह्यतो ववृषुर्वर्षं नोपारिष्टाच ववृषुः॥ मृगेन्द्रप्रति रूपस्य स्थितस्य युधि मायया ॥२८॥ हतेऽइमवर्षे तुमुळे जळवर्षे च शोषिते ॥ सोऽसृजद्दानवो मायामियवायुसमीरिताम् ॥ २५ ॥ महेन्द्रस्तोयदैः सार्द्धं सहस्राक्षो महा हत्व इमविष तुमुळ जळविष च शाषित ॥ साउत्त्र महानवा भाषामाथ्य बुसमारिताम् ॥ २५ ॥ नह्म्य ताब्य तह्यासा पदा हुन्य बु द्युतिः ॥ महता तोयवर्षेण शमयामास पावकम् ॥ २६ ॥ तस्यां प्रतिहतायां तु मायायां युधि दानवः ॥ असृजद्योरसङ्काशं ततस्तिवं सम नततः ॥ २७ ॥ तमसा संवृते छोके दैत्येष्वात्तायुधेषु च ॥ स्वतेजसा परिवृतो दिवाकर इवाबभौ ॥२८॥ त्रिशिखां भ्रक्टीं चास्य दहशुर्दानवा

रणे ॥ ठठाटस्थां त्रिशूठाङ्कां गङ्गां त्रिपथगामिव ॥ २९ ॥ ततः सर्वासु मायासु इतासु दितिनन्दनाः ॥ हिरण्यकशिपुं दैत्यं विवर्णाः शरणं ययुः ॥ ३० ॥ ततः प्रज्वितः कोधात्प्रदहित्रव तेजसा ॥ तस्मिन्कुद्धे तु दैत्येन्द्रे तमोधूतमधूज्ञग ॥ ३० ॥ आवहः प्रवह्श्वेव विवहेऽथ । स्तु विवहेऽथ । स् निशि निशाचरः ॥ सम्रहः सह नक्षत्रै राकापतिरीरन्दमः ॥ ३५॥ विवर्णतां च भगवान्गतो दिवि दिवाकरः ॥ कुणां कवन्धं च तथा छक्ष्मते सुमहिद्दिवि ॥ ३६ ॥ असुञ्जचार्चिषां वृन्दं भूमिवृत्तिर्विभावसुः ॥ गगनस्थश्च भगवानभीक्षणं परिदृश्यते ॥ ३७ ॥ सप्त भूश्रनिभा चौरा सूर्याः दिनि समुत्थिताः॥ सोमस्य गगनस्थस्य यहास्तिष्ठन्ति शृङ्गगाः ॥ ३८ ॥ वामेन दक्षिणे चैव स्थितौ गुक्रबृहस्पती ॥ शनैश्वरो छोहिताङ्गो ज्वलनाङ्गसमद्यती ॥ ३९ ॥ समं समिथरोइन्तः सर्वे ते गगनेचराः ॥ शृङ्गानि शनकैर्घोरा युगान्तावर्तिनो यहाः ॥४० ॥ चन्द्रमाश्च सनक्षेत्रे र्घेहैः सह तमोनुदः ॥ चराचरविनाञ्चाय रोहिणीं नाभ्यनन्दत ॥ ४१ ॥ गृह्मते राहुणा चन्द्र उल्काभिरभिहन्यते ॥ उल्काः प्रज्यकिताश्चन्द्रे विचरन्ति यथासुखम् ॥ ४२ ॥ देवानामपि यो देवः सोऽप्यवर्षत ज्ञोणितम् ॥ अपतन्गगनादुरूका विद्यद्वपा महास्वनाः ॥ ४३ ॥ अकारुं च द्वमाः सर्वे पुष्पन्ति च फलांति च ॥लताश्च सफलाः सर्वा ये चाहुँदैत्यनाज्ञानम्॥४४॥फलैः फलान्यजायन्त पुष्पैः पुष्पं तथैय च ॥ उन्मीलिन्ति निमीलिन्ति इसन्ति च रुद्नित च ॥ ४५ ॥ विऋोशन्ति च गम्भीरा धूमयन्ति ज्वलन्ति च ॥ प्रतिमाः सर्वदेवानां वेदयन्ति मह द्भयम् ॥ ४६ ॥ आरण्येः सह संसृष्टा ग्राम्याश्च मृगपाक्षणः ॥ चकुः सुभैरवं तत्र महायुद्धसुपस्थितम् ॥ ४७ ॥ नद्यश्च त्रतिकूलानिवहान्ति कळुपोदकाः ॥ न प्रकाशन्ति च दिशो रक्तरेणुसमाकुछाः ॥ ४८ ॥ वानस्पत्यो न पूज्यन्ते पूजनाईाः कथंचन ॥ वायुवेगेन हन्यन्ते भज्यन्ते पूजमन्ति च ॥ ४९ ॥ यदा च सर्वभूतानां छाया न परिवर्त्तते ॥ अपराह्मगते सूर्ये छोकानां युगसंक्षये ॥ ५० ॥ तदा हिरण्यकिशापेहित्य अस्योपिर वेश्मनः ॥ भाण्डागारायुधागारे निविधमभवन्मधु ॥ ५९ ॥ असुराणां विनाशाय सुराणां विजयाय च ॥ दृश्यन्ते विविधोत्पाता

घोरा घोरनिद्र्शनाः ॥ ५२॥ एते चान्ये च बह्वो घोरोत्पाताः समुत्थिताः ॥ दैतैयेन्द्रस्य विनाञाय दृश्यन्ते कालनिर्मिताः ५३॥ मेदिन्यां कम्पन्नानायां दैत्येन्द्रेण महात्मना ॥ महीधरा नागगणा निषेतुरमितौजसः ॥ ५४ ॥ विषव्यालाकुर्छैर्यम्बैर्विमुखन्तो हुताञ्चनम् ॥ चतुःज्ञीर्षाः पंचर्शीर्षाः सप्तर्शीर्षाश्च पत्रगाः॥ ५५॥ वासुकिस्तक्षकश्चेत्र ककोंटक्षयनअयौ॥एठामुलः काठियश्च महापद्मश्च वीर्यवान् ॥५६॥ सहस्रर्शीर्षो नागो वै इेमताळष्वजः प्रभुः ॥ शेषोऽनन्तो महाभागो दुष्प्रकम्प्यः प्रकम्पितः ॥ ५७ ॥ दीप्तान्यन्त र्वळस्थानि पृथिवीधरणानि च ॥ तदा क्रद्रेन महता कम्पितानि समन्ततः ॥५८॥ नागास्ते जोधराश्चापि पाताळतळचारिणः ॥ हिरण्यकशि उर्दैत्यस्तदा संस्पृष्टवान् महीम् ॥५९॥ सन्दष्टौष्ठपुटः क्रोघाद्वाराह इव पूर्वजः ॥ नदी भागीरथी चैव सरयूः क्रोशिकी तथा ॥ ६० ॥ यमुना त्वथ कावेरी कृष्णवेणा च निम्नगा ॥ सुवेणा च महाभागा नदी गोदावरी तथा ॥६१॥ चर्मण्वती च सिन्धुश्च तथा नद्नदीपतिः ॥ कमलत्रभवश्चेव शोणो मणिनिभोद्कः॥६२॥ ॥ गोमती गोकुछाकीर्णा तथा पूर्वसरस्वती ॥ ६३ ॥ मही कालमही चैव तमसा पुष्पवाहिनी ॥ नम्भेदा ग्रुभतोया च तथा वेत्रवती नदी जम्बुद्धीपं रत्नवटं सर्वरत्नोपशोभितम् ॥ ६४ ॥ सुवर्णप्रकटं चैव सुवर्णाकरमण्डितम् ॥ महानदं च छौहित्यं शैलकाननशोभितम् ॥ ६५ ॥ पत्तनं कोशकरणमृषिवीरजनाकरम् ॥ मागधाश्च महायामा मुडाः शुङ्गास्तथैव च ॥ ६६ ॥ भुझा मञ्जा विदेहाश्च मालवाः काशिकोसलाः ॥ भवनं वैनतेयस्य दैत्येन्द्रेणाभिकम्पितम् ॥ ६७ ॥ कैलासिहाखराकारं यत् कृतं विश्वक्रम्भणा ॥ रक्ततोयो महाभीमो छोहित्यो नाम सागरः ॥ ६८ ॥ उदयश्च महारोे छ उच्छितः शतयोजनम् ॥ सुवर्णवेदिकः श्रीमान् मेचपङ्किनिषेतिः ॥ ६९ ॥ आजमानोऽर्कसदशैर्जात रूपमयेर्द्रमैः ॥ ज्ञार्छेस्तार्छेस्तमार्छश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितैः ॥ ७० ॥ अयोग्रुवश्च विरुपातः पर्वतो घातुमण्डितः पर्वतो मलयः शुभः ॥ ७१ ॥ सुराष्ट्राश्च सबाह्लीकाः शुराभीरास्तयैव च ॥ भोजाः पाण्ड्याश्च वङ्गाश्च कलिङ्गास्ताम्रालिपकाः ॥ ७२ ॥ तथै वोण्ड्राश्च पौण्ड्राश्च वामच्च डाः सकेरलाः ॥ क्षोभितास्तेन दैत्येन सदेवाश्चाप्सरोगणाः ॥ ७३ ॥ अगस्त्यभवनं चैव यदगम्यं कृतं पुरा ॥ पिद्ध चारणसङ्केश्व विप्रकीर्ण मनोहरम् ॥ ७४ ॥ विचित्रनानाविहगं सुपुष्पितमहाद्भुमम् ॥ जातरूपमयैः मुङ्गेर्गगनं विलिखन्निव ॥ ७५ ॥ चन्द्र

1198911

सूर्यीशुसङ्कारोः सागराम्ब्रुप्तमावृतैः ॥ विद्युत्वात्सर्वतः श्रीषानायतः शतयोजनम् ॥ ७६ ॥ विद्युतां यत्र सङ्घाता निपात्यन्ते नगोत्तमे ॥ ऋषभः पर्वतश्चैत्र श्रीमान्ववभसंज्ञितः ॥ ७७ ॥ कुञ्जरः पर्वतः श्रीमान्यत्रागरूत्यगृहं शुभम् ॥ विशालाक्षश्च दुर्द्धपः सर्पाणामालयः पुरी ॥ ७८ ॥ तथा भोगवती चापि दैत्येन्द्रेणाभिकम्विता ॥ महासेनो गिरिश्चैत्र पारियात्रश्च पर्वतः ॥ ७९ ॥ चक्रवांश्च गिरिश्चेत्रो वागद श्चैव पर्वतः ॥ प्राय्ज्यौतिषपुरंचापि जातरूपमयं शुभम्॥८०॥यस्मिन्दसति दुष्टात्मा नरको नाम दानदः ॥मेर्चश्च पर्वतश्रेष्टो मेघगम्भीरिनः स्वनः ॥ ८९ ॥ षष्टिस्तत्र सहस्राणि पर्वतानां द्विजोत्तमाः ॥ तरुणादित्यसङ्काञ्चो येषस्तत्र महागिरिः ॥ ८२ ॥ यक्षराक्षसगन्यवैनित्यं सेवितकन्दरः ॥ हेमगर्भो महाराेेेळस्तथा हेमसखो गिरिः ॥ ८३ ॥ कैछासश्चेत्र शैळेन्द्रो दानवेन्द्रेण कम्पिताः ॥ हेमेंपुष्करसंछत्रं तेन पैखा नसं सरः ॥ ८८॥ कम्पितं मानसं चैव इंसकारण्डवाकुलम् ॥ त्रिशृङ्गपर्वतश्चैव कुमारी च सरिद्ररा ॥ ८५ ॥ तुपारचयतंछत्रो मन्द्रश्चापि पर्वतः ॥ उज्ञीरिबन्दुश्च गिरिश्चन्द्रप्रस्थस्तथादिराद् ॥ ८६ ॥ प्रजापतिगिरिश्चैव तथा पुष्करपर्वतः ॥ देवान्ध्रपर्वतश्चैव तथा वै रेणुको गिरिः ॥ ८७ ॥ ऋोञ्चः सप्तर्षिशैलश्च धूत्रवर्णश्च पर्वतः ॥ एते चान्ये च गिरयो देशा जनपदास्तया ॥ ८८ ॥ नद्यः ससागराः सर्वाः सोऽकम्पयत दानवः ॥ कपिछश्च महीपुत्रो व्याघ्रवांश्चेव कम्पितः ॥ ८९ ॥ खेचराश्च सतीपुत्राः पाताउतछवासिनः मेचनामाङ्क्जायुधः ॥ ९०॥ ऊर्व्वगो भीमवेगश्च सर्व एवाभिकम्पिताः ॥गदी ज्ञूली करालश्च हिरण्यकज्ञिपुस्तदा॥९१॥ जीपूतचन सङ्काज्ञो ॥ जीमूतवननिर्धाषो जीमूत इव वेगवान् ॥ ३२ ॥ देवारिहिनिनो वीरो नृप्तिंहं समुपादवत् ततस्तीक्षेपर्गेन्द्रेण महानखैः॥तरोङ्कारसरायेन विराध्यं निहतो युचि॥९३॥ मही च काल्य राजी वस्य यहाश्र सूर्यश्र दिश्य सर्वाः ॥ नयश्च शैलाश्च महार्णवाश्च गताः यसादं दितिषुत्रनाञ्चात् ॥ ९४ ॥ ततः प्रसुदिता देवा यहायश्च तवोधनाः ॥ तुष्टुवुनीमभिदिव्यैरादिदेवं सनातनम् ॥ ९५ ॥ यत्त्वया विहितं देव नारतिइमिदं वषुः ॥ एतदेवार्चयिण्यन्ति परावरविदो जनाः ॥ ९६ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ भवान् ब्रह्मा

पुराज-

37 9 9 E

रुद्ध महेन्द्रो देवसत्तमाः ॥ भवान्कर्ता िकृती च छोकानां प्रभवाव्ययः॥९७॥ परां च सिद्धिं च परं चृदेवं परं च मन्त्रं परमं हविश्व ॥ परं च असि परमं च विश्वं त्वमाहुरव्यं पुरुषं पुराणम् ॥ ९८ ॥ परं शरीरं परमं च ब्रह्म परं च योगं परमां च वाणीम् ॥ परं रहस्यं परमां गति च त्वामहुरम्यं पुरुषं पुराणम् ॥ ९९ ॥ एवं परम्यापि परं यदं यत्यरं परस्यापि परं च देवम् ॥ परं परस्यापि परं च भूतं त्वामहुरम्यं पुरुषं युराणम् ॥ १०० ॥ परं परस्पापि परं रहस्यं परं परस्यापि परं सहत्त्रम् ॥ परं परस्यापि परं सहस्यत् त्वामाहुरम्यं युक्षं युराणम् ॥१०१॥ परं परस्यापि परं निधानं परं परस्यापि परं धवित्रम् ॥ परं परस्थापि परं च दान्तं त्याधाहुरञ्यं युक्षं पुराणम् ॥ ३०२ ॥ एवसुकत्वा तु अगवान् सर्वछोक्रितामहः ॥ म्द्रत्वा नारायणं देवं त्रझ्छोकं गतः प्रभुः ॥ ३०३॥ ततो नदत्सु तूर्येषु नृत्यन्तीव्यप्सरम्सु च ॥ क्षीरोदस्योत्तरं क्रुछं जगाम हरिरीश्वरः॥ १०४ ॥ नारतिहं वपुर्देवः स्थापयित्वा सुदीतियत् ॥ पौराणं क्रवमारथाय वययौ गरुडध्वजः ॥ १०५ ॥ अष्ट चकेण यानेन भूतयुक्तेन भास्वता ॥ अव्यक्तप्रक्वातिर्देवः स्वस्थानं गतवान् प्रभुः ॥ ३०६ ॥ इति श्रीसारस्ये महापुराणे नाम त्रिपष्टचाधिकज्ञाततमोऽध्यायः ॥ १६३ ॥ छ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ कथितं नरसिंहस्य साहातम्यं विस्तरेण च ॥ पुनस्तस्यैव माहातम्य मन्यद्विस्तरतो वद् ॥ १ ॥ पद्मह्तपमभूदेतत् कथं हेममयं जगत् ॥ कथं च वैष्णवी सृष्टिः पद्ममध्येऽभवत्पुरा ॥ २ ॥ स्नृत उवाच ॥ श्रुत्वा च नरसिंहस्य माहातम्यं रिवनन्दनः ॥ विस्मयोत्फुञ्जनयनः युनः पत्रच्छ केश्वम् ॥ ३ ॥ मनुरुवाच ॥ कथं पाझे महाकल्पे तव पद्ममयं जगत् ॥ जलार्णवगतस्येइ नाभौ जातं जनाईन ॥ ४ ॥ प्रभावात्पद्मनाभस्य स्वपतः सागराम्भाति ॥ पुष्करे च कथं भूता देवाः सर्पिगणाः ॥ ६ ॥ एनमाल्याहि निखिङ योगं योगविदां पते ॥ शुण्वतस्तस्य मे कीर्त्तिं न तृतिहपनायते ॥ ६ ॥ पुरुषोत्तमः ॥ कियन्तं वा स्विपिति च कोऽस्य काळस्य सम्भवः ॥ ७ ॥ कियता वाथ काळेन ह्यातिष्ठति महायज्ञाः ॥ कथं चोत्याय भगवान् सुजते निखिछं जगत् ॥ ८ ॥ के श्रजापतयस्तावदासन्पूर्वं महासुने ॥ कथं निर्दितवांश्चैव चित्रं छोकं सनातनम् ॥ ९ ॥ कथमेका र्णवे शून्ये नष्टस्थावरजङ्गमे ॥ दग्धदेवासुरतरे प्रनष्टोरगराञ्चते ॥ १०॥ नष्टानिठात्रठे ठोके नष्टाकाशमहीत्रठे ॥ केवठं गह्नरीभूते महासूत

1993

विषयये ॥ ११ ॥ विश्वर्महाभूतपतिर्महातेजा महाकृतिः ॥ आस्ते सुरवरश्रेष्ठी विधिमास्थाय योगवित् ॥ १२ ॥ शृणुया परया भक्तया त्रसन्नेतदशेषतः ॥ वकुम्हीसे धर्मिष्ठ यशो नारायणात्मकम् ॥ १३ ॥ श्रद्धया चोपविष्ठानां भगवन्वकुमहीसे ॥ १४ ॥ मत्स्य उवाच ॥ नारायणस्य यशासः श्रवणे या तव सपृहा ॥ तद्वंश्यान्वयभूतस्य न्याय्यं रिवक्किछर्षभ ॥ १६,॥ श्रुणुष्यादिषुराणेषु वेदेभ्यश्च यथा ब्राम्नणानां च वदतां श्रुत्वा वै सुमहात्मनाम् ॥ १६॥ यथा च तपसा दृष्ट्वा बृहस्पातिसमञ्जातिः॥पराश्रास्त्रतः श्रीमानगुरुद्वेपायनोऽत्रवीत्॥ १७॥ तत्तेऽहं कथिष्यामि यथाशक्ति यथाश्चाति ॥ यद्विज्ञातुं मया शक्यमृषिमात्रेण सत्तमाः ॥ १८ ॥ कः समुत्सहते ज्ञातुं परं नारायणात्मकम् ॥ विश्वायनश्च यद्भा न वे र्यति तत्त्वतः ॥ १९ ॥ तत्कर्म विश्ववेदानां तद्गहरूषं महर्षिणाम् ॥ ताप्त्र्यं सर्वयज्ञानां तत्तत्त्वं सर्वदिशैनाम् ॥ तद्ध्यात्मिविदां चिन्त्यं नरकं च विकर्मिणाम् ॥ २० ॥ अधिदैवं च यदैवमधियज्ञं सुसंज्ञितम् ॥ तद्भतमधिभूतं च तत्वरं परमर्धि णाम् ॥ २१ ॥ स यज्ञो वेदनिर्दिष्टस्तत्तपः कवयो विदुः ॥ यः कर्त्तां कारको बुद्धिर्मनः क्षेत्रज्ञ एव च ॥ २२॥ प्रणवः पुरुषः ज्ञास्ता एक श्चीति विभाज्यते ॥ प्राणः पञ्चविधश्चैव ध्रुव अक्षर एव च ॥ २३ ॥ कालः पाकश्च पक्ता च द्रष्टा स्वाध्याय एव च॥ उच्यते विविधेर्दैवः स एवायं न तत्परम् ॥२८॥ स एव भगवान् सर्वं करोति विकरोति च ॥ सोऽस्मान्कारयते सर्वान् सोऽत्येति व्याकुछीकृतान् ॥२५ ॥ यजो महे तमेवाद्यं तमेवेच्छाम निर्वृताः ॥ यो वक्ता यच वक्तव्यं यच्चाहं तद्भवीमि वः ॥ २६ ॥ श्रूयते यच वै आव्यं यचान्यत्परिजल्प्यते ॥ याः कथाश्चेव वर्तन्ते श्रुतयो वाथ तत्पराः ॥ विश्वं विश्वपतिर्यश्च स तु नारायणः रुष्टृतः ॥२७ ॥ यत्त्वत्यं यद्मृतमक्षरं परं यद्यद्भृतं परममिदं च यद्भविष्यत् ॥ यत् किंचिचरमचरं यदस्ति चान्यत् तत् सर्व पुरुषवरः प्रभुः पुराणः ॥ २८ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे पञ्चोद्भवपादुर्भावे चतुःषष्ट्यिधकज्ञाततमोऽध्यायः ॥ १६४॥ छ ॥ मत्स्य उवाच ॥ चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगम् ॥ तस्य तावच्छती सन्ध्या द्विगुणा रविनन्दन ॥ १ ॥ यत्र धर्मश्चतुष्पाद्रस्त्वधर्मः पाद्विश्रहः ॥ स्वधर्मनिरताः सन्तो जायन्ते यत्र मानवाः ॥ २ ॥ विश्राः स्थिता

पुराण.

अ०१६५

घर्मपरा राजवृत्तौ स्थिता नृपाः ॥ कृष्यामभीरता वैश्याः श्रुद्धाः श्रुश्रूषवः स्थिताः ॥ ३ ॥ तदा सत्यं च शौचं च सद्भिराचरितं कर्म कियते ख्यायते च वै ॥ ४ ॥ एतत्कार्त्तयुगं वृत्तं सर्वेषामि पार्थिव ॥ प्राणिनां धर्मसङ्गानामि वै नीचजन्मनाम् ॥ ५ ॥ त्रीणि वर्षसहस्राणि त्रेतायुगमिहोच्यते ॥ तस्य तावच्छती सन्ध्या द्विगुणा परिकीर्त्तयते ॥ ६ ॥ द्वाभ्यामधर्मः स्थितः॥यत्र सत्यं च सत्त्वं च त्रेताधर्मां विधीयते॥७॥ त्रेतायां विकृतिं यान्ति वर्णास्त्वेते न संशयः माथ्रमाः ॥ ८ ॥ एवा त्रेतायुगगतिविधित्रा देविनिर्मिता ॥ द्वापरस्य तु या चेष्टा तामपि श्रोतुमर्हसि ॥९ ॥ द्वापरं द्वे सहस्रे तु वर्षाणां रवि नन्द्न ॥ तस्य तावच्छती सन्ध्या द्विगुणा युगमुच्यते ॥ १० ॥ तत्र चार्थपराः सर्वे प्राणिनो रजसा हताः ॥ सर्वे नैष्कृतिकाः श्रुदा जायन्ते रविनन्दन ॥ ११ ॥ द्वाभ्यां धर्मः स्थितः पद्भचामधर्मास्त्रिभिरुत्थितः ॥ विपर्ययाच्छनैर्धर्मः क्षयमोति कछौ युगे ॥ ततस्तथौत्सुक्यं विशीर्यते ॥ त्रतोपवासास्त्यज्यन्ते द्वापरे युगपर्यये ॥ १३ ॥ तथा वर्षसङ्खं तु वर्षाणां द्वे शते अपि क्रुरं किछ्युगं स्मृतम् ॥ १४ ॥ यत्राधर्मश्रवुष्पादः स्याद्धर्मः पाद्विग्रद्दः ॥ कामिनस्तपसाच्छन्ना जायन्ते तत्र मानवाः ॥ १५ ॥ नैवांति सात्विकः कश्चित्र साधुर्ने च सत्यवाक् ॥ नास्तिका ब्रह्मभक्ताः वा जायन्ते तत्र मानवाः ॥ १६ ॥ अहङ्कारगृहीताश्च प्रश्लीणस्नेहबन्धनाः॥ ॥ १७ ॥ आश्रमाणां विषय्यांसः कछौ संपारिवर्त्तते विद्याद्वादशसाहस्रीं युगाख्यां पूर्व्वनिर्मिताम् ॥ एवं सहस्रपर्यन्तं तदहब्राह्ममुच्यते ॥ १९॥ ततोऽहाने गते तस्मिन् सर्वेपामेव जीविनाम् ॥ शरीरनिर्वृतिं हङ्घा छोकसंहारबुद्धितः ॥ २० ॥ देवतानां च सर्वासां ब्रह्माद्गिनां महीपते ॥ दैत्यानां दानवानां च यक्षराक्षसपाक्षि णाम् ॥ २१ ॥ गन्धर्वाणामप्सरसां भुजङ्गानां च पार्थिव ॥ पर्वतानां नदीनां च पशूनां चैव सत्तमः॥ तिर्ध्यग्योनिगतानां च सत्त्वानां कृमिणां तथा ॥ २२ ॥ महाभूतपतिः पंच हत्वा भूतानि भूतकृत् ॥ जगत्यंहरणार्थाय कुरुते वैशसं महत् ॥ २३ ॥ भूत्वा सूर्य्यश्चर्था चाद

१ नैवावसानिकः इतिपाठान्तरम् ।

दानो भूत्वा वायुः प्राणिनां प्राणजालम् ॥ भूत्वा विह्निर्निर्द्दन् सर्वलोकान् भूत्वा मेघो भूय उत्रोऽप्यवर्षत् ॥ २४ ॥ इति श्रीमात्स्ये महा अस्त्र प्राणे पद्मोद्भवपादुर्भावे पञ्चषष्टयिकशततमोऽध्यायः ॥ १६५ ॥ छ ॥ मत्स्य उवाच ॥ भूत्वा नारायणो योगी सत्त्वमूर्त्तिर्वभावसुः ॥ अस्ति मानित्रिः प्रदीक्षाभिः संशोषयित सागरान् ॥ १ ॥ ततः पीत्वार्णवान् सर्वान्नदीः कूपांश्च सर्वशः ॥ पर्वतानां च सिल्लं सर्वमादाय रिवते रसमुत्तम् ॥ ३ ॥ मूत्रासृक्केद अस्ति। पातालजलमादाय पिवते रसमुत्तम् ॥ ३ ॥ मूत्रासृक्केद मन्यच यदस्ति प्राणिषु ध्रवम् ॥ तत्सर्व्वमरविन्दाक्ष आदत्ते पुरुषोत्तमः ॥ ४ ॥ वायुश्च भगवान्भृत्वा विधुन्वानोऽखिछं जगत् ॥ प्राणापान समानाद्यान्वायुनाकर्पते हरिः ॥ ५ ॥ ततो देवगणाः सर्वे भूतान्येव च यानि तु ॥ गन्धो त्राणं शरीरं च पृथिवीं संश्रिता गुणाः ॥ ६ ॥ जिह्ना रसश्च स्नेहश्च संश्रिताः सिटेटे गुणाः ॥ रूपं चक्षुर्विपाकश्च ज्योतिरेवाश्रिता गुणाः॥७॥स्पर्शः प्राणश्च चेष्टा च पवने संश्रिता गुणाः॥ शब्दः श्रोत्रं च खान्येव गगने संश्रिता गुणाः ॥८॥ छोकमाया भगवता मुहूर्त्तेन विनाशिता ॥मनो बुद्धिश्च सर्वेषां क्षेत्रज्ञश्चेति यः श्रुतः॥९॥ तं वरेण्यं परमेष्ठी हृषीकेश्रमुपाश्रितः ॥ ततो भगवतस्तस्य राष्ट्रिमाभैः परिवारितः ॥ १० ॥ वायुनाक्रम्यमाणामु द्वमशाखासु चाश्रितः ॥ तेषां सङ्घर्षणोद्भतः पावकः ज्ञातथा ज्वलन्॥११॥अदह्य तदा सर्व्व वृतः संवर्तकोऽनलः ॥ सपर्वतद्भाग्गुरमाँखतावछीरतृणानि च॥१२॥ क्यानानि च दिव्यानि पुराणि विविधानि च ॥ यानि चाश्रयणियानि तानि सव्वाणि सोऽदहत् ॥ ३३ ॥ अस्मीकृत्य ततः सर्वाञ्चोकाँछोक गुरुईरिः ॥ भूयो निर्वापयामास गुगान्तेन च कम्मेणा ॥ १४ ॥ सहस्रवृष्टिः शतथा भूत्वा कृष्णो महाबरुः ॥ दिव्यतोयेन इविपा तर्पयामास मेदिनीम् ॥ १५ ॥ ततः श्रीरिनिकायेन स्वादुना परमाम्भसा ॥ शिवेन पुण्येन मही निर्वाणमगमत्परम् ॥ १६ ॥ तेन रोयेन संछत्रा पयसां विषेत्री भरा ॥ एकार्णवन्नस्यान्त्रीम् ता सर्वसत्त्वविवार्जनता ॥ १७ ॥ महासत्त्वान्यपि विश्वं प्राविधान्यामितीनसम् ॥ नष्टाक्षवनाकाशे सुक्षे नगति संवृते ॥ १८ ॥ संशोषमात्मना कृत्वा समुद्रानिप देहिनः ॥ दुग्ध्वा संप्ठाव्य च तथा स्वापित्येकः सनातनः ॥ १९ ॥ पौराणं रूपमास्थाय संवृते ॥ १८ ॥ संशोषमात्मना कृत्वा समुद्रानिप देहिनः ॥ दुग्ध्वा संप्ठाव्य च तथा स्वापित्येकः सनातनः ॥ १९ ॥ पौराणं रूपमास्थाय संवृति ॥ स्विपत्यिमताविक्रमः ॥ एकार्णवज्ञत्व्यापी योगी योगमुपाश्चितः ॥ २० ॥ अनेकानि सहस्राणि युगान्येकार्णवाम्भासे ॥ न चैनं कश्चिद्व्यक्तं

व्यक्तं वेदितुर्महति ॥ २१ ॥ कश्चैव पुरुषो नाम कियोगः कश्च योगवान् ॥ असी कियनं कालं च एकार्णवविधि प्रभुः ॥ करिष्यतीति भगवानिति कश्चित्र बुद्धचते ॥ २२ ॥ न' द्रष्टा नैव गमिता न ज्ञाता नैव पार्श्वगः ॥ तस्य न ज्ञायते किञ्चित्तमृते देवसत्तमम् ॥ २३ ॥ नभः क्षितिं पवनमपः प्रकाशं प्रजापतिं भ्रुवनधरं सुरेश्वरम् ॥ पितामहं श्रुतिनित्ययं महाधुनिं प्रशास्य भूयः शयनं ह्यरोचयत् ॥ २४ ॥ श्रीमात्स्ये महापुराणे पद्मोद्धवप्राद्धभीवे पट्षष्टचिषक्ञाततमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥ मत्स्य उवाच ॥ एवमेकार्णविभूते होते छोके महाद्युतिः ॥ प्रच्छाद्य सिळेळेनोव्वीं इंसो नारायणस्तदा ॥ १ ॥ महतो रजसो मध्ये महार्णवसरस्यु वै ॥ विरजस्कं महाबाहुमस्यं त्रस्र यं विदुः॥ २॥ आत्मरूपप्रकाशेन तमसा संवृतः प्रभुः॥ मनः सात्त्विकमाधाय यत्र तत्सत्यमासत ॥ ३॥ याथातथ्यं परं ज्ञानं भूतं तद्भाणा पुरा ॥ रहस्यारण्यकोदिष्टं यञ्चौपनिषदं स्मृतम् ॥ ४ ॥ पुरुषो यज्ञ इत्येतद्यत्परं परिकाित्तितम् ॥ यश्चान्यः पुरुषारूपः स्यातस एव पुरुषोत्तमः ॥ ५ ॥ ये च यज्ञकरा वित्रा ये चरिवन इति स्मृताः ॥ अस्मादेव पुरा भूता यज्ञेभ्यः श्रूपतां तथा ॥ ६ ॥ त्रझाणं प्रथमं वक्त्रादुरातारं च सामगम् ॥ होतारमि चाध्वयर्षुं बाहुभ्यामसृजत्त्रभुः ॥ ७ ॥ त्रह्मणो ब्राह्मणाच्छंसि प्रस्तोतारं च सर्विशः ॥ तौ मित्रा वरुणौ पृष्ठात्प्रतिप्रस्तारमेव च ॥८॥ उद्रात्प्रतिहर्त्तारं पोतारं चैव पार्थिव ॥ अच्छावाकमथोरुभ्यां नेष्टारं चैव पार्थिव ॥ मथ चाम्रीश्रं सुब्रह्मण्यं च जानुतः ॥ यावस्तुतं तु पादाभ्यासुब्रेतारं च याजुषम् ॥ १० ॥ एवमेवैष भगवान् षोडशैव जगत्पतिः ॥ प्रवकृन् सर्वयज्ञानामृत्यिजोऽसृजदुत्तमान् ॥ ११ ॥ तदेष वै वेद्मयः पुरुषो यज्ञसंस्थितः ॥ वेदाश्चैतन्मयाः सर्वे साङ्गोपनिषद्क्रियाः ॥ १२ स्वित्येकार्णवे चैव यदाश्चर्यमभूत पुरा ॥ श्रूयन्तां तद्यथा विप्रा मार्कण्डेयकुतूह्छम् ॥ १३ ॥ गीणों भगवतस्तस्य कुशावेव महासुनिः ॥ बहुवर्षसहस्रायुरुतस्यैव वरतेजसा ॥ १४ ॥ अटंरुतीर्थप्रसङ्गेन पृथिवीतीर्थगोचराच् ॥ आश्रमाणि च पुण्यानि देवतायतनानि च ॥ १५ ॥ देशाच् राष्ट्राणि चित्राणि पुराणि विविधानि च ॥ जपहोमपरः शान्तस्तपो घोरं समास्थितः ॥ १६ ॥ मार्कण्डेयस्ततस्तस्य शनैर्वेक्त्रा द्विनिस्सृतः ॥ स निष्क्रामन् न चात्मानं जानीते देवमायया ॥ १७ ॥ निष्क्रम्याप्यस्य वदनादेकार्णवमश्रो जमत् ॥ सर्वतस्तमसाच्छन्नं

मत्स्य-॥ १९४॥ मार्कण्डेयोऽन्ववैक्षत ॥ १८ ॥ तस्योत्पन्नं भयं तीत्रं संशयश्चात्मजीविते ॥ देवदर्शनसंहष्टो विस्मयं परमं गतः ॥ १९ ॥ चिन्तयन् जलमध्यस्थो मार्कण्डेयोऽन्ववैक्षत ॥ किं नुंस्यान्मम चिन्तेयं मोहः स्वप्नोऽनुभूयते ॥२० ॥ व्यक्तमन्यतमो भावस्तेषां सम्भावितो मम ॥ इंडिशं जगत् केशमयुक्तं सत्यमहीति ॥ २१ ॥ नष्टचन्द्रार्कपवने नष्टपर्वतभूतले ॥ कतमः स्याद्यं लोक इति चिन्तामवस्थितः ॥२२॥ दर्ज चापि प्रहुषं स्वपन्तं पर्वतोपमम् ॥ सिळेळेऽर्द्धमथो मयं जीमृतमिव सागरे ॥ २३ ॥ व्वळन्तमिव तेजोभिगोंयुक्तमिव भारकरम् ॥ इार्वर्यो जायतिमव भासन्तं स्वेन तेजसा ॥ २४ ॥ देवं द्रष्टुमिहायातः को भवानिति विस्मयात् ॥ तथैव स मुनिः कुक्षि पुनरेव श्चितः ॥ २५ ॥ सम्प्रविष्टः पुनः कुक्षि मार्कण्डेयोऽतिविस्मयः ॥ तथैव च पुनर्भूयो विजानन् स्वप्नदुर्शनम् ॥ २६॥स तथैव यथापूर्वं य धरामटते पुरा ॥ पुण्यतीर्थजलोपेतां विविधान्याश्रमाणि च ॥ २७ ॥ ऋतुभियेजमानांश्च समाप्तवरदक्षिणान् याजकाञ्छत्ञो द्विजान् ॥ २८ ॥ सङ्क्तमास्थिताः सर्वे वर्णा ब्राह्मणपूर्वकाः ॥ चत्वारश्चाश्रमाः सम्यग्यथोदिष्टा मया तव वर्षशतं सायं मार्कण्डेयस्य धीमतः ॥ चरतः पृथिवीं सर्वी न कुक्ष्यन्तः समीक्षितः ॥ ३० ॥ ततः कदाचिद्य वै पुनर्वकाद्विनिस्सृतः ॥ गुप्तं न्ययोधशाखायां बालमेकं निरेक्षत ॥ ३१ ॥ तथैवैकार्णवजले नीहारेणावृताम्बरे ॥ अन्ययः कीडते लोके सर्वभूतिविचीनते ॥ ३२ ॥ ॥ बालमादित्यसङ्कारां नाराकोदाभिवीक्षितुम् ॥ ३३ ॥ स चिन्तयंस्तथैकान्ते सिन्निधो ॥ पूर्वदृष्टमिदं मन्ये शिङ्कतो देवमायया ॥ ३४ ॥ अगाधसिक्छि तस्मिन्मार्कण्डेयः सुविस्मयः होचनः ॥ ३५ ॥ स तस्मै भगवानाह स्वागतं वाखयोगवाच् ॥ बभाषे मेघतुल्येन स्वरेण पुरुषोत्तमः मिहैवायाहि मेऽन्तिकम् ॥ मार्कण्डेयो मुनिस्त्वाह् बालं तं श्रमपीडितः ॥ ३७ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ को मां नाम्ना कीर्त्तयाति तपः परिभवन्मम ॥ द्वियं वर्षसहस्राख्यं धर्षयन्निव मे वयः ॥ ३८ ॥ न ह्येष वः समाचारो देवेष्वपि ममोचितः ॥ मां त्रह्मापि हि देवेशो दीर्घाय रिति भाषते ॥ ३९ ॥ कस्तपो घोरमासाद्य मामद्य त्यक्तजीवितः ॥ मार्कण्डेयेति मासुक्त्वा मृत्युमीक्षितुमईति

प्राण-

अ॰१६७

कोधान्मार्कण्डेयो महामुनिः ॥ तथैव भगवान्भूयो बभाषे मधुसूद्नः ॥ ४१ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अहं ते जनको वत्स त्वशीकेशः पिता गुरुः ॥ आयुष्प्रदाता पौराणः कि मां त्वं नोपसर्पासे ॥ ४२ ॥ मां पुत्रकामः प्रथमं पिता तेऽङ्गिरसो मुनिः ॥ पूर्वमाराधयामास तपस्तीव्रं समाश्रितः ॥ ४३ ॥ ततस्त्वां घोरतपसा प्रावृणोदामितौजसम् ॥ उक्तवानहमात्मस्थं महर्षिमामितौजसम् ॥ ४४ ॥ कः सम्रुत्सहते चान्यो यो न भूतात्मकात्मजः ॥ द्रष्ट्रमेकार्णवगतं क्रीडन्तं योगवर्त्मना ॥ ४५ ॥ ततः प्रहृष्टवद्नो विरूपयोत्फुळ्छोचनः ॥ सूप्ति वद्धाञ्जलिपुटो मार्कण्डेयो महातपाः ॥ ४६ ॥ नामगोत्रे ततः प्रोच्य दीर्घायुर्छोकपूजितः ॥ तस्मै भगवते भक्तया नमस्कारमथाकरोत् ॥ ४७ ॥ मार्क ण्डेय उवाच ॥ इच्छेयं तत्त्वतो मायामिमां ज्ञातुं तवानच ॥ यदेकांणवमध्यस्थः होषे त्वं बाळरूपवान् ॥ ४८ ॥ किसंज्ञश्चैव विज्ञायसे प्रभो ॥ तर्कये त्वां महात्मानं को ह्यन्यः स्थातुमहीति ॥ ४९॥ श्रीभगवातुवाच ॥ अहं नारायणो त्रझन सर्वभूः सर्वनाहानः ॥ अहं सहस्रज्ञीर्पारुपैयः पर्देरभिसंज्ञितः ॥ ५० ॥ आदित्यवर्णः पुरुषो मखे ब्रह्ममयो मखः ॥अहममिईव्यवाहो यादसां पतिरव्ययः ॥५९॥ अह मिन्द्रपदे राक्रो वर्षाणां परिवत्सरः ॥ अहं योगी युगारुयश्च युगान्तावर्त्त एव च ॥ ५२ ॥ अहं सर्वाणि सत्त्वानि दैवतान्यखिलानि तु ॥ भुज ङ्गानामहं शेषस्ताक्ष्यों वे सर्वपक्षिणाम् ॥ ५३ ॥ कृतान्तः सर्वभूतानां विश्वेषां कालसंज्ञितः ॥ अहं धर्मस्तपश्चाहं सर्वाश्रमानिवासि नाम् ॥ ५४ ॥ अहं चैव सरिाद्दिव्या क्षीरोदश्च महार्णवः ॥ यत्तत्सत्यं च परममहमेकः प्रजापतिः॥५५॥ अहं सांख्यमहं योगोप्यहं तत्परमं पदम् ॥ अहमिन्या किया चाहमहं विद्याधिपः स्मृतः ॥५६॥ अहं न्योतिरहं वायुरहं भूमिरहं नभः ॥ अहमापः समुद्राश्च नक्षत्राणि दिशो वर्षमहं सोमः पर्जन्योऽहमहं रविः ॥ शीरोदसागरे चाहं समुद्रे वडवामुखः ॥ ५८ ॥ विह्नः संवर्त्तको भूत्वा मयं इविः ॥ अहं पुराणः परमं तथैवाहं परायणम् ॥ ५९ ॥ अहं भूतस्य भव्यस्य वर्त्तमानस्य सम्भवः ॥ यत्किञ्चित्पर्यसे वित्र यच्छ् णोषि च किञ्चन ॥ ६० ॥ यह्योके चानुभवित तत्सर्वे मामनुरूमर ॥ विर्वं सृष्टं मया पूर्वं सृज्यं चाद्यापि पर्य माम् ॥ ६९ ॥ युगेयुगे जोषि च किञ्चन ॥ ६० ॥ यञ्चाक चानुमयात तात्तव नानुवरनर ॥ तारा एट न ॥ द्वा हु । च स्रक्ष्यामि मार्कण्डेयाखिलं जगत् ॥ तदेतदिखलं सर्व मार्कण्डेयावधारय ॥६२॥ शुश्रुषुर्मम धर्माश्च कुसौ चर सुखं मम॥ मम ब्रह्म शरीर

1198411

大の来の来の来の来の来り

स्थो दंवैश्र ऋषिभिः सह॥६३॥व्यक्तः त्रव्यक्तयोगं मामवगच्छासुरद्विषम् ॥ अहमेकाक्षरो मन्त्रह्वयक्षरश्चैव तारकः॥६४॥परिश्चिवर्गादोङ्कारिश्चिवर्गार्थनिद्र्शनः॥ एवमादिपुराणेशो वद्त्रेव महामितः ॥ ६५ ॥ वक्त्रमाहतवानाशु मार्कण्डेयं महामित् ॥ ततो भगवतः कुक्षि प्रविष्टो मुनिसत्तमः ॥ स तिस्मिन् सुखमेकान्ते शुश्रुषुद्देसमव्ययम् ॥ ६६ ॥ योऽहमेव विविधतन्तुं परिश्रितो महार्णवे व्यपगतचन्द्रभास्करे ॥ श्ले श्रुर्वे प्रसुरित हंससंज्ञितोऽसृजं जगद्विरितकालपर्यये ॥ ६७ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे पन्नोद्रवप्रादुर्भावे सत्तपष्टचिषकशततमोऽ ध्यायः ॥ १६७ ॥ मत्स्य उवाच ॥ आपवः स विभुर्भृत्वा चारयामास वै तपः ॥ छाद्यित्वात्मनो देहं याद्सां कुलसम्भवम् ॥ १ महात्मातिबलो मितं लोकस्य सर्जने ॥ महतां पञ्चभूतानां विश्वो विश्वमचिन्तयत् ॥ २ ॥ तस्य चिन्तयमानस्य निर्वाते संस्थितेऽर्णवे ॥ निराकारो तोयमये सूक्ष्मे जगित गहरे ॥ ३ ॥ ईषत् संक्षोभयामास सोऽर्णवं सिल्हाश्रयः ॥ अनन्तरोर्मिभाभः सूक्ष्ममथ च्छिद्रमभूत पुरा ॥ ४ ॥ शब्दं प्रति तदोद्धतो मारुति छद्रसम्भवः ॥ स लब्ध्वान्तरमक्षोभयो व्यवर्द्धत समीरणः ॥ ५ ॥ विवर्द्धता बङ्गता वेगादिक्षोभि तोऽर्णवः ॥ तस्यार्णवस्य क्षुच्यस्य तस्मित्रम्भासे मन्थिते ॥ कृष्णवत्मा समभवत् प्रभुवैश्वानरो महान् ॥ ६ ॥ ततः स ज्ञोषयामास पायकः सिल्लं बहु ॥ क्षयाज्ञलनिधेश्छिद्रमभवद्भिस्तृतं नभः ॥ ७ ॥ आत्मतेजोद्भवाः पुण्या आपोऽमृतरसोपमाः ॥ आकाशं छिद्रसम्भूतं वायुराकाश सम्भवः ॥ ८ ॥ आभ्यां सङ्घर्षणोद्धतं पावकं वायुसम्भवम् ॥ दृष्टा प्रीतो महादेवो महाभूतविभावनः ॥ ९ ॥ दृष्टा भूतानि भगवाँछोक सृष्ट्यर्थमुत्तमम् ॥ त्रह्मणो जन्मसिहतं बहुरूपो व्याचिन्तयत् ॥ १० ॥ चतुर्य्युगाभिसंख्याते सहस्रयुगपर्यये ॥ बहुजन्मविद्युद्धात्मवहाणेह निरुच्यते ॥ ११ ॥ यत्पृथिव्यां द्विजेन्द्राणां तपसा भावितात्मनाम् ॥ ज्ञानं दृष्टं तु विश्वार्थे योगिनां याति मुख्यताम् ॥ १२ ॥ तं योगवनतं विज्ञाय सम्पूर्णेश्वर्यामुत्तमम् ॥ पदे ब्रह्माणे विश्वेशं न्ययोजयत योगवित् ॥ १३ ॥ ततस्तिस्मिन्महातोये महीशो हरिरच्युतः॥ स्वयं कीडंश्व विधिवन्मोद्ते सर्वछोककृत् ॥ १४ ॥ पद्मं नाभ्युद्भवं चैकं समुत्पादितवांस्तदा ॥ सहस्रपर्ण विरजं भास्कराभं हिरण्मयम् ॥ १५ ॥ हुताञ्चन व्वितिशिखोञ्चलत्प्रभमुपस्थितं श्रदमलार्कतेजसम् ॥ विराजते कमलमुदारवर्चसं ममात्मनस्तनुरुहचारुदर्शनम् ॥ १६ ॥ इति श्रीमात्स्ये

पुराष्

स॰ १६८

महापुराणे पद्मोद्भवपादुर्भावे पद्मोद्भवो नामाष्ट्रपष्टचिक्शततमोऽध्यायः ॥ १६८॥ छ ॥ मत्स्य उवाच ॥ अथ योगवतां स्रष्टारं सर्वछोकानां त्रह्माणं सर्वतोम्रखम् ॥ १ ॥ यस्मिन् हिरण्मये पम्ने बहुयोजनाविस्तृते पाथिवैरुक्षणेवृतिम् ॥ २ ॥ तच्च पद्मं प्रराणज्ञाः पृथिवीरूपमुत्तमम् ॥ नारायणप्तमुद्भतं प्रवदन्ति महर्षयः ॥ ३ पद्मसारगुरवस्तान्दिव्यान्पर्वतान्विदुः ॥ ४ ॥ हिमवन्तं च मेरुं च मुअवन्तं च तथान्यं गन्धमादनम् ॥ ५ ॥ पुण्यं अिशिखरं चैव कान्तं मन्द्रमेव च ॥ उद्यं पिश्चरं चैव विन्ध्यवन्तं च पर्वतम् ॥ देवगणानां च सिद्धानां च महात्मनाम् ॥ आश्रयाः प्रण्यशिलानां सर्विकामफलप्रदाः ॥ ७ ॥ एतेषामन्तरे देशो जम्बूद्वीप इति स्मृतः ॥ जम्बुद्धीपस्य संस्थानं यज्ञिया यत्र वै क्रियाः ॥ ८ ॥ एभ्यो यत्मवते तोयं दिव्यानृतरसोपमम् ॥ दिव्यास्तीर्थशताधाराः सुरम्याः सिरतः स्मृताः॥ ९ ॥ स्मृतानि यानि पद्मस्य केसराणि समन्ततः ॥ असंख्येषाः पृथिव्यास्ते विश्वे वै धातुपर्वताः ॥ १० ॥ यानि पद्मस्य पर्णानि भूरीणि तु नराधिप ॥ ते दुर्गमाः शैलचिता म्लेच्छदेशा विकल्पिताः ॥ ११ ॥ यान्यधोभागपर्णानि ते निवासास्तु भागशः ॥ दैत्याना मुरगाणां च पतङ्गानां च पार्थिव ॥ १२॥ तेषां महार्णवो यत्र तद्वेत्यभिसंज्ञितम् ॥ महापातककम्माणो मजन्ते यत्र मानवाः ॥ १३ ॥ पद्म स्यान्तरतो यत्तदेकार्णवगता मही 🖑। प्रोक्ताथ दिक्ष सर्वाष्ठ चत्वारः सिळलाकराः ॥ १८ ॥ एवं नारायणस्यार्थे मही प्रष्करसम्भवा ॥ प्रादु भीवोऽप्ययं तस्मात्राम्। पुष्करसंज्ञितः ॥१५॥ एतस्मात्कारणात्तज्ज्ञैः पुराणैः परमर्षिभिः॥ याज्ञिकैनेदृदृष्टान्तैर्यज्ञे पद्मविधिः स्मृतः॥१६॥ एवं भगवता तेन विश्वेषां धारणा विधिः ॥ पर्वतानां नदीनां च हदानां चैव निर्मितः ॥ १७ ॥ विभ्रुस्तथैवाप्रतिमप्रभावः प्रभाकराभो वरुणासितद्यातिः ॥ शनैः स्वयम्भूः शयनं सृजत्तदा जगन्मयं पद्मविधिं महार्णवे ॥ १८ ॥ इति श्रीमातस्ये महाप्रराणे पद्मोद्भवपादुर्भावे 953 छ ॥ मत्ह्य उबाच ॥ विघ्रस्तपति सम्भूतो मधुनाम च सहोद्भतो रजसा कैटभस्ततः ॥ १ ॥ तौ रजस्तमसौ विघ्रसम्भूतौ तावसौ गणौ ॥ एकार्णवे जगत्सर्व क्षोभयन्तौ महावछौ ॥

मत्स्य-७१९६॥ दिन्यरक्ताम्बरधरो श्वेतदीप्तायदंष्ट्रिणो ॥ किरीटकुण्डलोदयो केयूरवलयोच्वलो ॥ ३ ॥ महाविक्तमताम्राक्षो यीनोरस्को महाभुजो ॥ महागिरेः संहननो जङ्गमाविव पर्व्वतो ॥ ४ ॥ नगमेघप्रतीकाशावादित्यसदशाननो ॥ विद्युदाभौ गदाप्राभ्यां कराभ्यामतिभीपणो ॥ ५ ॥ तो पादयोस्तु विन्यासादुतिक्षपन्ताविवार्णवम् ॥ कम्पयन्ताविव हारे शयानं मधुसूदनम् ॥ ६ ॥ ता तत्र विचरन्तो सम पुष्करे विश्वतो मुलम्॥ योगिनां श्रेष्ठमासाद्य दीतं दृहशतुरूतदा ॥ ७ ॥ नारायणसमाज्ञातं सृजन्तमालिलाः प्रजाः ॥ दैवतानि च विश्वानि मानसानसुरा नृपीच् ॥ ८ ॥ ततरूतावूचतुरूतत्र त्रस्लाणमसुरोत्तमौ ॥ दीतौ सुमूर्षुः संकुद्धौ रोषव्याकुलितेक्षणौ ॥ ३ ॥ करूत्वं पुष्करमध्यस्थः सितोष्णीप अतुर्भुजः ॥ आधाय नियमं मोहादास्ते त्वं विगतज्वरः ॥ १० ॥ एह्यागच्छावयोर्थुद्धं देहि त्वं कम्लोद्भव ॥ आवाभ्यां परमिज्ञाभ्यामज्ञाकः स्त्वमिहार्णवे ॥ ११ ॥ तत्र कश्चोद्भवस्तुभ्यं केन वासि न योजितः ॥ कः स्त्रष्टा कश्च ते गोप्ता केन नाम्ना विधीयसे ॥१२॥ब्रह्मोवाच ॥ एक इत्युच्यते ठोकैरविचिन्त्यः सहस्रहक्षातत्संयोगेन भवतः कर्म्न नामावगच्छताम्॥१३॥मधुकैटभावू वतुः॥ नावयोः परमं छोके किञ्चिद्हित ॥ आवाभ्यां छाद्यते विश्वं तमसा रजसाय वै ॥ १४ ॥ रजस्तमोमयावावामृषीणामवलङ्कितौ ॥ छाद्यमानौ धर्मशीलौ दुस्तरौ सर्वदेहिनाम् ॥ १५ ॥ आवाभ्यामुह्मते लोको दुष्कराभ्यां युगे युगे ॥ आवामर्थश्च कामश्च यज्ञः स्वर्गपरियहः ॥ १६ ॥ सुखं यत्र सुदा युक्तं यत्र श्रीः कीर्तिरेव व । येषां यत्काङ्कितं चैर तत्तरातां विचिन्तय ॥ १७ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ यत्नाद्योगवतो दृष्ट्या योगः पूर्वं मयार्जितः ॥ तं समाधाय गुणवत्सत्त्वं चाहिन समाश्रितः॥ १८॥यः परो योगमतिमान्योगारुयः सत्त्वमेव च ॥रजसस्तमसञ्चेव यः स्रष्टा विश्वसम्भवः ॥ १९॥ ततो भूतानि जायन्ते सात्त्विकानात्साण च ॥ स एव ।ह अवा नारा परा। एवा एवा राजानाता । । चरतुस्तौ विगछितौ शकुनाविव पीवसै॥२२॥ वाहुं नारायणो ब्रह्म कृतवानात्ममायया॥२१॥कृष्यमाणौ ततस्तस्य बाहुना बाहुशाछिनः ॥ चरतुस्तौ विगछितौ शकुनाविव पीवसै॥२२॥ वाहुं नारायणो ब्रह्म कृतवानात्ममायया॥२१॥कृष्यमाणौ ततस्तस्य बाहुना बाहुशाछिनः ॥ चरतुस्तौ विगछितौ शकुनाविव पीवसै॥२२॥ व्याहुं नारायणो ब्रह्म कृतवानात्मम् ॥ कृष्टियां पणिणक्य क्षियतावधी ॥ २३॥ जानीवस्त्वां विश्वयोतिं त्वामेकं पुरुषोत्तमम् ॥ ततस्तावाहतुर्गत्वा तदा देवं सनातनम् ॥ पद्मनाभं हृषीकेशं प्रणिपत्य स्थिताबुभौ ॥ २३॥ जानीवस्त्वां विश्वयोनिं त्वामेकं पुरुषोत्तमम् ॥ त्वमावां पाहि हेत्वर्थमिदं नौ बुद्धिकारणम् ॥ २८ ॥ अमोघदर्शनः स त्वं यतस्त्वा विद्व शाश्वतम् ॥ ततस्त्वामागतावावामभितः

पुराण.

Sto Jac

माक्षितुम्॥२५॥ तदिच्छामो वरं देव त्वत्तोऽद्धतमारिन्दम ॥ अमोघदर्शनोऽसि त्वं नमस्ते समितिअय॥२६॥ श्रीभगवानुवाच ॥किमंथं हि द्वतं ब्रथ वरं ह्यस्रतमा ॥ दत्तायुष्को पुनर्भयो रहो जीवितामिच्छयः ॥२७॥ मधुकैटभावूचतुः ॥ यहिमन्न कश्चिन्मृतवान्देव तिस्मन्प्रभो वधम्॥तमिच्छारो वधं चैव त्वत्तो नोऽस्तु महाव्रत॥२८॥ श्रीभगवानुवाच॥बाढं युवां तु प्रवरी भविष्यत्कालसम्भवे॥ भविष्यतो न सन्देहः सत्यमेतद्भवीमि वाम् ॥ २९ ॥ वरं प्रदायाथ महासुराभ्यां सनातनो विश्ववरः सुरोत्तमः ॥ रजस्तमोवर्गभवायनौ यमौ ममन्य तावूरुतलेन प्रभुः ॥ ३०॥ इति श्रीमात्स्यं महापुराणे पद्मोद्भवपादुर्भावे सप्तत्यचिकशततमोऽध्यायः ॥ १७० ॥ मतस्य उवाच ॥ स्थित्वा च तस्मिन् कमले त्रह्मा त्रह्मविद्रां वरः॥ ऊर्द्धवाहुर्महातेजास्तपो घोरं समाश्रितः ॥१॥ प्रज्वलित्र तेजाभिर्माभिः स्वाभिस्तमोनुदः॥ वभासे सर्वधर्मस्थः २ ॥ अथान्यद्भुपमास्थाय शुम्भुर्नारायणोऽव्ययः ॥ आजगाम महातेजा योगाचायी महायशाः ॥ ३ ॥ सांख्या चार्यो हि मतिमान्किपछो त्राह्मणो वरः ॥ उभाविष महात्मानौ स्तुवन्तौ क्षेत्रतत्वरौ ॥ ४ ॥ तौ त्रातावृचतुस्तत्र ब्रह्माणमितौजसम् ॥ परा वरित्रोपज्ञो पूजितौ च महर्षिभिः ॥ ५ ॥ ब्रह्मात्महढवन्धश्च विज्ञालो जगदास्थितः ॥ आमणीः सर्वभूतानां ब्रह्मा त्रेलोक्यपूजितः ॥ ६ ॥ तयोस्तद्रचनं अत्वा त्रुझाँभ्याहतयोगवित् ॥ त्रीनिमान् कृतवाँह्योकान्यथेयं त्रझणः अतिः ॥७॥ प्रतं च शम्भवे चैकं समुत्यादितवानृषिः ॥ तस्यात्रे वाग्यतस्तस्यौ त्रह्माणमजमव्ययम्॥८॥ सोत्पन्नमात्रो त्रह्माणमुकत्रान्मानतः सुतः॥किं कुम्मेन्तव साह्ययं त्रवीतु भगवानृपिः ॥९॥ त्रस्रोवाच ॥ य एष किपछो त्रस्न नारायणमयस्तथा ॥ वदते भवतस्तन्त्रं तत्कुरूष्व महामते ॥ ३० ॥ त्रस्नणस्तु तद्र्यं तु तदा भूयः समु त्थितः ॥ शुश्रुपुरिम युवयोः किं करोमि कृताञ्जिलेः ॥ १३ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ यत्सत्यमक्षरं त्रज्ञत्रयादश्विषं तु तत् तत्तु परं पदमनुस्मर ॥ १२ ॥ एतद्वचो निश्मयैव ययो स दिशमुत्तराम् ॥ गत्वा च तत्र ब्रह्मत्वमगमञ्ज्ञानतेजसा ॥ १३ ॥ ततो ब्रह्मा भुवं नाम द्वितीयमसृजत्त्रभुः ॥ सङ्कलपयित्वा यनसा तमेव च महामनाः ॥ १४ ॥ ततः सोऽथात्रवीद्वाक्यं कि करोमि पितामह ॥ पितामहसमा

१ किमर्थमञ्जतं ब्रूथेति पाठान्तरम् । २ विप्रभेयाहतेति पाठान्तरम् ।

ज्ञातो ब्रह्माणं समुपहिथतः ॥ १५॥ ब्रह्माभ्यासं तु कृतवान्भुवश्च पृथिवीं गतः ॥ प्राप्तं च परमं स्थानं स तयोः पार्श्वमागतः ॥ १६॥ तस्मि व्रपि गते पुत्रे तृतीयमसृजत्त्रभुः ॥ सांत्वप्रवृत्तिकुश्च भूर्भुवं नामतो विभुम् ॥ १७॥ गोपतित्वं समासाद्य तृयोरेवागमद्वातिम् ॥ एवं पुत्रा स्रयोऽप्येते उक्ताः शम्भोर्महात्मनः ॥ १८॥ तान्यहीत्वा स्तांस्तस्य प्रयातः स्वार्जितां गतिम् ॥ श्वरः ॥ १९ ॥ यं कालं तौ गतौ मुक्तौ ब्रह्मा तं कालमेव हि ॥ ततो घोरतमं भूयः संश्रितः परमं त्रतम् ॥ २० ॥ न रेमेऽथ ततो त्रज्ञा त्रभुरेकस्तपञ्चरन् ॥ शरीरात्तां ततो भार्यो समुत्पादितवाञ्छभाम् ॥ २१ ॥ तपसा तेजसा चैव वर्चता निषमेन च ॥ सदृशीमात्मनो देवी समर्थी छोक्सर्जने ॥ २२ ॥ तया समाहितस्तत्र रेमे ब्रह्मा तपश्चरच् ॥ ततो जगाद त्रिपदां गायत्रीं वेद्रपूजिताम् ॥२३॥ सृजन्पनानां पतयः सागरांश्रासृजाद्भेशः ॥ अपरांश्रीर चतुरो वेदानगायत्रिसम्भवान् ॥ २४ ॥ आत्मनः सदशान् प्रज्ञानसृजद्वै पितामहः ॥ विश्वे जनानां पतयो येभ्यो छोका विनिःसृताः ॥ २५ ॥ विश्वेशं प्रथमं तावन्महातापसमात्मजम् ॥ सर्वमन्त्रहितं पुण्यं नाम्ना धम्मं स सृहवान् ॥ २६ ॥दक्षं मरीचिमत्रिं च पुलस्त्यं पुलहं ऋतुम् ॥ विष्ठष्ठं गौतमं चैत्र भृगुमङ्गिरसं मनुम्॥२७॥अथैवाद्धतमित्येते ज्ञेषाः पैतामहर्षयः ॥ त्रयो दशगुणं वर्ममालभन्त महर्षयः ॥२८॥ अदितिर्दितिर्द्नुः काला अनायुः सिंहिका मुनिः॥ताम्रा कोघाथ सुरसा विनता कद्भरेव च ॥ २९ ॥ दक्षस्या पत्यमेता वै कन्या द्वादश पार्थिव॥मरीचेः कश्यपः पुत्रस्तपसा निर्मितः किल ॥३०॥ तस्मै कन्या द्वादशान्या दक्षस्ताः प्रदृदौ तदा ॥ नक्ष ज्ञाणि च सोमाय तदा वै दत्तवानृषिः॥३१॥रोहिण्यादीनि सर्वाणि पुण्यानि रविनन्दन॥छक्ष्मीर्महत्वती साध्या विश्वेशा च मता शुभा ॥३२॥ देवी सरस्वती चैव ब्रह्मणा निर्मिताः पुरा ॥ एताः पंच वरिष्ठा वै सुरश्रेष्ठाय पार्थिव ॥ ३३ ॥ दत्ता भद्राय धम्मीय ब्रह्मणा हथकम्मेणा ॥ या ह्मपाईवती पत्नी ब्रह्मणः कामह्मपिणी ॥३४॥ सुरभिः सा हिता भूत्वा ब्रह्माणं ससुपस्थिता ॥ ततस्तामगमद्भह्मा मैथुनं छोकपूजितः॥३५॥ सत्तमः ॥ जिहारे च सुतास्तस्यां विष्ठुळा धूमसन्निभाः स्तिग्मतेजतः ॥ ते रुद्नतो द्रवंतश्च गईयंतः पितामहम् ॥ ३७ ॥ रोद्नाइयणाचैव रुद्रा इति ततः रुप्तताः ॥ निर्ऋतिश्वेव शम्भुवै तृतीयश्चा

पुराण-

370999

पराजितः ॥ ३८ ॥ मृगव्याधः कपर्दी च दहनोऽथ खरश्च वै ॥ आहेर्बुध्यश्च भगवान्कपाली चापि पिङ्गलः ॥ ३९ ॥ सेनानीश्च महातेजा रुद्रास्त्वेकाद्श स्मृताः ॥ तस्यामवे सुरभ्यां च गावो यज्ञेश्वराश्च वै ॥ ४० ॥ प्रकृष्टाश्च तथा मायाः सुरभ्याः पश्चोऽक्षराः ॥ अजाश्चव तु इंसाश्च तथैवामृतमुत्तमम् ॥ ४१ ॥ ओपव्यः प्रवरायाश्च सुरभ्यास्ताः समुत्थिताः ॥ धम्मोछ्रभीस्तथा कामं यत ॥ ४२ ॥ भवं च त्रभवं चैर द्विशं चासुरहं तथा ॥ अरुणं चारुणिं चैर विश्वावसुबलधुरी ॥४३॥ हविष्यंच वितानं च विधानशामितावपि ॥ वत्सरं चैव भूतिं च सर्वासुरिन्षुद्वम् ॥ १८ शा सुर्वानं वृहत्कान्तिः साव्या लोकनमस्कृताः ॥ तमेवानुगता देवी जनयामास वै सुरान् ॥ १८॥ वरं वै प्रथमं देवं द्वितीयं ध्रुवलव्ययम् ॥ विश्वावसुं तृतीयं च चतुर्थं सोममीश्वरम् ॥ ४६॥ ततोऽनुहूपमायं च यमस्तरमाद्वनन्तरम् ॥ सप्तमं च तथा वायुमप्टमं निर्ऋति दसुम् ॥ ४७ ॥ धर्मम्यापत्यमेतद्वै सुदेव्यां समजायत ॥ श्रुतिः ॥ ४८ ॥ दक्षश्रीत महाबाहुः पुष्करस्यन एव च ॥ चाक्षुयस्त मनुश्रीत तथा मधुमहोरंगी ॥ ४९ ॥ महायशाः ॥ गरुडश्रातिसत्त्रौना भास्करप्रतिमद्यतिः ॥५०॥ विश्वान्देवान्देवमाता विश्वेशाजनयत्स्रतान् ॥ महत्वती महत्वतो देवानजनयत् अप्निं चक्षुं रविज्योंतिः सावित्रं भित्रमेव च ॥ अमरं श्रखृष्टिं च सुकर्षं च महाभुजम् ॥५२॥ विराजं चैव वाचं च विश्वावसु मतिं तथा ॥ अश्वमित्रं चित्ररिंम तथा निषधनं नृष ॥ ५३ ॥ हूयन्तं वाडवं चैव चारित्रं मन्द्रपत्रगम् ॥ बृहन्तं वै बृहद्वृषं तथा वै पूतनानु गम् ॥ ५८ ॥ महत्वती पुरा जज्ञे एतान्वे महतां गणान् ॥ अदितिः करुपपाजज्ञे आदित्यान्द्राद्दशैव हि ॥ ५५ वरुणो ह्यर्थमा रविः ॥ पूपा मित्रश्च धनदो धाता पर्जन्य एव च ॥ ५६ ॥ इत्येते द्वादशादित्या वरिष्ठास्त्रिदिवौकसः स्वत्यां जज्ञाते द्रौ सुतौ वरौ ॥ ५७ ॥ तवःश्रेष्टौ गुणिश्रेष्टौ त्रिदिवस्यापि सम्मतौ ॥ दनुस्तु दानवाञ्चज्ञे दितिर्दैत्यान्व्यजायत काला तु वे कालकेयानसुरान् राक्षसांस्तु वे ॥ अनायुषायास्तनयां व्याधयः सुमहाबलाः ॥५९॥ सिंहिका ग्रहमाता वे गन्धर्वजननी सुनिः ॥

<sup>?</sup> विश्वान्तश्रवसुर्वाल इति पाठान्तरम् ।

वनारंतः ॥ ६४ ॥ पुराणः पुरुषश्चैन मया निष्णुईिरः प्रभुः ॥ कथितस्तेऽनुपूर्विण संस्तुतः परमिषिभः ॥ ६५ ॥ यश्चेद्मय्यं शृणुपात्पुराणं सदा नरः पर्वमु गौरवेण ॥ अनाप्य लोकान् स हि वीतरागः परत्र च स्वर्गफलानि भुद्धे ॥६६॥ चश्चपा मनसा वाचा कम्मेणा च चतुर्विधम्॥ प्रसाद्यति यः कृष्णं तं कृष्णोऽनुप्रसीदिति ॥ ६७ ॥ राजा च लभते राज्यमधनश्चोत्तमं धनम् ॥ क्षणायुर्वभते चायुः पुत्रकामः सुतं तथा ॥ ६८ ॥ यज्ञा वेदास्तथा कामास्तपांसि विविधानि च ॥ प्राप्नोति विविधं पुण्यं विष्णुभको घरानि च ॥ ६९ ॥ किंचित तत्त छोकेश्वराद्रवेत् ॥ सर्वे विहाय य इमं पठेत् पोष्करकं हरेः ॥ ७० ॥ प्राहुर्भावं नृषश्रेष्ठ न तस्य हाशुभं भवेत् ॥ एप रको नाम प्रादुर्भावो महात्मनः ॥ कीर्त्तितस्ते महाभाग न्यासश्चितिनिदर्शनात् ॥ ७१ ॥ इति श्रीमातस्ये महापुराणे पस्रोद्धबप्राद्धर्भावो नामैक सप्तत्यधिकञ्चाततमोऽध्यायः ॥ १७१ ॥ छ ॥ मत्स्य उवाच ॥ विष्णुत्वं शृणु विष्णोश्च हरित्वं च कृते युगे ॥ वैकुण्ठत्वं च देवेषु कृष्णत्वं मानुषेषु च ॥ १ ॥ ईश्वरस्य हि तस्येषा कर्मणां गहना गातिः ॥ सम्प्रत्यतीतान् भव्यांश्व शृणु राजन् यथातथम् ॥ २ ॥ अव्यक्तो व्यक्त लिङ्गस्थो य एष भगवान् प्रभुः ॥ नारायणो झनन्तात्मा प्रभवोऽव्यय एव च ॥ ३ ॥ एव नारायणो भूत्वा हरिरासीत् सनातनः ॥ ब्रह्मा वायुश्च सोमश्च धर्मः शको बृहस्पतिः ॥ ४ ॥ अदितेरि पुत्रत्वं समेत्य रविनन्दन ॥ एप विष्णुरिति रूपात इन्द्रस्यावरजो विश्वः ॥ प्रसाद्जं ह्यस्य विभोरिद्दित्याः प्रत्रकारणम् ॥ वधार्थे सुरश्रूणां दैत्यदानवरक्षसाम् ॥ ६ ॥ प्रधानात्मा पुरा ह्येष प्रभुः ॥ सोऽसृषत् पूर्वपुरुषः पुराकल्पे प्रजापतिन् ॥ ७ ॥ असृजन्मानवांस्तत्र ब्रह्मवंशानजुत्तमान् ॥ तेभ्योऽभवन्महात्मभ्यो बहुधा ब्रह्म श्राथतम् ॥ ८ ॥ एतदाश्रय्यभूतस्य विष्णोः कम्मीजुकीर्त्तनम् ॥ कीर्त्तनीयस्य छोकेषु कीर्त्यमानं निबोध मे ॥ ९ ॥ वृत्ते वृत्रवधे तत्र

वर्त्तमाने कृते युगे ॥ आसीत् त्रैलोक्यविख्यातः संत्रामस्तारकामयः ॥ १० ॥ यत्र ते दानवा चोराः सर्वे संत्रामदुर्जेयाः ॥ त्रन्ति सर्वाच् सयक्षोरगराक्षसाच् ॥ ११ ॥ ते वध्यमाना विमुखाः श्लीणप्रहरणाः रणे ॥ त्रातारं मनसा जम्मुदैवं नारायणं प्रभुम् एतस्मित्रन्तरे मेघा निर्वाणाङ्गारवर्चसः ॥ सार्कचन्द्रयहगणं छादयन्तो नभस्तछम् ॥ ३३ ॥ रेणुविद्युद्रणोवेता घोरनिर्वादकारिणः ॥ अन्यो न्यवेगाभिह्ताः प्रवतुः सप्त मारुताः ॥ १४ ॥ द्तितोयाञ्चानिघनैर्वत्रवेगानङानिङैः ॥ रवैः सुघोरैरुत्पातैर्व्ह्यमानमिवाम्बरम् ॥ १५ ॥ तत उल्कासहस्राणि निपेतुः खगतान्यपि ॥ दिव्यानि च विमानानि प्रपतन्तयुत्पतन्ति च ॥ १६ ॥ चतुर्युगान्ते पर्याये ठोकानां यद्भयं भवेत् ॥ अरूपवन्ति रूपाणि तस्मिन्नत्पातलक्षणे ॥ १७॥ जातं च निष्प्रभं सर्वे न प्राज्ञायत किञ्चन ॥ तिमिरौघपरिक्षिप्ता न द्रा ॥ १८ ॥ विवेश रूपिणी काली कालमेघावग्रण्ठिता ॥ यौर्न भात्यभिभूताकी घोरेण तमसावृता ॥ १९ ॥ तान्घनौघान् सातिभिरान् दोभ्यामाक्षिप्य स प्रभुः ॥ वषुः सन्दर्शयामास दिन्यं कृष्णवपुर्हारेः ॥ २० ॥ बलाहकाञ्जननिभं वलाहकतनूरुहम् कृष्णं कृष्णिमवाचलम् ॥ २१ ॥ दीप्तपीताम्बरधरं तप्तकांचनभूषणम् ॥ भूमान्धकारवषुपं युगान्ताभिमिवोत्थितम् पीनांसं किरीटच्छन्नमूर्द्धजम् ॥ बभौ चामीकरप्रख्यैरायुधैरूपशाभितम् ॥ २३ ॥ चन्द्रार्किकरणोद्द्यातं गिरिकूटामिवोच्छितम् नन्दितकरं शराशीविषधारिणम् ॥ २४ ॥ शक्तिचित्रफलोद्यशङ्खचकगदाधरम् ॥ विष्णुशैठं क्षमामूठं त्रिदशोदारफलदं स्वर्गस्रीचारुपञ्चवम् ॥ सर्वलोक्रपनःकान्तं सर्वसत्त्वमनोहरम् ॥ २६ ॥ नानाविमानविटपं तोयदाम्ब्रमधुस्रवम् ॥ विद्याहंकार साराद्यं महाभूतप्ररोहणम् ॥ २७ ॥ विशेषपत्रैनिचितं यहनक्षत्रप्रष्टिपतम् ॥ दैत्यलोकमहास्कन्धं मर्त्यलोके प्रकाशितम् ॥ राकारनिर्होदं रसातलमहाश्रयम् ॥ मृगेन्द्रपाशैर्विततं पक्षजन्तुनिषेवितम् ॥ २९ ॥ शीलार्थचारुगन्धाव्यं सर्वलोकमहाद्रुमम् नन्तसिंछछं व्यक्ताहङ्कारफेनिछम् ॥ ३० ॥ महाभूततरङ्गोषं ग्रहनक्षत्रबुद्धदम् ॥ विमानगरुतव्यातं तोयदाडम्बराकुछम् ॥ ३१ ॥ जन्तु मत्स्यगणाकीर्ण क्रौलकाङ्ककुळेषुंतम् ॥ त्रेगुण्यविषयावर्त्ते सर्वलोकातिमिङ्किलम् ॥ ३२ ॥ वीरवृक्षलतागुलमं भुजगोत्कृष्टशैवलम्

मत्स्य-१२९॥

रुद्रैकादशपत्तनम् ॥ ३३ ॥ वस्वष्टपर्वतोपेतं चैछोक्याम्भोमहोदाधिम् ॥ सन्ध्यासंख्योर्मिसछिछं सुपर्णानिछप्तेवितम् ॥ यक्षोरगझषाकुरुम् ॥ पितामहमहात्रीर्यं सर्वेद्योरत्नशोभितम् ॥ ३५ ॥ श्रीकार्तिकांतिरुक्ष्मीभित्तदीभिरुपशोभितम् ॥ पर्वप्रत्योत्पत्तिवोगिनम् ॥ ३६ ॥ तं तु योगमहापारं नारायणमद्दार्णवम् ॥ देवाधिदेवं वरदं भकानां अनुप्रहकरं देवं प्रशान्तिकरणं शुभम् ॥ हर्यश्वरथसंयुक्ते सुपर्णध्वजसोविते ॥ ३८ ॥ यहचंद्रार्करचिते मन्द्राक्षवरावृते ॥ अनन्तरिहमभि विस्तीणें मेरुगहरे ॥ ३९ ॥ तारकाचित्रकुसुमे यहनक्षत्रबन्धुरे ॥ भयेष्वभयदं व्योत्रि देवा दैत्यपराजिताः ॥ ४० ॥ दृहजुस्ते स्थितं देवं दिव्ये छोकस्ये रथे ॥ ते कृताञ्च छयः सर्वे देवाः शक्र पुरोगमाः ॥ ४ १॥ जयशब्दं पुरस्कृत्य शरण्यं शरणं गताः ॥ स तेपां तां गिरं श्रुत्वा विष्णुर्देवतदेवतम् ॥ ४२ ॥ मनश्रके विनाशाय दानवानां महामृषे ॥ आकाशे तु स्थितो विष्णुरुत्तमं वपुरास्थितः ॥ ४२ ॥ उवाच देवताः सर्वाः सप्रतिज्ञमिदं वचः ॥ ञ्चान्ति वजत भद्रं वो मा भैष्ट महतां गणाः ॥ ४४ ॥ जिता मे दानवाः सर्वे जैलोक्यं ते तस्य सत्यसंघरय विष्णोर्वाक्येन तोषिताः ॥ १४ ॥ देवाः श्रीति समाजग्मुः प्राक्ष्यामृतिमियोत्तमम् ॥ ततस्तमः संहते तिद्विनेशुश्य बछा हकाः ॥ ४६ ॥ प्रवतुश्च शिवा वाता प्रशान्ताश्च दिशो दश ॥ शुद्धप्रभाणि ज्योतींवि सोमं चकुः प्रदक्षिणम् ॥ ४७॥ न विग्रहं ग्रहा श्रकः प्रशान्ताश्चापि सिन्धवः ॥ विरजस्काभवन् मार्गा नाकनर्गाद्यस्रयः ॥ ४८ ॥ यथार्थपूढुः सरितो नापि चुक्षुभिरेऽर्णनाः ॥ आसन् शुभानीन्द्रियाणि नराणामन्तरात्मसु ॥४९॥ महर्षयो वीतशोका वेदानुचैरवीयत ॥ यज्ञेषु च हविः पाकं शिवमाप च पावकः ॥५०॥ प्रवृत्त धर्माः संवृत्ता लोका मुद्तिमानसाः ॥ विष्णोर्दत्तप्रतिज्ञास्य श्रुत्वाशिनिधने ।गिरम् ॥ ५७ ॥ इति श्रीमातस्ये महापुराणे द्विसप्तत्याधिकज्ञाततमेऽध्यायः ॥ १७२ ॥ छ ॥ मतस्य उवाच ॥ ततोऽभयं विष्णुवचः श्रुत्वा दैत्याश्च दानवाः ॥ उद्योगं विपुछं चकु र्युद्धाय विजयाय च ॥ १ ॥ मयस्तु काञ्चनमयं त्रिनल्शायतमक्षयम् ॥ चतुन्धकं सुविपुछं सुकल्पितमहायुगम् ॥२ ॥ किङ्किणीजाछिनियोप द्वीपिचर्मपरिष्कृतम् ॥ रुचिरं रत्नजालैश्र इमजालैश्र शोभितम् ॥ ३ ॥ ईहामृगगणाकीर्णं पक्षिपङ्किविराजितम् ॥ दिन्यास्रतूणीरघरं

पुराण.

अ०१७३

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri धिरविनादितम् ॥ ४ ॥ स्वक्षं रथवरोदारं सूपस्थं गगनोपमम् ॥ गदापरिचलंपूर्णं मूर्तिमन्तमिवार्णवम् ॥ ५ ६ ॥ गजेन्द्राभोगवपुषं कवित्केसरिवर्चसम् सयता कथ्वजोषेतं सादित्यमिव मन्दरम् ॥ समृद्धाम्बुद्नादितम् ॥ ७ ॥ दीतमाकाशगं दिन्यं रथं परस्थारुजम् ॥ अध्यतिष्ठद्रणाकाङ्की मेरुं दीत इवांश्चमान् ॥ ८ ॥ विस्तारं सर्वे हेममयं रथम् ॥ शैंलाकारमसम्बाधं नीलाञ्जनचयोपमम् ॥ ९ ॥ कार्ष्णायसमयं दिव्यं लोहेपाबद्धक्रवरम् ॥ तिमिरोहारिकिरणं गर्जन्तमिव तोयदम् ॥ १०॥ छोहजाछेन महता सगवाक्षेण दंशितम् ॥ आयसैः परिघैः पूर्णे क्षेपणीयैश्व विततैर्नरसंयुक्तकण्टकैः ॥ शोभितं त्रासयानैश्च तोमरैश्च परश्ववैः ॥ १२ ॥ उद्यन्तं द्विपतां हेतोर्द्वितीयभिव मन्दरम् ॥ युक्तं खरसहस्रेण सोऽध्यारोहद्रथोत्तमम् ॥ १३ ॥ विरोचनस्तु संकुद्धो गदापाणिरवस्थितः ॥ प्रमुखं तस्य सैन्यस्य दीतशृङ्क इवाचरः ॥ १४ ॥ युक्तं रथ ॥ स्यन्दनं वाह्यामास सपतानीक्रमईनः ॥ १५ ॥ व्यायतं किष्क्रसाइम्रं चनुविष्कारयन्महत वाराहः प्रमुखे तस्थौ सप्ररोह इवाचछः ॥ १६ ॥ खरस्तु विक्षरन्दर्गन्नेत्राभ्यां रोषनं जलम् भ्यकाङ्कत ॥ १७ ॥ त्वष्टा त्वष्टगनं घोरं यानमास्थाय दानवः ॥ व्यहितुं दानवव्यहं परिचकाम वीर्यवान् श्वेतप्रतीकाशो युद्धायाभिमुले स्थितः ॥ १९ ॥ आरेष्टा बांडेपुत्रश्च वरिष्ठोऽदिशिलायुपः धराधरविकम्पनः ॥ २० ॥ किशोरस्त्विभसंहर्षात्किशोर इति चोदितः ॥ सवछा दानवाश्चैव सन्नद्यन्ते यथाक अभवद्देत्यसैन्यस्य मध्ये रविरिवोदितः ॥ लम्बस्तु नवमेघाभः प्रलम्बाम्बरभूषणः ॥ २२ ॥ दैत्यव्यूहगतो भाति संशिहार इवांशुमान् ॥ स्वर्भानुरास्ययोधी तु दशनोष्ठेक्षणायुधः ॥ २३ ॥ इसंस्तिष्ठति दैत्यानां प्रमुखे स महायहः ॥ अन्ये इयगतास्तत्र गजस्कःध गताः परे ॥ २४ ॥ सिंहव्यात्रगताश्चान्ये वराहर्शेषु चापरे ॥ केचित्खरोष्ट्रयातारः केचिच्छापदवाहनाः ॥ २५ ॥ पत्तिनहत्वपरे दैत्या भीषणा

१ वित्रचित्तिवपुश्चैवेतिपाठान्तरम् । २ विरिष्टादिशिलायुधः इति पाठः ।

1120011

विक्रताननाः ॥ एकपादार्द्वपादाश्च ननृतुर्युद्धकांक्षिणः ॥ २६ ॥ आरूफोटयन्तो बहुनः क्ष्वेडन्तश्च तथापरे ॥ हृष्टशार्द्वछनिर्घाषा नेदुर्दानव पुद्गवाः॥२७॥ ते गदापिरवैरुप्रेः शिलामुसलपाणयः ॥ बाहुभिः परिघाकारस्तर्ज्ञयन्ति रूम देवताः ॥२८ ॥ पार्शेः प्रासेश्च परिचैस्तोमर कुशपिट्टिशैः ॥ चिक्रीडुस्ते शतन्नीभिः शतधारेश्च मुद्गरेः ॥ २९ ॥ गण्डशेलेश्च शैलेश्च परिचैश्चात्तमायसैः ॥ चक्रेश्च दैत्यप्रवराश्चकुरानन्दितं बलम् ॥३०॥ एतदानवर्तेन्यं तत्सर्वे युद्धमदोत्कटम् ॥ देवानिभगुखे तस्थौ मेघानीकमिवोद्धत्तम्॥३१॥ तद्द्धतं दैत्यसद्ध्रगाढं वाय्विमशै छाम्बुद्तोय ऋल्पम्॥वछं रणौषाभ्युद्येऽभ्युद्रिणं युयुत्सयोनमत्तमिवावभासे॥३२॥इति श्रीमातस्ये महापुराणे तारकामयसंत्रामे त्रिसतत्याध कशततमोऽध्यायः ॥ १७३ ॥ छ ॥ मतस्य उवाच ॥ श्रुतस्ते दैत्यसैन्यस्य विस्तरो रविनन्दन ॥ सुराणामपि सैन्यस्य विस्तरं वैष्णवं शृणु॥१॥ आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनौ च महाबछो॥सबछाः सानुगाश्चेव सन्नहान्त यथाक्रमम्॥२॥पुरुहृतस्तु पुरतो छोक्रपाछः सहस्रहक्॥ त्रामणीः सर्वदेवानामारुरोह सुरद्विपम् ॥ ३ ॥ मध्ये चास्य रथः सर्वपक्षित्रवररंहसः ॥ सुचारुचक्रचरणो हेमवज्रपरिष्कृतः ॥ ४ ॥ देवगन्धर्व यक्षोघेरच्यातः सहस्रज्ञः ॥ दीतिमद्भिः सदस्यैश्व ब्रह्मार्षिभिराभिष्टुतः ॥ ५ ॥ वत्रविरूफ्रजितोद्धतैविंद्यदिन्द्रायुघोदितैः ॥ युक्तो वलाहकगणैः ॥ ६॥ यमाह्नढः स भगवान् पर्येति सकलं जगत् ॥ इतिर्धानेषु गायन्ति विप्रा मखमुखे स्थिताः ॥ ७ ॥ स्वर्गे शकानुयातेषु देवतूर्य्यनिनादिषु ॥ सुन्दर्यः परिनृत्यन्ति शतशोऽप्सरसां गेणाः ॥ ८ ॥ केतुना नागराजेन राजमानो यथा रविः ॥युक्तो इयसहस्रेण मनोमारुतरंहसा ॥ ९ ॥ स स्यन्दनवरो भाति ग्रप्तो माति छता तदा ॥ कृतस्नः परिवृतो मेरुर्भास्करस्येद तेजसा ॥ १० ॥ यम स्तु दण्डमुद्यम्य कालयुक्तश्च मुद्ररम् ॥ तस्थौ सुरगणानिके दैत्यान् नादेन भीषयन् ॥ ११ ॥ चतुार्भः सागरैर्युक्तो लेलिहानैश्च पन्नगैः ॥ ॥ १२ ॥ काळपाञ्चान् समाविष्यन् इयैः शशिकरापमैः ॥ वाय्वीरितैर्जलाकारैः कुर्वेङीलाः सह स्रशः ॥ १२ ॥ पाण्डरोद्भतवसनः प्रवालक्षिराङ्गदः ॥ मणिश्यामोत्तमवपुर्दरिभारापितो वरः ॥ १४ ॥ वरुणः पाशधूङ्मध्ये देवानीकस्य

पुराण-

स॰ १७१

H2001

तास्थिवान् ॥ युद्धवेलामाभिलवन्भिन्नवेल इवार्णवः ॥ १५ ॥ यक्षराक्षससैन्येन गुह्मकानां गणैरवि ॥ युक्तश्च राङ्कपञ्चाभ्यां निधीनामधिपः प्रमुः ॥ १६ ॥ राजराजेश्वरः श्रीमानगदापाणिरहरूयत ॥ विमानयोधी धनदो विमाने पुष्पके स्थितः ॥ १७ ॥ स राजराजः शुशुभे युद्धार्थी नरवाहनः ॥ उक्षाणमास्थितः संख्ये साक्षादिव शिवः स्वयम् ॥ १८॥ पूर्व्ववशः सहस्राक्षः वितृराजस्तु दक्षिणः ॥ वस्रणः पश्चिमं पश्चम्तारं नर वाह्नः ॥१९॥ चतुर्षु युक्ताश्रत्वारो लोकपाला महाबलाः ॥ स्वासु दिक्षु स्वरक्षन्त तस्य देवबलस्य ते॥२०॥ सूर्यः सप्ताश्रयुक्तेन रथेनामित गामिना ॥ श्रिया जाज्वल्यमानेन दीप्यमानेश्व रिहमभिः ॥ २१ ॥ उद्यास्तगचक्रेण मेहपर्वतगामिना ॥ त्रिदिवदारचकेण तपता छो क्रमन्य यम्॥२२॥ सहस्रराईमयुक्तेन श्राजमानेन तेजसा ॥ चचार मध्ये लोकानां द्वादशात्मा दिनेश्वरः ॥२३॥ सोमः इनेतहये भाति स्यन्दने ज्ञीत रिमवान् ॥ हिमवत्तोयपूर्णाभिर्भागिराह्वादयञ्चगत् ॥ २४ ॥ तमृक्षपूर्गानुगतं शिशिरांशुं द्विजेश्वरम् ॥ शशच्छायाङ्किततनुं नैशस्य तमसः अयम् ॥२५॥ ज्योतिषामीश्वरं ज्योत्रि रसानां रसदं प्रभुम् ॥ ओषघीनां सहस्राणां निधानममृतस्य च ॥ २६॥ जगतः प्रथमं आगं सौम्यं सत्यमयं रथम् ॥ दृहञ्जूर्शनवाः सोमं हिमप्रहरणं स्थितम् ॥ २७ ॥ यः प्राणः सर्व्यभूतानां पंचधा भिद्यते नृषु ॥ सप्तधातुगतो चचार च ॥ २८ ॥ यमाद्वरिक्रक्तीरं सर्वित्रभवमिश्वरम् ॥ सप्तस्वरगतो यश्च नित्यं गीभिष्ठदीर्घते ॥ २९॥ यं वदन्त्युत्तमं भूतं यं वदन्त्यशारिणम् ॥ यमाहुराकाशगमं शीघगं शब्दुयोगिनम् ॥ ३०॥ स. वायुः सर्वभूतायुरुद्भूतः स्वेन तेजसा ॥ ववी प्रव्यथयन्दैत्यान्प्रतिलोमं सतोयदः ॥ ३१ ॥ महतो दिव्यगन्धवैविद्याधरगणैः सह ॥ चिक्रीडुरसि।भेः शुष्ट्रीनिम्मुक्तेरिव पत्रगैः ॥३२ ॥ सृजन्तः सपेपतयस्तीत्रतोयमयं विषम् ॥ अरभूता दिवीन्द्राणां चेरुव्यात्तानना दिवि ॥ ३३ ॥ पर्वतैश्व शिलाशृङ्गैः ॥ उपतस्थुः सुरगणाः प्रहर्त्तं दानवे बछे ॥ ३४ ॥ यः स देवो ह्विकेशः पद्मनाभिक्षविक्रमः ॥ युगान्ते कृष्णवर्णाभो विश्वस्य जगतः प्रभुः ॥ ३५ ॥ सर्वयोनिः स मधुद्दा हन्यभुक्:ऋतुसंस्थितः ॥ भूम्यापोन्योमभूतात्मा इयामः ज्ञान्तिकरोऽरिद्दा अरित्रममरादीनां चक्रं गृह्यं गदाघरः ॥ अर्क नगादिवे। चन्तमुद्यम्योत्तमते जसा ॥ ३७ ॥ सन्येनालम्ब्य महतीं सर्वासुरविनाशिनीम्॥ करेण्

कार्छी वपुषा राष्ट्रकारुप्रदां गदाम् ॥ ३८ ॥ अन्यैर्भुजैः प्रदीप्ताभैर्भु नगारिष्वजः प्रभुः ॥ दघारायुघनातानि शाङ्गादीनि महावरुः ॥ ३९ ॥ स कश्यपस्यात्मभुवं द्विजं भुजगभोजनम् ॥ पवनाधिकसम्पातं गगनक्षोभणं खगम् ॥ ४० ॥ भुजगेन्द्रेण वद्ने निविष्टेन विराजितम् ॥ अमृतारम्भनिम्भुतं मन्दराद्रिमिवोच्छितम् ॥ ४९ ॥ देवासुरविमर्देषु बहुशो दढाविकमम् ॥ महेन्द्रणामृतस्यार्थं वञ्चेण कृतरुक्षणम् ॥४२॥ अ शिखिनं बिलनं चैव तप्तकुण्डलभूषणम् ॥ विचित्रपत्रवसनं धातुमन्तामिवाचलम् ॥ ४३ ॥ स्फीतकोडावलम्बेन शीतांशुसमतेजसा भोगिभोगाविसक्तेन माणिरत्नेन भारवता ॥ ४४ ॥ पक्षाभ्यां चाहपत्राभ्यामावृत्य दिवि छीछया ॥ युगान्ते सेन्द्रचापाभ्यां तोयदाभ्यामिवाम्ब रम् ॥ ४५ ॥ नीठठोहितपीताभिः पताकाभिरछंकृतम् ॥ केतुवेषप्रतिच्छन्नं महाकायानिकेतनम् ॥ ४६ ॥ अरुणावरनं श्रीमानारुद्य समरे विभुः ॥ सुवर्णस्वर्णवपुषा सुपर्णे खेचरोत्तमम्॥४७॥तमन्वयुदैवगणा सुनयश्च समाहिताः ॥ गीर्भिः परममन्त्राभिरुतुष्ट्वश्च जनार्हनम्॥४८॥ ॥ द्विनराजपरिक्षिप्तं देवराजीवराजितम् ॥ ६९ ॥ चन्द्रप्रभाभिर्विपुरुं युद्धाय समवर्त्तत स्त्यस्तु देवेभ्य इति बृहस्पतिरभाषत ॥ स्वस्त्यस्तु दानवानीके उज्ञाना वाक्यमाददे ॥ ५० ॥ इति श्रीमातस्य महापुराणे तारकामयसंश्रामे चतुःसप्तत्याधिकञ्चततमोऽध्यायः ॥ १७४॥ मत्स्य उवाच ॥ ताभ्यां बळाभ्यां संजज्ञे तुमुळो विश्रहस्तदा ॥ सुराणामसुराणां च परस्परजये षिणाम् ॥ १ ॥ दानवा दैवतैः सार्द्धं नानाप्रहरणोद्यताः ॥ समीयुर्युध्यमाना वै पर्वता इव पर्वतैः ॥२॥ तत्सुरासुरसंयुक्तं युद्धमत्यद्भुतं वभौ ॥ धर्माधर्मसमायुक्तं द्वेण विनयेन च ॥ ३ ॥ ततो रथेवित्रयुक्तेर्वारणेश्च प्रचोदितैः ॥ उत्पतिद्रश्च गगनमिहस्तैः समन्ततः ॥ क्षिप्यमाणैश्र मुप्तठैः सम्पतद्भिश्र सायकैः ॥ चापैविंस्फार्य्यमाणैश्र पात्यमानैश्र मुद्ररैः ॥ ५ ॥ तद्युद्धमभवद्योरं देवदानवसङ्करम् श्चासजननं युगसंवर्त्त्कोपमम् ॥ ६ ॥ हस्तमुक्तेश्च परिघार्वप्रयुक्तेश्च पर्वतेः ॥ दानवाः समरे जबुर्देवानिन्द्रपुरागमान् ॥ ७ ॥ ते वध्यमाना बलिभिद्गिनवैर्जयकांक्षिभिः ॥ विषण्णवद्ना देवा जग्मुरात्तिं परां मृघे ॥ ८०॥ तेऽस्त्रशुलप्रमाथिताः परिचैभिन्नमस्तकाः ॥ दितिसुतेर्वेम् रक्तं वर्णेर्वह ॥ ९ ॥ वेष्टिताः श्राजालेश्च निर्यत्नाश्चासुरैः कृताः ॥ प्रविष्टा दानवीं मायां न 'शेकुस्ते विचेष्टितुम् ॥ १० ॥

पुराण.

अ०१७६

गतंमिवाभाति निष्प्राणसद्दशाकृति ॥ वेल सुराणामसुरानिष्प्रयत्नायुधं कृतम् वत्रेण ताञ्छरान् ॥ राको दैत्यबलं घोरं विवेश बहुलोचनः ॥ १२ ॥ स दैत्यप्रमुखान् इत्वा तदानवबलं महत् ॥ तामसेनास्त्रजालेन तमीभूतमथाकरोत् ॥ १३ ॥ तेऽन्योन्यं नावबुध्यन्त देवानां वाह्नाि व ॥ घोरेण तमसाविष्टाः पुरुहृतस्य तेजसा ॥ १४ ॥ मायापाज्ञे विष्ठकास्तु यत्नवन्तः सुरोत्तमाः॥ वर्षूपि दैत्यसिंहानां तमोभूतान्यपातयन् ॥१५॥ अपध्यस्ता विसंज्ञाश्च तमसा नीलवर्ज्ञसा ॥ पेतुस्ते दानग गणाश्चित्रपक्षा इबाद्रयः ॥ १६ ॥ तद्दनीभूतदैत्येन्द्रमन्धकार इवार्णवे ॥ दानवं देवकदनं तमोभूतामेवाभवत् ॥ १७ ॥ तदासृजन्महामायां मयस्तां तामसीं दहन् ॥ युगान्तोद्योतजननीं सृष्टामीवेण विद्वना ॥ १८ ॥ सा ददाह ततः सर्वान्माया मयिकिल्पिता ॥ दैत्याश्चादित्य रपुष सद्य उत्तस्थुराहवे ॥ ३९ ॥ मायामौर्वी समासाद्य दृद्यमाना दिवौकतः ॥ भेजिरे चेन्द्रविषयं शीतांश्चं सिछे छप्रदम् माना ह्योविंण विद्वाना नष्टचेतसः ॥ शशंसुर्वित्रणं देवाः सन्तप्ताः शरणैषिणः ॥ २१ ॥ सन्त्रते मायया सैन्ये हन्यमाने च दानवैः ॥ चोदितो देवराजेन वरुणो वाक्यमत्रवीत् ॥ २२ ॥ ऊंवीं ब्रह्मर्षिजः ज्ञाकः तपस्तेषे सुदारुणम् ॥ ऊर्वः सपूर्वतेजस्वी सहशो ब्रह्मणो गुणैः ॥२३ ॥ तं तपन्तिमिवादित्यं तपषा जगद्व्ययम् ॥ उपतस्तुर्मुनिगणा दिव्या देविषिभिः सह ॥ २४ ॥ हिरण्यकशिपुश्चैत्र दानवो दानवेश्वरः ॥ ऋषि विज्ञापयामासुः पुरा परमतेजसम् ॥ २५ ॥ ऊचुर्त्रह्मर्पयस्तं तु बचनं धर्मसंहितम् ॥ ऋषिवंशेषु भगवंश्त्रिमू्छिमिदं पदम् ॥ २६ ॥ एक त्वमनपत्यश्च गोत्रायान्यो न वर्त्तते ॥ कौमारं व्रतमारुथाय क्वेशमेवानुवर्त्तसे ॥ २७॥ बहुनि विव्रगोत्राणि मुनीनां भावितात्मनाम् ॥ एक देहानि तिष्ठन्ति विविक्तानि विना प्रजाः॥२८॥एवमुच्छित्रमूळैश्च पुत्रैनौं नास्ति कारणम् ॥ भवांस्य तपमा श्रेष्ठो प्रजापातिसमयुतिः॥२९॥ तत्र वर्त्तस्व वंशाय वर्द्रयात्मानमात्मना ॥ त्वया धम्मोंऽर्जितस्तेन द्वितीयां कुरु वै तनुम् ॥ ३० ॥ स एवम्रुको मुनिभिर्ध्वौ मर्मसु ताडितः ॥ जगहैं तानृषिगणान्वचनं चेदमत्रवीत् ॥ ३७ ॥ यथायं विहितो धम्मीं मुनीनां शाश्वतहतु सः ॥ आर्षे वै सेवतः कम्मे वन्यमूल

<sup>?</sup> और्व इति पाठान्तरम् ।

फंठाज्ञिनः ॥ ३२ ॥ ब्रह्मयोनो प्रसूतस्य ब्राह्मणस्यात्मदार्ज्ञीनः ॥ ब्रह्मचर्य्यं सुचरितं ब्रह्माणमपि चारुयेत् ॥ ३३ ॥ जनानां वृत्तयस्तिस्रो यद्गृहाश्रमवासिनाम् ॥ अस्माकं तु वरं वृत्तिर्वनाश्रमनिवासिनाम् ॥ ३४ ॥ अन्भक्षा वायुभक्षाश्च दुन्तोळ्खळिनस्तया ॥ अञ्मकुट्टा दुज्ञ ॥२०२॥ भारियाः पंचातपसहाश्च ये ॥ ३५ ॥ एते तपसि तिष्ठन्ति व्रतेरिप सुदुष्करैः ॥ ब्रह्मचर्य्य पुरस्कृत्य प्रार्थयन्ति परां गतिम् ॥ ३६ ॥ ब्रह्मचर्या । द्वाह्मणस्य त्राह्मणत्वं विधीयते ॥ एवमाहुः परे लोके त्रह्मचर्यविदो जनाः ॥ ३७ ॥ त्रह्मचर्यं स्थितं चैर्य्यं त्रह्मचर्यं स्थितं तपः ॥ ये स्थिता त्रह्मचर्थेषु त्राह्मणा दिवि संस्थिताः॥३८॥नास्ति योगं विना सिद्धिर्नवा सिद्धं विना यशः॥नास्ति छोक यशोमूछं त्रह्मचर्यात्परं तपः॥३९॥ यो निगृह्मेन्द्रियमामं भूतमामं च पञ्चकम् ॥ ब्रह्मचर्यं समाधत्ते किमतः परमं तपः ॥ ४० ॥ अयोगे कश्चधरणमसङ्कल्पत्रताकिया ॥ अब्रह्म चर्ये चर्या च त्रयं स्याहम्भतंज्ञकम् ॥ ४३ ॥ क द्राराः क च संयोगः क च भावविषययः ॥ निन्वयं ब्रह्मणा सृष्टा मनता मानतीः प्रजाः ॥ ४२ ॥ यद्यस्ति तपसो वीर्ये युष्माकं विदितात्मनाम् ॥ सृजध्वं मानसान्पुत्रान्प्राजापत्येन कर्मणा ॥ ४३ ॥ मनसा निर्मिता योनिराधातव्या तपस्विभिः ॥ न दारयोगो बीजं वा त्रतमुक्तं तपस्विनाम् ॥ ४४ ॥ यदिदं छतधम्मार्थे युष्माभिरिह् निर्भयैः साद्भिरत्यर्थमसाद्भिरिव मे मतम् ॥ ४५ ॥ वपुर्दीतान्तरात्यानमेतत्कृत्वा मनोमयम् ॥ दारयोगं विना स्रक्ष्य पुत्रमात्मतन्त्रहृस् एवमात्मानमात्मा मे द्वितीयं जनायिष्यति ॥ वन्येनानेन विधिना दिधिक्षन्तमिव प्रजाः ॥ ४७ ॥ ऊर्वस्तु तपसाविष्टो निवेइयोहं हुताज्ञाने ॥ ममन्थेकेन द्भेंण सुतस्य प्रभवाराणिम् ॥ ४८ ॥ तस्योरुं सहसा भित्त्वा ज्वालामाली ह्यनिन्धनः ॥ जगता दहनाकांक्षी पुत्रोऽग्निः यत ॥ ४९ ॥ ऊर्वस्योरं विनिर्भिय और्वो नामान्तकोऽनरुः ॥ दिधक्षत्रिय रोकांस्रीअज्ञे परमकोपनः ॥ ५० ॥ उत्पन्नमात्रश्चोवाच शीणया गिरा ॥ श्रुधा मे बाधते तात जगद्रक्ष्ये त्यजस्य माम् ॥ ५१ ॥ त्रिद्वारोहिभिज्विछिर्जुम्भमाणो दिशो दश ॥ निर्दहन् सर्वभूतानि वृधे सोऽन्तकोऽनलः ॥ ५२ ॥ एतिस्मन्नन्तरे त्रह्मा मुनिमूर्वे सभाजयन् ॥ उवाच वार्य्यतां पुत्रो जगतश्च दयां कुरु ॥ ५३ ॥ अस्या १ दश तथेति पाठान्तरम् । २ सिद्धि विनोति समीचीनः पाटः ।

पत्यस्य ते वित्र करिष्ये स्थानमुत्तमम् ॥ तथ्यमेतद्भचः पुत्र शृणु त्वे वदता वर ॥ ५४ ॥ ऊर्व उवाच ॥ धन्योऽसम्यनुगृहीतोऽस्मि यन्मेऽच भगवाञ्छिशोः ॥ मतिमेतां ददातीह परमानुत्रहाय वे ॥ ५५ ॥ प्रभातकाले सम्प्राते कांक्षितव्ये समागमे ॥ भगवंस्तर्पितः पुत्रः कैईव्यैः त्राप्स्यते सुखम् ॥ ५६ ॥ कुत्र चास्य निवासः स्याद्रोजनं वा किमात्मकम् ॥ विधास्यतीह् भगवान्वीर्ययुरुयं महौजसः ॥५७॥ ब्रह्मोवाच॥ वडवामुखेस्य वसतिः समुद्रे वे भविष्यति ॥ मम योनिर्ज्छं वित्र तस्य पीतवतः सुखम् ॥ ५८ ॥ यत्राहमास नियतं पिवन्वारिमयं ह्विः ॥ तद्धविस्तव पुत्रस्य विसृजाम्यालयं च तत् ॥ ५९ ॥ ततो युगान्ते भूतानामेष चाहं च पुत्रक ॥ सहितौ विचारिष्यावो निष्पुत्राणामृणा पहः ॥ ६० ॥ एषोऽग्निरन्तकाले तु सिल्लाशी मया कृतः ॥ दहनः सर्वभूतानां सदेवासुररक्षसाम् ॥ ६१ ॥ एवमस्तिवति तं सोऽग्निः संवृत ज्वालमण्डलः ॥ प्रविवेशार्णवमुखं प्रक्षिप्य पितारि प्रभाम् ॥ ६२ ॥ प्रतियातस्ततो ब्रह्मा ये च सर्वे महर्षयः स्वां गतिमुपाश्रिताः ॥ ६३ ॥ हिरण्यकशिपुर्देष्ट्वा तदा तन्महद्दुतम् ॥ उच्चैः प्रणतसर्वाङ्गो वाक्यमेतद्वाच ह ॥ ६४ ॥ संवत्तं छोकसाक्षिकम् ॥ तपसा ते मुनिश्रेष्टः परितुष्टः पितामइः ॥ ६५ ॥ अहं तु तव पुत्रस्य तव चैव महावत् ॥ भृत्य इत्यवगंतव्यः साध्यो यदिह कर्मणा ॥ ६६ ॥ तन्मां पर्य समापन्नं तरैवाराधने रतम् ॥ यदि सीदे मुनिश्रेष्ठ तवैव स्यात्पराजयः ॥ ६७ ॥ ऊर्व उवाच ॥ धन्योऽ सम्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य तेऽहं गुरुः स्थितः ॥ नास्ति मे तपसानेन भयमदोइ सुत्रत ॥६८॥ तामेव मायां गृह्णीष्व सम पुत्रेण निर्मितास् ॥ ॥ ६९ ॥ एषा ते स्वस्य वंशस्य वशगाऽरिविनित्रहे ॥ संरक्षत्यात्मपशं च र्पति ॥ ७० ॥ एवमस्त्विति तां गृह्य प्रणम्य मुनिपुङ्गवम् ॥ जगाम त्रिदिवं त्रष्टः कृतार्थो दानवेश्वरः ॥ ७३ ॥ एषा दुर्विषहा माया देवैरापि दुरासदा ॥ और्वेण निर्मिता पूर्व पावकेनोर्वसूजुना ॥ ७२॥ तिस्मिस्तु व्युत्थिते दैत्ये निर्वीर्येषा न संशयः ॥ शापो ह्यस्याः पुरा दत्तः सृष्टा येनैव तेजसा ॥ ७३ ॥ यद्येषा प्रतिहंतव्या कर्त्तव्यो अगवान् सुखी ॥ दीयतां मे सखा शक तोययोनिनिशाकरः ॥ ७४ ॥ तेनाहं सह संगम्य यादोभिश्व समावृतः ॥ मायामेतां इनिष्यामि त्वत्प्रसादात्र संशयः ॥ ७६ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे तारकामयसंश्रामे पंचसप्तत्याधिक

20311

शततमोऽध्यायः ॥ १७५॥ छ ॥ मत्स्य उवाच ॥ एवमास्त्विति संहष्टः शक्रीख्विदशवर्द्धनः ॥ पनिददेशायतः सोमं युद्धाय शिशिरायुधम्॥ १॥ गच्छ सोम सहायत्वं कुरु पाश्चधरस्य वै ॥ असुराणां विनाशाय जयार्थं च दिवौकसाम् ॥ २ ॥ त्वं रात्तः प्रतिवीर्ध्यश्च ज्वोतिषां चेश्वरेश्वरः ॥ त्वन्मयं सर्वछोकेषु रसं रसविदो विदुः ॥ ३ ॥ क्षयवृद्धी तव व्यक्ते सागरस्येव मण्डछे ॥ परिवर्त्तस्यहोरात्रं काछं जगति योजयन् ॥ लोकच्छायामयं लक्ष्म तवाङ्कः शशासिन्नभः ॥ न विदुः सोम देवापि ये च नक्षत्रयोनयः ॥ ५ ॥ त्वनादित्यपथादुर्ह्ध ज्योतिषां चोपिर स्थितः ॥ तमः प्रोत्सार्थ्यं महसा भासयस्यिखेलं जगत् ॥ ६ ॥ श्वेतभानुर्हिमतनुर्ज्योतिपामिषपः शशी ॥ अधिकृतकालपोगात्मा इष्टो यज्ञ अ सोऽव्ययः ॥ ७ ॥ ओषधीशः क्रियायोनिरञ्जयोनिरनुष्णभाः ॥ श्रीतांशुरमृताधारश्चपटः श्वेतवाहनः ॥ ८ ॥ त्वं कान्तिः कान्तिवपुषां त्वं सोमः सोमपायिनाम् ॥ सौम्यस्त्वं सर्वभूतानां तिमिरघस्त्वसृक्षराट् ॥ ९ ॥ तद्गच्छ त्वं महासेन वरुणेन वृद्धथिना ॥ श्रमय त्वासुरीं मायां यया दह्याम संयुगे ॥ १० ॥ सोम उवाच ॥ यन्मां वदासि युद्धार्थे देवराज वरप्रद ॥ एवं वर्षामि शिशिरं दैत्यमायापकर्षणम् ॥ ११ ॥ एतान् मच्छीतनिर्द्गधान्पर्य स्वहिमवेष्टितान् ॥ विमायान्विमदांश्चेव दैत्यसिंहान्महाहवे ॥ १२ ॥ तेषां हिमकरोत्सृष्टाः सपाञा यन्ति स्म तान्चोरान्दैत्यान्मेचगणा इव ॥ १३ ॥ तौ पाशशीतांशुधरौ वरुणेन्द्र महाबली ॥ जन्नतुर्हिनपातैश्च पाशपातैश्च दानवान् ॥१४॥ द्वादम्बुनाथौ समरे तौ पाशहिमयोधिनौ ॥ मृधे चेरतुरम्भोभिः क्षुन्धाविव महार्णवौ ॥ ३५ ॥ ताभ्यामाष्ट्रावितं सैन्यं तदानवमहरूयत ॥ जगत्संवर्त्तकाम्भोदैः प्रविष्टेरिव संवृतम् ॥ १६ ॥ ताबुद्यताम्बुनायौ तु शशाङ्कवरुणाबुभौ निम्मिताम् ॥ १७ ॥ शीतांशुजालनिर्द्गधाः पारीश्र रूपन्दिता रणे ॥ न शेकुश्रलितुं दैत्या विशिर्हका इयादयः निहतास्ते तु दैत्यास्तोयहिमार्दिताः ॥ हिमाछावितसर्वाङ्गा निरूष्माण इयाययः ॥ ३९॥ तेषां तु दिवि दैत्यानां विपरीतप्रभाणि वै ॥ विमा नानि विचित्राणि प्रपतन्त्युत्पतन्ति च ॥ २० ॥ तान्पाज्ञहस्तप्रथितां श्ळादिता श्ळीतरिहमाभः ॥ मयो दुद्र्श मायानी दानवान्दिवि दान वः ॥ २१ ॥ स शिलाजालविततां खद्गचर्माष्ट्रहासिनीम् ॥ पादपोत्कटक्र्टायां कन्द्राकीर्णकाननाम् ॥ २२ ॥ सिंहन्याव्रगणाकीर्णो नद्दि 🎇

पुराण.

अ०१७६

र्गजयूथपैः ॥ ईहामृगगणाकीर्णो पवनाघूर्णितद्भमाम् ॥ २३ ॥ तिर्मितां स्वेन यत्नेन कूजितां दिवि कामगाम् ॥ प्रथितां पार्वेतीं माया मसृजत्त समन्ततः ॥ २४ ॥ सातिशब्दैः शिटावर्षैः सम्पति श्रश्च पाद्षैः ॥ जघान देवसङ्घाश्च दानवाश्चाप्यजीवयत् ॥ २५ ॥ नैशाकरी वारुणी च मायेऽन्तर्द्धतुरुततः ॥ अतिभिश्चायसगर्णैः किरन्देवगणाच् रणे ॥ २६ ॥ साइमयन्त्रायुधवना द्वमपर्वतसङ्कटा ॥ अभवद्वोरसञ्चारा पृथिवी पर्वतौरीव ॥२७॥ अइमना प्रहताः केचिच्छिलाभिः सकलीकृताः ॥ नानिरुद्धो द्रमगणैर्देवोऽहरूयत कश्चन॥२८ ॥ तद्पव्यस्तधनुषं भम्रप्रहरणाविलम् ॥ निष्प्रयतं सुरानीकं वर्जियत्वा गदाघरम् ॥२९॥ स हि युद्धगतः श्रीमानीज्ञानोऽइमव्यक्रम्वत ॥ सहिष्णुत्वाज्ञगतस्वामी त चुक्रोघ गदाघरः ॥ ३० ॥ काल्ज्ञः काल्मेघाभः समीक्षन्कालमाहवे ॥ देवासुरविमर्दे तु द्रष्टुकामस्तदा हरिः ॥ ३१ ॥ ततो भगवता हष्टौ रणे पावकमारुतौ ॥ चोदितौ विष्णुवाक्येन तौ मायामपकर्षताम् ॥ ३२ ॥ ताभ्यामुद्रान्तवेगाभ्यां प्रवृद्धाभ्यां महाहवे ॥ दृग्वा सा पार्वती माया भस्मीभूता ननाश ह ॥ ३३ ॥ सोऽनिछोऽनछसंयुक्तः सोऽनछश्चानिछाकुछः ॥ दैत्यसेनां ददहतुर्युगान्तेष्यिः सूर्विछतौ ॥३४॥ वायुः प्रधावितस्तत्र पश्चाद्यिस्तु मारुतम् ॥ चेरतुर्दानवानिके क्रीडन्तावनिलानले ॥ ३५ ॥ भरमावयवभूतेषु प्रपतत्सूत्वतत्सु च ॥ दान वानां विमानेषु निपतत्मु समन्ततः ॥ ३६ ॥ वातस्कन्यापविद्धेषु कृतकर्मणि पावके ॥ मायाबन्धे निवृत्ते तु स्तूयमाने गदाधरे ॥ ३७ ॥ निष्प्रयत्नेषु दैत्येषु त्रैळोक्ये मुक्तवन्धने ॥ संप्रहृष्टेषु देवेषु साधु साध्विति सर्वशः ॥ ३८ ॥ जये दशशताक्षस्य दैत्यानां च पराजये ॥ दिक्ष सर्वासु शुद्धासु प्रवृत्ते धर्मिविस्तरे ॥ ३९ ॥ अपावृते चन्द्रमप्ति स्वस्थानस्थे दिवाकरे ॥ प्रकृतिस्थेषु छोकेषु त्रिषु चारित्रबन्धुषु ॥ ४० ॥ यजमानेषु भूतेषु प्रशान्तेषु च पाप्पसु ॥ अभिन्नबन्धने मृत्यौ हूयमाने हुताशने ॥ ४१ ॥ यज्ञशोभिषु देवेषु स्वर्गार्थं दर्शयतसु च ॥ लोक पाछेषु सर्वेषु दिक्षु संयानवर्त्तिषु ॥ ४२ ॥ भावे तपिस सिद्धानामभावे पापकर्मणाम् ॥ देवपक्षे प्रमुदिते दैत्यपक्षे विषीदति ॥ ४३ ॥ त्रिपादिवयहे घम्में अधम्में पादिवयहे ॥ अपावृत्ते महाद्वारे वर्त्तपाने च सत्पथे ॥ ४४ ॥ लोके प्रवृत्ते धम्मेंषु सुधम्मेष्वाश्रमेषु च ॥ प्रजा रक्षणयुक्तेषु भ्राजमानेषु राजसु ॥ ४५ ॥ प्रज्ञान्तकलमपे छोके ज्ञान्ते तमसि दानवे ॥ अग्रिमाहतयोस्तत्र वृत्ते संप्रामकर्माण ॥

1180211

तन्मया विषुठा छोकास्ताभ्यां तज्जयकृत् किया ॥ पूर्वे दैत्यंभयं श्वत्वा मारुतामिकृतं महत् ॥ ४७ ॥ काळनेमीति विख्यातो दानवः प्रत्य ह्रुयत ॥ भास्कराकारमुकुटः शिक्षिताभरणाङ्गदः ॥ ४८ ॥ मैन्द्राद्विप्रतीकाशो महारजतपर्वतः ॥ शतप्रहरणोद्यः शतचाहुः शताननः ॥ ४९ ॥ शतशीर्षः स्थितः श्रीमाञ्छतशृङ्ग इवाचलः ॥ पक्षे महति संबुद्धो निदाच इव पावकः ॥ ५० ॥ धूश्रकेशो हरिच्छिनश्रुः सन्दृष्टीष्ठपुटाननः ॥ त्रैठोक्यान्तरविस्तारि धारयन्त्रिपुठं वषुः ॥ ५१ ॥ बाहुभिस्तुठयन्वयोम क्षिन्यद्रचां महीधरान् ॥ ईरयन्मुखनिःश्वासै र्वृष्टियुक्तान्बलाह्कान् ॥ ५२ ॥ तिर्यगायतरकाक्षं मन्दरोद्यवर्चसम् ॥ दिपक्षन्तिमियायान्तं सर्वानदेवगणान्मधे सरगणां श्वादयन्तं दिशो दश् ॥ संवर्त्तकाले तृषितं दृष्टं मृत्युभिवोत्थितम् ॥५८ ॥ सुतलेनोच्छ्यवता विपुलाङ्गलिपवणा ॥ लम्बाभरणपूर्णेन किञ्चिचित्रकर्मणा ॥ ५५ ॥ उच्छितेनायहस्तेन दक्षिणेन वपुष्मता ॥ दानवान्देवनिहतानुत्तिष्ठव्यभिति ब्रुवन् समरे द्रिषतां कालचेष्टितम् ॥ वीक्षन्ते रूम सुराः सर्वे भयवित्रस्तलोचनाः ॥५७॥ तं वीक्षन्ति रूम भूतानि क्रमन्तं कालनेमिनम् ॥ त्रिविक्रमं विक्रमन्तं नारायणमिवापरम् ॥५८॥ सोऽत्युच्छ्यपुरःपादमाहताघूर्णिताम्बरः ॥ प्रकामन्नसुरो युद्धे त्रासयामास देवताः ॥ ५९ ॥ स मयेना सुरेन्द्रेण परिष्यक्तस्ततो रणे ॥ कालनेमिर्बभौ दैतयः सविष्णुरिव मन्दरः ॥ ६० ॥ अथ विष्यथिरे देवाः सर्वे शक्यप्रोगमाः समायान्तं हङ्घा कालमिवापरम् ॥ ६३ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे तारकामययुद्धे षट्सतत्यिकज्ञतत्तमोऽध्यायः ॥ ३७६ ॥ मतस्य उवाच ॥ दानवानामनीकेषु कालनेमिर्महासुरः ॥ व्यवर्द्धत महातेजास्तपान्ते जलदो यथा ॥ १॥ तं त्रैलोक्यान्तरगतं हट्टा ते दानवेश्वराः ॥ उत्तरुरपरिश्रान्ताः पीत्रामृतमन्त्रतमम् ॥ २ ॥ ते वीतभयसन्त्रासा मयतारपुरोगमाः ॥ तारकामयसंत्रामे सततं जितकाशिनः ॥ ३ ॥ रेजुरायोधनगता दानवा युद्धकाङ्किणः ॥ मन्त्रमभ्यसतां तेषां व्यूहं च परिधावताम् ॥ ४ ॥ प्रेक्षतां चाभवत् प्रीतिदीनवं कालनेमिनम् ॥

पुराण.

अ०१७७॥

१ देवभयं श्रत्वेति पाठान्तरम् । २ इत आरभ्य धारयन्विषुष्ठं वयुरित्यतावत्पर्यतः पाठ एकस्मिनपुस्तके नाम्ति । ३ वर्भणोति पाठान्तरम् । ४ त्रिविक्रमाधि कमतामीतिपाठान्तरम् ।

ये तु तत्र मयस्यासन् मुख्या युद्धपुरस्तराः ॥ दे<sup>ligitizen by Sarane Foundation Trust, Delhi and eGangetri है। योद्धमुपस्थिताः ॥ मयस्तारो वराहश्च ह्यग्रीवश्च</sup> वीर्यवान् ॥६॥ विप्रचित्तिसुतः श्वेतः खरलम्बाबुभावि ॥ अरिष्टो बलिपुत्रश्च किशोराख्यस्तर्थेव च ॥७ ॥ स्वर्भानुश्चामरप्रख्यो वक्त्रयोधी महासुरः ॥ एतेऽस्रवेदिनः सर्वे सर्वे तपित सुस्थिताः ॥ ८ ॥ दानवाः कृतिनो जग्मुः कालनोमि तमुद्धतम् ॥ ते गदाभिर्भुशुण्डीभिश्रकैरथ परश्रधेः ॥ ९ ॥ कालकल्पेश्र मुसलैः क्षेपणीयेश्र मुद्ररेः ॥ अरुमभिश्वादिसहरीर्गण्डरीलैश्च दारुणैः ॥ १० ॥ पहिरीभिन्दिपालैश्च परिषेश्वो त्तमायसेः ॥ चातनीभिः सुगुर्वीभिः शतघीभिस्तथैव च ॥ ११ ॥ युगैर्यन्त्रैश्च निर्मुक्तैर्मार्गणैरुयताडितैः ॥ दोभिश्चातपदीतैश्च प्रासैः प्राशैश्च मुर्च्छनेः ॥ १२ ॥ भुजंगवक्त्रेर्छेछिहानैर्विसर्पद्रिश्च सायकैः ॥ वज्ञैः प्रहरणीयैश्व दीप्यमानैश्व तोमरेः ॥ १३ ॥ विकोशैरसिभिस्तीक्ष्णैः शुळेश्व शितनिर्मछैः ॥ दैत्याः सन्दीतमनसः प्रगृहीतशरासनाः ॥ १४ ॥ ततः पुरस्कृत्य तदा काळनेमि महाहवे ॥ सा दीतशस्त्रप्रा दैत्यानां रुरुचे चमुः ॥ १६ ॥ द्योनिमीलितसर्वाङ्गा घना नीलाम्बुदागमे ॥ देवतानामपि चमुर्मुचुदे शक्रपालिता ॥ १६ ॥ उपेतासित कृष्णाभ्यां ताराभ्यां चन्द्रसूर्ययोः ॥ वायुवेगवती सौम्या तारागणपताकिनी ॥ १७ ॥ तोयदाविद्धवसना ग्रहनक्षत्रहासिनी ॥ यभेन्द्रवरुणै र्गुप्ता धनदेन च धीमता ॥ १८ ॥ सम्प्रदीप्तामिनयना नारायणपरायणा ॥ सा समुद्रौचसह्शी दिव्या देवमहाचमूः ॥ १९ ॥ भीमा यक्षगन्धर्वज्ञााळिनी ॥ तयोश्रम्बोस्तदानी तु बभूव स समागमः ॥ २० ॥ द्यावाष्ट्रथिव्योः संयोगो यथा स्याद्यगपर्यये ॥ तद्यद्वमभवद् घोरं देवदानवसङ्क्रुम् ॥ २१ ॥ क्षमापराक्रमपरं दर्पस्य विनयस्य च ॥ निश्चक्रमुर्वछाभ्यां तु भीमास्तत्र सुरासुराः ॥ २२ ॥ पूर्वापराभ्यां संरब्धाः सागराभ्यामिवाम्बुदाः ॥ ताभ्यां बलाभ्यां संस्रष्टाश्चेहरूते देवदानवाः ॥ १२३ ॥ वनाभ्यां पार्वतीयाभ्यां पाषिताभ्यां यथा गजाः ॥ समाज्ञस्ततो भेरीः शङ्कान्दृष्पुरनेकशः ॥ २४ ॥ स शब्दो यां भुवं खं च दिशश्च समपूर्यत् ॥ ज्यायाततलिनिर्वाषो धनुषां क्रजितानि 💥 च ॥२५ ॥ दुन्दुभीनां च निनदो दैत्यमन्तर्दधः स्वनम् ॥ तेऽन्योन्यमभिसम्पेतुः पातयन्तः परस्परद्॥२६॥ बभञ्जर्बाहुभिर्बाहुन्द्वन्द्वपुत्र्ये युयुत्सवः ॥ देवास्तु चारानिं घोरं परिघांश्चोत्तमायसान् ॥२७॥ निाम्निंशान् ससृजुः संख्ये गदा गुर्वीश्च दानवाः ॥ गदानिपातिभैयाङ्गा बाणैश्च

**गर**०५॥

शक्लीकृताः ॥ २८ ॥ परिषेतुर्भशं के चित्पुनः कोचित्त जिन्नरे ॥ ततो रथैः सतुरगैर्विमानैश्वाशुगाविभिः ॥ २९ ॥ समीपुस्ते सुनंरव्या असीपुर्दे । रोषादुन्योन्यमाहवे ॥ संवर्त्तमानाः समरे सन्दृष्टोष्ठपुटाननाः ॥ ३० ॥ रथा रथैर्निरुद्धचन्ते पादाताश्च पदातिभिः ॥ तेषां रथानां तुमुठः स शब्दः शब्दवाहिनाम् ॥ ३१ ॥ नभोनभश्च हि यथा नभस्यैर्ज्ठदस्वनैः ॥ बभञ्जस्तु रथान्क्रेचित्क्रेचित्तम्पाटिता रथैः ॥ ३२ ॥ सम्बाध मन्ये सम्प्राप्य न जोकुश्चाछितुं रथान् ॥ अन्योन्यमन्ये समरे दोभ्यांधात्क्षप्य दंशिताः ॥ ३३ ॥ संहाद्मानाभरणा जवुस्तत्रापि चर्मिनणः ॥ अह्रीरन्ये विनिर्भिन्ना वेमू रक्तं हता युधि ॥ ३४ ॥ क्षरज्ञानां सहशा जलदानां समागमे ॥ तैरल्लशस्त्रपथितं क्षितोत्भितगदाविलय ॥ ३५॥ देवरानवसंक्षुब्धं संकुछं युद्धमाबभौ ॥ तदानवमहामेषं देवायुधविराजितम् ॥ ३६ ॥ अन्योन्यबाणवर्षेण युद्धदुर्द्धिनमाबसौ ॥ एतस्मिन्नन्तरे कुद्धः कालनेमी स दानवः ॥ ३७ ॥ व्यवर्द्धत समुद्रोघैः पूर्यमाण इवाम्बुदः ॥ तस्य विद्युचलापीढैः प्रदीप्ताशनिवर्षिणः ॥ ३८ ॥ गात्रै र्नागगिरिप्रख्या विनिषेतुर्वछाह्काः ॥ क्रोधान्निःश्वसतस्तस्य भूभेद्रस्वेदवर्षिणः ॥ ३९ ॥ साम्रिस्फुलिङ्गप्रतता सुलानिष्पेतुर्राचिषः ॥ तिय्यै गूर्ई च गगने वब्धुस्तस्य बाहवः ॥ ४० ॥ पर्वतादिव निष्कान्ताः पंचास्या इव पन्नगाः ॥ सोऽख्नजाछैर्वद्वविवेर्धनुर्भिः परिवैरिप ॥ ४९ ॥ दिन्यमाकारामावत्रे पर्वतेरुच्छितैरिव ॥ सोऽनिछोङ्रतषसनस्तरूथौ संत्रामछाछसः ॥ ४२ ॥ सन्ध्यातपत्रस्तशिछः साक्षान्मेरुरिवाचछः ॥ करुवेगप्रमथितैः शैलशृङ्गात्रपाद्षैः ॥ ४३ ॥ अपातयद्वेगणान्वज्ञेणेव महागिरीच् ॥ बहुभिः शस्त्रनिश्चित्रीश्वित्रभित्रशिरोरहाः ॥ ४४ ॥ न होकुश्रितं देवाः कालनेमिहता युधि ॥ मुष्टिभिनिहताः केचित्केचित्त विदल्जिताः ॥ ४५ ॥ यक्षगन्धर्वपतयः पेतः सह महीरगैः वित्राप्तिता देवाः समरे काळनेमिना ॥ ४६ ॥ न शेकुर्यत्नवन्तोऽपि यतं कर्तुं विचेतसः ॥ तेन शकः सङ्ख्राक्षः रपन्दितः शरवन्धनैः ॥४७॥ 📆 ऐरावतगतः संख्ये चिहतुं न शशाक ह ॥ निर्ज्ञात्रभोद्सदृशो निर्ज्ञाणवसप्रभः ॥ ४८ ॥ निर्व्यापारः कृतस्तेन विपाशो वरुणो सूधे ॥ रुषेनैश्रवणस्तेन परिचैः कामरूपिणा !! ४९ ॥ वित्तदोऽपि कृतः संख्ये निर्जितः कालनेमिना ॥ यमः सर्वहरस्तेन मृत्युप्रहरणे रणे ॥५०॥ 🦃 याम्यामवस्थां सन्त्यज्य भीतः स्वां दिशमाविशत् ॥ स छोकपाछानुत्सार्थ्यं कृत्वा तेषां च कम्मं तत् ॥ ५१ ॥ दिश्च सर्वासु देहं स्वं चतुर्द्धा विद्वे

पुरान:

अ०१७७

तदा ॥स नक्षत्रपथं गत्वा दि॰यं स्वभांतुदर्शनम्॥५२॥ जहार छक्ष्मी सोमस्य तं चास्य विषयं महत्॥चाछयामास दीप्तांशुं स्वर्गद्वारात् स भास्क रम् ॥५३॥सायनं चास्य विषयं जहार दिनकम्मं च॥सोऽप्रिं देवमुखं दङ्घा चकारात्ममुखाश्रयम्॥५८॥ वायुं च तरसा जित्वा चकारात्मवशा नुगम् ॥ स समुद्रान् समानीय सर्वाश्च सारितो बङात् ॥ ५५ ॥ चकारात्ममुखे वीर्व्याद्देहभूताश्च ।सिन्यवः ॥ अपः रुववञ्गाः कृत्वा दिविजा याश्च भूमिजाः ॥५६॥ स स्वयम्भुरिवाभाति महाभूतपतिर्यथा ॥ सर्वछोकमयो दैत्यः सर्वभूतभयावहः ॥ ५७ ॥ स छोकपाछैकवपुश्चन्द्रा दित्यग्रहात्मवान् ॥ स्थापयामात जगतीं सुगुप्तां घरणीघरैः ॥ ५८ ॥ पावकानिलक्षम्पातो रराज ग्राधि दानवः ॥ पारमेष्ठचे स्थितः स्याने छोकानां प्रभवोपमे ॥ तं तुष्ट्युद्दैत्यगणा देवा इव पितामहम् ॥ ५९ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे तारकामययुद्धं नाम सप्तसप्तत्याधिकशत तमोऽध्यायः ॥ १७७॥छ॥ मत्स्य उवाच ॥ पञ्च तं नाभ्यवर्त्तन्त विपरीतेन कम्मेणा ॥ वेदो धर्मः क्षमा सत्यं श्रीश्च नारायणाश्रया ॥ १ ॥ स तेषामनुपस्थानात् सक्रोधो दानवेश्वरः ॥ वैष्णवं पदमान्विच्छन् ययौ नारायणान्तिकम् ॥ २ ॥ स दद्र्श सुपर्णस्थं शंखचक्रगदाधरम् ॥ दानवानां विनाशाय श्रामयन्तं गदां शुभाम् ॥ ३ ॥ सजलोम्भादसहशं विद्युत्सहश्वाससम् ॥ स्वाक्दं स्वर्णपञ्चाव्यं शिखिनं काइयपं खगम् ॥ ४ ॥ हम् दैत्यविनाञ्चाय रणे स्वस्थमवस्थितम् ॥ दानवो विष्णुमक्षोभ्यं बभाषे छुब्यमानसः ॥ ५ ॥ अयं स रिपुरस्माकं पूर्वेषां प्राणनाञ्चनः ॥ अणेवावासिनश्चेव मधोर्वे कैटभस्य च ॥ ६ ॥ अयं स वित्रहोऽस्माकमञ्चाम्यः किछ कथ्यते ॥ अनेन संयुगेष्वद्य दानवा बहुवो हताः ॥ ७ ॥ अयं स निर्धृणो छोके स्त्रीबाछानिरपत्रपः ॥ येन दानवनारीणां सीमन्तोद्धरणं कृतम् ॥ ८ ॥ अयं स विष्णुर्देवानां वैकुण्ठश्च द्विकताम् ॥ अनन्तो भोगिनामप्सु स्वपन्नाद्यः स्वयम्भुवः ॥ ९ ॥ अयं स नाथो देवानामस्माकं व्यथितात्मनाम् ॥ अस्य ऋषं समासाद्य हिरण्यकशिपुर्हतः ॥ १० ॥ अस्य च्छायामुपाश्चित्य देवा मखमुखे श्रिताः ॥ आज्यं महर्षिभिर्दत्तमश्चनन्ति त्रिधा हुतम् ॥ ११ ॥ अयं स निधने हेतुः सर्वेषाममरिद्विषाम् ॥ यस्य चक्रे प्रविष्टानि कुछान्यस्माकमाह्दे ॥ १२ ॥ अयं स किछ युद्धेषु सुरार्थे त्यक्तजीवितः ॥ सिवितुस्तेजसा तुल्यं चक्रं क्षिपित शञ्जुषु ॥ १३ ॥ अयं स काछो दैत्यानां काछभूतः समास्थितः ॥ अतिकान्तस्य काछस्य फुछं प्राप्स्याति 💥 मत्स्य : ॥२०६॥

190

केशवः ॥ १८ ॥ दिष्टचेदानीं समक्षं मे विष्णुरेष समागतः ॥ अद्य मद्वाहुनिष्पिष्टो मामेव प्रणिष्यति ॥ १५ ॥ यास्याम्यपचितिं दिष्टचा पूर्वेषामद्य संयुगे ॥ इमें नारायणं हत्वा दानवानां भयावहम् ॥ १६ ॥ क्षिप्रमेव हानेष्यामि रणेऽमरगणांस्ततः ॥ जात्यन्तरगतो ह्येष बाधते दानवान्मुघे ॥ १७ ॥ एषोऽनन्तः पुरा भूत्वा पद्मनाभ इति श्रुतः ॥ जघानैकाणवे घोरे ताबुभौ मधुकैटभौ ॥ १८ ॥ द्विधाभृतं वपुः कृत्वा सिंहस्यार्द्धं नरस्य च ॥ पितरं मे जघानैको हिरण्यकशिषुं पुरा ॥ १९ ॥ शुभं गर्भमधत्तैनमदितिर्देवतारणिः ॥ माणिश्विभिः क्रमैः ॥ २० ॥ भूयस्तिवदानीं संयामे संप्राप्ते तारकामये ॥ मया सह समागम्य स देवो विनिशिष्यति ॥ २१ ॥ एवस्तत्तवा बहविधं क्षिपत्रारायणं रणे ॥ वाग्भिरप्रतिह्नपाभिर्युद्धमेवाभ्यरोचयत् ॥ २२ ॥ क्षिप्यमाणोऽसुरेन्द्रेण न चुक्रोप गदाघरः ॥ क्षमावछेन महता सिस्मितं चेदमत्रशीत् ॥ २३ ॥ अल्पं दर्पबलं दैत्य स्थिरमकोधनं बलम् ॥ इतस्त्वं दर्पनैदाँषीईत्वा यद्रापसे क्षमम् मतो धिगेतत्तव वाग्बरुम् ॥ न यत्र पुरुषाः सन्ति तत्र गर्जन्ति योषितः ॥ २५ ॥ अहं त्वां दैत्य पर्यामि पूर्वेषां मार्गगाविनम् ॥ प्रजापति कृतं सेतुं भित्त्वा कः स्वस्तिमान्त्रजेत् ॥ २६ ॥ अद्य त्वां नाज्ञायिष्यामि देवन्यापारघातकम् ॥ रुवेषु स्वेषु च स्थानेषु स्थापयिष्यामि देवताः ॥ २७ ॥ एवं ब्रुवाति वाक्यं तु मृथे श्रीवत्सधारिणि ॥ जहास दानवः क्रोधाद्धस्तांश्वके सहायुधान् ॥ २८ ॥ स बाहुन्तमुद्यम्य सर्वास्त्रप्रहणं रणे ॥ क्रोधाद्विगुणरक्ताक्षो विष्णुं वक्षस्यताडयत् ॥ २९ ॥ दानवाश्चापि समरे मयतारपुरोगमाः ॥ उद्यतायुधनिश्चिशा विष्णु मभ्यद्रवन् रणे ॥ ३० ॥ स ताड्यमानोऽतिबछैदैँत्यैः सर्वोद्यतायुधैः ॥ न चचाल ततो युद्धे कम्पमान इवाचलः ॥ ३१ ॥ संसक्तव्य सुपर्णेन कालनेमी महासुरः ॥ सर्वप्राणेन महर्ती गदासुद्यम्य बाहुाभिः ॥ ३२ ॥ घोरां ज्वलन्तीं सुसुचे संरब्धो गरुडोपरि ॥ कर्मणा तेन दैत्यस्य विष्णुर्विस्मयमाविशत् ॥ ३३ ॥ यदा तेन सुपर्णस्य पातिता मूर्धि सा गदा ॥ सुपर्ण व्यथितं दृष्ट्वा कृतं च वपुरात्मनः ॥ ३४ ॥ क्रोधसंरक्त

पुराण-

अ० १७८

NZOEN

स्तुष्टुर्मधुसूद्नम् ॥ सर्वान्किरीटेन छिह्न्सान्ध्रमम्बरमम्बरेः ॥ ३८ ॥ पद्भचामाकम्य वसुधां दि्शः प्रच्छाद्य बाह्यभिः ॥ तुल्याभं सहस्रारमारक्षयम् ॥ ३९ ॥ दीप्तामिसदृशं घोरं दृशनेन सुदृशनम् ॥ सुवर्णरेणुपर्यन्तं वज्रनाभं भयापहम् ॥ ४० ॥ मेदोऽस्थिमजा रुधिरैः सिक्त दानवसम्भवैः ॥ अद्वितीयप्रहरणं क्षुरपर्यन्तमण्डलम् ॥ ४१ ॥ स्रग्दाममालाविततं कामगं कामरूपिणम् ॥ स्वयं स्वयम्भवा सृष्टं भयदं सर्वविद्विषाम् ॥ ४२ ॥ महर्षिरोषैराविष्टं नित्यमाहवदार्पतम् ॥ क्षेपणाद्यस्य मुह्मन्ति लोकाः सस्थाणुजङ्गमाः ॥ दिन च भूतानि तृप्तिं यान्ति महामृधे ॥ तदप्रतिमकम्भीयं समानं सूर्यवर्ज्ञसा ॥ ४४ ॥ चक्रमुद्यम्य समरे क्रोधदीप्तो गराधरः ॥ दानवं तेजः समरे स्वेन तेजसा ॥ ४५ ॥ चिच्छेद् बाहुंश्वकेण श्रीधरः कालनेमिनः ॥ तच वक्रशतं घोरं सामिषूणिहहांसि वै ॥ ४६ ॥ तस्य दैत्यस्य चक्रेण प्रममाथ बलाद्धारिः ॥ स च्छित्रबाह्यविशिषा न प्राक्षम्पत दानवः ॥ ४७ ॥ कबन्धोऽवस्थितः संख्ये संवितत्य महापक्षी वायोः कृत्वा समं जवम् ॥४८॥ उरपा पातयामात गरुडः काळनेमिनम् ॥स तरुय देहो विमुखो विबाहुश्च परिश्रमन् ॥४९॥ निपपात दिवं त्यक्त्वा क्षोभयन्थरणितलम् ॥ तस्मित्रिपतिते दैत्ये देवाः सर्षिगणास्तदा॥५०॥साधु साध्विति वैकुण्डं समेताः प्रत्यपूजयन् ॥ अपरे ये तु दैत्याश्च युद्धे दृष्टपराञ्जमाः॥५१॥ते सर्वे बाहुभिव्याता न ज्ञोकुश्चलितुं रणे ॥ कांश्चित्केज्ञोषु जग्राह कांश्चित्कण्ठेषु पीडयन् ॥५२॥ चकर्ष कस्याचिद्रकं मध्येऽगृह्याद्थापरम् ॥ ते गदा चक्रनिर्दृग्धा गतसत्त्वा गतासवः ॥ ५३ ॥ गगनाद्वष्टसर्वाङ्गा दैत्येषु सर्वेषु इतेषु पुरुषोत्तमः ॥ ५४ ॥ तस्थो शकात्रियं कृत्वा कृतकम्मा गदाधरः ॥ तस्मिन्विमर्दे संत्रामे निवृत्ते तारकामये तं देशमाजगामाञ्च ब्रह्मा छोकपितामदः ॥ सर्वैर्ब्रह्मिषिभः सार्द्धं गन्धर्वाप्तरसां गणैः ॥ ५६ ॥ देवदेवो हरि देवं यूजयन्वाक्यमब्बीत् ॥ देव महत्करमं सुराणां शल्यमुद्धतम् ॥ वधेनानेन दैत्यानां वयं च परितोषिताः ॥ ५७ ॥ योऽयं त्वया हतो विण्णो कालनेमी महासुरः त्वमेकोऽस्य मुधे इन्ता नान्यः कश्चन विद्यते ॥ ५८ ॥ एष देवान्परिभवँ छोकांश्च ससुरासुरान् ॥ गर्जते ॥ ५९॥ तद्नेन तवाय्येण परितुष्टोऽस्मि कर्म्भणा ॥ यद्यं कालकल्पस्तु कालनेमी निपातितः ॥६०॥तद्। गच्छस्व 🚉 ते गच्छाम

**१**२०७॥

दिवमुत्तमम् ॥ ब्रह्मप्यस्त्वाः तद्मस्थाः प्रतीक्षन्ते सदोगताः ॥६१॥ कं चाहं तव दास्यामि वरं वरवतां वर ॥ सुरेष्वथ च दैत्येषु वराणां वरदो ॥ भवान् ॥ ६२ ॥ निर्थातयेत त्रैठोक्यं स्फीतं निहतकण्टकम् ॥ अस्मिन्नेव मुधे विष्णो ज्ञाकाय सुमहात्मने ॥६३॥ एवसुक्तो भगवता ब्रह्मणा ॥ इरिरव्ययः ॥ देवाञ्छक्रमुखान्सर्वाद्धवाच ग्रुभया गिरा ॥६४ ॥ विष्णुरुवाच ॥ शृण्यन्तु त्रिद्शाः सर्वे यावन्तोऽत्र समागताः ॥ श्रवणावहितैः श्रोत्रैः पुरस्कृत्य पुरन्द्रम् ॥६५॥अस्माभिः समरे सर्वे कालनेमीमुखा हताः ॥ दानवा विक्रमोपेताः शकादपि महत्तराः ॥ ६६॥ अस्मिन् ॥ महति संयामे दैतेषा द्रौ विनिःसृतौ ॥ विरोचनश्च दैत्येन्द्रः स्वभार्जश्च महायहः॥६७॥ स्वां दिशं भजतां शको दिशं वरूण एव च॥ याम्यां यमः प्रायतामुत्तरां च धनाधिपः॥६८॥ ऋक्षैः सह यथायोगं गच्छतां चैव चन्द्रमाः ॥ अब्द्रमृतुमुखे सूर्य्यो अजतामयनैः सह॥६९॥आज्य भागाः प्रवर्त्तन्तां सद्स्यैरभिपूजिताः ॥ हूयन्ताममयो विप्रैवेद्दष्ट्रेन कर्म्भणा ॥ ७० ॥ देवाश्चाप्यमिहोमेन स्वाध्वायेन सहर्षयः ॥ श्राद्धेन पितरश्चेन तृप्तिं यान्तु यथासुखम् ॥ ७१ ॥ वायुश्चरतु मार्गस्थित्रघा दीप्यतु पानकः ॥ त्रींस्तु वर्णाश्च लोकांस्त्रींस्तर्पयञ्चातमेजेशुंगैः ॥७२॥ कतवः सम्प्रवर्त्तन्तां दक्षिणियौद्धिजातिभिः ॥ दक्षिणाश्चोपपाद्यन्तां याज्ञिकेभ्यः पृथक् पृथक् ॥ ७३ ॥ गां तु सूर्य्यो रसान्सोमो वायुः प्राणांश्च प्राणिषु ॥ तर्पयन्तः प्रवर्त्तन्तां सर्व्व एव स्वकम्मीभेः ॥ ७४॥ यथावदानुपूर्व्येण महेन्द्रमळयोद्भवाः ॥ त्रेळोक्यमातरः सर्व्याः समुद्रं यान्तु सिन्धवः ॥ ७५ ॥ दैत्येभ्यस्त्यज्यतां भीश्व ज्ञान्ति त्रजत देवताः ॥ स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि ब्रह्मछोकं सनातनम् ॥ ७६ ॥ स्वगृहे स्वर्गलोके वा संग्रामे वा विश्लेषतः ॥ विश्लमभो वो न मन्तव्यो नित्यं क्षुद्रा हि दानवाः ॥ ७७ ॥ छिद्रेषु प्रहरन्त्येते न तेषां संस्थितिर्ध्ववा ॥ सौम्यानामृजुभावानां भवतामार्जवं धनम् ॥ ७८ ॥ एवमुक्तवा सुरगणान्विष्णुः सत्यपराक्रमः ॥ जगाम ब्रह्मणा सार्द्धं स्वलोकं तु महा यशाः ॥ ७९॥ एतदाश्चर्यमभवत्संत्रामे तारकामये ॥ दानवानां च विष्णोश्च यन्मां त्वं परिपृष्टवाच् ॥८०॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे पद्यो 🎉 द्भवप्राद्धभीवसंग्रहो नामाप्टसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः॥१७८॥ऋषय उच्चः ॥श्रुतः पद्मोद्भवस्तात् विस्तरेण त्वयेरितः ॥समासाद्भवमाहात्म्यं भैरवस्य विधीयताम् ॥ १ ॥सूत उवाच ॥ तस्यापि देवदेवस्य शृणुःवं कर्म चोत्तमम् ॥ आसीदैत्योऽन्धको नाम भिन्नाञ्जनचयोपमः ॥

पुराष.

SA 3 8 3

तपसा महता युक्तो ह्यवध्याम्निदिवौकसाम् ॥ स कदाचिन्महादेवं पार्वत्या सहितं प्रभुम् ॥ ३ ॥ क्रीडमानं तदा दृष्ट्वा हर्तुं देवीं प्रचक्रमे ॥ तस्य युद्धं तदा घोरमभवत्सह शम्भुना ॥ ४ ॥ आवन्त्ये विषये घोरे महाकालवनं प्रति ॥ ताहमन्युद्धं तदा रुद्धश्वान्यकेनातिपीडितः ॥५॥ सुषुवे बाणमत्युयं नाम्ना पाञ्चपतं हि तत् ॥ रुद्रबाणविनिभेंदाद्विधिरादन्धकस्य तु ॥ ६ ॥ अन्धकाश्च समुत्पन्नाः शत्रोऽथ सहस्रशः ॥ तेषां विदार्थ्यमाणानां रुधिरादपरे पुनः॥७॥बभूबुरन्धका घोरा यैर्व्यातमिख्छं जगत्॥एवं मायाविनं हङ्घा तं च देवस्तदान्धकम्॥८॥पानार्थमन्धका स्रस्य सोऽसृजन्मातरस्तदा॥माहेश्वरी तथा त्रास्नी कौमारी मालिनी तथा॥९॥सौपणी ह्यय वायव्या शाकी वै नैर्ऋता तथा॥सौरीसौम्या शिवा दूती चामुण्डा चाथ वारुणी॥ १०॥वाराही नारसिंही च वैष्णवी च चलच्छिला॥शतानन्दा भगानन्दा पिच्छिला भगमालिनी ॥ ११ ॥ बला चातिवला रक्ता सुरभी मुखमण्डिका ॥ मातृनन्दा सुनन्दा च बिडाली शकुनी तथा॥ १२॥ रेवती च महारका तथैव पिलिप्लिकका॥जया च विजया चैव जयन्ती चापराजिता॥ १३ ॥ कार्छी चैव महाकार्छी दूती चैव तथव च ॥ सुभगा दुभर्गा चैव करार्छी नन्दिनी तथा ॥ १८॥ अदितिश्र दितिश्रेव मारी वै मृत्युरेव च॥कर्णमोटी तथा याम्या उलूकी च घटोद्री ॥ १५ ॥ कपाली वत्रहरूता च पिशाची राससी तथा ॥ मुशुण्डी शाङ्करा चण्डा लाङ्गली कुटभी तथा ॥ १६ ॥ खेटा सुलोचना धूम्रा एकवीरा करालिनी ॥ विशालदांष्ट्रणी स्यामा त्रिनटी कुरूटी तथा॥ १७॥ वैनायकी च वैताली उन्मत्तोदुम्बरी तथा ॥ सिद्धिश्च लेलिहाना चक्रेकरी गर्दभी तथा॥१८ ॥ भुकुटी बहुपुत्री च प्रेतपाना विडम्बिनी ॥ कौंचा कैठमुखी चैव विनता सुरसा दुनुः ॥ १९ ॥ उपा रम्भा मेनका च सिठठा चित्रह्मपिणी ॥ स्वाहा स्वधा वषट्कारा धृतिज्यैष्टा कर्पोद्देनी ॥ २० ॥ माया विचित्ररूपा च कामरूपा च सङ्गमा ॥ मुखेविला मङ्गला च महानासा महामुखी ॥ २१ ॥ कुमारी रोचना भीमा सदाहा सा मदोद्धता ॥ अञ्म्बाक्षी कालपर्णी कुम्भकर्णी महासुरी ॥ २२ ॥ केशिनी लंखिनी लम्बा पिङ्गला लोहितासुखी ॥ घण्टारवाथ दंष्टाला रोचना काकजाङ्किका ॥ २३ ॥ गोकर्णिकाजमुखिका महायीना महामुखी ॥ उल्कामुखी धूमशिखा कम्पिनी परिकम्पिनी ॥ २४ ॥ मोहना कम्पना क्षेठा निर्भया बाहुशालिनी ॥ सर्पकणीं तथैकाक्षी विशोका नन्दिनी तथा ॥ २५ ॥ ज्योतस्रामुखी

मत्स्व-॥२०८॥

च रभसा निकुम्भा रक्तकम्पना ॥ अविकारा महाचित्रा चन्द्रसेना मनोरमा ॥ २६ ॥ अदुर्शना हरत्यापा मातङ्गी लम्बमेलला ॥ अबाला वञ्चना काली प्रमोदा लाङ्गलावती ॥ २७ ॥ चित्ता चित्तजला कोणा शान्तिकाषविनाशिनी ॥ लम्बस्तनी लम्बसटा विसटा वासचू णिनी ॥ २८ ॥ स्वलन्ती दीर्घकेशी च सुचिरा सुन्दरी शुभा ॥ अयोम्रुली कटुमुली कोधनी च तथाशनी ॥ २९॥ कुटुम्बिका मुक्तिका च चन्द्रिका बलमोहिनी ॥ सामान्या हासिनी लम्बा कोविदारी समासवी ॥ ३० ॥ शङ्ककर्णी महानादा मुग्नदेवी महोदरी ॥ हुङ्कारी स्ट्रमुसटा रुद्रेशी भूतडामरी ॥ ३१ ॥ पिण्डिजिह्वा चळज्ञाळा शिखा ज्याळामुखी तथा ॥ एताश्चान्याश्च देवेशः सोऽसृजन्मातरस्तदा ॥ ३२ ॥ 🦃 अन्धकानां महाचोराः पपुस्तद्वधिरं तदा ॥ ततोऽन्धकासृजः सर्वाः परां तृतिसुपागताः ॥ ३३ ॥ तासु तृतासु संभूता भूय एवान्धकप्रजाः ॥ अर्दितस्तैर्महादेवः शूलमूद्ररपाणिभिः ॥ ३४ ॥ ततः स शङ्करो देवस्त्वन्धकैर्व्याकुलीकृतः ॥ जगान शरणं देवं वासुदेवमजं विभुम् ॥३५॥ ततस्तु भगवान् विष्णुः सृष्टवान् शुष्करेवतीम् ॥ या पपौ सक्तळं तेपामन्यकानामसृक् क्षणात् ॥ ३६॥ यथा यथा च रुधिरं पिवन्तयन्यक सम्भवम् ॥ तथा तथाधिकं देवी संशुप्यति जनाधिपः ॥ ३७ ॥ पीयमाने तया तेषामन्धकानां तथासृजि ॥ अन्धकास्तु क्षयं नीताः सर्वे ते त्रिपुरारिणा ॥ ३८ ॥ मूलान्यकं तु विक्रम्य तदा श्रांक्षिलोकपृक् ॥ चकार वेगाच्छूलाये स च तुष्टाव शङ्करम् ॥ ३९ ॥ अन्यकस्तु महावीर्यस्तस्य तुष्टोऽभवद्भवः ॥ सामीप्यं प्रद्दौ नित्यं गणेशत्वं तथैव च ॥ ४० ॥ ततो मातृगणाः सर्वे शङ्करं वाक्यमबुवन् ॥ त्वत्प्रसादा ज्ञगत्सर्वे तद्जुज्ञातुमईसि ॥ ४१ ॥ ज्ञाङ्कर उवाच ॥ भवतीभिः प्रजाः सर्वो रक्षणीया न संज्ञायः ॥ तस्माद्वोराद्भिप्रायान्मनः ज्ञीघं निवर्त्यताम् ॥ ४२ ॥ इत्येवं शङ्करेणोक्तमनादृत्य वचस्तदा ॥ अक्षयामासुरत्युत्राह्में छोक्यं सचराचरम् ॥ ४३ ॥ त्रैलोक्यं अक्ष्यमाणे तु तदा मातृगणेन वै ॥ नृत्तिंहमूर्तिं देवेशं प्रदृष्यो भगवाश्विवः ॥ ४४ ॥ अनादिनिधनं देवं त्तर्वलोकभवोद्भवम् ॥ दैत्येन्द्रवक्षोरुधिरचर्चिताप्र महानखम् ॥ ४५ ॥ विद्युज्तिह्वं महादंष्ट्रं स्फुरत्केत्तरकण्ठकम् ॥ कल्पान्तमारुतक्षुब्धं सप्तार्णवत्तमस्वनम् ॥ ४६ ॥ वज्रतीक्ष्णनखं चोर माकर्णव्यादिताननम् ॥ मेरुशैलप्रतीकाशमुद्दयार्कसमेक्षणम् ॥ ४७ ॥ हिमाद्रिशिखराकारं चारुदंष्टोज्ज्वलाननम् ॥ नखनिस्सृतरोषाग्नि

पुराषः

ale sa?

न्वाठाकेसरमाछिनम् ॥ ४८ ॥ वत्राङ्गदं सुमुकुटं हारकेयूरभूषणम् ॥ श्रोणीसूत्रेण महता काञ्चनेन विराजितम् ॥ ४९ ॥ नीठोत्पठ द्रुयामं वासोयुगविभूषणम् ॥ तेजसाक्रान्तसक्रुब्रह्माण्डागारसंकुरुम्॥५०॥ पवनं श्राम्यमाणानां हुतह्व्यवहार्चिषाम् ॥ आवर्त्तसहशाकारैः संयुक्तं देहलोमजैः ॥ ५९ ॥ सर्वेषुष्पविचित्रां च धारयन्तं महास्त्रजम् ॥ स ध्यातमात्रो भगवान्प्रदर्शे तस्य दर्शनम् ॥ ५२ ॥ यादशेनैव रूपेण ध्यातो रुद्रेण धीमता ॥ तादृशेनैव रूपेण दुर्निरिक्ष्येण दैवतैः ॥ ५३ ॥ प्राणिपत्य तु देवेशं तदा तुष्टाव शङ्करः ॥ ५४ ॥ शंकर उनाच ॥ नमस्तेऽस्तु जगन्नाथ नरासिंहनपुर्दर ॥ दैत्यनाथासृजापूर्णनखशाक्तिनिराजित ॥ ५५ ॥ हेमपिङ्गलविग्रह ॥ नतोऽस्मि पद्मनाभ त्वां सुरशक जगद्धरो ॥ ५६ ॥ कल्पान्ताम्भोदनिर्घोष सूर्यकोटिसमप्रभ संकोध सहस्रेन्द्रपराक्रम ॥ ५७ ॥ सहस्रधनद्रम्फीत सहस्रवरुणात्मक ॥ सहस्रकालराचित सहस्रनिय गेन्द्रिय ॥ ५८ ॥ म्नानन्तमुर्तिमन् ॥ सहस्रचन्द्रपतिम सहस्रप्रहिकम ॥ ५९ ॥ सहस्रुष्ट्रतेजस्क सहस्रवसंस्तृत ॥ सहस्रवाहुवेगोत्र सहस्रास्यानेरीक्षण ॥ सहस्रयन्त्रमथन सहस्रवधमोचन ॥ ६० ॥ अन्धकस्य विनाज्ञायया सृष्टा मातरो मया ॥ अनादृत्य तु मद्राक्यं भक्षयन्त्यद्य ताः प्रजाः ॥ ६१ ॥ कृत्वा ताश्च न शक्तोऽहं संहर्तुमपराजित ॥ स्वयं कृत्वा कथं तासां विनाशमभिकारये ॥ ६२ ॥ एवमुकः स रुद्रेण नरसिंह वपुर्द्धरः ॥ सतर्ज देवो जिह्नायास्तदा वाणीश्वरी इरिः ॥ ६३ ॥ हृदयाच तथा माया गुद्धाच भवमालिनी ॥ अस्थिभ्यश्च तथा काली सृष्टा पूर्व महात्मना ॥ ६४ ॥ यया तद्वधिरं पीतमन्धकानां महात्मनाम् ॥ या चास्मिन् कथिता छोके नामतः शुष्करेवती द्रात्रिंशन्मातरः सृष्टा गात्रेभ्यश्रिका ततः ॥ तासां नामानि वक्ष्यामि तानि मे गद्तः शृषु ॥ ६६ ॥ सर्वोस्तास्तु महाभागा तथैव च ॥ त्रैछोक्पमोहिनी पुण्या सर्वसत्त्ववशंकरी ॥ ६७ ॥ तथा च चकहद्या पञ्चमी व्योमचारिणी ॥ शाङ्किनी छोखिनी चैव काछ संकर्षणी तथा ॥ ६८ ॥ इत्येताः पृष्ठगा राजन् वागीशानुचराः स्मृताः ॥ सङ्कर्षणी तथाश्वत्था वीजभावापराजिता ॥ ६९ ॥ कल्याणी मधुदंष्ट्री च कमछोत्पछहस्तिका ॥ इति देव्यष्टकं राजन् मायानुचरमुच्यते ॥ ७० ॥ अजिता सूक्ष्यस्दर्या वृद्धा वेशारमदंशना ॥ नृसिंह

1120311

भैरवा बिल्वा गरुत्मद्धृदया जया ॥ ७९ ॥ भवमाछिन्यनुचरा इत्यष्टी तृष मातरः ॥ आकर्णनी सम्भटा च तथैवोत्तरमाछिका ॥ ७२ ॥ ज्याठापुखी भीषणिका कामघेनुश्र बाछिका ॥ तथा पश्चकरा राजन रेवत्यनुचराः स्मृताः ॥ ७३ ॥ अटी यशबजाः सर्वा देवगात्रसमु द्भवाः ॥ त्रेडोक्यसृष्टिसंहारसमर्थाः सर्वदेवताः ॥ ७४ ॥ ताः सृष्टमात्रा देवेन कुद्धा मातृगणस्य तु ॥ प्रधाविता महाराज कोधविस्फारिते क्षणाः ॥७५॥ अनिषद्यतमं तासां दृष्टितेजः सुदारूणम् ॥ तमेव शरणं त्राप्ता नृसिंहो वाक्यमत्रवीत् ॥ ७६ ॥ यथा मनुष्याः पञ्चाः पाठयन्ति चिरात्सताच् ॥ जयन्ति ते तथैवाञ्च यथा वै देवतागणाः ॥ ७७ ॥ भवत्यस्तु तथा छोकान् पाछयन्तु मयेरिताः ॥ मतुनैश्च तथा च बाबा प्रकर्तव्या ये भकाश्चिपुरान्तके ॥ ये बिछिकर्ष कारिष्यन्ति युष्माकं ये सदा नराः ॥ सर्वकामप्रदास्तेषां अविष्यध्वं तथैव च च कथयन्ति मयेरितम् ॥ ते च रक्ष्याः सदा छोका राक्षितव्यं भदासनम् ॥ ८१ ॥ रौद्रीं चै। परां ॥ ८२ ॥ मया मातृगणः सृष्टो योऽयं विगतसाध्वसः ॥ ८३ ॥ मया सार्द्ध तथा पूजां नरेभ्यश्चेत्र लप्स्पय ॥ पृथक् सुप्रजिता लोकैः शुष्कां संपूजियष्यन्ति ये च पुत्रार्थिनो जनाः ॥ तेषां पुत्रपदा देवी भाविष्यति न संशयः ॥८५॥ एवमुक्त्वा तु भगवान्तह मातृगणेन तु ॥ ज्वालामालाकुलवपुस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ ८६ ॥ तत्र तीर्थं समुत्पन्नं कृतशौचेति यन्गगुः ॥ तत्रापि पूर्वजो देवो जगदार्तिहरो हरः ॥८७ ॥ रीद्रस्य मातृवर्गस्य दत्त्वा रुद्रस्तु पार्थिव ॥ रीद्रां दिव्यां तत्तुं तत्र मातृमध्ये व्यवस्थितः ॥ ८८ ॥ सप्त ता मातरो देव्यः सार्द्धनारीनरः शिवः ॥ निवेश्य रैदि तत्स्थानं तत्रैवान्तरयीयत ॥ ८९ ॥ स मातृवर्गस्य हरस्य मूर्तिर्यदा यदा याति च तत्समीपे ॥ देवेश्वरस्यापि नृतिह मूर्तः पूजां विधत्ते त्रिपुरान्यकारिः ॥ ९० ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽन्धकवधो नामैकोनाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः श्रुतोऽन्यक्रवधः सूत ययावत्त्वदुदीरितः ॥ वाराणस्यास्तु माहात्म्यं श्रोतुमिच्छाम साम्प्रतम् ॥ १

पुराण-

अ०१८०

पिङ्गलः केन गणत्वं समुपागतः ॥ अन्नदृत्वं च सम्प्राप्तो वाराणस्यां महाद्युतिः ॥ २ ॥ क्षेत्रपालः कयं जातः प्रियत्वं च कथं गतः ॥ एतदि च्छाम कथितं श्रोतुं ब्रह्मसुत त्वया ॥ ३ ॥ सूत स्वाच ॥ शृणुवं वै यथा छेभे गणेश्चत्वं स पिङ्गछः ॥ अन्नद्त्वं च छोकानां स्थानं वारा ॥ पूर्णभद्रमुतः श्रीभानासीद्यक्षः प्रतापशन् ॥ इरिकेश इति रूपातो ब्रम्भण्यो धार्मिकश्च ह॥५॥ तस्य जनमप्रभृत्येव शर्वे भेकिरनुत्तमा ॥ तदासीत्तन्नमस्कारस्तान्नेष्ठस्तत्परायणः॥६॥ आसीनश्च शयानश्च गच्छंस्तिष्ठन्ननुत्रजन्॥ भुञ्जानोऽथ पिबन् वापि रुद्रमेवान्व ॥ तमेवं युक्तमनतं पूर्णभदः पितात्रवीत् ॥ न त्वां पुत्रमहं मन्ये दुर्जातो यस्त्वमन्यथा ॥ ८ ॥ न हि यक्षकुछीनानामेत इत्तं अवत्युत ॥ गुह्मका बत यूयं वै स्वभावात्करचेतमः ॥ ९ ॥ कव्यादाश्चैव किंभक्षा हिंसाशीलाश्च प्रवक ॥ मैवं कार्षीनं ते वृत्तिरवं दृष्टा ॥ १० ॥ स्वयम्भु ॥ यथादिष्टा त्यक्तव्या यदि नो भवेत् ॥ आश्रमान्तरजं कर्म न कुर्युर्ग्रहिणस्तु तत् ॥ ११ ॥ हित्वा मनुष्य ॥ यत्त्रमेवं विमार्गस्यो नतुष्याजात एव च ॥ १२ ॥ यथावद्विविधं तेपां कर्म तजातितंश्रयम् ॥ सूत उवाच ॥ एवसुकत्वा स तं युत्रं पूर्णभद्रः प्रतापवान् ॥ 11 33 यथेच्छासि ॥ १४ ॥ ततः स निर्गतरूरवक्त्वा गृहं संबन्धिनस्तथा ॥ वाराणतीं समासाद्य तपस्तेषे सुदुश्चरत् ॥ १५ ॥ स्थाणुभूतो ह्यनि मिषः शुष्ककाष्टोपछोपमः ॥ सन्नियम्येन्द्रिययाममगातिष्ठत निश्वतः ॥ १६ ॥ अथ तस्यैवमनिशं तत्परस्य तदाशिषः ॥ सहस्रमेकं वर्षाण ॥ वरुमीकेन समाकान्तो अक्ष्यमाणः विपीलिकैः ॥ वत्रमुचीमुखैस्तीक्ष्णैविंध्यमानस्तथैव च रुधिरत्वक् च कुन्द्शङ्केन्द्रसप्रभः ॥ अस्थिशेषोऽभवच्छर्वे देहं वै चिन्तयत्रपि ॥ १९ ॥ एतस्मित्रन्तरे देवी विज्ञापयत शङ्करम् ॥ २० ॥ देव्यवाच ॥ उद्यानं युनरेवेदं द्रष्ट्रियच्छामि सर्वदा ॥ क्षेत्रस्य देव माहात्म्यं श्रोतुं कीतूहछं हि मम् ॥ २१ ॥ इति विज्ञापितो देवः ज्ञार्भण्या परमेश्वरः ॥ ज्ञार्वः पृष्टो यथातथ्यमारूयातुषुवचक्रमे ॥ २२ ॥ निर्ज्ञगाम च देवेज्ञः पार्वत्या सह क्राङ्करः ॥ उद्यानं दर्शयामास देन्या देवः विनाकध्कः ॥ २३ ॥ देवदेव उवाच ॥ प्रोत्फ्रञ्जरानाविषग्रस्त शोभितं छताप्रतानावनतं मनो

1129011

हरम् ॥ विरूढपुष्पैः परितः प्रियङ्कभिः सुपुष्पितैः कण्टिकतैश्च केतकैः ॥ २४ ॥ तमालगुरुमैनिचितं सुगन्धिभिः सक्णिकारैर्वकुलैश्च सर्वज्ञः ॥ अज्ञाकपुत्रागर्यरेः सुपुष्पितैर्द्विरेफमालाकुलपुष्पसञ्चयैः ॥ २५ ॥ कचित्त्रफुद्धाम्बुनरेणुद्धिपतैर्विहङ्गमैश्चारुकुलपणादिभिः ॥ रिनादितं सारसमण्डनादिःभिः त्रमत्तदात्युहरूतेश्च वल्ग्रभिः ॥ २६ ॥ कचिच चक्राह्मरवोपनादितं कचिच कादम्बकदम्बकैर्युतम् ॥ कचिच कारण्डवनादनादितं कचिच मत्ताछिकुलाकुलीकृतम् ॥ २७ ॥ मदाकुलाभिस्त्वनसङ्गनाभिनिवेतितं चारु सुगन्धिपुष्पम् ॥ सङ्कारवृक्षैर्छतोपग्रहोस्तिङकदुमेश्च ॥ २८ ॥ प्रगीतिवद्याधरितद्वचारणं प्रमत्तवृत्याप्तरसां गणाकुछत् ॥ प्रहृष्टनानाविधपक्षितेवितं प्रमत्त मृगेन्द्रनादाकुलसत्त्वमानसैः कचित्कचिद्दन्द्रकद्म्बकैर्मृगैः ॥ प्रफुछनानाविधचारुपङ्कजैः सरस्तटाकैरुप शोभितं कचित् ॥ ३० ॥ निविडनिचुलनालं नीलकण्ठाभिरामं मद्मुदितविदङ्गवातनादाभिरामम् ॥ कुमुमिततहशाखालीनमत्ताद्वेरेफं नविक्तसलयशोभाशोभितपान्तशाखम् ॥ ३१ ॥ कचिच दन्तिक्षतचारुवीरुषं कचिछतालिङ्गितचारु क्षिकम् ॥ कचिद्रिलासलसगामिविह्णं निषेवितं किम्युरुषत्रजैः कचित् ॥ ३२ ॥ पारावतध्वनिविक्रजितचारुशृङ्गैरब्श्रङ्कषैः सितमनोहरचारुह्वपैः ॥ आकीर्णपुष्पनिकुरम्बविमुक्तहासै र्विभ्राजितं त्रिद्शदेवकुछैरनेकैः ॥ ३३ ॥ फुछोत्पलागुरुसइस्रवितानयुक्तैस्तोयाशयैः समनुशोभितदेवमार्गम् ॥ मार्गान्तरागलितपुष्यविचित्र ॥ ३४ ॥ तुङ्गाग्रैनींलपुष्पस्तवकभरनतप्रान्तशाखैरशोकैर्मत्तालित्रातगीतश्रतिसुखनननैर्भापितान्तर्मनो ज्ञैः॥रात्रौ चन्द्रस्य भाषा कुषुमिततिलकैरेकतां सम्प्रयातं छायासुप्तप्रबुद्धस्थितहरिणकुलालुप्तदर्भाङ्करात्रम्॥३५॥हंसानां पश्चपातप्रचालेतकमल स्वच्छविस्तीर्णतोयं तोयानां तीरजातप्रविकचकद्छीवाटनृत्यनमयूरम् ॥ मायूरैः पक्षचन्द्रैः कविद्वि पतितैरिञ्जतक्ष्माप्रदेशं देशे देशे विकीर्णप्रमुदितविल्सन्मत्तहारीतवृक्षम् ॥ ३६ ॥ सारङ्गैः कचिद्पि सेवितपदेशं संछत्रं कुसुमचयैः कचिद्रिचित्रैः ॥ हृष्टाभिः कचिद्पि किन्नराङ्गनाभिः श्लीबाभिः समधुरगीतवृक्षखण्डम् ॥ ३७ ॥ संसृष्टेः कचिदुपछिप्तकीर्णपुष्पैरावासैः परिवृतपाद्पं मुनीनाम् मुलात्फर निचितैः कचिद्रिशाछैरुत्तुङ्गेः पनसमहीरुदैरुपेतम् ॥ ३८ ॥ फुङ्णातिमुक्तकछतागृहासिद्धर्भेः सिद्धाङ्गनाकनकन्रपुरनाद्रम

पुराण-

अ०१८

तरुमञ्जीरसक्तभृद्धं भृद्धावछीषु स्वाछिताम्बुकद्मबपुष्पम् ॥ ३९ ॥ पुष्पोत्करानिछविचूर्णितपादपात्रमन्नेसरो भुवि निपातितवंशगुरुमम् गुल्मान्तरप्रभृतिलीनमृगीसमूहं संमुद्धतं तनुभूतामपवर्गदात् ॥ ४० ॥ चन्द्रांशुजालधबलैहितलकैर्मनोज्ञैः सिन्दूरकुङ्कमकुषुम्भनिभैरज्ञोकैः चामीकराभिनचेयरथ कर्णिकारैः फुछारविन्द्राचितं सुविशालशाखैः ॥ ४१ ॥ कचिद्रजतपर्णाभैः कचिद्रिद्रमसन्निभैः ॥काचित्कांचनसङ्कार्शैः पुष्पैराचितभूतलम् ॥ ४२ ॥ पुत्रागेषु द्विजगणाविरुतं रक्ताशोकस्तबकभरनतम् ॥ रम्योपान्तश्रमहरपवनं फुल्लाब्जेषु श्रमरविलितिम्॥४३॥ सक्छभवनभत्ती छोकनाथस्तदानीं तुहिनाशिखारेपुत्र्याः सार्द्धामिष्टैर्गणेशैः ॥ विविधतकविशालं मत्तह्रष्टान्यपुष्टमुपवनतक्ररम्यं दर्शयामास देव्याः ॥ ४८ ॥ देव्युवाच ॥ उद्यानं दर्शितं देव शोभया परया युतम् ॥ क्षेत्रस्य तु गुणान् सर्वान्युनर्वकुमिहार्हासे ॥ ४५ ॥ अस्य क्षेत्रस्य माहात्म्यमविष्रुक्तस्य तत्त्रधा ॥ श्रुत्वापि हि न मे तृतिरतो भूयो वदस्व मे ॥४६॥ देवदेव उवाच ॥ इदं ग्रह्मतमं क्षेत्रं सदा वारागसी मम ॥ सर्वेषामेव भूतानां हेतुर्मोक्षस्य सर्वेदा ॥ ४७ ॥ अस्मिन्सिद्धाः सदा देवि मदीयं त्रतमास्थिताः ॥ नानाछिङ्गधरा नित्यं मम अभ्यस्यन्ति परं योगं मुक्तात्मानो जितोन्द्रियाः ॥ नानावृक्षसमाकीर्णे नानाविहगक्वाजिते ॥ ॥ अप्सरोगणगन्धर्वैः सदा संसोविते शुभे ॥ ५० ॥ रोचते मे सदा वासो येन कार्येण तच्छणु ५१ ॥ यथा मीक्षमिहाप्रोति ह्यन्यत्र न तथा कचित् ॥ एतन्मम पुरं दिव्यं गुह्याद्वह्यतरं महत् जानन्ति येऽपि सिद्धा मुमुश्चवः ॥ अतः प्रियतमं क्षेत्रं तस्माचेह रतिर्मम ॥ ५३ ॥ विमुक्तं न मया यस्त्रान्मोक्ष्यते वा कदाचन ॥ महत्क्षेत्र ५४ ॥ नैमिषेऽथ कुरुक्षेत्रे गङ्गाद्वारेऽथ पुष्करे ॥ स्नानात्संसेविताद्वापि न मोक्षः प्राप्यते यतः ॥ ॥ प्रयागे च भवेन्मोक्ष इह वा मत्पारिप्रहात् ॥ ५६ ॥ प्रयागार्वि सिद्धिं योगतः स महातपाः ॥ ५७ ॥ अस्य क्षेत्रस्य माहात्म्याद्रक्तया च मम भावनात् स्थानमिष्यते ॥ ५८ ॥ घ्यायतस्तत्र मां नित्यं योगाग्निर्द्धियते भृशम् ॥ कैवल्यं परमं याति देवानामपि दुर्ङभम् ॥

11666.

क्रैर्मुनिभिः सर्वसिद्धान्तवोदिभिः ॥ इह संप्राप्यते मोक्षो दुर्छभो देवदानवैः ॥६०॥ तेभ्यश्चाहं प्रयच्छामि भोगैश्वर्णमनुत्तमम् ॥ आत्मनश्चेव सायुज्यमीप्सितं स्थानमेव च ॥ ६१ ॥ कुबेरस्तु महायक्षस्तथा सर्वार्पितिक्रियः ॥ क्षेत्रसंवसनादेव गणेश्रत्वमवाप इ ॥ ६२ ॥ संवर्त्ता भविता यश्च सोऽपि भक्तया ममेव तु ॥ इहैवाराध्य मां देवि सिद्धिं यास्यत्यनुत्तमाम् ॥ ६३ ॥ पराशरस्रतो योगी ऋषिव्यासो महातपाः ॥धर्मकर्ता भविष्यश्चवेदसंस्था प्रवर्त्तकः ॥ ६४ ॥ रंस्यते सोऽपि पद्माक्षि क्षेत्रेऽस्मिन्मुनिपुङ्गवः ॥ त्रह्मा देवर्षिभिः सार्द्धे विष्णुर्वायुर्दिवाकरः ॥ ६५ ॥ देवराजस्तथा शको येऽपि चान्ये दिवाकसः ॥ उपासन्ते महात्मानः सर्वे मामेव सुत्रते॥६६॥अन्येऽपि योगिनः सिद्धा श्वत्रह्मपा महात्रताः ॥ अनन्यमनसो भूत्वा मामिहोपासते सदा॥६७॥अऌर्कश्च पुरीमेतां मत्त्रसादादवाप्स्यति ॥ स चैनां पूर्ववत्कृत्वा चातुर्वण्याश्रमाकुछाम् ॥६८॥ स्फीतां जनसमाकीणीं भक्तया च सुचिरं नृपः ॥ मीय सर्वार्षितप्राणो मामेव प्रतिपतस्यते ॥६९॥ ततः प्रभृति चार्विङ्ग येऽपि क्षेत्रनिवासिनः॥ गृहिणो लिङ्गिनो वापि मद्रका मत्परायणाः॥७०॥मत्त्रसादाद्रजिष्यन्ति मोक्षं परमदुर्रुभम् ॥ विषयासक्तिचेतोऽपि त्यक्तधर्मरतिर्नरः॥७३॥ इह क्षेत्रे मृतः सोऽपि संसारं न पुनर्विशेत् ॥ ये पुनर्निम्ममा धीराः सत्त्वस्था विजितेन्द्रियाः ॥ ७२॥ त्रतिनश्च निरारम्भाः सर्वं ते मयि भावि ताः ॥ देहभङ्गं समासाद्य धीमन्तः सङ्गवर्जिताः ॥ गता एव परं मोक्षं प्रसादान्यम सुत्रते ॥ ७३ ॥ जन्मान्तरसङ्खेषु युञ्जन्योगमवाप्रयात् ॥ तिमिहैव परं मोक्षं मरणाद्धिगच्छति ॥ ७४ ॥ एतरसंक्षेपतो देवि क्षेत्रस्यास्य महत्फलम् ॥ अविमुक्तस्य कथितं मयाते गुह्यमुत्तमम् ॥७५॥ अतः परतरं नास्ति सिद्धिगुह्यं महेश्वारे ॥ एतद्बद्धचिन्ति योगज्ञा ये च योगेश्वरा भ्रुवि॥७६॥एतदेव परं स्थानमेतदेव परं शिवम् ॥ एतदेव परं ब्रह्म

पुराण.

स0१८०

1153311

भक्ताय भामिनि ॥ ८० ॥ भक्तो मम वरारोहे तपसा हतकिल्बिपः ॥ अहो वरमसौ छन्धुमरूमत्तो

एतदेव परं पद्म् ॥ ७७ ॥ वाराणसी तु भुवनत्रयसारभूता रम्या सदा मम पुरी गिरिराजपुत्रि ॥ अत्रागता विविधदुष्कृतकारिणोऽपि पाप

क्षयाद्विरजसः प्रतिभान्ति मर्त्याः ॥ ७८ ॥ एतत्स्मृतं प्रियतमं मम देवि नित्यं क्षेत्रं विचित्रतस्गुल्मछतासुपुष्पम् ॥ अस्मिन्मृतास्तनुभृतः

पदमाप्रवन्ति मुर्खागमेन रहितापि न संश्योऽत्र ॥ ७९ ॥ सृत उवाच ॥ एतिस्मन्नन्तरे देवो देवीं प्राह गिरीन्द्रजाम् ॥ दातुं प्रसादाद्यक्षाय

एवमुक्त्वा ततो देवः सह देव्या जगत्पतिः ॥ <sup>Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri</sup> प्रमनिसन्ततः ॥ ८२ ॥ ततस्त गुग्नकं देवी हाष्टि पातिनिरीक्षती ॥ श्वेतवर्ण विचम्माणं स्नायुबद्धास्थिपञ्जरम् ॥ ८३ ॥ देवा प्राह तदा देवं दर्शयन्ती च गुग्नकम् ॥ सत्यं नाम भवानुत्रो देवेरुक्तस्तु शृङ्कर ॥ ८४ ॥ इंटरो चास्य तपिस न प्रयच्छास यद्धरम् ॥ अतः क्षेत्रे महादेव पुण्ये सम्यगुपासिते ॥ ८५ ॥ कथमेवं परिक्वरां प्राप्तो यक्षकुमारकः ॥ शीव्रमस्य वरं यच्छ प्रसादात्परमेश्वर॥८६॥एवं मन्वादयो देव वदन्ति परमर्पयः ॥ रुष्टाद्वा चाथ तुष्टाद्वा सिद्धिस्तू भयतो भवेत्॥भोगप्राप्तिस्तथा राज्यमन्ते मोक्षः सदाशिवात्॥८७॥एवमुक्तस्ततो देवः सह देव्या जगत्पतिः ॥जगाम यक्षा यत्रास्ते क्वशो धमनिसन्ततः ॥ ८८॥ तं दृष्ट्वा प्रणतं भक्तया हरिकेशं वृषच्वजः ॥ दिव्यं चक्षुरदात्तस्मै येनापश्यतः शङ्करम् ॥ ८९ ॥ अथ यक्षस्तदादेशाच्छनैहन्मील्य चक्षुषी ॥ अपश्यत्सगणं देवं वृषध्वजमुपस्थितम् ॥ ९० ॥ देवदेव उवाच ॥ वरं ददामि ते पूर्व त्रै होन्ये दर्शनं तथा ॥ सावण्ये च हारीरस्य पर्य मां विगतज्वरः ॥ ९१ ॥ सूत उवाच ॥ ततः स लब्धा तु वरं शरीरेणाक्षतेन च ॥ पादयोः प्रणतस्तस्यौ कृत्वः शिरिस चाञ छिम् ॥ ९२ ॥ उवाचाथ तथा तेन वरदोऽस्मीति चोदितः ॥ भगवन्भाकिमव्यशां त्वय्यनन्यां विघतस्य मे ॥ ९३ ॥ अन्नदत्वं च छोकानां गाणपत्यं तथाक्षयम् ॥ अविमुक्तं च ते स्थानं पर्ययं सर्वदा यथा ॥ ९४ ॥ एतिदच्छामि देवेश त्वत्तो वरमनुत्तमम् ॥ | उवाच ॥ जरामरणप्तन्त्यक्तः सर्वरोगविवर्ज्जितः ॥ भविष्याप्ति गणाध्यक्षो धनदः सर्वपूजितः ॥९६॥ अजेयश्चापि सर्वेषां योगैश्वर्यं समाश्रितः ॥ अन्नदश्चापि ठोकेभ्यः क्षेत्रपाछो भविष्यसि ॥ ९७ ॥ महाबछो महासत्त्वो ब्रह्मण्यो मम च प्रियः ॥ ज्यक्षश्च दण्डपाणिश्च महायोगी तथैव च ॥ ९८ ॥ उद्रमः सम्भ्रमञ्चेव गणौ ते परिचारकौ ॥ तवाज्ञया करिष्येते छोक्स्योद्रमसम्भ्रमौ ॥ ९९ ॥ सूत उवाच ॥ एवं स भगवांस्तत्र यक्षं कृत्वा गणेश्वरम् ॥ जगाम वामदेवेशः सह तेनामरेश्वरः ॥ १०० ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे वाराणसीमाहात्म्ये दण्डपाणिवरप्रदानं नामाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१८० ॥ स्रूत उवाच ॥ इमां पुण्योद्भवां स्निग्धां कथां पापप्रणाशिनीम् ॥ शृण्वंतु ऋषयः सर्वे सुविशुद्धा स्तपोधनाः ॥ १ ॥ गणेश्वरपति दिव्यं रुद्रतुल्यपराक्रमम् ॥ सनत्कुमारो भगवानेषृच्छते नन्दिकेश्वरम् ॥ २ ॥ ब्रह्सि गुह्यं यथातत्त्वं यत्र

बास्य-

1129211

नित्यं भवः स्थितः ॥ माहात्म्यं सर्वभूतानां परमात्मा महेश्वरः ॥ ३ ॥ घोरक्षपं समास्थाय दुष्करं देवदानवैः ॥ आभूतसंप्रुवं यावत्स्थाणु भूतो महेश्वरः ॥ ४ ॥ नान्दिकेश्वर उवाच ॥ पुरा देवेन यत्त्रोक्तं पुराणं पुण्यमुत्तमम् ॥ तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि नमस्कृत्य महेश्वरम् ॥ ५ ॥ ततो देवेन तुष्टेन उमायाः त्रियकाम्यया ॥ कथितं भुवि विख्यातं यत्र नित्यं स्वयं स्थितः ॥ ६ ॥ इदस्यार्द्धासनगता मेरुश्वद्गे यशस्विनी ॥ महादेवं ततो देवी प्रणता परिष्टच्छाति ॥ ७ ॥ भगवन्देवदेवेश चन्द्रार्द्धकृतशेखर ॥ धम्मी प्रबूहि मत्त्र्यांनां सुवि चैवोर्द्धरेतसाम् ॥ ८ ॥ जप्तं दत्तं हुतं चेष्टं तपस्तप्तं कृतं च यत् ॥ ध्यानाध्ययनसम्पन्नं कथं भवति चाक्षयम् ॥९॥ जन्मान्तरसहस्रेण यत्पापं पूर्वसिञ्चतम् ॥कथं तत्क्षय मायाति तन्ममाचक्ष्व शृक्कर ॥ १० ॥ यस्मिन्व्यवस्थितो भक्तया तुष्यसे परमेश्वर ॥ त्रतानि नियमाश्चेत्र आचारो धर्म्म एव च ॥ ११ ॥ सर्विसिद्धिकरं यत्र ह्यक्षय्यगतिदायकम् ॥ वकुमईसि तत्सर्वे परं कौतृहलं हि मे ॥ १२ ॥ महेश्वर उवाच ॥ शृणु देवि प्रवक्ष्यामि गुह्यानां गुद्धमुत्तमम् ॥ सर्वक्षत्रेषु विरूपातमविमुक्तं प्रियं मम् ॥ १३ ॥ अष्टपष्टिः पुरा प्रोक्ता स्थानानां स्थानमुत्तम् ॥ यत्र साक्षातस्वयं रुद्रः कृत्ति वासाः स्वयं स्थितः ॥ १४॥ यत्र सन्निहितो नित्यमविमुक्ते निरन्तरम् ॥ तत्क्षेत्रं न मया मुक्तमविमुक्तं ततः स्मृतम् ॥ १५॥ अविमुक्ते परा सिद्धिरिवसुक्ते परा गातिः ॥ जप्तं दुतं चेष्टं तपस्तप्तं कृतं च यत् ॥ १६ ॥ ध्यानमध्ययनं दानं सर्वे भवति चाक्षयम् ॥ जनमा न्तरसहस्रेण यत्पापं पूर्वसञ्चितम् ॥ १७ ॥ अविमुक्तं प्रविष्टस्य तत्सर्वे त्रजाति क्षयम् ॥ अविमुक्तामिना दुग्धमयौ तृलमिवाहितम् ॥ १८ ॥ त्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शुद्धा वै वर्णसङ्कराः ॥ कृषिम्लेच्छाश्च ये चान्ये सङ्कीर्णाः पापयोनयः ॥ १९ ॥ कीटाः पिपीलिकाश्चैव ये चान्ये मृग पक्षिणः ॥ काळेन निधनं प्राप्ता अविमुक्ते शृणु प्रिये ॥ २० ॥ चन्द्रार्द्धमौछिनः सर्वे छछाटाक्षा वृषध्वजाः ॥ शिवे मम पुरे देवि जायन्ते तत्र मानवाः ॥ २१ ॥ अकामो वा सकामो वा ह्मपि तिर्यग्गतोऽपि वा ॥ अविमुक्ते त्यजन्त्राणान्मम छोके महीयते ॥ २२ ॥ अविमुक्तं यदा ॥ गच्छेत्कदाचित्कालपर्ययात् ॥ अरुमना चरणो बद्धा तत्रैव निधनं त्रजेत्॥२३॥ अविमुक्तं गतो देवि न निर्गच्छेत्ततः प्रनः ॥ सोऽपि मत्पद

पुराण-

अ॰ १८१

माप्रोति नात्र कार्या विचारणा ॥ २८ ॥ वस्त्रपदं रुद्रकोटिं सिद्धेश्वरमहालयम् ॥ गोकर्णे रुद्रकर्णं च सुवर्णाक्षं तथैव ॥ २५ ॥ अमरं च महाकालं तथा कायावरोहणम् ॥ एतानि हि पवित्राणि सान्निध्यात्सन्ध्ययोर्द्रयोः ॥ २६ ॥ कालिखरवनं चैव राङ्ककर्णे स्थलेश्वरम् ॥ एतानि च पवित्राणि सान्निध्याद्धि मम प्रिये ॥ अविमुक्ते वरारोहे त्रिसन्ध्यं नात्र संज्ञायः ॥ २७ ॥ हरिश्चन्द्रं परं गुह्यं गुह्यमात्रातकेश्वरम् ॥ जलेश्वरं 🔀 परं गुद्धं गुद्धं श्रीपर्वतं तथा ॥ २८ ॥ महालयं तथा गुद्धं कृषिचण्डेश्वरं श्रुभम् ॥ गुद्धातिगुद्धं केदारं महाभैरवमेव च वेतानि स्थानानि सान्निध्याद्धि मम प्रिये ॥ अविमुक्ते वरारोहे त्रिसन्ध्यं नात्र संज्ञायः ॥ ३० ॥ यानि स्थानानि श्रूयन्ते त्रिषु छोकेषु सुन्नते ॥ अविमुक्तस्य पादेषु नित्यं सन्निहितानि वै ॥ ३१ ॥ अथोत्तरां कथां दिव्यामविमुक्तस्य शोभने ॥ स्कन्दो वक्ष्यति माहात्म्यमृषीणां भाविता त्यनाम् ॥ ३२ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽविमुक्तमाहात्म्ये एकाशीत्यिधिकशततमोऽध्यायः ॥१८१ ॥ सूत उवाच " कैलासपृष्ठमासीनं स्कन्दं त्रझविदां वरम् ॥ पप्रच्छुर्ऋषयः सर्वे सनकाद्यास्तपोधनाः ॥ ३ ॥ तथा राजर्षयः सर्वे ये भक्तास्तु महेश्वरे ॥ ब्राहे त्व स्कन्द भूळींके यत्र नित्यं भवः स्थितः॥२॥स्कन्द उवाच ॥ महात्मा सर्वतभात्मा देवदेवः सनातनः ॥ घोरद्धपं समास्थाय दुष्करं देवदानवैः ॥३॥ आभूत संप्रवं यावत्स्थाणुभूतः स्थितः प्रभुः ॥ गुद्धानां परमं गुद्धमिवमुकाभीते रमृतम् ॥ ४ ॥ अविभुक्ते सद्। सिद्धिर्यत्र नित्यं भवः स्थितः ॥ अस्य क्षेत्रस्य माहात्म्यं यदुक्तं त्वीश्वरेण तु ॥ ५ ॥ स्थानान्तरं पवित्रं च तीर्थमायतनं तथा ॥ इमज्ञानसंस्थितं वेइम दिव्यमन्तर्हितं च यत् ॥ ६॥ भूटोंके नेव संयुक्तमन्तरिक्षे हिश्वाटयम् ॥ अयुक्तास्तु न पर्यन्ति युक्ताः पर्यन्ति चेतसः॥७॥ ब्रह्मचर्यत्रतः विद्धा वेदान्त कोविदाः ॥ आ देहपतनाद्यावत्तत्क्षेत्रं यो न मुंचित ॥ ८ ॥ ब्रह्मचर्यब्रतैः सम्यक्सम्यगिष्टं मखैर्भवेत् ॥ अपापात्मा गतिः सर्वा या तुक्ता च क्रियावताम् ॥ ९ ॥ यस्तत्र निवसेद्विप्रोऽसंयुक्तात्माऽसमाहितः ॥ त्रिकालमपि युञ्जानो वायुभक्षसमो भवेत् ॥ १० ॥ ह्मविद्युक्ते तु भक्तिमान् ॥ त्रह्मचर्यसमायुक्तः परमं प्राप्तुयात्तपः ॥ ११ ॥ योऽत्र मासं वसेद्धीशे लघ्वाहारे, जितेन्द्रियः ॥ सम्यक् तेन व्रतं चीर्ण दिव्यं पाशुपतं महत् ॥ १२ ॥ जन्ममृत्युभयं तीर्त्वा,स याति परमां गतिम् ॥ नैःश्रेयसीं गतिं पुण्यां तथा योगगतिं त्रजेत् ॥ १३

गिरु१३॥

न हि योगगतिर्दिग्या जन्मान्तरशतैरिप ॥ प्राप्यते क्षेत्रमाहात्म्यात् प्रभावाच्छङ्करस्य तु ॥१४ ॥ त्रह्महा योऽभिगच्छेतु अविमुक्तं कदाचन ॥ तस्य क्षेत्रस्य माहात्म्याद्वह्महत्या निवर्त्तते॥१५॥ आदेहपतनाद्यावत् क्षेत्रं यो न विमुचाति ॥ न केवछं त्रह्महत्या प्राकृता च निवर्त्तते ॥१६॥ प्राप्य विश्वेश्वरं देवं न सा भूयोऽभिजायते ॥ अनन्यमानसो भूत्वा योऽविमुकं न मुंचित ॥ १७ ॥ तस्य देवः सदा तुष्टः सर्वान् कामान प्रयच्छति ॥ द्वारं यत्सांख्ययोगानां स तत्र वसति प्रभुः ॥ १८ ॥ सगणो हि भवो देवो भक्तानामनुकम्पया ॥ अविमुक्तं परं क्षेत्र मविमुक्ते परा गतिः ॥ १९ ॥ अविमुक्ते परा सिद्धिरविमुक्ते परं पदम् ॥ अविमुक्तं निषेवेत देवर्षिगणसेवितम् ॥ २०॥ यदीच्छेन्मानवो धीमान् न पुनर्जायते कचित् ॥ मेरोः शक्तो गुणान् वकुं द्वीपानां च तथैव च ॥ २१ ॥ समुद्राणां च सर्वेषां नाविमुकस्य शक्यते ॥ अन्तकाळे मनु ष्याणां छिद्यमानेषु मर्म्भसु ॥ २२ ॥ वायुना प्रेर्यमाणानां स्मृतिनैवोपजायते ॥ अभिमुक्ते ह्यन्तकाछे भक्तानामीश्वरः स्वयम् ॥ २३ कर्मभिः प्रेर्यमाणानां कर्णनापं प्रयच्छति ॥ माणकण्यां त्यजन् देहं गतिमिष्टां व्रजेव्नरः ॥२४ ॥ ईश्वरप्रेरितो याति दुष्प्रापामकृतात्माभिः ॥ अज्ञाश्वतिमिदं ज्ञात्वा मानुष्यं बहुकिल्बिषम् ॥ २५ ॥ अविमुक्तं निषेवेत संसारभयमोचनम् ॥ योगक्षेमपदं दिव्यं बहुविन्नविनाज्ञ नम् ॥ २६ ॥ विष्नेश्वाछोडचमानोऽपि योऽविमुक्तं न मुंचित ॥ स मुंचित जरां मृत्युं जन्म चैतद्शाश्वतम् ॥ अविमुक्तप्रसादान्त शिवसायुज्य मामुयात् ॥ २७ ॥ इस्ति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽविमुक्तमाहात्म्ये द्वचशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८२ ॥ छ ॥ देव्युवाच गिरिं त्यक्त्वा मन्दरं गन्धमादनम् ॥ कैठासं निषधं चैव मेरुपृष्ठं महाद्याति ॥ १ ॥ रम्यं त्रिशिखरं चैव मानसं सुमहागिरिम् ॥ देवोद्यानानि रम्याणि नन्दनं वनमेव च ॥ २ ॥ सुरस्थानानि सुख्यानि तीर्थान्यायतनानि च ॥ तानि सर्वाणि सन्त्यज्य अविस्रुक्ते रातिः कथम् ॥ ३ ॥ किमत्र सुमहत्पुण्यं परं गुह्मं वदस्व मे ॥ थेन त्वं रमसे नित्यं भूतसम्पद्धणैर्युतः ॥ ४॥ क्षेत्रस्य प्रवरत्वं च ये च तत्र निवासिनः ॥ तेपामनुयहः कश्चित्तत्सर्वे ब्राई शङ्कर ॥ ५ ॥ शङ्कर उवाच ॥ अत्यद्भतमिमं प्रश्नं यत्त्वं पृच्छिस भामिनि ॥ तत्सर्वे सम्प्रवक्ष्यामि तन्मे निगद्तः शृणु॥ ६ ॥ वाराणस्यां नदी पुण्या सिद्धगन्धर्वसेविता ॥ प्राविष्टा त्रिपथा गङ्गा तस्मिन्क्षेत्रे मम प्रिये ॥ ७॥ मामेव प्रीतिसंतुष्टा कृत्तिवासः

पुराण-

अ० १८३

सुन्दरि ॥ सर्वेषां चैव स्थानानां स्थानं तक्त यथाधिकम् ॥ ८ ॥ तेन कार्यण सुश्राणि तस्मिनस्थाने रतिर्मम् ॥ तस्मिञ्जिङ्गे च सान्निध्यं मम देवि सुरेश्वरि ॥ ९ ॥ क्षेत्रस्य च प्रवक्ष्यामि गुणान्गुणवतां वरे 🖰 याञ्छत्वा सर्वपापेभ्यो सुच्यते नात्र संज्ञयः ॥ ३० ॥ यदि पापो यदि हाठो यदि वाधार्मिको नरः ॥ मुच्यते सर्वपापेभ्यो ह्यविमुक्तं त्रजेद्यदि ॥ ११ ॥ त्रख्ये सर्वभूतानां लोके स्थावरजङ्गमे ॥ न हि त्यक्ष्यामि ततस्थानं महागणज्ञतेर्वृतः ॥ १२ ॥ यत्र देवाः सगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षताः ॥ वक्रं मम महाभागे प्रविज्ञान्ति युगक्षये ॥ प्रतिगृह्णामि पार्वति ॥ सर्वगुद्योत्तमं स्थानं मम प्रियतमं शुभम् ॥ १४॥ घन्याः प्रविष्टाः सुश्रोणि मम भक्ता द्विजातयः ॥मद्भक्तिपरमा नित्यं ये मद्भक्तास्तु ते नराः । १५ ॥ तस्मिन्प्राणान्परित्यज्य गच्छन्ति परमां गतिम् ॥ सद्। यजति रुद्रेण सद्। दानं प्रयच्छति तपस्वी भवति अविमुक्तस्थितो नरः ॥ यो मां पूजयते नित्यं तस्य तुष्याम्यहं प्रिये ॥ १७ ॥ सर्वदानानि यो द्यात्सर्वयज्ञेषु ॥ अविमुक्तं सदा देवि ये त्रजन्ति सुनिश्चिताः ॥ ते तिष्ठन्तीह सुश्रोणि त्वद्भकाश्च त्रिविष्टपे ॥ १९ ॥ मत्त्रसादात्त ते देवि दीव्यन्ति ॥ दुर्द्धराश्चेव दुर्द्धर्षा भवन्ति वितगज्वराः ग्रुभछोचने प्राप्य मद्रक्ता क्रतनिश्चयाः ॥ निर्द्धतपापविमला भवन्ति विगतज्वराः ॥ २१ ॥ पार्व्वत्युवाच ॥ दक्षयज्ञरूत्वया जायते ॥ २२ ॥ ईश्वर उवाच महाभागे नाजितोऽयं वरानने ॥ २३ ॥ अविमुक्ते यजन्ते देव्युवाच ॥ दुर्छभास्तु गुणा देव अविमुक्ते तु कीर्तिताः ॥ कौतूह्छं महादेव हृदिस्थं मम वर्त्तते ॥ तत्सर्वं मम तत्त्वेन आख्याहि परमेश्वर ॥ अक्षया ह्यमराश्चेव ह्यदेहाश्च भवन्ति ते ॥ मत्त्रसादाद्वरारोहे मामेव प्रविशन्ति वे ब्राह २७ च्छोतुमहीति ॥ २८ ॥ देव्युवाच ॥ अविमक्ते महाक्षेत्रे अहो पुण्यमहो गुणाः ॥ न तृतिमाधिगच्छामि बूहि देव पुनर्गुणाच् ॥

1121811

उवाच ॥ महैंश्वारे वरारोहे शृणु तांस्तु मम प्रिये ॥ अविमुक्ते ग्रुणा ये तु तथान्यानिष तच्छुणु ॥ ३० ॥ ज्ञाकपर्णाञ्चिनो दान्ताः संप्रशालया भी मरीचिपाः ॥ दन्तोळू बिलिनश्चान्ये अइमकुट्टास्तथापरे ॥ ३० ॥ मासि मासि कुझाग्रेण जळपाह्यादयन्ति वे ॥ वृक्षपूळिनकेताश्च शिला अ इाय्यास्तथापरे ॥ ३२ ॥ आदित्यवपुषः सर्वे जितकोधा जितेन्द्रियाः ॥ एवं बहुविवैर्धम्पेरन्यत्र चारेतत्रताः ॥ ३३ ॥ त्रिकालमि भुआना येऽविमुक्तनिवासिनः ॥ तपश्चरन्ति वाऽन्यत्र कर्छा नाईन्ति षोडशीम् ॥ येऽविमुक्ते वसन्तीह स्वर्गे प्रतिवसन्ति ते ॥ ३४ ॥ मत्समः पुरुषो अ नास्ति त्वत्समा नास्ति योपिताम् ॥ अविमुक्तसमं क्षेत्रं न भूतं न भविष्यति ॥ ३५ ॥ अविमुक्ते वरो योगो झविमुक्ते परा गतिः ॥ अवि मुक्ते परो मोक्षः क्षेत्रं नैवास्ति ताहराम् ॥ ३६ ॥ परं गुद्धं प्रवक्ष्यामि तत्त्वेन वरवर्णिनि ॥ अविमुक्ते महाक्षेत्रे यदुक्तं हि मया पुरा ॥ ३७ ॥ 📳 जन्मान्तरशतैर्देवि योगोऽयं यदि लभ्यते ॥ मोक्षः शतसहस्रेण जन्मना लभ्यते न वा ॥ ३८ ॥ अविपुक्ते न सन्देहो मङ्गकः कृतानिश्चयः ॥ एकेन जन्मना सोऽपि योगं मोक्षं च विन्दति॥३९॥अविमुक्ते नरादिवि ये ब्रजन्ति सुनिश्चिताः॥ते विशादि परं स्थानं मोक्षं परमदुर्ङभम्॥४०॥ पृथिव्यामीहरां क्षेत्रं न भूतं न भविष्यति ॥ चतुम्मूर्तिः सदा धर्मां तस्मिन् सन्निहितः त्रिये॥चतुर्णामिन वर्णानां गतिस्तु परमा स्मृता ॥४१॥ 🚜 देव्युवाच ॥ श्रुता गुणास्ते क्षेत्रस्य इह चान्यत्र ये प्रभो॥वदस्य भुवि विपेन्द्राः कं वा यहैर्यजनित ते।॥४२॥ ईश्वर उवाच ॥ इज्यया चैव मन्त्रेण मामेव हि यजंन्ति ये॥न तेषां भयमस्तीति भवं रुद्रं यजन्ति यत्॥४३॥अमन्त्रो मन्त्रको देवि द्विविधो विधिरुच्यते ॥ सांरुषं चैवाथ योगश्च द्विविधो योग उच्यते॥४८॥सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ॥ सर्वथा वर्त्तमानोऽपि स योगी माये वर्त्तते ॥ ४५ ॥ आत्मीपम्येन सर्वत्र सर्वे च मापि पर्यति ॥ तस्याहं न प्रणर्यामि स च मे न प्रणर्यति ॥ ४६ ॥ निर्गुणः सगुणो वापि योगश्च कथितो भुवि ॥ सगुण श्रेव विज्ञेयो निर्गुणो मनसः परः ॥ ४७ ॥ एतते कथितं देवि यन्मां त्वं परिष्टुच्छाते ॥ ४८ ॥ देव्युवाच ॥ या भक्तिश्चिविधा प्रोक्ता भक्तानां बहुधा त्वया ॥ तामहं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः कथयस्व मे ॥ ४९ ॥ ईश्वर उत्राच ॥ शृणु पार्वति देवेशि भक्तानां भक्तिवत्सले ॥ प्राप्य सांख्यं च योगं च दुःखान्तं च नियच्छाति ॥ ५० ॥ सद्दा यः सेवते भिक्षां ततो भवति राज्ञितः ॥ रञ्जनात्तन्मयो भूत्वा छीयते स तु

युस्तव.

अ॰ १८३

भक्तिमान् ॥ ५९ ॥ शास्त्राणां तु वरारोहे बहुकारणदिशानः ॥ नः मां पञ्यन्ति ते देवि ज्ञानवाक्यविवादिनः ॥ ५२ ॥ परमार्थज्ञानतृप्ता युक्ता जानन्ति योगिनः ॥ विद्यया विदितात्मानो योगस्य च द्विजातयः ॥ ५३ ॥ प्रत्याहारेण शुद्धात्मा नान्यथा चिन्तयेच तत् ॥ तुष्टिं च परमां प्राप्य योगं मोक्षं परं तथा ॥ त्रिभिर्गुणैः समायुक्तो ज्ञानवान्पङ्यतीह माम् ॥ ५४ ॥ एतत्ते कथितं देवि किमन्यच्छोतुमईसि ॥ भूय एव वरारोहे कथिष्यामि सुत्रते ॥ ५५ ॥ गुह्मं पवित्रमथवा यञ्चापि हिद्दि वर्त्तते ॥ तत्सर्वे कथिष्यामि शृणुष्वैकमनाः प्रिये ॥ ५६ ॥ देव्युवाच ॥ त्वद्रपं कीहशं देव युक्ताः पर्यन्ति योगिनः ॥ पर्यन्मे संश्यं ब्रहि नमस्ते सुरसत्तम ॥ ५७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अमूत्तेश्चेव मूर्त्ती च ज्योतीरूपं हि तत्स्मृतम् ॥ तस्योपलुब्धिमन्विच्छन्यत्नः काय्यों विजानता ॥ ५८ ॥ गुगैर्वियुक्तो भूतात्मा एवं वकुं न शक्यते ॥ शक्यते यदि वक्तुं वै दिन्यैर्वर्षशतैर्न वा ॥ ५९ ॥ देन्युवाच ॥ किंप्रमाणं तु तत्क्षेत्रं समन्तात्सर्वतोदिशम् ॥ यत्र नित्यं स्थितो देवो महा देवो गणेर्युतः ॥ ६० ॥ ईश्वर उवाच ॥ द्वियोजनं तु बत्क्षेत्रं पूर्वपश्चिमतः रुष्टृतम् ॥ अर्द्धयोजनविस्तीर्णं तत्क्षेत्रं दक्षिणोत्तरम् ॥ ६१ ॥ वाराणसी तदीया च यावच्छक्कनदी तु वै ॥ भीष्मचण्डिकमारभ्य पर्वतेश्वरमन्तिके ॥ ६२ ॥ गणा यत्रावतिष्ठन्ति सन्नियुक्ता विनायकाः ॥ कूष्माण्डराजः शम्भोश्च जयन्तश्च मदोत्कटाः ॥ ६३ ॥ सिंहव्यात्रमुखाः केचिद्विकटाः कुन्जवामनाः ॥ यत्र नन्दी महाकालश्चण्डवण्टो महेश्वरः ॥ ६४ ॥ दण्डचण्डेश्वरश्चेव घण्टाकणीं महाबलः ॥ एते चान्ये च बहवो गणाश्चेव गणेश्वराः ॥ ६५ ॥ महोदरा महाकाया वज्रशक्तिधरास्तथा ॥ रक्षन्ति सततं देवि ह्यविमुक्तं तवोवनम् ॥ द्वारे द्वारे च तिष्ठन्ति शूळमुद्गरपाणयः ॥ ६६ ॥ सुवर्णशृङ्गी रौष्यखुरां चैछांजिनपयस्विनीम् ॥ वाराणस्यां तु यो दद्यात्रिवर्णां कञ्जठोचने ॥ ६७ ॥ गां दत्त्वा तु वरारोहे ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ आसप्तमं कुठं तेन तारितं नात्र संशयः ॥६८॥ यो दद्याद्वाह्मणे किंचित् तस्मिन् क्षेत्रे वरानने ॥ कनकं रजतं वस्त्रमत्राद्यं बहुविस्तरम् ॥ अक्षय्यं चाव्ययं चैव स्यातां तस्य सुलोचने ॥ ६९ ॥ शृणु तत्त्वेन तीर्थस्य विभूतिं व्युष्टिमेव च ॥ तत्र स्नात्वा नहाभागे भवन्ति नीह्नजा नराः ॥ ७० ॥ 🛣 द्शानामश्वमेधानां फलं प्राप्नोति मानवः ॥ तदवाप्नोति धर्मात्मा तत्र स्नात्वा वरानने ॥ ७३ ॥ बहुस्वरूपे च यो द्याद्वाह्मणे वेद्रपारगे

रा गतिमवाप्रोति अग्निवचैव दीप्यते ॥ ७२ ॥ वाराणसीजाह्नबीभ्यां सङ्गमे खोकविश्वते ॥ दत्त्वात्रं च विधानेन न स भूयोऽभिजा यते ॥ ७३ ॥ एतत्ते कथितं देवि तीर्थस्य फछमुत्तपम् ॥ ७३ ॥ उपवासं तु यः कृत्त्वा विप्रान् स तर्पयेत्ररः ॥ सौत्रामणेश्च यज्ञस्य फछं प्राप्नोति मानवः ॥ ७६ ॥ एकाहारस्तु यस्तिष्टेन्मासं तत्र वरानने ॥ यावजीवकृतं पापं सहसा तस्य नर्पाते ॥ ७३ ॥ अग्निप्रवेशं ये 👸 अ०१८३ कुर्युरविमुक्ते विधानतः ॥ प्रविज्ञान्ति मुखं ते मे निःसन्दिग्यं वरानने ॥ ७० ॥ दृज्ञसौवर्णिकं पुष्ये प्रविमुक्ते प्रपच्छति ॥ अग्निद्दोत्रफठं भूपे गन्धदाने तथा शृषु ॥ भूमिदानेन तत्त्रह्यं गन्धदानफ्डं स्ट्रतम् ॥ ७८ ॥ संपार्जने पञ्चशतं सहस्रमनुरुपने ॥ मारुपा शतसाहस्र मनन्तं गीतवाद्यतः ॥ ७९ ॥ देक्युवाच ॥ अत्यद्धतामेः देव स्थानमेतत् प्रकीतितम् ॥ रहस्यं श्रोतुमिच्छामि यद्र्यं त्वं न मुञ्चिति ॥ ८० ॥ ईश्वर उनाच ॥ आसीत् पूर्व वरारोहे ब्रह्मणस्तु क्षिरो वरम् ॥ पंचमं शृणु सुश्रोणि नातं कांचनसप्रभम् ॥ ८३ ॥ व्यस्त तत् पंचमं शीर्षं जातं तस्य महात्मनः ॥ तद्वमत्रवीदेवि जन्म जानामि ते ह्यहम् ॥ ८२ ॥ ततः ऋ। परितेन संरक्तनयनेन च ॥ वामाङ्कष्ठ नखात्रेण च्छित्रं तस्य शिरो मया ॥ ८३ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ यदा निरंपराधस्य शिरिश्छित्रं त्रया मम ॥ तस्माच्छापस्यायुक्तः कापाछी त्वं भावि ष्यासि ॥ ब्रह्महत्याकुलो भूत्वा चर तीर्थानि भूतले ॥ ८४ ॥ ततोऽहं गतवान् देवि हिमवन्तं शिलोचयम् ॥ तत्र नारायणः श्रीमान् मया भिक्षां प्रयाचितः ॥ ८५ ॥ ततस्तेन स्वकं पार्श्वं नलायेण विदारितम् ॥ स्रवतो महती धारा तस्य रक्तस्य निःसृता ॥ ८६ ॥ प्रयात सातिविस्तीर्णा योजनार्द्रशतं तदा ॥ न सम्पूर्णं कपाछं तु घोरमद्भतदुर्शनम् ॥ ८७ ॥ दिव्यं वर्षप्तहत्रं तु सा च घारा प्रवाहिणी ॥ प्रोवाच भगवान् विष्णुः कपारुं कुत ईहराम् ॥ ८८ ॥ आश्चर्यभूतं देवेश संशयो हिदि वर्त्तते ॥ कुतश्च सम्भवो देव सर्व मे ब्रहि पृच्छतः ॥ ८९ ॥ देवदेव उवाच ॥ श्रूयतामस्य हे देव कपालस्य तु सम्भवः ॥ ञ्चतं वर्षसङ्खाणां तपस्ताः सुदाक्षणम् ॥ ९० ॥ त्रम्मासृबद्धपुरिव्यमद्भतं 🎉 छोमहर्षणम् ॥ तपस्य प्रभावेण दिव्यं काञ्चनसन्निभम् ॥ ९१ ॥ ज्वछत् तत् पञ्चनं शीर्षं जातं तस्य महात्मनः ॥ निकृतं तन्मया देव तिददं पर्य दुर्ज्यम् ॥ ९२ ॥ यत्र यत्र च गच्छानि कपाछं तत्र गच्छिति ॥ एवमुक्तहततो देवः प्रोताच पुरुषोत्तमः ॥ ९३ ॥ श्रीभगवानु

गच्छ गच्छ स्वकं स्थानं ब्रह्मणस्तवं प्रियं कुरु ॥ तस्मिन् स्थास्याति भद्रं ते कपाछं तस्य ते नसा ॥ ९४ ॥ ततः सर्वाणि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च ॥ गतोऽस्मि पृथुलश्रोणि न कचित्र्यत्यतिष्ठत ॥ ९५ ॥ ततोऽहं समनुत्राप्तो ह्यविमुक्ते महाराये ॥ अवस्थितः स्वके स्थाने ज्ञापश्च विगतो मम ॥ ९६ ॥ विष्णुपसादात्सुश्रोणि कपाछं तत्सहस्रघा ॥ स्फुटितं बहुघा जातं स्वप्नछन्धं घनं यथा ॥ ९७ ॥ ब्रह्म इत्यापहं तीर्थं क्षेत्रमेतन्मया कृतम् ॥ इमशानमेतद्भद्रं मे देवानां वरवाँणानि॥९८॥ कालो भूत्वा जगत्सर्वे संहरामि सृजामि च ॥ देवेशि सर्व ाह्यानां स्थानं त्रियतरं मम ॥९९ ॥ मद्भकास्तत्र गच्छन्ति विष्णुभकास्तर्थेव च ॥ ये भका भास्करे देवि छोकनाथे दिवाकरे ॥तत्रस्थो यस्त्यजेदेहं मामेव प्रविशेत्त सः॥१००॥ देव्युवाच॥अत्यद्धतिमदं देव यदुक्तं पञ्चयोनिना॥त्रिपुरान्तकरस्थानं गुझमेतन्महाद्युते ॥ १०१॥ सन्निधानात्तु ते सर्वे कलां नाईन्ति षोडशीम् ॥ यत्र तिष्ठाति देवेशो यत्र तिष्ठति शंकरः ॥ १०२ ॥ गङ्गा तीर्थसङ्खाणां तुल्या भवति वा ॥ त्वमेव भक्तिदेवेश त्वमेव गतिरुत्तमा ॥ १०३ ॥ ब्रह्मादीनां द्व ते देव गतिरुक्ताः सनातनी ॥ श्राव्यते यद्विजातीनां भक्तानामनु कम्पया ॥ १०४ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽविमुक्तमहातम्ये व्यशीत्यधिकशततमोऽव्यायः ॥ १८३ ॥ महेश्वर उवाच ॥ सेवितं बहुभिः विदित्वा तु परं क्षेत्रमविमुक्तिनिवासिनाम् ॥ १ ॥ तद्भग्धं देवदेवस्य तत्तीर्थं तत्तवोवनम् ॥ परं स्थानं तु ते यान्ति संभवन्ति न ते पुनः ॥ २ ॥ ज्ञाने विहितनिष्ठानां परमानन्दामिच्छताम् ॥ या गतिर्विहिता सांद्रिः ॥ अशंख्येयं फछं तत्र ह्यक्षया च गतिर्भवेत् ॥ ४ ॥ सेवन्ते विश्वतास्ते नरा भुवि ॥ ५ ॥ अविमुक्ते ॥ मेहमन्द्रमात्रोऽपि राशिः पापस्य दुष्कृतकर्माणो यास्यन्ति परमां गतिम् 😃 🥞 रमशानमिति विख्यातमविमुकं शिवालयम् ॥ तद्धस्यं देवदेवस्य तत्तीर्थं योगिनश्च तथा साध्या भगवन्तं सनातनम् ॥ ९ ॥ उपासन्ते शिवं मुक्ता मद्रका मत्परायणाः

1129इ॥

गतिर्ज्ञानतपत्तां या गतिर्यज्ञयाजिनाम् ॥ १० ॥ अविमुक्ते मृतानां तु सा गतिर्विहिता शुभा ॥ संहत्तिरश्च कर्तारस्तिस्मन्त्रह्माद्यः सुराः ॥ ११ ॥ सम्राङ्विराण्मया छोका जायन्ते ह्यपुनर्भवाः ॥ महर्जनस्तपश्चवे सत्यछोकस्तथेव च ॥ १२ ॥ मनप्तः परमो योगो भूत भव्य भवस्य च ॥ ब्रह्मादिस्थावरान्तस्य योनौ सांख्यादि्मोक्षयोः ॥ १३ ॥ येऽविमुक्तं न मुश्चित्त नरास्ते नैव वंचिताः ॥ उत्तमं सर्वती र्थानां स्थानानामुत्तमं च यत् ॥ १४ ॥ क्षेत्राणामुत्तमं चैव इमञ्चानानां तथैव च ॥ तटाकानां च सर्वेषां क्रपानां स्रोतसां तथा ॥ १५ ॥ है। हो नामुत्तमं चैतत्तडागानां तथोत्तमम् ॥ पुण्यक्रद्भवभक्तेश्च हाविमुक्त तु सेव्यते ॥१६॥ त्रह्मगः परमं स्थानं ब्रह्मणाध्यासितं च यत् ॥ ब्रह्मणा सेवितं नित्यं ब्रह्मणा चैव रक्षितम् ॥ १७॥ अत्रैव सप्तभुवनं काञ्चनो मेरुपर्वतः ॥ मनसः परमो योगः प्रीत्यर्थं ब्रह्मणः स तु ॥१८॥ त्रह्मा तु तत्र भगवांश्चिसन्ध्यं चेश्वरे स्थितः ॥ पुण्यात्पुण्यतमं क्षेत्रं पुण्यक्रुद्धिनियेवितम् ॥ १९॥ आदित्योपासनं कृत्वा विप्राश्चामरतां गताः ॥ अन्येऽपि ये त्रयो वर्णा भवभत्तया समाहिताः ॥ २० ॥ अविमुक्ते तनुं त्यक्त्वा गच्छिन्त परमां गतिम् ॥ अष्टौ मासान्विहारस्य संयतात्मनाम् ॥ २१ ॥ एकत्र चतुरो मासान्मासौ वा निवसेत्पुनः ॥ अविमुक्ते त्रविष्टानां विहारस्तु न विद्यते ॥ २२ ॥ न देहो भविता तत्र दृष्टं शास्त्रे पुरातने ॥ मोक्षो ह्यसंशयस्तत्र पञ्चत्वं तु गतस्य वै ॥ २३ ॥ स्त्रियः पतित्रतायाश्च भवभक्ताः समाहिताः ॥ अविद्युक्ते विमुक्तास्ट, यास्यन्ति परमां गतिम् ॥ २४ ॥ अन्या याः कामचारिण्यः श्लियो ओगपरायणाः ॥ काछेन निघनं प्राप्ता गच्छन्ति गतिम्॥२५॥ यत्र योगश्च मोक्षश्च प्राप्पते दुर्छभो नरैः॥अविमुक्तं सम्मासाद्य नान्यद्गच्छेत्तपोवनम् ॥२६॥ सर्वात्मना तपः सेव्यं ब्राह्मणैर्नात्र संज्ञायः ॥ अविमुक्ते वसेद्यस्तु मम तुल्यो भवंत्ररः ॥ २७ ॥ यतो मया न मुक्तं हि त्वविमुक्तं ततः रुमृतम् ॥ अविमुक्तं न सेवन्ते मुढा ये तमसावृताः ॥ २८ ॥ विष्मूत्ररेतसां मध्ये ते वसन्ति पुनःपुनः ॥ कामः क्रोधश्च छोभश्च दुम्भस्तम्भोऽतिमत्सरः ॥ २९ ॥ निद्रा तन्द्रा तथालस्यं पेशुन्यमिति ते दश् ॥ अविमुक्ते स्थिताः विघाः शक्रेण विहिता स्वयम् ॥ ३० ॥ विनायकोपसर्गाश्च सततं मूर्पि तिष्ठति ॥ पुण्यमेतद्भवेत्सर्वे भक्तानामनुकम्पया ॥ ३१॥ परं गुद्धामिति ज्ञात्वा ततः शास्त्रानुदर्शनात् ॥ व्याहतं देवदेवेहतु

पुराण. स.१८१

दर्शिभिः ॥ ३२ ॥ मेद्सा विष्ठुता भूमिरविमुक्ते तु विज्ञता ॥ पूता समभवत्सवा महादेवन रक्षिता ॥ ३३ ॥ संस्कारस्तेन क्रियते भूमेरन्यत्र सुरिभिः ॥ ये भत्तया वरदं देवमक्षरं परमं पदम् ॥ ३४ ॥ देवदानवगन्धर्वयक्षरक्षोमहोरगाः ॥ अविमुक्तमुपासन्ते तन्निष्ठास्तत्परा यणाः ॥ ३५ ॥ ते विशन्ति महादेवमाज्याहुतिरिवालनम् ॥ तं वै प्राप्य महादेवमीश्वराध्युषितं शुभम् ॥ ३६ ॥ अविष्ठुकं कृतार्थोऽस्मीत्या त्मानमुपलभ्यतं ॥ ऋषिदेवासुरगणैर्जपहोमपरायणैः ॥ ३७ ॥ यातिभिमीक्षकामैश्र द्यविसुक्तं निवेव्यते ॥ नाविसुक्ते मृतः कश्चित्ररकं याति 🏂 कि ल्बिपी ॥३८॥ ईश्वरातुगृहीता हि सर्वे यान्ति परां गतिम् ॥ द्वियोजनमथार्द्धं च तत्क्षेत्रं पूर्वपाश्चिमम् ॥३९॥ अर्द्धयोजनविस्तीर्णं दक्षिणोत्तरतः। स्मृतम् ॥ वाराणसी तदीया च यावच्छुक्कनदी तु वै ॥ ४० ॥ एप क्षेत्रस्य विस्तारः प्रोक्तो देवेन धीमता ॥ छब्धा योगं च मोक्षं च कांक्षन्तो ज्ञानमुत्तमम् ॥ ४१ ॥ अविमुक्तं न मुञ्चन्ति तन्निष्टास्तत्परायणाः ॥ तस्मिन्वसन्ति ये मर्त्या न ते शोच्याः कदाचन ॥ ४२ ॥ योगक्षेत्रं तपःक्षेत्रं सिद्धगन्धर्वसेवितम् ॥ सरितः सागराः शैछा नाविसुक्तसमा भुवि ॥४३॥ भूछींके चान्तरिक्षे च दिवि तीर्थानि यानि च ॥ अतीत्य वर्त्तते चान्यद्विमुक्तं प्रभावतः ॥ ४४ ॥ ये तु ध्यानं समासाद्य मुक्तात्मानः समाहिताः ॥ सन्नियम्येन्द्रियग्रामं जपन्ति ज्ञात रुद्रियम् ॥ ४५ ॥ अविमुक्ते स्थिता नित्यं कृतार्थास्ते द्विजातयः ॥ भवभक्तिं समासाद्य रमन्ते तु सुनिश्चिताः ॥ ४६ ॥ संहत्य ज्ञाक्तितः कामान्विषयेभ्यो बहिः स्थिताः ॥ शक्तितः सर्वतो मुक्ताः शक्तितस्तपित स्थिताः ॥४७ ॥ करणानीह चात्मानमपुनर्भवभाविताः ॥ तं वै प्राप्य महात्मानमीश्वरं निर्भयाः स्थिताः ॥ ४८ ॥ न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरिष ॥ अविमुक्ते तु गृह्यन्ते भवेन विभुता स्वयम् ॥ ४९ ॥ उत्पादितं महाक्षेत्रं विद्वचन्ते यत्र मानवाः ॥ उद्देशमात्रं कथिता अविष्ठक्तगुणास्तथा ॥५०॥सप्रुद्रस्येव रत्नानामविष्ठकस्य विस्तरम् ॥मोइनं तद्भक्तानां भक्तानां भक्तिवर्द्धनम् ॥ ५१॥ मुढास्ते तु न पश्यन्ति इमञानमिति मोहिताः ॥ हन्यमानोऽपि यो विद्वान्वतेद्वित्र शतैरिपे॥५२॥ स याति परमं स्थानं यत्र गत्वा न शोचित ॥ जन्ममृत्युजरामुक्तः परं याति शिवालयम् ॥५३॥ अपुनर्मरणानां 🏗 सा गतिमींक्ष क्रांक्षिणाम् ॥ 🕻 यां प्राप्य कृतकृत्यः स्यादिति मन्येत पण्डितः ॥ ५४ ॥ न दानैनं तपोर्भिर्वा न यज्ञैर्नापि विद्यया ॥ प्राप्यते गतिरिष्टा या द्यविमुक्ते तु

!!२१७

रुभ्यते ॥ ५५ ॥ नानावर्णा विवर्णाश्च चण्डारा ये जुगुप्तिताः ॥ किल्बिषैः पूर्णदेहाश्च प्रकृष्टैः पातकैस्तथा ॥ ५६ ॥ भेषजं परमं तेपामवि अस् मुक्तं विदुर्बुधाः ॥ जात्यन्तरसहस्रेषु ह्मविमुक्ते म्रियेत यः ॥ ५७ ॥ भक्तो विश्वेइवरे देवे न स भ्रूयोऽभिजायते ॥ यत्र चेष्टं हुतं दत्तं तपस्तप्त कृतं च यत् ॥ ५८ ॥ सर्वमक्षयमेतस्मिन्नविमुक्ते न संशयः ॥ कार्लनोपरता यान्ति भवे सायुज्यमक्षयम् ॥ ५९ ॥ कृत्वा पापसङ्ग्राणि पश्चात्सन्तापमेत्य वे ॥ योऽविमुक्ते वियुज्येत स याति परमां गतिम् ॥ ६० ॥ उत्तरं दक्षिणं चापि अयनं न विकल्पयेत् ॥ सर्वस्तेषां शुभः कालो ह्यविमुक्ते त्रियन्ति ये ॥ ६१ ॥ न तत्र कालो मीमांस्यः शुभो वा यदि वाऽशुभः ॥ तस्य देवस्य माहात्म्यस्थानमद्भतकर्मणः ॥ सर्वेषामेव नाथस्य सर्वेषां विभुना स्वयम् ॥६२॥ श्रुत्वेदमृषयः सर्वे स्कन्देन कथितं पुरा ॥ अविमुक्ताश्रमं पुण्यं भावयत्करणैः शुभैः ॥६३॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽविमुक्तमाहात्म्यं नाम चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८४ ॥ सूत उवाच ॥ अविमुक्ते महापुण्ये आस्तिकाः ञ्भदर्शनाः ॥ विस्मयं परमं जम्मुईर्षगद्गद्दिनस्वनाः ॥ १ ॥ ऊचुस्ते त्रष्टमनसः स्कन्दं ब्रह्मविदां वरम् ॥ ब्रह्मणो देव पौत्रस्तं ब्रह्मण्यो ब्रह्मणः प्रियः ॥ २ ॥ त्राह्मणो त्रह्मविद्वह्मो त्रह्मेन्द्रो त्रह्मठोककृत् ॥ त्रह्मकृद्वह्मचारी त्वं त्रह्मादिर्त्रह्मवत्सरुः ॥ ३ ॥ त्रह्मतुल्योद्भवकरो त्रह्मतुल्य नमोऽस्तु ते ॥ ऋषयो भावितात्मानः श्रुत्वेदं पावनं महत् ॥४॥तत्त्वं तु परमं ज्ञातं यज्ज्ञात्बाऽमृतमश्रुते ॥ स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामो भूठींकं राङ्करालयम् ॥ ५ ॥ यत्रासौ सर्वभूतात्मा स्थाणुभूतः स्थितः प्रभुः ॥ सर्वलोकहितार्थाय तपस्युत्रे व्यवस्थितः ॥ ६ ॥ संयोज्य योगेनात्मानं रोद्दीं तनुमुपाश्रितः ॥ गुह्यकेरात्मभूतरतु आत्मतुल्यगुणैर्वृतः ॥ ७ ॥ ततो ब्रह्मादिभिद्वैः सिद्धैश्र परमिषिभः ॥ विज्ञप्तः परया भक्तया त्वत्प्रसादाद्गणेश्वर ॥ ८ ॥ वस्तुमिच्छाम नियतमविम्रक्ते सुनिश्चिताः ॥ एवंग्रुणे तथा मर्त्या ह्यविमुक्ते वसन्ति ये ॥९॥ धर्मिशीला जितक्रोधा निर्ममा नियतेन्द्रियाः ॥ ध्यानयोगपराः सिद्धिं गच्छन्ति परमाव्ययाम् ॥ १० ॥ योगिनो योगसिद्धाश्च योगमोक्षप्रदं विश्वम् ॥ उपासते भिक्तयुक्ताः शान्ता योगगितं गताः॥ १ १॥ स्थानं गुद्धं इमशानानां सर्वेषामेतदुच्यते ॥ न हि योगाद्देत मोक्षः प्राप्यते भ्रुवि मानवैः ॥ १२॥ अविमुक्ते तु वसतां योगो माक्षश्च सिद्धचित ॥ अनेन जन्मनैवेह प्राप्यते गतिरुत्तमा ॥ १३॥ अविमुक्ते निवसता व्यासेनामिततेजसा॥नैव छन्धा 🎇

पुराण.

अ०१८५

कचिद्रिक्षा अममाणेन यत्ननः॥ १८॥ क्षुधाविष्टस्ततः ऋदोऽचिन्तयच्छापमुत्तमम् ॥दिनं दिनं प्रति व्यासः पण्नासं योवतिष्ठति ॥ १५॥ कथ ममेदं नगरं भिक्षादोषाद्धतं त्विदम् ॥ विप्रो वा क्षत्रिया वापि ब्राह्मणी विधवापि वा ॥ १६॥ संस्कृतासंस्कृता वापि परिपकाः कयं तु मे ॥ न प्रयच्छन्ति वे छोका ब्राह्मणाश्चर्यकारकम् ॥ १७॥ एषां शापं प्रदास्यामि तीर्थस्य नगरस्य तु ॥ तीर्थं चातीर्थतां यातु नगरं शापयाम्य 🕺 हम् ॥ १८ ॥ मा भूत्रिपौरुषी विद्या मा भूत्रिपौरुषं धनम् ॥ मा भूत्रिपौरुषं सख्यं व्यासो वाराणक्षी शपन् ॥ १९ ॥ अविमुक्ते निवततां जनानां पुण्यकम्मेणाम् ॥ विघ्नं सृजामि सर्वेषां येन सिद्धिर्न विद्यते ॥ २० ॥ व्यासचित्तं तदा ज्ञात्वा देवदेव उमापातिः ॥ भीतभीतस्तदा गौरीं तां प्रियां पर्यभाषत ॥ २० ॥ शृणु देवि वचो मह्यं यादृशं प्रत्युपस्थितम् ॥ कृष्णद्वैपायनः कोपाच्छापं दातुं समुद्यतः ॥ २२ ॥ देव्युवाच ॥ किमर्थं ज्ञापते कुद्धो व्यासः केन प्रकोपितः ॥ किं कृतं भगवंस्तस्य येन ज्ञापं प्रयच्छति ॥२३॥ देवदेव उवाच ॥ अनेन सुतप स्तप्तं बहुन्वर्षगणान्त्रिये ॥ मौनिना ध्यानयुक्तेन द्वाद्शाब्दान्वरानने ॥ २४ ॥ ततः श्रुधा सुप्तञ्जाता भिश्लामटितुमागतः ॥ नैवास्य केन चिद्रिक्षा यासार्द्रमि भामिनि॥२५॥ एवं भगवतः काळ आसीत्वाण्मासिको सुनेः ॥ ततः क्रोधपरीतात्मा ञापं दारुयति सोऽधुना ॥२६॥ याक्त्रेष श्रोपत्तावदुपायस्तत्र चिन्त्यताम् ॥ कृष्णद्वैपायनं व्यासं विद्धि नारायणं त्रिये ॥ २७ ॥ कोऽस्य शापात्र विभेति ह्यपि साक्षात्यिता महः ॥ अदेवं देवतं कुर्यादेवं चाप्यपदेवतम् ॥२८ ॥ आवां तु मानुषौ भूत्वा गृहस्थाविह् वाविनौ ॥ तस्य तृतिकरीं भिक्षां प्रयच्छावो वरा नने ॥ २९ ॥ एवमुका ततो देवी देवेन शम्भुना तदा ॥ व्यासस्य दुर्शनं दत्त्वा कृत्वा वेषं तु मानुषम् ॥ ३० ॥ एह्मोहि भगवन् सद्यो भिक्षां याह्य सत्तम ॥ अस्मदृहे कदाचित्त्वं नागतोऽसि महामुने ॥३१॥ एतच्छुन्वा त्रीतमनाः भिक्षां यहीतुमागतः ॥ भिक्षां दत्त्वा तु व्यासाय पहता ममृतोपमाम् ॥ ३२ ॥ अनास्वादितपूर्वां सा भक्षिता मुनिना तदा ॥ भिक्षां व्यातस्ततो भुक्त्वा चिन्तयन् हृधमानसः ॥३३ ॥ ववन्दे वरदं देवं देवीं च गिरिजां तदा ॥ व्यासः कमलपत्राक्ष इदं वचनमत्रवीत् ॥ ३४ ॥ देवो देवी नदी गङ्गा मिष्टमत्रं शुभा गतिः ॥ वाराणस्यां विशा लाक्षि वासः कस्य न रोचते ॥ ३५ ॥ एवसुक्त्वा ततो व्यासो नगरीमवलोकयन् ॥ चिन्तयानस्ततो भिक्षां हृदयानन्दकारिणीम् ॥ ३६ ॥ अस्य-

1136511

अपश्यत्पुरतो देवं देवीं च गिरिकां तदा ॥ गृहाङ्गणस्थितं व्यासं देवदेवोऽत्रवीदिदम् ॥ ३७ ॥ इह क्षेत्रे न वस्तव्यं क्रोधनस्त्वं महामुने ॥ एवं विस्मयमापन्नो देवं व्यासोऽत्रवीद्धचः ॥ ३८ ॥ व्यास उवाच ॥ चतुर्दश्यामथाष्टम्यां प्रवेशं दातुमहीस ॥ एवमहित्वत्यनुज्ञाय तत्रैवान्तर अधियत ॥३९॥ न तद्वहं न सा देवी न देवो ज्ञायते कचित् ॥ एवं त्रैटोक्यविख्यातः पुरा व्यास्रो महातपाः ॥४०॥ ज्ञात्वा क्षेत्रग्रुणान् सर्वान् स्थितस्तस्येव पार्श्वतः ॥ एवं व्यासं स्थितं ज्ञात्वा क्षेत्रं शंसान्ति पण्डिताः ॥४९॥ अविश्वक्तगुणानां तु कः समर्थो विद्वपति ॥ देवत्राह्मण विद्रिष्टा देवभक्तिविडम्बकाः ॥ ४२ ॥ ब्रह्मप्राश्च कृतप्राश्च तथा नैष्कृतिकाश्च ये ॥ लोकद्विषो गुरुद्विषस्तीर्थायतनदूषकाः ॥ ४३ ॥ सद् पापरताश्चेव ये चान्ये कुतिसता भ्रवि ॥ तेषां नास्तीति वासो वै स्थितोऽसौ दण्डनायकः ॥ ४४ ॥ रक्षणार्थं नियुक्तं वै दण्डनायकपुत्तमम् ॥ पूजियत्वा यथाशक्तया गन्धपुष्पादिधूपकैः ॥ ४५ ॥ नमस्कारं ततः कृत्वा नायकस्य तु मन्त्रवित् ॥ सर्ववर्णावृते क्षेत्रे नानाविधसरी सुपे ॥ ४६ ॥ ईश्वरातुगृहीता हि गतिं गाणेश्वरीं गताः ॥ ननारूपधरा दिव्या नानावेषधरास्तथा ॥ ४७ ॥ सुरा वै ये तु सर्वे च तन्निष्ठा स्तत्परायणाः ॥ यदिच्छन्ति परं स्थानमक्षयं तद्वाप्रयुः ॥ ४८ ॥ परं पुरं दैवपुराद्विशिष्यते तदुत्तरं ब्रह्मपुरात्पुरः स्थितम् ॥ तपोबछादीश्वर योगनिर्मितं न तत्समं ऋषिवौकसालयम् ॥ मनोरमं कामगमं ह्यनामयमतीत्य तेजांसि तपांसि योगवत् ॥४९॥ अधिष्ठितस्तु तत्स्थाने देव देवो विराजते ॥ तपांति पानि तप्यन्ते व्रतानि नियमाश्च ये ॥ ५० ॥ सर्वतीर्थाभिषेकं तु सर्वदानफङ्यानि च ॥ सर्वयज्ञेषु यत्पुण्यमविष्ठक्ते तदामुयात् ॥५१॥ अतीतं वर्त्तमानं च अज्ञानाञ्ज्ञानतोऽपि वा ॥ सर्वे तस्य च यत्पापं क्षेत्रं दृष्ट्वा विनङ्यति॥५२॥ ज्ञान्तैर्दान्तैस्तपस्ततं यत्किञ्चिद्धम्मेसंज्ञितम् ॥ सर्वे च तद्वाप्रोति अविमुक्ते जितेन्द्रियः ॥ ५३ ॥ आविमुक्तं समासाद्य छिङ्गपर्ज्ञयते नरः ॥ कल्पकोटिशते 💯 श्वापि नास्ति तस्य पुनर्भवः ॥ ५४ ॥ अमरा ह्यक्षयाश्चेव कीडन्ति भवसन्निधौ ॥ क्षेत्रतीर्थोपनिपदमविमुक्तं न संशयः ॥ ५५ ॥ अविमुक्ते महादेवमर्चशन्त स्तुवन्ति वै ॥ सर्वपापविनिम्म्रिकास्ते तिष्ठन्त्यजरामराः ॥ ५६ ॥ सर्वकामाश्च ये यज्ञाः पुनरावृत्तिकाः स्मृताः ॥ अविभ्रुक्ते मृता ये च सर्वे ते ह्यनिवर्त्तकाः ॥ ५७ ॥ यहनक्षत्रताराणां कालेन पतनाद्भयम् ॥ अविमुक्ते मृतानां तु पतनं नैव विद्यते ॥ ५८ ॥ कल्प

पुराण.

अ० १८५

कोटिसहस्रेस्तु कल्पकोटिशतैरपि ॥ न तेषां पुनरावृत्तिर्पृता ये क्षेत्र उत्तमे ॥ ५९ ॥ संसारसागरे चोरे अमन्तः कालपर्ययात् ॥ आविम्रकं समासाद्य गच्छन्ति मणिकर्णिकाम् ॥६० ॥ झात्वा कलियुगं घोरं हाहाभूतमचेतनम् ॥ अविम्रकं न मुश्चन्ति कृतार्थास्ते नरा भ्रुवि ॥६१ ॥ अविमुक्तं प्रविष्टस्तु यदि गच्छेत्ततः पुनः॥ तदा इसन्ति भूतानि अन्योन्यं करताडनम्॥६२॥ कामक्रोधेन छोभेन ग्रस्ता ये ध्रुवि मानवाः॥ निष्कमन्ते नरा देवि दण्डनायकमोहिताः॥६३॥जपध्यानविहीनानां ज्ञानवर्जितचतसाम्॥ततो दुःखहतानां च गतिर्वाराणसी नृणाम् ॥६४॥ तीर्थानां पंचकं सारं विश्वेशानन्दकानने॥दशाश्वमेधं छोलार्कः केशवा बिन्दुमाधवः॥६५॥पंचमी तु महाश्रेष्ठा प्रोच्वते मणिकर्णिका॥एभिस्तु तीर्थवर्षेश्च वर्ण्यते ह्यविमुक्तकम्॥६६॥एक एव प्रभाषोऽस्ति क्षेत्रस्य परमेश्वारे ॥ एकेन जन्मना देवि मोक्षं पर्यन्त्य नुत्तमम् ॥६७ ॥ एतेहै कथितं सर्वे देव्ये देवेन भाषितम् ॥ अविमुक्तस्य क्षेत्रस्य तत्सर्वे कथितं द्विजाः ॥ ६८ ॥ झति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽविमुक्तमाहात्म्यं नाम पंचार्शीत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ माहात्म्यमिष्युक्तस्य यथावत् काथितं त्वया ॥ इदानीं नर्मदायास्तु माहात्म्यं वद सत्तम ॥ १ ॥ यत्रोङ्कारस्य माहात्म्यं किपछासङ्गमस्य च ॥ अमरेशस्य चैवाहुर्माहात्म्यं पापनाशनम् ॥ २ ॥ कथं वछयकाछे तु न नष्टा नम्मेदा पुरा ॥ मार्कण्डेयश्च भगवात्र विनष्टस्तदा किछ ॥ त्वयोक्तं तादिदं सर्वे प्रनिविस्तरतो वद ॥३ ॥ सूत उवाच ॥ एतदेव पुरा पृष्टः पाण्डवेन महात्मना ॥ नम्मेदायास्तु माहात्म्यं मार्कण्डेयो महामुनिः ॥ ४ ॥ उत्रेण तपता युक्तो वनस्थो वनवासिना ॥ पृष्टः पूर्वी महागाथां धर्मपुत्रेण धीमता ॥५॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ श्रुता मे विविधा धर्मास्त्वत्प्रसादाहिजोत्तम ॥ भ्रुयश्च श्रोतुमिच्छामि तन्मे कथय सुत्रत ॥६ कथमेषा महापुण्या नदी सर्वत्र विश्वता ॥ नम्मदा नाम विख्याता तन्मे बहि महामुने ॥ ७ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ नम्मदा सरितां श्रेष्ठा सर्व 📗 पापत्रणाशिनी ॥ तारवेत्सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ८ ॥ नम्भेदायास्तु माहात्म्यं पुराणे यन्मया श्रुतम् ॥ तदेताद्धि महाराज तत्सर्व कथयामि ते ॥ ९ ॥ पुण्या कनखळे गङ्गा क्रुक्क्षेत्रे सरस्वती ॥ त्रामे वा यदि वाऽरण्ये पुण्या सर्वत्र नम्मेदा ॥ १० ॥ त्रिभिः सारस्वतं तोयं सताहेन तु यामुनम् ॥ संद्यः पुनाति गाङ्गेयं द्र्शनादेव नाम्मद्म् ॥ ११ ॥ कलिङ्गदेशे पश्चार्द्धं पर्वतेऽमरकण्टके ॥ पुण्या च बिषु

गरकरा

९॥

· ※ 是 ※ 免 ※ 免 ※ 与 ※ う

रमणीया मनोरमा ॥ १२ ॥ सद्वासुरगन्धर्वा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ तपस्तत्वा महाराज सिद्धिं च परमां गताः ॥ १३ ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजान्नियमस्थो जितेन्द्रियः ॥ उपोष्य रजनिमेकां कुछानां तारयेच्छतम् ॥ ३४ ॥ जलेङ्बरे नरः स्नात्वा पिण्डं दुत्त्वा यथाविधि स्तस्य तृप्यन्ति यावदाभूतसंप्रुवम् ॥ १५ ॥ पर्वतस्य समन्तात्त रुद्रकोटिः प्रतिष्टिता ॥ स्नात्वा यः कुरुते तत्र गन्धमाल्यानुरुपनैः ॥१६॥ प्रीतस्तस्य भवेच्छवीं रुद्रकोटिन संशयः ॥ पश्चिमे पर्वतस्यान्ते स्वयं देवो महेर्वरः ॥ १७ ॥ तत्र स्नात्वा श्रुचिर्भृत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः॥ पितृकार्यं च कुर्वीत विधिवन्नियतोन्द्रयः ॥ १८॥ तिलोड्केन तत्रैव तर्पयोत्पतृदेवताः ॥ आसप्तमं कुछं तस्य स्वर्गं मोदेत पाण्डव ॥१९ ॥ षष्टिवर्षसहस्राणि स्वर्गछोके महीयते ॥ अप्सरोगणसङ्कीर्णे सिद्धचारणसेविते ॥२०॥दिव्यगन्धानुछिप्तश्च दिव्याछङ्कारश्राषितः ॥ ततः स्वर्गात परिश्रष्टो जायते विष्ठुले कुले ॥ २१ ॥ धनवान्दानज्ञालिश्च धार्मिकश्चैव जायते ॥ पुनः स्मरति तत्तीर्थं गमनं तत्र रोचते ॥ २२ ॥कुलानि तारयेत्सप्त रुद्रछोकं स गच्छाति ॥ योजनानां शतं सात्रं श्रूयते सारिंदुत्तमा ॥ २३ ॥ विस्तारेण तु राजेन्द्र योजनद्रयमायता ॥ षष्टिस्तीर्थ सहस्राणि षष्टिकोटचस्तथैव च ॥ २४ ॥ सर्वे तस्य समन्तालु तिष्ठत्यमरकण्टके ॥ ब्रह्मचारी ग्रुचिर्भृत्वा जितकोधो जितेन्द्रियः ॥२५॥ सर्वे हिंसानिवृत्तस्तु सर्वभूतहिते रतः ॥ परं सर्वसमाचारो यस्तु प्राणान्पारित्यजेत् ॥ २६ ॥ तस्य पुण्यक्र राजञ्छुणुष्वावहितो मम ॥ इतं वर्ष सहस्राणां स्वर्गे मोदेत पाण्डव ॥ २७ ॥ अप्सरोगणसंकीर्णे सिद्धचारणसेविते ॥ दिव्यगन्धानुलिपश्च दिव्यपुष्पोपशोभितः क्रीडते देवलोकस्थो देवतेः सह मोदते ॥ ततः स्वर्गात्परिश्रष्टो राजा भवति वीर्यवाच् ॥ २९ ॥ गृहं तु लभते वै स नानारत्नविश्रपितम् ॥ स्तम्भैर्मणिमयैदिन्यैर्वज्रवैड्रर्यभूषितैः ॥ ३० ॥ आछेष्यमहितं दिन्यं दासीदाससमन्वितम् ॥ मत्तमातङ्गशन्दैश्च ह्यानां हेषितेन च ॥३१॥ क्षुभ्यते तस्य तद्वारमिन्द्रस्य भवनं यथा ॥ राजराजेइवरः श्रीमान् सर्वस्त्रीजनवद्धभः ॥ ३२ ॥ तास्मन् गृहे उपित्वा तु क्रीडाभागसम न्विते ॥ जीवेद्वर्षशतं सात्रं सर्वरोगविवर्जितः ॥ ३३ ॥ एवं भोगो भवेत्तस्य यो मृतोऽमरकण्टके ॥ अप्रौ विषज्ञ वापि तथा चैत्र ह्यता शके ॥ ३८ ॥ अनिवर्त्तिका गतिस्तस्य पवनस्याम्बरे यथा ॥ पतनं कुरुते यस्तु अमरेशे नराधिप ॥ ३५ ॥ कन्यानां त्रिसहस्राणि एकैक

वुराण

न १८६

स्यापि चापरे ॥ तिष्ठन्ति भ्रुवने तस्य प्रेषणं प्रार्थयन्ति च ॥ दिव्यभोगैः सुसंपन्नः क्रीडते कालमञ्जयम् ॥ ३६ ॥ पृथिव्यामासमु मीहशो नेर जायते ॥ याहशोऽयं नृपश्रेष्ठ पर्वतेऽमरकण्टके ॥ ३७ ॥ तावत्तीर्थं तु विज्ञेयं पर्वतस्य तु पश्चिम् ॥ हश्चे जलेश्यरे। नाम होंकेषु विश्वतः ॥ ३८ ॥ तत्र पिण्डप्रदानेन सन्ध्योपासनकम्मणा ॥ पितरो दश वर्षाणि तर्पितास्त भवन्ति वै ॥ ३९ ॥ दक्षिणे नम्मदाक्रहे कपिछेति महानदी ॥ सकलार्ज्जनसंछन्ना नातिदूरे व्यवस्थिता ॥ ४० ॥ सापि पुण्या महाभागा त्रिषु छोकेषु विश्वता ॥ तत्र कोटिशतं सायं तीर्थानां तु युधिष्टिर ॥ ४१ ॥ पुराणे श्रूयते राजन् सर्वे कोटिगुणं भवेत् ॥ तस्यास्तीरे तु ये वृक्षाः पतिताः काळपर्ययात् ॥ ४२ ॥ नर्मदातोयसंस्पृष्टास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ द्वितीया तु महाभागा विश्वल्यकरणी शुभा ॥ ४३ ॥ तत्र तीर्थं नरः स्नात्वा विश्वल्यो भवति क्षणात् ॥ तत्र देवगणाः सर्वे सिकित्ररमहोरगाः ॥४४॥ यक्षराक्षसगन्धर्वा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ सर्वे समागतास्तत्र पर्वतेऽमरकण्टके ॥ ४५ ॥ तैश्र सर्वैः समागम्य मुनिभिश्च तपोधनैः ॥ नर्मदामाश्रिता पुण्या विश्वत्या नाम नामतः ॥ ४६ ॥ उत्पादिता महाभागा सर्वपापप्रणाशिनीः॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन्त्रह्मचारी जितेन्द्रियः॥४७॥उपोष्य रजनीमेकां कुळानां तारयेच्छतम्॥ कपिळा च विश्रत्या च थूयते राजसत्तम ॥४८॥ ईइवरेण पुरा प्रोक्त छोकानां हितकाम्यया ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन्नइवमेधफछं छभेत् ॥ ४९ ॥ अनाशकं तुयः कुर्यात्तास्मिस्तीर्थं नराधिप ॥ सर्वपापविद्याद्धातमा रुद्रछोकं स गच्छति ॥ ५० ॥ नम्मद्रायास्तु राजेन्द्र पुराणे यन्मया श्रुतम् ॥ यत्र यत्र नरः स्नात्वा चाइयमेधफछं छभेत् ॥ ५१॥ ये वसन्त्युत्तरे कूळे रुद्रछोवेः वसन्ति ते ॥ सरस्वत्यां च गङ्गायां नर्मदायां युधिष्ठिर ॥५२॥ समं स्नानं च दानं च शङ्करोऽब्रवीत् ॥ परित्यन्यति यः प्राणान् पर्वतेऽमरकण्टके॥ ५३॥वर्षकोटिशतं सायं रुद्रछोके महीयते ॥ नर्भदाया जलं पुण्यं फेनोर्मिभि रंटंकृतम् ॥ ५४ ॥ पवित्रं शिरसा वन्द्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ नर्मदा च सदा पुण्या ब्रह्महत्यापहारिणी ॥ ५५ ॥ अहोरात्रोपवासेन मुच्यते त्रहाहत्यया ॥ एवं रम्या च पुण्या च नर्मदा पाण्डुनन्दन ॥ ५६ ॥ त्रयाणामपि लोकानां पुण्या होषा महानदी ॥ घटेश्वरे महापुण्ये गङ्गाद्वारे तपोवने ॥ ५७ ॥ एतेषु सर्वस्थानेषु द्विजाः स्युः संशितत्रताः ॥ श्रुतं दशगुणं पुण्यं नर्मदोद्धिसङ्गवे ॥ ५८

॥२२०॥

नर्भदामहात्म्ये पडशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८६ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ नर्भदा तु नदी श्रेष्टा पुण्यातपुण्यतमा हिता ॥ मुनिभिस्तु महाभागैर्विभक्ता मोक्षकांक्षिभिः ॥ १ ॥ यज्ञोपवितमात्राणि प्रविभक्तानि पाण्डव ॥ तेषु स्नात्वा तु राजेन्द्र सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥२॥ जलेश्वरं परं तीर्थं त्रिषु लोकेषु विश्वतम् ॥ तस्योत्पत्तिं कथयतः शृणु त्व पाण्डुनन्दन ॥ ३ ॥ पुरा मुनिग गाः सर्वे सेन्द्राश्चैव मरुद्रणाः ॥ स्तुवन्ति ते महात्मानं महादेवं महेश्वरम् ॥ स्तुवन्तस्ते तु सम्प्राप्ता यत्र देवो महेश्वरः ॥ ४ ॥ विज्ञापपन्ति देवेशं सेन्द्राश्चेव महद्वणाः ॥ भयोद्धिमा विह्नपक्षं परित्रायस्व नः प्रभो ॥ ६ ॥ भगवानुवाच ॥ स्वागतं तु सुरश्रेष्ठाः किमर्थमिह चागताः ॥ किं दुःखं को चु सन्तापः कुतो वा भयमागतम् ॥ ६ ॥ कथयध्वं महाभागा एवामिच्छामि वेदितुम् ॥ एवमुक्तास्तु रुद्देण कथयन् संशितव्रताः ॥ ७ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ अति वियों महायोरो दानवो वरुद्रितः ॥ बाणो नामेति विख्यातो यस्य वै त्रिष्ठरं पुरम् ॥ ८ ॥ गगने सततं दिव्यं अमते तस्य तेजसा ॥ तता भीता विरुपाक्ष त्वामेव शरणं गताः ॥ ९ ॥ त्रायस्व महतो दुःखात्त्वं हि नः परमा गतिः॥ एवं प्रसादं देवेश सर्वेषां कर्त्तुमहीस ॥ १०॥ येन देवाः सगन्धर्वाः सुखमेधन्ति शंकर ॥ परां निर्वृतिमायान्ति तत्त्रभो कर्तुमर्वति ॥ ३ ३ ॥ भगवानुगच ॥ एतत्सर्व करिष्यामि मा विषादं गिमिष्यथ ॥ अचिरेणैव कालेन कुर्यी युष्मत्सुखावहम् ॥ १२ ॥ आश्वास्य स तु तान् सर्वान् नर्मदातटमाश्रितः ॥ चिन्तयामास देवेशस्त द्वधं प्रति मानद् ॥ १३ ॥ अथ केन प्रकारेण इन्तव्यं त्रिपुरं मया ॥ परं सिञ्चन्त्य भगवान् नारदं चारमस्तद् ॥ समस्णादेव सम्प्राप्तो नारदः समुपस्थितः ॥ १४॥ नारद उवाच ॥ आज्ञापय महादेव किमर्थं च स्मृतो ह्यहम् ॥ किं कार्यं तु मया देव कर्त्तव्यं कथयस्य मे ॥ १५॥ भगवानुवाच ॥ गच्छ नारद तत्रैव यत्र तत् त्रिपुरं महत् ॥ वाणस्य दानवेंद्रस्य शीघ्रं गत्वा च तत्कुरु ॥ १६ ॥ ता भर्तदेवतास्तत्र ह्यिय श्चाप्सरसां समाः ॥ तातां वै तेजसा वित्र भ्रमते निषुरं दिवि ॥ १७ ॥ तत्र गत्वा तु वित्रेन्द्र मतिमन्यां प्रचोद्य ॥ देवस्य वचनं श्रुत्वा मुनि स्त्वरितविक्रमः ॥ १८ ॥ स्त्रीणां हृद्यनाशाय प्रविष्टस्तत्पुरं प्रति ॥ शाभते यत्पुरं दिव्यं नानारत्नोपशाभितम् ॥ १९ ॥ शतयोजन विस्तीर्णं ततो द्विगुणमायतम् ॥ ततोऽपश्यद्धि तत्रैव वाणं तु बछद्पितम् ॥ २०॥ मणिकुण्डलकेयूरमुकुटेन विराजितम् ॥ हारदोरमुवर्णे

पुस्तव,

खा॰ १८<sub>६</sub>

115501

श्च चन्द्रकान्तविभूषितम् ॥ २१ ॥ रज्ञाना तस्य रत्नाच्या बाह् कनकमण्डितौ ॥ चन्द्रकान्तमहाबब्रमणिविद्रमभूषिते ॥ २२ ॥ द्वाद्शार्क द्युतिनिभे निविष्टं परमासने ॥ उत्थितो नारदं दङ्घा दानवेंद्रो महाबरुः ॥ २३ ॥ बाण उवाच ॥ देवर्षं त्वं रूवयं प्राप्तो ह्यर्वं पाद्यं निवेद्ये ॥ सोऽभिवाद्य यथान्यायं कियतां कि द्विजोत्तम ॥ २४ ॥ चिरात् त्वमागतो विष्य स्थीयतामिद्मासनम् ॥ एवं सम्भाषियत्वा तु नारदं ऋषि सत्तमम् ॥ तस्य भार्या महादेवी ह्यनौपम्या तु नामतः ॥ २५ ॥ अनौपम्योवाच ॥ भगवन् मानुषे लोके केन तुष्यति केशवः ॥ व्रतेन निय मेनाथ दानेन तपसापि वा ॥ २६ ॥ नारद् उवाच ॥ तिलघेनुं च यो दद्याद्वाह्मणे वेद्पारगे ॥ सप्तागरवनद्वीपा दत्ता भवति मेदिनी ॥ २७ ॥ सर्यकोटिप्रतीकार्शीर्वमानैः सार्वकामिकैः ॥ मोदते सुचिरं कालमक्षयं कृतज्ञासनम् ॥२८॥ आम्राम उक्रपित्थानि बद्राणि तथैव च ॥ कद्म्ब चम्पकाशोकपुत्रागविविधदुमान् ॥ २९ ॥ अश्वत्थिपिछांश्चैव कद्छीवटदाडिमान् ॥ पिचुमई मधूकं च उपोष्य स्त्री ददाति या ॥ ३० ॥ स्तनों किपत्यसहशावृद्ध च कद्छीसमों ॥ अश्वत्थे वन्दनीया च पिचुवदं सुगन्धिनी ॥ ३१ ॥ चम्पके चम्पकाभा स्वाद्शोके शोक वर्जिता ॥ मधूके मधुरं विक्त वटे च मृदुगात्रिका ॥ ३२ ॥ बद्री सर्वदा स्त्रीणां महासीभाग्यदायिनी ॥ कुक्टी कर्कटी चैत दृष्यपष्टी न शस्यते ॥ ३३ ॥ कदम्बिमः कनकमञ्जरीपूजनं तथा ॥ अनिविषक्तमत्रं च पकान्नानामभञ्जगत् ॥ ३४ ॥ फञानां च पिरत्यागः सन्ध्यामोनं तथेव च ॥ प्रथमं क्षेत्रपाठस्य पूजा कार्या प्रयत्नतः ॥ ३५ ॥ तस्या भवति वै भर्ता मुखप्रेक्षः सद्दानचे ॥ अष्टमी च चतुर्थी च पञ्चमी द्वाद्शी तथा ॥३६॥ संक्रान्तिर्विषुवचैव दिनिच्छिद्रमुखं यथा ॥ एतांस्तु दिवसान्दिन्यानुपवासान्ति याः स्त्रियः॥ तासां तु धर्मयुकानां स्वर्गवासो न संज्ञयः ॥ ३७ ॥ काछेकालुष्यनिर्मुकाः सर्वपापविवर्जिताः ॥ उपवासरतां नारीं नोपसपीते तां यमः॥३८॥ अनौपम्योवाच ॥ अस्मत्कृतेन पुण्येन पुराजन्मकृतेन वा ॥ भवदागमनं भूतं किंचित्पृच्छाम्यहं व्रतम् ॥ ३९ ॥ अस्ति विनध्याविष्ठनीम बिछपती यशस्विनी ॥ अथूर्ममापि विभेन्द्र न तुष्यित कदाचन॥४०॥अशुरोपि सर्वकाळं हङ्घा चापि न पश्यित॥अस्ति कुम्भोनसी नाम ननान्दा पापकारिणी ॥४१॥ हङ्घा चैवांगुलीभङ्गं सदा कालं करोति च ॥ दिन्येन तु पथा याति मम सौंख्यं कथं वद ॥ ४२ ॥ ऊपरे न प्ररोहन्ति बीजांकुराः कथञ्चनं ॥ 💥

येन त्रतेन चीर्णेन भवन्ति वश्गा मम ॥ तद्वतं ब्रह्म विप्रेन्द दासभावं त्रजामि ते ॥ ४३ ॥ नारद उवाच ॥ यदेतत्ते मया पूर्व त्रतमुक्तं शुभा कि । अनेन पार्वती देवी चीर्णेन वरवार्णिनि ॥ ४४ ॥ शङ्करस्य शरीरस्था विष्णोर्छक्ष्मीस्तथे च ॥ सावित्री त्रह्मणश्चेत्र विसप्टस्याप्य कि । ४४ ॥ एतेनोपोपितेनेह भक्तां स्थास्याति ते वशे ॥ अश्चिश्वश्चरयोश्चेत मुखबन्धो भविष्यति ॥ ४६ ॥ एवं श्वत्वा तु सुश्रोणि अव । यथेष्टं कर्जुष्पहित ॥ नारदस्य वचः श्वत्वा राज्ञी वचनमत्रवीत् ॥ ४७ ॥ प्रसादं कुक् विप्रेन्द्र दानं त्राह्मं यथेष्यति ॥ सुवर्णमणिरत्नानि वह्मा । अन्यस्मे । प्रयाभरणानि च ॥ ४८ ॥ तव दास्याम्यहं विप्र यचान्यद्रि दुर्छभम् ॥ प्रगृहाण द्विजशेष्ठ प्रीयेतां हरिशक्करौ ॥४९॥ नारद उवाच ॥ अन्यस्मे । दीयतां अद्रे शीणवृत्तिस्तु यो द्विजः ॥ अहं तु सर्वसम्पन्नो मद्राक्तिः क्रियतामिति ॥५०॥ एवं तासां मनो हत्वा सर्वासां तु पतित्रताः ॥ जगाम भरतश्रेष्ठ स्वकीयं स्थानकं पुनः ॥६१॥ ततो ह्यह्रष्ट्रदया अन्यतो गतमानुसाः ॥ पुरे च्छिदं समुत्पन्नं वाणस्य तु महात्मनः ॥ ५२ ॥ इन्नि श्रीमात्र्ये महापुराणे नर्मदामाहात्म्ये सप्ताञ्चीत्यधिकज्ञाततमोऽध्यायः ॥१८७॥ मार्कण्डेय खनाच ॥ यन्मां पृच्छिति कीन्तेय तन्मे कथयतः शृणु ॥ एतस्मिन्नन्तरे रुद्रो नर्मदातटमारिथतः ॥ १ ॥ नाम्ना माहेश्वरं स्थानं त्रिषु छोकेषु विश्वतम् ॥ तिस्मन्स्थाने महादेवोऽचिन्तय त्रिपुरे वथम् ॥२॥ गाण्डीवं मन्दरं कृत्वा गुणं कृत्वा च वासुकिम् ॥ स्थानं कृत्वा तु वैशाखं विष्णुं कृत्वा शरोत्तमम् ॥२॥ शल्ये चाप्निं प्रति छाप्य सुखे वायुं समर्पयन् ॥ इयांश्च चतुरो वेदान्तर्वदेवमयं रथम् ॥ ४॥ अभीषवोऽश्विनौ देवावक्षो वत्रधरः स्वयम् ॥ स तस्याज्ञां समादाय तोरणे धनदः स्थितः ॥ ५ ॥ यमस्तु दक्षिणे इस्ते वामे काङस्तु दाह्रणः ॥ चक्रे त्वमरकोटचस्तु गन्धर्वा छोकविश्वताः ॥ ६ ॥ अन्ति प्रजापती स्थश्रेष्ठे ब्रह्मा चैव तु साराथिः ॥ एवं कृत्वा तु देवेशः सर्वदेवमयं स्थम् ॥ ७ ॥ सोऽतिष्ठतस्थाणुभूतस्तु सहस्रपरिवत्सराच् ॥ यदा त्रीणि समेतानि अन्तरिक्षे स्थितानि वै ॥ ८ ॥ त्रिपर्शाणि त्रिशल्येन तदा तानि व्यभेद्यत् ॥ शरः प्रचोदितस्तेन रुद्रेण त्रिपुरं प्रति ॥ ९ ॥ 🚜 ॥२२१॥ अष्टतेजाः स्त्रियो जाता बछं तासां व्यशीयंत ॥ उत्पाताश्च पुरे तस्मिन्प्रादुर्भृताः सहस्रशः ॥ १० ॥ त्रिपुरस्य विनाशाय काछरूपाभवं स्तदा ॥ अट्टहासं प्रमुञ्जन्ति हयाः काष्टमयास्तदा ॥ ११ ॥ निमेषोन्मेषणं चैव कुर्वन्ति चित्ररूपिणः ॥ स्वप्ने पश्यन्ति चात्मानं रक्ताम्बर

विभूषितम् ॥ १२ ॥ स्वप्ने तु सर्वे पश्यन्ति विपरीतानि यानि तु ॥ एतान्पश्यन्ति उत्पातांस्तत्र स्थाने तु ये जनाः ॥ १३ ॥ तेषां बछं च बुद्धिश्र हरकोपेन नाशितं ॥ ततः सांवर्त्तको वायुर्युगान्तप्रातिमो महान् ॥ १४ ॥ समीरितोऽनङस्तेन उत्त माङ्गेन धावति ॥ ज्वलान्त पाद्पा स्तत्र पतिन्ति शिखराणि च ॥ १५ ॥ सर्वतो व्याकुछीभूतं हाहाकारमचेतनम् ॥ अग्रोद्यानानि सर्वाणि क्षित्रं तत्प्रत्यभज्यत् ॥ १६ ॥ तेनैव पीडितं सर्वे ज्वितं त्रिशिषैः शरैः ॥ दुमाश्वारामषण्डानि गृहाणि विविधानि च ॥ १७ ॥ दशादिक्षु प्रवृत्तोऽयं समृद्धो हन्यवाहनः ॥ यनःशिलानां पुञानि दिशो दश विभागशः ॥ १८॥ शिखाशतैरनेकैस्तु प्रजन्माल हुताशनः ॥ सर्वे किंशुकवर्णाभं न्वलितं दश्यते पुरम् ॥ १९ ॥ गृहाद्वहान्तरं नैव गन्तु धूमेन शक्यते ॥ इरकोपानछैईग्धं ऋन्द्रमानं सुदुःखितम् ॥ २० ॥ प्रदीतं सर्वतो दिश्च दह्यते त्रिपुरं पुरम् ॥ प्रासादिशाखरात्राणि व्यशीर्थन्त सहस्रशः ॥ २३ ॥ नानामणिविचित्राणि विमानान्यप्यनेकया ॥ गृहाणि चैव रम्याणि दीप्तविह्नना ॥ २२ ॥ धावन्ति द्वमखण्डेषु वरुभीषु तथा जनाः ॥ देवागारेषु सर्वेषु प्रव्वरुन्तः प्रधाविताः ॥ २३ ॥ ऋन्दन्ति चानरुष्ट्रष्टा रुद्गित विविधैः स्वरैः ॥ दुद्यन्ते दानवास्तत्र शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २४ ॥ हंसकारण्डवाकीर्णा निलन्यः सहपङ्कजाः ॥ दश्यन्तेऽनलद्ग्यानि युरोद्यानानि दीर्घिकाः ॥ २५ ॥ अम्लानपङ्कजच्छन्ना विस्तीर्णा योजनायताः ॥ गिरिक्टनिभास्तत्र प्रासादा रत्नभूषिताः ॥ २६ ॥ पतन्त्य नलनिर्द्ग्या निस्तोया जलदा इव ॥ वरस्रीवालवृद्धेषु गोषु पक्षिषु वाजिषु ॥ २७ ॥ निर्द्देयो व्यद्हस्रहिर्देरक्रोधेन प्रेरितः ॥ सहस्रशः प्रबुद्धा श्र सप्ताश्र बहुरो जनाः ॥ २८ ॥ पुत्रमालिङ्गच ते गाढं दह्मन्ते त्रिपुरामिना ॥ अथ तस्मिन्पुरे दीते स्त्रिपश्चाप्तरसोपमाः ॥ २९ ॥ अमि <sup>ज्</sup>यालाहतास्त्रत्र ह्यपतन्धरणीतले ॥ काचिच्छ्यामा विशालाक्षी सुक्तावलिविभूषिता ॥ ३० ॥ धूमेनाकुलिता सा तु पतिता धरणीतले ॥ काचित्कनकवर्णाभा इन्द्रनीलविभूपिता ॥ ३३ ॥ भत्तारं पतित दृष्ट्वा पतिता तस्य चोपरि ॥ काचिदादित्यसङ्काशा प्रसुप्ता च गृहे स्थिता ॥ ३२ ॥ अग्निञ्वालाहता सा तु पतिता गतचेतना ॥ उत्थितो दानवस्तत्र खङ्गहस्तो महाबलः ॥३३॥ वैश्वानरहतः सोऽपि पतितो धरणीतछे ॥ मेचवर्णापरा नारी हारकेयूरभूपिता ॥ ३४ ॥ श्वेतवस्त्रपरीधाना बाछं स्तन्यं न्यधापयत् ॥ द्झन्तं बाछकं दङ्घा रुदते

मेघशन्दवत्॥३५॥ एवं स तु दहन्नमिर्हरकोघेन प्रोरितः ॥ काचिचन्द्रप्रभा साम्या वजनेहूर्यभूषिता ॥३६॥स्रुतमाछिङ्गच वेपन्ती द्रम्या पतिति अति अत्रुत्त । काचित्त कुन्देन्दुवर्णाभा या शयाना ग्रहे स्थिता॥३७॥ गृहे प्रव्विते सा तु प्रतिबुद्धा शिखादिता॥ पश्यन्ती व्वितं सर्वे हा सुतो अत्रुत्त कथं गतः॥३८॥ सुतं सन्दन्धमाछिङ्गच् पतिता घरणीतछ॥आदित्योद्यवर्णाभा छक्ष्मीवद्वनशोभना ॥३९॥ त्वरिता दह्ममाना सा पतिता अत्रुत्ति । धरणीतले ॥ काचित् सुवर्णवर्णाभा नीलरत्नैर्विभूपिता ॥४०॥ धूमेनाकुलिता सा तु प्रसुता घरणीत हे ॥ अन्या गृहीतहस्ता तु सखि दुद्याति बार्छिका॥४९॥अनेकदिश्यरत्नाट्या दृष्ट्यमोहिता॥ शिराप्ति ह्यअछि कृत्वा विज्ञापयाति पावक र ॥ ४२ ॥ भगवन् यदि वैरं ते प्रकृषेष्वप कारिषु ॥ स्त्रियः किमपराध्यन्ते गृहपञ्जरकोकिलाः॥४३॥पाप निर्दय निर्छज कस्ते कोपः स्त्रियः प्रति ॥ न दाक्षिण्यं न ते लजा न सत्यं हों। इस्विज्ञित ॥४४ ॥ अनेन ह्यपसर्गण तूपाउम्भं शिखिन्यदात् ॥ किं त्वया न अतं ठोके ह्यबच्याः शत्रयोषितः॥४५॥ किन्तु तुभ्यं गुणा 🚆 होते दहनोत्सादनं प्राति ॥ न कारुण्यं द्या वापि दाक्षिण्यं न श्चियः प्राति ॥ ४६ ॥ द्यां कुर्वन्ति म्छेच्छापि दहन्तीं वीक्ष्य योषितम् ॥ म्लेच्छानामपि कष्टोऽसि दुर्निवारो ह्यचेतनः ॥ ४७ ॥ एते चैव गुणास्तुभ्यं दहनोत्सादनं प्रति ॥ आसामपि दुराचार स्त्रीणां किं ते निपा तने ॥ ४८ ॥ दुष्ट निर्पृण निर्ञज हुताशिन् मन्द्रभाग्यक ॥ निराशत्वं दुरावास बलाइहासि निर्द्य ॥ ४९ ॥ एवं विल्पमानास्ता जलपन्त्य श्च बहून्यिपि ॥ अन्याः क्रीशन्ति संकुद्धा बालशोकेन मोहिताः ॥ ५० ॥ दहते निर्देशो वाह्नेः संकुद्धः पूर्वशत्रुवत् ॥ पुष्करिण्यां जलं द्ग्धं कूपेष्विप तथैव च ॥ ५७ ॥ अस्मान् सन्द्र्य म्लेच्छ त्वं कां गतिं प्रापिष्यिषि ॥ एवं प्रलगतां तासां विहर्वचनमत्रवीत् ॥ ५२ ॥ अभिरुवाच ॥ स्ववशेनैव युष्माकं विनाशं तु करोम्यहम् ॥ अहमादेशकत्तां वै नाहं कत्तारूम्यनुष्रहम् ॥ ५३ ॥ रुद्रकोधसमाविष्टो विवि शामि यथेच्छया॥ ततो बाणो महातेजास्त्रिपुरं वीक्ष्य दीपितम् ॥ ५४ ॥ सिंहासनस्थः प्रोवाच ह्यहं देवैर्विनाशितः ॥ अल्पसत्त्वेर्दुराचारैरीश्व शिरसा कृत्वा छिङ्गं त्रिभुवनेश्वरम् ॥ निर्गतः स पुरद्वारात् परित्यज्य सुहत्सुतान् ॥ ५७ ॥ रत्नानि यान्यनर्वाणि श्लियो नानाविधास्तथा ॥

CC-0. In Public Domain IIP State Museum Harmand । रस्य निवेदितम् ॥ ५५ ॥ अपरीक्ष्य त्वहं दग्धः शङ्करेण महात्मना ॥ नान्यः शक्तरुतु मां हन्तुं वर्ज्ञायित्वा त्रिछोचनम् ॥ ५६ ॥ उत्थितः

गृहीत्वा शिरसा छिङ्गं गच्छन् गगनमण्डलम् ॥ ५८ ॥ स्तुवैश्च देवदेवशं त्रिलोकापिपति शिवम् ॥ त्यका पुरी मया देव यदि वध्योऽस्मि शङ्कर ॥५९॥ त्वत्प्रसादान्महादेव मा मे लिङ्गं विनञ्चतु ॥ आर्चैतं हि मया देव भक्तया परमया सदा ॥ ६०॥ त्वत्कोषाद्यदि वध्योऽहं तदिदं मा विनश्यतु ॥ श्चाच्यमेतन्महादेव त्वकोपाद्हनं मम ॥ ६३ ॥ प्रतिजन्म महादेव त्वत्पादनिरतो ह्यहम् ॥ तोटकच्छन्दसा देवं स्तौमि त्वां परमेश्वर ॥६२॥ ज्ञिव ज्ञाङ्कर ज्ञार्व हराय नमो भव भीम महेश्वर ज्ञार्व नमः ॥ कुसुमायु परेहविनाज्ञकर त्रिपुरान्तक अन्यक ज्ञुलघर ॥ ६३ प्रमदाप्रिय कान्त विभक्त नमः ससुरासुरसिद्धगणैर्नामित ॥ हयवानरसिद्धगजेन्द्रमुखाद्तिभारूवद्वीर्घविज्ञालमुख ॥ ६४ ॥ उपजन्धुमज्ञवयत्रै रसरैः प्रथितोऽस्मि च बाहुशतैर्बहुभिः ॥ प्रणतोऽस्मि भवं भवभक्तिरतश्रलचन्द्रकलाकुल देव नमः ॥६५॥ न च पुत्रकलत्रद्यादि धनं मम तु त्वदनुरुमरणं शरणम् ॥ व्यथितोऽस्मितु बाहुशतैर्बहुभिर्गमिताच महानरकस्य गतिः॥ ६६ ॥ न निवर्त्तति जन्म न पापमातिः श्चिकिर्म निबद्धमपि त्यजित ॥ अनुकम्पांत विश्रमित त्रसाति सम चैव कुकर्म निवारयति॥६७॥ यः पठेत् तोटकं दिव्यं प्रयतः शुचिमानसः ॥ बाण स्येव यथा रुद्रस्तस्यापि वरदो भवेत् ॥ ६८ ॥ इमं स्तवं महादिव्यं श्वत्वा देवो महेश्वरः ॥ प्रप्तन्नस्तु तदा तस्य स्वयं देवो महेश्वरः ॥६९ ॥ महेश्वर उवाच ॥ न भेतव्यं त्वया वत्स सौवर्णे तिष्ठ दानव ॥ पुत्रपौत्रसुहद्भन्धुभार्याभृत्यजनैः सह ॥७० ॥ अद्यप्रभृति बाण त्वमवध्यि ब्रिहेशै रिप ॥ भूयस्तस्य वरो दत्तो देवदेवेन पाण्डव ॥ ७१ ॥ अक्षयश्चाव्ययो छोके विचरस्वाकुतोभयः ॥ ततो निवारयामास रुद्रः सप्तिशिखं तदा ॥ ७२ ॥ तृतीयं रक्षितं तस्य पुरं तेन महात्मना ॥ भ्रमन्त गगने दिव्यं रुद्रतेजःप्रभावतः ॥ ७३ ॥ एवं तु त्रिपुरं दृग्धं शङ्करेण महात्मना ॥ ज्वान्नामान्यप्रदीप्तं तत्पतितं घरणीतले ॥ ७४ ॥ एकं निपतितं तत्र श्रीशैले त्रिपुरान्तके ॥ द्वितीयं पतितं तस्मिन्पर्वतेऽम्र कण्टके ॥ ७५ ॥ दग्धेषु तेषु राजेन्द्र रुद्रकोटिः प्रतिष्ठिता ॥ ज्वलत्तद्रपतत्तत्र तेन ज्वालेश्वरः रुमृतः ॥७६॥ ऊर्द्धेन प्रस्थितारूतस्य दिव्य ज्वाटा दिवं गताः ॥ हाहाकारस्तदा जातो देवासुरकृतो महाच् ॥ ७७ ॥ शरमस्तम्भयद्भद्रो माहेश्वरपुरीत्तमे ॥ एवं वृत्तं तदा तस्मिन्पर्वतेऽ मरकण्टके ॥ ७८ ॥ चतुर्दशास्यं सुवनं स सुक्त्वा पाण्डुनन्दन ॥ वर्षकोटिसहस्रं तु त्रिंशत्कोटचस्तथापराः ॥ ७९ ॥ ततो महीतलं प्राप्य

112231

राजा भवति घार्मिकः ॥ पृथिवीमेकच्छत्रेण सुङ्के स तु न संशयः ॥ ८० ॥ एवं पुण्यो महाराज पर्वतोऽमरकण्टकः ॥ चन्द्रसूर्योपरागे तु । अश्वमेघाद्दशपुणं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ स्वर्गछोकमवाप्रोति दृष्ट्वा तत्र महेश्वरम् ॥ ८२ ॥ ब्रग्नइत्या गिम विष्टि पानित राहुप्रस्ते दिवाकरे ॥ तदेवं निखिछं पुण्यं पर्वतेऽमरकण्टके ॥ ८३ ॥ मनसापि स्मरेद्यस्तं गिरि त्वमरकण्टकम् ॥ चान्द्रायण शतं सायं रुभते नात्र संज्ञयः ॥ ८४ ॥ त्रयाणामपि रोकानां विरूपातोऽमरकण्टकः ॥ एष पुण्यो गिरिश्रेष्ठः सिद्धगन्धर्वसेतितः ॥ ८५ ॥ नानादुमलताकीर्णो नानापुष्योपशोभितः ॥ मृगव्यात्रसहस्रेस्तु सेव्यमानो महागिरिः ॥८६॥ यत्र सन्निहितो देवो देवया सह महेश्वरः ॥ ब्रह्मा विष्णुस्तथा चेन्द्रो विद्याधरगणैः सह ॥ ८७ ॥ ऋषिभिः किन्नेर्र्यक्षैनित्यमेव निषेवितः ॥ वाष्ट्रिकः सहितस्तत्र कीडते यन्नगोत्तमे ॥ ८८ ॥ प्रदक्षिणं यः कुर्यात्पर्वतेऽमरकण्टके ॥ पौण्डरीकस्य यज्ञस्य फर्छं प्राप्नोति मानवः ॥ ८९ ॥ तत्र ज्वालेश्वरं नाम तीर्थं सिद्धनिषे वितम् ॥ तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भवाः ॥ ९० ॥ ज्वाछेश्वरे महाराज यस्तु प्राणानपरित्यजेत् ॥ चन्द्रसूर्योपरागवे तस्यापि शृणु यत्फरुम् ॥ ९१ ॥ सर्वकर्मविनिर्म्धको ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥ रुद्रठोकमवाप्रोति यावदाभूतसंप्रवम् ॥ ९२ ॥ अमरेश्वरदेवस्य पर्वतस्य डभे तटे ॥ तत्र ता ऋषिकोट्यस्तु तपस्तप्यन्ति सुवत ॥ ९३ ॥ समन्ताद्योजनक्षेत्रो गिरिश्वामरकण्टकः ॥ ९४ ॥ अकामो वा सकामो वा नर्मदायां शभे जले ॥ स्नात्वा तेर्मुच्यते पापै रुद्रलोकं स गच्छति ॥ ९५ ॥ झति श्रीमात्स्ये महापुराणे नर्मश्रमाहातम्ये अष्टाशीत्यविक शततमोऽध्यायः ॥ १८८ ॥ सूत उवाच ॥ पृच्छन्ति ते महात्मानो मार्कण्डेयं महामुनिम् ॥ युधिष्ठिरपुरोगास्ते ऋषपश्च तपोधनाः ॥ १ ॥ आरुपाहि भगवंस्तथ्यं कावेरीसङ्गमो महान् ॥ लोकानां च हितार्थाय अस्माकं च विशृद्धये ॥ २ ॥ सदा पापरता ये च नरा दुष्कृत कारिणः ॥ सुच्यन्ते सर्वपापेभ्यो गच्छन्ति परम पदम् ॥ एतादिच्छाम विज्ञातुं भगवन्वन्हपर्हति ॥ ३॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ शृण्वन्त्ववहिताः सर्वे युधिष्ठिरपुरोगमाः ॥ आस्त वीरो महायज्ञः कुबेरः सत्यविक्रमः ॥ ४ ॥ इदं तीर्थमनुप्राप्य राजा यशाधिपोऽभवत् ॥ तिद्धं प्राप्तो 🐉 महाराज तन्मे निगद्तः शृणु ॥ ५ ॥ कावेरी नर्मदा यत्र सङ्गमो लोकविश्वतः ॥ तत्र स्नात्वा द्युचिर्भृत्वा कुवेरः सत्यविक्रमः ॥ ६ ॥ तपोऽ

पुराण

शाइरइ॥

तप्यत यक्षेन्द्रो दिन्यं वर्षशत महत् ॥ तस्य तुष्टो महादेवः प्रदातुं वरमुत्तमम् ॥ ७ ॥ भो भो यक्ष महासत्त्व वरं ब्रहि यथेप्सितम् ॥ ब्रहि कार्य यथेष्टं तु यद्वा मनिस वर्तते ॥ ८ ॥ कुवेर उवाच ॥ यदि तुष्टोऽसि मे देव यदि देयो वरो मन ॥ अद्यप्रभृति सर्वेषां यक्षाणामधियो भवे ॥ ९ ॥ कुबेरस्य वचः श्रुत्वा परितुष्टो महेश्वरः ॥ एवमस्तु ततो देवस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ १० ॥ सोऽपि लब्धवरो यक्षः शीत्रं यक्ष कुछं गतः ॥ पूजितः स तु यक्षेश्व ह्यभिषिकस्तु पार्थिव ॥ ११ ॥ कावेरीसङ्गमं तत्र सर्वपापत्रणाञ्चनम् ॥ ये नरा नाभिजानन्ति वंचितास्ते न संज्ञयः ॥ १२ ॥ तस्मात्सवित्रयत्नेन तत्र स्नायीत मानवः॥ कावेरी च महायुण्या नर्मदा च महानदी ॥१३ ॥ तत्र स्नात्वा तु राजेंद्र ह्यर्चये हृषभध्वजम्॥अश्वमेधफरुं प्राप्य रुद्रलोके महीयते॥ १८॥ अग्निप्रवेशं यः कुर्याद्यश्च कुर्याद्नाश्चम्॥ अनिवर्त्या गतिस्तस्य यथा मे शंकरोऽ त्रवीत् ॥ १५ ॥ सेन्यमानो वरस्त्रीभिः क्रीडते दिवि रुद्रवत् ॥ षष्टिवर्षसङ्ख्याणि षष्टिकोट्यस्तथापुरः ॥ १६ ॥ मोदते रुद्रलोकस्थो यत्र तत्रैव गच्छति ॥ पुण्यक्षयात्वारिश्रष्टो राजा अवति धार्मिकः ॥ १७ ॥ भोगवान्दानज्ञीलश्च महाकुलसमुद्धवः ॥ तत्र पीत्वा जर्लं सम्यक् चान्द्रायणफ्ठं रुभेत् ॥ १८ ॥ स्वर्गे गच्छन्ति ते मर्त्या ये पिबन्ति शुभं जरुम् ॥ गङ्गायमुनयोर्मध्ये यत्फर्रं प्राप्तयान्नरः ॥ कावेरीसङ्गमे स्नात्वा तत्फलं तस्य जायते ॥ १९ ॥ एवमादि तु राजेंद्र कावेरीसंगमे महत् ॥ पुण्यं महत्फलं तत्र सर्वपापप्रणाशनम् ॥ २० ॥ झति श्रीमात्स्ये महापुराणे नर्मदामाहात्म्ये एकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८९ ॥ मार्कण्डेय उवाच॥ नार्मदे चोत्तरे कुछे तीर्थ योजन विस्तृतम् ॥ मन्त्रेश्वरेति विख्यातं सर्वपापहरं परम् ॥ १ ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन्दैवतैः सह मोदते ॥ पञ्चवर्षसहस्राणि कीडते काम हिंपधृक् ॥ २ ॥ गर्जनं च ततो गच्छेयत्र मेघचयोत्थितः ॥ इन्द्रजिन्नाम सम्प्राप्तस्तस्य तीर्थप्रभावतः ॥३॥ मेघनादं ततो गच्छेयत्र मेघा नुगर्जितम् ॥ मेघनादो गणस्तत्र परमां गणतां गतः ॥४॥ ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र तीर्थमाम्रातकेश्वरम् ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजनगोसहस्रफङं उभेत् ॥ ५ ॥ नर्मदोत्तरतीरे तु तीर्थं तु विश्वतं भवेत् ॥ तस्मिस्तीर्थं नरः स्नात्वा तर्पयेत्पितृदेवताः ॥६॥ सर्वान्कामानवाप्रोति मनसा ये विचिन्तिताः ॥ ततो गच्छेतु राजेन्द्र ब्रह्मावर्त्तमिति स्पृतम् ॥ ७॥ तत्र सन्निहितो ब्रह्मा नित्यमेव युधिष्ठिर ॥ तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र ब्रह्मछोके

1145811

महीयते ॥ ८ ॥ ततोऽगारेश्वरं गच्छेन्नियतो नियताञ्चानः ॥ सर्वपापविनिम्र्युक्तो रुद्रलोकं स गच्छति ॥ ९ ॥ ततो गच्छेच राजेन्द्र कपिछा तीर्थमुत्तमम् ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन्किपिछादानमाष्ठ्रयात् ॥ ३० ॥ गच्छेत्करजतीर्थं तु देविपैगणसेवितम् ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन् गोछोकं समवाष्ठ्रयात् ॥ ३३ ॥ ततो गच्छेत्त राजेन्द्र कुण्डलेश्वरम् तमम् ॥ तत्र सन्निहितो रुद्दस्तिष्ठते ह्यमया सद्द ॥ १२॥ तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र ह्यवध्यास्त्रिद्शैरिप ॥ पिप्पलेशं ततो गच्छेत्प्तर्वपापप्रणाञ्चनम् ॥ १३ ॥ तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र रुद्रलोके महीयते ॥ ततो गच्छेत्त राजेन्द्र विमलेश्वरैमुत्तमम् ॥ १४ ॥ तत्र देविशला रम्पा चेश्वरेण विनिर्मिता ॥ तत्र प्राणपरित्यागाद्भद्दलोकमवाप्रयात् ॥ १५ ॥ ततः पुष्क रिणीं गच्छेत्तत्र स्नानं समाचरेत् ॥ स्नातमात्रो नरस्तत्र हीन्द्रस्यार्द्धासनं लभेत् ॥ १६ ॥ नम्भेदा सरितां श्रेष्ठा रुद्देहाद्विनिःस्रता ॥ तार येत् सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ १७ ॥ सर्वदेवाधिदेवेन त्वीश्वरेण महात्मना ॥ कथिता ऋषिसङ्घेभ्यो ह्यस्माकं च विशेषतः ॥१८॥ मानिभिः संस्तुता होषा नम्मेदा प्रवरा नदी ॥ रुद्धदेहाद्विनिष्कान्ता छोकानां हितकाम्यया ॥ १९ ॥ सर्वपापहरा नित्यं सर्वदेवनमस्क्रता ॥ संस्तुता देवगन्धर्वेरप्सरोभिस्तथैव च ॥ २० ॥ नमः पुण्यज्ञ ह्याचे नमः सागरगामिनि ॥ नमस्ते पापशमिन नमो देवि वरानने ॥ २१ ॥ नमोऽस्तु ते ऋषिगणिसद्धसेविते नमोऽस्तु ते शङ्करदेहानिःस्सृते ॥ नमोऽस्तु ते धर्मभृतां वरप्रदे नमोऽस्तु ते सर्वपवित्रपावने॥२२ ॥ यास्त्वदं पठते स्तोत्रं नित्यं श्रद्धासमिन्ततः ॥ ब्राह्मणो वेदमाप्रोति क्षत्रियो विजयी भवेत्॥२३॥वैइयस्तु रूभते राभं शुद्धेव शुभां गतिम्॥अर्थार्थी छभते हार्थं स्मरणादेव नित्यशः ॥२४॥ नर्मदां सेवते नित्यं स्वयं देवो बहेश्वरः ॥ तेन पुण्या नदी ज्ञेया ब्रह्महत्यापहारिणी ॥२५ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे नम्मदामाहात्म्ये नवत्यधिकञ्चततमोऽध्यायः ॥ १३९० ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ तदाप्रभृति ब्रह्माद्या ऋषयश्च तपो धनाः ॥ सेवन्ते नम्मदां राजन् रागकोधविवर्जिताः ॥ ३ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ कस्मित्रिपतितं शूलं देवस्य तु महीतले ॥ तत्र पुण्यं समारुषाहि यथावन्छिनिसत्तम ॥ २ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ शूलभेदामिति रूपातं तीर्थे पुण्यतमं महत् ॥ तत्र रूनात्वार्चयेदेवं गोसहस्रफलं लभेत् ॥३॥त्रिरात्रं कारयेद्यस्तु तस्मिस्तीर्थं नराधिष ॥ अर्चीयत्वा महादेवं पुनर्जन्म न विद्यते॥४॥ भीमेश्वरं ततोऽगच्छेत्रारदेश्वरमुत्तमम्॥

पुरण.

Go 933

1155811

आदित्येशं महापुण्यं तथा घृतम्धुस्रवम् ॥ ५ ॥ निद्केशं परिष्वज्य पटयातं जन्मनः फल्रम् ॥ वरुणेशं ततः पश्येत्स्वतन्त्रेश्वरमेव च ॥ सर्वतीर्थफ्ठं तस्य पंचायतनदर्शनात् ॥ ६ ॥ ततो गच्छेत्त राजेन्द्र युद्धं यत्र सुप्ताधितम् ॥ कोटितीर्थं तु विख्यातमसुरा यत्र मोहिताः ॥७॥ यत्रैव निहता राजन्दानवा बळदर्पिताः ॥ तेषां शिरांस्यगृह्णन्त सर्वे देवाः समागताः ॥ ८ ॥ तैस्तु संस्थापितो देवः शूळपाणिर्वृषध्वजः ॥ कोटिर्विनिहता तत्र तेन कोटीश्वरः स्मृतः ॥ ९ ॥ द्र्शनात्तस्य तीर्थस्य सदेहः स्वर्गमारुहेत् ॥ यदा त्विन्द्रेण श्रुद्रत्वाद्वज्ञं कीलेन यन्त्रि तम् ॥ १० ॥ तदाप्रभृति छोकानां स्वर्गमार्गो निवारितः ॥ सघतं श्रीफछं जग्ध्या कृत्वा चैव प्रदक्षिणम् ॥ ११ ॥ पार्वतं सहदीपं तु शिरसा चैव धारयेत् ॥ सर्वकामसुसम्पन्नो राजा भवति पाण्डव ॥ १२ ॥ सृतो रुद्रत्वमात्रोति ततोऽसौ जायते पुनः ॥ स्वर्गादेत्य भवेदाजा राज्यं कृत्वा दिवं वजेत् ॥ ३३ ॥ बहुनेत्रं ततः पर्येत् वयोद्र्यां तु मानवः ॥ स्नातमात्रो नरस्तव सर्वयञ्चफछं छभेत् ॥ ३४ ॥ ततो गच्छेत्त राजेन्द्र तीर्थं परमशोभनम् ॥ नराणां पापनाशाय ह्यगस्त्येश्वरमुत्तमम् ॥ १५ ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन्त्रहालोके महीयते ॥ कार्ति कस्य तु मासस्य कृष्णपक्षे चतुर्द्शी ॥ १६ ॥ घृतेन स्नापयेदेवं समाधिस्थो जितोन्द्रियः ॥ एकविंश्कुलोपेतो न चयवेदैश्वरात्पदात्॥ १७॥ धेनुमुपानहच्छत्रे द्याच घृतकम्बलम् ॥ भोजनं चैव विप्राणां सर्व कोटिगुणं भवेत् ॥ १८ ॥ ततो गच्छेच राजेन्द्र बलाकेश्वरमुत्तमम् ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजिंसहासनपतिभवेत् ॥ १९॥ नम्मदादाक्षणे कूछे तीर्थं शकस्य विश्वतम् ॥ उपोष्य रजनीमेकां स्नानं तत्र समाचरेत् ॥२०॥ स्नानं कृत्वा यथान्यायमर्चयेच जनार्दनम् ॥ गोसहस्रफलं तस्य विष्णुलोकं स गच्छति ॥ २१ ॥ ऋषितीर्थं ततो गच्छेत् सर्वपापहरं नृणाम् ॥ स्नातमात्रो नरस्तत्र गोसहस्रफलं लभेत् ॥ २२ ॥ देवतीर्थं ततो गच्छेद्वस्रगा निर्मितं पुरा ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन्त्रहालोके महीयते ॥ २३ ॥ अमरकण्टकं गच्छेदमरैः स्थापितं पुरा ॥ स्नातमात्रो नरस्तत्र रुद्रछोके महीयते ॥ २४ ॥ ततो गच्छेच रानेन्द्र रावणेश्वरमुत्तमम् ॥ तत्पञ्चायतनं दृष्ट्वा मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥२५॥ ऋणतीर्थं ततो गच्छेहणेभ्यो मुच्यते ध्रुवम् ॥ वटेश्वरं ततो दृष्ट्वा पर्याप्तं जन्मनः फल्म् ॥२६॥ भीमेश्वरं ततो गच्छेत्सर्वव्याधिविनाञ्चनम् ॥ स्नानमात्रो नरो राजन्सर्वदुःखैः प्रमुच्यते ॥ २७॥ ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र

गरद्रा

तुरासङ्गमनुत्तमम् ॥ तत्र स्नात्वा महादेवमर्चयन्सिद्धिमाष्ट्रयात्॥२८॥ सोमतीर्थं ततो गच्छेत्पर्येचन्द्रमनुत्तमम् ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन् भक्तया परमया युतः ॥२९॥ तत्क्षणाद्दिव्यदेहस्थः शिववन्मोदते चिरम् ॥ षष्टिवर्षसहस्राणि रुद्रछोके महीयते ॥३० ॥ ततो गच्छेत्त राजेन्द्र पिङ्गछेश्वरमुत्तमम् ॥ अहोरात्रोपवासेन त्रिरात्रफलमाष्ट्रयात् ॥३१॥ तस्मिस्तीर्थे तु राजेन्द्र किपलां यः प्रयच्छति ॥ यावन्ति तस्या रोमाणि तत्प्रसृतिकुलेषु च ॥३२॥ तावद्वर्षसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ॥ यस्तु प्राणपरित्यागं कुर्यात्तत्र नराधिप॥३३॥अक्षयं मोदते कालं यावचन्द्र दिवाकरो ॥ नम्मदातटमाश्रित्य तिष्ठेयुर्यत्र मानवाः ॥३४॥ते मृताः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ सुरेश्वरं ततो गच्छेन्नामा कर्को टकेश्वरम् ॥३५॥ गङ्गावतरते तत्र दिने पुण्ये न संशयः ॥ निन्दितीर्थं ततो गच्छेत्स्नानं तत्र समाचरेत् ॥३६॥तुष्यते तस्य नन्दीशः सोम छोके महीयते ॥ ततो दीपेश्वरं गच्छेद्यासतीर्थं तपोवनम् ॥३७॥ निवर्त्तिता पुरा तत्र व्यासभीता महानदी ॥ हुङ्कारिता तु व्यासेन दक्षिणेन ततो गता॥३८॥ प्रदक्षिणं तु यः कुर्यात्तिस्मिस्तीर्थं नराधिप ॥ अक्षयं मोदते काछं यात्रचन्द्रदिवाकरौ॥३९॥व्यासस्तस्य भवेत्प्रीतः प्राप्तया दीप्सितं फरुम् ॥ सूत्रेण वेष्टियत्वा तु दीपो देयः सवेदिकः ॥ ४० ॥ कीडिन्ति ह्यक्षयं. कारुं तथा रुद्रस्तथैव च ॥ ततो गच्छेच राजेन्द्र ऐरण्डीतीर्थमुत्तमम् ॥४१॥सङ्गमे तु नरः स्नात्वा मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ऐरण्डी त्रिषु लोकेषु विख्वाता पापनाशिनी ॥४२ ॥ अथवाश्वयुजे मासि शुक्रपक्षे तु चाष्टमी ॥ श्रुचिर्भूत्वा नरः स्नात्वा सोपवासपरायणः ॥४३॥ ब्राह्मणं भोजयेदेकं कोटिर्भवति भोजिता ॥ सृत्तिकां शिरासि स्थाप्य द्यवगाद्य च वै जलम् ॥ ४४ ॥ नर्मदोद्कसंभिश्रं मुच्यते सर्विकिलिबपैः ॥ प्रदक्षिणं तु यः कुर्यात्तिस्मिस्तीर्थे नराधिप ॥ ४५ ॥ प्रद क्षिणीकृता तेन सप्तद्रीपा वसुन्धरा ॥ ततः सुवर्णसिळिळे स्नात्वा दत्त्वा तु कांचनम् ॥ ४६ । कांचनेन विमानेन रुद्रलोके महीयते॥ ततः स्वर्गाच्युतः कालाद्राजा भवति वीर्यवान् ॥ ४७ ॥ ततो गच्छेच राजेन्द्र हीक्षुनद्यास्तु सङ्गमम् ॥ त्रैलोक्यविश्वतं दिव्यं तत्र सिन्निहितः हिवः ॥ ४८॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन्गाणपत्यमवाष्ठ्रयात् ॥ स्कन्द्रतीर्थं ततो गच्छेत्सवपापप्रणाज्ञानम् ॥४९ ॥ तत्तीर्थं तिविधं पापं स्नातं पात्राद्वयपोहिति ॥ छिङ्गसारं ततो गच्छेत्सवं तत्र समाचरेत् ॥ ५० ॥ गोसहस्रफलं तस्य रुद्रलोके महीयते ॥ भङ्गतीर्थं ततो गच्छेत्सवं स्वर्गाच्युतः कालाद्राजा भवति वीर्यवान् ॥ ४७ ॥ ततो गच्छेच राजेन्द्र हीक्षुनद्यास्तु सङ्गमम् ॥ त्रैलोक्यविश्वतं दिव्यं तत्र शिवः ॥ ४८॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन्गाणपत्यमवाप्रयात् ॥ स्कन्दतीर्थं ततो गच्छेत्प्तवपापप्रणाञ्चनम् ॥४९ ॥ तत्तीर्थं त्रिविधं पापं स्नात

शुराण.

Moce &

11234

पापप्रणाञ्चनम्॥५१॥तत्र गत्वा तु राजेन्द्र स्नानं सात्रसमाचरेस्॥०सप्ताजन्मकृतेः।पापेर्युच्यसेगनात्र संशयः॥५२॥वटेश्वरं ततो गच्छेत्सर्वतीर्थ क्रि मनुत्तमम् ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन्गोसहस्रफछं छभेत् ॥ ५३ ॥ सङ्गमेशं ततो गच्छेत्सर्वदेवनमस्कृतम् ॥ स्नानमात्राप्तरस्तत्र चेन्द्रत्वं 🐰 लभते ध्रुषम् ॥ ५४ ॥ कोटितीर्थं ततो गच्छेत्सर्वपापहरं परम् ॥ तत्र स्नात्वा नरो राज्यं लभते नात्र संज्ञायः ॥ ५५ ॥ तत्र तीर्थं समा 🗱 साद्य दत्त्वा दानं तु यो नरः ॥ तस्य तीर्थप्रभावेण सर्वे कोटिगुणं भवेत् ॥ ५६ ॥ अथ नारी भवेत्काचित्तत्र स्नानं समाचरेत् ॥ गौरी तुल्या भवेत्सापि त्विन्द्रपत्नी न संशयः ॥५७॥ अङ्गारेशं ततो गच्छेत्स्नानं तत्र समाचरेत् ॥ स्नातमात्रो नरस्तत्र रुद्रलोके महीयते॥५८॥ अङ्गारकचतुर्थ्यो तु स्नानं तत्र समाचरेत् ॥ अक्षयं मोदते कालं श्राचिः प्रयतमानसः ॥ ५९ ॥ अयोनिसम्भवे स्नात्वा न पेर्येद्योनिसङ्क टम् ॥ पाण्डवेशं तु तत्रैव स्नानं तत्र समाचरेत् ॥ ६० ॥ अक्षयं मोदते कालमवध्यान्निद्शैरिप ॥ विष्णुलोकं ततो गत्वा कीडते भोग संयुतः ॥६१॥ तत्र भुक्त्वा महाभोगान्मत्तर्यराजोऽभिजायते ॥ कठेश्वरं ततो गच्छेत्तत्र स्नानं समाचरेत् ॥६२ ॥ उत्तरायणसम्प्राप्तो यदिच्छे 🎉 त्तस्य तद्भवेत् ॥ चन्द्रभागां ततो गच्छेत्तत्र स्नानं समाचरेत् ॥ ६३ ॥ स्नातमात्रो नरो राजन्सोमलोके महीयते ॥ ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र तीर्थं शकस्य विश्वतम् ॥ ६४ ॥ पूजितं देवराजेन देवरापि नमस्कृतम् ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन्दानं दत्त्वा तु काञ्चनम् ॥ ६५ ॥ अथवा नीटवर्णाभं वृषभं यः समुत्सूनेत् ॥ वृषभस्य तु रोमाणि तत्त्रसूतिकुटेषु च ॥ ६६ ॥ ताबद्वर्षसहस्राणि नरो हरपुरे वतेत् ॥ ततः स्वर्गात् परिश्रष्टो राजा भवति वीर्यवान् ॥ ६७ ॥ अश्वानां श्वेतवर्णानां सहस्राणां नराधिप ॥ स्वामी भवति मत्त्र्येषु तस्य तीर्थप्रभावतः ॥ ६८ ॥ ततो गच्छेच राजेन्द्र त्रह्मावर्त्तममु ॥ तर्त्र स्नात्वा नरो राजंस्तर्पयेत् पितृदेवताः ॥ ६९ ॥ उपोष्य रजनीमेकां पिण्डं द्रवा यथाविधि ॥ कन्यागते तथादित्ये अक्षयं स्यात्रराधिष ॥ ७० ॥ ततो गच्छेच राजेन्द्र किपछातीर्थमुत्तमम् ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजनकिपछां यः प्रय च्छति ॥ ७९ ॥ सम्पूर्णपृथिवीं दत्त्वा यत्फंड तद्वाप्रयात ॥ नर्मदेशं परं तीर्थं न भूतं न भविष्यति ॥ ७२ ॥ तत्र स्वात्वा नरो राजन्नश्व मेधफलं लभेत्॥ नर्मदादक्षिणे कूले सङ्गमेश्वरमुत्तमम् ॥ ७३ ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन्तर्वयज्ञफलं लभेत्॥तत्र सर्वोद्यतो राजा पृथिव्यामेव

जॉयंते ॥ ७८ ॥ सर्वरुक्षणसम्पूर्णः सर्वव्याधिविवर्जितः ॥ नर्मदे चोत्तरे कूले तीर्थं परमञ्जाभनम् ॥ ७५ ॥ आदिस्यायतनं दिव्यमीश्वरेण तु भाषितम् ॥ तस्य तीर्थप्रभावेण दत्तं भवाते चाक्षयम् ॥ ७६ ॥ द्रिदा व्याधिनो ये तु ये तु दुष्कृतकर्मिणः ॥ मुच्यन्ते सर्वपापेभ्यः सूर्यछोकं तु यान्ति ते ॥ ७७ ॥ माघमासे तु सम्प्राप्ते शुक्कपश्चरूय सप्तमी ॥ वसेदायतने तत्र निराहारो निर्तिद्वियः ॥ ७८ ॥ न जराव्याधिती मुको न चान्धो बिधरोऽथवा ॥ सुभगो रूपसम्पन्नः स्त्रीणां भवति वञ्चभः ॥ ७९ ॥ एवं तीर्थं महापुण्यं मार्कण्डेयेन भाषितम् ॥ ये न जानन्ति राजेंद्र वंचितास्ते न संशयः ॥ ८० ॥ गर्गेश्वरं ततो गच्छेत्स्नानं तत्र समाचरेत् ॥ स्नातमात्रो नःस्तत्र स्वर्गछोकमवाप्रयात् ॥ ८१ ॥ मोदते स्वर्गछोकस्थो यावदिन्द्राश्चतुर्दश् ॥ समीपतः स्थितं तस्य नागेश्वरतपोवनम् ॥ ८२ ॥ तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र नागछोकमवाप्रवात्॥ विद्विभिनांगकन्याभिः क्रीडते काल्पक्षयम् ॥ ८३ ॥ कुबेरभवनं गच्छेत्कुबेरो यत्र संस्थितः । काले वरं परं तीर्थं कुबेरो यत्र तोषितः ॥८८॥ तत्र स्नात्वा तु राजेंद्र सर्वसम्पदमाप्रयात् !! ततः पश्चिमतो गच्छेन्मारुतालयमुत्तमम् ॥ ८५ ॥ तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र श्लाचिर्युत्वा समाहितः ॥ काञ्चनं तु ततो द्याद्यथाञ्कि सुबुद्धिमान् ॥ ८६ ॥ पुष्पकेण विमानेन वायुक्षेकं स गच्छति ॥ यमतीर्थं ततो गच्छेन्माघमासे युधि ष्टिर ॥ ८७ ॥ कृष्णपक्षे चतुर्द्द्रयां स्नानं तत्र समाचरेत् ॥ नकम्भोज्यं ततः कुर्यात्र पर्यद्योगिसङ्कटम् ॥ ८८ ॥ अहल्यातीर्थं ततो गच्छेत् स्नानं तत्र समाचरेत् ॥ स्नातमात्रो नरस्तत्र ह्यप्तरोभिः प्रमोदते ॥ ८९ ॥ अहल्या च तपस्तन्ता तत्र मुक्तिमुपामता ग्रुक्कपक्षे चतुर्द्शी ॥ ९० ॥ कामदेवदिने तास्मित्रइल्यां यस्तु पूजयेत् ॥ यत्र यत्र नरोत्पन्नो नरस्तत्र प्रियो अवेत् ॥ ९५ ॥ स्त्रीवछभो। भवेच्छ्रीमान्कामदेव इवापरः ॥ अयोध्यां तु समासाद्य तीर्थं रामस्य विश्वतम् ॥ ९२ ॥ स्नातमात्रो नरस्तत्र सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ सोमतीर्थं ततो गच्छेत्स्रानं तत्र समाचरत् ॥ ९३ ॥ स्नातमात्रो नरस्तत्र सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ सोमग्रहे तु राजेन्द्र पापश्चयकरं नृणाम् ॥ ९४ ॥ 👸 ॥२२६॥ बैळोक्यविश्चतं राजन्सोमतीर्थं महाफल्रम् ॥ यस्तु चान्द्रायणं कुर्यात्तास्मिस्तीर्थं नराधिष ॥९५॥ सर्वपापविद्युद्धात्मा सोमलोकं स गच्छति ॥ 💥 अग्निप्रवेशेऽथ जले अथवापि ह्मनाशके ॥ ९६ ॥ सोमतीयें मृतो यस्तु नासौ मत्त्येंऽभिजायते ॥ शुभतीर्थे ततो गच्छेत स्नानं तत्र समा

चरेत् ॥ ९७ ॥ स्नातमात्रो नरस्तत्र गोलोकेषु महीयते ॥ ततो गच्छेच राजेंद्र विष्णुतीर्थमनुत्तमम् ॥ ९८ ॥ योधनीपुरमारुयातं विष्णु स्थानमनुत्तमम् ॥ असुरा योधितास्तत्र वासुदेवेन कोटिशः ॥ ९९ ॥ तत्र तीर्थं समुत्पन्नं विष्णुः प्रीतो अवेदिह् ॥ अहोरात्रोपवासेन ब्रह्म हत्यां व्यपोहति ॥ १०० ॥ ततो गच्छेत्त राजेंद्र तापसेश्वरमुत्तमम् ॥ हरिणी व्याधसन्त्रस्ता पतिता यत्र सा मृगी ॥ १०१ ॥ जल्हे प्रक्षिप्तगात्रा तु अन्तरिक्षं गता च सा ॥ व्याघो विस्मितचित्तस्तु परं विस्मयमागतः ॥ १०२ ॥ तेन तापेश्वरं तीर्थं न भूतं न भविष्यति ॥ ततो गच्छेतु राजेंद्र ब्रह्मतीर्थमनुत्तमम् ॥ १०३ ॥ अमोइकमिति रूपातं पितृंश्वैवात्र तर्पयेत् ॥ पौर्णमास्याममायां तु श्राद्धं कुर्याद्यथा विधि ॥ १०४ ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन् पितृपिण्डं तु दापयेत् ॥ गजरूपा शिला तत्र तोयमध्ये प्रतिष्ठिता ॥ १०५ ॥ तस्यां तु दाप येत् पिण्डं वैशाख्यां उ विशेषतः ॥ तृष्यन्ति पितरस्तत्र यावात्तिष्ठाति मेहिनी ॥ १०६॥ ततो गच्छेच राजेंद्र सिद्धेश्वरमञ्जामम् ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन्गणपत्यन्तिकं त्रजेत् ॥ १०७॥ ततो गच्छेतु राजेंद्र छिङ्गो यत्र जनाईनः ॥ तत्र रूनात्वा तु राजेन्द्र विष्णुठोके मही यते ॥ १०८ ॥ नर्मदादक्षिणे कूछे तीर्थ परमशोभनम् ॥ वामदेवः स्वयं तत्र तपोऽतप्यत वै महत् ॥ १०९ ॥ दिव्यं वर्षसहस्रं तु शंकरं समाधिभङ्गद्रग्धास्तु शंकरेण महात्मना ॥ ११० ॥ इवेतपर्वा यमश्रीव हुनाशः शुक्रपर्वणि ॥ एते द्रग्धास्तु ते सर्वे कुसुमेश्वरसंस्थिताः ॥ १११ ॥ दिव्यवर्षसङ्ख्रेण तुष्टस्तेषां महेश्वरः ॥ उमया सहितो रुद्रस्तुष्टस्तेषां वरप्रदः मोक्षयित्वा तु तान् सर्वात्रम्मद्।तटमास्थितः ॥ ततस्तीर्थप्रभावेण पुनर्देवत्वमागताः ॥ ११३ ॥ त्वत्प्रसादान्महादेव तीर्थ भवतु चोत्तमम् ॥ अर्द्धयोजनिवस्तींण क्षेत्रं दिश्च समन्ततः॥११४॥तस्मिस्तीर्थे नरः स्नात्वा चोपवासपरायणः॥कुसुमायुधक्रपेण रुद्रछोके महीयते ॥ ११५॥ वैश्वानरो यमश्चेव कामदेवस्तथा मरुत् ॥ तपस्तन्त्रा तु राजेन्द्र परां सिद्धिमवाप्रयुः ॥ ११६ ॥ अङ्कोलस्य समीपे तु नातिदूरे तु तस्य वै ॥ स्नानं दानं च तत्रैव भोजनं पिण्डपातनम् ॥ ११७॥ आग्निप्रवेशेऽथ जळे अथवा तु ह्यनाशके॥ अनिवर्त्तिका गतिस्तस्य मृत स्यामुत्र जायते ॥ ११८ ॥ ज्यम्बकेण तु तोयेन यश्चरुं श्रपयेत्ररः ॥ अङ्कोलमूले दत्त्वा तु पिण्डं चैत्र यथाविधि ॥ ११९ ॥ तृष्यन्ति पितर

स्तस्य यावचन्द्रदिवाकरो ॥ उत्तरे त्वयने प्राप्ते घृतस्नानं करोति यः ॥ १२० ॥ पुरुषो वाथ स्त्री वापि वसेदायतने झाचिः ॥ सिद्धेश्वरत्य देवस्य प्रातः पूजां प्रकल्पयेत् ॥ १२१ ॥ स यां गतिमवाप्रोति न तां सर्वेर्मद्दामखैः ॥ यदावतीर्णः काळेन रूपवान् सुभगो भवेत् ॥१२२॥ मन्ये भवति राजा च त्वासमुद्रान्तगांचरे ॥ क्षेत्रपाठं न पश्येत्त दुण्डपाणिं महाबलम् ॥ १२३ ॥ वृथा तस्य अवेद्यात्रा ह्यदृष्ट्वा कर्णकुण्ड उम् ॥ एवं तीर्थफ्ठं ज्ञात्वा सर्वे देवाः समागताः ॥ मुंचित्त कुसुमैर्वृष्टिं तेन तत्कुसुमेश्वरम् ॥ १२४ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे नर्मदा भाहात्म्ये एकन्वत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९१ ॥ छ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ भागवेशं ततो गच्छेद्रश्रो यत्र जनार्दनः ॥ असुरैस्तु महा युद्धे महाबलपराक्रमैः ॥ ५ ॥ हुङ्कारितास्तु देवेन दानवाः प्रलयं गताः ॥ तत्र स्नात्या तु राजेन्द्र सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २ ॥ झुक्कतीथस्य चोत्पत्तिं शृणु त्वं पाण्डुनन्द्न े हिमविच्छिखरे रम्ये नानाधातुावीचित्रिते ॥३ ॥ तह्नणादित्यसङ्कारो तत्तकाञ्चनसप्रभे ॥ वत्रहफाटिकसोपाने चित्रपट्टांशेळातळे ॥ ४ ॥ जाम्बूनदमये दिन्ये नानापुष्पोपशोभिते ॥ तत्रासीनं महादेवं सर्वज्ञं प्रधुमन्ययम् ॥ ५ ॥ छोकानुप्रहकत्तीरं गण वृन्दैः समावृतम् ॥ स्कन्दनन्दिमहाकालैवीरभद्रगणादिभिः ॥ उमया सहितं देवं मार्कण्डिः पर्य्यपृच्छत ॥ ६ ॥ देवदेव महादेव ब्रह्मविष्यिन्द्र संस्तुत ॥ संसारभयभीतोऽहं सुखोपायं त्रवीहि मे ॥ ७ ॥ भगवन्भूतभन्येश सर्वपापप्रणाशनम् ॥ तीर्थानां परमं तीर्थं तद्भद्भ महेश्वर ॥८॥ ईश्वर उवाच ॥ शृणु विप्र महाप्राज्ञ सर्वशास्त्राविशारद् ॥ स्नानाय गच्छ सुभग ऋषिसङ्घैः समावृतः ॥ ९ ॥ मन्वत्रिकश्यपाश्चैव याज्ञवल्कयो **रानोऽङ्गिराः ॥ यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहरूपती ॥ १० ॥ नारदो गौतमश्चैव सेवन्ते धर्म्मकाङ्किणः ॥ गङ्गां कनख**छं पुण्यं त्रयागं पुष्करं गयाम् ॥ ११ ॥ कुरुक्षेत्रं महापुण्यं राहुत्रस्ते दिवाकरे ॥ दिवा वा यदि वा रात्रौ शुक्रतीर्थं महाफलम् ॥ १२ ॥ दर्शनात्स्पर्शनाचेव स्नानाहानात्तपोजपात् ॥ होमाञ्चेवोपवासाञ्च गुक्कतीर्थं महाफलम् ॥ १३ ॥ गुक्कतीर्थं महाषुण्यं नर्मदायां व्यवस्थितम् ॥ चाणक्यो नाम 🐺 ॥२२७॥ राजिषः सिद्धिं तत्र समागतः ॥ १४ ॥ एतत्क्षेत्रं सुविषुठं योजनं वृत्तसंस्थितम् ॥ शुक्कतीर्थं महापुण्यं सर्वपापप्रणाशनम् ॥ १५ ॥ पाद्वा अये प्रेण दृष्टेन ब्रह्महत्यां व्यपोहाते ॥ जगतीदर्शनाचैव भूणहत्यां व्यपोहाते ॥ १६ ॥ अहं तत्र ऋषिश्रेष्ठ तिष्ठामि द्युमया सह ॥ वैशाखे चैत्र क्रि

मास तु कृष्णपक्षे चतुर्द्शी ॥ १७ ॥ कैछासाचापि निष्क्रम्य तत्र सन्निहितो ह्यहम् ॥ दैत्यदानवगन्धर्गाः सिद्धविद्याधरास्त्था ॥ १८ ॥ गणाश्चाप्सरसो नागाः सर्वे देवाः समागताः ॥ गगनस्थास्तु तिष्ठान्ति विमानैः सार्वकामिकैः ॥ ३९ ॥ शुक्कतीर्थं तु राजेन्द्र ह्यागता धर्मा कांक्षिणः ॥ रजकेन यथा वस्त्रं शुक्कं भवति वारिणा ॥२०॥ आजन्मजनितं पापं शुक्कं तीर्थं व्यपोहति ॥ स्नानं दानं महापुण्यं मार्कण्डे ऋषि सत्तम ॥ २१ ॥ शुक्रतीर्थात्परं तीर्थ न भूतं न भविष्यति ॥ पूर्वं वयित कर्माणि कृत्वा पापानि मानवः ॥ २२ ॥ अहारात्रोपवासेन शुक्र तीर्थे व्यपोहित ॥ तपसा ब्रह्मचर्येण यहौदीनेन वा पुनः ॥ २३ ॥ देवार्चनेन या पुष्टिन सा ऋतुशतैरिव ॥ कार्तिकस्य तु मासस्य कुष्णपक्षे चतुर्द्शी ॥ २४ ॥ घृतेन स्नापयेदेवमुपोष्य परमेश्वरम् ॥ एकविंशत्कुछोपेतो न च्यवेदेश्वरात्पदात् ॥ २५ ॥ शुक्कतीर्थे महापुण्यमृषिसिद्ध निषेवितम् ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन्न पुनर्जन्मभाग्भवेत् ॥ २६ ॥ स्नात्वा वै शुक्कतीर्थं तु ह्यर्चयेद्वपभव्वजम् ॥ कपालपूरणं कृत्वा तुष्यत्यत्र महेश्वरः ॥ २७ ॥ अर्द्धनारिश्वरं देवं पटे भक्तया छिखापयेत् ॥ शंखतूर्यनिनादेश ब्रह्मचोषेश्व सद्भिनैः ॥ २८ ॥ जागरं कारयेत्तत्र नृत्य गीतादिमङ्गर्छैः ॥ प्रभाते शुक्कतीर्थे तु स्नानं वै देवतार्चनम् ॥२९॥ आचार्यान्भोजयेत्पश्चाच्छित्रव्रतपराच् श्चुचीच् ॥ दक्षिणां च यथाशक्ति वित्तशाठचं विवर्जयेत् ॥ ३०॥ प्रदक्षिणं ततः कृत्वा शनैर्देवान्तिकं त्रजेत् ॥ एवं वै कुहते यस्तु तस्य पुण्यफ्र शृणु ॥ ३१ ॥ दिव्ययानं समाद्ध्वे गीयमानोऽप्सरोगणैः ॥ शिवतुल्यबछोपेतास्तिष्ठत्याभूतसंप्रुवम् ॥ ३२ ॥ शुक्कतीर्थे तु या नारी ददाति कनकं शुभम् ॥ घृतेन स्नापयेदेवं कुमारं चापि पूजयेत् ॥ ३३ ॥ एवं या कुरुते भत्तया तस्याः पुण्यफछं शृणु ॥ मोदते शर्वछोकस्था यावदिन्दाश्चतुर्दश ॥ ३४ ॥ पौर्णमास्यां चतुर्द्दस्यां संक्रान्तौ विषुवे तथा ॥ स्नात्वा तु सोपवासः सन्विजितात्मा समाहितः ॥ ३५ ॥ दानं द्याद्यथाशक्तया त्रीयेतां इरिहाङ्करौ ॥ एवं तीर्थप्रभावेण सर्वे भवाते चाक्षयम् ॥ ३६ ॥ अनायं दुर्गतं विप्रं नाथवन्तमथापि वा ॥ उदाइयाते यस्तीर्थे तस्य पुण्यफ्टं शृणु ॥ ३७ ॥ यावत्तद्रोमसंख्या च तत्प्रसृतिकु्छेषु च ॥ ताबद्ववंतदस्राणि शिवटोके महीयते ॥ ३८ ॥ इति श्रीमात्स्ये 📝 महापुराणे नर्मदामाहातम्ये द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९२ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ ततस्त्वनरकं गच्छेत्स्नानं तत्र समाचरेत् ॥

**॥२**२८॥

स्नातमात्रो नरस्तत्र नरकं च न पश्यित ॥ १ ॥ तस्य तीर्थस्य माहात्म्यं शृणु त्वं पाण्डुतन्दन ॥ तिस्मिस्तीर्थे तु राजेन्द्र यस्यास्थिनि विनिक्षिपेत् ॥ २ ॥ विरुयं यान्ति सर्वाणि रूपवाञ्चायते नरः ॥ गोतीर्थं तु ततो गत्वा सर्वपापात्प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ ततो गच्छेतु राजेन्द्र किपरातिर्थमुत्तमम् ॥ तत्र गत्वा नरो राजनगोसहस्रफरुं रुभेत् ॥ १ ॥ ज्येष्टमासे तु सम्प्राप्ते चतुर्दश्यां विशेषतः ॥ तत्रो पोष्य नरो अत्तचा किपलां यः प्रयच्छाते ॥ ५ ॥ घृतेन दीवं प्रज्वालय घृतेन रूनापयंच्छितम् ॥ सघृतं श्रीफळं जग्ध्वा दत्त्वा चान्तं प्रद क्षिणम् ॥ ६ ॥ घण्टाभरणसंयुक्तां कापिछां यः प्रयच्छाते ॥ शिवतुल्यबलो भ्रुत्वा नैवासो जायते पुनः ॥ ७ ॥ अङ्गारकादिने प्राप्ते चतु 🖠 थ्यों तु विशेषतः ॥ पूजयेत्तु शिवं भत्तया ब्राह्मणेभ्यश्च भोजनम् ॥ ८ ॥ अङ्गारकनवम्यां तु अनायां च विशेषतः ॥ स्नापयेत्तत्र यत्नेन रूपवान्सुभगो भवेत् ॥ ९ ॥ घृतेन स्नापयेछिङ्गं पूजयेद्रिकतो द्विजान् ॥ युष्पकेण विमानेन सङ्गैः परिवारितः ॥ ३० ॥ शैवं पद्मवा प्रोति यत्र चाभिमतं भवेत् ॥ अक्षयं मोदते काछं यथा रुद्रस्तथैव सः ॥ ११ ॥ यदा तु कम्मतं गोगान्मत्त्र्यछोकपुषागतः ॥ राजा भवाते धर्मिष्ठो रूपवान् जायते कुछे ॥ १२ ॥ ततो गच्छेच राजेन्द्र ऋषितीर्थम उत्तपम् ॥ तृणिबिन्दुर्नाम ऋषिः ज्ञापद्गधो व्यवस्थितः ॥ १३ ॥ तत्तीर्थस्य प्रभावेण शापमुक्तोऽभविद्वजः ॥ ततो गच्छेत्त राजेन्द्र गङ्गेश्वरमञ्जतमम् ॥ ३४ ॥ श्रावणे मासि सम्प्राप्ते कृष्णपक्षे चतुर्दशी ॥ स्नातमात्रो नरस्तत्र रुद्रछोके महीयते ॥१५॥ पितृणां तर्पणं कृत्वा मुच्यते च ऋणत्रयात् ॥ गङ्गेश्वरसमीपे तु गङ्गावदनमुत्तमम् ॥ १६ ॥ अकामो वा सकानो वा तत्र स्नात्वा तु मानवः ॥ आजन्मजानितैः पापैर्पुच्यते नात्र संशयः ॥ १७ ॥ तत्र तीर्थे नरः स्नात्वा व्रजेद्वै यत्र शङ्करः ॥ सर्वदा पर्वदिवसे स्नानं तत्र समाचरेत् ॥ १८ ॥ पितृणां तर्पणं कृत्वा ह्यश्वमेघफङं छभेत् ॥ प्रयागे यत्फङं दृष्टं शङ्करेण महा त्मना ॥ १९ ॥ तदेव निखिछं दृष्टं गङ्गाबद्नसङ्गमे ॥ तस्यैव पश्चिमे स्थाने समीपे नातिदूरतः ॥ २० ॥ दृशाश्वमेधजननं त्रिष्ठ छोकेषु विश्वतम् ॥ उपोष्य रजनीमेकां माप्ति भाद्रपदे तथा॥२१॥ अमायां च नरः रूनात्वा त्रजते यत्र शङ्करः॥ सर्वदा पर्वदिवसे रूनानं तत्र समाच रेत् ॥ २२ ॥ पितॄणां तर्पणं कृत्वा चाश्वमेधफलं लभेत् ॥ दृशाश्वमेधात्पश्चिमतो भृगुर्बाह्मणसत्तमः ॥ २३ ॥ दिव्यं वर्षसङ्खं तु ईश्वरं पर्यु

युत्तम.

अ०१९३

113551

पासत ॥ वल्मीकवेष्टितश्रासौ पक्षिणां च निकेतनः ॥ २४ ॥ आश्र्यं सुमहज्जातसुमायाः शङ्करस्य च ॥ गौरी पप्रच्छ देवेशं कोऽयमेवं तु 🕌 संस्थितः ॥ देवो वा दानवो वाथ कथयस्व महेश्वर ॥ २५ ॥ महेश्वर उवाच ॥ भृगुर्नोम द्विजश्रेष्ठ ऋषीणां प्रवरो सुनिः ॥ मां ध्यायते समा धिस्थो वरं प्रार्थयते प्रिये ॥ २६ ॥ ततः प्रहासिता देवी ईश्वरं प्रत्यभाषत ॥ धूमवत्तिच्छाला जाता ततोऽद्यापि न तुष्यते ॥ दुराराध्योऽसि तेन त्वं नात्र कार्या विचारणा ॥ २७ ॥ महेश्वर उवाच ॥ न जानासि महादेवि ह्ययं क्रोधेन वेष्टितः ॥ दर्शयामि यथातथ्यं प्रत्ययं ते करोम्य हम् ॥ २८ ॥ ततः स्वृतोऽथ देवेन धर्मरूपो वृषस्तदा ॥ स्मरणात्तस्य देवस्य वृषः शीत्रमुपस्थितः ॥ वदंस्तु मानुषीं वाचमादेशो दीयतां प्रभो ॥ २९ ॥ भगवात्रवाच ॥ वाल्मीकं त्वं खनस्वैनं विष्रं भूमौ निपातय ॥ योगस्यस्तु ततो ध्यायन्मृग्रुस्तेन निपातितः ॥ ३० ॥ तत्क्षणात्क्रोधसंतप्तो इस्तमुत्क्षिप्य सोऽशपत् ॥ एवं स भाषमाणस्तु कुत्र गच्छासि भो वृष ॥ अद्याइं सम्प्रकापेन प्रख्यं त्वां नये वृषा। ३१।। धर्षितस्तु तदा विप्रश्चान्तरिक्षं गतो वृषम्।। आकाशे प्रेक्षते विष्र एतद्द्धतमुन्मम्।। ३२।। तत्र प्रहिसते रुद्र ऋषिरये व्यवस्थितः ।। तृतीयलोचनं हङ्घा वैलक्ष्यात्पतितो भुवि॥प्रणम्य दण्डवद्भूमी तुष्टाव परमेश्वरम् ॥ ३३ ॥ प्राणिपत्य भूतनाथं भवोद्धवं त्वामइं दिव्यरूपम् ॥ भवातीतो भुवनपते प्रभो तु विज्ञापये किंचित् ॥ ३४ ॥ त्यद्भणनिकरान्यकुं कः शको भवाति मानुषो नाम ॥ वासुकिरापि हि कदाचिद्धदन सहस्रं भवेद्यस्य ॥ ३५ ॥ भक्तया तथापि शृङ्कर भुवनपते त्वतस्तुतौ मुखरः ॥ वद्तः क्षमस्य भगवन्प्रसीद मे तव चरणपतितस्य ॥ ३६ ॥ सत्त्वं रजस्तमस्त्वं स्थित्युत्पत्त्योर्विनाञ्चाने देव ॥ त्वां मुत्तवा भुवनपते भुवनेश्वर नैव दैवतं किंचित् ॥ ३७ ॥ यमनियमयज्ञदानवेदाभ्या साश्च धारणा योगः ॥ त्वद्भक्तेः सर्वमिदं नार्हति हि कलासहस्रांशम् ॥ ३८ ॥ उच्छिष्टरसरसायनखङ्गाञ्जनपादुकाविवरसिद्धिर्वा ॥ चिह्नं भव वतानां दृश्यति चेह जन्मानि प्रकटम् ॥ ३९ ॥ ज्ञा ठ्येन नमति वदापि द्वासि त्वं भूतिमिच्छतो देव ॥ भक्तिर्भवभेदकरी मोक्षाय विनिर्मिता नाथ ॥ ४०॥ परदारपरस्वरतं परपरिभवदुःखज्ञोकसन्तप्तम् ॥ परवद्नवीक्षणपरं परमेश्वर मां परित्राहि ॥ ४१ ॥ मिथ्याभिमानदग्धं क्षण पंगुरविभववित्रसन्तम् ॥ ऋरं कुपथ्याभिमुखं पतितं मां पाहि देवेहा ॥ ४२ ॥ द्वीते द्विजनमसार्थे बन्धुजनेतेव दूषिता ह्याशा ॥ तृज्या है

तथापि शङ्कर कि मूढं मां विडम्बयाते ॥ ४३ ॥ तृष्णां इरस्व शीघं ठक्ष्मीं प्रदेतस्व यावदाप्तिनीं नित्यम् ॥ छिन्धि मदमोद्दपाशानुत्तारय मां महादेव ॥ ४४ ॥ करुणाभ्युद्धं नाम स्तोत्रमिदं सर्वेषिद्धिदं दिव्यम् ॥ यः पठित भिक्तयुक्तस्तस्य तुष्येदृगोर्यथा च शिवः ॥ ४५ ॥ ईश्वर उवाच ॥ अहं तुष्टोऽस्मि ते वत्त प्रार्थयस्विप्तितं वरम् ॥ उमया सहितो देवो वरं तस्य झदापयत् ॥ ४६ ॥ भृष्टुरुवाच ॥ यदि तुष्टोप्ति देवेश यदि देयो वरो मम ॥ रुद्रवेदी अवेदेवमेतत्सम्पादयस्य मे ॥ ४७ ॥ ईश्वर उवाच ॥ एवं अवतु विपेन्द्र कोधस्थानं अवि ष्याति ॥ न पितापुत्रयोश्चेव त्वैकमत्यं भिष्यति ॥ ४८ ॥ तदाप्रभृति ब्रह्माद्याः सर्वदेवाः सिकिन्नराः ॥ उपासते भृगोस्तीर्थं तुष्टो यत्र महे थरः ॥ ४९॥ द्र्शनात्तस्य तीर्थस्य सद्यः पापात्प्रमुच्यते ॥ अवज्ञाः स्ववज्ञा वापि म्रियन्ते यत्र जन्तवः ॥५० ॥ गुद्यातिगुद्धा सुगतिस्तेषां निस्संशयं भवेत् ॥ एतत्क्षेत्रं सुविपुछं सर्वपापप्रणाश्चनम् ॥ ५१ ॥ तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये सृतास्तेऽपुनर्भवाः ॥ उपानही च छत्रं च देयमत्रं च काञ्चनम् ॥ ५२ ॥ भोजनं च यथाज्ञत्तया ह्यक्षयं च तथा भवेत् ॥ सूर्योपरागे यो दृद्यादानं चैव यथेच्छया ॥ ५३ ॥ दीयमानं तु तद्दानमक्षयं तस्य तद्भवेत ॥ चन्द्रसूर्योपरागेषु यत्फलं त्वमरकण्टके ॥ ५४ ॥ तदेव निखिलं पुण्यं भृगु तीर्थे न संशयः ॥ क्षरन्ति सर्वदानानि यज्ञदानतपः कियाः ॥ ५५ ॥ न क्षरेत्त तपस्ततं भृगुतीर्थे युधिष्ठिर ॥ यस्य वै तपसोय्रेण तुष्टेनैव तु शम्भुना ॥ ५६ ॥ सान्निष्यं तत्र कथितं भृगुतीर्थे नराधिप ॥ प्रख्यातं त्रिषु छोकेषु यत्र तुष्टो महेश्वरः ॥ ५७ ॥ एवं तु वदते देवो भृगुतीर्थ मजुत्तमम् ॥ न जानन्ति नरा मूढा विष्णुमायाविमोहिताः ॥ ५८ ॥ नम्भेदायां स्थितं दिव्यं भृगुतीर्थं नराधिप ॥ भृगुतीर्थस्य माहात्म्यं यः शृणोति नरः कचित् ॥ ५९ ॥ विम्रुक्तः सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छाते ॥ ततो गच्छेतु राजेन्द्र गौतमेश्वरमुत्तमम् ॥ ६० ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजञ्जपवासपरायणः॥कांचनेन विमानेन ब्रह्मछोके महीयते॥६१॥धौतपापं ततो गच्छेत्क्षेत्रं यत्र वृषेण तु ॥ नर्मदायां कृतं राजन्सर्वपातक नाज्ञनम् ॥ ६२ ॥ तत्र तीर्थे नरः स्नात्वा ब्रह्महत्यां विम्रञ्जति ॥ तस्मिस्तीर्थे तु राजेन्द्र प्राणत्यागं करोति यः ॥ ६३ ॥ चतुर्भुजिह्म नेत्रश्च ज्ञिवतुल्यबटो भवेत् ॥ वसेत्कल्पायुतं साग्रं ज्ञिवतुल्यपराक्रमः ॥ ६४ ॥ कालेन महता प्राप्तः पृथिव्यामेकराह भवेत् ॥ ततो गच्छेच

पुराम अ०१९३

1133311

राजेन्द्र ऐरण्डीतीर्थमुत्तमम् ॥६५॥ प्रयागे यत् फर्छ हर्ष्टं मार्कण्डयन भाषितम् ॥तत् फर्छ छेभते राजन् रनातमात्रो हि मानवः ॥६६ ॥ मासि भाइपदे चैव शुक्रपक्षे चतुर्देशी ॥ उपोष्य रजनीमेकां तस्मिन् स्नानं समाचरेत् ॥ यमदूर्तैर्न बाध्येत रुद्रहोकं स गच्छति ॥६७॥ ततो गच्छेतु 🔏 राजेन्द्र सिद्धो यत्र जनाईनः ॥ हिरण्यदीपेति विख्यातं सर्वपापप्रणाञ्चनम् ॥ ६८ ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन् धनवान् रूपवान् भवेत् ॥ ततो 💥 गच्छेतु राजेन्द्र तीर्थं कनखलं महत् ॥ ६९॥ गरुडेन तपस्तप्तं तस्मिस्तीर्थं नराधिष ॥ प्रख्यातं त्रिषु लोकेषु योगिनी तत्र तिष्ठाते ॥७०॥ कीडते योगिभिः सार्द्धं शिवेन सह नृत्यित ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन् रुद्रछोके महीयते ॥ ७१॥ ततो गच्छेन्त राजेन्द्र इंसतीर्थमनुत्तमम् ॥ हंसास्तत्र विनिम्ध्रेक्ता गता ऊर्द न संशयः ॥७२॥ ततो गच्छेतु राजेन्द्र सिद्धो यत्र जनार्दनः ॥ वाराहं रूपमास्थाय अर्चितः परमेश्वरः॥७३॥ वराहतीथें नरः स्नात्वा द्वादृश्यां तु विशेषतः ॥ विष्णुलोकमवाप्रोति नरकं न च पश्यति ॥ ७४ ॥ ततो गच्छेतु राजेन्द्र चन्द्रतीर्थमवुत्तमम् ॥ पौर्णमास्यां विशेषेण स्नानं तत्र समाचरेत् ॥ ७५ ॥ स्नातमात्रो नरस्तत्र चन्द्रछोके महीयते ॥ दक्षिणेन तु तीरेण कन्यातीर्थं तु विश्व तम् ॥ ७६ ॥ ग्रुजिपक्षे तृतीयायां स्नानं तत्र समाचरेत् ॥ प्रणिपत्य तु चेशानं बलिस्तेनं प्रसीदिति ॥ ७७ ॥ हिश्यिन्द्रपुरं दिव्यमन्तरिक्षे च हर्यते ॥ शक्रध्वजे समावृत्ते सुप्ते नागारिकेतने ॥ ७८ ॥ नम्मेदासछिछै।चेन तरून् संधावयिष्यति ॥ अस्मिन् स्थाने निवासः स्याद्रिष्णुः शङ्करमत्रवित् ॥ ७९ ॥ द्वीपेश्वरे नरः स्नात्वा लभेद्रहु सुवर्णकम् ॥ ततो गच्छेत्त राजेन्द्र कन्यातीर्थे सुसङ्गमे ॥८० ॥ स्नातमात्रो नरस्तत्र देव्याः स्थानमवाष्ट्रयात् ॥ देवतीर्थं ततो गच्छेत् सर्वतीर्थमञ्जतमम् ॥ ८१ ॥ तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र देवतैः सङ् मोदते ॥ ततो गच्छेच राजेन्द्र शिखितीर्थमनुत्तमम् ॥ ८२ ॥ यत् तत्र दीयते दानं सर्वे कोटिग्रुणं भवेत् ॥ अपरपक्षे त्वमायां तु क्वानं तत्र समाचरेत् ॥ ८३ ॥ ब्राह्मणं भोजयेदेकं कोटिर्शवति भोजिता ॥ भृगुतीर्थं तु राजेन्द्र तीर्थकोटिव्यवस्थिता॥८४॥ अकामो वा सकामो वा तत्र स्नानं समाचरेत्॥ अश्वमेधमवाप्रोति देवतैः सह मोदते ॥ ८५ ॥ तत्र सिद्धिं परां प्राप्तो भृगुस्तु मुनिपुङ्गवः ॥ अवतारः कृतस्तत्र शङ्करेण महात्मना ॥ ८६ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे नर्म्मदामाहात्म्ये त्रिनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९३ ॥ छ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ ततो गच्छेत्त राजेन्द्र ह्यङ्क 💥

🗼 होश्वरमुत्तमम् ॥ दर्शनात्तस्य देवस्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ १ ॥ ततो गच्छेच राजेन्द्र नर्पदेश्वरमुत्तमम् ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन् स्वर्ग हैं छोके महीयते ॥ २ ॥ अश्वतीर्थं ततो गच्छेत् स्नानं तत्र समाचरेत् ॥ सुभगो दर्शनीयश्च भोगवान् जायते नरः ॥ ३ ॥ पितामहं ततो ग #२३०॥ \* च्छेद्रह्मणा निर्मितं पुरा ॥ तत्र स्नात्वा नरो भक्तया पितृपिण्डं तु द्वापयेत् ॥ ४ ॥ तिरुद्भीविमिश्रं तु ह्युद्कं तत्र द्वापयेत् ॥ तस्य तीर्थं प्रभावेण सर्व भवति चाक्षयम् ॥ ५॥ सावित्रितिर्थिमासाद्य यस्तु स्नानं समाचरेत् ॥ विधूय सर्वपापानि ब्रह्मछोके महीयते ॥६॥ मनोहरं ततो गच्छेत्तीर्थं परमञ्जोभनम् ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजच् पितृङोके महीयते ॥ ७॥ ततो गच्छेतु राजेन्द्र मानसं तीर्थम्रत्तमम् ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन् रुद्रछोके महीयते ॥ ८ ॥ ततो गच्छच राजेन्द्र कुञ्जतीर्थमनुत्तमम् ॥ विख्यातं त्रिषु छोकेषु सर्वपापप्रणाञ्च नम् ॥ ९॥यान् यान् कामयते कामान् पञ्चपुत्रधनानि च ॥ प्राप्तयात् तानि सर्वाणि तत्र स्नात्वा नराधिप ॥ १० ॥ ततो गच्छेत्त राजेन्द्र त्रिदशुज्योति।विश्वतम् ॥ यत्र ता ऋषिकन्यास्तु तपोऽतप्यन्त सुत्रताः ॥ ११ ॥ भत्ती भवतु सर्वासामीश्वरः असुरव्ययः ॥ प्रीत स्तासां महादेवो दण्डरूपधरो हरः ॥ १२ ॥ विकृताननबीभत्सुर्त्रती तीर्थसुपागतः ॥ तत्र कृत्यां महाराज वरयन्परमेश्वरः ॥ १३ ॥ कन्यामृषेर्वरयतः कन्यादानं प्रदीयताम् ॥ तीर्थं तत्र महाराज ऋषिकन्योति विश्वतम् ॥ १४ ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजेन् सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ततो गच्छेच राजेन्द्र स्वर्णविन्दु त्विति समृतम् ॥ १५ ॥ तत्र स्नात्व नरो राजन्दुर्गति न च पर्वित ॥ अप्तरेशं ततो गच्छेत्स्नानं तत्र समाचरेत् ॥ १६ ॥ ऋडिते नागलोकस्थो ह्यप्सैरः सह मोद्ते ॥ ततो गच्छेत् राजेन्द्र नरकं तीर्थमुत्तमम् ॥ १७ ॥ तत्र स्नात्वार्चयेदेवं नरकं च न पञ्यति ॥ भारभूतिं ततो गच्छेदुपवासपरो जनः ॥ १८॥ एतत्तीर्थं समाक्षद्य चावतारं तु शाम्भवम् ॥ अर्चीयत्वा विद्धपाक्षं रुद्रलोके महीयते ॥ १९ ॥ अस्मिस्तीर्थं नरः स्नात्वा भारभूतौ महात्मनः ॥ यत्र तत्र मृतस्यापि ध्रुवं माणेश्वरी गृतिः ॥ २० ॥ ॥ कार्तिकस्य तु मासस्य हार्चियत्वा महेश्वरम् ॥ अश्वमेधाद्दशगुणं प्रवदन्ति यनीषिणः ॥ २१ ॥ दीपकानां हातं तत्र घृतपूर्णं तु दापयेत् ॥ अप्रतिमानैः सूर्यसङ्कारीर्जनते यत्र शङ्करः ॥ २२ ॥ वृषभं यः प्रयच्छेत्त शङ्ककुन्देन्द्रसप्रभम् ॥ वृषयुक्तेन यानेन रुद्रछे।कं स गच्छति ॥ २३ ॥

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri च विद्यात्तिसम्हितीर्थे नराधिप ॥ पायसं मधुसंयुक्तं भक्ष्याणि विविधानि च ॥ २४ ॥ यथाशक्तया च राजेन्द्र त्राह्मणान् भोजयेत्ततः ॥ तस्य तीर्थप्रभावेण सर्वे कोटिग्रणं भवेत्।। २५ ॥ नम्मेदाया जलं पीत्वा हार्चायत्वा वृपध्वजम् ॥ दुर्गातं च न पश्यित्त तस्य तीर्थप्रभावतः ॥ २६ ॥ हंसयुक्तेन यानेन रुद्छोकं स गच्छात ॥ यावचन्द्रश्च सूर्य्यश्च हिमवांश्च महोदाधिः ॥ २७ ॥ गङ्गाद्याः सरितो याव त्तावत्स्वर्गे महीयते ॥ अनाज्ञकं तु यः कुर्यात्तिसमस्तीर्थे नशाधिप ॥ २८ ॥ गर्भवासे तु राजेन्द्र न पुनर्जायते पुमान् ॥ ततो गच्छेतु राजेन्द्र आपादीतीर्थम्रतमम् ॥ २९ ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन्निन्द्रस्याद्धीसनं रुभेत ॥ स्त्रियास्तीर्थं ततो गच्छेत्सर्वपापप्रणाञ्चनम् ॥ ३० ॥ तत्रापि स्नातमात्रस्य ध्रवं गाणेश्वरी गतिः ॥ ऐरण्डीनम्भेदयोश्च| सङ्गमं लोकविश्वतम् ॥ ३३ ॥ तच तीर्थं महापुण्यं सर्वपापप्रणाज्ञनम् ॥ उपवास परो भूत्वा नित्यव्रतपरायणः ॥ ३२ ॥ तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र सुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ ततो गच्छेच राजेन्द्र नर्मदोद्धिसङ्गमम् ॥ ३३ जामदृश्यामिति रुयातं सिद्धो वत्र जनाईनः ॥ यत्रेष्ट्वा बहुभिर्यज्ञैरिन्द्रो देषाधिपोऽभवत् ॥ ३४ ॥ तत्र रुनात्वा तु राजेन्द्र नम्भेदोद्धिसङ्गर्म ॥ त्रिगुणं चाथमेधस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥३५॥ पश्चिमस्योद्धेः सन्धौ स्वर्भद्वारविघट्टनम् ॥ तत्र देवाः सगन्धर्वा ऋषयः सिद्धचारणाः ॥३६॥ आराधपन्ति देवेशं त्रिसन्ध्यं विमलेश्वरम् ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन् रुद्रलोके महीयते ॥ ३७ ॥ विमलेशपर तीर्थं न भूतं न भविष्यति ॥ तत्रोपश्रप्तं कृत्या ये पर्यान्त विमलेश्वरम् ॥ ३८ ॥ सप्तजन्मकृतं पापं हित्वा यान्ति शिवालयम् ॥ ततो गच्छेत्त राजेन्द्र कौशिकी तीर्थमुत्तसम् ॥ ३९ ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन्नुपवासपरायणः ॥ उपोच्य रजनिमैकां नियतो नियताज्ञनः ॥४०॥ एतत्तीर्थत्रभावेण मुच्यते हिहाहत्यया ॥ सर्वतीर्थाभिषेकं तु यः पश्येत्सागरेश्वरम् ॥ ४१ ॥ योजनाभ्यन्तरे तिष्ठन्नावर्ते संस्थितः शिवः ॥ तं हङ्घा सर्वतीर्थानि हष्टान्येव न संज्ञयः ॥ ४२ ॥ सर्वपापविनिम्मुक्तो यत्र रुद्रः स गच्छाति ॥ नम्मेदाशङ्गमं यावद्यावचामरकण्टक्म् ॥ ४३ ॥ अत्रान्तरे महाराज तीर्थ कोट्यो दश स्मृताः ॥ तीर्थात्तीर्थान्तरं यत्र ऋषिकोाटिनिषेवितम् ॥ ४४ ॥ साग्निहोत्रेस्तु विद्वाद्भः सर्वेध्यानपरायणैः ॥ सेवितानेन राजेर्ज्ञ हैं। त्वीप्सितार्थप्रदायिका ॥ ४५ ॥ यस्तिदं वे पठेन्नित्यं शृणुयाद्वापि भावतः ॥ तस्य तीर्थानि सर्वाणि ह्यभिषिचन्ति पाण्डव ॥ ४६ ॥ नर्मदा हि

1158311

च सदा प्रीता भेवद्वे नात्र संशयः ॥ प्रीतस्तस्य भवेद्वद्वो मार्कण्डेयो महामुनिः ॥ ४७ ॥ वन्ध्या चैव छभेरपुत्रान्दुर्भगा सुभगा भवेत् ॥ कन्या छभेत भक्तीरं यश्च वाञ्छेतु यरफलम् ॥ तदेव छभते सर्व नात्र कार्य्या विचारणा ॥४८॥त्राह्मणा वेदमाप्रोति क्षत्रियो विजयी भवेत् ॥ वैश्यस्तु छभते छभते छभते छभते छभते छभते छभते च नरकं च व पश्ये तु वियोगं च न गच्छिति ५०॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे नम्भेदामाहात्म्यं नाम चतुर्नवत्यधिकञ्चाततमोऽध्यायः ॥ १९४॥ सूत उवाच॥ इत्याकण्यं स राजेन्द्र ओङ्कारस्याभिवर्णनम् ॥ ततः पप्रच्छ देवेशं मत्स्यरूपं जलार्णवे ॥ १ ॥ मनुरुवाच ॥ ऋषीणां नाम गोत्राणि वंशावतरणं तथा ॥ प्रवराणां तथा साम्यमसाम्यं विस्तराद्वद् ॥ २ ॥ महादेवेन ऋषयः ज्ञाताः स्वायम्भुवांतरे ॥ तेषां वैवस्वते प्राप्ते सम्भवं प्रम कीर्त्तय ॥३॥दाक्षाय णीनां च तथा प्रजाः कीर्तय मे प्रभो ॥ ऋषीणां च तथा वंशं भृगुवंशविवर्द्धनम् ॥४॥मत्स्य उवाच ॥ मन्वन्तरेऽस्मिनसम्प्राप्ते पूर्व वैवस्वते तथा ॥ चरित्रं कथ्यते राज्ञन्त्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥५॥ महादेवस्य ज्ञापेन त्यक्तवा देहं स्वयं तथा ॥ ऋषयश्च समुद्धताश्च्युते ज्ञुके महात्मनः॥ ६ ॥ देवानां मातरो दृष्ट्वा देवपत्न्यस्तथेव च ॥ स्कन्नं शुक्रं महाराज त्रह्मणः परमेष्टिनः ॥ ७ ॥ तज्जुहाव ततो ब्रह्मा ततो जाता हुताञ नात् ॥ ततो जातो भहातेजा भृगुश्च तपसां निधिः ॥ ८ ॥ अङ्गारेष्विङ्गरा जातो ह्यार्चैभ्योऽत्रिस्तथैव च॥ मरीचिभ्यो मरीचिस्तु ततो जातो महातपाः ॥ ९ ॥ केशस्तु कपिशो जातः पुरुस्त्यश्च महातपाः ॥ केशः प्ररुग्वः पुरुद्स्ततो जातो महातपाः ॥ ३० ॥ वसुमध्यात्सस्रत्यन्नो वितिष्ठस्तु तपोधनः ॥ भृगुः पुलोमस्तु सुतां दिव्यां भार्यामविन्द्त ॥ ११ ॥ यस्यामस्य सुता जाता देवा द्वाद्श याज्ञिकाः ॥ भ्रुवनो भौवन श्चेव सुजन्यः सुजनस्तथा ॥ १२ ॥ ऋतुर्वसुश्च सूर्द्धां च त्याज्यश्च वसुद्श्च ह ॥ प्रभवश्चाव्ययश्चेव दृशोऽथ द्वादशस्तया ॥ १३ ॥ इत्येते भृग वो नाम देवा द्वादश कीर्त्तिताः ॥ पौछोम्यां जनयान्विप्रान्देवानां तु कनीयसः ॥ १४॥ च्यवनं तु महाभागमाप्रवानं तथैव च ॥ आप्रवानात्मज अभेविं जमदिश्रस्तदात्मजः ॥ १६ ॥ और्वें गोत्रकररुतेषां भागवाणां महात्मनाम् ॥ तत्र गोत्रकरान्वक्ष्ये भृगोवें दीप्ततेजसः ॥ १६ ॥ भृगु श्रोवीं जमद्गिस्तदात्मजः ॥ १५ ॥ औवीं गोत्रकररुतेषां भार्गवाणां महात्मनाम् ॥ तत्र गोत्रकरान्वक्ष्ये भृगोवीं दीप्ततेजसः ॥ १६ ॥ भृगु श्च च्यंवनश्चेव आप्रवानस्तथेव च ॥ और्वश्च जमदाग्नश्च वात्स्यो दाण्डिर्नडायनः ॥ १७ ॥ वैगायनो वीतिहन्यः पैछश्चेवात्र शौनकः ॥

कायनजीवन्तिकाम्बोजाः पार्वणिस्तथा ॥ १८ ॥ वहीनिरीर्वस्वपाक्षा राहित्यायनिरवं च ॥ वश्वानारस्तथा नीलो ब्रुंखन्धः सार्वाणकश्च सः ॥ १९॥ विष्णुः पौरोऽपि बालाकिरैलिकोऽनन्तभागिनः ॥ मृगमार्गेयमार्कण्डजविनो वीतिनस्तथा ॥ २० फेनपाः स्तिनितस्तथा ॥ स्थलपिण्डः शिखावर्णः शार्कराक्षिस्तथैव च ॥ २१ ॥ जालियः सौधिकः श्रुभ्यः कुत्सोऽन्यो मौद्रलायनः ॥ माङ्कायनो देवपतिः पांडुरोचिः सगाळवः ॥ २२ ॥ सांक्रत्यश्चाताकिः सार्पिर्यज्ञपिण्डायनस्तथा ॥ यणस्तथा ॥२३ ॥ गोष्टायनो वात्यायनो वैञ्म्पायन एव च ॥ वैकर्णिनिः ज्ञार्द्वस्वो याज्ञेयिश्राष्ट्रकायाणिः ॥ लौक्षिण्योपरिमण्डलौ ॥ आलुकिः सौचकिः कौत्सस्तथान्यः पैङ्गलायानिः ॥ २५ ॥ सात्यायनिर्मालायानिः कौटिलिः कौचइस्तिकः ॥ सौंइसोक्तिः सकोवाक्षिः कौसिश्चान्द्रमसिस्तथा ॥ २६ ॥ नैकिजिह्नो जिह्नकश्च व्याधाज्यो छौहवैरिणः ॥ शारद्वतिकनेतिष्यौ छोछाक्षिश्चछ कुण्डलः ॥ २७ ॥ वागायनिश्चानुमतिः पूर्णिमागतिकोऽसङ्खत् ॥ साम्प्रान्येन यथा तेपां पञ्चैते प्रवरा मताः ॥ २८ ॥ भृगुश्च च्यवनश्चैव और्वश्च जमद्गिश्च पञ्चेते प्रवश मताः ॥ २९ ॥ अतःपरं प्रवक्ष्यामि शृणु त्वन्यानभृगुद्धहान् जनदमिविदश्रेव पोळस्तमो वैजमृत्तथा ॥ ३० ॥ ऋषिश्रोभयनातश्र कायनिः ज्ञाकटायनः ॥ भृगुश्च च्यवनश्चेव आप्नुवानस्तथेव च ॥ परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः ॥ मार्गपथो त्राम्यायणिकटायनी ॥ आपस्तम्बिस्तथा विल्विनैकादीः कपिरेव च ॥ ३३ ॥ आर्ष्टिवेगोः गार्दभिश्व कार्दमायनिरेव च ॥ आ श्वायनिस्तथाकृषिः पञ्चार्षेयाः प्रकृत्तिताः ॥ ३४ ॥ भृगुश्च च्यवनश्वेत आधुवानस्तयेव च ॥ आर्ष्टिषेणस्तथाकृषिः प्रवराः पञ्च कीर्ति ताः ॥ ३५ ॥ परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकार्तिताः ॥ यस्को वा वातिह्व्यो वा स्थितस्तु तथा दुमः ॥ ३६ ॥ जैवन्त्यायनिमौंअअ पिछिश्वेव चिह्तिया ॥ भागिलो भागवित्तित्र कौशापिस्त्वथ काञ्यिषः ॥३७॥ बालिषः श्रमदागेषिः सौरस्तिथिस्तथैव च ॥गार्गीयस्त्वथ मुं जाबालिस्तथा पोष्ण्यायनो खुषिः ॥ ३८ ॥ त्रामदश्च तथैतेषां ज्यार्षयाः प्रवरा मताः ॥ सृगुश्च वीतिहृज्यश्च तथा रैवसवैवसी ॥ ३९ ॥ पर

**॥२**३२॥

ह्परमवैवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः॥ शालायिनः शाकटाक्षो मैत्रेयः लाण्डवहतया ॥ ४० ॥ द्रौणायनो रोक्मायणापिशली चापिकायिनः ॥ इंसजिह्वहत्तथैतेषां त्र्यार्षयाः प्रवरा मताः॥ ४७ ॥ भृगुश्चैवाथ वद्धचश्चो दिवोद्।सहतथैव च ॥ परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकी र्तिताः ॥ ४२ ॥ एकायनो याज्ञपतिर्मतस्यगन्धस्तयेव च ॥ प्रत्यहञ्च तथा सौरिञ्चौक्षिर्वे कार्द्वायानः ॥ ४३ ॥ तथा गृतसमदो राजच् सनकश्च महानृषिः ॥ प्रवरास्तु तथोकानामार्षेयाः परिकीर्त्तिताः ॥ ४४ ॥ सृग्रर्थत्समद्श्वैव आर्यावेतौ प्रकीर्त्तितौ ॥ परस्परमवैवाद्या इत्येतौ परिकीर्त्तिताः ॥ ४५ ॥ एते तवोक्ता सृगुवंशजाता महानुभावा नृपगोत्रकाराः ॥ एपान्तु नप्ता परिकीर्त्तितेन पापं समयं विजहाति। जन्तुः ॥ ४६ ॥ इति श्रीमातस्ये महापुराणे भृगुर्वज्ञात्रवरकीत्तैनं नाम पञ्चनवत्यधिकज्ञाततमाऽन्यायः ॥ १९५ ॥ छ ॥ मतस्य उवाच ॥ 🕼 यरीचितनया राजन्सुरूपा नाम विश्वता ॥ भार्या चाङ्गिरसो देवास्तस्याः पुत्रा दश स्वृताः ॥ १ ॥ आत्मायुर्देमनो दशः सदः प्राणस्त थैव च ॥ इविष्मांश्च गविष्टश्च ऋतः सत्यश्च ते दश् ॥ २ ॥ एते चाङ्गिरसो नाम देवा वै सोमपावि ।। ॥ सुह्रपा जनयामास ऋपीनसर्वेइव रानिमान् ॥ ३ ॥ बृहस्पतिं गौतमं च संवर्त्तमृषिम्रत्तमम् ॥ उतथ्यं वामदेवं च अजस्यमृषिजं तथा ॥ ४ ॥ इत्येते ऋषयः सर्वे गोत्रकाराः प्रकीत्तिताः ॥ तेषां गोत्रसमुत्पत्रान्गोत्रकारान्निबोध मे ॥५॥ उतथ्यो गौतमश्चैव तोलेयोऽभिजितस्तथा ॥ सार्द्धनेमिः सलौगाक्षिः क्षीरः कौष्टिकि रेव च ॥ ६ ॥ राहुकर्णिः सौपुरिश्च कैरातिः सामलोमिकः ॥ पौपिजितिर्भागवतो हृषिश्चैरीडवस्तया ॥ ७ ॥ कारोटकः सजीवी च उपविन्दु सुरेषिणो ॥ वाहिनीपतिवैद्याळी ऋोष्टा चैवारूपायनिः ॥ ८ ॥ सोमोऽत्रायनिकासौरूकौंशल्याः पार्थिवास्तथा ॥ रेहिण्यायनिरेवामी मूलपः पाण्डरेव च ॥ ९ ॥ क्षपाविश्वकरोऽरिश्च पारिकारारिरेव च ॥ ज्यापेयाः प्रवराश्चेव तेषां च प्रवराञ्कृषु॥ १०॥ अङ्गिराः सुवचोत्तथ्य उश्चित्रश्च महानुषिः ॥ परम्परमवैवाह्या ऋपयः परिकार्तिताः ॥ ११ ॥ आत्रेयायणिसौवेष्टचाविष्ठवेश्यः शिलास्थलिः ॥ वालिशायनिश्वैकेपी वारा महानाषः ॥ परस्परमववाद्या ऋपयः भारकातिताः ॥ उत्तर नामानिकाति । वाराहिर्वीहिसाद्दी च शिखायीविस्तथैव च ॥ १३॥ कारिकश्च महाकापि अस्ति । वाराहिर्वीहिसादी च शिखायीविस्तथैव च ॥ १३॥ कारिकश्च महाकापि अस्ति । स्तिथा चोडुपतिः प्रभुः ॥ कौचिकर्धमितश्चैव पुष्पान्वेषिस्तथैव च ॥ १४॥ सोमतिन्वर्वस्रतिन्वः सालडिर्वालडिस्तथा ॥ देवरारिदेवस्थानि अस्ति । अर्थः ॥ सोमतिन्वर्वस्रतिन्वः सालडिर्वालडिस्तथा ॥ देवरारिदेवस्थानि

प्राण.

अ॰ १९६

गुरुडेरा।

हारिकाणिः सरिद्धविः ॥ १५ ॥ प्रावेषिः साद्यसुत्रीविस्तथा गोमेदुगन्धिकः ॥ मत्स्याच्छाद्यो मुलहरः फुलाहारस्तयैव च॥१६॥ गाङ्गोदाधिः 🧩 कौरुपतिः कौरुक्षेत्रिस्तथैव च ॥ नायिकैनैत्यद्रोणिश्च जैह्नलायिनरेव च ॥ १७७ ॥ आपस्ताम्बर्मीअवृष्टिर्मार्ष्टपिङ्गलिरेव च ॥ पैलश्चेन 🖞 महातेजाः शाळङ्कायनिरेव च ॥ १८ ॥ द्वचारुवेयो मारुतश्चेषां ज्यांपैयः प्रवरो नृप ॥ अङ्गिराः प्रथमस्तेषां द्वितीयश्च बृहस्पतिः ॥ १९ ॥ तृतीयश्च भरद्वाजः प्रवराः परिकर्तिताः॥ परस्परमवैवाह्या इत्येते परिकर्तिताः॥ २०॥ काण्वायनाः कोपचयास्तथा वात्स्यतरायणाः॥ अष्ट्रकृदाष्ट्रिपण्डी च उन्द्राणिः सायकायिनः ॥ २१ ॥ कोष्टाक्षी बहुवीती च तालकुन्मधुरावहः ॥ लावकुद्रालविद्रार्थी मार्कटिः पौलिकाय निः ॥ २२ ॥ स्कन्द्रसम्ब तथा चक्री गार्ग्यः इयामायानस्तथा ॥ बालाकिः साहरिश्चैव पञ्चार्षयाः प्रकीत्तिताः ॥ २३॥ अङ्गिराश्च महातेजा देवाचाय्यों बृहस्पतिः॥भरद्वाजस्तथा गर्गः सैत्यश्च भगवानृषिः॥२४॥परस्परमवैवाह्या ऋषयःपरिकीर्त्तिताः॥कपीतरः स्वस्तितरो दाक्षिःशक्तिः। पतअछिः॥२५॥भूपिर्मिन्छसन्धिश्च बिन्दुर्मादिः कुसीद्किः॥ऊर्नस्तु राजकेशी च वौषिडिः इंसिपिस्तथा।।२६॥ शािकश्च कलशिकण्ठ ऋषिः। कारीरयस्तथा॥काटचो घान्यायनिश्चेव भावास्यायनिरेव च ॥२७ ॥ भरद्वाजिः सोबुधिश्च छव्वी देवमतिस्तथा ॥ व्यापयोऽभिमतश्चेषां प्रवरो भूमिपोत्तम ॥ २८ ॥ अङ्गिरा दमषाह्मश्र तथा चैवाप्युरुक्षयः ॥ परस्परमवैवाह्मी ऋषयः परिकीर्तिताः ॥२९ ॥ परस्परायण्यपणी छौक्षि र्गोर्ग्यहरिस्तथा ॥ गाछविश्चेव ज्यांषेयः सर्वेषां प्रवरो मतः ॥ ३० ॥ आङ्गिराः संकृतिश्चेव गौरवीतिस्तथैव च॥परस्परमैवाह्या ऋषयः परिकी त्तिताः ॥३१॥ कात्यायनो इरितकः कौत्सः पिंगस्तथैव च ॥ इण्डिदासो वात्स्यायनिर्माद्विमौछिः कुवेरणिः ॥३२॥ भीमवेगः शाश्व दर्भिः 🖟 सर्वे त्रिप्रवराः स्मृताः ॥ अङ्गिरा बृहदुश्रश्च जीवनाश्वस्तयैव च ॥३३॥ परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकीर्त्तिताः ॥ बृहदुक्यो वाम देवस्तया 🎏 त्रित्रवरा मताः ॥३८॥ अद्भिरा बृहदुकथश्च वामदेवस्तथैव च ॥ परस्परमवैवाह्या इत्येते परिकीर्तिताः ॥ ३५ ॥ कुत्सगोत्रोद्धवाश्चैव तथा 💆 त्रिप्रवरा मताः ॥ अङ्गिराश्च सदस्युश्च पुरुकुत्सस्तथैव च ॥कुत्साः कुत्सैरवैवाह्या एवमाहुः पुरातनाः ॥३६॥ रथीतराणां प्रवराह्यार्षेयाः परि दे कीर्तिताः ॥ अंगिराश्च विरूपश्च तथैव च रथीतरः ॥ रथीतरा ह्यवैवाह्या नित्यमेव रथीतरैः ॥३७॥ विष्णुप्तिद्धिः शिवमतिर्जतृणः कर्त्तण

स्तथा ॥ पुत्रवश्च महातेजास्तथा वैरपरायणः ॥ ३८ ॥ ज्यार्षयोऽभिमतस्तेषां सर्वेषां प्रवरो तृप ॥ आंगराश्च विरूपश्च वृषपर्वस्तथेव च ॥ ॥ परस्परमवैवाह्मा ऋषयः परिकीर्त्तिताः ॥ ३९ ॥ सात्यसुत्रिर्महातेजा हिरण्यस्तम्बिसुद्वछौ ॥ ज्यार्षयो हि मतस्तेषां सर्वेषां प्रवरो तृप॥४०॥ ॥ अंगिरा मत्स्यदुग्धश्च मुद्रुखश्च महातपाः ॥ परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकीर्त्तिताः ॥ ४१ ॥ इंसजिह्वो देवजिह्वो द्यात्राजिह्वो विराडपः ॥ अपामेयस्त्वश्वयुश्च परण्यस्ता विमोद्धछाः ॥ ४२ ॥ ज्यार्षेयाभिमतास्तेषां सर्वेषां प्रवराः शुभाः ॥ आंगराश्चेव ताण्डिश्च मौद्धल्यश्च महा तपाः ॥ ४३ ॥ परस्परपदेवाह्या ऋपयः परिकीर्तिताः ॥ अपाण्डुश्च ग्रुरुश्चेव तृतीयः आकटायनः ॥ ततः प्रगाथमा नारी मार्कण्डो मरणः शिवः ॥ ४४ ॥ कटुर्मर्कटपश्चैव तथा नाडायनो हृषिः ।। इयामायनस्तथैवैषां त्र्यापेया प्रवराः शुभाः ॥ ४५ ॥ अंगिराश्चानमीदश्च कट्य श्रेव महातपाः ॥ परस्परमनेवाह्या ऋषयः परिकीर्त्तिताः ॥ ४६ ॥ तित्तिरिः कपिभुश्रेव गार्ग्यश्रेव महानृषिः ॥ व्यार्षेयो हि मतस्तेषां सर्वेषां प्रवरः शुभः ॥ ४७ ॥ अंगिरास्तित्तिरिश्चैव कपिभूश्च महानृषिः ॥ परस्परमवैवाद्या ऋषयः परिकीर्त्तिताः ॥ ४८ ॥ अय ऋक्षभर द्वाजो ऋषिवान् मानवस्तथा ॥ ऋषिमैत्रवरश्चेव पंचार्षयाः प्रकीत्तिताः ॥४९॥ आंगिराः सभरद्वाजस्तथेव च बृहस्पतिः ॥ ऋषिर्मित्र वरश्चेव ऋषिवान्मानवस्तथा ॥ परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकीर्त्तिताः ॥ ५० ॥ भारद्वाजो हुतः शौंगः शैशिरेयस्तयैव च ॥ इत्येते कथिताः सर्वे द्यामुष्यायणगोत्रजाः॥५१॥ पंचार्षेयास्तथा ह्येषां प्रवराः परिकीर्त्तिताः॥ आंगराश्च भरद्राजस्तथैव च बृहरूपातिः॥५२॥ मौद्रलयःशैक्षिव त्रवराः परिकीर्तिताः ॥ परस्परमवैवाद्या ऋषयः परिकीर्तिताः ॥ ५३ ॥ एते तवोक्तांगिरसस्तु वंशे नदानुभावा ऋषि गात्रकारोः ॥ येपां तु नाम्ना परिकीर्तितेन पाषं समयं पुरुषो जहाति ॥ ५४ ॥ अति श्रीमात्स्ये महापुराणे प्रवरानुकीर्त्ते रिङ्गरोवंशकीर्तनं नाम वण्णवत्यविक शततमोऽध्यायः ॥ १९६ ॥ ७ ॥ मत्स्य उवाच ॥ अत्रिवंशसम्बत्पन्नान्गोत्रकारात्रिबोध मे ॥ कर्दमायनज्ञाखेयास्तथा ज्ञारायणाश्च ये॥ १ ॥ उदालकः शोणकणिरधो शौकतनश्च ये ॥ गौरबीना गौरिजनस्तथा चैत्रायणाश्च ये ॥ २ ॥ अर्द्धपण्या नामरध्या गोपनास्ता किबिन्द्वः ॥ कर्णनिह्नो इरप्रीतिर्छेद्राणिः शाकछायनिः ॥ ३ ॥ तैरुपश्च सर्वेरुयो अत्रिगौणीपतिस्तथा ॥ जरुदो भगपादश्च सौपुष्पिश्च

प्राण.

De 600

॥इइइ॥

महातपाः ॥ ४ ॥ छन्दोगेयस्तथैतेषां त्र्यार्षेयाः प्रवरा मताः ॥ इयावाइबश्च तथात्रिश्च आर्चनानञ्च एव च ॥ ५ ॥ परस्परमुबैवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः ॥ दाक्षिबंिङः पर्णविश्व ऊर्णनाभिः शिलाईनिः ॥६॥ बीजवापी शिरीषश्व मौअकेशो गविष्ठिरः ॥ भलन्दनस्तथैतेषां ज्यार्षयाः प्रवरा मताः ॥ ७ ॥ अत्रिर्गविष्ठिरश्चैव तथा पूर्वातिथिः रुवृतः ॥ पररूपरमवैवाह्या ऋपयः परिक्रीत्तिताः ॥ ८ ॥ ऊर्दे निवोध मे ॥ कालेपाश्च सवालेपा वामरथ्पास्तयैव च ॥ ९ ॥ धात्रेषाश्चेव मैत्रेषाहृपाषयाः परिकीर्त्तिताः ॥ आत्रश्च वामरथ्यश्च पौत्रि श्री महानृषिः ॥ परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकार्तिताः ॥ १० ॥ इत्यत्रिवंशप्रभवास्तवोक्ता यहानुभावा नृप गोत्रकाराः ॥ येषां तु नाम्रा परिकीर्तितेन पापं समयं पुरुषो जहाति ॥ ११ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे शवरानुकीर्त्तनेऽत्रिवंशानुकीर्त्तनं नाम सप्तनवत्यधिकश्त तमोऽध्योवः ॥ १९७ ॥ मतस्य उवाच ॥ अत्रेरेवापरं वंशं तव वक्ष्यामि पाथिव ॥ अत्रेः सोमः सुतः श्रीमांस्तस्य वंशोद्धवो नृप ॥ १ ॥ विश्वामित्रस्तु तपसा त्राह्मण्यं समवातवान् ॥ तस्य वंशमइं वक्ष्ये तन्मे निगद्तः शृणु ॥ २ ॥ विश्वामित्रो देवरातस्तथा वैक्वतिगाळवः ॥ वतण्डश्च राठंकश्च ह्यभयश्चायतायनः ॥ ३ ॥ इयामायना याज्ञवल्कया जाबाठाः सैन्धवायनाः ॥ वाष्ठव्याश्च करीषाश्च संश्वत्या अय संश्रुताः ॥ ४ ॥ उठुपा औपद्दावाश्च पयोद्जनपाद्पाः ॥ खरवाचो इठयमाः साविता वास्तुकौशिकाः ॥ ५ ॥ व्यार्षेयाः प्रवरास्तेयां सर्वेषां त्ररिकीर्तिताः ॥ विश्वामित्रो देवरात उदास्थ्य महायज्ञाः ॥ ६ ॥ परस्परमवैवाह्या ऋपयः परिकीर्त्तिताः ॥ देवश्रवा सुजातेयाः सौमुकाः कारुकायणाः ॥ ७ ॥ तथा वैदेहराता ये कुशिकाश्च नराधिष ॥ ज्यार्षयोऽभिमतस्तेषां सर्वेषां प्रवरः शुभः ॥ ८ ॥ देवश्रवा देवरातो विश्वामित्रस्तथेव च ॥ परस्परमवैवाद्याः ऋषयः परिकीर्तिताः ॥ ९ ॥ धनञ्जयः कपेद्दैयः परिकृटश्च पार्थिव ॥ पाणिनिश्चैव ज्यार्षयाः १० ॥ विश्वामित्रतथाद्यश्च माधुच्छन्द्रस एव च ॥ ज्यापैयाः प्रवरा ह्येते ऋषयः परिकीर्तिताः ॥ ११ विश्वामित्रो मधुच्छन्दास्तथा चैत्रावमर्षणः ॥ परस्परमवैवाह्मा ऋषयः परिकार्तिताः ॥ १९२ ॥ व च ॥ वञ्जठिश्वापि त्र्यार्षेयः सर्वेषां प्रवरो मतः ॥ १३ ॥ विश्वामित्रश्राश्वरयो वञ्जठिश्व

मत्त्व-

(18ई8)।

ऋषयः परिकीर्तिताः ॥ १८ ॥ विश्वामित्रो छोहितश्च अष्टकः पूरणस्तथा ॥ विश्वामित्रः पूरणश्च तयोद्धी प्रवरी स्वृतौ ॥ १५ ॥ परस्परम् बाह्याः पूरणाश्च परस्परम् ॥ छोहिता अष्टकाश्चेषां ज्यार्षेयाः परिकीर्तिताः ॥ १६ ॥ विश्वामित्रोग्छोहितश्च अष्टकश्च महातपाः ॥ अष्टक ठोहितैनित्यववैदाह्याः परस्परम् ॥ १७ ॥ उद्रेणुः ऋथकश्च ऋषिश्चोदावहिस्तथा ॥ शास्त्रायनिः करीराशी मोआयिनश्च भगवांरुपार्षेपाः परिकीत्तिताः ॥ १८ ॥ खिलिखिलिस्तथाविद्यो विश्वामित्रस्तथै । ॥ तिताः॥ १९॥ एते तवोक्ताः कुशिका नरेद्र महानुभावाः सततं द्विजेन्द्राः ॥ येषांतु नाम्ना परिकोर्तितेन पापं समग्रं पुरुषो जहाति ॥२० प्रवरात्रकीर्त्तने विश्वामित्रवंशात्रवर्णनं नामाष्ट्रनवत्याधिकश्वतत्रवादिक्यायः ॥ उवाच ॥ मरीचेः कर्यपः पुत्रः कर्यपस्य तथा कुछे ॥ गोत्रकारानृषीन्वक्ष्ये तेषां नामानि मे शृगु कीरिटकार्यनाः ॥ उद्यजा माठराश्व भोजा विनयन्त्रभणाः ॥ २ ॥ ज्ञालाह्लेयाः कौरिष्टाः कन्यकाश्वासुरायणाः ॥ मन्दाकिन्यां वै मृगया श्रोतना भौतपायनाः ॥ ३ ॥ देवयाना गोमयाना ह्यधश्छायाभयाश्व ये ॥ कात्यायनाः ज्ञाकायणा बर्हियौगगदायनाः र्महाचिक्रिर्दाक्षपायण एव च ॥ योधयानाः कार्तिवयो हस्तिदानास्तथैं । च ॥ ६ ॥ वात्स्यायना निक्वतजा ह्याश्वलायनिनस्तथा ॥ प्रागायणाः पैलमोलिराश्ववातायनस्तथा ॥ ६ ॥ केविरकाश्च इयाकारा अभिशम्मीयणाश्च ये ॥ मेषपाः कैकरसपास्तथा चैव तु वश्चवः ॥ ७ ॥ प्राचेयो **ज्ञानसंज्ञेया आग्राप्रासेव्य एव च ॥ इयामोद्रा वैवश्रापास्तथा चैवोद्धलायनाः ॥ ८ ॥ काष्टाहारिणमारीचा आजिहायनहास्तिकाः ॥ वैक**्रा र्जियाः काइयपेयाः सासिसाहारितायनाः ॥ ९ ॥ मान्तगिनश्रभृगवरूपार्षेयाः परिकार्त्तिताः ॥ वत्सरः कइपपश्चैव निधुवश्च महातपाः ॥ ३० ॥ परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः ॥ अतःपरं प्रवक्ष्यामि द्वामुख्यायणगोत्रजान् ॥ ११ ॥ अनस्रयो नाकुरयः स्नातपो राजवर्त्तपः ॥ मेरिगिर्विहर्श्वेव सेरन्ध्रीरीपसेविकः ॥ १२ ॥ यामुनिः काद्विपिङ्गाक्षिः सजातम्बिस्तथैव च ॥ दिवावष्टाश्व इत्येते भक्तया ज्ञेयाश्च काइय पाः ॥ १३ ॥ ज्यापैयाश्च तथेवैषां सर्वेषां प्रवराः शुक्षाः ॥ वत्सरः कङ्यपश्चेव वसिष्ठश्च महातपाः ॥ १४ ॥ परस्परमवैवाह्या ऋषयः पारे

-प्राण.

31.0 B. 6. 6

॥५५८॥

कीर्तिताः । संपातिश्च नभश्चोभौ पिप्पल्योऽथ जल्प्यरः ॥ १५ ॥ भुजातपूरः पूर्यश्च कर्दमो गर्दभीमुखः ॥ हिरण्यबाहुकैरातानुभौ काइयप गोभिलो ॥ ३६ ॥ कुल्हो वृषकण्डश्च मृगकेतुस्तथोत्तरः ॥ निदाघमसृणौ भत्स्यां महान्तः केरलाश्च ये ॥ १७ ॥ ज्ञाण्डिल्यो दानवश्चेव तथा वै देवजातयः ॥ पैप्पलादिः सप्रवरा ऋषयः परिकार्तिताः ॥ १८ ॥ ज्यार्षेषाभिमताश्चेषां सर्वेषां प्रवराः शुभाः ॥ आसितो देवलश्चेव करयपश्च महातपाः ॥ परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकाित्तिताः॥ १९॥ ऋषिप्रधानस्य च कर्यपस्य दाक्षायणीभ्यः सकलं कि ते प्रवक्ष्याम्यहमुत्तारं तु ॥ २० ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे प्रवरानुकीर्त्तने कङ्यपवंज्ञवर्णनं नाम नवनवत्यधिक १९९ ॥ मतस्य उवाच ॥ विषष्ठवंशजान्विप्रान्निबोध वदतो मम ॥ एकार्पयस्तु प्रवसे वातिष्ठानां प्रकीर्तितः ॥ १ ॥ व्यात्रपादा औपगवा वैक्कवाः ज्ञाद्वलायनाः ॥ २ ॥ कपिष्ठला औपलोमा अलब्धाश्र ज्ञाटाः कठाः ॥ गौपायना बोघपाश्च दाकव्यः ह्मथ वाह्मकाः ॥ ३ ॥ बालिङ्गयाः पालिङ्गयास्ततो वाग्त्रन्थयश्च ये ॥ आपस्थूणाः शीतवृत्तास्तथा त्राह्मपुरेयकाः ॥ ४ ॥ छोमायनाः स्वस्तिकराः शाण्डिछिगौँडिनिस्तथा ॥ वाडोइछिश्च सुमनाश्चोपावृद्धिस्तथैव च ॥ वरुः पौछिः अवस एव च ॥ पौडवो याज्ञवल्क्यश्च एकार्षया महर्षयः ॥ ६ ॥ विषष्ठ एषां प्रवरो हानैवाह्याः परस्परम् ॥ शैठारुयो महाकर्णः कोरव्यः कोधिनस्तथा॥७॥ कपिञ्जला वालिखल्या भागवित्तायनाश्च ये ॥ कोलायनः कालिशखः कोरकृष्णाः सुरायणाः ॥८॥ ज्ञाकाहार्याः शाकिधयः काण्वा उपलपाश्च ये॥शाकायना उहाकाश्च अथ माषशरावयः ॥ ९ ॥ दाकायना बालवयो वाकयो गोरथास्तथा ॥ लम्बायनाः इयामनयो ये च क्रोडोदरायणाः ॥ १० ॥प्रसम्बायनाश्च ऋषय औपमन्यन एन च ॥ सांख्यायनाश्च ऋषयस्तथा नै नेद्रोरकाः ॥११॥ पाळङ्कायन उद्गाहा ऋषयश्च बळेक्षवः ॥मातेया ब्रह्मबळिनः पर्णागारिस्तिथैन च ॥१२॥ इयाँषयोऽभिमतश्चेयां सर्वेषां प्रवरस्तथा ॥ भिगीनसुर्व सिष्ठश्च इन्द्रप्रमिद्रिव च ॥ १ र ॥ परस्परमवैवाद्या ऋषयः परिकीर्त्तिताः ॥ औपस्थलास्यस्थलयो पालो हालो हलाश्च ये ॥ १४॥ माध्यन्दिनो माक्षतयः पेप्पटादिर्विचक्षुषः॥ त्रेशृङ्गायणसेवल्काः कुण्डिनश्च नरोत्तम॥१५॥ऱ्यार्षयाभिमताश्चेषां सर्वेषां प्रवराः शुभाः॥वसिष्ठामित्रावरुणे।

॥२३५॥

कुण्डिनश्च महातपाः ॥ १६॥परस्परभवेषाह्या ऋषयः परिकीत्तिताः ॥ शिवकणी वयश्चैव पादपश्च तथैव च ॥ १७ ॥ वर्षीपयोऽभिमतश्चेपां सर्वेषां प्रवरस्तथा ॥ जातूकण्यों विसष्टश्च तथेवात्रिश्च पार्थिव ॥ परस्परमवैवाद्या ऋषयः परिकीर्त्तिताः ॥ १८ ॥ विसष्टवंद्रोऽभिद्धिता मयेते ऋषिप्रधानाः सततं द्विजेन्द्राः ॥ येषां तु नाम्ना परिकीर्तितेन पापं समयं पुरुषो जहाति ॥ १९ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे प्रवरातुकीर्तिने विसष्टगोत्रातुवर्णनं नाम द्विद्यततमोऽध्याक्षः॥२००॥ छ ॥मतस्य उवाच॥ विसष्टस्तु महातेजा निमेः पूर्वपुरोहितः ॥ बभूवुः पार्थिवश्रेष्ट यज्ञा स्तस्य समन्ततः॥१॥श्रान्तात्मा पार्थिवश्रेष्ठ विश्वश्राम तदा ग्रुहः॥तं गत्वा पार्थिवश्रेष्ठो निमिर्वचनमत्रवीत् ॥२॥भगवन्यष्ट्रमिच्छामि तन्मां याजय मा चिरम् ॥ तमुवाच महातेना वितष्टः पार्थिवोत्तपम् ॥ ३ ॥ कंचित्काउं प्रतीक्षत्व तव यहैः सुतत्तमैः॥ श्रान्तोऽस्मि राजन्विश्रम्य याजियष्यामि ते नृप ॥ ४ ॥ एवमुकः प्रत्युवाच वितष्टं नृपसत्तमः ॥ पारङौकिककार्यं तु कः प्रतीक्षितुमुत्सहेत् ॥ ५ ॥ न च मे सौहदं ब्रह्मन्कृतान्तेन बढीयसा ॥ धर्मकार्यं त्वरा कार्या चढं यस्माद्धि जीवितम् ॥ ६ ॥ धर्मपथ्यौदनो जंतुर्नृतोऽपि सुखपथुने ॥ श्वःकार्य मद्य कुर्वीत पूर्वोह्ने चापराहिकम् ॥ ७ ॥ न इि प्रतक्षिते मृत्युः कृतं चारूव न वा कृतम् ॥ क्षेत्रापगगृशसक्तवन्यत्रगतमानसम् ॥ ८ ॥ वृक्षी वोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति ॥ नैकान्तेन प्रियः कश्चिद्वेष्यश्चास्य न विद्यते ॥ ९ ॥ आयुष्ये कर्माणे शीगे प्रसद्य इरते जनम् ॥ प्राण वायोश्वलत्वं च त्वया विदितमेव च ॥ १० ॥ यद्त्र जीव्यते ब्रह्मच क्षणमात्रं तदुद्धतम् ॥ इर्शिरं शाश्वतं मन्ये विद्याभ्याते धनार्जाते ॥ १९॥ अञाश्वतं धर्मकार्ये ऋणवानिस्म सङ्कटे ॥ सोऽइं संभृतसम्भारो भवनमूलपुपागतः ॥ १२ ॥ न चेद्याजयते मां त्यमन्यं यास्यानि कम् ॥ एवमुक्तस्तदा तेन निमिना ब्राह्मणोत्तमः ॥ १३ ॥ शशाप तं निर्मि क्रोधाद्धिदेहस्त्वं भाविष्यति ॥ श्रान्तं मां त्वं समुतसूच्य यहना द्न्यं द्विजोत्तमम् ॥ १४ ॥ धर्मज्ञस्तु नरेन्द्र त्वं याजकं कर्तुमिच्छिति ॥ निमिस्तं प्रत्युत्राचाथ धर्मकार्यरतस्य मे ॥ १५ ॥ विन्नं करोधि नान्येन याजनं च तथेच्छाप्ति ॥ शापं ददाप्ति यस्मात् त्वं निदेहोऽथ भविष्यप्ति ॥ १६ ॥ एत्रमुक्ते तु तौ जातौ विदेहौ द्विजपार्थिवौ ॥ 🗳 देहहीनो तयोजींवो ब्रह्माणमुपनग्मतुः॥ १७॥तावागतो समीक्ष्याथ ब्रह्मा वचनमत्रवीत् ॥ अद्यप्रभृति ते स्थानं निमिजीव ददाम्यहम् ॥ १८॥

पुराण

310508

॥२३६॥

नेञपक्ष्मसु सर्वेषां त्वं वसिष्यक्षि पार्थिव ॥ त्वत्सम्बन्धात्तथा तेषां निषेषः सम्भविष्यति ॥ १९॥ चाल्रायिष्यत्ति तु तदा नेञपक्ष्माणि मानवाः ॥ एवमुक्ते मनुष्याणां नेत्रपक्ष्मसु सर्वज्ञः ॥ २० ॥ जगाम निमिजीवस्तु वरदानात्स्वयंभुवः ॥ वसिष्ठजीवं भगवान्त्रह्मा वचनमत्रवित् ॥ २० ॥ मित्रावरूणयोः पुत्रो वसिष्ठ त्वं भविष्यसि ॥ वसिष्ठेति च ते नाम तत्रापि च भविष्यति ॥ २२ ॥ जन्मद्वयमतीतं च तत्रापि त्वं स्मरिष्यसि ॥ एतस्मिन्नेव काले तु मित्रश्च वरूणस्तथा ॥ २३ ॥ बद्र्याश्रममासाद्य तपस्तेपतुरव्ययम् ॥ तपस्यतोस्तयोरेवं कदाचिन्माधने ऋतौ ॥२४॥ पुष्पितद्भुमसंस्थाने शुभे द्यितमारुते ॥ उर्वशी तु वरारोहा कुर्वती कुसुमोचयम् ॥२५ ॥ सुसुक्ष्मरक्तवसना तयोर्दिष्टिपथं गता ॥ तां हङ्घेन्दुसुर्खी मुन् नीलनीरजङोचनाम् ॥ २६ ॥ उभौ चुक्षुभतुद्वै तद्रूपपरिमोहितौ ॥ तपस्यतास्तयोवीय्र्यमस्खलच मृगासने ॥२७ ॥ स्कन्नं रेतस्ततो दृष्ट्वा शापभीतो परस्परम् ॥ चऋतुः कलशे शुक्रं तोयपूर्णं मनोरमे ॥ २८ ॥ तस्मादृपिवरी जातौ तेजतात्रतिमी भुवि ॥ वार्षे उश्चाप्यगस्त्यश्च मित्रावरुणयोर्द्रयोः ॥ २९ ॥ वितष्ठस्तूपयेमेऽथ भगिनीं नारदस्य तु ॥ अरुन्धतीं वरारोहां तस्यां शक्तिमजीजनत् ॥ ३० ॥ शकेः परा शरः पुत्रस्तस्य वंशं निबोध मे ॥ यस्य द्वैपायनः पुत्रः स्वयं विष्णुरनायत ॥ ३१ ॥ प्रकाशो जनितो येन छोके भारतचन्द्रमाः ॥ पराशरस्य तस्य त्वं शृणु वंशमनुत्तमम् ॥ ३२ ॥ काण्डशयो वाहनपो जैसपो भौमतापनः ॥ गोपाछिरेषां पंचम एते गौराः पराशराः ॥ ३३ ॥ प्रपोद्या वाद्यमयाः ख्यातेयाः कौतुजातयः ॥ हर्ष्याश्वः पंचमो होषां नीला ज्ञेयाः पराज्ञराः ॥ ३४ ॥ काष्णायनाः कपिमुखाः काकेयस्था जपातयः ॥ पुष्करः पंचमश्रेषां कृष्णा ज्ञेयाः पराज्ञराः ॥ ३५ ॥ श्राविष्ठायनबालेयाः स्वायष्टाश्चोपयाश्च ये ॥ इषीकहरूतश्चेते वै पंच श्वेताः पराशराः ॥ ३६ ॥ वाटिको चाद्रिश्चैव स्तम्बा वै कोधनायनाः ॥ क्षेमिरेषां पंचमस्तु एते इयामाः पराशराः ॥ ३७ ॥ खल्यायना वाष्णीयना स्तैळेयाः खळु यूथपाः ॥ तान्तरेषां पंचमस्तु एते,धूम्राः पराज्ञराः ॥ ३८ ॥ पराज्ञराणां सर्वेषां ज्यार्षेयः प्रवरो मतः ॥ पराज्ञरश्च ज्ञातिश्च विसिष्ठश्च महातपाः ॥ परस्परमवैवाह्मा सर्व एते पराञ्चराः ॥ ३९ ॥ उक्तास्तवैते नृप वंश्रमुख्याः पराञ्चराः सूर्यप्तमप्रभावाः ॥ येषां तु नामा परिकीर्तितेन पापं समम्रं पुरुषो नहाति ॥ ४० ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे प्रवरानुकीर्त्तने पराश्ररवंशवर्णनं नामैकाधिकद्भिश्रततमो

बत्स्य-

**#5**\$611

ऽध्यायः॥२०१॥ छ॥ मत्स्य उवाच ॥ अतः परमगस्त्यस्य वर्श्ये वंशोद्रवान्द्रिजान् ॥ अगस्तयः करम्भयः कौशल्याः शक्रटास्तथा॥१॥ सुमेधसो मयोसुवस्तथा गान्धारकायणाः ॥ पौछस्त्याः पौछहाश्चेव ऋतुवंशभवास्तथा ॥ २ ॥ ज्यापैयाभिमताश्चेषां सर्वेषां प्रवराः शुभाः ॥ अगस्त्यश्च महेन्द्रश्च ऋषिश्चेव मयोधुवः ॥ ३॥ पररूपरमवैवाद्या ऋषयः परिकीर्त्तिताः ॥ पौर्णमासाः पारणाश्च ज्यार्षयाः परिकीर्त्तिताः ॥४॥ अगस्त्यः पौर्णमासश्च पारणश्च महातपाः ॥ परस्परमवैवाह्याः पौर्णमासास्तु पारणैः ॥ ५ ॥ एवमुक्तो ऋषीणां तु वंश उत्तमपौरुपः ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि किं भवानय कथ्यताम् ॥ ६ ॥ मनुरुवाच ॥ पुरुहस्य पुरुस्त्यस्य ऋतोश्वेत महात्मनः ॥ अगस्त्यस्य तथा चैव कथं वंज्ञा स्तदुच्यताम् ॥ ७ ॥ मतस्य उवाच ॥ ऋतुः खल्वनपत्योऽभूद्राजन्वैयस्वतेऽन्तरे ॥ इध्मवाहं स पुत्रत्वे जयाह् ऋषिसत्तमः ॥ ८ ॥ अगस्त्य पुत्रं धर्म्मज्ञमागस्त्याः कतवस्ततः ॥ पुलहस्य तथा पुत्राख्यश्च पृथिवीपते ॥ ९ ॥ तेपां तु जन्म वस्यामि उत्तरत्र यथाविधि प्रनां हट्टा नातिप्रीतमनाः स्वकास् ॥ १० ॥ अगस्त्यनं हढास्यं तु पुत्रत्वे वृतवांस्ततः ॥ पौछहाश्च तथा राजन्नागस्त्याः परिकी त्तिताः॥ १ १॥ पुरुस्त्यान्वंयसम्भूतान्हङ्घा रक्षःसमुद्रवाच् ॥ अगस्त्यस्य सुतं भीमान्पुत्रत्वे वृत्यांस्ततः ॥ १२॥ पौरुस्त्याश्च तथा राजन्नाग स्त्याः परिक्रीर्तिताः ॥ सगोत्रत्वादिमे सर्वे परस्परमनन्वयाः ॥ १३ ॥ एते तवोक्ताः प्रवरा द्विजानां महानुभावा नृप वंशकाराः ॥ एपां तु नाम्ना परिकीर्तितेन पापं समयं पुरुषो जहाति ॥ १४ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे प्रवरानुकीर्तने द्वयिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०२ मत्स्य उवाच ॥ अस्मिन् वैवस्वते प्राप्ते शृणु धर्मस्य पार्थिव ॥ दाक्षायणीभ्यः सक्छं वंशं दैवतसुत्तमस् ॥ ३ ॥ पर्वतादिमहादुर्गशरीराणि नराधिष ॥ अरुन्यत्या प्रसुतानि धर्माद्वैवस्वतेऽन्तरे ॥ २ ॥ अष्टी च वतवः पुत्राः ताविषाश्च विभोस्तथा ॥ घरो ध्रवश्च सोमश्च आपश्चेवा नर्जानिरो ॥३॥ प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीत्तिताः॥ धरस्य पुत्रो द्विणः कारुः पुत्रो ध्ववस्य तुः॥४॥कारुस्यावयवानां तु ज्ञारीराणि नराधिप ॥ सूर्तिमन्ति च कालाद्धि सम्प्रसूतान्यशेषतः ॥ ५ ॥ सोमस्य भगवाच् वर्जाः श्रीमांश्चापस्य कीर्त्यते ॥ अनेकजन्मजननः कुमारस्त्वनळस्य तु ॥६॥ पुरोजवाश्चानिळस्य प्रत्यूषस्य तु देवलः ॥ विश्वकर्मा प्रभासस्य त्रिद्शानां स वर्द्धकिः ॥७॥ समीहितकराः प्रोक्ता 🔏

पुरण.

अ०२०३

॥३ई६॥

नागवीथ्याद्यो नव ॥ रुम्बापुत्रः रुमृतो घोषो भानोः पुत्राश्च भानवः ॥ ८ ॥ त्रहर्साणां च सर्वेपामन्येषां चामितानितान् ॥ मरुत्वत्यां मरु त्वन्तः सर्वे पुत्राः प्रकीत्तिताः॥९॥संकल्पायाश्च संकल्परतथा पुत्रः प्रकीतितः ॥ सुहूर्ताश्च सुहूर्तायाः साध्याः साध्यासुताः रुमृताः ॥ १०॥ मनोर्मनुश्च प्राणश्च नरोषानोच वीर्षवान् ॥ चित्तहाय्योऽयनश्चेत्र हंसो नारायणस्तथा ॥ ११.॥ विमुश्चावि प्रमुश्चेत्र साध्या द्वाद्श कीतिताः॥ विश्वायाश्च तथा पुत्रा विश्वेदेवाः प्रकीर्तिताः ॥ १२ ॥ ऋतुर्दशो वसुः सत्यः काछकामो सुनिस्तथा ॥ कुरजो मनुजो वीजो रोचमानश्च ते द्रा ॥ १३ ॥ एतावदुक्तस्तव धर्मवंशः संशेषतः पार्थिदवंशप्रुख्य ॥ व्यासेन वकुं न हि श्वपमस्ति राजन्विना वर्षश्तिरनेकैः ॥ १४॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे धर्मवंशवर्णने धर्मप्रवरानुकीर्त्तनं नाम व्यधिकद्विशततमोऽव्यायः ॥ २०३ ॥ मतस्य जवाच ॥ एतद्रशभवा विप्राः श्राद्धे भोज्याः प्रयत्नतः ॥ पितृणां वछभं यस्मादेषु श्राद्धं नरेश्वर ॥ १ ॥ अतः परं प्रवस्यामि पितृभिर्याः प्रकात्तिताः ॥ गाथाः पार्थिवञ्चा र्दूछ कामयद्भिः पुरे स्वके ॥ २ ॥ अपि स्यात्स कुछेऽस्माकं यो नो द्याज्ञळांनाळिम् ॥ नदीषु बहुतोयासु शतिलासु विशेषतः ॥३॥अपि स्यात्म कुलेऽस्माकं यः श्राद्धं नित्यमाचरेत् ॥ पयोषूलफलैर्भक्ष्यैस्तिलतोयेन वा युनः ॥ ४ ॥ अपि स्यात्म कुलेऽस्माकं यो नो द्यात्रयो द्शीम् ॥ पायसं मधुसर्पिभ्यी वर्षासु च मचासु च॥५॥अपि स्यातस कुछेऽस्माकं खड्डमासेन यः सकृत् ॥ श्राद्धं कुर्यात्पयत्नेन कालशाकेन वा पुनः ॥६॥ कालशाकं महाशाकं मधु मुन्यत्रमेव च ॥ विषाणवर्का ये खड्डा आसूर्य तदशीमहि ॥ ७ ॥ गयायां दर्शने राहोः खड्डमांसेन 😹 योगिनाम् ॥ भोजयेत्कः कुछेऽस्माकं छायायां कुंजरस्य च॥८॥आकल्पकाछिकी तृतिस्तेनास्माकं भविष्यति ॥ दाता सर्वेषु छोकेषु कान चारो भविष्यति॥९॥आभूतसंष्ठवं काळं नात्र कार्या विचारणा ॥यदेतत्पंचकं तस्मादेकेनापि च यः सदा॥१०॥तृप्तिं प्राप्स्याम चानन्त्यां कि पुनः सर्वसम्पदा॥अपि स्यात्स कुळेऽस्मांक द्यात्कृष्णानिनं च यः॥११॥अपि स्यात्स कुळेऽस्माकं कश्चितपुरुषसत्तमः॥प्रसूयमानां यो चेत्रं द्याद्वाद्वाष्ट्राव्नणपुद्भवे ॥ १२॥ अपि स्यात्स कुछेऽस्मांक वृषभं यः समुत्सृजेत् ॥ सर्ववर्णविशेषेण शुक्कनीछं वृषं तथा ॥ १३॥ अपि स्यात्स कुछेऽ स्माकं यः कुर्याच्छ्द्रयान्वितः ॥ सुर्वेणदानं गोदानं पृथिवीदानमेव च ॥१४॥अपि स्यात्स कुलेऽस्माकं कश्चितपुरुषसत्तमः ॥ कूपारामतडा

॥२३७॥

गानां वापीनां यश्च कारकः ॥१५॥ अपि स्यात्म कुछेऽहमाकं सर्वभावेन यो हरिम् ॥ प्रयायाच्छरणं विष्णुं देवेशं मधुसूदनम् ॥१६॥अपि नः स कुछे भूयात्कश्चिद्धिद्वान्विचक्षणः ॥ धर्मशास्त्राणि यो दद्याद्विधिना विदुषामपि ॥ १७ ॥ एतावदुक्तं तव भूभिपाछ श्राद्धस्य करुपं सुनि सम्प्रदिष्टम् ॥ पापापहं पुण्यविवर्द्धनं च लोकेषु मुख्यत्वकरं तथैव॥१८॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे वितृगायाकीर्त्तनं नाम चत्राधिकद्विज्ञ ततमोऽध्यायः ॥ २०४ ॥ मनुरुवाच ॥ प्रसूपमाना दातव्या धेनुर्वाह्मणपुद्भवे ॥ विधिना केन धर्मान् दानं द्याच कि फलम् ॥३॥मतस्य **डवाच ॥ स्वर्णशृङ्गी राैप्यख्रां मुक्तालांगुलभूषिताम् ॥ कांस्योपदोइनां राजन्सवत्सां द्विनपुङ्गवे ॥ २ ॥ प्रसूयमानां गां द्त्वा महत्युण्य फलं** लभेत्॥ याबद्वत्सो योनिगतो याबद्वर्भ न मुञ्जति॥३॥ताबद्वै पृथिवी ज्ञेया सर्शैलवनकानना ॥ प्रसूपमानां यो दद्याद्वे द्वे द्विणसंयुताम्॥२॥ ससमुद्रग्रहा तेन सर्शेळवनकानना ॥ चतुरन्ता भवेदत्ता पृथिवी नात्र संशयः ॥ ५ ॥ यावन्ति धेनुरोमाणि वत्सस्य च नराधिय ॥ तावत् संख्यं युगगणं देवलोके महीयते ॥ ६ ॥ पितृन्पितामहांश्चेव तथैव प्रपितामहाच् ॥ उद्धरिष्यत्यतंदेदान्नरकाष्ट्रस्दिक्षिणः वहाः कुल्या दिषपायसकर्दमाः ॥ यत्र तत्र गतिस्तस्य द्वमाश्रेप्सितकामदाः ॥ गोलोकः सुलभस्तस्य त्रह्मलोकश्च पार्थिय ॥ प्रतप्तजाम्बूनद्तुल्यह्रपाः ॥ महानितम्बास्तजुवृत्तमध्या भजन्त्यज्ञन्नं निजनाभनेत्राः ॥ महापुराणे घेनुदानं नाम पञ्चाधिकदिशततमोऽध्यायः ॥ २०५ ॥ छ ॥ मनुरुवाच ॥ कृष्णाजिनप्रदानस्य विधिकाछौ समानच ॥ ब्राह्मणं च तथाचक्ष्व तत्र मे संशयो महाच् ॥ १ ॥ मतस्य उवाच ॥ वैशाखी पौर्णमासी च ब्रहणे शशिखुर्य्याः ॥ पौर्णमासी तु या माचे ह्याषाढी कार्त्तिकी तथा ॥ २ ॥ उत्तरायणद्रादशी वा तस्यां दत्तं महाफलम् ॥ आहिताभिर्द्धिजो यस्तु तदेयं तस्य पार्थिवः ॥ ३ ॥ यथा येन विधानेन तन्मे निगदतः शृषु ॥ गोमयेनोपिछप्ते तु शुचौ देशे नराधिप ॥ ४ ॥ आदावेव समास्तीर्घ्य शोभनं वह्ममाविक्षम् ॥ ततः सशृद्धं सखुरमास्तरेत् कृष्णमार्गकम् ॥ ५ ॥ कर्त्तव्यं रूक्मशृद्धं तद्रौप्यद्नतं तथैव च ॥ लांगूलं मौक्तिकैर्युक्तं तिल्डलन्नं तथैव शिखितं कृत्वा वाससाच्छादयेच्छाचिः ॥ सुवर्णनाभं तत्कुर्याद्रङ्कर्याद्रिशेषतः ॥ ७ ॥ रत्नैर्गन्धैर्यथा शक्तया

पुराण.

क्षा॰३०

॥२६७॥

तस्य दिशु च विन्यसेत् ॥ कांस्यपात्राणि चत्वारि तेषु द्याद्यथाक्रमम् ॥ ८ ॥ मृन्मयेषु च पात्रेषु पूर्वादिषु यथाक्रमम् ॥ घृतं क्षीरं दिध शौद्रमेवं द्याद्यथाविधि ॥ ९ ॥ चम्पकस्य तथा शाखामत्रणं कम्भमेव च ॥ वाह्योपस्थानकं कृत्वा शुभाचित्तां निवेशयत् ॥ १० ॥ सूक्ष्म वस्त्रं ग्रुभं पीतं मार्जनार्थं प्रयोजयेत् ॥ तथा घातुमयीः पात्रीः पाद्योस्तस्य दापयेत् ॥ ११ ॥ यानि कानि च पापानि मया छोभात् कृतानि वे ॥ छोह्पात्रादिदानेन प्रणर्यन्तु ममाशु वे ॥ १२ ॥ तिलपूर्णं ततः कृत्वा वामपादे निवेशयेत् ॥ यानि कानि च पापानि कर्णोत्यानि कृतानि च ॥ १३ ॥ कांत्यपात्रप्रदानेन तानि नर्यन्तु मे सदा ॥ मधुपूर्ण तु तत्कृत्वा पादे वै दक्षिणे न्यसेत् ॥ १४ ॥ परापवादपैशुन्या हृथा मांसस्य भक्षणात् ॥ तत्रोत्थितं च मे पापं ताम्रपात्रात्प्रणस्यतु ॥ १६ ॥ कन्यानृताद्गवां चैव परदाराभिमर्षणात् ॥ रोप्यपात्रपदानादि क्षित्रं नाज्ञं प्रयातु मे ॥ १६ ॥ ऊर्द्धपादे त्विमे कार्य ताम्रस्य रजतस्य च ॥ जन्मजन्मसङ्ग्रेषु -कृतं पापं कुबुद्धिना ॥ १७ ॥ सुवर्णपात्र दानातु नाश्याशु जनार्दन ॥ हेनमुक्ता विदुमं च दाडिमं बीनपूरकम् ॥ १८॥ प्रशस्तपात्रे श्रवणे खुरे शृङ्गाटकानि च ॥ एवं कृत्या यथोक्तेन सर्वशाकफुकानि च ॥ १९॥ तत्प्रतिप्रहिविद्वदानाहिताप्रिर्दिजोत्तमः ॥ स्नातो वस्त्रयुगच्छन्नः स्वशत्तया चाप्यछङ्कतः ॥ २०॥ प्रतिप्रहस्य तस्योक्तः पुच्छदेशे बहीपते ॥ तत एवं समीपे तु मन्त्रमेनमुदीरयेत् ॥२१॥ क्वष्णः क्वष्णगठो देवः कृष्णाजिनधरस्तथा ॥ तदानाङ्तपापस्तु मीयतां वृषभव्वजः ॥ २२ ॥ अनेन विधिना दत्त्वा यथावत् कृष्णमार्गकम् ॥ न स्पृश्योऽसौ द्विजो राजंश्वितियुपसमो हि सः ॥ २३ ॥ तं दाने आदकाले च दूरतः परिवर्जयेत् ॥ स्वगृहात्येष्य तं विष्रं मङ्गलस्नानमाचरेत् ॥ २४ ॥ पूर्णकुम्भेन राजेन्द्र शाखया चम्पकस्य तु ॥ कृत्वाचार्यश्च कळशं मन्त्रेणानेन मुर्द्धाने ॥ २५ ॥ आप्यायस्व समुद्रज्येष्ठा ऋचा संस्नाप्य पोडश ॥ अइते वाससी वीत आचान्तः शुचिता मियात् ॥ २६ ॥ तद्वासः कुम्भसिहतं नीत्वा क्षेप्यं चतुष्पथे ॥ कृतेनानेन या तुष्टिनं सा श्वना सुरैरिप ॥ २७ ॥ वकुं हि नृपतिश्रेष्ठ तथाप्युद्देशतः शृणु ॥ समयभूमिदानस्य फलं प्राप्नोत्यसंशयम् ॥ २८ ॥ सर्वान् लोकांश्च जयि कामचारी विहङ्गवत् ॥ आभूतसंप्रवं तावत् स्वर्गमाप्रोत्यसंशयम् ॥ २९ ॥ न विता प्रत्रमरणं वियोगं भार्यया सह ॥ घनदेशपरित्यागं न चैवेहाप्रयातकाचित् ॥ ३० ॥ ऋष्ण

भारत-

प्सितं कृष्णमृगस्य चर्मं दत्त्वा द्विजेन्द्राय समाहितात्मा ॥ यथोक्तमैतन्मरणं न शोचेत् प्राप्नोत्यभीष्टं मनसः फलं तत् ।॥ ३१ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे कृष्णाजिनप्रदानं नाम षडिधकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०६ ॥ छ ॥ मनुहराच ॥ भगवञ्ज्रोतुमिच्छामि वृषभस्य च उञ्जणम् ॥ वृषोत्सर्गविधि चैव तथा पुण्यफ्ठं महत् ॥ ३॥मत्स्य उवाच ॥ धेनुमादौ परीक्षेत सुशीरां च गुणान्विताम् ॥ अव्यङ्गामपरिक्विष्टां जीववत्सामरोगिणीम् ॥ २ ॥ हिनम्पवर्णां हिनम्पखुरां हिनम्पशुङ्गां तथैव च ॥ यतोहराकृतिं सौम्पां सुप्रमाणामनुद्धताम् ॥ ३ ॥ आवत्ते 🞉 र्देक्षिणावर्तेयुंकां दक्षिणतस्तया ॥ वामावर्त्तेर्वामतश्च विस्तीर्णजघनां तथा ॥४ ॥ सृदु संहततात्रोशे रक्तत्रीवासुशोभिताम् ॥ अइयामदीर्वा ऽस्फाटिता रक्तिव्हा तथा च या॥६॥अम्रानाविञ्नेत्रा च श्फैरविर्छैर्द्धैः ॥ वैदूर्यमधुवर्णैश्च जळबुढु । निभैः ॥६॥ रक्तिनन्धैश्च नयनैस्तथा रक्तकनीनिकैः ॥ सप्तचतुर्दशद्नता तथा वा इयामताछुका ॥ ७ ॥ पडुन्नता सुपार्श्वोद्धः पृथुवंच समावता ॥ अष्टायतिशरोत्रीवा या राजन्सा सुरुक्षणी ॥ ८॥ मनुरुवाच ॥ पडुन्नताः के भगवन्के च पञ्च समायताः ॥ आयताश्च तथैवाष्टी धे रूपां के सुभावहाः ॥९॥ मतस्य उवाच ॥ उरः पृष्ठं शिरः कुक्षी ओणी च वसुधाधिय ॥ वडुन्नतानि धेनूनां पूजयन्ति विचक्षणाः ॥ १० ॥ कर्गो नेत्रे छछाटं च पञ्च भास्करनन्दन ॥ समायतानि शस्यन्ते पुच्छं सास्ना च सिन्यनी ॥ ३३ ॥ चत्वास्य स्तना राजन्होया हार्यो मनीविभिः ॥ शिरो ग्रीवायतार्थेते सूनिपाछ दश स्मृताः ॥ १२ ॥ तस्याः सुतं परिहोत वृगभं छक्षणानितम् ॥ उन्नतहकन्यककुद्मुजुङांगुङकम्बङम् ॥१३ ॥ महाकटितटस्कन्वं वैदूर्यमणि छोचनम् ॥ प्रवालगर्भशृङ्गायं सुदीर्चपृथुवालिष्म् ॥ १४ ॥ नवाधाद्श्तंस्व्येवीतीङ्णायैद्श्तनैः सुभैः ॥ मिलकाक्षय मोक्तव्यो गृहेऽपि धन धान्यदः ॥ १५ ॥ वर्णतस्ताप्रकारिको ब्राह्मणस्य प्रशस्यते ॥ थेतो रक्तश्र कृष्णश्र गौरः पाटल एव च ॥ १६ ॥ शृङ्गिणस्ताब्रपृष्ठश्र ज्ञवलः पंचवाङकैः ॥ पृथुकर्णो महास्कन्यः श्रक्ष्णरोया च यो भवेत् ॥ रक्ताक्षः किपन्नो यश्च रक्तश्कृतनो भवेत् ॥ १७ ॥ श्वेतोद्ररः 🗓 हाष्णपार्थों त्राह्मणस्य तु शस्यते ॥ हिनम्धो रक्तेन वर्णेन क्षत्रियस्य प्रशस्यते ॥ ३८ ॥ क्षांचनाभेन वैइयस्य कुणोनाप्यन्त्यजन्मनः ॥ 🎉 यस्य प्रागायते शृंगे भ्रष्ठालाभिष्ठाले सदा ॥ १९ ॥ सर्वेपामेन वर्णानां सर्वः सर्वार्थसायकः ॥ मार्जारपादः कपिछो धन्यः कपिछ

वुस्तुक

alose a

1125CH

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri पिंगुलः ॥ २० ॥ श्वेतो मार्जारपादुस्तु धन्यो मणिनिभेक्षणः ॥ क्ररटः, पिंगुलश्चेव श्वेतपादुस्तथैव च ॥ २१ ॥ सर्वपादिसतो यश्च द्विपाद थेत एव च ॥ किपञ्चलिभो धन्यस्तथा तित्तिरिसन्निभः ॥ २२ ॥ आकर्णसूलश्वेतं तु सुखं यस्य प्रकाराते ॥ नन्दीसुखः स विज्ञेयो रक्तवणीं विशेषतः ॥ २३ ॥ श्वेतं तु जठरं यस्य भवेत्पृष्टं च गोपतेः ॥ वृषभः स समुद्राख्यः सततं कुलवर्द्धनः ॥ २४ ॥ मिछिकापुष्प चित्रश्च धन्यो भवति पुद्भवः ॥ कमलैर्मण्डलैश्चापि चित्रो भवति भाग्यदः ॥ २५ ॥ अतसीपुष्यवर्णश्च तथा धन्यतरः स्पृतः ॥ एते धन्यास्तथाऽधन्यान्कीर्त्तायिष्यामि ते नृप ॥ २६ ॥ कृष्णताल्वोष्ठवद्ना रूक्षशृङ्गज्ञाकाश्च ये ॥ अन्यक्तवर्णा हस्वाश्च व्याप्राप्तिहिनिभाश्च ये ॥ २७ ॥ घांक्षम् असवर्णाश्च तथा सूपकपत्रिभाः ॥ कुण्ठाः काणास्तथा खंजाः केकराक्षास्तथैव च ॥ २८ ॥ विपमश्वेतपादाश्च रद्धान्तनयनास्तथा ॥ नैते वृषाः प्रमोक्तव्या न च धार्यास्तथा गृहे ॥ २९ ॥ योक्तव्यानां च धार्याणां भूयो वह्यामि उक्षणम् ॥ स्वस्तिका कारशृङ्गाश्च तथा मेचोचनिस्वनाः॥३०॥ महात्रमाणाश्च तथा मत्तमातङ्गगामिनः ॥ यहोरस्का महोच्छाया महाबळपराक्रमाः ॥ हिारः कर्णो छछाटं च वाछिधिश्वरणास्तथा ॥ ३१ ॥ नेत्रे पार्थं च कृणानि शस्यन्ते चन्द्रभासिनाम् ॥ श्वेतान्येतानि शस्यन्ते कृष्णस्य तु विशे षतः ॥ ३२ ॥ भूमो कर्षति लांगूलं प्रलम्बस्थलवालाविः ॥ पुरस्तादुद्यतो नीलो वृषमश्च प्रशस्यते ॥ ३३ ॥ शक्तिव्वजपताकाच्या येषां राजी विराजते ॥ अन्इाह्रुत ते धन्याश्चित्रीसिद्धजयावहाः ॥ ३४ ॥ प्रदक्षिणं निवर्त्तन्ते स्वयं ये विनिवर्त्तिताः ॥ समुन्नतिशरोप्रीवा धन्यास्ते युथवर्द्धनाः ॥ ३५ ॥ रक्तशृङ्गायनयनः श्वेतवर्णां भवेद्यदि ॥ शकैः प्रवाउसद्दीर्नास्ति धन्यतरस्ततः ॥ ३६ ॥ एते धार्षाः प्रयत्नेन मोक्तन्या यदि वा वृषाः ॥ धारिताश्च तथा मुका धनधान्यप्रवर्द्धनाः ॥ ३७ ॥ चरणानि मुलं पुच्छं यस्य इवेतानि गोपतेः ॥ लाक्षारससदर्णश्च तं नीलमिति निर्दिशेत् ॥ ३८ ॥ वृष एव स मोक्तन्यो न सन्धार्यो गृहे भवेत् ॥ तद्र्थमेषा चरति लोके गाथा पुरा तनी ॥ ३९ ॥ एष्टव्या वहदः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत् ॥ गौरीं चाप्युद्रहेत्कन्यां नीछं वा वृषष्ठुत्मुजेत् ॥ ४० ॥ एवं वृपं उक्षणसंत्रयुक्तं गृहोद्भवं क्रीतमथापि राजन् ॥ सुक्त्वा न शोचन्मरणं महात्मा मोक्षं गतश्चाहमतोऽभिचाहवे ॥ ४३ ॥ इति श्रीमात्स्वे महापुराणे वृपभ मत्स्य-॥२३९॥ उक्षणं नाम सप्ताधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२०७॥ छ ॥ सृत उवाच ॥ ततः स राजा देवेशं पत्रच्छामितविक्रमः ॥ पतित्रतानां माहात्म्यं क्रित्तित्तसम्बद्धां कथामि ॥ ७ ॥ मनुरुवाच ॥ पतित्रतानां का श्रेष्ठा कया मृत्युः पराजितः ॥ नामसङ्कीर्त्तनं कस्याः कीर्तनीयं सदा नरेः ॥ सर्विपापक्षयकरमिदानीं कथयस्व मे ॥ २ ॥ मत्स्य उवाच ॥ वैठोम्यं धर्मराजोऽपि नाचरत्यथ योपिताम् ॥ पतित्रतानां धर्मज्ञ पूज्यास्त स्यापि ताः सदा ॥ ३ ॥ अत्र ते वर्णयिष्यामि कथां पापप्रणाशिनीम् ॥ यथा विमोक्षितो भत्ती मृत्युपाशगतः स्त्रिया ॥४॥ मद्रेषु शाकलो राजा बभूवाश्वपतिः पुरा ॥ अपुत्रस्तप्यमानोसौ पुत्रार्थी सर्विकामदाम् ॥ ५ ॥ आराधयाति सावित्री छक्षितोऽसौ द्विजोत्तमैः ॥ सिद्धार्थकै र्द्रयमानां सावित्रीं प्रत्यहं द्विजैं: ॥६॥ज्ञातसंख्यैश्रतुर्थ्यां तु दशमासागते दिने ॥ काछे तु दर्शयामास स्वां ततुं सनुजेश्वरम् ॥ ७ ॥ सावि ज्युवाच ॥ राजन्भकोऽप्ति मे नित्यं दास्यामि त्वां सुतां सदा ॥ तां दत्तां मत्प्रसादेन पुत्रीं प्राष्स्यपि शोभनाम् ॥८॥ एतावदुकत्वा सा राज्ञः प्रणतस्येव पार्थिव ॥ जगामादुर्शनं देवी यथा वै नृप चञ्चठा ॥ ९ ॥ माठती नाम तस्यीसीद्राज्ञः पत्नी पतित्रता ॥ सुबुवे तनयां काठे सावित्रीमिव रूपतः ॥ १० ॥ सावित्र्याहूतया दत्ता तद्रृपसद्दशी तथा ॥ सावित्री च भवत्वेषा जगाद नृपतिर्द्धिजान् ॥ ११ ॥ कालेन यौवनं प्राप्ता दुरो सत्यवते पिता ॥ नारदस्तु ततः प्राह राजानं दीततेजसम् ॥ १२ ॥ संवत्सरेण श्लीणायुर्भविष्यति नृपात्मजः ॥ स्रकृतकन्याः प्रदीयन्ते चिन्तियत्वा नराधिप ॥ १३ ॥ तथापि प्रद्दो कन्यां द्युमत्सेनात्मजे क्युभे ॥ सावित्र्यपि च भत्तारमासाद्य नृपमन्दिरे ॥ १४ ॥ नारदस्य तु वाक्येन दृयमानेन चेतसा ॥ शुश्रूषां परमां चक्रे अर्तृश्वशुरयोर्वने ॥ १५ ॥ ॥ राज्याद्वष्टः सभार्यस्तु नष्टचश्चर्रराधिपः ॥ न तुतोष समाप्ताय राजपुत्रीं तथा सुषाम् ॥ १६ ॥ चतुर्थेऽहनि मर्त्तव्यं तथा सत्यवता द्विजाः ॥ श्रुश्ररेणाभ्यनुज्ञाता तदा राजसुतापि सा ॥ १७ ॥ चके त्रिरात्रं धर्मज्ञा प्राप्ते तस्मितदा दिने ॥ दारुपुष्पफ्रशहारा सत्यवारत यथा पाय ॥ ४० ॥ वर्गे पत्रच्छ भर्तारं द्धमाश्चासह अभिक्षणा ॥ सावित्र्यपि जगामार्त्ता सह भर्त्रो महद्भनम् ॥ १९ ॥ चेतसा दूयमानेन ग्रहमाना महद्भयम् ॥ वने पत्रच्छ भर्तारं द्धमाश्चासह अभिक्षणा ॥ सावित्र्यपि जगामार्त्ता सह भर्त्रो महद्भनम् ॥ १९ ॥ चेतसा दूयमानेन ग्रहमाना महद्भयम् ॥ वने पत्रच्छ भर्तारं द्धमाश्चासह अभिक्षणा ॥ सन्दर्भानेनाय द्धमद्विज्ञानां तथा मृगाणां विपिने सा ॥ १७ ॥ चके त्रिरात्रं धर्मज्ञा प्राप्ते तस्मितदा दिने ॥ दारुपुष्पफछाहारी सत्यवांस्तु ययौ वनम् ॥ १८ ॥ श्वञ्जरेणाभ्यनुज्ञाता याचनाभङ्गः २०॥ आश्वासयामास स राजपुत्रीं कान्तां वर्ने पद्मविशाळनेत्राम् ॥ सन्दर्शनेनाय दुमद्विजानां तथा मृगाणां विपिने

पुराण

Be Rol

🙀 नृवीरः ॥ २१ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सावित्र्युपारूपाने सावित्रीवनप्रवेशो नामाष्टाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०८ ॥ सत्यवानुवाच ॥ वनेऽस्मिन् शाद्धलाकीर्णे सहकारं मनोहरम् ॥ नेत्रत्राणसुखं पर्प वसन्तं रतिबर्द्धनम् ॥ १ ॥ वनेऽप्यशोकं हङ्कैनं रागवन्तं सुपुष्टितम् ॥ वसन्तो इसतीवायं मामेवायतछोचने ॥ २ ॥ दक्षिणे दक्षिणेतां पर्य रम्यां वनस्थछीम् ॥ पुष्पितैः किंगुकैर्युकां व्यक्तितानछसप्रभैः ॥ ३ ॥ द्यगन्धकुषुमात्रोदो वनराजिविनिर्गतः ॥ करोति वायुर्दाक्षिण्यमावयोः क्कमनाज्ञनम् ॥ ४ ॥ पश्चिमेन विज्ञालाक्षि कर्गिकारैः सुपूष्पितैः ॥ काञ्चनेन विभात्येषा वनराजी मनोरमा ॥ ५ ॥ अतिमुक्तछताजाछहृद्धमार्गा वनस्थली ॥ रम्या सा चाहसर्वाङ्गि कुसुमोत्करभूषणा ॥ ६ ॥ मधुमताछिझङ्कारव्याजेन वरवर्णिनि ॥ चापाकृष्टि करोतीव कामः पार्थे जिघांसया ॥ ७ ॥ फछास्वाद्छतद्वक्वपुंत्कोकिछविनादिता ॥ विभाति चारुतिङका त्विमेषा वनस्थली ॥ ८ ॥ कोिकङश्तिश्वरे मञ्जरीरेणुपिञ्जरः ॥ गदितैव्यंकतां याति कुरीनश्रेष्टितीरव ॥ ९ ॥ पुष्परेणुविछिप्ताङ्गी त्रियामनुसरन् वने ॥ कुसुमंकुषुमं याति कूनन् कामी शिछीसुलः ॥ १० ॥ मञ्जरी सहकारस्य कान्तावचायपीडिताम् ॥ स्वदते बहुपुष्पेऽपि पुंस्कोकिरुयुवा वने ॥ ११ ॥ काकः प्रसूतां वृक्षात्रे स्वामेकायेण चंचुना ॥ कार्की सम्भावयत्येव पक्षाच्छादित युत्रिकाम् ॥ १२ ॥ भूभागं निम्नमासाय द्यितासहितो युत्रा ॥ नाहारमपि चाद्त्ते कामाकान्तः कपिञ्जरुः ॥ १३ ॥ करुविङ्कस्तु रमयन् वियोत्सङ्गं समास्थितः ॥ मुहुर्मुहुर्विशालाक्षि उत्कण्ठयति कामिनः ॥ १४ ॥ वृक्षशाखां समारूढः ग्रुकोऽयं सह भार्यया ॥ भरेण उम्बयञ्जालां करोति सफलामित्र ॥ १५ ॥ धनेऽत्र पिशितास्वादतृतो निदामुपागतः ॥ शेते सिंहयुवा कान्ता चरणान्तरगामिनी ॥ १६ ॥ द्यात्रयोर्भिथुनं पर्य शैंठकन्द्रसंस्थितम् ॥ ययोर्नेत्रप्रभाठोके गुहा भिन्नेव ठक्ष्यते ॥ १७ ॥ अयं द्वीपी भियां छेढि जिह्वात्रेण पुनः पुनः ॥ प्रीतिमायाति च तया लिह्ममानः स्वकान्तया ॥१८॥ उत्सङ्गकृतसूर्द्धानं निदापहृतचेतसम् ॥ जन्तूद्धरणतः कान्तं सुखयत्येव वानरी॥१९॥ भुमी निपतितां रामां मार्जारो दिशतोदरीम् ॥ नर्षेर्दन्तैर्दशत्येष न च पीडयते तथा ॥ २० ॥ शशकः शशकी चोभे संसुत्ते पीडिते इमे ॥ उंछीनगात्रचरणे कर्णैर्व्यक्तिमुपागते॥२१॥स्नात्वा सरित पद्माच्चे नागस्तु मदनित्रयः ॥ सम्भावयति तन्वर्झी सृणाळकवळः वियाम्॥२२॥

मत्स्य

58011

कान्तप्रोथसमुत्थानेः कान्तमार्गानुगामिनी ॥ करोति कवलं मुस्तैवंराही पोतकानुगा ॥ २३ ॥ हटाङ्गसन्धिमंहिषः कर्दमाकतनुर्वने ॥ अनु व्रज्ञाति घावन्तीं प्रियामुद्धतमुत्मुकः ॥ २४ ॥ पर्य चार्वेङ्गि सारङ्गे त्वं कटाक्षविभावनेः ॥ सभार्यं मां हि पर्यन्तं कोतुर्लसमन्वितम् ॥२५॥ पर्य पश्चिमपादेन रोही कण्डूयते मुखम् ॥ स्नेहाद्रभावात् कर्षन्ती भर्तारं शृङ्गकोटिना ॥ २६ ॥ द्रागिमां चमरीं पर्य सितवालामगच्छ तीम् ॥ अन्वास्ते चमरः कामी मां च पर्याते गर्वितः ॥ २७ ॥ आत्रवे गवयं पर्य प्रकृष्टं भार्यया सह ॥ रोमन्थनं प्रकृष्टां काकं कर्रुदि वारयन् ॥ २८ ॥ पर्याजं भार्यया सार्द्धं न्यस्ताय्रचरणद्रयम् ॥ विषुछे बद्रीस्कन्धे बद्राज्ञ रकाम्यया ॥ २९ ॥ इंसं सभार्य सरित विचरन्तं सुनिर्मेलम् ॥ सुमुक्तस्येन्दुविम्बस्य पर्य वै श्रियमुद्रह्च् ॥३० ॥ समार्थश्रकशकोऽयं क र अकरमध्यगः ॥ करोति पश्चिनी कानता सुपुष्पामिव सुन्दरीस् ॥ ३१॥ मया फलोचयः सुभ्र त्वया पुष्पोचयः कृतः ॥ इन्धनं न कृतं सुभ्र तत्कारिष्पाम साम्प्रतम् ॥३२॥ त्वमस्य सरसस्तीरे द्वमच्छायां समाश्रिता ॥ क्षणमात्रं प्रतीक्षत्व विश्रमस्व च भामिति ॥ ३३ ॥ सावित्र्वाच ॥ एवमेतत्करिष्यामि मन दृष्टि पथस्त्वया ॥ दूरं कान्त न कर्तव्यो विभोमि गहने वने ॥ ३४ ॥ मतस्य उवाच ॥ ततः स काष्ठानि चकार तस्मिन् वने तदा राजधुतासम क्षम् ॥ तस्या ह्यद्वरे सरसस्तदानी भेने च सा तं धृतभेव राजन्॥३५॥इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सावित्र्युपाल्याने वनद्रीनं नाम निमाधिक द्विशततमोऽच्यायः ॥ २०९ ॥ ७ ॥ मत्स्य उवाच ॥ तस्य पाटयतः काष्ठं जज्ञे शिरति वेद्रवा ॥ स वेद्वार्त्तः सङ्गम्य भाषी वचनमत्रवीत् ॥ १ । आयासेन ममानेन जाता शिरासे वेद्ना ॥ तमश्च प्रविशामीव न च जानामि किंचन ॥ २ ॥ त्वदुत्सङ्गे शिरः कृत्या स्वप्तमिच्छामि साम्प्रतम् ॥ राजपुत्रीमेवसुक्त्वा तदा सुष्वाप पार्थिवः ॥ ३ ॥ तदुत्सङ्गे शिरः कृत्वा निद्रयाविछलोचनः ॥ पतित्रता महाभागा ततः सा राजकन्यका ॥ ४ ॥ दुद्र्श धर्मराजं तु स्वयं तं देशमागतम् ॥ नीलोत्पलद्लक्ष्यामं पीताम्बरधरं प्रभुम् ॥ ५ ॥ विद्युष्टतानिबद्धाङ्गं सतोयमिव तोयदम् ॥ किरीटेनार्कवर्णेन कुण्डलैश्च विराजितम् ॥ ६ ॥ हारभारापितोरस्कं तथाङ्गद्विभूपितम् ॥ तथानुगम्यमानं च कालेन सह मृत्युना ॥ ७ ॥ स तु सम्प्राप्य तं देशं देहात्सत्यनतस्तदा ॥ अङ्करमात्रं पुरुषं पाश्चदं वशं गतम् ॥ ८ ॥ 💥

पुराण.

330530

आकृष्य दक्षिणामाशां प्रययो सत्वरं तदा ॥ सावित्र्यापि वससेहा प्रष्ट्या संग्णतानी विसम्पत्त । अनुवत्राज गच्छन्तं धर्मराजमतन्दिता ॥ 🖟 कृताञ्चाछिरुवाचाथ हृदयेन प्रवेपता ॥ १०॥ इमं छोकं मातृभंत्तया । पितृभक्तया तु मध्यमम् ॥ गुरुशुश्रूपया चैव ब्रह्मछोकं समश्चते ॥ ११ ॥ सर्वे तस्यादता धर्मा यस्येते त्रय आदताः ॥ अनादतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफडाः क्रियाः ॥ १२ ॥ यात्रत्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समा चरेत् ॥ तेषां च नित्यं शुश्रूषां कुर्यात् प्रिपहिते रतः ॥ १३ ॥ तेषामनुपरोधेन पारतन्त्र्यं यदाचरेत् ॥ तत्तिविधेदयेत्तेभयो मनोवचनकर्मा भिः ॥ त्रिष्यप्येतेषु कृत्यं हि पुरुषस्य समस्यते ॥ १४ ॥ यम उवाच ॥ कृतेन कामेन नियर्त्तपाद्य धम्मौ न तेभ्योऽपि हि उच्यते च ॥ ममोपरोधस्तव च क्कमः स्यात्तथाधुना तेन तव त्रवीमि ॥ १५ ॥ गुरुपूजारतिर्भका त्वं च सांध्वी पतित्रता ॥ विनिवर्त्तरूव धम्भेद्दो छ।निर्भवति तेऽधुना ॥ १६ ॥ सावित्र्युवाच ॥ पतिहि देवतं स्त्रीणां पतिरेव परायणम् ॥ अनुगम्यः स्त्रिया साध्व्या पतिः प्राणधनेश्वरः ॥ १७ मितं ददाति हि पिता मितं भाता मितं सुतः ॥ अमितस्य च दातारं भत्तीरं का न पूजयेत् ॥ १८ ॥ नीयते यत्र भर्ता मे वा यत्र गच्छति ॥ मयापि तत्र गन्तव्यं यथाशक्ति सुरोत्तम ॥ १९ ॥ पतिमादाय गच्छन्तमनुगन्तुमहं यदा ॥ त्वां देव न हि ॥ २० ॥ मनस्विनी तु या काचिद्वैधव्याक्षरदूषिता ॥ मुहुर्त्तमपि जीवेत मण्डनाही त्यक्ष्यामि जीवितम् ह्मिण्डिता ॥ २३ ॥ यम डवाच ॥ पतित्रते महाभागे परितृष्टोऽस्मि ते शुर्थ ॥ विना सत्यवतः प्राणेर्वरं वरय माचिरम् ॥ २२ ॥ सि ित्र्युवाच ॥ विनष्टचक्षुषो राज्यं चक्षुषा सह कारय ॥ च्युतराष्ट्रस्य धर्मज्ञ श्रुगुरस्य महात्मनः ॥ २३ ॥ यम दूरे पथे गच्छ निवर्त्त भद्रे भविष्यतीदं सकलं त्वयोक्तम् ॥ ममोपरोधस्तवं च क्रमः स्यात्तयाधुना तेन तव त्रवामि ॥ २४ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सावित्र्युपारूयाने प्रथमवरलाभो नाम दृशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१०॥ छ ॥ सावित्र्युवाच ॥ कुतः क्रमः कुतो दुःखं सद्भिः। सह समागमे ॥ सतां तस्मात्र मे ग्ळानिस्त्वत्समीपे सुरोत्तम ॥ १ ॥ साधूनां वाप्यसाधूनां सन्त एव सदा गतिः ॥ नैवासतां नैव सता 🕊 मसन्तो नैवमात्मनः ॥ २ ॥ विषाग्रिसर्पशस्त्रेभ्यो न तथा जायते भयम् ॥ अकारणं जगद्वैरिखटेभ्यो जायते यथा ॥ ३ ॥ सन्तः प्राणानिष

त्यक्त्वा परार्थे कुर्वते यथा ॥ तथाऽसन्तोऽपि सन्त्यज्य परपीडासु तत्पराः ॥४॥ त्यजत्यसुनयं छोकस्तृणवद्यस्य कारणात् ॥ परोपचात शकास्तं परहोकं तथा सतः ॥ ५ ॥ निकायेषु निकायेषु तथा ब्रह्मा जगहरुः ॥ असतामुपवाताय राजानं ज्ञातवान्स्वयम् ॥ ६ ॥ नरान्परीक्षयेद्राजा साधून्सम्मानयेत्सद्ग ॥ वित्रहं चासतां कुर्यात्स छोके छोकजितमः ॥ ७ ॥ निम्रहेणासतां राजा सतां च परि पालनात् ॥ एतावदेव कर्त्तम्यं राज्ञा स्वर्गमभीप्सुना ॥ ८ ॥ राजकृत्यं हि लोकेषु नास्त्यन्यज्ञगतीपते ॥ असतां निम्रहादेव सतां च परिपाल नात् ॥ ९ ॥ राजभिश्राप्यशास्तानामसतां शासिता भवाव् ॥ तेन त्वमधिको देवो देवेभ्यः प्रतिभासि मे ॥ १० ॥ जगत्तु धार्यते सद्भिः सताम्य्यस्तथा भवान् ॥ तेन त्वामनुयान्त्या मे क्रमो देव न विद्यते ॥ १९ ॥ यम स्थान् ॥ तुष्टोऽस्मि ते विशासाक्षि वचनैर्धर्मसङ्गतैः ॥ विना सत्यवतः प्राणाद्वरं वरय माचिरम् ॥ १२ ॥ सावित्र्युवाच ॥ सहोदुराणां श्रातृणां कामयामि शतं विभो ॥ अनपत्यः पिता प्रीति प्रत्र लाभात्प्रयात मे ॥१३॥ तामुबाच यमो गच्छ यथागतमनिन्दिते ॥ और्द्धदेहिककार्येषु यतं भर्त्तः समाचर ॥१४॥ नातुगंतुमयं शक्यस्त्वया छोकान्तरं गतः ॥ पतित्रतासि तेन त्वं मुहूर्त्तं मम यास्यासे ॥ १५॥ गुरुशुश्रवणाद्भद्रे तथा सत्यवतो महत् ॥ पुण्यं समर्जितं येन नयाम्येनमहं स्वयम् ॥ १६॥ एतावदेव कर्त्तव्यं पुरुषेण विजानता ॥ मातुः पितुश्च शुश्रूषा ग्रुरोश्च वरवर्णिनि ॥ १७॥ तोषितं त्रयमेतच सद्। सत्यवता वने ॥ पूजितं विजितः स्वर्गस्त्वयानेन चिरंशुभे ॥१८॥ तपसा ब्रह्मचेंपण अग्निशुश्रूषया शुभे ॥ पुरुषाः स्वर्गमायान्ति गुरुशुश्रूषया तथा ॥१९॥ आचार्यश्र पिता चैव माता श्राता च पूर्वजः ॥ नार्त्तेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणा न विशेषतः ॥२०॥ आचार्यो ब्रह्मणो सूर्त्तिः पिता सूर्तिः प्रजापतेः ॥ माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भाता वै सूर्तिसत्मनः ॥ २१ ॥ जन्मना पितसे क्वेशं सहेते सम्भवे नृणाम् ॥ न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्त्तं वर्ष शतेरिप ॥ २२ ॥ तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य तु सर्वदा ॥ तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वे समाप्यते ॥ २३ ॥ तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते ॥ न च तैरनवुज्ञातो धर्म्भमन्यं समाचरेत् ॥२४॥त एव हि त्रयो छोकास्त एव त्रय आश्रमाः ॥ त एव च त्रयो वेदास्तथैवोक्ता स्रयोऽम्रयः ॥ २५ ॥ पिता वै गाईपत्योऽभिर्माता दक्षिणतः स्पृतः ॥ गुरुराह्वनीयश्च सामित्रेता गरीयसी ॥ २६ ॥ त्रिषु प्रमाद्यते नेषु

त्रीं होका ज्यते गृही ॥ दीप्यमानः स्ववपुषा देववादीय मीद्त ॥ स्थापित प्राप्ति किमिन निवर्त भद्रे भावेष्यतीदं सकछं त्वयोक्तम् ॥ ममो परोधस्तव च क्कमः स्यात्तथाधुना तेन तव ब्रवीमि ॥ २८ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सावित्र्युपाख्याने द्वितीयवरङाभो नामैकाद्शाधिक द्विशततमोऽध्यायः ॥ २११ ॥ छ ॥ सावित्र्युवाच ॥ धर्मार्जने सुरश्रेष्ठ कृतो छानिः क्रमस्तथा ॥ त्वत्पाद्मूळसेवा च परमं धर्मिकार णम् ॥ १ ॥ धम्मीर्जनं तथा कार्य पुरुषेण विजानता ॥ तल्लाभः सर्वलाभेभ्यो यदा देव विशिष्यते ॥ २ ॥ धम्मेश्रार्थश्र कामश्र त्रिवर्गे, जन्मनः फलम् ॥ धर्मोहीनस्य कामार्थौ वन्ध्यासुतसमौ प्रभो ॥ ३ ॥ धर्मादुर्थस्तथा कामो धर्माछोकद्वयं तथा ॥ धर्म एकोऽनुयात्येनं यत्र कचन गामिनम् ॥ ४॥ श्रारिण समं नाशं सर्वमन्याद्धे गच्छाति ॥ एको हि जायते जन्तुरेक एव विषद्यते ॥ ५ ॥ घम्मस्तमदुयात्येको न सुहन्न च बान्धवाः ॥ किया सौभाग्यलावण्यं सर्वे धम्मैण लभ्यते ॥ ६ ॥ त्रह्मेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वेन्द्रश्वे धनदाद्यानां ये छोकाः सर्वकामदाः ॥ ७ ॥ धम्मेण तानवाप्नोति पुरुषः पुरुषान्तक ॥ मनोहराणि द्वीपानि वर्षाणि सुसुखानि च ॥ ८ ॥ प्रयान्ति धम्मेंण नरास्तथैव नरगण्डिकाः ॥ नन्दनादीनि मुख्यानि देवोद्यानानि यानि च ॥ ९ ॥ तानि पुण्येन छभ्यन्ते नाकपृष्ठं विमानानि विचित्राणि तथैवाप्सरसः शुभाः ॥ ३० ॥ तैजसानि श्ररीराणि सदा पुण्यवतां फलम् ॥ राज्यं कामिसिद्धिस्तथेप्सिता ॥ ११ ॥ संस्काराणि च मुख्यानि फलं पुण्यस्य दृश्यते ॥ क्षमवैदूर्यदृण्डानि चण्डांशु सदर्शीन च ॥ १२ ॥ चामराणि सुराज्यक्ष भवन्ति शुभकम्भेणाम् ॥ पूर्णेन्दुमण्डलाभेन रत्नांशुकविकाशिना ॥ १३ ॥ धार्यतां याति च्छत्रेण नरः पुण्येण कम्मेणा ॥ जयः शङ्कस्वरौघेण सृतमागधानिःस्वनैः ॥ १४ ॥ वरासनं सभृङ्गारं फळं पुण्यस्य कम्मेणः ॥ वरात्रवानं गीतं च भृत्यमाल्यानुछेपनम् ॥ १५ ॥ रत्नवस्त्राणि मुख्यानि फलं पुण्यस्य कम्मेणः ॥ रूपौदार्यग्रणोपेताः स्नियश्चातिमनोहराः ॥ १६ ॥ वासः प्रासादृपृष्ठेषु भवन्ति शुभकार्ममणः ॥ सुवर्णिकङ्किणीमिश्रचामरापीडधारिणः ॥ १७ ॥ वहान्ति तुरगा देव नरं पुण्येन कर्मणा ॥ तस्य द्वाराणि यजनं तयो दानं दमः क्षमा ॥ १८॥ ब्रह्मचर्य तथा सत्यं तीर्थानुसरणं शुभम् ॥ स्वाध्यायसेवा साधूनां सहवासः सुरार्श्वनम् ॥ १९॥

यत्स्य-

गुरूणां चैव शुश्रूषा ब्राह्मणानां च पूजनम् ॥ इन्द्रियाणां जयश्चैव ब्रह्मचर्यममत्सरम् ॥ २०॥ तस्माद्धर्मः सदा कार्यो नित्यमेव विजानता ॥ न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम् ॥ २१ ॥ बाल एव चरेद्धर्ममनित्यं देव जीवितम् ॥ को हि जानाति कस्याद्य मृत्युरेवापति ष्यति ॥ २२ ॥ पर्यतोऽप्यस्य लोकस्य मरणं पुरतः स्थितम् ॥ अमरस्येव चरितमत्याश्चर्यं सुरोत्तम् ॥ २३ ॥ युवत्वापेक्षया वालो वृद्ध त्वापेक्षया युवा ॥ मृत्योक्त्सङ्गमारूढः स्थविरः किमपेक्षते ॥ २४ ॥ तत्रापि विन्द्तस्त्राणं मृत्युना तस्य का गतिः ॥ न भयं मरणं चैव प्राणिनामभयं कचित् ॥ तत्रापि निर्भयाः सन्तः सदा सुकृतकारिणः ॥ २५ ॥ यम उवाच ॥ तुष्टोऽस्मि ते विशालाक्षि वचनैर्द्धम्मसङ्गतैः ॥ विना सत्यवतः प्राणान्वरं वरय माचिरम् ॥२६॥ सावित्र्युवाच॥ वरयामि त्वया दत्तं पुत्राणां शतमौरसम् ॥ अनपत्यस्य लोकेषु गतिः किल न निद्यते ॥२७॥ यम उनाच ॥ कृतेन कामेन निवर्त भद्रे भविष्यतीदं सफलं यथोक्तम् ॥ ममोपरोधस्तव च क्रमः स्यात्तथाधुना तेन तव व्रवीमि ॥ २८ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सावित्र्युपाख्याने तृतीयवरलाभो नाम द्वादृज्ञाधिकद्विज्ञाततमोऽध्यायः ॥२१२॥ सावित्रपुवाच ॥ धम्मीधर्मिविधानज्ञ सर्वधर्मप्रवर्त्तक ॥ त्वमेव जगतो नाथः प्रजासंयमनो यमः ॥ १ ॥ कम्मीणामजुरूपेण यस्माद्यमयसे प्रजाः ॥ तस्माद्वे प्रोच्यसे देव यम इत्येव नामतः ॥ २ ॥ धम्मेंणेमाः प्रजाः सर्वा यस्माद्रअयसे प्रभो ॥ तस्मात्ते धम्मराजेति नाम सद्धिनिगद्यते सुकृतं दुष्कृतं चोभे पुरोधाय यदा जनाः ॥ त्वत्सकाज्ञं मृता यान्ति तस्मात् त्वं भृत्युरूच्यते ॥ ४ ॥ कालं कलार्द्ध कलयन् सर्वेषां त्वं तिष्ठति ॥ तस्मात्कालोति ते नाम प्रोच्यते तत्त्वद्शिभिः ॥ ५ ॥ सर्वेषामेव भूतानां यस्माद्नतकरो महाच् ॥ तस्पात्त्वमन्तकः प्रोक्तः सर्वदेवै र्महाद्यते ॥ ६ ॥ विवस्वतस्त्वं तनयः प्रथम परिकीत्तितः ॥ तस्माद्वैवस्वतो नाम्ना सर्वलोकेषु कथ्यसे ॥ ७ ॥ आयुष्ये गृहासि प्रसभं जनम् ॥ तदा त्वं कथ्यसे लोके सर्वप्राणहरेति वै ॥ ८ ॥ तव प्रसादादेवेश त्रयीधम्मी न नश्याति ॥ तव प्रसादादेवेश तिष्ठन्ति जन्तवः ॥ तप प्रसादादेवेश सङ्करो न प्रजायते ॥ ९ ॥ सतां सदा गतिर्देव त्वमेव परिकीर्त्तितः ॥ जगतोऽस्य जगन्नाथ मर्प्यादापरि पालकः ॥ १० ॥ पाहि मां त्रिद्शश्रेष्ठ दुःखितां शरणागबाम् ॥ पितरौ च तथैवास्य राजपुत्रस्य दुःखितौ ॥ ११ ॥ एम उवाच

.पुर्ज.

क्ष २१३

भत्तया धर्माज्ञे मया तुष्टेन सत्यवान् ॥ तव भत्ती विभुक्तो प्रयं लक्ष्यामा अभावले किन्द्र ॥ राज्यं कृत्वा त्वया सार्द्धं वर्षाणां ज्ञातपंच कम्॥ नाकपृष्टमथारुह्म त्रिद्शैः सह रंस्पते ॥ १३॥ त्वाये पुत्रशतं चापि सत्यवाञ्जनविष्यति॥ते चापि सर्वे राजानः क्षत्रियाश्चिद्शोपमाः ॥ १८॥ मुख्यारुत्वन्नामपुत्राख्या भविष्यान्ति हि शाश्वताः ॥ वितुश्च ते पुत्रशतं भविता तव मातिरि ॥ १५ ॥ माङ्व्यां माङ्ग नाम शाश्वताः पुत्र पोत्रिणः ॥ आतरस्ते भविष्यन्ति क्षत्रियास्त्रिद्शोपमाः ॥ १६ ॥ स्तोत्रेणानेन धर्महो कल्पमुत्थाय यस्तु माम् ॥ कीर्त्तिथिष्यति तस्यापि दीर्घमायुर्भविष्यति ॥ १७ ॥ मत्स्य उराच ॥ एताबदुकत्वा भगवान्यमस्तु प्रमुच्य तं राजमुतं महात्मा ॥ अद्र्शनं तत्र यमो जगाम कालेन सार्द्धं सह मृत्युना च ॥ १८॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सावित्रयुपारूयाने सत्यवज्ञीवित्रलाभो नाम त्रयोदशाधिकद्विशततमोऽ ध्यायः ॥ २१३ ॥ छ ॥ मत्स्य उवाच ॥ सावित्री तु ततः साध्वी जगाम वरवर्णिनी ॥ यथा यथागतेनैव यत्रासीत्सत्यवान्मृतः ॥ १ ॥ सा समाप्ताच भक्तीरं तस्योत्सङ्गगतं शिरः ॥ कृत्वा विवेश तन्बङ्गी छंबमाने दिवाकरे ॥ २ ॥ सत्यवानिष निर्मुत्तो धर्मराजाच्छनैः शनैः ॥ उन्मीलयत नेत्राभ्यां प्रास्फुरच नराधिप ॥ ३ ॥ ततः प्रत्यागतप्राणः प्रियां वचनमत्रवीत् ॥ कासौ प्रयातः पुरुषो यो मामप्यपक्षवीते ॥ ४ न जानामि वरारोहे कश्वासी पुरुषः शुभे ॥ वनेऽस्मिन् चारुसर्वाङ्गि सुतस्य च दिनं गतम् ॥५॥ उपवासपरिश्रान्ता दुःखिता भवती मया ॥ अस्महुर्ह्हद्येनाद्य पितरौ दुः वितौ तथा ॥ द्रष्टुमिच्छाम्यहं सुभ्रु गमने त्वरिता भव ॥ ६ ॥ सावित्र्युवाच ॥ आदित्येऽस्तमनुप्राप्ते यदि ते रुचितं प्रभो ॥ आश्रमं तु प्रयास्यावः श्रभुरो हीनचक्षुषो ॥ ७ ॥ यथावृत्तं च तत्रैव तव वक्ष्ये यथाश्रमे ॥ एतावहुकत्वा भत्तीरं सह भर्त्रा तझ ययो ॥ ८ ॥ आससादाश्रमं चैव सह भर्त्रा नृपात्मजा ॥ एतस्मिन्नेव काले तु लब्धचक्षुमंहीपतिः ॥ ९ ॥ द्युमत्सेनः सभार्यस्तु पर्यतप्यत भागेव ॥ त्रियपुत्रमपञ्चन्वे स्तुषां चैवाथ किशिताम् ॥ १०॥ आश्वास्यमानस्तु तथा स तु राजा तपोधनैः ॥ दुदर्श पुत्रमायान्तं स्तुपया सह कानने ॥ ११ ॥ सावित्री तु वरारोहा सह सत्यवता तदा ॥ ववन्दे तत्र राजानं सभार्य्यं क्षत्रपुङ्गवम् ॥ १२ ॥ परि 🖟 ज्वकस्तदा पित्रा सत्यवान् राजनन्दनः ॥ अभिवाद्य ततः सर्वान्यने तस्मिस्तपोधनान् ॥ १३॥ उवास तत्र तां रात्रिमृषिभिः सर्वधर्मिवत् ॥

**मत्स्य**ः ग्र**२**४३॥

المرين ال

Merry Houther

विज्यपि जगादाथ यथावृत्तमानिन्दिता ॥ १४ ॥ त्रतं समापयामास तस्यामेव यथा निशि ॥ ततस्तूर्य्येश्चियामान्ते ससैन्यस्तस्य भूपतेः ॥ ९५ ॥ आजगाम जनः सर्वो राज्यार्थाय निमन्त्रणे ॥ विज्ञापयामास तदा तत्र प्रकृतिशासन्य ॥ १६ ॥ राज्यं पुरा हतम् ॥ अमात्यैः स इतो राजा भवांस्तीस्मिन्पुरे नृपः ॥ १७ ॥ एतच्छुत्वा ययौ राजा बुछेन चसुरङ्गिणा ॥ छेभे राज्यं धर्मराजान्महात्मनः ॥ ३८ ॥ श्रातृणां तु रातं छेभे सावित्र्यपि वराङ्गना ॥ एवं पातित्रता साध्वी पितृपक्षं नृपात्मजा ॥ हार वरारोहा भर्तृपक्षं तथैव च ॥ मोक्षयामास भर्त्तारं मृत्युपाञ्चगतं तदा ॥ २० ॥ तस्मात्साध्व्यः ख्रियः पूज्याः सततं देववन्नरैः राजन्त्रसादेन धार्यते वै जगत्रयम् ॥ २३ ॥ तासाँ तु वाक्यं भवतीह मिथ्या न जातु छोकेषु चाराचरेषु ॥ तस्मान्सदा ताः परिपूजनीयाः कामान्समयान्भिकामयानैः॥२२॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे सावित्रयुपाख्यानसमाप्तिनीम चतुर्दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१४॥छ॥ मनुह्वाच ॥ राज्ञोऽभिषिक्तमात्रस्य किं नु कृत्यतमं अवेत् ॥ एतन्भे सर्वमाचक्ष्य सम्यग्वेति यतो भवान् ॥ ३ ॥ मतस्य नवान ॥ अभिषेकार्व राज्यावङोकिना ।। सहायवरणं कार्य तत्र राज्यं प्रतिष्ठितम् ॥ २॥ यद्ध्यलपत्तरं कर्म तद्ध्येकेन दुश्वरन् ॥ पुरुषेणासहायेन किमु राज्यं महोद्यम् ॥ ३ ॥ तस्मात् सहायान् वरयेत् कुलिनान् नृपतिः स्वयम् ॥ श्रूरान् कुलीनजातीयान् बलयुक्तािन्य्यान्वितान् ॥ ४ रूपसत्त्वगुणोपेतान् सज्जनान् क्षमयान्वितान् ॥ क्वेशक्षमान् महोत्साहान् धर्मज्ञांश्च त्रियंवदान् ॥ ५ ॥ हितोपदेशकाल्ज्ञान् स्वामिभक्तान यज्ञोऽधिनः ॥ एवंविधान् सहायांश्च ग्रुभकर्मसु योजयेत् ॥ ६ ॥ ग्रुणहीनानपि तथा विज्ञाय नृपतिः स्वयम् ॥ कर्मस्वेव नियुञ्जीत ग्वेषु भागज्ञः ॥ ७ ॥ कुलीनः ज्ञीलसंपन्नो धनुर्वेद्विज्ञारदः ॥ हस्तिज्ञिक्षाश्वाज्ञीक्षासु कुज्ञलः श्रक्षणभाषितः ॥ वेत्ता चैव चिकित्सिते ॥ कृतज्ञः कर्मणां शूरस्तथा क्रेशसहस्त्वृज्ञः ॥ ९ ॥ व्युहतत्त्वविधानज्ञः फलगुसारविशेषवित् ॥ कार्यों त्राह्मणः क्षत्रियोऽथवा ॥ १० ॥ प्रांज्युः सुरूपो दक्षश्च प्रियवादी न चोद्धतः ॥ चित्तग्राहश्च

पुराण-

As C3.

010

स स्यान्महीक्षितः ॥ वका नयस्य यः काछे स दूती नृपतिभवित् पार्णेष्ट पार्श्या देशी विधायतीः शूरा द्वाराक्त विराकुछाः ॥ राज्ञा तु रक्षिणः कार्याः सदा क्रेशसहा हिताः ॥ १२ ॥ अनाहार्योऽनृशंसश्च दृढमितश्च पाथिते ॥ ताम्बूळघारी भनाते नारी वाष्यथ तद्भणा ॥ १५ ॥ षाङ्गुण्यविधितत्त्वज्ञो देशभाषाविज्ञारदः ॥ सान्धिवित्रहिकः कार्यो राज्ञा नयविज्ञारदः ॥ १६ ॥ कृताकृतज्ञो भृत्यानां ज्ञेयः स्यादेश रिक्षता ॥ आयन्ययज्ञो छोकज्ञो देशोत्पत्तिविशारदः ॥ १७ ॥ सुद्धपस्तरुणः प्रांशुर्देढभक्तिः कुछोचितः ॥ श्रूरः क्वेशसहश्चेव खङ्गचारी प्रकीतितः ॥ १८ ॥ शूरश्च वलयुक्तश्च गजाश्वरथकोविदः ॥ ध्वुर्दारी भवेदाज्ञः सर्वक्केश्तरः श्रुचिः ॥ १९ ॥ निमित्तश्कुनज्ञानी ह्यशिक्षा विज्ञारदः॥ ह्यायुर्वेदतत्त्वज्ञो भुगो भागविचक्षणः ॥ २० ॥ बलाबलज्ञो रथिनः स्थिरदृष्टिः प्रियंवदः ॥ श्रुरश्च कृतविद्यश्च साराथेः परिका त्तितः ॥ २१ ॥ अनाहार्यः शुचिर्द्सश्चिकित्सितविदां वरः ॥ सूपशास्त्रविशेषज्ञः सूदाध्यक्षः प्रशस्यते ॥ २२ ॥ सूद्शास्त्रवियानज्ञाः पराभेद्याः कुलोद्गताः ॥ सर्वे महानसे धार्थाः कृतकेशनखा नराः ॥२३ ॥ समः शत्रौ च मित्रे च धर्मशास्त्रविशारदः ॥ विश्रमुख्यः कुलीन अ धुम्माधिकरणो भवेत् ॥ २४ ॥ कार्यास्तथाविधास्तत्र द्विजमुख्याः सभाषदः ॥ सर्वदेशाक्षराभिज्ञः सर्वशास्त्रविशारदः ॥२५ ॥ छेलकः कथितो राज्ञः सर्वाधिकरणेषु वै ॥ ज्ञीषीपेतान्सुसम्पूर्णान्समश्रीणिगतान्समान् ॥ २६ ॥ आन्तरान्वै छिलेद्यस्तु छेलकः स वरः स्मृतः ॥ उपायवाक्यकुशुळः सर्वशास्त्रविशारदः ॥ २७ ॥ बह्वर्थवक्ता चारुपेन छेलकः स्याङ्गपोत्तमः॥ पुरुषान्तरतत्त्वज्ञाः प्रांशवश्चाप्यछोछपाः॥२८॥ धम्मीधिकारिणः कार्यां जना दानकरा नराः ॥ एवंविधास्तथा कार्याः राज्ञा देशारिका जनाः ॥ २९ ॥ छोहवस्त्राजिनादीनां रत्नानां च विधानवित् ॥ विज्ञाता फल्गुसाराणामनाहार्य्यः शुचिः सदा ॥ ३० ॥ निपुणश्चाप्रमत्तश्च धनाध्यक्षः प्रकीत्तितः ॥ ३१ ॥ आयद्रारेषु सर्वेषु धनाध्यक्षसमा नराः ॥ व्ययद्वारेषु च तथा कर्त्तव्याः पृथिवीक्षिता ॥ ३२ ॥ परम्परागतो यः स्याद्ष्याङ्गे सुचिकित्तिते ॥ अनाहार्य्यः स वैद्यः स्याद्धम्मीत्मा च कुछोद्गतः ॥ ३३ ॥ प्राणाचार्थः स विज्ञेयो वचनं तस्य भूभुजा ॥ राजन् राज्ञा सदा कार्य्य यथाकार्य्य पृथ ग्जनैः ॥३४ ॥ हस्तिशिक्षाविधानज्ञो वनकातिविशारदः ॥ क्वेशक्षमस्तथा राज्ञो ग्जाध्यक्षः प्रशस्यते ॥ ३५ ॥ एतेरेव गुणैर्युक्तः स्वासनश्च

विशेषतः ॥ गजारोही नरेन्द्रस्य सर्वकर्म्सयु शस्यते ॥ ३६ ॥ ह्यशिक्षाविधानज्ञश्चिकित्सितविशारदः ॥ अश्वाध्यक्षो महीमर्तुः स्वासनश्च प्रशस्यते ॥ ३७ ॥ अनाहार्यश्च शूरश्च तथा प्राज्ञः कुटोद्रतः ॥ दुर्गाध्यक्षः स्मृतो राज्ञः उद्यक्तः सर्वकम्मसु ॥ ३८ ॥ वास्तुविद्याविधा नज्ञो उघुह्स्तो जितश्रमः ॥ दीर्घद्शीं च शूरश्च स्थपतिः परिकीर्तितः ॥ ३९ ॥ यन्त्रमुक्ते पाणि मुक्ते विमुक्ते मुक्तधारिते निरुद्वेगः कुशुल्थ विशिष्यते ॥ ४० ॥ वृद्धः कुलोहतः सूक्तः पितृपैतामहः शुचिः ॥ राज्ञाम्नतःपुराध्यक्षो विनीतश्च तथेष्यते ॥ ४१ ॥ एवं सप्ताधिकारेषु पुरुषाः सप्त ते पुरे ॥ परीक्ष्य चाधिकार्याः स्यू राज्ञा सर्वेषु कर्मसु ॥ स्थापनाजातितत्त्वज्ञाः सततं प्रतिनायताः ॥ ४२॥ राज्ञः स्यादायुधागारे दक्षः कर्मसु चोद्यतः ॥ कर्माण्यपरिमेयानि राज्ञो नृपकुछोद्दह् ॥ ४३ ॥ उत्तमादममध्यानि बुद्धा कर्माणि पार्थिवः ॥ उत्तमाधममध्येषु पुरुषेषु नियोजयेत् ॥ ४४ ॥ नरकर्मविपर्यासादाजा नाशमवाप्ययात् ॥ नियोगं पौरुपं अक्ति श्रुतं शौर्यं कुछं नयम्॥४५॥ ज्ञात्वा वृत्तिर्विधातव्या पुरुषाणां महीक्षिता ॥ पुरुषान्तरिव्ज्ञानतत्त्वसारिनबन्धनात् ॥ ४६ ॥ बहुिर्भन्त्रयेत्कामं राजा मंत्रं पृथकपृथक् ॥ मंत्रिणामपि नो कुर्यान्मंत्रिमंत्रप्रकाशनम् ॥ ४७ ॥ कचित्र कस्य विश्वासो भवतीह सदा कृणाम् ॥ विश्वयस्तु सदा मंत्रे कार्य एकेन णा ॥ ४८ ॥ भवेद्रा निश्चयावातिः परबुद्धयुपनीवनात् ॥ एकस्यैव महीभुत्तेर्भूयः कार्यो विनिश्चयः ॥ ४९ ॥ त्राह्मणान् पर्युपासीत त्रयीजाह्म सुनिश्चितान् ॥ नासच्छास्त्रवतो मूढांस्ते हि छोकस्य कण्टकाः ॥५०॥ बृद्धान् हि नित्यं सेवेत विप्रान् वेद्विदः शुचीन् ॥ तेभ्यः शिक्षंत विनयं 🏂 विनीतात्मा च नित्यशः ॥ समयां वश्गां कुर्यात्पृथिवीं नात्र संशयः ॥ ६१ ॥ बह्वोऽविनयाद्रष्टा राजानः सपरिच्छद्गः राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे ॥ ५२ ॥ त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दृण्डनीतिं च शाश्वतिम् ॥ आन्वीक्षिकीं त्वात्मविद्यां वात्तीरंभाश्च छोकतः ॥५३॥ इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम् ॥ जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापियतुं प्रजाः ॥ ५४ ॥ यजेत राजा वहुभिः ऋतुभिश्च सद क्षिणैः ॥ धर्मार्थं चैव विप्रेभ्यो द्याद्रोगान् धनानि च ॥ ५५ ॥ सांवत्सरिकमातैश्च राष्ट्राद्राहरयेद्रित् ॥ स्यात् स्वाध्यायपरो लोके वर्त्तते पितृबन्धवतः ॥ ५६ ॥ आवृत्तानां गुरुकुछाहिजानां पूजको भवेतः ॥ नृषाणामक्षयो ह्येष विधिक्रोह्मोऽभिधीयते

Pigitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri मित्रा हरांति न विनर्यति॥ तस्मादाज्ञा विधातन्यो त्राह्मा वे ह्यक्षयो विधिः ॥६८॥ समात्तमाधमे राजा ह्याहूय पाछयेत् प्रजाः ॥ न नियत्तंत संयामात् क्षात्रं त्रतमनुरम्रन्॥५९॥ संयामेष्वनिवर्तित्वं प्रजानां परिपालनम् ॥ शुथ्या त्राह्मणानां च राज्ञां निःश्रेयसं परम्॥६०॥कृपणानां च वृद्धानां विधवानां च पाछनम् ॥ योगक्षेमं च वृत्तिं च तथैव परिकलपयेत् ॥ ६१ ॥ वर्णाश्रमव्यवस्थानं तथा कार्यं विशेषतः ॥ स्वधमं प्रच्युतान् राजा स्वधर्मे स्थापयेत् तथा ॥ ६२ ॥ आश्रमेषु तथा कार्यमत्रं तैछं च भाजनम् ॥ स्वयमेवानयेदाजा सत्कृतान्नावमानयेत्॥६३॥ तांपसे सर्वकार्याणि राज्यमात्मानमेव च ॥निवेदयेत् प्रयतेन देवविचरमर्चयेत् ॥ ६४ ॥ द्व प्रज्ञे वेदितःये च ऋग्वी वका च मानवैः॥वक्कां ज्ञात्वा न सेवेत प्रतिवाधेत चागताम् ॥ ६५ ॥ नास्य च्छिदं परो विद्यादिद्याच्छिदं परस्य तु ॥ ग्रहेत् कूर्व इवाङ्गानि रक्षेद्रिवरमात्मनः ॥ ६६ ॥ न विश्वसेद्विश्वस्तं विश्वस्तं नातिविश्वसेत् ॥ विश्वासाद्रयमुत्पन्नं मूळाद्पि निक्नन्तति ॥ ६७ ॥ विश्वासयेचाप्यपरं तत्त्वभूतेन हेतुना वकविचन्तयदर्थान् सिंहवच पराक्रमेत् ॥ ६८ ॥ वृकवचापि लुम्पेत शशवच विनिक्षिपेत् ॥ टढप्रहारी च अवेत् तथा शूकरवत्रृपः ॥ ६९ ॥ चित्राकारश्च शिखिबहढभक्तस्तथा अवत् ॥ तथा च मधुराभापी भवत् कोकिछवत्रपः ॥ ७० ॥ काकशङ्की भवेत्रित्यमज्ञातवसाति वसत् ॥ नापरीक्षितपूर्वं च भोजनं ज्ञयनं त्रजेत् ॥ वस्त्रं पुष्पमङङ्कारं यचान्यन्मनुजोत्तम ॥ ७३ ॥ न गाहेजनसम्बाधं न चाज्ञातज्ञारायम् ॥ अपरी क्षितपूर्वं च पुरुपेरातकारिभिः ॥ ७२॥ नारोहेत्कुअरं व्याङं नादांतं तुरगं तथा ॥ नाविज्ञातां स्त्रियं गच्छेन्नैव देवोत्सवे वसेत् ॥ ७३ ॥ नरेन्द्र छक्ष्म्या धर्मज्ञ त्राता यत्तो भवेङ्गपः ॥ सङ्ख्याश्च तथा प्रष्टाः सततं प्रतिमानिताः ॥७३ ॥ राज्ञा सङ्गयाः कर्त्तव्याः पृथिवीं जेतुमिच्छता ॥ यथाई चाप्यसुभृतो राजा कर्मसु योजयेत्।।७६॥ धर्मिष्ठान्धर्मकाय्येषु श्रूरान्संयामकर्मसु॥ निपुणानर्थकृत्येषु सर्वत्रेव तथा श्रुचीच ॥७६॥ स्त्रीषु पण्डं नियुञ्जीत तीक्ष्णं दारुणकर्म्मसु ॥ धर्मं चार्थं च कामे च नये च रविनन्द्न॥७७॥ राजा यथाई कुर्याच उपधार्भः प्रीक्षणम्॥ समतीतोपदान्भृत्यान्कुर्याच्छस्तक्नेचरान् ॥ ७८ ॥ तत्पादान्वेपिणो यत्तांस्तद्व्यक्षांस्तु कारयेत् ॥ एवमादािने कम्माणि नृपैः कार्याणि भ पार्थिव ॥ ७९ ॥ सर्वथा नेष्यते राज्ञस्तिक्षणोपकरणक्रमः ॥ कम्माणि पापसाध्यानि यानि राज्ञो नशाधिप ॥ ८० ॥ सन्तस्तानि न कुर्वन्ति मत्स्य-

॥२८५॥

तस्मात्तानि त्यजञ्जूषः ॥ नेष्यते पृथिवीशानां तीक्ष्णोपकरणिकया ॥ '८१ ॥ यस्मिन्कम्मीणे यस्य स्याद्विशेषेण च क्रीशुळम् ॥ तस्मिन् कर्मणि तं राजा परीक्ष्य विनियोजयेत् ॥ पितृपैतामहान्भृत्यान्तर्षकम्मेषु योजयेत् ॥ ८२ ॥ विना दायादक्रत्येषु परीक्षां स्वक्रतान्तरान् ॥ नियुक्षीत महाभाग तस्य ते हितकारिणः ॥ ८३ ॥ प्रराजगृहात्त्राप्ताञ्जनसंग्रहकाम्यया ॥ दुष्टान्वाष्यथवादुरानाश्रयीत प्रयत्नतः ॥ ८३॥ दुष्टं विज्ञाय विश्वासं न कुर्य्यात्तत्र भूमिपः ॥ वृत्तिं तस्यापि वर्त्तेत जनसंग्रह्काम्यया ॥ ८५ ॥ राजा देशान्तरप्रातं पुरुषं पूजवेहृशम् ॥ ममायं देशसम्प्राप्तो बहुमानेन चिन्तयेत् ॥ ८६ ।॥ कामं भृत्यार्जनं राजा नैव कुर्याव्यराधिष ॥ न च वा संविभक्तांस्तान्भृत्यान्कुर्यात्कथं चन ॥ ८७ ॥ शत्रवोऽमिर्विषं सर्पो निश्चिश इति चिन्तयेत् ॥ भृत्या मनुजशार्द्द्र रुषिताश्च तथैकतः ॥ ८८ ॥ तेषां चारेण चारित्रं राजा विज्ञाय नित्यज्ञः ॥ गुणिनां पूजनं कुर्यात्रिर्गुणानां च शासनम् ॥ कथिताः सततं राजनराजानश्चारचक्षुपः ॥ ८९॥ स्वके देशे परे देशे ज्ञान शीलान्विचक्षणान् ॥ अनाहार्य्यान्क्रेशसहान्नियुञ्जीत तथा चरान् ॥ ९० ॥ जनस्याऽविदितान्सौम्यांस्तथाज्ञातान्परस्परम् ॥ वणिजो मन्त्र कुश्राठान्सांवत्सरचिकित्सकाच् ॥ तथा प्रवाजिताकारांश्चारान्राजा नियोजयेत् ॥ ९३ ॥ नैकस्य राजा श्रद्ध्याचारस्यापि सुभाषितम् ॥ द्रयोः सम्बन्धमाज्ञाय श्रद्ध्यात्रपातिस्तदा॥९२॥ परस्परस्याविदितौ यदि स्यातां च ताबुभौ॥तस्माद्राजा प्रयतेन गुढांश्रारात्रियोजयेत्॥९३॥ चाराणामि यतेन राज्ञा कार्य्य परीक्षणम् ॥ रागापरागौ भृत्यानां जनस्य च गुणागुणान् ॥ सर्वे राज्ञां चरायत्तं तेषु भवेत ॥ ९४ ॥ कम्मेणा केन मे छोके जनः सर्वोऽनुरज्यते ॥ विरज्यते केन तथा विज्ञेयं तन्महीक्षिता ॥ विरागजनकं छोके वर्जनीयं विज्ञो षतः ॥ ९५॥ तथा च रागप्रभवा हि छक्ष्मी राज्ञां मता भास्करवंशचन्द्र॥ तस्मात्प्रयत्नेन नरेन्द्रमुख्यः कार्य्योऽनुरागो भ्रवि मानवेषु॥९६॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे राज्ञां सहायधम्पत्तिर्नाम पंचदुशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१५ ॥ छ ॥ मत्स्य उवाच ॥ यथा न वर्त्तितव्यं स्यान्मनो राज्ञोऽनुजीविना ॥ तथा ते कथयिष्यामि निबोध गवतो मम ॥ १ ॥ राजा यत्त वदेद्राक्यं श्रोतव्यं तत्त्रयत्नतः ॥ आक्षिप्य वचनं तस्य न वक्तव्यं तथा वचः ॥ २ ॥ अनुकूछं प्रियं तस्य वक्तव्यं जनसंसदि ॥ रहोगतस्य बत्तव्यनिर्वयं यद्धितं भवेत् ॥ ३ ॥ परार्थमस्य

पुराणः छा०२१६

वक्तव्यं समे चेतिस पार्थिव ॥ स्वार्थः सुद्धद्भिर्वकव्यो न स्वयं तु कथंचन ॥ ४ ॥ कार्य्यातिपातः सर्वेषु रक्षितव्यः प्रयत्नतः ॥ न च हिंस्यं यनं किंचित्रियुक्तेन च कर्माणि ॥ ५ ॥ नोपेक्ष्यस्तस्य मानश्च तथा राज्ञः त्रियो भवेत् ॥ राज्ञश्च न तथा कार्य्यं वेशभाषितचोष्टितम् ॥६॥ राजछीला न कर्तन्या तद्विद्विष्टं च वर्जयेत् ॥ राज्ञः समोऽधिको वा न काय्यों वेशो विजानता ॥ ७ ॥ द्यूतादिषु तथैवान्यत्कौशलं तु प्रदर्श येत् ॥ प्रदुर्भ क<u>ौराञ्चास्य</u> राजानं तु विशेषयेत् ॥८॥ अन्तःपुरजनाःपक्षेत्रीरिद्वतीर्नराक्कतैः ॥ संसर्ग न व्रजेद्राजान्यना पार्थिवशासनात्॥९॥ निःस्नेहतां चावमानं प्रयत्नेन तु गोपयेत् ॥ यच गुद्यं अवेदाज्ञो न तङ्घोके प्रकाशयेत् ॥ १० ॥ नृरेण आवितं यत्स्याद्वाच्यावाच्यं नृपोत्तम ॥ न तत्संश्रावये होके तथा राज्ञोऽत्रियो अवेत् ॥ ११ ॥ आज्ञाप्यमाने वान्यास्मिन्समुत्थाय त्वराान्वितः ॥ ॥ १२ ॥ कार्यावस्थां च विज्ञाय कार्यमेव यथा भवेत । वेड्यवर् ॥ १३ ॥ राज्ञः त्रियाणि वाक्यानि न चात्यर्थे पुनः पुनः ॥ न हास्यशीलस्तु अवेत्र चापि भृकुटीमुलः ॥ । निर्वक्ता न च मात्सरिकस्तथा ॥ आत्मसम्भावितश्चैव न भवेतु कथंचन ॥ १५ ॥ दुष्कृतानि नरेन्द्रस्य न तु सङ्कीर्तयेत्कचित् ॥ वस्र मस्त्रमरुङ्कारं राज्ञा दत्तं तु धारयेत् ॥१६॥ औदाय्येण न तद्यमन्यस्मै भूतिमिच्छता ॥ तत्रैवोपासनं कार्य्य दिवा स्वप्नं न कार्येत् ॥ १७ ॥ नानिर्दिष्टत्तथा द्वारे प्रविशेत्त कथंचन ॥ न च पश्येत्त राजानमयोग्यासु च भूमिषु ॥ १८ ॥ राज्ञस्तु दक्षिणे पार्श्व वामे चोपविशेत्तदा ॥ पुरस्ताच तथा पश्चादासनं तु विगर्हितम् ॥ १९॥ जूम्भां निष्ठीवनं कातं कोषं पर्व्यस्तिकाश्रयम् ॥ भृकुटिं वांतमुद्गारं तत्समीषे विवर्ज येत् ॥ २० ॥ स्वयं तत्र न कुर्वीत स्वग्रुणारूयापनं बुधः ॥ स्वग्रुणारूयापने युक्त्वा परमेव प्रयोजयेत् ॥ २१ ॥ हृद्यं निर्म्शं कृत्वा परा अनुजीविगणैर्भाव्यं नित्यं राज्ञामतिन्द्रतेः ॥ २२ ॥ शाट्यं छौत्यं च पैशुन्यं नास्तिक्यं क्षुद्रता तथा ॥ च परित्याच्यं नित्यं राज्ञोऽनुजीविभिः ॥ २३ ॥ श्रुतिविद्याषुशीलैश्र संयोज्यात्मानमात्मना ॥ राजसेवां ततः कुर्याद्भृतये श्रुतिवर्द्ध नीम् ॥२४॥ नमस्कार्याः सदा चास्य पुत्रवञ्चभमन्त्रिणः ॥ सचिवैश्वास्य विश्वासो न तु कार्यः कथंचन ॥२५॥ अपृष्टश्वास्य न ब्र्यात्कामं मत्स्य-

1158211

ब्यात्तथा यदि ॥ हितं तथ्यं च वचनं हितैः सह धितिश्चितम् ॥२६ ॥ चित्तं चैवास्यीविज्ञेयं नित्यमेवातुजीविना ॥ अर्तुराराधनं कुर्वाचित्रज्ञो ॥ मानवः सुखम् ॥ २७ ॥ रागापरागौ चैवास्य विज्ञेयो भूतिमिच्छता ॥ त्यनेद्विरको नृपती रकोश्चित्तं तु कारयेत् ॥ २८ ॥ विरकः कारये त्राज्ञां विपक्षाभ्युद्यं तथा ॥ आज्ञावर्द्धनकं कृत्वा फलनाज्ञां करोति च ॥ २९ ॥ अक्रोपोऽपि सक्रोपामः प्रसन्नोऽपि च निष्कलः ॥ वाक्यं च समदं विक्त वृत्तिच्छेरं करोति वै ॥ ३० ॥ प्रदेशनाक्यमुदितो न सम्भावयतेऽन्यथा ॥ आराधनामु संबीसु सुत्तनच विचेष्टते ॥३१॥ कथामु दोषं क्षिपति वाक्यभङ्गं करोति च ॥ छक्ष्यते विमुखश्चैव गुणतङ्कतिनेऽपि च ॥ ३२ ॥ दृष्टिं क्षिपति चान्यत्र कियमाणे च कर्माण ॥ विरक्त उक्षणं चैतच्छुणु रकस्य उक्षणम् ॥ ३३॥ दङ्घा प्रसन्नो भवति वाक्यं गृहाति चादरात् ॥ कु श्रुडादिपारिप्र श्रं सम्प्रयच्छाति चात्तनम् ॥३४॥ विविक्तदर्शने चास्य रहस्येनं न शङ्कते ॥ जायते त्रष्टवद्दनः श्वत्या तस्य तु तत्कथाम् ॥३५॥ अश्रियाण्यपि वाक्यानि तदुक्तान्यभिनन्द्ते ॥ उपायनं च गृह्णाति स्तोकमप्याद्रात्तथा ॥३६ ॥ कथान्तरेषु स्मराति प्रहृष्टवद्नस्तथा ॥ इति रक्तस्य कर्त्तव्या सेवा रविकुछोद्रह् ॥ ३७ ॥ मित्रं न चापत्सु तथा च भृत्या भजन्ति ये निर्गुणमप्रमेयम् ॥ विभुं विशेषेण च ते त्रजन्ति सुरेन्द्रधामामरवृन्दज्रष्टम् ॥६८ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे राजधम्मेंऽनुजीवितवर्त्तनं नाम् पोडशाधिद्रिकशततमोऽध्यायः ॥ २१६॥ छ ॥ मत्स्य नवाच ॥ राजा सहायसंयुक्तः प्रभूतयवसे न्धनम् ॥ रम्यमानतसामन्तं मध्यमं देशसावसेत् ॥ १ ॥ वैइयशुद्रजनपायमनाहार्यं तथापरः ॥ किंचिद्वाह्मणसंग्रतं बहुकम्मकरं तथा ॥२ ॥ अदेवमातृकं रम्यमनुरक्तजनान्वितम् ॥ करैरपीडितं चापि बहुपुष्पफ्छं तथा ॥ ३ ॥ अगम्यं परचकाणां तद्वासगृहमापिद् ॥ समदुःखनुखं राज्ञः सततं त्रियंमास्थितम् ॥४॥ सरीसृपविँहीनं च व्यात्रतस्करवर्जितम् ॥ एवंविधं यथालाभं राजा विषयमावसेत् ॥ ५ ॥ तत्र दुर्गं नृपः कुर्यात् पण्णामेकतमं बुधः ॥ध्वर्दुर्गं महीदुर्गं नर्दुर्गं तथैव च॥६॥वार्सं चैवाम्बुदुर्गं च गिरिदुर्गं च पार्थिव॥सर्वेवामेव दुर्गाणां गिरिदुर्गं प्रश स्यते ॥ ७॥ दुर्गं च परिखोपेतं वप्राहालकसंयुतम् ॥ शतघीयन्त्रमुख्यैश्च शतशश्च समावृतम् ॥८॥ गोपुरं सकपाटं च तत्र स्यातम् मनोहरम् ॥ सपताकं गनारहृ येन राजा निरोत् पुरम् ॥ ९ ॥ चतस्रश्च तथा तत्र कार्यास्त्वायतवीथयः॥ एकस्मिस्तत्र वृध्यित्रे देववेशम भवेद्

पुराषः

11385H

हिटम् ॥ १० ॥ विष्यमे च द्वितीये च राजवेश्म विधीयते ॥ धर्माधिकरणं कार्य विष्यमे च तृतीयके ॥ ११ ॥ चतुर्थं त्वथ विष्यमे श्री गोपुरं च विधीयते ॥ आयतं चतुरस्रं वा वृत्तं वा कारयेत् पुरम् ॥१२॥ मुिकहीनं त्रिकोणं च यवमध्यं तथैव च ॥ अर्द्धचन्द्रप्रकारं च वज्रा कारं च कारयेत् ॥ १३ ॥ अर्द्धचन्द्रं प्रशंसन्ति नदीतीरेषु तद्वसन् ॥ अन्यत्तत्र न कर्त्तव्यं प्रयत्नेन विज्ञानता ॥ १४ ॥ राज्ञा को शृष्ट् कार्यं दक्षिणे राजवेइमनः ॥ तस्यापि दक्षिणे भागे गजस्थानं विधीयते ॥ १५॥ गजानां प्राङ्घुखी शाला कर्त्तव्या वाप्युदङ्मुखी ॥ आग्नेये च तथा भागे आयुधागारमिष्यते ॥ १६ ॥ महानप्तं च धम्मंज्ञ कम्मंशालास्तथापराः ॥ गृहं पुरोधषः कार्यं वामतो राजवेइमनः ॥ १७ ॥ मन्त्रिवेद्विदां चैव चिकित्साकर्त्तरेष च ॥ तत्रैव च तथा भागे कोष्टागारं विधीयते ॥ १८ ॥ गवां स्थानं तथैवात्र तुरगाणां तथैव च ॥ उत्त राभिमुखा श्रेणी तुरगाणां विघीयते ॥ १९ ॥ दक्षिणाभिमुखा वाथ परिशिष्टास्तु गर्हिताः ॥ तुरगास्ते तथा घार्याः प्रदीपैः सार्वरा त्रिकेः ॥ २० ॥ कुक्कुटान्वानरांश्चेव मर्कटांश्च विशेषतः ॥ धारयेदश्वशालासु सवत्सां धेनुमेव च ॥ २१ ॥ अजाश्च धार्या यत्नेन तुरगाणां हितैषिणा ॥ गोगनाश्वादिशालासु तत्पुरीषस्य निर्गमः ॥२२॥ अस्तं गते न कर्त्तव्यो देवदेवे दिवाकरे ॥ तत्र तत्र यथास्यानं राज। विज्ञाय सारथीच् ॥ २३ ॥ द्यादावसथस्थानं सर्वेषामनुपूर्वज्ञः ॥ योधानां ज्ञिल्पिनां चैव सर्वेषामिवज्ञेषतः ॥ २४॥ द्यादावसथान्दुर्गं कालमन्त्रविदां शुभान् ॥ गोवैद्यानश्ववैद्यांश्च गजैवद्यांस्थेव च॥२५॥आहरेत भृशं राजा दुर्गं हि प्रवला रुजः ॥कुशिलवानां विप्राणां दुर्गे स्थानं विधीयते॥२६॥ न बहूनामतो दुगैं विना कार्य तथा भवेत् ॥ दुगैं च तत्र कर्त्तव्या नानाप्रहरणान्विताः ॥ २७ ॥ सहस्रघातिनो राजंस्तैस्तु रक्षा विधीयते ॥ दुगैं द्राराणि ग्रुप्तानि कार्याण्यापि च भूभुजा ॥ २८ ॥ संचयश्चात्र सर्वेषामायुधानां प्रशस्यते ॥ घतुषां क्षेपणीयानां तोमराणां च पार्थिव ॥ २९॥ शराणामथ खड़ानां कवचानां तेयव च ॥ ऌगुडानां गुडानां च हुडानां परिघैः सह ॥ ३० ॥ अइमनां च प्रभूतानां मुद्रराणां तथेव च ॥ त्रिशू लानां पट्टिशानां कुठाराणां च पार्थिव॥३१॥प्राप्तानां च सञ्खानां शक्तीनां च नरोत्तम ॥ परश्वधानां चऋाणां वर्मणां चम्मीभः सह॥३२॥ कुदाल 🕌 रज्जवेत्राणां पीठकानां तथैव च ॥ तुषाणां चैव दात्राणामङ्गाराणां च संचयः ॥ ३३ ॥ सर्वेषां शिल्पिभाण्डानां संचयश्चात्र चेष्यते ॥ वादि

मत्स्यः **॥२**४७॥

सर्वेषामोषधीनां तथेव च ॥३४॥ यवसानां प्रभूतानामिन्धनस्य च संचयः ॥ गुडस्य सर्वतैकानां गोरसानां तथेव च ॥३५॥वसानामथ स्नायुनामास्थिभिः सह ॥ गोचर्मपटहानां च धान्यानां सर्वतस्तथा ॥ ३६ ॥ तथेवान्ध्रपटानां च यवगोधूमयोरिष ॥ रत्नानां सर्व वस्त्राणां छोहानामप्यशेषतः ॥ ३७ ॥ कछायमुद्रमाषाणां चणकानां तिछैः सह ॥ तथा च सर्वसस्यानां पांशुगोमययोरि ॥ ३८ सर्जरसं भूर्जं जतु छाञ्चा च टङ्कणम् ॥ राजा संचितुयाहुर्गे यचान्यद्पि किंचन ॥३९॥ कुंभाश्चाशीविषैः कार्या व्याङसिंहादयस्तथा ॥ मृगाश्च पक्षिणश्चेव रक्ष्यास्ते च परस्परम् ॥४०॥स्थानानि च विरुद्धानां सुग्रुतानि पृथक् पृथक्॥ कर्तव्यानि महाभाग यत्नेन पृथिवीक्षिता॥४१॥ उक्तानि चाप्यनुक्तानि राजद्रव्याण्यशेषतः ॥ सुगुतानि पुरे कुर्याजनानां हितकाम्यया ॥ ४२ ॥ जीवकर्षमकाकोल्यामलक्याटह्रयकान ॥ शालपर्णी पृश्चिपर्णी सुद्रपर्णी तथैव च॥ १३॥ माषपर्णी च मद्दै शारिवे द्वे बलात्रयम् ॥ वारा खसंती वृष्या च बृहती कण्टकारिका ॥ ४४॥ शृङ्गी शृङ्गाटकी द्रोणी वर्षाभूर्दभरेणुका ॥ मधुपर्णी विदार्थे द्वे महाक्षीरा महातपाः ॥ ४५ ॥ धन्वनः सहदेवाह्वा कटुकैरण्डकं विपः ॥ पणी शताह्वा मृद्रीका फल्गुखर्ज्नुरपष्टिकाः ॥४६॥ शुक्रातिशुककाइमर्थ×छत्रातिच्छत्रवीरणाः ॥ इक्षुरिक्षुविकाराश्च फाणिताद्यश्च सत्तम ॥४७ ॥ सिंही च सहदेवी च विश्वेदेवाश्वरोधकम् ॥ मधुकं पुष्पहंसाख्या शतपुष्पा मधूलिका ॥ ४८॥ शतावरीमधूके च पिष्पलं तालमेव च ॥ आतम ग्रप्ता कट्फर्राख्या दार्विका राजशीर्षकी ॥४९॥ राजसर्षपधान्याकमृष्यप्रोक्ता तथोत्कटा ॥ कारुशाकं पद्मबीजं गोवछी मधुबिङका॥५०॥ शीतपाकी कुलिङ्गाशी काकिन्द्रीरुपुष्पिका ॥ पर्वतत्रपुर्सी चोभी गुञ्जातकपुनर्नवे ॥ ५१ ॥ कसेरुका तु काइमीरी विलवशास्त्र करेसरम् ॥ तुषधान्यानि सर्व्वाणि ज्ञमीधान्यानि चैव हि ॥५२॥क्षीरं श्लौदं तथा तकं तैछं यजा वहाघृतम्॥नीपश्चारिष्टकक्षोडवातामसोमबाणकम्॥५३॥ एवमादीनि चान्यानि विज्ञेयो मधुरो गणः ॥ राजा संचिद्धयात्सर्वे पुरे निरवञ्चेषतः ॥ ५४ ॥ दाडिमात्रातकौ चैत्र तिन्तिडीकाम्छत्रेतसम् ॥ भन्यकर्कन्धुङकुचकरमईकरूषकम् ॥ ५५ ॥ बीजपूरककुण्डूरे मालती राजवन्धुकम् ॥ कोलकद्वयपर्णानि द्वयोराष्ट्रातयोरि ॥ ५६ ॥ परावतं नागरकं प्राचीनारुकमेव च ॥ कापित्थामलकं चुक्रफलं दन्तश्ठस्य च ॥ ५७ ॥ जाम्बवं नवनीतं च सौवीरकरुषोदके

पुरागा स॰२१७

च मद्यानि मण्डतकद्धीनि च ॥ ५८ ॥ शुक्कानि चैव सर्वाणि ज्ञेयमाम्छगणं द्विज ॥ एवमादीनि चान्यानि राजा संचितुयात् पुरे ॥ ५९ ॥ सैन्धवोद्भिद्वपाठेयपाक्यसामुद्रछोमकम् ॥ कुप्पसौवर्ज्ञलविडं बालकेयं यवाह्नकम् ॥ ६० ॥ और्व क्षारं कालमस्म विज्ञेयो छवणो गणः ॥ एवमादीनि चान्यानि राजा संचित्रयातपुरे ॥ ६१ ॥ विष्वळी विष्वलीमुलचन्याचित्रकनागरम् ॥ कुवेरकं च मारेचं शिग्रु मछातस्वेषाः ॥ ६२ ॥ कुष्टानमोदाकिणिही हिङ्कुमूळकधान्यकम् ॥ कारवीकुंचिका याज्या सुसुखा कालमालिका ॥ ६३ ॥ फणिज्झकोऽथ लजुनं भूस्तृणं सुरसं तथा॥ कायस्था च वयःस्यः च इरिताछं मनःशिछा ॥ ६४ ॥ अमृता च रुद्न्ती च रोहिषं कुङ्कमं तथा ॥ जया एरण्डकाण्डीरं श्रष्ठकी इक्षिका तथा ॥ ६५ ॥ सर्विपत्तानि मुत्राणि प्रायो इरितकानि च ॥ फलानि चैन हि तथा सुक्ष्मेला हिङ्कपत्रिका ॥ ६६ एवमादीनि चान्यानि गणः कटुकसंज्ञितः ॥ राजा संचित्रयाहुगें प्रयत्नेन नृपोत्तम ॥ ६७ ॥ मुस्तं चन्दनहींबेरकृतमालकदारनः ॥ इरिद्रानछदोशीरनक्तमालकदंवकम् ॥ ६८ ॥ दूर्वा पटोॐकटुका दन्तीत्वक् पत्रकं वचा ॥ किराततिकभूतुम्बी विषा चातिविषा तथा॥ ६९ ॥ तालीशपत्रतगरं सप्तपर्णविकङ्कताः ॥ काकोदुंबीरका दिव्यास्तथा चैव सुरोद्भवा ॥ ७० ॥ पर्यन्थी रोहिणी मांसी पर्पटश्राथ दन्तिका ॥ रसाञ्जनं भृद्गराजं पतङ्गी परिपेछनम् ॥ ७३ ॥ दुःस्पर्शा ग्रुरुणी कामा इयामाकं गन्यनाकुछी ॥ रूपपणी व्याघनखं मिलिष्ठा चतुरङ्ग्छा ॥ ७२ ॥ रंभा चैवाङ्करारूफोता ताछारूफोता इरेणुका ॥ वेत्रायवेतसस्तुम्बी विषाणी छोत्रपुष्टिणी ॥ ७३ ॥ माछतीकर कृष्णाख्या वृश्विका जीविता तथा ॥ पणिका च गुडूची च स मणस्तिकसंज्ञकः ॥ ७४ ॥ एवमादीनि चान्यानि राजा संचित्रयात् पुरे अभयामलके चोभे तथैन च निर्भातकम् ॥ ७५ ॥ प्रियङ्कधातकीपुष्पं मोचाख्या चार्ज्जनासनाः ॥ अनन्ता स्त्री तुनरिका इयोणाकं कट्फडं तथा॥७६॥भूर्जेपत्रं शिळापत्रं पाटळापत्रठोमकम्॥समङ्गातिवृतामूळकार्पास•ोपेमाञ्जनम्॥७७॥ विद्रुमं समधूव्छिष्टं कुंभिका कुमुदोत्पळम्॥ न्ययोधोद्वराश्वत्थिकिञ्जुकाः शिशपा शमी ॥ ७८ ॥ प्रियालपीलुकासारिशिरापाः पद्मकं तथा ॥ बिल्बोऽश्विमन्यः प्रक्षश्च इमामाकं च बको घनम् ॥ ७९ ॥ राजादनं करीरं च धान्यकं प्रियकस्तथा ॥ कङ्कोलाशोकबदराः कदंबखिद्रद्वयम् ॥ ८० ॥ एव पत्राणि साराणि सुलानि बास्य-

11282H

कुसुमानि च ॥ एतमादीनि चान्यानि कपायाख्यो गणो मतः ॥ ८९ ॥ प्रयत्नेन नृपश्रेष्ठ राजा संचित्रपात्रुरे ॥ कीटाश्च मारणे योग्या व्यक्क तायां तथेन च॥८२॥बातधूमांबुमार्गाणां दूषणानि तथेन च ॥ धार्याणि पाथिनेदुंगें तानि नक्ष्यामि पार्थिन ॥ ८२॥ निपाणां घारणं कार्य प्रय तनेन महीसुजा ॥ विचित्राश्चाङ्कदा धार्या निषम्य ज्ञामनाम्तया ॥ ८८ ॥ रक्षोध्वतपिज्ञाचन्नाः पापन्नाः प्रष्टिनर्द्धनाः॥ कठाविदश्च प्रकृषाः पुरे घार्याः प्रयत्नतः ॥ ८५ ॥ भीतान् प्रमत्तान्कुपितांस्तथैव च विमानितान् ॥ कुमृत्यान्पापञ्चित्रंश्च न राजा वासयेत्पुरे ॥ ८६ ॥ यन्त्रायु धाद्वारुचयोपपत्नं समयधान्यौषधिसम्प्रयुक्तम् ॥ वणिग्रजनैश्वावृतमावस्रेत दुर्गं सुग्रुतं नृपतिः सदैव ॥ ८७ ॥ इति श्रीमारहये महापुराणे । राज्ञामौषध्यादिसंचयकधनं नाम सप्तदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१७ ॥ मनुरुवाच ॥ रक्षांघ्रानि विषघ्रानि यानि धार्याणि श्रुसुजा ॥ 🐉 अंगदानि समाचक्ष्व तानि धर्मभृतां वर ॥ १ ॥ मस्त्य उवाच ॥ बिल्वाटकी यवशारं पाटला बाहिकोपणाः युक्तो निकाथः प्रोक्षणं परम् ॥ २ ॥ सविषं प्रोक्षितं तेन सद्यो भवति निर्विषम् ॥ यवसैन्धवपानीयक्ख्रशय्यासनोद्कम् ॥ कवचाभरणं छत्रं वारुव्यजनवेश्मनाम् ॥ शेळुः पाटलातिविषा शियु सूर्वा पुनर्नवा ॥ ४॥ समङ्गावृषपूलं च कपित्यवृषशोगितम् ॥ महादन्त शठं तद्वत्रोक्षणं विषनाशनम् ॥ ५ ॥ छाक्षाित्रयङ्कपिष्ठष्ठा सममेछा इरेणुका ॥ यष्टचाह्वा मधुरा चैव बभ्रापित्तेन कल्पिताः ॥ ६ ॥ निखने होविषाणस्थं सप्तरात्रं महीतछे ॥ ततः कृत्वा मणि हेम्रा बद्धं हस्तेन धारयेत् ॥ ७ ॥ संसृष्टं सविषं तेन सद्यो भवति निर्विषम् ॥ मनोह्वया रामीपत्रं तुम्बिका श्वेतसर्षपाः ॥ ८ ॥ कपित्थकुष्ठमाञ्जिष्ठाः पित्तेन श्वरूणकल्पिताः ॥ श्रुनो गोः कपिलायाश्च सौम्याशितोऽपरोगदः ॥ ९ ॥ विषजित्परमं कार्य्यं मिणरत्नं च पूर्ववत् ॥ सूषिका जतुका चापि इस्ते बद्धा विषापहा ॥ १० ॥ हरेणुमांसी मिलिष्ठा रजनी मधुका मधु ॥ अक्षत्वस्पुरसं छाक्षा श्विपत्तं पूर्ववद्भवि ॥ ११ ॥ वादित्राणि पताकाश्च पिष्टैरेतैः प्रलेपिताः॥ श्रुत्वा दृष्ट्वा समाघाय सद्यो भवाते निर्विषः॥ १२॥ 🎇 त्र्यूषणं पंचलवणं मिञ्जिष्ठा रजनीद्रयम् ॥ सूक्ष्मेला त्रिवृतापत्रं विडङ्गानीन्द्रवारुणी ॥ १३ ॥ मधुकं वेतषं क्षौदं विषाणे च निधापयेत् ॥ तस्मादुष्णाम्बुना मात्रं प्रागुक्तं योजयेत् ततः ॥ १४ ॥ शुक्कं सर्जरसोपेतं सर्षणा एलवालुकैः ॥ १५ ॥ सुवेगा तस्करसुरौ कुसुमेरर्ज्जनस्य

पुराण-

अ०२१८

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri तु ॥ धूपो वासगृहे इन्ति विषं स्थावरजङ्गमम् ॥ १६ ॥ न तत्र कीटा न विषं दुईरा न सरीसृपाः ॥ न कृत्या कम्मणां चापि धूपोऽयं यत्र द्ह्यते ॥ १७ ॥ कल्पितेश्वन्दनक्षीरपटाशद्धमवल्कटेः ॥ सूर्वेटावालुसरसानाकुटीतण्ड्र उपिकैः ॥१८ ॥ काथः सर्वोदकार्येषु काकमाचीयुतो हितः ॥ रोचनापत्रनेपाछीकुङ्कमैस्तिलकान्वहन् ॥ ३९ ॥ विषेनं बाध्यते स्याच नरनारीनृपत्रियः ॥ चूर्णेईरिदामञिष्ठाकिणिहीकण निम्बर्जैः ॥ २० ॥दिग्धं निर्विषातामेति गात्रं सर्वविषार्दितम् ॥ शिरीषस्य फरुं पत्रं पुष्पं त्वङ्मूलमेव च ॥ २१ ॥ गोमूत्रघृष्टो ह्यादः सर्व कर्षकरः स्मृतः ॥ एकवीर महौपध्यः शृषु चातःपरं वृष ॥ २२ ॥ वन्ध्या कर्कोटकी राजन्विष्णुकान्ता तथोतकटा ॥ ज्ञतमूछी सितानःदा वला मोचा पटोलिका ॥ २३ ॥ सोमापिण्डा निशा चैव तथा दुग्धरुहा च या ॥ स्थले कमलिनी या च विशाली शंलमूलिका ॥ २४ । चण्डाळी हस्तिमगधा गोऽजापणी करम्भिका ॥ रक्ता चैव महारका तथा वर्हिशिखा च या ॥ २५ ॥ कोशातकी नक्तशळं प्रियाळं च सुओ चनी ॥ वारुणी वसुगन्धा च तथा वै गन्धनाकुछी ॥ २६ ॥ ईश्वरी शिवगन्धा च श्यामछा वंशनाछिका ॥ जतुकाछी महाश्वेता श्वेता च मधुयष्टिका ॥ २७ ॥ वज्रकः पारिभद्रश्च तथा वै सिन्धुवारकाः ॥ जीवानन्दा वसुच्छिदा नतनागरकण्टका ॥ २८ ॥ नाउं च जाठी जाती च तथा च ष्टपत्रिका ॥ कार्त्तस्वरं महानीला कुन्दुरुईसपादिका ॥२९॥ मण्डूकपणीं वाराही द्वे तथा तण्डुलीयके ॥ सर्पाशी लवली ब्राह्मी विश्वरूपा सुखाकरा ॥ ३० ॥ रुजापहा वृद्धिकरी तथा चैव तु शल्यदा ॥ पत्रिका रोहिणी चैव रक्तमाला महौपधी ॥३१॥ तथामलकवन्दाकं इयामचित्रफला च या ॥ काकोली क्षीरकाकोली पीळुपणी तथैव च ॥३२॥ केशिनी वृश्चिकाली च महानागा शतावारी ॥ गरुडी च तथा वेगा जले कुमुदिनी तथा ॥ ३३ ॥ स्थले चोत्पलिनी या च महाभूमिलता च या ॥ उन्मादिनी सोमगजी सर्वरत्नानि पार्थित ॥ ३४ ॥ विशेषान्मरकतादीनि कीटपक्षं विशेषतः ॥ जीवजाताश्च मणयः सर्वे धार्याः प्रयत्नतः ॥ ३५ ॥ रक्षोघ्राश्च विषघाश्च कृत्यावैतालनाशनाः ॥ विशेषात्ररनागाश्च गोखरोष्ट्रसमुद्भवाः ॥३६॥ सर्पतित्तिरिगोमायुवस्त्रमण्डकजाश्च ये ॥ सिंहव्यात्रर्शमार्जारद्वीपिवानरसम्भवाः ॥ कपिञ्चठा गजा 🕌 वाजिमहिषैणभवाश्च ये ॥ ३७ ॥ इत्येवमेतैः सकछैरुपेतं दृव्येश्च सर्वैः स्वपुरं सुरक्षितम् ॥ राजा वसेत् तत्र गृहं सुशुश्रं ग्रुणान्वितं छक्षणसम्प्र मत्स्य-

11583H

युक्तम् ॥ ३८ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽगदाध्यायो नामाद्यादशाधिकाद्विशततमोऽध्यायः ॥२१८॥१३॥ अवुद्वशच ॥ राजरक्षारहस्यानि यात्रि दुर्गे निधापयेत् ॥ कारयेद्रा महीभत्तां बूहि तत्त्वानि तानि च॥ १ ॥ मतस्य उवाच ॥ शिरीपोदूम्बरश्मीबीजपूरं घृतप्छुतम् ॥ क्षुयोगः ऋथितो राजन्मासार्द्धस्य प्ररातनैः ॥ २ ॥ कहोरूफलमूलानि इक्षुमूलं तथा विषम् ॥ दूर्वाशीरघतैर्मण्डः तिद्धोऽयं मासिकः परः ॥ ३ ॥ नरं शस्त्रहतं प्राप्तो न तस्य मरणं भवेत् ॥ कल्मापवेणुना तत्र जनयेत्त विभावसुख् ॥ २ ॥ गृहे त्रिरपस्वयं तु कियते यत्र पार्थिव ॥ नान्योऽ भिर्ण्वछते तत्र नात्र कार्या विचारणा ॥ ६ ॥ कार्पासास्त्रा भुजङ्गस्य तेन निर्मोचनं अवेत् ॥ सर्पनिर्वासने घूपः प्रशस्तः सततं गृहे ॥ ६ ॥ हामुद्रसेन्धवयवा विद्युद्रग्या च मृत्तिका ॥ तयानुलितं यदेश्म नामिना द्याते नृप ॥७॥ दिवा च दुगँ रक्ष्योऽभिनाति वाते विशेषतः ॥ विषाच रक्ष्यो नृपतिस्तन युक्ति निबोध मे ॥ ८ ॥ क्रीडानिमित्तं नृषतिर्धारयेन्मृगपक्षिणः ॥ अन्नं वै प्राक् परीक्षेत वह्नौ चान्यतरेषु च ॥ ९ ॥ वह्नं युष्पमङ्कारं भोजनाच्छाद्नं तथा ॥ नापरीक्षितपूर्वं तु रृष्शेद्पि महामतिः ॥ १०॥ स्याचासौ वक्रसन्तप्तः सोद्रेगं च निरीक्षते ॥ विपद्रोऽध विषं दत्तं यच तत्र परीक्षते ॥ ११ ॥ स्नस्तोत्तरीयो विमनाः स्तम्भकुट्यादिभिस्तया ॥ प्रच्छादयति चात्मानं रुचते त्वरते तथा ॥ विछिखति श्रीवां तथा चालयते नृप ॥ कण्डूयति च मुर्दानं परिलोड्याननं तथा ॥ १३ ॥ कियास त्वरितो राजन्विपरी वास्विप परीक्षयेत् ॥ १४ ॥ समीपैर्विशिपेद्रह्मौ तद्त्रं त्वरयान्वितः ॥ तु दुर्गन्धि भृशं चटचटायते ॥ तद्भक्षेवनाजन्तोः पार्थिव मिक्सकाः ॥ निन्हीनाश्च विषयन्ते संतुष्टे सविषे तथा हृष्टिः पार्थिवसत्तम् ॥ विक्वातिं च स्वरो याति कोकिलस्य तथा नृप ॥ १८ ॥ गतिः स्वलाति इंसस्य मृङ्गराजश्च कूनति ॥ ऋौञ्चो मद्मथा भ्येति कृकवाकुर्विरौति च ॥ १९ ॥ विक्रोशति कुको राजन्सारिका वमते ततः ॥ चामीकरोऽन्यतो याति मृत्युं कारण्डवस्तथा ॥ मेहते वानरो राजन्यायते जीवजीवकः ॥ दृष्टरोमा भवेद्वश्वः पृषतश्चीव रोदिति ॥ २१ ॥ दृषमायाति च शिखी विषसन्दर्शनातृप ॥ अत्रं च

व्यान-

अ०२१५

सविषं राजंश्विरेण च विषद्यते ॥ २२ व तदा भवाते निःश्राव्यं पश्चपर्युषितोषमम् ॥ व्यापन्नरसम्यं च चन्द्रिकामिस्तथा युतम् ॥ २३ ॥ व्यञ्जनानां तु शुष्कत्वं द्वाणां बुदुदोद्भवः ॥ ससैन्यवानां द्व्याणां जायते फेनमाछिता ॥ २४ ॥ शस्यराजिश्व वाजा स्यात्रीला च स्तथा॥ कोकिलाभा च मद्यस्य तोयस्य च नृपोत्तमः। २५ ॥ धान्याम्छस्य तथा कृष्णा किपला कोद्रवस्य च ॥ मधुक्यामा च तकस्य नीला पीता तथेव च ॥ २६ ॥ घृतस्योद्कसङ्काञा कपोताभा च यस्तुनः ॥ इरिता माक्षिकस्यापि तैछस्य च तथाहणा ॥ २७ ॥ फलानामप्यप कानां पाकः क्षिप्रं प्रजायते ॥ प्रकोपश्चैत्र पकानां माल्यानां म्लानता तथा ॥ २८ ॥ मृदुता कठिनानां स्थानसृदुनां च विपर्ययः ॥ सुक्ष्माणां हृपद्छनं तथा चैवातिरङ्गता ॥२९॥ इयाममण्डलता चैव वखागां वै तथैव च ॥ लोहानां च मणीनां च मलपङ्कोपहिग्वता ॥३०॥ अनुलेपन गन्धानां माल्यानां च नृपोत्तम ॥ विगन्धता च विज्ञेया तथा राजअउस्य तु ॥ ३१ ॥ दंतकाष्ठत्वचः इयामास्तनुसत्त्वास्तथैव च ॥ एव यादीनि चिह्नानि विज्ञेयानि नृषोत्तम ॥ ३२ ॥ तस्माद्राजा सदा तिष्ठेन्यणिमन्त्रीषधागदैः ॥ उकैः संरक्षितो राजा प्रमादपरिवर्ज्ञकः ॥ ३३ त्रजातरोर्मुलमिहावनीशस्तदक्षणादाष्ट्रमुपैति वृद्धिम् ॥ तस्मात् प्रयत्नेन नृपस्य रक्षां सर्वेण कार्या रविवंशचन्द्र ॥ ३४ महापुराणे राजधम्में राजरक्षानामैकोनविंशत्यधिकद्विज्ञततमोऽध्यायः॥ २१९॥ छ।। मतस्य उत्राच ॥ राजन् पुत्रस्य रक्षा च पृथिवीक्षिता ॥ आचार्यश्चात्र कर्त्तव्यो नित्ययुक्तश्च रक्षिभिः ॥ १ ॥ धूर्मकामार्थशास्त्राणि धनुवैदं च शिक्षयेत् ॥ रथे च व्यायामं कारयेत सदा ॥ २ ॥ ज्ञिल्पानि ज्ञिक्षयेचैनं नाप्तो मिथ्या त्रियं वदेत् ॥ ज्ञारीररञ्जाव्याजेन रञ्जिणोऽस्य नियोजयेत् चास्य सङ्गो दातव्यः कुद्रलुख्धावमानितैः ॥ तथा च विनयेदेनं यथा यौवनगोचरे ॥ ४ ॥ इन्द्रिये र्रापक्कष्येत सत्तां मार्गात् सुदुर्गमात् ॥ गुणायानमश्वयं तु यस्य कर्त्तं स्वभावतः ॥ ५ ॥ बन्धनं तस्य कर्त्तव्यं ग्रप्तदेशे सुखान्वितम् ॥ अविनीतकुमारं हि कुछमाशु र्घ्यते ॥ ६ ॥ अधिकारेषु सर्वेषु विनीतं विनियोजयेत् ॥ आदौ स्वरुपे ततः पश्चात् ऋमेणाय महत्स्यपि ॥ ७ ॥ मृगयापानमञ्जाश्च यृथिवीपतिः ॥ एतांस्तु सेवमानास्तु विनष्टाः पृथिवीक्षितः ॥ ८ ॥ बह्बो नृपज्ञाईछ तेषां संख्या न विद्यते ॥ वृथाटनं दिवास्वप्नं

मत्स्य-

विवर्जयत् ॥ ९ ॥ वाक्रपारुष्यं न कर्त्तव्यं दण्डपारुष्यमेव च ॥ परोक्षनिन्दा च तया वर्जनीया महाक्षिता ॥ ३० ॥ अर्थस्य दूषणं राजा द्विप्रकारं विवर्जयत् ॥ अर्थानां दूषणं चैकं तथार्थेषु च दूषणम् ॥ ३३ ॥ प्राकाराणां समुब्छेदो दुर्गादीनामसत्क्रिया ॥ अर्थानां दूषणं प्रोक्तं विप्रकीर्णत्वमेव च ॥ ३२ ॥ अदेशकाले यदानमपात्रे दानमेव च ॥ अर्थेषु दूषणं प्रोक्तमसत्कम्प्रपत्तिम् ॥ ३३ ॥ कामः क्रोघो मदो मानो छोभो इर्षम्तथैव च ॥ एते वर्ष्याः प्रयत्नेन सादरं पृथिवीक्षिता॥ १८॥ एतेषां विजयं कृत्वा कार्यो भृत्यजयस्ततः ॥ कृत्वा भृत्यजयं राजा पौरान् जानपदान् जयेत् ॥ १५॥कृत्या च विजयं तेषां शूब्न लाह्यांस्ततो जयेत् ॥ बाह्याश्च विविश हायास्तुल्याभ्यन्तरकुत्रिमाः॥ १६॥ पितृपैतामहं मित्रममित्रं च तथा रिपोः ॥ ३७ ॥ मुच्यते ॥ तथापि च गुरुः पूर्व भवेत् तत्रापि चाहतः ॥ १८॥ स्वाम्यमात्यो जनपदो दुर्ग दण्डस्तय । च ॥ कोशो मित्रं च धम्मेज्ञ राज्यमुच्यते ॥ १९ ॥ सप्ताङ्गस्यापि राज्यस्य मुळं स्वामी प्रकीत्तिः ॥ तन्मुळत्वात् तथाङ्गानां स ह रक्ष्यः प्रयत्नतः ॥ २० रंक्षा कर्त्तन्या तथा तेन प्रयत्नतः ॥ अङ्गभ्यो यस्तर्थेऋस्य दोइमाचरतेऽल्पधीः ॥ २३ ॥ वधस्तहर तु कर्त्तन्यः शीत्रमेव महीक्षिता ॥ राज्ञा मृदुना भाव्यं मृदुर्हि परिभूयते ॥२२॥ न भाव्यं दारुणेनातितीक्ष्णादुद्धिनते जनः ॥ काळे मृदुयी भगति काळे भवति दारुणः ॥२३॥ राजा छोकद्वयापेक्षी तस्य छोक्द्वयं भवेत् ॥ भृत्यैः सह महीपाछः यरिहासं विवर्जयेत् ॥ २४ ॥ भृत्याः परिभवन्तीह नृपं हर्पवर्ग गतम् ॥ व्यसनानि च सर्वाणि भूपतिः परिवर्ज्ञयेत् ॥२५॥छोक्षंत्रहणार्थाष कृतकव्यसनी अवेत् ॥शौण्डीरस्य नरेन्द्रस्य नित्यसुद्धिकचेतसः ॥२६॥ जना विरागमायान्ति सदा दुःसेव्यभावतः ॥ स्मित्पूर्वाभिभाषी स्यात्सर्वस्यैव महीपतिः ॥ २७ समाचरेत् ॥ भाव्यं धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थूळळक्ष्येण भूशुजा ॥ २८ ॥ स्थूळळक्ष्यस्य वज्ञामा सर्वा भवति मेदिनी ॥ अदीर्घस्त्रश्च भवेत् सर्व कर्मसु पार्थिवः ॥२९॥ दीर्घसूत्रस्य नृपतेः कर्महानिर्धुवं भवेत् ॥ रागे दर्पं च माने च द्रोहे पापे च कर्माणे॥ ३० ॥ अप्रिये चैव कर्तव्ये दीर्घसुत्रः प्रशस्यते ॥ राज्ञा संवृतमन्त्रेण सदा भाव्यं नृपोत्तम ॥ ३१ ॥ तस्यासंवृतमन्त्रस्य राज्ञः

प्राप्त.

@ 0 2 DO

कार्याणि ज्ञायन्ते यस्य भूपतेः ॥ ३२ ॥ नारव्यानि महाभाग तस्य स्याद्रसुया वशे ॥ मन्त्रमुळं सदा राज्यं तस्मान्मंत्रः सुर क्षितः ॥ ३३ ॥ कर्त्तव्यः पृथिवीपाँठैर्मन्त्रभेदभयात्सदा ॥ यन्त्रवित्साधितो मन्त्रः सम्पत्तीनां सुखावहः ॥ ३४ विनष्टाः पृथिवीक्षितः ॥ आकारैरिङ्गितैर्गत्यां चेष्टया भाषितेन च ॥ ३५ ॥ नेत्रवक्त्रविकारैश्र गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ कुश्रुक्तस्य वशे सर्वा वसुन्धरा ॥ ३६ ॥ भवतीह महीपाछे सदा पार्थिवनन्दन ॥ नैकह्तु मन्त्रयेनमन्त्रं राजा न बहुभिः सह ॥ ३७॥ नारोहे द्विषमां नावमपरीक्षितनाविकीम् ॥ ये चास्य भूमिनयिनो भवेषुः परिपन्थितः ॥ ३८ ॥ तानानयेद्वरो सर्वान्तामादिभिरूपक्रमैः ॥ यथा न स्यात्क्रशीभावः प्रनानामनवेक्षया ॥ ३९ ॥ तथा राज्ञा प्रकर्तव्यं इत्राष्ट्रं परिरक्षता ॥ मोहादाना स्वराष्ट्रं यः कर्शयत्यनवेक्षया ॥ ४० ॥ सोऽचिराद्धर्यते राज्याजीविताच सवान्धवः 🗓 भृतो वत्सो जातवछः कर्मयोग्यो यथा भवेत् ॥ ४१ ॥ तथा राष्ट्रं महाभाग भृतं कर्मसहं भवेत् ॥ यो राष्ट्रमनुगृह्णाति राज्यं स परिरक्षाति ॥ ४२ ॥ सञ्चातमुपजीवेनु विन्दते स महत्करुम् ॥ राष्ट्राद्धिरण्यं धान्यं च महीं राजा सुरक्षि ताम् ॥ ४३ ॥ महता तु प्रयत्नेन स्वराष्ट्रस्य च रक्षिता ॥ नित्यं स्वेभ्यः परेभ्यश्च यथा वाता यथा पिता ॥४४ ॥ गोपितानि सदा कुर्यात संयतानीन्द्रियाणि च ॥ अजस्रमुप्योक्तव्यं फलं तेभ्यस्तथैव च ॥ ४५ ॥ सर्वे कर्षेद्रमायत्तं विधाने देवमानुवे ॥ तयोद्वमिचन्त्यं च पौरुषे विद्यते किया ॥ ४६ ॥ एवं महीं पालयतोऽस्य भर्तुलींकानुरागः परमा भवेतु ॥ लोकानुरागत्रभवा च लक्ष्मीर्लक्षमीवतश्चापि परा च कीर्तिः ॥ ४७ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे राजधर्मानुकीर्ताने विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२० ॥ छ ॥ मनुद्वाच ॥ देवे पुरुष कारे च कि ज्यायस्तद्भवीहि मे ॥ अत्र मे संश्यो देव च्छेतुमईस्यशेषतः ॥ १ ॥ मत्स्य उवाच ॥ स्वमेव क्रम्मे दैवारूपं विद्धि देहान्तरार्जितम् ॥ तस्मात्योरुपयेवेह श्रेष्ठमाहुर्मनीषिणः ॥२ ॥ प्रतिकृष्ठं तथा देवं पौरुषेण विहन्यते ॥ मङ्गञाचारयुक्तानां नित्यप्रत्थानशाछिनाम्॥३॥ येषां पूर्वकृतं कर्म्म सात्त्विकं मतुजात्तम ॥ पौरुषेण विना तेषां केषांचिह्हयते फडम् ॥४ ॥ कर्मणा प्राप्यते छोके राजसुस्य तथा फडम् ॥ कुच्छ्रेण कर्मणा विद्धि तामसस्य तथा फल्रम् ॥५॥ पौरुषेणाप्यते राजन्त्रार्थितव्यं फलं नरेः ॥ दैवमे । विज्ञानन्ति नराः पौरुषवर्जिताः ॥६॥

मस्य-

124911

तस्मात् त्रिकाछं संयुक्तं देवं तु सफलं अवेत् ॥ पौरुषं देवसम्पत्त्या काले फलति पार्थिव ॥ ७ ॥ देवं पुरुषकारश्च कालश्च पुरुषो त्तम ॥ त्रयमेतन्मनुष्पास्य पिण्डितं स्यात्फलावदम् ॥ ८ ॥ कृषेर्वृष्टिसमायोगाद्दरयन्ते फलतिद्धयः ॥ तास्तु काले प्रदृश्येते नैवाकाले कृथंचन ॥ ९ ॥ तस्मात्सदेव कर्त्तव्यं सथम्मे पौरुषं नरेः ॥ विपत्तावापि यस्येह पुरलोके ध्रुवं फलव् ॥ ३० ॥ नालसाः प्राप्तवन्त्यर्थात्र च देवपरायणाः ॥ तस्मात्सर्वत्रयतेन आचरेद्धर्मभ्रत्तमम् ॥ ११ ॥ स्पत्रत्वाङस्य दैवपरान्मनुष्यानुत्थानयुक्तान्युरुपादि छक्ष्मीः ॥ अन्तिष्य यत्नाद्वणुयात्रकेद्र तस्मात्सदोत्थानवता हि भाव्यस् ॥ १२ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे दैवपुर्वकारवर्णनं नामैकविञ्चत्यधिकद्विञ्चतत मोऽष्यायः ॥ २२१ ॥ छ ॥ मनुरुषाच ॥ उपायांहत्वं सभाचक्ष्य हामपूर्यान्महाद्यते ॥ उक्षणं च तथा तेषां प्रयोगं च सुरोत्तम ॥१॥ यतस्य उबाच ॥ साम भेदस्तथा दानं दण्डश्च मजुजेश्वर ॥ उपेक्षा च तथा माया इन्द्रजाङं च पार्थिद ॥ २ ॥ श्रयोगाः कथिताः सप्त तन्मे निगदतः शृष्य ॥ द्विविधं कथितं साम तथ्यं चातथ्यमेव च ॥ ३ ॥ तत्राप्यतथ्यं साधूनामाक्रोशायैव जायते ॥ तत्र साधुः प्रयत्नेन सामसाध्यो नरो त्तम ॥ १ ॥ महाकुळीना ऋजवो धर्म्मनित्या जितेन्द्रियाः ॥ सामसाध्या न चातथ्यं तेषु साम प्रयोजयेत् ॥ ५ ॥ तथ्यं साम च कर्त्तव्यं कुछज्ञीछादिवर्णनम् ॥ तथा तदुपचाराणां कृतानां चैव वर्णनम् ॥ ६ ॥ अनगैव तथा युक्तया कृतज्ञारुयापनं स्वकम् ॥ एवं साम्रा च कर्त्तव्या वर्गगा धर्मतत्पराः ॥ ७ ॥ साम्रा यद्यपि रक्षांसि गृहन्तीति परा श्रुतिः ॥ तथाप्येतद्साधुनां प्रयुक्तं नोपकारकम् ॥ ८ ॥ अतिराङ्कित वित्येवं पुरुषं सामवादिनम् ॥ असाधवो विजानन्ति तस्मात्ततेषु वर्जयेत् ॥९॥ ये शुद्धवंज्ञा ऋजवः प्रणीता धर्मे स्थिता सत्यपरा विनीताः ॥ तेषामसाच्याः पुरुषा प्रदिष्टाः मानोन्नता ये सततं च राजन् ॥ ३० ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे राजधर्मे सामवोधो नाम द्वाविंशत्यधिक हैं द्विशतत्मोऽध्यायः॥२२२॥ छ॥ मतस्य उवाच॥ परस्परं तु ये दुष्टाः कुद्धा भीतावमानिताः॥ तेषां भेदं प्रयुक्षीत भेदसाच्या हि ते मताः॥ ॥ ॥ ये तु येनैव दोषेण परस्माद्वापराध्याति ॥ ते तु तहोषपातेन भेदनीया भृशं ततः ॥ २ ॥ आतंभीयं दर्शयेद्दीपं परस्मादर्शयेद्रयम् ॥ एवं हि भेद्योद्भिन्नान्यथावद्रशमानयेत्॥ ३॥ संहता हि विना भेदं शक्रणापि सुदुस्सहाः॥ भेदनेव प्रशंसन्ति तस्यात्रयविशारदाः ॥ ४॥ स्वमुखेनाश्रयेद्र

प्रस्थ.

न० २२३

।। बेक् मा।

भेदं परमुखेन च ॥ परीक्ष्य साधु मन्येत भेदं परमुखाच्छुतम् ॥ ६ ॥ सद्यः स्वकार्यमुद्दिश्य कुश्चैर्ये हि भेदिताः ॥ भेदितास्ते विनिर्दिष्टा नैव राज्ञार्थवादिभिः ॥६॥ अन्तःकोपो बहिःकोपो यत्र स्यातां महीक्षिताम् ॥ अन्तःकोपो महांस्तत्र नाज्ञकः पृथिवीक्षिताम् ॥ ७॥ सामन्तकोपो बाह्यस्तु कोषः प्रोक्तो महीभृतः ॥ महिषीयुवराजाभ्यां तथा सेनापतेर्कृष ॥ ८ ॥ अमात्यमन्त्रिणां चैव राजपुत्रे तथैव च ॥ अन्तःकोषो विनि र्दिष्टो दारुणः पृथिवीक्षिताम् ॥ ९ ॥ बाह्यकोपे समुत्पन्ने सुमहत्यिप पार्थिवः ॥ क्युद्धान्तस्तु महाभाग ज्ञीत्रमेव जयी भवेत् ॥ १० ॥ आपि शक्तरमो राजा अन्तःकोपेन नर्यति ॥ सोऽन्तःकोपः प्रयत्नेन तस्माद्रक्ष्यो महीमृता ॥ ११ ॥ परतः कोपमुत्पाद्य भेदेन विजिगीषुणा ॥ ह्यातीनां भेदनं कार्य परेषां विजिगीषुणा ॥ १२॥ रक्ष्यश्चैन प्रयत्नेन ज्ञातिभेद्रत्यात्मनः ॥ ज्ञातयः परितप्यन्ते सततं परितापिताः ॥ १३ ॥ तथापि तेषां कर्त्तव्यं सुगम्भीरेण चेतसा ॥ यहणं दानमानाभ्यां भेद्रत्येभ्यो भयङ्करः ॥ १४॥ न ज्ञातिमनुगृह्णन्त न ज्ञाति विश्वसन्ति च ॥ ज्ञातिभिभेंदनीयास्तु रिपवस्तेन पाथियैः ॥ ३५ ॥ भिन्ना हि ज्ञाक्या रिपवः प्रभूताः स्वरुपेन सैन्येन निइन्तुमाजो ॥ सुसंइतानां हि तदस्तु ॥ १६ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे राजधर्मे भेदप्रशंसानाम त्रयोविशत्यधिकद्विशततमो Sच्यायः ॥ २२२ ॥ छ ॥ महस्य उवाच ॥ सर्वेषामप्युपायानां <u>दानं</u> श्रेष्ठतमं मतम् ॥ सुदत्तेनेह भवति दानेनोभयलोकानित् ॥ १ ॥ सोऽस्ति राजन्दानेन वज्ञागो यो न जायते ॥ दानेन वश्गा देवा अवन्तीइ सदा नृणाम् ॥ २ ॥ दाननेवोपनीवन्ति प्रजाः सर्वा नृपोत्तम ॥ वियो हि दानवान् छोके सर्वस्पैवोपजायते ॥ ३ ॥ दानवानचिरेणैव तथा राजा पराञ्चयेत् ॥ दानवानेव राक्रोति संहतान्भेदितुं परान् ॥४॥ यद्यप्युङ्घगम्भीराः पुरुषाः सागरोपमाः ॥ न गृहाति तथाप्येते जायन्ते पक्षपातिनः ॥ ५ ॥ अन्यत्रापि कृतं दानं करोत्यन्यान्यथा वक्षे ॥ उपायेभ्यः प्रशंसन्ति दानं श्रेष्टतमं जनाः ॥ ६ ॥ दानं श्रेषस्करं पुंसां दानं श्रेष्ठतमं परम् ॥ दानवानेव छोकेषु पुत्रत्वे श्रियते सदा ॥ ७ ॥ न केवळं दानपरा जयन्ति भूळोंकमेकं प्रहवप्रवीराः ॥ जयन्ति ते राजपुरेन्द्रओकं सुदुर्ज्यं यो विश्वधाधिवासः ॥ ८ ॥ श्रीमात्स्ये महापुराणे राजधर्मे दानप्रशंसानाम चतुर्विशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२४ ॥ छ ॥ मतस्य उवाच ॥ न शक्या ये वशे मत्स्य-श**२**५२॥ कर्तुमुपायत्रितयेन तु॥द्ण्डेन तान्वश्रीकुर्याद्ण्डो हि वश्कृतृणाम् ॥ १ ॥ सम्यक्प्रणयनं तस्य तथा कार्यं महीक्षिता ॥ धर्मशाखातुसारेण् ससहायेन धीमता ॥ २ ॥ तस्य सम्यक्प्रणयनं यथा कार्यं महीक्षिता ॥ बानप्रस्थांश्च धर्मज्ञात्रिर्ममात्रिष्परियहान् ॥ ३ ॥ स्वदेशे प्रदेशे वा धर्मशाखाविशारदान् ॥ समीक्ष्य प्रणयेदण्डं सर्वे दण्डे प्रतिष्ठितम् ॥ ४ ॥ आश्रमी यदि वा वर्णी पूज्यो वाथ गुहर्महान् ॥ नादण्डये नाष्ट्र राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मेण तिष्ठति॥६॥अदण्डचान्दण्डयन् राजा दिण्डचांश्रीगाप्यरण्डयन् ॥ इह राज्यात्परिश्रष्टो नरकं च प्रपद्यते॥६॥ तस्मादाज्ञा विनीतेन धर्मशास्त्रानुसारतः ॥ दण्डपणयनं कार्यं लोकानुयहकाम्यया ॥७॥यत्र इयानो लोहिताक्षो दण्डभराति वावहा ॥ प्रजा स्तत्र न सुद्यन्ति नेता चेत्साधु पर्पति ॥ ८ ॥ बालगृद्धातुरयतिद्विजन्नीविषशा यतः ॥ मात्स्यन्यायेन भक्ष्येरन्यदि दण्डं न पातयेत् ॥९॥ देवदेरवारेसगणाः सर्वे भूतपतित्रणः ॥ उत्कामयेयुर्वर्यादां यदि दंडं न पातयेत् ॥ १० ॥ एप त्रज्ञानिशापेषु सर्वप्रहर्गेषु च कोषेषु व्यवसाये च तिष्ठति ॥ ३१ ॥ पूज्यन्ते दण्डिनो देवैर्न पूज्यन्ते त्वद्णिडनः ॥ न ब्रुझाणं विधातारं न पूर्वार्यमणावि ॥ १२ ॥ यजन्ते मानवाः केचित्प्रज्ञान्ताः सर्वकर्मसु ॥ सद्दम्यिं च शकं च सूर्याचंद्रमसी तथा ॥ १३॥ विष्णुं देवगणाश्चान्यान्दण्डिनः पूजयन्ति च ॥ दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वो दण्ड एवाभिरक्षति ॥ १४ ॥ दण्डः सुतेषु जागत्ति दण्डं धर्म बिदुर्बुचाः ॥ राजदण्डमयादेव पापाः पापं न कुर्वते ॥ १६ ॥ यमर्ण्डभयादेके परस्परभपाद्पि ॥ एवं सांसिद्धिके लोके सर्व दण्डे प्रतिष्ठितम् ॥ १६ ॥ अन्येतमित मजेपुर्यदि दण्डं न पातयत् ॥ यस्माहण्डो दमयति अदण्डचान्दण्डयत्यपि ॥ दमनादण्डनाचैन तस्मादण्डं विदुर्वचाः ॥ १७ ॥ दण्डस्य भीतेश्चिद्शैः समेते र्भागो धृतः श्रुवळरस्य यज्ञे ॥ दत्तं कुमारे ध्वजिनीपतित्वं वरं शिशूनां च भयाद्रळस्य ॥ १८ ॥ इति दण्डप्रज्ञंसानाम पञ्चविंज्ञत्यधिकाद्विज्ञततमोऽघ्यायः ॥ २२५ ॥ छ ॥ मत्स्य उवाच ॥ दुण्डप्रणयनार्थाय राना सृष्टः स्वयम्भुवा ॥ देव भागानुपादाय सर्वभूतादिग्रतये ॥ १ ॥ तेजसा यद्मुं कश्चित्रै । शहरे ने वीक्षित्रम् ॥ ततो भवति छोकेषु राजा भास्करवत्त्रभुः ॥ २ ॥ यदास्य दर्शने लोकः प्रसादमुपगच्छाति ॥ नयनानन्दकारित्वात्तदा भवति चन्द्रमाः ॥ ३ ॥ यथा यमः प्रियद्वेष्ये प्राप्ते काले प्रयच्छति ॥

पुराष.

अ०२२६

11343H

2/6/2

तथा राज्ञा विधातव्याः प्रजास्ताद्धे यमत्रतम् ॥ ४ ॥ वरुणेन यथा पार्शेर्वेद्ध एव प्रदश्यते॥तथा पापात्रिगृह्णीयाद्धतमेताद्धे वारुणम् ॥ ५ परिपूर्णे यथा चन्द्रं दृष्ट्वा हृष्यति मानवः ॥ तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चन्द्रप्रतियो नृपः ॥ ६ ॥ प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्पारपापक्रमेसु ॥ दुष्टसामन्तिहिंस्रेषु राजाऽऽग्नेयत्रते स्थितः ॥ ७ ॥ यथा सर्वाणि भूतानि घरा धारयते स्वयम् ॥ तथा सर्वाणि भूतानि विभ्रतः ८॥ इन्द्रस्यार्कस्य वातस्य यमस्य वरुणस्य च ॥ चन्द्रस्याग्नेः पृथिव्याश्च तेजोत्रतं नृपश्चरेत् ॥ ९॥ बार्षिकांश्चतुरो मासान् यथेन्द्रोऽप्यथ वर्षति ॥ तथाभिवर्षेत्स्वं राज्यं कामिनद्वत्रतं स्मृतम् ॥१०॥ अष्टौ मासान्ययादित्यस्तोयं इराति रिहमिभः ॥ तथा इरतेकरं तष्टान्नित्यमकेत्रतं हि तत् ॥ ११ ॥ प्रविद्य सर्वभूतानि यथा चराति मारुतः ॥ तथा चारैः प्रवेष्टव्यं त्रतमेतद्धि मारुतम् ॥ १२ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे राजधर्मे राज्ञो छोकपाछसाम्यनिर्देशो नाम षड्विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२६ ॥ निक्षेपभुक् तथा ॥ वस्त्रादिकसमस्तस्य तदा धर्मो न हीयते ॥ १ उपधाभिश्च यः ॥ स निगृद्य बलादाप्यो तहचाचथाक्रमम् निदोंषो ज्ञानपूर्वे तु चोरवद्भधमईति या न प्रयच्छाति ॥ दण्डचः स मूल्यं सकलं धर्मज्ञेन महीक्षिता ॥ ६ ॥ द्विजे भोज्ये तु सम्प्राप्ते प्रतिवेश्ममभोजयन् ॥ द्विजो यस्तु वत्तमानश्च स्वे गृहे ॥ ९ ॥ भृत्यश्चाज्ञां न कुर्याचो द्र्यात्कर्म यथोदितम् ॥ स द्ण्डचः द्याद्यः काले वेतनमेत्र च ॥ अकालें तु त्यजेङ्गत्यं दण्डचः संविद्म् ॥ विसंवदेत्ररो छोभात राष्ट्राद्रिपवासयेत् ॥ १२ ॥ कोत्वा विक्रीय वा

मत्स्य-

1124311

हातुक्रायो अनेत् ॥ सोऽन्तर्दशाहात्तत्साम्यं दद्याचैवाददीत वा ॥ १३ ॥ परेण तु दशाहरूय न दद्यात्रैव दापयेत् ॥ आददाद्विदद्चैव राज्ञा दण्डचः शतानि षट् ॥१४॥यस्तु दोषवतीं कन्यामनारूयाय प्रयच्छाति ॥तस्य कुर्यानृषो दण्डं स्वयं षण्णवति पणाच् ॥१५॥ अकन्यै वेति यः कन्यां ब्रूयाद्दोषेण मानवः ॥ स शतं प्राप्तयादण्डं तस्या दोषमदर्शयन् ॥ १६ ॥ यस्तवन्यां दर्शयितवान्यां वोढः कन्यां प्रयच्छति ॥ उत्तमं तस्य कुर्वीत राजा दण्डं तु साहसम् ॥ १७ ॥ वरो दोषाननाख्याय यः कन्यां वरयेदिह् ॥ दत्ताप्यदत्ता सा तस्य राज्ञा दण्डचः शतद्वयम् ॥ १८॥ प्रदाय कन्यां योऽन्यस्मै पुनस्तां सम्प्रयच्छति ॥ दण्डः कार्यो नरेंद्रेण तस्याप्युत्तमसाहसः ॥ १९॥ सत्यङ्कारेण वा वाचा युक्तं पण्यमसंशयम् ॥ छुन्धो झन्यत्र विकेता पट्शतं दण्डमहीति ॥ २० ॥ दुहितुः शुल्कविकेता सत्यङ्कारात्तु सन्त्यन्तेत् ॥ द्विगुणं दण्डयेदेनिमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ २१ ॥ मुल्यैकदेशं दत्त्वा तु यदि केता घनं त्यजेत् ॥ स दण्डचो मध्यमं दण्डं तस्य पण्यस्य मोक्षणम् ॥ २२ ॥ दुद्याद्वेतुं च यः पालो गृहीत्वा भक्तवेतनम् ॥ स तु दण्डयः शतं राज्ञा सुवर्णं चाप्यरक्षिता ॥ २३ ॥ दण्डं दत्त्वा तु विरमेत्स्वामितः कृतलक्षणः ॥ बद्धः कार्ष्णायसैः पाशैस्तस्य कर्मकरो भवेतं ॥ २४ ॥ धनुःशतपरीणाहो यामस्य तु समन्ततः ॥ द्विगुणं त्रिगुणं वापि नगरस्य तु कल्पयेत् ॥ २५ ॥ वृतिं तत्र प्रकुर्वीत यामुष्टो नावलोकयेत् ॥ छिद्रं वा वारयेत्सर्वे श्रमुकरमुखानुगम् ॥ २६ ॥ यत्रापरिवृतं घान्यं विहिंस्युः पश्वो यदि ॥ न तत्र कारयेदण्ड नृपतिः पशुरक्षिणे ॥ २७ ॥ अनिर्दशाहां गां सूतां वृषं देवपशुं तथा ॥ छिद्रं वा वारयेत्सर्वे न दण्डचा मनुरत्रवीत् ॥ २८ ॥ अथोऽन्यथा विनष्टस्य दशांशं दण्डमहेति ॥ पाल्यस्य पालकस्वामी विनाशे क्षत्रियस्य ॥ २९ ॥ भक्षयित्वोपिषष्टस्तु द्विगुण दण्डभईति ॥ विशं दण्डचाद्शगुणं विनाशे क्षत्रियस्य तु ॥ ३० ॥ गृहं तडागमारामं क्षेत्रं वापि 🐉 समाहरन् ॥ ज्ञतानि पंच दंडः स्यादज्ञानाद्दिशतो दुमः ॥ ३१ ॥ सीमाबन्धनकां छत सीमान्तं यो हि कारयेत् ॥ तेषां संज्ञां जिह्वाच्छद्नमाप्नुयात् ॥ ३२ ॥ अथैनामपि यो द्द्यात्संविदं वाधिगच्छति ॥ उत्तमं साहस दण्डच इति स्वायम्भुवोऽत्रवीत् ॥ ३३ ॥ वर्णानामानुपूर्विण त्रयाणामिवशेषतः ॥ अकार्यकारिणः सर्वान्त्रायिश्वत्तानि कारयेत् ॥ ३४ ॥ असत्येन प्रमाप्य स्त्रीशुद्रहत्यात्रतं चरेत् ॥

पुराण.

अ० २२७

opiditized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri प्रानेन च धनेनैकं सर्पादीनामश्रक्तवन् ॥ ३५ ॥ एकेकं स चरेत्क्रच्छं द्विजः पापापनुत्तवे ॥ फल्दानां च वृक्षाणां छेदने शतम् ॥ ३६॥ गुल्मवछीठतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम् ॥ अस्थिमतां च सत्त्वानां सहझस्य प्रमापणे ॥ पूर्णे वानस्यवस्थातुं शूदहत्य त्रतं चरेत् ॥ ३७ ॥ किञ्चिद्यं च विप्राय दद्यादस्थिमतां वये ॥ अनस्त्रां चैव हिंसायां प्राणायामैर्विशुद्धचाति ॥ ३८ ॥ अन्नादिजानां सत्त्वानां रसजानां च सर्वज्ञः ॥ फलपुष्पोद्गतानां च घृतप्राज्ञो विज्ञोधनम् ॥ ३९ ॥ कृष्टानागोषधीनां च जातानां च स्वयं वने ॥ वृथाच्छे देन गच्छेत दिनमेकं पयोत्रती ॥ ४० ॥ एतैर्त्रतैरपोह्मं स्यादेनो हिसासमुद्धाम् ॥ स्तेयकर्त्रपहर्तृणां श्रूपतां त्रतमुत्तपम् ॥ ४१ ॥ धान्या त्रधनचौर्याणि कृत्वा कामाद्विजोत्तमः ॥ सजातीयगृहादेव कृच्छाद्वैन विशुद्धचित ॥ ४२ ॥ मनुष्याणां तु हरणे श्लीणां क्षेत्रगृहस्य तु ॥ कूपवापीजळानां तु शुद्धिश्चान्द्रायणं समृतम् ॥ ४३ ॥ द्रव्याणायस्पताराणां सतेषं कृत्वान्यवेदमतः ॥ चरेत्सांतपनं कृच्छं तन्निर्यात्यविशु द्धये ॥ ४४॥ भक्ष्यभोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य तु ॥ पुष्पसूलकलानां तु पंचगव्यं विशोधनम् ॥४५ ॥ तृणकाष्ठद्धमाणां तु शुष्कान्नस्य गुडस्य च ॥ चैछचर्मामिषाणां तु त्रिरात्रं स्याद्भोजनम् ॥ ४६ ॥ मणियुक्ताप्रयाठानां ताम्रस्य रजतस्य च ॥ अयस्कांस्योपठानां च द्वादशाहं कणात्रभुक् ॥ ४७ ॥ कार्पासकीटजोर्णानां द्विशक्तेकशकस्य च ॥ पक्षिगन्धीयधीनां च रज्ज्दाश्चेव त्र्यहं पयः रपोहान्ति पापं स्तेयकृतं द्विजः ॥ अगम्यागमनीयं तु त्रतेरेभिरपाउदेत् ॥ ४९॥ गुरुतल्पत्रतं कुर्यादेतः सिक्त्वा स्वयोनिषु ॥ सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ॥ ५० ॥ पितृष्वस्त्रीयभगिनीं स्वस्त्रीयां मातुरेव च ॥ मातुश्च श्रातुरायांयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ५९ ॥ एताः स्त्रियस्तु भार्यार्थे नोपगच्छेत्त बुद्धिमान् ॥ ज्ञातीनां च स्त्रियो यास्तु पतितानुगताश्च याः ॥ ५२ ॥ अमानुषीषु पुरुषो उद्दक्याया मयोनिषु ॥ रेतः सिक्त्वा जले चैव कृच्छ् सान्तपनं चरेत् ॥ ५३ ॥ मैथुनं च समालोक्य पुंसि योषिति वा द्विजः ॥ गोषानेऽप्सु दिवा चैव सवासाः स्नानमाचरेत् ॥ ५८॥ चाण्डाटान्त्यस्त्रियो गत्वा भुकत्वा च प्रतिगृद्धा च॥ पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात् साम्यं तु गच्छति ॥५५॥ विप्रदुष्टां स्त्रियं भत्तां निरुन्ध्यादेकवेश्माने ॥ यत् पुंसः परदारेषु तचैनां चारयद्भतम् ॥ ५६॥ सा चेत् पुनः प्रदुष्येतु सहशेनोपमन्त्रिता ॥ मत्स्य-

॥२५८॥

कुच्छं चान्द्रायणं चैव तत्तस्याः पावनं स्मृतम् ॥५७॥ यः करोत्येकरात्रेण वृषङीसेवनं द्विजः॥ तद्भैक्ष्यभुग्जपेन्नित्यं त्रिभिवेषेव्यपोहाति ॥५८॥ अस् एषा पापकृतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः॥पतितैः सम्प्रयुक्तानामिमां शृणुत निष्कृतिम्॥५९॥संवत्सरेण पतिति पतितेन सहाचरन्॥याजनाध्या पनाद्योनाद्वयानाञ्चनासनात्॥ ६० ॥यो येन पतितेनेषां संसर्ग याति मानवः ॥ स तस्येव व्रतं कुर्यात् तत्संसर्गविशुद्धये ॥६१॥ पतितस्यो दुकं कार्य सिपण्डैर्बान्धवैः सह ॥ निन्दितेऽहनि सायाद्वे ज्ञातिभिग्रेष्ठसन्निधौ ॥६२॥ दासी घटमपां पूर्ण पर्यस्येत् प्रेतवत् सदा॥ अहोरात्रसुपा सीरन् नाशौचं बान्धवैः सह ॥ ६३ ॥ निवर्त्तयेरंस्तस्मानु सम्भाषणसद्दासनम् ॥ दायादस्य प्रमाणं च यात्रामेवं च छौकिकीम् ॥ ६४ ॥ ज्येष्टाभावान्निवर्त्तेत ज्येष्टचावाप्तं च यत्पुनः ॥ ज्येष्टांशं प्राप्तुयाच्चास्य यवीयान्गुणतोऽधिकः ॥ ६५ ॥ स्थापितां चापि मर्यादां ये भिन्छः। पापकर्मिणः ॥ सर्वे पृथग्दण्डनीया राज्ञा प्रथमसाहसम् ॥ ६६ ॥ ज्ञातं ब्राह्मणमाक्रुश्य क्षत्रियो दण्डमहीते ॥ वैज्यस्तु द्विज्ञातं राजञ्छूदस्तु वघमईति ॥ ६७॥ पञ्चाज्ञाद्वास्नणो दण्डचः क्षत्रियस्याभिशंष्ठने ॥ वैश्यस्याप्यर्द्धपञ्चाज्ञच्छूदे द्वाद्शको दमः ॥६८॥ क्षत्रियस्याप्रयाद्वेश्यः साइसं पुनरेव च ॥ शुद्रः क्षत्रियमाक्रइय जिह्वाच्छेदनमाप्रयात् ॥ ६९ ॥ पञ्चाज्ञात्क्षत्रियो दंडचस्तथा वैज्याभिज्ञांसने ॥ शुद्रे चैवार्द्वपञ्चाज्ञ त्तथा धम्मों न हीयते ॥७०॥ वैइयस्याकोशने दंडचः शुद्धश्रोत्तमसाहसम् ॥ शुद्राकोशे तथा वैश्यः शतार्द्ध दंडमईति ॥७५॥ सवर्णाकोशने दण्डयस्तथा द्वादशकं स्मृतम् ॥ वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत् ॥ ७२ ॥ एकजातिर्द्विजाति तु वाचा दारुणया क्षिपन् ॥ जिह्वायाः प्राप्तयाच्छेदं जवन्यः प्रथमो हि सः ॥७३ ॥ नामजातिगृहं तेषामभिद्रोहेण कुर्वतः ॥ निक्षेप्योऽयोमयः शृङ्कविल्लास्ये दशाङ्कलः ॥ ७४ ॥ धर्मोपदेशं शूद्रस्तु द्विजानामभिकुर्वतः ॥ तप्तमासेचयेत्तैलं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः॥ ७६॥श्रुतिं देशं च जातिं च कर्म शारीरमेव च ॥वितथ च तुवन्दण्ड्यो राज्ञा द्विग्रुणसाहसम् ॥७६॥यस्तु पातकसंयुक्तः क्षिपेद्वर्णान्तरं नरः ॥ उत्तमं साहसं दण्डः पात्यस्तिसम्यथाकमम् ॥ ७७ ॥ 💖 राज्ञो निवेशनियमं वितथं यान्ति वे मिथः॥ सर्वे द्विगुणदण्ड्यास्ते विप्रलम्भानृषस्य तु ॥७८॥ प्रीत्या मयास्याभिद्दितं प्रमादेनाथवा वदेत् ॥ भयो न चैवं वक्ष्यामि स तु दण्डार्द्धभाग्भवेत् ॥ ७९ ॥ काणं वाप्यथवा खञ्जमन्ध चापि तथाविधम् ॥ तथ्येनापि बुवन्दाप्यो दण्डं कार्षापणं

पुराण.

अ० २२७

॥२५८॥

घनम्॥८०॥मातरं पितरं न्येष्ठं श्रातरं श्वशुरं गुरुम् ॥ आक्रोशयञ्छतं दृण्ट्यः पन्थानं चाईयन्गुरोः॥८१॥गुरुवर्ज्यं तु मानाई यो हि मार्ग न यच्छति ॥ स दाप्यः कृष्णछं राज्ञस्तस्य पापस्य शान्तये ॥८२ ॥ एकजातिर्द्विजाति तु यनाङ्गेनापराभ्रयात् ॥ तदेव च्छेदयेत्तस्य क्षिप्रमेवा विचारयन् ॥ ८३ ॥ अवनिष्ठीवतो दुर्पाद्वावोष्ठो च्छेदयेत्रृपः ॥ अवसूत्रयतो मेहमपशब्दयतो गुद्म् ॥८४ ॥ सहासनमभिप्रपसुरुत्कृष्टस्याप कृष्टनः॥कट्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्पिनं वाप्यस्य कर्त्तयेत् ॥८५॥ केशेषु गृहतो इस्तं छेद्येद्विचारयन् ॥ पाद्योनीतिकायां च श्रीवायां वृष्णेषु च॥८६॥त्वाभेदकः शतं दण्डचो छोहितस्य च दर्शकः ॥ मांसभेता च षणिनष्कात्रिर्वास्यस्त्वस्थिभेदकः॥८७॥ अङ्गभङ्गकरस्याङ्गं तदेवापहरेचृपः ॥ दण्डपारूष्यकृदण्डचः समुत्थानव्ययं तथा॥८८ ॥ अर्द्धपादकरः कायो गोगनाश्वाष्ट्रघातकः ॥ पशुश्चद्रमृगाणां च हिंसाय द्विगुणो दमः॥८९॥ पञ्चाश्च भवेदण्डचस्तथैव मृगपक्षिषु ॥ क्वमिकीटेषु दण्डचः स्याद्रजतस्य च मापकम् ॥९० ॥ तस्यानुरूपं मूल्यं च प्रद्यात्स्वामिने तथा ॥ स्वस्वामिकानां सकछं शेषाणां दण्डमेव तु ॥९१॥ वृक्षं तु सफछं छित्त्वा सुवर्णं दण्डमहीते ॥ द्विगुणं दण्डयेचैनं पथि सीम्नि जलाशये ॥ ९२ ॥ छेद्नाद्फलस्यापि मध्यमं साहसं रुमृतम् ॥ ग्रुल्पविद्धीलतानां च सुवर्णस्य च माषकम् ॥ ९३ ॥ वृथाच्छेदी तृण स्यापि दण्डचः कार्षापणं भवेत् ॥ त्रिभागं कृष्णला दण्डचाः प्राणिनस्ताहने तथा ॥ ९४ ॥ देशकालानुरूपेण मूल्यं राजा दुमादिषु ॥ तत्स्वामिनस्तथा दण्डचा दण्डमुक्तस्तु पार्थिव ॥ ९५ ॥ यत्रातिवर्त्तते युग्यं वैग्रुण्यात्प्राजकस्य तु ॥ तत्र स्वामी भवेदण्डचो नाप्तश्चेत प्राजको भवेत् ॥९६॥प्राजकश्च भवेदाप्तः प्राजको दण्डमहीत् ॥ नास्ति दण्डश्च तस्यापि तथा वै हेतुकल्पकः ॥९७॥द्रव्याणि यो हरेद्यस्य ॥ जानतोऽजानतोऽि वा ॥ स तस्योत्पाद्येनुष्टि राज्ञो द्यात्ततो दमम् ॥९८॥ यस्तु रञ्जुं घटं कूपाद्धरेद्भिन्याच तांप्रपाम् ॥ सदण्डे प्राप्तयान्माषं तच सम्प्रतिपाद्येत् ॥ ९९ ॥ धान्यं द्श्भ्यः कुम्भेभ्यो इरतोऽभ्यधिकं वधः ॥ शेषेऽप्येकाद्श्युणं तस्य दण्डं प्रकल्पयेत् ॥ १०० ॥ अत्र तथा भक्ष्यात्रपानानां न तथाप्यधिके वधः ॥ सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम् ॥१०१ ॥ पुरुषाणां कुळीनानां नारीणां च विशेषतः ॥ अत्र महापशुनां इरणे शस्त्राणां शास्त्रपानां चेव रत्नानां इरणे वधमईति ॥ द्र्यः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य रसस्य च॥१०३॥ अत्र महापशुनां इरणे श्राप्ता श्राप्ता स्था पानीयस्य रसस्य च॥१०३॥ अत्र स्था विशेषतः ॥ अत्र स्था स्था विशेषतः ॥ अत्र स्था विशेषतः ॥ अत्र स्था स्था विशेषतः ॥ अत्र स्था विशेषतः ॥ अत्

वेणुवैद्रुभाण्डानां ख्वणानां तथेव च ॥ यून्भयानां च सर्वेषां मृदो भस्मन एव च ॥१०४ ॥ कालमासाद्य कार्यं च राजा दण्डं प्रकल्पयेत् ॥ गोषु ब्राह्मणसंस्थासु महिषीषु तथेव च ॥ १०५ ॥ अश्वापहारकश्चेव सद्यः कार्योऽद्वेपादकः ॥ सूत्रकार्पासिकण्वानां गामयस्य गुडस्य च ॥ १०६ ॥ मत्स्यानां पक्षिणां चैव तैल्रस्य च घृतस्य च ॥ मांसस्य मधुनश्चेव यज्ञान्यद्वस्तुसम्भवम् ॥ १०७ ॥ अन्येषां लवणादीनां मद्यानामोदनस्य च ॥ पकान्नानां च सर्वेषां तन्यूल्याद्विग्रणो दमः ॥ १०८ ॥ पुष्पेषु इरिते घान्ये गुल्यवछीलतासु च ॥ अन्नेषु परिपूर्णेषु दृण्डः स्यात्पञ्चमाषकम् ॥ परिपूर्णेषु धान्येषु ज्ञाकमूलफलेषु च ॥१०९॥ निरन्यये ज्ञतं दृण्डयः सान्वये द्विज्ञतं दुमः स्तेनोऽन्येषु विचेष्टते ॥ ११० ॥ तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ द्विजोऽध्वमः श्रीणवृत्तिर्द्धाविश्च द्वे च मूलके ॥ १११ ॥ त्रपुतो र्वाह्यको दौ च तावन्त्रात्रं फलेषु च ॥ तथा च सर्वधान्यानां मुष्टियाहेण पार्यिव ॥ ११२ ॥ ज्ञाके ज्ञाकत्रमाणेन गृह्यमाणे न दुष्यति ॥ वान स्पत्यं फलं मूलं दार्वप्रयर्थं तथैव च ॥ ११३ ॥ तृणं गोऽभ्यवहारार्थमस्तेयं मनुरत्रवीत् ॥ अदेववाटिनं पुष्यं देवतार्थं तथैव च ॥ ११४ ॥ आद्दानः परक्षेत्रात्र दण्डं दातुमईति ॥ शृङ्गिणं नखिनं राजन्दंष्ट्रिणं च वधोद्यतम् ॥ ११५ ॥ यो हन्यात्र स पापेन छिप्यते मनुजेश्वर गुरुं वा बालवृद्धं वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ॥११६॥ आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयच् ॥ नाततायिवधं दोषो हन्तुर्भवति कश्चन॥११७॥ प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा पन्युस्तं पन्युमृच्छाति ॥ मृहक्षेत्राभिहर्तारस्तयागम्याभिगानिनः ॥ ११८ ॥ अग्निदो गरदश्चैव तथा चाभ्ययतायधः॥ अभिचारं तु कुर्वाणो राजगामि च पैञ्जनम् ॥ ११९ ॥ एते हि कथिता छोके धम्मज्ञैराततायिनः ॥ भिक्षुकोऽप्यथवा नारी योऽपि वा स्यात् कुशीलवः ॥ १२०॥ प्रविशेत्प्रतिषिद्धस्तु प्राप्तुयाद्विगुणं दमः ॥ परस्त्रीणां तु सम्भाषे तीर्थेऽरण्ये गृहेऽपि वा ॥ १२१॥ नदीनां चैव सम्भेदैः स संग्रहणमाप्रयात् ॥ न सम्भाषेत्परस्त्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत् ॥ १२२ ॥ प्रतिषिद्धे समाभाष्य सुवर्णं दण्डमईति ॥ विधिरात्मोपजीविषु ॥ १२३ ॥ सज्जयन्ति मनुष्यैस्ता निगृढं वा दरन्त्युत ॥ किंचिदेव तु दाप्यः स्यात्सम्भाषेणापचारयच् प्रेष्यासु चैव सर्वांसु गृहप्रवाजितासु च ॥ योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमहीति ॥ १२५ ॥ सकामां दूषमाणस्तु प्राप्तयाद्दिशतं

यश्च संचारकस्तत्र प्रह्मषः स तथा भवेत् ॥ १२६ ॥ पारदारिकवदण्डयो योऽपि स्यादवकाश्चदः ॥ वछात्सन्दूषयेद्यस्तु परभारयी काचित् ॥ १२७ ॥ वधो दण्डो भवेत्तस्य नापराघो भवेतिस्रयाः ॥ रजस्तृतीयं या कन्या स्वगृहे प्रतिपद्यते ॥ १२८ ॥ अदण्डचा सा भवे ड़ाज्ञा वरयन्ती पति स्वयम् ॥ स्वदेशे कन्यकां दत्त्वा तामादाय तथा त्रजेत् ॥ १२९॥ परदेशे अवेद्रध्यः स्त्रीचोरः स यतो अवेत् ॥ अद्रव्यां मृतपनी तु संगृह्मापराध्यति ॥ १३० ॥ सद्व्यां तां संयहीता दण्डं तु क्षिप्रयहति ॥ उत्कृष्टं या भजेत्कन्या देया तस्यैव सा भवेत्॥ १३०॥ यच्चान्यं सेनमानां च संयतां वासयेदृहे ॥ उत्तमां सेनमानस्तु जवन्यो वधमहिति ॥ जवन्यमुत्तमा नारी सेनमाना तथैन च ॥ १३२ ॥ अत्तारं टङ्कयेद्या स्त्री ज्ञातिभिनेछद्पिता ॥ तां च निष्कासयेदाना संस्थाने बहुसंस्थिते ॥३३३ ॥ स्ताधिकारां मिलनां पिण्डमात्रोपनीविनीम् ॥ वासयेत्स्वैरिणीं नित्यं सवर्णेनाभिदृषिताम् ॥ १३४ ॥ ज्यायमा दृषिता नारी युण्डनं समवाप्रयात् ॥ वासश्व मालेनं नित्यं शिखां इज् ॥ १३५ ॥ त्राह्मणः क्षत्रियो वैरुयः क्षत्रविद्शुद्रयोषितः ॥ त्रनन्दाप्यो अवेदाज्ञा दण्डमु तमसाइसम् ॥ १३६ ॥ वैरुयागमे च स्त्रियस्यान्त्यनागमे ॥ तथ्यमं प्रथमं वैश्यो दण्डचः ज्ञूद्रागमाद्भवेत् ॥ ३३७ ॥ ज्ञूदः सवर्णागमने ज्ञतं दण्डचो महीक्षिता द्विगुणं राजन्सत्रस्तु त्रिगुणं तथा॥ १३८॥ ब्राह्मणश्च अवेदण्डचस्तथा राजंश्चतुर्गुणम् ॥ अग्रतासु अवेदण्डः स्वग्रतास्विको अवेत् ॥ १३९॥ जातापितृष्यसा अश्वमांतुलानी पितृष्यजा॥पितृष्यसाविशिष्यस्त्री अगिनी तत्ससी तथा॥श्रातृ भार्यागमे पूर्वादण्डस्तु द्विगुणो अवेत् ॥१४०॥ आगिनेयी तथा चैव राजपत्नी तथैव च ॥ तथा प्रत्रजिता नारी वर्णीत्क्रप्टा तथैव च ॥ १४१ ॥ इत्यगम्याश्च निर्दिष्टास्तासां तु गमने नरः ॥ िश्चिम्योत्कर्त्तनं क्रत्वा ततस्तु वधमहीति ॥१४२॥ चण्डाङीं च श्वपाकीं च गच्छन्वधमवाष्ट्रयात् ॥ १४३ ॥ तिर्यग्योनिं च गोवज्ज्यीं मैथुनं लो निषेवते ॥ वपनं प्राप्तयाहण्डं तस्याश्च यवसोद्कम् ॥ १४४ ॥ सुवर्णं च अवेदण्डचो गां त्रजःमनुजोत्तम ॥ वेश्यागामी द्विजो दण्डचो वेड्याज्ञुल्कसमं पणम् ॥ १४५ ॥ गृर्शत्वा वेतनं वेड्या छोभादन्यत्र गच्छति ॥ वेतनं द्रिगुणं द्यादण्डं **च द्रिगु**णं तथा ॥ १४६ ॥ ेर्याशुल्कसमं एणम् ॥ १४५ ॥ गृहीत्वा वेतनं वेर्या छोभादन्यत्र गच्छति ॥ वेतनं द्विगुणं द्यादण्डं च द्विगुणं तथा ॥ १४६ ॥ अन्यमुद्दिर्य यो वेर्यां वयेद्न्यस्य कारयेत् ॥ तस्य दण्डो भवेद्राजनसुवर्णस्य च मापकम् ॥ १४७॥ नीत्वा भोगात्र यो द्यादाप्यो द्विगुण

वेतनम्॥ राज्ञश्च द्विगुणं दण्डं तथा घम्मों न हीयते ॥ १४८ ॥ बहुनां त्रजतामेकां सर्वे ते द्विगुणं दमम् ॥ द्युः पृथक् पृथक् सर्वे दण्डं च द्विगुणं परम् ॥१४९॥ न माता न पिता न स्त्री न ऋत्विग् याज्यमानवाः ॥ अन्योन्यं पतितास्त्याज्या योगे दण्डचाः शतानि षट्॥१५०॥ पतिता गुरवस्त्याच्या न तु माता कथंचन । गर्भघारणगोषाभ्यां तेन माता गरीयसी ॥ १५१ ॥ अधीयानोऽप्यनध्याये दण्डचः कार्षापण त्रयम् ॥ अध्यापकश्च द्विगुणं तथाचारस्य रुङ्घते ॥ १५२ ॥ अनुक्तस्य भवेदण्डः सुवर्णस्य च क्रुव्णरुम् ॥ भार्या पुत्रश्च द्वासश्च शिष्यो 🥞 श्राता च सोदरः ॥ १५३ ॥ कृतापराघास्ताडचाः स्यू रज्ञ्या वेणुद्छेन वा ॥ पृष्ठतस्तु झरोरस्य नोतमाङ्गं कथंचन ॥ १५४ ॥ न्यथा प्रहरतः प्राप्तं स्याचोरिकलिबपम् ॥ दूर्ती समाह्वयंश्वेव यो निषिद्धं समाचरेत् ॥ १५५ ॥ आच्छत्रं वा प्रकाशं वा स दण्डचः पार्थिव च्छया ॥ वासांसि फलकैः श्रक्ष्णेनिर्णिज्याद्रककः शनैः ॥ १५६ ॥ अतोऽन्यथा हि कुर्वेस्तु दण्डचः स्याद्रुक्ममापकम् श्रेव प्रदेयं येविळुप्यते ॥ १५७ ॥ कर्षकेभ्योऽर्थमादाय यः कुर्यात् करमन्यथा ॥ तस्य सर्वस्वमादाय तं राजा विश्रवासयेत् ॥ १५८ ॥ ये नियुक्ताः स्वकार्य्येषु इन्युः कार्य्याणि कार्यिणाम् ॥ निर्घृणाः क्र्रमनप्तः सर्वे कम्मापराधिनः ॥ १५९ ॥ धनोष्मणा पच्यमानास्तान् निःस्वान् कारयेत्रपः ॥ कूटशासनकर्त्तश्च प्रकृतीनां च दूषकान् ॥ १६० ॥ स्त्रीबालब्राह्मणघांश्च वध्याद्विट्सेविनस्तथा ॥ अपात्यः प्राङ्किव वाको वा यः कुर्यात् कार्यमन्यथा ॥१६१॥ तस्य सर्वस्वमादाय तं राजा विप्रवासयेत् ॥ ब्रह्मघश्च सुरापश्च तस्करो गुरुतल्पगः ॥१६२॥ एताच् सर्वान्पृथरिषस्यान्महापातिकनो नराच् ॥ महापातिकनो वध्या त्राह्मणं तु विवासयेत् ॥ १६३ ॥ कृतिचिह्नं स्वदेशाच शृणु चिह्नाकृति ततः ॥ गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः ॥ १६४ ॥ स्तेने तु श्वपदं तद्भद्भह्न्याञ्चिराः पुमान् ॥ असम्भाष्या ह्यसम्भोष्या असं वाद्या विशेषतः ॥ १६५ ॥ त्यक्तव्याश्च तथा राजञ्ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवैः ॥ महापाताकिनो वित्तमादाय नृपतिः स्वयम् ॥ १६६ ॥ 

अभ्यषातेषु मध्यस्याः क्षिप्रं शास्यास्तु चोरवत् ॥ प्रामघाते मठाभङ्गे पथि मोषाभिमर्दने ॥ १७०॥ शक्तितो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सप रिच्छदाः ॥ राज्ञः कोशापहर्तृश्च प्रतिकूछेषु संस्थितान् ॥१७१॥ अरीणामुपकर्तृश्च घातयेद्विविधेर्यः ॥ सन्धि कृत्वा तु ये चौर्य्य रात्रे। कुर्वन्ति तस्कराः ॥ १७२ ॥ तेषां छित्त्वा नृषो इस्तौ तीक्षणशुक्रे निवेशयेत् ॥ तडागभेदकं इन्याद्रप्तु शुद्धवयेन तु ॥ १७३ ॥ यस्तु पूर्व निविष्टं स्यात्तडागरूयोदकं इरेत् ॥ आगमं चाप्यपां भिन्दात्स दाप्यः पूर्वभासनम् ॥१७४॥कोष्ठागारायुवागारदेवागारविभेदकान्॥पापान्यापसमाचा रान्यातयेच्छीत्रमेव च ॥१७५॥ समुतसूजेद्राजमार्गे यस्त्वमेध्यमनापादि ॥ स हि कार्षापणं दण्डचस्तत्त्वमेध्यं च शोधयेत् ॥१७६॥अजङ्ग मोऽथवा वृद्धो गर्भिणी बाठ एव च ॥ परिभावणमईन्ति न च शोध्यमिति हिषातिः ॥१७७॥ प्रथमं साइसं दण्डयो यश्च मिथ्या चिकित्सते ॥ परुषे मन्यमं दण्डमुत्तमं च तथोत्तमे॥१७८॥छत्रस्य ध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकाः॥प्रतिकुर्युस्ततः सर्वे पंच दण्डचाः ज्ञातानि च॥१७९॥ अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा ॥ मणीनामिष भेदेन दण्डचः प्रथमसाहसम् ॥ १८०॥ समं च विषमं चैव कुहते मूल्पतोऽपि वा ॥ समाप्रयात्स वे पूर्वे दममध्यममेव च॥१८१॥बन्धनानि च सर्वाणि राजमार्गे निवेश्येत्॥कर्षन्तो यत्र दिश्यन्ते विक्वताः पापकारिणः॥१८२॥ याकारस्य च भेतारं परिखाणां च भेदकम् ॥ द्वाराणां चैत्र भेतारं क्षित्रं निर्वासयेत्पुरात् ॥ १८३ ॥ सूछकम्माभिचारेषु कर्तव्यो द्विश्तती दमः ॥ अबीजविक्रयी यश्च बीजोत्कर्षक एव च ॥ १८४ ॥ मर्यादाभेदकश्चापि विकृतं वयनाप्रयात् ॥ सर्वसङ्करपापिष्ठं हेमकारं नरा घिष ॥ १८५ ॥ अन्याये वर्त्तमानं च च्छेदयेछन्ज्ञः क्षुरैः ॥ द्रव्यमादाय विणजामनवैणावरुन्धताम् ॥ १८६ ॥ द्रव्याणां दूषको यस्तु प्रतिच्छन्नस्य विकयी ॥ मध्यमं प्राप्तुपादण्डं कूटकर्ता तथोत्तनम् ॥ १८७ ॥ राजा पृथक् पृथक् कुर्यादण्डं चोत्तनसाहसम् ॥ ज्ञास्त्राणां पज्ञतपसां देशानां क्षेपको नरः ॥ १८८ ॥ देवतानां सतीनां च उत्तमं दण्डमईति ॥ एकस्य दंडगारूष्ये बहूनां द्रिगुणो दमः ॥ १८९ ॥ कलहो यहतो दाप्यो दंडश्च द्विगुणस्ततः ॥ मध्यमं ब्राह्मणं राजा विषयाद्विप्रवासयेत् ॥ १९०॥ लगुनं च पलोडुं च ज्ञूकरं ग्रामकुङ्कटम् ॥ तथा पंचनखं सर्वे भक्ष्यादन्यतु भक्षयेत ॥ १९१ ॥ विवासयेत्क्षिप्रभेव ब्राह्मणं विषयात्स्वकात् ॥ अभक्ष्यभक्षणे दण्डचः ज्ञूहो भवति

॥२५७॥

कुष्णरुम् ॥१९२॥ त्राह्मणक्षत्रियविशां चतुस्त्रिद्धिगुणं रुमृतम् ॥ यः साहसं कारयाति स दंडयो द्विगुणं दमम् ॥१९३॥ यस्त्वेवमुकत्वाहं दाता कारयेत्स चतुर्गुणम् ॥ सान्दिष्टस्याप्रदाता च समुदगृहभेदकः॥१९४॥ पंचाश्वत्पणिको दंडस्तत्र कार्यो महीक्षिता ॥ अस्पृइयं चास्पृशात्रायां ह्ययोग्योऽयोग्यक्मेकृत् ॥ १९५ ॥ पुंस्त्वहर्ता पशुनां च दासीगभीवनाशकृत् ॥ शुद्रपत्रजितानां च देवे पेत्रे च भोजकः ॥१९६॥ अवजन बाढमुक्त्वा तु तथैव च निमन्त्रणे ॥ एते कार्पापणशतं सर्वे दंडचा महीक्षिता ॥ १९७ ॥ दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यं क्षिपन्दण्डम्तुं कृष्णलम् ॥ पितापुत्रविरोधे च साक्षिणां द्विशतो दमः ॥ स्यात्रस्थ तथार्यः स्यात्तस्याप्यष्टश्रतो दमः ॥ १९८ ॥ तुलाशासनमानानां कूटक्रुन्मानकस्य च ॥ एभिश्च व्यवहत्तां च स दण्डचो द्रमुत्तमम् ॥१९९ ॥ विषायिदां पतिग्रुक्तिजापत्यत्रमापणीम् ॥ विकर्णनासिकां व्योष्टीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत् ॥२००॥ त्रामस्य दाहका ये च ये च क्षेत्रस्य वेड्मनः ॥ राजपत्न्यभिगामी च द्रध्यव्यास्ते कटाग्निना ॥ २०१ ॥ ऊतं वाष्याधिकं चापि ठिखेद्यो राजशासनम् ॥ पारदारिकचौरं वा मुंचतो दण्ड उत्तमः ॥२०२॥अभक्षेण द्विनं दूष्य दण्डच उत्तमसाइसम् ॥ क्षत्रियं मध्यमं वैञ्यं प्रथमं शुद्रमर्द्धकम्॥२०३॥मृताङ्गछप्रविकेतुर्गुरं ताडयतस्तथा॥राजयानासनारोडुईण्ड उत्तमसाहसः॥२०४॥यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनापि पराजितः ॥ तमायान्तं पुनर्जित्वां दण्डयेद्विगुणं दमम्॥२०५॥आह्वानकरो मध्यः स्यादनाह्वाने तथाह्वयन् ॥ दण्डिकस्य च यो इस्ताद्भियुक्तः पञायते॥२०६॥ हीनः पुरुषकारेण तं दण्डचाद्दाण्डिको धनम्॥प्रेष्यापराधातप्रवेषस्तु स दण्डचश्चार्द्धमेव च ॥२०७॥दण्डार्थ नियमार्थं च नीयमानेषु बन्धनम् ॥ यदि कश्चित्पञायेत दण्डश्चाष्टग्रुणो भवेत् ॥ २०८॥ अनिन्दिते विवादे तु नखरोमावतारणम्॥कारयेद्यः स पुरुषो मध्यमं दृण्डमईति॥२०९॥बन्धनं चाप्यवध्यस्य बङान्मोचयते तु यः ॥ वध्यं विमोचयेद्यहतु दृण्डाद्विगुणभाग्भवेत्॥२१०॥दुर्देष्ट व्यक्द्वाराणां सभ्यानां द्विगुणो दमः ॥ राज्ञा त्रिंशद्भणो दण्डः प्रसेष्य उदके भवेत् ॥ २११ ॥ अल्परण्डेऽधिकं कुर्पादिपुछे चाल्पमेव च ॥ उत्ताधिक तु तं दण्डं सभ्यो द्यात्स्वकाद्वहात् ॥ २१२ ॥ यावानवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य रक्षणे ॥ अधर्मो नृपतेर्देष्टस्तथा मोक्षणे ॥ २१३ ॥ त्राह्मणं नैव इन्यातु सर्वपापेष्ववस्थितम् ॥ प्रवासयेतस्वकादाष्ट्रात्समग्रधनसंग्रतम् ॥

पुराण.

अ॰ २३७

॥२५७॥

न जातु त्राह्मणं वध्यात्पातकं त्वधिकं भवेत् ॥ यहमात्तहमात्मयवेत त्रव्वहत्यां विवर्जयेत् ॥ २१५ ॥ अदंडचान्द्ण्डयन्राजा दण्डचांश्चेवाप्यदण्डयन् ॥ अयशो महदाप्रोति नरकं चाधिगच्छति ॥ २१६ ॥ ज्ञात्वापराधं पुरुषस्य राजा काछं तथा चानुमतं द्विजानाम् ॥ दण्डचेषु दण्ड परिकल्पयेत्त यो यस्य युक्तः स समीक्ष्य कुर्यात् ॥ २१७॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे राजवर्मे दण्डपणयनं नाम सप्तविंश्त्य धिकदिशततमोऽध्यायः ॥ २२७ ॥ छ ॥ मनुहनाच ॥ दिव्यान्तरिक्षभौमेषु या शान्तिरिभधीयते ॥ तामहं श्रोतुमिच्छामि महोत्पातेषु केशव ॥ १ ॥ मतस्य उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्णामि त्रिविधामद्भवादिषु ॥ विशेषेण तु श्रीमेषु ज्ञान्तिः कार्या तथा अवेत् ॥ २ ॥ अभया चान्तिरिक्षेषु सौम्या दिन्येषु पार्थित ॥ विजिगीषुः परं राजन्धितिकायस्तु यो अवेत् ॥ ३॥ विजिगीषुः परानेवस्थियुक्तस्तया परैः ॥ तथाभिचार शृङ्खायां शृज्जामभिनाशने॥४॥ भये महति सम्प्राप्ते अभया शान्तिरिष्यते ॥ राजयक्ष्माभिभूतस्य क्षतशीणस्य चाप्यथ॥५॥सोम्या प्रशस्य ते शान्तिर्यज्ञकामस्य चाप्यथ ॥ भूकम्पे च समुत्पन्ने प्राप्ते चान्नस्ये तथा ॥ ६ ॥ अतिबृष्ट्यामनाबृष्ट्यां श्रुभानां भयेषु च ॥ प्रमतेषु च चोरेषु वैष्ण्यी शान्तिरिष्यते ॥ ७ ॥ पशुनां मारणे प्राप्ते नराणापि दाहणे ॥ भूतेषु दृश्यमानेषु रौदी शान्तिस्तथेष्यते ॥ ८ ॥ वेदनाशे समुत्पन्ने जने जाते च नास्तिके ॥ अपूज्यपूजने जाते ब्राह्मी झान्तिस्तथेष्यते ॥ ९ ॥ अविष्यत्यभिषेके च परचक्रभयेऽपि च भेदेऽरिवधे रौद्री ज्ञान्तिः प्रशस्यते ॥ १० ॥ ज्यहातिरिक्ते पत्रने अक्ष्ये सर्वविगहिते ॥ वैक्कते वातजे व्याधी वायत्री ज्ञान्तिरिष्यते ॥ ११ ॥ अनाबृष्टिभये जाते त्राप्ते विक्वतिवर्षणे ॥ जठाशयविकारेषु वाहणी शान्तिरिष्यते ॥ १२ ॥ आभिशापभये प्राप्ते भागवी च तथैव च ॥ जाते प्रसर्वेक्टत्ये प्राजापत्या महायुज ॥ ३३ ॥ उपस्कराणां वैक्टत्ये त्वाष्टी पार्थिवनन्दन ॥ बाठानां ज्ञान्तिकामस्य कौमारी च तथा नृप ॥ १८॥ कुर्याच्छान्तिमथात्रेयीं संप्राप्ते विह्नैकेते ॥ आज्ञाभङ्गे तु सञ्चाते तथा भृत्यादिसंश्चये ॥ १५ ॥ अश्वानां शान्तिकामस्य तद्विकारे समुत्थिते ॥ अश्वानां कामयानस्य गान्धर्वी ज्ञान्तिरिष्यते ॥ १६ ॥ गजानां ज्ञान्तिकामस्य तद्धिकारे समुत्थिते ॥ गजानां कामयानस्य ज्ञान्तिराङ्गि रसी भवेत् ॥ १७ ॥ पिशाचादिभये जाते शान्तिर्वे नैऋंती स्वता ॥ अपवृत्युभये जाते दुःस्वप्ने च तथा स्थिते ॥ १८ ॥ याम्यां तु कारये

च्छान्ति प्राप्ते तु नरके तथा ॥ धननाशे समुत्पन्ने कीबेरी शान्तिरिष्यते ॥ १९ ॥ वृक्षाणां च तथार्थानां वैक्वते समुपिध्यते॥भूतिकामस्तथा प्राप्ति शान्ति पार्थिवीं प्रतियोजयेत् ॥ २० ॥ प्रथमे दिनयामे च रात्री वा मनुजीत्तम ॥ हस्ते स्थाती च चित्रायामादित्ये चाधिते तथा ॥ २१ ॥ अ०२२९ अर्थिमण सौम्यजातेषु वायव्यात्वद्धतेषु च ॥ द्वितीये दिनयामे तु रात्री च रितृन्दन ॥ २२ ॥ पुष्यामेषे विशासासु पित्र्यासु भरणीषु च ॥ अ उत्पातेषु तथा भाग्ये आग्नेयीं तेषु कारयेत् ॥ २३ ॥ तृतीये दिनयामे च रात्री च रिवनन्दन ॥ रोहिण्यां वैष्णवे त्राह्मे वासवे वैश्वदेवते॥२४॥ ज्येष्ठायां च तथा मैत्रे ये भवन्त्यद्भुताः कचित् ॥ ऐन्द्री तेषु प्रयोक्तव्या शान्ती रविकुलोद्धह ॥२५॥ चतुर्थे दिनयामे च रात्री वा रविनन्द्रन ॥ सार्पे पोंच्णे तथार्द्रायामहिर्बुध्नये च दारुणे ॥२६ ॥ मुले वारुणदेवत्ये ये अवन्त्यद्धतारूतथा॥वारुणो तेषु कर्त्तव्या महाज्ञान्तिर्महीक्षिता॥२७॥ मित्रमण्डलवेलासु ये भवन्त्यद्भताः कचित् ॥तत्र शान्तिद्धयं कार्यं निमित्तेषु च नान्यथा ॥ निर्नि।मेत्तकृता शान्तिर्निमित्तेनोपयुज्यते ॥२८॥ बाणप्रहारा न भवन्ति यद्धदानन् नृणां सन्नहनेर्युतानाम् ॥ देवोपघाता न भवन्ति तद्धद्धर्मात्मनां शान्तिपरायणानाम् ॥ २९ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽद्धतशान्तिर्नामाष्टाविंशत्यधिकद्विज्ञततमोऽष्यायः॥ २२८॥ छ ॥ मनुरुवाच ॥ अद्भुतानां फरुं देव शमनं च तथा वद् ॥ त्वं हि वेत्सि विशालाक्ष ज्ञेयं सर्वमञ्चेषतः ॥ १ ॥ मस्त्य उवाच ॥ अत्र ते वर्षयिष्यामि यदुवाच महातपाः ॥ अत्रये वृद्धगर्गस्तु सर्वधर्म भृतां वरः ॥ २ ॥ सरस्वत्यां सुखासीनं गर्गं स्रोतासि पार्थिव ॥ पत्रच्छासी महातेजा अत्रिर्मुनिजनत्रियम् ॥ ३ ॥ अत्रिरुवाच ॥ नङ्यतां पूर्वरूपाणि जनानां कथयस्य मे ॥ नगराणां तथा राज्ञां त्वं हि सर्वे वदस्य माम् ॥ ४ ॥ गर्ग उवाच ॥ पुरुषापचरात्रियतमपरज्यन्ति देवताः ॥ ततोऽपरागाद्देवानामुपर्सगः प्रवर्तते ॥ ५ ॥ दिन्यान्तरिक्षभौमं च त्रिविधं संप्रकीर्तितम् ॥ अदर्शवैकृतं दिन्यमान्तरिक्षं ॥ ६ ॥ उल्कापातो दिशां दाहः परिवेषस्तथैव च ॥ गन्धर्वनगरं चैत्र वृष्टिश्च विक्वता ट या ॥ ७ ॥ एवमादीनि लोकेऽस्मिन्नान्तारिशं मे ॥ ६ ॥ उल्कापातो दिशां दाहः परिवेषस्तर्थव च ॥ गन्धवनगर चत्र वृष्टिश्व । नक्षता ु जा ॥ जा राजाता । जा विशेष विशे

निष्फलं भवेत् ॥ अद्धतस्य विपाकश्च विना शान्त्या न दृश्यते ॥ ११ ॥ त्रिभिवेषेस्तथा ज्ञेयं सुमहद्भयकारकम् ॥ राज्ञः ज्ञरीरे लोके च पुरद्वारे पुरोहिते ॥ १२ ॥ पाकमायाति पुत्रेषु तथा वै कोशवाहने ॥ ऋतुस्वभावाद्वाजेन्द्र भवन्त्यद्धतसंज्ञिताः ॥ १३ ॥ शुभा वहास्ते विज्ञेयास्तांश्च मे गदतः शृणु ॥ वज्राशनिमहीकम्पसन्ध्यानिर्घातनिःस्वनाः ॥ १४ ॥ परिवेषरजोधूमरक्तार्कास्तमयोदयाः ॥ द्रुमो द्रेदकरस्मेहो बहुशः सफछद्रमः ॥ १५ ॥ गोपक्षिमधुवृद्धिश्च शुभानि मधुमाधवे ॥ ऋक्षोल्कापातकछुषं कपिलाकैन्दुमण्डलम् ॥ १६ ॥ कृष्णश्वेतं तथा पीतं धूसरध्वान्तलोहितम् ॥ रक्तपुष्पाद्गणं सान्ध्यं नभः क्षुब्धार्णवोपमम् ॥ १७॥ सारितां चांबुसंशोपं दङ्घा श्रीष्मे शुभं वदेत् ॥ शकायुधवरिवेषं विद्युदुल्काधिरोहणम् ॥१८ ॥ कंपोद्धर्त्तनवैकृत्यं हसनं दारणं क्षितेः ॥ नद्योदपानसरसां विधूनतरणप्रवाः ॥ १९ ॥ शृद्धिणां च वराहाणां वर्षासु ग्रुभिष्यते ॥ शीतानिलतुषारत्वं नर्दनं मृगपक्षिणाम् ॥२०॥ रक्षोभूतिपशाचानां दर्शनं वागमानुषी ॥ दिशो धूमान्धकारात्र्यं सनभोवनपर्वताः ॥२१ 🖑॥ उच्चैः सूर्योदयास्तौ च हेमन्ते शोभनाः स्मृताः ॥ दिव्यस्त्रीह्रपगन्धर्वविमानाद्धतदर्शनम् ॥२२॥ ग्रहनक्षत्रताराणां दर्शनं वागमानुषी ुँ॥ गीतवादित्रनिर्घोषो वनपर्वतसानुषु ॥ २३ ॥ शस्यवृद्धी रसातेपात्तिः शरत्का**छे** शुभाः स्मृताः ॥ हिमपातानिछोत्पातविद्धपाद्धतदर्शनम् ॥ २४ ॥ कृष्णाञ्जनाभमाकाशं तारोल्कापातिवञ्जरम् ॥ चित्रगर्भोद्भवः स्त्रीषु गोऽजाश्वमृगपक्षिषु ॥ एत्राङ्करलतानां चं विकाराः शिशिरे शुभाः ॥ २५ ॥ ऋतुस्वभावेन विनाद्धतस्य जातस्य दृष्टस्य तु शीघ्रमेव ॥ यथागमं शान्तिरनन्तरं तु कार्या यथोक्ता वसुधाधिपेन ॥ २६ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽद्धतशान्तिकोत्पत्तिनामकोनित्रेशद धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२२९॥ गर्ग उवाच 📲 देवतार्चाः प्रनृत्यन्ति वेपन्ते प्रज्वलन्ति च ॥ वमन्त्याप्ने तथा धूमं स्नेहं रक्तं तथा वसाम् ॥ १॥ आरटन्ति रुदुन्त्येताः प्रस्विद्यन्ति इसन्ति च ॥ उत्तिष्ठन्ति निषीदन्ति प्रधावन्ति धमन्ति च ॥ २॥ अअते विक्षिपन्ते वा कोशप्रहरण व्वजान् ॥ अवाङ्गुखा वै भवन्ति स्थानात्स्थानं भ्रमन्ति च ॥ ३ ॥ एवमाद्या हि दश्यन्ते विकाराः सहसोत्थिताः ॥ छिङ्गायतनाविशेषु तत्र वासं न रोचयेत्।। ४ ॥ राज्ञो वा व्यसनं तत्र स च देशो विनश्यति ॥ देवयात्रासु चोत्पातान्दञ्चा देशभयं वदेत् ॥ ५ ॥ पितामहस्य इम्येषु

तत्र वासं न रोचयेत् ॥ पशूनां रुद्रजं ज्ञेयं नृपाणां ভोकपालजम्॥६॥ ज्ञेयं सेनापतीनां तु यत्स्यात्स्कन्दविशाखजम्॥ लोकानां विष्णुवस्वीन्द्र विश्वकम्मंसमुद्रवम् ॥ ७॥ विनायकोद्धवं ज्ञेयं गणानां ये तु नायकाः ॥ देवप्रेष्यान्नृपप्रेष्या देवस्त्रीभिर्नृपस्त्रियः ॥ ८॥ वासुदेवोद्धवं ज्ञेयं प्रहाणामेव नान्यथा ॥ देवतानां विकारेषु श्वातिवेत्ता प्ररोहितः ॥ ९॥ देवताची तु गत्वा वै रनानमाच्छाद्य भूषयेत् ॥ पूजयेच महाभाग गन्च माल्यात्रसम्पदा ॥ १० ॥ मधुपर्केण विधिवदुपातिष्ठेदनन्तरम् ॥ पुरोधा जुहुपाद्वह्नौ सप्तरात्रमतान्द्रितः ॥ ११ ॥ विप्राश्च पूज्या मधुरान्नपानैः सद्क्षिणं सप्तदिनं नरेन्द्र ॥ प्राप्तेऽष्टमेऽह्नि क्षितिगोप्रदानैः सकाञ्चनैः ज्ञांतिष्ठपैति पापम् ॥ १२ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽद्भत्रज्ञांताव चांधिकारो नाम त्रिश्वदिधिकदिशततमोऽध्यायः ॥ २३० ॥ छ ॥ गर्ग उवाच ॥ अनिप्रदींप्यते यत्र राष्ट्रे यस्य निरिन्धनः॥ न दींप्यते चेन्ध नवांस्तदाष्ट्रं पीडचते नृपैः ॥ १ ॥ प्रम्वलेद्प्सु मांसं वा तथार्द्दं वापि किञ्चन ॥ प्राकारं तोरणं द्वारं नृपवेइम सुरालयम् ॥ २ ॥ यत्र दीप्यंते तत्र राज्ञो भयं भवेत् ॥ विद्युता वा प्रदह्मन्ते तदापि नृपतेर्भयम् ॥ ३ ॥ अनैज्ञानि तमांसि स्युविना पांसुरजांसि च ॥ धूमश्रा निमनो यत्र तत्र विन्द्यान्महाभयम् ॥ ४ ॥ तिडित्त्वनन्ध्रे गगने भयं स्यादक्षविति ॥ दिना सतारे गगने तथैव भयमादिशेत् ॥ ५ ॥ त्रह नक्षत्रवेक्कत्ये ताराविषमदर्शने ॥ पुरवाहनयानेषु चतुष्पान्घृगपाक्षिषु ॥ ६ ॥ आयुधेषु च दीप्तेषु धूमायत्मु तथैव च ॥ निर्गमत्मु च कोशाच संप्रामस्तुमुखो भवेत् ॥ ७ ॥ विनाग्निं विष्फुालिङ्गाश्च दृइयंते यत्र कुत्राचित् ॥ स्वभावाचापि पूर्य्यते धनूंपि विकृतानि च ॥ ८ ॥ विकाएश्चा युधानां स्यात् तत्र संत्राममादिशेत् ॥ त्रिरात्रोपोषितश्चात्र पुरोधाः सुप्तमाहितः ॥ ९ ॥ सिमिद्धिः क्षीरवृक्षाणां सर्वपैश्च घृतेन च ॥ कुर्यादामिमन्त्रेर्नाह्मणांश्वेव भोजयेत् ॥ १०॥ दद्यात् सुवर्णे च तथा द्विजेभ्यो गाश्चेव वस्त्राणि तथा सुवं च ॥ एवं कृते पापसुपौति नाज्ञां यद्ग्रि वेकृत्यभवं द्विजेन्द्र ॥ ११ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽद्धत्ञांताविभवेकृत्यं नामैकित्रंशव्धिकद्विशततमोऽध्यावः ॥ २३१ ॥ गर्ग उदाच ॥ पुरेषु येषु दृश्यंते पादपा देवचोदिताः ॥ रुदंतो वा इसंतो वा स्रवंतो वा रसान्बहून् ॥ १ ॥ अरोगा वा विना वातं ज्ञाखां संच त्यथ दुमाः ॥ फलं मूलं तथा कालं दर्शयंति त्रिहायनाः ॥ २ ॥ पूर्ववत्स्वं दर्शयंति फलं पुष्पं तथान्तरे ॥ शीरं स्नेहं तथा रक्तं मधु तोयं

पुराण.

अ०२३२

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delbi and eGangotri सहसा शुब्का रोहांति वा पुनः ॥ उत्तिष्ठंतीह पतिताः पताति च तथोत्थिताः ॥ ४ ॥ तत्र वक्ष्यामि ते त्रह्मच् विपाकं फलमेवं चै ॥ रोद्ने व्याधिमभ्योति इसने देशिवश्रमम् ॥ ६ ॥ शाखाप्रपतनं कुर्यात्संग्रामे योधपातनम् ॥ बालानां मरणं कुर्याद् बाठानां बाठपुष्पिता ॥ ६ ॥ स्वराष्ट्रभेदं कुरुते फलपुष्पमथांतरे ॥ क्षयः सर्वत्र गोंक्षीरे स्नेहे दुर्भिक्षठक्षणम् ॥ ७ ॥ वाहनापचयं मद्ये रक्ते संयाममादिशेत् ॥ मधुम्नावे भवेद्रचाधिर्नलम्नावे न वर्षाते ॥ ८ ॥ अरोगशोषणं ज्ञेयं ब्रह्मन्दुर्भिक्षलक्षणम् ॥ ग्रुष्केषु सम्प्ररोहरूतु वीर्यमन्नं च हीयते ॥ ९ ॥ उत्थाने पतितानां च भयं भेदकरं भवेत् ॥ स्थानात्स्थानं तु गमने देशभङ्गस्तथा भवेत् ॥ १० ॥ ज्वलत्स्विप च वृक्षेषु त्स्विप धनक्षयम् ॥ एतत्पूजितवृक्षेषु सर्व राज्ञो विपद्यते ॥ ११ ॥ पुष्णे फले वा विकृते राज्ञो मृत्युं तथादिशत् ॥ अन्येषु चैव वृक्षेषु वृक्षो त्पातेष्वतन्द्रितः ॥ १२ ॥ आच्छादयित्वा तं वृक्षं गन्धमाल्यौर्विभूषयेत् ॥ वृक्षोपिर तथा च्छत्रं कुर्यात्पापप्रज्ञान्तये ॥ १३ ॥ ज्ञिवमभ्यर्चये देवं पद्यं चास्मे निवेदयेत् ॥ रुद्रेभ्य इति वृक्षेषु द्वत्वा रुद्रं जपत्ततः ॥ १४ ॥ मध्वाज्ययुक्तेन तु पायसेन संपूज्य विप्रांश्च भुवं च द्यात् ॥ मीतेन नृत्येन तथार्चयेत्त देवं हरं पापविनाशहेतोः ॥ १५ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽद्धतशांतौ वृक्षोत्पातप्रशमनंनाम द्वात्रिशद्धिकद्भि २३२॥ छ॥ गर्ग उवाच ॥ अतिवृष्टिरनावृष्टिर्डीभक्षादिभयं मतम् ॥ अनृतौ तु दिवानन्ता वृष्टिर्झेया भयानका ॥ १॥ अनन्त्रे वैक्कताचैव विज्ञेया राजमृत्यवे ॥ ज्ञीतोष्णानां विपर्यासे नृपाणां रिपुजं भयम् ॥ २ ॥ ज्ञोणितं वर्षते यत्र तत्र ज्ञाह्मभयं भवेत् ॥ ३ ॥ मजास्थिरनेहमांसानां जनमारभयं भवेत् ॥ फठं पुष्पं ८ ॥ पांशुजन्तूपठानां च वर्षतो रोगजं भयम् ॥ छिद्रे वान्नप्रवर्षेण सस्यानां भीतिवर्द्धनम् च्छाया न हरूयते ॥ हरूयते तु प्रतीपा वा तत्र देशभयं भवेत् ॥ ६ ॥ निरन्ध्रे वाथ रात्रौ वा श्वेतं याम्योत्तरेण तु तथा दृष्ट्वा उल्कापातं तथेव च ॥ ७ ॥ दिग्दाहपरिवेषो च गन्धर्वनगर तथा ॥ परचक्रभयं ब्रूयादेशोपद्रवमेव च ॥ ८ ॥ सूर्येन्द्रपर्जन्य समीरणानां यागस्तु कार्यो विधिवद्विजेन्द्र ॥ धनानि गोः कांचनदाक्षणा च देया द्विजानामघनाशहेतोः ॥ ९ ॥ झति श्रीमात्स्ये

महापुराणेऽद्भुतशान्तौ वृष्टिंबैकृतिप्रशमनं नाम त्रयिश्चिश्चद्दिश्चित्तमोऽध्यायः ॥ २३३ ॥ ७ ॥ गर्ग उवाच ॥ नगरादपसर्पन्ते समीपमुपयान्ति च ॥ नद्यो हदप्रस्रवाणि विरसाश्च भवन्ति च ॥ ३ ॥ विवर्णं कळुषं ततं फेनवज्जन्तुसङ्कुरुष् ॥ रुनेहं शीरं सुरां रक्तं वहन्ते वाकुरुोद्काः ॥ २ ॥ षण्मासाभ्यन्तरे तत्र परचक्रभयं भवेत् ॥ जरुश्या नदंते वा प्रज्वरुन्ति कथंचन ॥ ३ ॥ विम्रंचन्ति तथा ब्रह्मञ्ज्वाछाधूमरजांति च ॥ अखाते वा जछोत्पत्तिः सुसत्त्वा वा जछाशयाः ॥ २ ॥ सङ्गीतशब्दाः श्रूयन्ते जनमारभयं भवेत् ॥ दिव्यमम्भो ५ ॥ जप्तव्या वारुणा मन्त्रास्तेश्च होमो जर्छ भवेत् ॥ ६ ॥ मध्वाज्ययुक्तं परमात्रमत्र देयं द्विजानां द्विजभोजना र्थम् ॥ गादश्च देयाः सितवस्त्रयुक्तास्तथोदकुम्भाः सिछिछाघशान्त्यै ॥ ७ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽद्भतशान्तौ सिछछाशयवैक्कत्यं नाम चतुस्त्रिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३४ ॥७॥ गर्ग उवाच॥अकालप्रसवा नार्यः कालातीतप्रनास्तथा ॥ विक्रतप्रसवाश्चेव युग्मसंप्रसवा स्तथा ॥ १॥ अमानुषा ह्यतुण्डाश्च सञ्चातव्यसनास्तथा ॥ हीनाङ्गा अधिकाङ्गाश्च जायन्ते यदि वा श्चियः ॥ २ ॥ पञ्चावः पञ्चिणश्चेव तथैव च सरीसृपाः ॥ विनाशं तस्य देशस्य कुलस्य च विनिर्दिशेत् ॥ ३ ॥ विवासयेत्तानृपतिः स्वराष्ट्रातिस्रयश्च पूज्याश्च ततो द्विजेन्द्राः ॥ कस्ये च्छकेत्रीह्मणतर्पणं च छोके ततः शान्तिमुपौति पापम् ॥ ४ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽद्धतशान्तौ स्त्रीशसववैक्रत्यं नाम पंचर्त्रिशदाधिक द्विज्ञाततमोऽध्यायः ॥ २३५ ॥ छ ॥ गर्ग उवाच ॥ यान्ति यानान्ययुक्तानि युक्तान्यपि न यान्ति च ॥ चोद्यमानानि तत्र स्यान्महद्भयसप ॥ वाद्यमाना न वाद्यन्ते वाद्यनते चात्यनाहताः ॥ अचलाश्च चलन्त्येव न चलन्ति चलानि च ॥ २ ॥ आकाञ्चे तूर्यनादश्च गीतगन्धर्वनिःस्वनः ॥ काष्टदर्वीकुठारादि विकारं कुरुते यदि ॥ ३ ॥ गावो लांगूलसङ्घश्च स्त्रियः स्त्री च विघातयेत्॥ उपस्कारादिविऋतौ रास्त्रभयं भवेत् ॥ ४ ॥ वायोस्तु पूजां द्विज सकुभिश्च कृत्वा नियुक्तांश्च जपेच मन्त्रान् ॥ सद्क्षिणं तेन रामोऽस्य भूयात् ॥५॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽद्धुतराान्तावुपस्करवैक्तत्यं नाम षट्त्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥२३६॥ गर्ग उषाच ॥ प्रविश्वन्ति यदा त्राममारण्या मृगपक्षिणः ॥ अरण्यं यान्ति षा त्राम्याः स्थलं यान्ति जलोज्ञवाः॥ १ ॥ स्थलजाश्च जलं

पुराण. अ०२३७

यान्ति चोरं वाञ्चन्ति निर्भयाः ॥ राजद्वारे पुरद्वारे शिवा चाप्यशिवप्रदा ॥ २॥ दिवा रात्रिश्चरा वापि रात्रावपि दिवाचराः ॥ याम्यास्त्यजान्ति यामं च शून्यतां तस्य निर्द्दिशेत् ॥ ३ ॥ दीप्ता वाञ्चान्ति सन्ध्यासु मण्डलानि च कुर्वते ॥ वाञ्चन्ति विस्वरं यत्र तद्वाप्येतत्फलं लभेत् ॥ ४ ॥ प्रदोषे कुकुटो वाशेद्धेमन्ते वापि कोकिछः ॥ अकोंद्येऽकीभिमुखी शिवा सौति भयं वदेत् ॥५॥ गृहं कपोतः प्रविशेत्कव्यादो सूर्धि छीयते ॥ मधु वा मक्षिकाः कुर्युर्मृत्युर्गृहपतेर्भवेत् ॥ ६ ॥ प्राकारद्वारगेहेषु तोरणापणवीथिषु ॥ केतुच्छत्रायुधाद्येषु कव्यादं प्रपतेद्यादे ॥ ७ ॥ जायन्ते वाथ वल्मीका मधु वा स्यन्दते यदि ॥ स देशो नाशमायाति राजा च ब्रियते तथा ॥ ८ ॥ मूषकाञ्छलभान्दङ्घा प्रभूतं क्षुद्भयं भवेत् ॥ काष्ठोल्मुकास्थिशृङ्गाढ्याः श्वानो मर्कटवेदनाः॥९॥दुर्भिक्षवेदना ज्ञेया काका धान्यमुखा यदि॥जनानभिभवन्तीह निर्भया रणवेदिनः॥१०॥ काको मैथुनसक्तश्च श्वेतस्तु यदि दृश्यते ॥ राजा वा म्रियते तत्र स च देशो विनश्यति ॥ ११ तथा गृहे ॥ ज्ञेयो गृहपतेर्मृत्युर्धननाशस्तथैव च ॥ ३२ ॥ मृगपक्षिविकारेषु कुर्याद्धोमं सदक्षिणम् ॥ देवाः कपोता इति वा जप्तव्याःपंचिम र्द्विजैः ॥ १३ ॥ गावश्च देया विधिवद्विजानां सकांचना वस्त्रयुगोत्तरीयाः ॥ एवं कृते शान्तिमुपैति पापं सृगैर्द्विजैर्वा विनिवेदितं यत् ॥ १४ ॥ **झ्ति** श्रीमात्स्ये महापुराणेऽद्धतज्ञान्तौ मृगपक्षिवैक्कत्यं नाम सप्तत्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३७ ॥ छ ॥ गर्ग उवाच ॥ प्रासादतोर णाट्टाल्द्वारप्राकारवरेमनाम् ॥ निर्निमत्तं तु पतनं दढानां राजमृत्यवे ॥ ३ ॥ रजसा वाथ धूमेन दिशो यत्र समाकुलाः ॥ आदित्यचन्द्र ताराश्च विवर्णा भयवृद्धये ॥ २ ॥ राक्षसा यत्र दृश्यन्ते ब्राह्मणाश्च विधर्मिमणः ॥ ऋतवश्च विपर्यस्ता अपूज्यः पूज्यते जनेः ॥३ ॥ नक्षत्राणि वियोगीनि तन्महद्भयउक्षणम् ॥ केतूद्योपरागौ च च्छिद्रं वा राशिसूर्ययोः ॥ ४ ॥ यहर्क्षविकृतिर्यत्र तत्रापि भयमादिशेत् ॥ स्त्रियश्च करु 💥 हायन्ते बाला निम्नन्ति बालकान् ॥ ५ ॥ क्रियाणामुचितानां च विच्छित्तिर्यत्र जायते ॥ हूयमानस्तु यत्रामिर्दीप्यते न च शान्तिषु ॥ ६ ॥ पिपीिछिकाश्च ऋव्यादा यान्ति चोत्तरतस्तथा ॥ पूर्णकुम्भाः स्रवन्ते च इविर्वा विश्रकुप्यते ॥ ७ ॥ मङ्गल्याश्च गिरो यत्र न श्रूयन्ते समन्ततः॥ 💥 क्षवथुर्बोघते वाय प्रइसन्ति नदन्ति च ॥ ८ ॥ न च देवेषु वर्त्तन्ते यथावद्वाह्मणेषु च ॥ मन्दघोषाणि वाद्यानि वाद्यन्ते विस्वराणि च ॥ ९ ॥ 💥

1125911

गुरुमित्रद्विषो यत्र श्रृष्ठपुजारता नराः ॥ ब्राह्मणान्सुहृद्दा मान्याञ्चनो यत्रावमन्यते ॥ १० ॥ शान्तिमङ्गळहोमेषु नास्तिक्यं यत्र जायते ॥ राजा वा म्रियते तत्र स देशो वा विनञ्यति ॥ ११ ॥ राज्ञो विनाशे सम्प्राप्ते निमित्तानि निबोध मे ॥ ब्राह्मणान् प्रथमं द्वेष्टि ब्राह्मणैश्च विरु ध्यते ॥ १२ ॥ ब्राह्मणस्वानि चादंत्ते ब्राह्मणांश्च जिघांसाति ॥ न च स्मराति कृत्येषु याचितश्च प्रकुप्यति ॥१३॥ रमते निन्द्या तेषां प्रशंसां नाभिनन्दति ॥ अपूर्वे तु करं छोभात्तथा पातयते जने ॥ १४॥ एतेष्वभ्यर्चयेच्छकं सपत्नीकं द्विजोत्तम ॥ भोज्यानि चेव कार्याणि सुराणां वलयस्तथा ॥ सन्तो विप्राश्च पूज्याः स्युस्तेभ्यो दानं च दीयताम् ॥ १५ ॥ गावश्च देया द्विजयुङ्गवेभ्यो भुवस्तथा कांचनमम्बराणि ॥ होमश्च कार्योऽमरपूजनं च एवं कृते पापसुपैति आन्तिम् ॥ १६ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽद्भतशान्तावुत्पातप्रशमनं नामाष्ट त्रिशद्धिकद्भिश्वततमोऽध्यायः ॥ २३८ ॥ छ ॥ मनुरुवाच ॥ ग्रह्यज्ञः कथं कार्यो लक्षहोमः कथं नृषैः ॥ पापप्रणाञ्चनः ॥ १ ॥ क्रियते विधिना येन यदृष्टं ज्ञान्तिचिन्तकैः ॥ तत्सर्वं विस्तरादेव कथयस्य जनार्दन ॥ २ ॥ मतस्य उवाच ॥ इदानी कथिष्यामि प्रसाङ्गादेव ते नृप ॥ राज्ञां धर्मप्रसक्तेन प्रजानां च हितेष्सुना ॥३॥ ग्रह्यज्ञः सदा कार्यो उक्षहोमसमन्वितः ॥ नदीनां सङ्गमे नेव सुराणामयतस्तथा ॥ ४ ॥ सुषमे भूमिभागे च दैवज्ञाधिष्ठितो तृपः ॥ ग्रुरुणा चैत्र ऋत्विग्भिः सार्द्धं भूमिं परीक्षयेत् ॥ ५ ॥ खनेत्कुण्डं च तत्रेव सुषमं हस्तमात्रकम् ॥ द्विगुणं छक्षहोमे तु कोटिहोमे चतुर्गुणम् ॥ ६ ॥ युग्मासु ऋत्विजः प्रोक्ता अष्टी वै वेदपारगाः ॥ कन्द्रमूछ फलाहारा दिपक्षीराज्ञिनोऽपि वा ॥ ७ ॥ वेद्यां निधापयेचैव रत्नानि विविधानि च ॥ सिकतापरिवेषाश्च तत्तोऽप्रिं च समिन्ध्येत् ॥ ८ ॥ गायत्र्या दशसाहस्रं मानस्तोकेन षद्गुणः ॥ त्रिंशद्रहादिमन्त्रेश्च चत्वारो विष्णुदैवतैः ॥ ९॥ कूष्माण्डेर्जुहुयात्पंच कुसुमाद्येस्तु षोडश् ॥ होतव्या दश्चसाइस्रं बाद्रेर्जातवेद्सि ॥ १० ॥ श्रियो मन्त्रेण होतव्याः सहस्राणि चतुर्दश् ॥ शेषाः पंचसहस्रास्तु होतव्यास्त्विन्द्र देवतेः ॥ ११ ॥ हुत्वा शतसङ्घं तु पुण्यस्नानं समाचरेत् ॥ कुम्भैः षोडशसंख्येश्व सिह्रिण्यैः सुमङ्गर्छैः ॥ १२ ॥ स्नापयेद्यजमानं तु ततः शान्तिर्भविष्यति ॥ एवं कृते तु यत्किचिद्रहपीडासमुद्भवम् ॥ १३ ॥ तत्सर्वे नाशमायाति दत्त्वा वे दक्षिणां नृप ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन

पुराण.

ण० २३५

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri प्रधाना दक्षिणा स्मृता ॥ १८ ॥ इस्त्यश्वरथयानानि भूमिवस्त्रयुगानि च ॥ अनडुद्रोशतं दद्यादृत्विजां चैव दक्षिणाम् ॥ १५ ॥ यथा विभवसारं तु वित्तशाट्यं न कारयेत् ॥ मासे पूर्णे समाप्तस्तु लक्षहोमो नरा ि ा १६॥ लक्षहोमस्य गजेन्द्र विधानं परिकार्तितम् ॥ इदानीं कोटिहोयस्य शृणु त्वं कथयाम्यहम् ॥ १७ ॥ गङ्गातिटेऽथ यमुनातरस्वत्योनंरश्वर ॥ नर्मदादेविकायास्तु तटे होमो विधीयते ॥ १८॥ तत्रापि ऋत्विजः कार्या सविनन्दन षोडश् ॥ सर्वहोमे तु राजर्षे दद्याद्विपेऽथवा धनम् ॥ १९ ॥ ऋत्विमाचार्यसहितो दीक्षां सांवत्सरी स्थितः ॥ चैत्रे मासे तु सम्प्राप्ते कार्त्तिके वा विशेषतः ॥ २० ॥ प्रारम्भः करणीयो वा वत्सरं वत्सरं वृप ॥ यजमानः पयोभक्षी फलाशी च त्तथाऽनच ॥ २१ ॥ यवादित्रीह्यो माषास्तिलाश्च सह सर्षपैः ॥ पालाज्ञाः समिधः ज्ञास्ता वसोर्धारा तथोपरि ॥ २२ ॥ मासेऽथ प्रथमे द्यादृत्विम्भ्यः क्षीरभोजनम् ॥ द्वितीये क्रसरां द्याद्धर्मकामार्थसाधनीम् ॥ २३ ॥ तृतीये मासि संपानो देयो वै रविनन्दन ॥ चतुर्थं मोदका देया विश्राणां श्रीतिशावहन् ॥ २४ ॥ पंचमे द्धिभक्तं तु षष्ठे वै सकुशोजनम् ॥ पूपाश्च सप्तमे देया हाष्ट्रमे घृतपूपकाः ॥ २५ ॥ षष्ट्यो द्नं च नवमे दशमे यवषष्टिका ॥ एकादशे समाषं तु भोजनं रिवनन्दन ॥ २६ ॥ द्वादशे त्वथ सम्प्राप्ते मासे रिवकुछोद्वह ॥ षष्ट्रसैः सह अक्षेत्रश्च भोजनं सार्वकामिकम् ॥ २७ ॥ देवा द्विजानां राजेंद्र मासि मासि च दक्षिणाः ॥ अहतवासाः संवीतो दिनार्द्ध होमयेच्छिचिः ॥२८॥ तस्मात् सदोत्थितैर्भाव्यं यजमानैः तह द्विजैः ॥ इन्द्राद्यादिष्ठराणां च श्रीणनं सार्वकामिकंम् ॥ २९ ॥ कृत्वा सुराणां राजेंद्र पशुचातसम न्वितम् ॥ सर्वदानानि देवानामग्रिष्टोमं च कारयेत् ॥ ३० ॥ एवं कृत्वा विधानेन पूर्णाहुतिः शते शरे ॥ सहस्रे द्विगुणा देवा यावच्छतसह स्रक्रम् ॥ ३१ ॥ पुरोडाशस्ततः साध्यो देवतार्थं च ऋत्विजैः ॥ युक्तो वसन् मानवैश्व पुनः प्राप्तार्चनान् द्विजान् ॥ ३२ ॥ प्रीणायित्वा सुरान् सर्वान् पितृनेव ततः ऋमात् ॥ ऋत्वा शास्त्रविधानेन पिण्डानां च समर्पणम् ॥ ३३ ॥ समातौ तस्य होमस्य विप्राणामथ दक्षिणाम् ॥ समां चैव तुलां कृत्वा बद्धा शिक्यद्वयं पुनः ॥ ३४ ॥ आत्मानं तोलयेत् तत्र पत्नीं चैव द्वितीयकाम् ॥ सुवर्णेन तथात्मानं रजतेन तथा प्रियाम् ॥ ३५ ॥ तोलयित्वा ददेव्राजा वित्तशाळ्यविवर्जितः ॥ ददेच्छतसदृष्ठं तु रूप्यस्य कनकत्य च ॥ ३६ ॥ सर्वस्वं वा ददेत् तत्र मत्स्य-॥२६२॥

राजसुयफ्टं ठभेत् ॥ एवं कृत्वा विधानेन विप्रांस्तांश्च विसर्ज्ञेयेत् ॥ ३७ ॥ प्रीयतां प्रण्डरीकाक्षः सर्वयज्ञेश्वरो हारेः ॥ तस्मिस्तुष्टे जव तुष्टं प्रीणिते प्रीणितं भवेत् ॥ ३८ ॥ एवं सर्वोपचाते तु देवमानुषकारिते ॥ इयं ज्ञान्तिस्तवाख्याता यां कृत्वा सुकृती भवेत् ॥ ३९ ॥ शोचेजन्ममरणे कृताकृतिविचारणे ॥ सर्वतीर्थेषु यत्स्रानं सर्वयज्ञेषु यत्फलम् ॥ तत्फलं समवाप्रगेति कृत्वा यज्ञत्रयं नृप ॥ ४० ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे यहपज्ञविधानं नामैकोनचत्वारिंशद्धिकद्भिशततमोऽध्यायः ॥ २३९ ॥ छ ॥ मनुरुवाच शाञ्जविशारद् ॥ यात्राकालविधानं मे कथयस्य महीक्षिताम् ॥ १॥ मतस्य उवाच ॥ यदा मन्येत नृपतिसकन्देन बलीयसा ॥ पार्णिपादाभि भूतोऽरिस्तदा यात्रां प्रयोजयेत् ॥२॥योधान्मत्त्रा प्रभूतांश्च प्रभूतं च वठं मम ॥ मूळरशासमर्थोऽक्तिम तदा यात्रां प्रयोजयेत् ॥३॥अशुद्ध पार्षिणर्रुपातिर्ने तु यात्रां प्रयोजयेत्॥पार्णिप्राहाधिकं सैन्यं मूळे निक्षिप्य च त्रजेत् ॥४॥ चैत्र्यां वा पार्णशिष्यीं वा यात्रां चैञ्यां परुषेच नैदाघं हन्ति पुष्टिं च ज्ञारदीम् ॥ ५ ॥ एतदेव विपर्यस्तं मार्गशीष्यी नराधिषः ॥ श्वत्रोर्वा व्यसने यायात्काल एव सुदु र्छभः ॥ ६ ॥ दिन्यान्तरिक्षक्षितिजैहत्पातैः पीडितं परम् ॥ षडञ्जपीडासंततं पीडितं च तथा ब्रहेः ॥ ७ ॥ ज्वलन्ती च तथैवोरुका दिशं यां च प्रपद्यते ॥ भूकम्पोरुका दिशं याति यां च केतुः प्रसूयते ॥ ८ ॥ निर्घातश्च पतेद्यत्र तां यायाद्रसुधाधिषः ॥ स वल्रव्यसनोपेतं तथा दुर्भिक्षपीडितम् ॥ ९ ॥ सम्भूतान्तरकोपं च क्षित्रं प्रायाद्रिं नृपः ॥ यूकामाञ्चीकबहुठं बहुपङ्कं तथाविलम् ॥ १० ॥ नाह्तिकं भिन्नमर्यादं तथाऽमंगळवादिनम् ॥ अपेतप्रकृतिं चैव निःसारं च तथा जयेत् ॥ ११ ॥ विद्विष्टनायकं सैन्यं तथा भिन्नं बरुं राजाभियोजयेत् ॥ १२ ॥ सैनिकानां न शस्त्राणि रूफुरन्त्यङ्गानि यत्र च ॥ दुःस्वप्नानि च पर्यान्त बरुं उत्धाह्बलसम्पन्नः स्वानुरक्तबलस्तथा ॥ तृष्टपुष्टबलो राजा परानभिमुखो त्रजेत् ॥ १४ ॥ ज्ञारीरस्फुरणे धन्ये तथा दुःस्वप्रनाज्ञने ॥ निमित्ते शकुने धन्ये जाते शतुपुरं त्रजेत् ॥ १५ ॥ ऋक्षेषु षट्सु शुद्धेषु ग्रहेष्वनुगुणेषु च ॥ प्रश्नकाले शुभे जाते प्रान्यायात्ररा एवं तु दैवसपन्नस्तथा पौरुषसंयुतः ॥ देशकालोपपन्नां तु यात्रां कुर्यान्नराधिपः ॥

पुराण-

अ० ३%

नागस्य तस्यापि सजले वहो ॥ उल्रुकस्य निशि ध्वांक्षः स च तस्य दिवा वही ॥ १८ ॥ एवं देशं च कालं च ज्ञात्वा यात्रां प्रयोजयेत् ॥ पदातिनागबहुलां सेनां प्रावृषि योजयेत् ॥१९॥ हेमन्ते शिशिरे चैव रथवाजिसमाकुलाम् ॥ खरोष्ट्रबहुलां सेनां तथा श्रीष्मे नराधिपः ॥२०॥ चतुरङ्गबळोपेतां वसन्ते वा शरद्यथ ॥ सेना पदातिबहुळा यस्य स्यात्पृथिवीपतेः ॥ २१ ॥ अभियोग्या भवेत्तेन श्रुश्विषममाश्रितः ॥ गम्ये वृक्षावृते देशे स्थितं शत्रुं तथैव च ॥२२॥ किंचित्पङ्के तथा यापाद्वहुनागो नराधिपः ॥ रथाश्वबहुळो यायाच्छत्रुं समपथस्थितम् ॥ २३॥ है तमाश्रयन्तो बहुछास्तांस्तु राजा प्रयूजयेत् ॥ खरोष्ट्रबहुछो राजा ज्ञात्रुर्बन्धेन सांस्थितः ॥ २४ ॥ वन्धनस्थोऽभियोज्योऽरिस्तथा प्रावृधि भूभुजा ॥ हिमपातयुते देशे स्थितं यीष्मेऽभियोजयेत् ॥ २५ ॥ यवसेन्धनसंयुक्तः कालः पार्थिव हैमनः ॥ श्राद्धसन्तौ धर्मज्ञ कालौ साधा 💥 रणो स्मृतौ ॥ २६ ॥ विज्ञाय राजा हितदेशकाठो दैवं त्रिकाछं च तथैव बुद्धा ॥ यायात्परं काळविदां मतेन संचिन्त्य सार्द्धं द्विजमन्त्र विद्भिः ॥२७॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे यात्रानिमित्तकालयोग्यचिन्तानाम चत्वारिंशद्धिकद्विशत नमोऽध्यायः ॥२४०॥अ॥मनुरुवाच ॥ बूहि में त्वं निमित्तानि अञ्चभानि ज्ञुभानि च ॥ सर्वधर्मभृतां श्रेष्ठ त्वं हि सर्वविदुच्यसे ॥ ३ ॥ मरस्य उवाच ॥ अङ्गदक्षिणभागे तु शस्तं प्रस्फुरणं भवेत् ॥ अथ शस्तं तथा वामे पृष्टस्य हृद्यस्य च ॥ २ ॥ मनुरुवाच ॥ अङ्गानां स्पन्दनं चैव शुभाशुभविचेष्टितम् ॥ तन्मे विस्तरतो ब्रह्मियेन स्यां तिद्वदो भुवि ॥ ३ ॥ मतस्य उवाच ॥ पृथ्वीलाभो भवेन्यूर्धि छछाटे रविनन्दन ॥ स्थानं विवृद्धिमायाति भूनसोः प्रियसङ्गमः ॥ ४ ॥ भृत्यल्जिधश्राक्षिदेशे हगुपान्ते धनागमः ॥ उत्कण्ठोपगमो मध्ये हष्टं राजन् विचक्षणैः ॥ ५ ॥ हम्बन्धने सङ्गरे च जयं शीत्रमवाप्रयात्॥ योषिद्रोगोऽपाङ्गदेशे श्रवणान्ते त्रियश्चतिः॥६॥नांतिकायां त्रीतिसौरूयं प्रजातिरधरोष्ठजे ॥ कण्ठे तु भोगलाभः स्याद्रोग बृद्धिरथांसयोः ॥ ७ ॥ सुह्रत्स्नेहश्च बाहुभ्यो हस्ते वैव धनागमः ॥ पृष्ठे पराजयः सद्यो जयो वक्षःस्थले भवेत् ॥ ८ ॥ कुक्षिभ्यां प्रीतिरुद्दिष्टा स्त्रियाः प्रजननं स्तने ॥ स्थानभ्रंशो नाभिदेशे अन्ते चैव धनागमः ॥ ९ ॥ जानुसन्धौ परैः सन्धिर्वछवाद्गिर्भवेत्रृप ॥ दिशौ अ कदेशनाशोऽथ जङ्घाभ्यां राविनन्दन ॥ १० ॥ उत्तमं स्थानमाप्रोति पद्मचां प्रस्फरणात्रृप ॥ सङाभं चाध्वगमनं भवेत्पादतछे नृप ॥ ११ ॥ अ

...

मत्स्य-॥२६३॥

राञ्छनं पिटकं चैव ज्ञेयं स्फरणात्तथा ॥ विपर्ययेण विहितः सर्वः स्त्रीणां फलागमः ॥ १२ ॥ अप्रज्ञास्ते तदा वामे त्वप्रज्ञास्तं विशेषतः ॥ अत्र दक्षिणेऽपि प्रज्ञास्तेऽक्के प्रज्ञास्तं स्यादिशेषतः ॥ १३ ॥ अत्राऽन्यथा सिद्धिप्रजलपनात्त फलस्य ज्ञास्तस्य च निन्दितस्य ॥ अनिष्टचिद्वीप गमे द्विजानां कार्य्य सुवर्णेन तु तर्पणं स्यात् ॥ १४ ॥ अति श्रीमात्स्ये महापुराणे यात्रानिमितकदेहरूपन्दनं नामैकचत्रारि शर्धिकद्वि शततां मोऽध्यायः॥ २८१ ॥ मनुष्ठवाच ॥ स्वप्नाख्यानं कथं देव गमने प्रत्युपस्थिते ॥ हर्यन्ते विविधाकाराः कथं तेषां फछं भवेत् ॥ १ ॥ मत्स्य उवाच ॥ इदानीं कथायेष्यामि निमित्तं स्वप्नदृशीने ॥ नाभि निनान्यगात्रेषु तृणगृक्षसमुद्भवः ॥ २ ॥ चूर्णनं सूर्धि कांस्यानीं मुण्डनं नमता तथा ॥ मिलनाम्बरधारित्वमभ्यङ्गः पङ्कादिग्धता ॥ ३ ॥ उच्चात्प्रपतनं चैव दोलारोहणमेव च ॥ अर्जनं पक्रलोहानां हयानापि मार णम् ॥४॥ रक्तपुष्पद्भमाणां च मण्डलस्य तथैव च ॥ वराहर्शकरोद्राणां तथा चारोहणिकया ॥५ ॥ भक्षणं पक्षिमतस्यानां तैलस्य क्रतरस्य च ॥ नर्त्तनं इसनं चैव विवाहो गीतमेव च ॥६॥ तन्त्रीवाद्यविहीनानां वाद्यानामभिवाइनम् ॥ स्रोतोऽवगाहगमनं रूनानं गोमयवारिणा ॥ ७॥ पङ्कोदकेन च तथा महीतोयेन चाप्यथ ॥ यातुः त्रवेक्षो जठरे चितारोहणमेव च ॥ ८.॥ ज्ञकव्वजाभिपतनं पतनं ज्ञक्तिसूर्ययोः ॥ दिव्या न्तरिक्षभे।मानामुत्पातानां च दर्शनम् ॥ ९ ॥ देवद्रिजातिभूपालगुरूणां कोध एव च ॥ आलिङ्गनं कुमारीणां पुरुषाणां च मैथुनम् ॥ १० ॥ हानिश्चेव स्वगात्राणां विरेकवमनिकया ॥ दक्षिणाञ्चाभिगमनं व्याधिनाभिभगस्तथा ॥ ११ ॥ फञापद्दानिश्च तथा पुष्पद्दानिस्तथैव च ॥ गृहाणां चैव पातश्च गृहसम्मार्जनं तथा ॥ १२ ॥ कींडा पिञाचकव्याद्वानरर्क्षनरैरापे ॥ परादिभभवश्चेव तरुमाच व्यसनोद्धवः ॥ १३ ॥ काषायवस्त्रधारित्वं तद्भत् स्त्रीकीडनं तथा ॥ स्नेहपानावगाहौ च रक्तमाल्यानुलेपनम् ॥ १८ ॥ एवमादीनि चान्यानि दुःस्वप्नानि विनिर्दिशेत् ॥ एषां तंकथनं धन्यं भूयः प्रस्वापनं तथा ॥ १५ ॥ कल्कस्नानं तिछैईामो त्राह्मणानां च पूजनम् ॥ स्तुतिश्व वासुदेवस्य तथा तस्यैव पूज 🎏 नम् ॥१६॥ नागेंद्रमोक्षश्रवणं ज्ञेयं दुःस्वप्रवाश्वम् ॥स्वप्रास्तु प्रथमे यामे संवत्सरविपाकिनः॥१७॥वद्द्रभिर्मासैर्द्वतीये तु त्रिभिर्मासैस्तृतीय 🗳 चतुर्थे मासमात्रेण पर्यतो नात्र संशयः॥ १८॥ अहणोदयवेखायां दशाहेन फर्ड भवेत् ॥ एहस्यां यदि वा रात्रो शुभं वा यदि वाऽ

पुराण.

अ॰ देह

शुभम् ॥ १९॥ पश्चादृष्टस्तु यस्त्र तस्य पाकं विनिर्दिशेत् ॥ तस्माच्छोभनके स्वप्नो पश्चात् स्वप्ने न शस्यते ॥ २० ॥ शैलपासादनागाश्व वृषभारोहणं हितम् ॥ द्रुमाणां श्वेतपुष्पाणां गमने च तथा द्विज॥२१॥द्रुमतृणोद्धवो नाभौ तथैव बहुवाहुता॥ तथैव बहु शीर्पत्वं फलितोद्भव एव च ॥२२॥ सुशुक्कमाल्यधारित्वं सुशुक्काम्बरधारिता ॥ चन्द्रार्कताराग्रहणं परिमार्जनमेव च॥२३॥ श्रक्रव्वजालिङ्गनं च तदुच्छायिकया तथा ॥ भूम्यम्बुधीनां यसनं श्रूणां च वधिकया॥२४॥जयो विवादे द्यते च संग्रामे च तथा द्विज॥भक्षणं चाईमांसानां मतस्यानां पायसस्य च ॥ २५ ॥ दर्शनं रुधिरस्यापि स्नानं वा रुधिरेण च ॥ सुरारुधिरमद्यानां पानं शीरस्य चाथ वा ॥ २६ ॥ अन्त्रैर्वा वेष्टनं भूमौ निर्मछं गगनं तथा॥ मुखेन दोहनं ास्तं महिषीणां तथा गवाम् ॥ २७॥ सिंहीनां इस्तिनीनां च वडवानां तथैव च ॥प्रसादो देवविप्रेभ्यो ग्रुरुभ्यश्च तथा शुभः ॥ २८॥ अम्भसा त्वभिषेकस्तु गवां शृङ्गाश्रितेन वा ॥ चन्द्राद्वष्टेन वा राजन् ज्ञेयो राज्यप्रदो हि सः ॥ २९ ॥ राज्याभिषेकश्र तथा छेदनं शिरसस्तथा ॥ मरणं विद्वदाहश्च विद्वदाहो गृहादिषु ॥ ३० ॥ छिन्धिश्च राज्यछिङ्गानां तन्त्रीवाद्याभिवादनम् ॥ तथोदकानां तरणं तथा विषमछङ्कनम् ॥ ३१ ॥ हस्तिनीवडवानां च गवां च प्रसवो मृहे ॥ आरोइणमथाश्वानां रोदनं च तथा ग्रुभम् तथा ठाभस्तथाठिङ्गनमेव च ॥ निगडेर्बन्धनं धन्यं तथा विष्ठाबुळेपनम् ॥३३॥ जीवतां खुमिपाळानां सुहृदामपि दर्शनम् ॥ दर्शनं देवतानां च विमलानां तथाम्भसाम् ॥ ३४॥ शुभान्यथैतानि नरस्तु हङ्घा प्राप्नोत्ययताद्रध्रुवमर्थलाभम् ॥ स्वप्नानि वै धर्मभृतां वरिष्ठ व्याधेविमोक्षं च तथातुरोऽपि ॥ ३५ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे यात्रानिभित्ते स्वप्राध्यायो नाम द्विचत्वारिश्रद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४२ ॥ छ ॥ मनुरुवाच ॥ गमनं प्रति राज्ञां तु सम्मुखादर्शने च किम् ॥ प्रशस्तांश्वेव सम्भाष्य सर्वानेतांश्व कीत्तेय ॥ १ ॥ मतस्य उवाच ॥ औषधानि त्वयुक्तानि धान्यं कृष्णं च यद्रवेत् ॥ कार्पासश्च तृणं राजन् शुष्कं गोमयमेव च ॥ २ ॥ इन्धनं च तथाङ्गारं गुडं तैछं तथाऽशुभम् अभ्यक्तं मछिनं मुण्डं तथा नम्रं च मानवम् ॥ ३ ॥ मुक्तकेशं रूजात्ती च काषायाम्बरधारिणम् ॥ उन्मत्तकं तथा सत्त्वं दीनं चाथ नपुंस दम्॥४॥अयःपङ्कस्तथा चर्मे केशबन्धनमेव च ॥ तथैवोङ्वतसाराणि विण्याकादीनि यानि च॥५॥ चण्डालश्वपचाश्वेव राजबन्धनपालकाः ॥

शर्हशा

विषकाः पापकर्माणो गर्भिणी स्त्री तथैव च ॥६॥ तुषभरमकपाछास्थिभिन्नभाण्डानि यानि च ॥रकानि चैव भाण्डानि मृतं ह्याङ्गिकमेव च॥७॥ १वमादीनि चान्यानि अञ्चरतान्यभिद्र्शने ॥ अञ्चरतो बाह्यशब्दश्च भिन्नभैरवजर्जारः ॥ ८॥ पुरतः शब्द एहीति शस्यते न तु पृष्ठतः ॥ गच्छेति पश्चाद्धम्मेज्ञ पुरस्तात् तु विगर्हितः ॥ ९॥ क याप्ति तिष्ठ मा गच्छ कि ते तत्र गतस्य तु ॥ अन्ये शब्दाश्च येऽनिष्टास्ते विपत्ति करा अपि ॥ १० ॥ ध्वजादिषु तथा रूथानं कव्यादानां विगर्हितम् ॥ रूखछनं वाहनानां च वस्नसङ्गरतथैव च ॥ ११ ॥ निर्गतस्य तु द्वारादी शिरसश्चाभिघातिता ॥ छत्रध्वजानां वस्त्राणां पतनं च तथाऽशुभम् ॥ १२ ॥ दृष्टे निमित्ते प्रथमन रङ्गल्यविनाशनम् ॥ केशवं पूजयेद्विद्वान् स्तवेन मधुसूद्रनम् ॥ १३ ॥ द्वितीये तु ततो दृष्टे प्रतीपे प्रिकाहृहम् ॥ अथेष्टानि प्रवक्ष्यामि मङ्गरगानि तथानच ॥१४॥ श्वेताः सुमनसः श्रेष्ठाः पूर्णकुम्भास्त्येव च ॥ जलजाः पक्षिणश्रेव मांसमतस्याश्च पार्थिव ॥ १५ ॥ गावस्तुरङ्गमा नागा बुद्ध एकः पशुस्तवज्ञः ॥ त्रिद्शाः मुह्दो विप्रा ज्विलिश्च हुताञ्चनः ॥ १६॥ गणिका च महाभाग दूर्वा चाई च गोमयम् ॥ रूक्मं रूप्यं तथा ताम्रं सर्वरत्नानि चाप्यथ ॥ १७ ॥ औषधानि च धर्मज्ञ यवाः सिद्धार्थकास्तथा ॥ नृवाद्यमानं यानं च भद्रपीठं तथैव च ॥ १८ ॥ खद्गं छत्रं पताका च मृद्श्रायुध्मेव च ॥ राजिङ्कानि सर्वाणि सर्वे रुदितवर्जिताः ॥ १९ ॥ घृतं द्धि पयश्चैव फछानि विविधानि च ॥ भम् ॥ २० ॥ वादित्राणां सुखः शब्दः गम्भीरः सुमनोहरः ॥ गान्धारषड्जऋषभा ये च शस्तास्तथा स्वराः ॥ २१ ॥ वाषुः सशकेरो रूक्षः सर्वत्र समुपस्थितः ॥ प्रतिलोमस्तथा नीचो विज्ञेयो भयकृद्धिज ॥ २२ ॥ अनुकूलो मृदुः स्निग्धः मुखस्पर्शः मुखावहः ॥ रूक्षा रूक्षस्वरा ंपरिगच्छताम् ॥ २३ ॥ मेषाः शस्ता घनाः स्निग्धा गजबृहितनिःस्वनाः ॥ तथैव च ॥ २४ ॥ अप्रज्ञस्ते तथा ज्ञेये परिवेषप्रवर्षणे ॥ अनुरुोमा यहाः ज्ञास्ता वाक्पतिस्तु विशेषतः ॥ २५ ॥ आस्तिक्यं श्रद्धानत्वं तथा पूज्याभिपूजनम् ॥ शस्तान्येतानि धर्मज्ञ यच स्यान्मनसः प्रियम् ॥ २६ ॥ मनसस्तुष्टिरेवात्र परमं जयरुक्षणम् ॥ एकतः सर्व छिङ्गानि मनसस्तुष्टिरेकतः ॥ २७॥ यानोत्सुकत्वं मनसः प्रहर्षः शुभस्य छाभो विजयप्रवादः ॥ मङ्गल्यलाब्यः श्रवणं च राजञ्ज्ञेथानि नित्यं

पुराष

अ॰२३३

विजयावहानि ॥ २८॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे यात्रानिमित्ते मङ्गठाध्यायो नाम त्रिचत्वारिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४३ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ राजधम्मेस्त्वया सूत कथितो विस्तरेण तु ॥ तथवाद्धतमङ्गरूयं स्वप्नदर्शनमेव च ॥ १ ॥ विष्णोरिदानीं माहात्म्यं पुनर्वकुमिहा है।स ॥ कथं स वामुनो भूत्वा बबन्ध बिठदानवम् ॥ क्रमतः कीहृशं रूपमासिछो्कत्रये हरेः ॥ २ ॥ सूत उवाच ॥ एतदेव पुरा पृष्टः कुरु क्षेत्रे तपोधनः ॥ शौनकस्तीर्थयात्रायां वामनायतने पुरा ॥३॥ यदा समयभेदित्वं द्रौपद्याः पार्थिवं प्रति ॥ अर्जुनेन कृतं तत्र तीर्थयात्रां तदा ययौ॥४॥धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे वामनायतने स्थितः ॥दृष्ट्वा स वामनं तत्र अर्जुनो वाक्यमन्नवीत् ॥ ५ ॥ अर्जुन उवाच ॥ कि निमित्तमयं देवो वाञ्चनाक्रतिरिज्यते ॥ वराहरूपी भगवान्करुमातपूज्योऽभवतपुरा ॥ करुमाञ्च वामनरूयेदामिष्टं क्षेत्रमजायत ॥ ६ ॥ शौनक उवाच ॥ वामनरूय च वक्ष्यामि वराहस्य च धीमतः ॥ त्यवत्वातिविस्तरं भूयो माहात्म्यं कुक्रनन्दन ॥७ ॥ पुरा निवारिते हाके धुरेषु विजितेषु च॥चिन्तयामास देवानां जननी पुनरुद्रवम् ॥ ८ ॥ अदितिदैवमाता च परमं दुश्चरं तपः ॥ तीव्रं चचार वर्षाणां सहस्रं पृथिवीपते ॥ ९॥ आराधनाय क्रणस्य वाग्यता वायुभोजना ॥ दैत्येर्निराक्कतान्द्रञ्चा तनयान्कुरुनन्दन ॥ १० ॥ वृथापुत्राहमस्मीति निर्वेदात् प्रणता हरिम् ॥ तुष्टाव वाग्नि रिष्टाभिः परमार्थावबोधिनी ॥ देवदेवं हृषीकेशं नत्वा सर्वगतं हरिम् ॥ ११ ॥ अदितिरुवाच ॥ नमः स्मृतार्त्तिनाशाय नमः पुष्करमाछिने ॥ नमः परमऋल्याण कल्याणायादिवेधसे ॥ १२ ॥ नमः पङ्कजनेत्राय नमः पङ्कजनाभये ॥ श्रियः कान्ताय दान्ताय परमार्थाय चिक्रणे ॥ १३॥ पङ्कजसम्भूतिसम्भवाषात्मयोनये ॥ नमः शंखासिहस्ताय नमः कनकरेतसे ॥ ३४ ॥ योगिने ॥ निर्गुणायाविशेषाय हरये ब्रह्मकापिणे ॥ १५ ॥ जगत्प्रतिष्ठितं यत्र जगता यो न दृश्यते ॥ नमः स्थूलातिसूक्ष्माय तस्मै देवाय ृांखिने ॥ १६ ॥ यं न पश्यंति पश्यन्तो जगद्प्यखिलं नराः ॥ अपश्यद्भिर्जगत्यत्र न देवो हृदि सांस्थितः ॥ १७ ॥ यस्मिन्नत्रं पयश्वि । नद्यश्चैवासिछं जगत् ॥ तस्मै समस्तजगतामाधाराय नमो नमः ॥ १८ ॥ आद्यः प्रजापतिपतिर्यः प्रभूणां पातिः परः ॥ पातिः सुराणां अस्तर्मे नमः कृष्णाय वेधसे ॥ १९ ॥ यः प्रवृत्तो निवृत्तो च इष्यते कर्मभिः स्वकैः ॥ स्वर्गापर्गफछदो नमस्तस्मै गदाभृते ॥ २० ॥ न्त्य-

इद्रा

यश्चिन्त्यमानो मनसा सद्यः पापं व्यपोहाति ॥ नमस्तरमै विशुद्धाय पराय हरिवेधसे ॥ २१ ॥ यं बुद्धा सर्वभूताानि देवदेवेशमव्ययम् ॥ पुनर्जन्ममरणे प्राप्तुवन्ति नमामि तम् ॥ २२ ॥ यो यज्ञे यज्ञपरमैरिज्यते यज्ञसंज्ञितः ॥ तं यज्ञपुरुपं विष्णुं नमामि प्रभ्रमिश्रम् ॥ २३ ॥ गीयते सर्ववेदेषु वेदविद्धिर्विदां पतिः ॥ यस्तस्मै वेदवेद्याय विष्णवे जिष्णवे नमः ॥ २४ ॥ यतो विश्वं सम्रुत्पन्नं यस्मिश्च विश्वागमप्रतिष्ठाय नमस्तरमे महात्मने ॥ २५ ॥ ब्रह्मादिस्तम्बपर्यतं येन विश्वमिदं ततम् ॥ मायाजाछं समुत्तर्तुं तमुपेन्द्रं नमाम्यहम्॥२६॥ यस्तु तोयस्वरूपस्थो बिभर्त्याखिरुमिश्वरः ॥ विश्वं विश्वपातें विष्णुं तं नमामि प्रजापतिम् ॥ २७ ॥ यमाराध्य विद्याद्वेन मनसा कम्मणा गिरा ॥ तरन्त्यिवद्यामिखलां तसुपेन्द्रं नमाम्यहम् ॥ २८ ॥ विषादतोषरोषाद्यैर्योऽजस्रं सुखदुःखजैः ॥ नृत्यत्यिखलभूतस्थस्तसुपेन्द्रं नमा म्यहम् ॥ २९ ॥ मूर्त्ते तमोऽसुरमयं तद्वधाद्विनिहन्ति यः ॥ रात्रिजं सूर्यरूपीव तसुपेन्द्रं नमाम्यहम् ॥ ३० ॥ कपिलादिस्वरूपस्थो यश्चा ज्ञानमयं तमः ॥ इन्ति ज्ञानप्रदानेन तमुपेन्द्रं नमाम्यहम् ॥ ३ १॥ यस्याक्षिणी चन्द्रसूर्यी सर्वछोकशुभाशुभम् ॥ पश्यतः कम्मं सततमुपेन्द्रं तं नमाम्यहम् ॥ ३२ ॥ यस्मिन्सर्वेश्वरे सर्वे सत्यमेतन्मयोदितम् ॥ नानृतं तमजं विष्णुं नमामि प्रभवाव्ययम् ॥ ३३ ॥ मुक्तं मे भूयांश्वातो जनाईनः ॥ सत्येन तेन सक्छाः पूर्यन्तां मे मनोरथाः ॥ ३४ ॥ ज्ञानिक उवाच ॥ एवं स्तुतः स भगवान्वासुदेव उवाच ताम् ॥ अहङ्यः सर्वभूतानां तस्याः सन्दर्भने स्थितः ॥ ३५ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ मनोरथांरुत्वयदिते यानिच्छस्यभिवाश्छितान् ॥ तांरुत्वं प्राष्ट्यपि धर्मेज्ञे मत्प्रसादान्न संज्ञयः ॥३६॥ शृणुष्व सुरद्दाभागे वरो यस्ते हृदि स्थितः ॥ तमाज्ञु त्रियतां कामं श्रेयस्ते सम्भविष्यति ॥ महर्जानं हि विफलं न कदाचिद्राविष्यति ॥ ३७ ॥ अदितिरुवाच ॥ यदि देव प्रसन्नरूतं मद्रक्तया भक्तवत्सल ॥ त्रैलोक्याधिपतिः पुत्रस्तदुस्तु 🕌 मम वासवः ॥ ३८ ॥ हतं राज्यं हताश्चास्य यज्ञभागा महासुरैः ॥ त्वायि प्रसन्ने वरदे तान्प्राप्नोतु सुतो मम ॥ ३९ ॥ हतं राज्यं न दुःखाय मम पुत्रस्य केशव ॥ सापतादायनिर्भ्वशो बाधां नः कुरुते हादि ॥ ४० ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ कृतः प्रसादो हि मया तव देवि पथे प्सितः ॥ स्वांशेन चैव ते गर्भे सम्भविष्यामि कश्यपात् ॥ ४१ ॥ तव गर्भसमुद्धतस्ततस्ते ये सुरारयः ॥ तानहं निहानिष्यामि निवृत्ता भव

पुराण.

M0588

॥वद्द्र॥

नन्दिनि ॥ ४२ ॥ अदितिरुवाच ॥ प्रसिद् देवदेवेश नमस्ते विश्वभावन ॥ नाहं त्वासुद्रे देव वोट्टं शक्ष्यामि केशव ॥ ४३ ॥ यस्मिन्प्राति ष्ठितं विश्वं यो विश्वं स्वयमिश्वरः ॥ तमहं नोदरेण त्वां वोढं शक्ष्यामि दुर्द्धरम् ॥ ४४ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ सत्यमात्थ महाभागे मायि सर्व मिदं जगत् ॥ प्रतिष्ठितं न मां शक्ता वोढं सेन्द्रा दिवोकसः ॥ ४५ ॥ किन्त्वहं सकलाँ छोकान् सदेवासुरमानुषान् ॥ जङ्गमान्स्थावरान्सर्वा स्त्वां च देवि सक्रइयपान् ॥ धारियण्यामि भद्रं ते तद्छं सम्भ्रमेण ते ॥४६ ॥ न ते छानिर्न ते खेदो गर्भस्ते भविता माये ॥ दाक्षायाणि प्रसादं ते करोम्यन्येः सुदुर्रुभम् ॥ ४७ ॥ गर्भस्थे मयि पुत्राणां तव योऽरिर्भाविष्यति ॥ तेजसस्तस्य हानिं च करिष्ये मा व्यथां कृथाः ॥ ४८ ॥ शीनक उवाच ॥ एवम्रुक्त्वा ततः सद्यो यातोऽन्तर्द्धानमीश्वरः ॥ सापि कालेन तं गर्भमवाप कुरुसत्तम ॥ ४९ ॥ गर्भस्थिते ततः कृष्णे चचाल सकला क्षितिः ॥ चक्रम्पिरे महाशैलाः क्षोभं जग्मुस्तथाब्ययः ॥ ५० ॥ यतो यतोऽदितियाति ददाति ललितं पद्म् ॥ तत स्ततः क्षितिः खेदान्ननाम वसुधाधिष ॥ ५१ ॥ दैत्यानामथ सर्वेषां गर्भस्थे मधुसूदने ॥ वभूव तेजसां हानिर्यथोक्तं परमेष्ठिना ॥ ५२॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे वामनप्रादुर्भावेऽदितिवरप्रदानं नाम चतुश्चत्वारिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४४ ॥ छ ॥ शौनक उवाच ॥ निस्ते जसोऽसुरान्हञ्चा समस्तानसुरेश्वरः ॥ प्रह्लादमथ पत्रच्छ बछिरात्म पितामहम् ॥१॥बछिरुवाच॥तात निरुतेजसो दैत्या निर्देग्धा इव विद्वना ॥ किमेते सहसैवाय ब्रह्मदण्डहता इव ॥२॥ अरिष्टं किं चु दैत्यानां किं कृत्या वैरिनिर्मिता॥नाशायेषा सम्रद्भुता यया निरुतेजसोऽसुराः ॥३॥ शोनक उवाच ॥ इति दैत्यपतिधीरः पृष्टः पौत्रेण पार्थिव ॥ चिरं ध्यात्वा जगादैनमसुरेन्द्रं बार्छं तदा ॥ ४ ॥ प्रहाद उवाच ॥ चलन्ति गिरयो भूमिर्जहाति सहजां घृतिम् ॥ सर्वे समुद्राः श्रुभिता दैत्या निस्तेजसः कृताः ॥ ५ ॥ सूर्योदये यथापूर्वे यथा गच्छन्ति न श्रहाः ॥ देवानां च परा छक्ष्मीः कारणैरनुमीयते ॥ ६ ॥ महदेतन्महाबाहो कारणं दानवेश्वर ॥ न ह्यल्पमिति मन्तव्यं त्वया कार्य सुरा र्द्दन ॥ ७ ॥ शौनक उवाच ॥ इत्युक्त्वा दानवपतिं प्रह्लादः सोऽमुरोत्तमः ॥ अत्यन्तभक्तो देवेशं जगाम मनसा हरिम् ॥ ८ ॥ स ध्यान असे योगं कृत्वाथ प्रह्लादः सुमनोहरम् ॥ विचारयामास ततो यतो देवो जनार्दनः ॥ ९ ॥ स ददशींदरेऽदित्याः प्रह्लादो वामनाकृतिम् ॥

अन्तःस्थान्विश्रतं सप्तछोकानादिष्रजापतिम् ॥ १० ॥ तद्नतःस्थान्वसून् रुद्रानिश्वनौ मरुतस्तथा ॥ साध्यान्विश्वांस्तथादित्यानान्ववारेग स्थान्वश्रतः ॥ १२ ॥ आत्मानमुर्वे गगनं श्रिसान् ॥ १३ ॥ विरोचनं स्वतनयं बार्छं चासुरनायकम् ॥ जम्भं कुंजभं नरकं बाणमन्यांस्तथासुरान् ॥ १२ ॥ आत्मानमुर्वे गगनं विद्यमम्भो हुताज्ञानम् ॥ समुद्रान्वे हुमसरित्सरांति च पञ्चत् मृगान् ॥ १३ ॥ वयोमनुष्यानिख्टांस्तथैव च सरीसृपान् ॥ समस्त विद्यमम्भो हुताज्ञानम् ॥ समुद्रान्वे हुमसरित्सरांति च पञ्चत् मृगान् ॥ १३ ॥ वयोमनुष्यानिख्टांस्तथैव च सरीसृपान् ॥ समस्त विद्यम्भवानिक्षां म्रकृतिस्थः क्षणात्पुनः ॥ प्रह्वादः स्वावाविक्ष्यान्वे स्वयान्वे प्राह् दैरयेन्द्रं बिं वैरोचिन तदा ॥ १५ ॥ प्रह्लाद उवाच ॥ वत्स ज्ञातं मया सर्व यद्धं भवतामियस् ॥ तेजसो हानिरुत्पात्रा तच्छ्णु त्वमहो षतः ॥ १६ ॥ देवदेवो जगद्योनिरयोनिर्जगदादिकृत् ॥ अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हारिः ॥ १७ ॥ परं पराणां परमः परः पग्वतामिष्म प्रमाणं च प्रमाणानां सप्तछोकगुरोग्रेष्ठः ॥ १८ ॥ प्रश्चः प्रभूणां परमः पराणामनादिमध्यो भगवाननन्तः ॥ त्रैङोक्यमंशेन सनाथमेव कर्त्त महात्माऽदितिजोऽवतीर्णः ॥ १९ ॥ न तस्य रुद्दो न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्य्येन्दुमरीचिमुख्याः ॥ जानन्ति दैत्याधिप यत्स्वरूपं स देवः कल्याऽवतीर्णः ॥ २० ॥ योऽसौ कलांशेन नृसिंहक्पी जघान पूर्व पितरं ममेशः ॥ यः सर्वयोगीशमनोनिवासः स वासुदेवः वतीर्णः ॥२१॥ यमक्षरं वेदविदो विदित्या विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः ॥ यस्मिन्प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यम् ॥२२॥ धुतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्ग्यस्तोयानिधेरजस्रम् ॥ लयं च यस्मिन्प्रखये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणमाम्यचिन्त्यम् ॥ रूपं न बलप्रभावों न यस्य भावः परमस्य पुंसः ॥ विज्ञापते शर्विपतामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमाम्यनस्रम् ॥ २४ त्यागेष्टा रूपर्शे यहीत्री रसना रसस्य ॥ श्रोतं च शब्दयहणे नराणां त्राणं च गन्धयहणे नियुक्तम् ॥ २५ ॥ येनैकदंद्रायसमुद्धतेयं धराचलान् धार्यतीह सर्वाच् ॥ यस्मिश्च होते सकछं जगच तमीशमाद्यं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् ॥ २६ ॥ न घाणचक्षुःश्रवणादिभिर्यः सर्वेश्वरो वेदितुमक्ष 🙀 यात्मा ॥ शक्यस्तमीडचं मनसैव देवं याद्यं नतोऽइं हरिमीशितारम् ॥ २७ ॥ अंशावतीर्णेन च येन गर्भे हतानि तेजांसि नमामि तं देवमनन्तमीशमशेषसंसारतरोः कुठारम् ॥ २८ ॥ देवो जगद्योनिरयं महात्मा स पोडशांशेन महासुरेन्द्र ॥ स देवमातुर्जठरं प्रविष्टो 🌋

प्राण.

अ० २४६

हृतानि वस्तेन बलाद्वपूंषि ॥ २९ ॥ बलिखवाच ॥ तात कोऽयं हारिनीम यतो नो भयमागतम् ॥ सन्ति मे शतशो दैत्या वासुदेवबला धिकाः ॥ ३० ॥ विप्रचित्तिः शिषिः शङ्करयःशङ्करतथैव च ॥ अयःशिराश्चाश्वशिरा भङ्गकारी महाहनुः ॥ ३१ ॥ प्रतापः प्रघतः कुकुरश्च सुदुर्ज्यः ॥ एते चान्ये च मे सन्ति दैतेया दानवास्तथा ॥ ३२ ॥ महावला महावीर्या भूभारोद्धरणक्षमाः ॥ एषामेकैकहाः कृष्णो न वीर्यार्द्धेन सम्मितः॥३३॥ शौनक उवाच ॥ पौत्रस्यैतद्भचः श्रुत्वा प्रह्लादो दैत्यपुद्भवः॥ धिग्धिगित्याह स बार्छ वैकुण्ठाक्षेपवादिनम् ॥३४॥ ॥ विनाशमुपयास्यन्ति मन्ये दैतेयदानवाः ॥ येषां त्वमीहशो राजा दुर्बुद्धिरविवेकवान् वासुदेवमजं विश्वम् ॥ त्वामृते पापसङ्कलपः कोऽन्य एवं वादिष्यति ॥ ३६ ॥ य एते भवता प्रोक्ताः समस्ता दैत्यदानवाः ॥ देवाः स्थावरानन्तभूमयः ॥ ३७ ॥ त्वं चाहं च जगुच्चेदं सादिद्धमनदीनदम् ॥ समुद्रद्वीपलोकाश्च न समं केशवस्य हि ॥ ३८ ॥ यस्यातिवन्द्य वन्द्यस्य व्यापिनः प्रमात्मनः ॥ एकांशेन जगत्सर्वं कस्तमेवं प्रवक्ष्यति ॥ ३९ ॥ ऋते विनाशाभिमुखं त्वामेकमविवेकिनम् मजितात्मानं वृद्धानां शासनातिगम् ॥४०॥ शोच्योऽहं यस्य मे गेहे जातस्तव पिताऽधमः ॥ यस्य त्यमीहशः पुत्रो देवदेवस्य निन्दकः॥४१॥ तिष्ठत्वेषा हि संसारसम्भृताचिनााञ्चिनी ॥ कृष्णे भक्तिरहं तावद्वेक्ष्यो भवता न किम् ॥ ४२ ॥ न मे प्रियतमः कृष्णाद्पि देहो महात्मनः॥ न भवान्दितिजाधम ॥ ४३ ॥ जानक्रि प्रियतरं प्राणेभ्योऽपि हरिं मम ॥ निन्दां करोषि विरोचनस्तव गुरुर्गुरुस्तस्याप्यहं बले ॥ ममापि सर्वजगतां गुरोनीरायणो गुरुः ॥ ४५॥ निन्दां करोषि यस्तास्मिन्कृष्णे गुरुगुरो ॥ यस्मात्तस्मादिहैश्वर्यादाचिराद्धंशमेष्यासि ॥ ४६ ॥ मम देवो जगन्नाथो बले तावजनार्दनः ॥ गुरुः ॥ ४७ ॥ एतावन्मात्रमप्येवं निन्दितस्त्रिजगद्भरुः ॥ नावेक्षितं त्वया यस्मात्तस्माच्छापं ददामि ते ॥ ४८ ॥ यथा मे गुरुतरं वचः ॥ त्वयोक्तमच्युताक्षेपि राज्यश्रष्टस्तथा पत ॥ ४९ ॥ यथा च कृष्णात्र परं परित्राणं भवार्णवे ॥ तथाचिरेण पर्ययं राज्यविच्युतम् ॥ ५० ॥ शोनक उवाच ॥ इति दैत्यपतिः श्रुत्वा ग्रुरोवश्वनमत्रियम् ॥ प्रसादयामास ग्रुश्तं प्राणिपत्य पुनः पुनः ॥

बार्छरुवाच ॥ प्रसीद तात मा कोपं कुरु मोहहते माये ॥ बठावठेपमत्तेन मयैतद्वाक्यमीरितम् ॥ ५२ ॥ मोहोपहतविज्ञानः पापोऽहं दितिजो त्तम ॥ यच्छतोऽस्मि दुराचारस्तत्साधु भवता कृतम् ॥ ५३ ॥ राज्यश्रंशं वसुश्रंशं सम्प्राप्स्यामीति न त्वहम् ॥ विषण्णोऽस्मि यथा तात त्वैवाविनये कृते ॥ ५४ ॥ बेठोक्यराज्यमैश्वर्यमन्यद्वा नाति दुर्छभम् ॥ संसारे दुर्छभास्ते तु गुरवो ये भवद्विधाः ॥ ५५ ॥ तत्प्रसीद न मे कोपं कर्तुमईसि दैत्यप ॥ त्वत्कोपदृष्ट्या ताताइं परितप्ये न ज्ञापतः ॥ ५६ ॥ प्रह्लाइ उवाच ॥ वत्स कोपो न मोहेन जनितस्तेन ते मया ॥ शापो दत्तो विवेकश्व मोहेनाप हतो मम ॥ ५७ ॥ यदि मोहेन मे ज्ञानं न क्षितं स्यान्महासुर ॥ तत्क ं सर्वगं पाम्पहम् ॥ ५८ ॥ योऽयं शापो मया दत्तो भवतोऽसुरपुङ्गव ॥ भाव्यमेतेन नूनं ते तस्मान्मा त्वं विषीद वै ॥ ५९ ॥ अद्यपभाति देवेशे भगात्यच्युते हरी ॥ भवेथा भक्तिमानीशे स ते त्राता भविष्यति ॥ ६० ॥ ज्ञापं त्राप्याथ मां वीर संस्मरेथाः तथा यतिष्येऽहं श्रेयसा योज्यते यथा ॥ ६१ ॥ एवमुक्त्वा स दैत्येन्द्रं विरराम महामातिः ॥ अजायत स गोविन्दो भगवान्वामनाक्वातिः ॥६२॥ अवतीर्णे जगन्नाथे तस्मिन्सर्वामरेश्वरे ॥ देवाश्व मुमुचुर्दुःखं देवमाताऽदितिस्तथा ॥ ६३ ॥ मभूत्रभः॥धम्में च सर्वभूतानां तदा मतिरजायत॥६४॥नोद्धेगश्चाप्यभूत्तत्र मनुजेन्द्रासुरेष्विषि॥तदादि सर्वभूतानां भूम्यम्बरदिवौकसाम्॥६५॥ तं जातमात्रं भगवान्त्रह्मा छोकपितामहः ॥ जातकम्मोदिकं कृत्वा कृष्णं हृष्ट्वा च पार्थिव ॥ तुष्टाव देवदेवेशमृषीणां चैव शृण्वताम् ॥ ६६ ॥ त्रह्मोवाच ॥ जयाद्येश जयाजेय जय सर्वात्मकात्मक ॥जय जन्मजरापेत जयानन्त जयाच्युत॥६७॥ जयाजित जयामेय जयाव्यकास्थिते जय॥ परमार्थार्थं सर्वज्ञ ज्ञानज्ञेयात्मनिःसृत ॥६८॥ जयाशेषजगत्साक्षिञ्जगत्कर्त्तर्जगद्भरो ॥ जगतोऽस्य जयान्ते च स्थितो पाछियतुं जय ॥६९॥ जय शेष जयाशेष जयाखिळहृदिस्थित ॥ जयादिमध्यान्त जय सर्वज्ञाननिधे जय ॥ ७० ॥ मुमुक्षुभिरानिर्देश्य स्वयंदृष्ट जयेश्वर ॥ योगिनां मुक्तिफल्टद दमादिगुणभूषण ॥ ७३ ॥ जयातिसुक्ष्म दुर्जेय जय स्थूल जगन्मय ॥ जय स्थूलातिसुक्ष्म त्वं जयातीन्द्रिय सेन्द्रिय ॥७२॥ जय स्वमायायोगस्थ शेषभोगशयाक्षर॥जयेकदंष्ट्राप्रान्तायसमुद्धतवसुन्धर॥७३॥ नृकेसरिच् जयारातिवक्षःस्थलविदारण॥ साम्प्रतं जय विश्वातमन्

पुराण.

28 o la

जय वामन केश्व ॥ ७४ ॥ निजमायापटच्छन्न जगन्मूर्ते जनाईन ॥ जयाचिन्त्य जयानेकस्वरूपैकविव प्रभो ॥ ७५ ॥ वर्द्धस्व वर्द्धिताशेष विकारप्रकृते हरे ॥ त्वय्येषा जगतामीभे संस्थिता धर्मपद्धतिः ॥ ७६ ॥ न त्वामहं न चेशानो नेन्द्रायाश्चिद्शा हरे ॥ न ज्ञातुमीशा सुनयः सनकाद्या न योगिनः ॥ ७७॥त्वन्मायापटसंवीते जगत्यत्र जगत्पते॥कस्त्वां वैत्स्यति सर्वेश त्वत्यसादं विना नरः॥ ७८॥ त्वमेवाराधितो येन त्रसादसुमुख प्रभो ॥ स एव केवलो देव वेत्ति त्वां नेतेरे जनाः॥७९॥ नन्दीश्वरेश्वरेशान प्रभवस्य प्रभावन ॥ प्रभवायास्य विश्वस्य विश्वात्मन् पृथुलोचन ॥ ८० ॥ शौनक उवाच ॥ एवं स्तुतो ह्वीकेशः स तदा वामनाक्वातिः ॥ प्रदस्य भावगम्भरिमुवाचाञ्जसमुद्रवम् ॥ ८१ ॥ स्तुतोऽहं भवता पूर्वमिन्द्राद्यैः कर्यपेन च ॥ मया च वः प्रतिज्ञातिमन्द्रस्य भुवनत्रयम् ॥ ८२ ॥ भूयश्चाहं स्तुतोऽदित्या तस्याश्चापि प्रति श्रुतम् ॥ यथा श्रुकाय दास्यामि त्रैछोक्यं इतकण्टकम् ॥ ८३ ॥ त्रोऽइं तथा करिष्यामि महेन्द्रो जगतः पतिः ॥ भविष्यति सहस्राक्षः सत्य मेतद्ववीमि वः ॥ ८४ ॥ ततः कृष्णाजिनं ब्रह्मा स्वीकेशाय दत्तवान् ॥ यज्ञोपवीतं भगवान् ददे। तस्मै बृहरूपतिः इण्डं मरीचिर्त्रहाणः सुतः ॥ कमण्डलुं विषष्टश्च कौशं वेदमथाङ्गिराः ॥ ८६ ॥ असुसूत्रं च पुछहः पुलहत्यः तं वेदाः प्रणवस्वरभूषणाः ॥ ८७ ॥ ज्ञास्त्राण्यज्ञेषाणि तथा सांख्ययोगोक्तयश्च याः ॥ स वामनो जरी दण्डी छत्री धृतकमण्डलुः ॥ ८८ ॥ सर्वदेवमयो भूप बलेरध्वरमभ्यगात् ॥ यत्र यत्र पदं भूयो भूभागे वामनो द्दौ ॥ ८९ ॥ द्दाति भूमिर्दिवरं तत्र तत्रातिपीडिता ॥ स वामनो जडगतिर्मृदुगच्छन्सपर्वताम् ॥ साव्यिद्वीपवतीं सर्वी चालयामास मेदिनीम् ॥ ९० ॥ इति श्रीमातस्ये महापुराणे वामनपादुर्भावे वामनोत्पत्ति र्नाम पंचचत्वारिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४५ ॥ छ ॥ शौनक उनाच ॥ सपर्वतवनामुवी दक्षा संशोभितां बिछः ॥ पप्रच्छोशनसं शुद्धं प्रणिपत्य कृताञ्जिः ॥ १ ॥ आचार्य क्षोभमायाता साब्धिभूभृद्रना मही ॥ कस्माच नामुराभागान्प्रतिगृह्णन्त वह्नयः ॥ २ ॥ इति पृष्टोऽथ बिलना काव्यो वेदिवदां वरः ॥ उवाच दैत्याधिपतिं चिरं ध्यात्या महामितः ॥ ३ ॥ अवतीणौं जगद्योनिः कर्यपस्य गृहे हरिः ॥ वामनेनेह रूपेण जगदात्मा सनातनः ॥ ४ ॥ स एप यज्ञमायाति तत्र दानवपुक्तव ॥ तत्पादन्यासिक्षोभादियं प्रचलिता मही ॥ कम्पन्ते 💥 मत्स्य-॥**२**६८॥

गिरयश्वामी श्रुभितो मकराठयः ॥ ५ ॥ नैनं भूतपितं भूमिः सपर्था वोढुमीश्वरम् ॥ सद्देवासुरगः गर्वयक्षराञ्चसिकत्ररा ॥ ६ ॥ अनेतैव धृता भूमिरापोऽग्निः पवनो नभः ॥ धारयत्यिखिछान्देवो मन्वादीश्च महासुर ॥ ७ ॥ इयमेव जगद्रेवोर्माया कृष्णस्य गहरी ॥ धार्यधारक भावेन यया संपीढितं जगत् ॥८॥ तत्सन्निधानादसुरा भागाही नासुरोत्तम ॥ भुञ्जते नासुरान्भागानमी तेनैव चायपः ॥ ९ ॥ बछिहवाच ॥ भन्योऽहं कृतपुण्यश्च यन्मे यज्ञपतिः स्वयम् ॥ यज्ञमभ्यागतो ब्रह्मन्मत्तः कोऽन्योऽधिकः पुमान् ॥ १० ॥ यं योगिनः सदा युक्तवा परमा त्मानमन्ययम् ॥ द्रष्ट्रमिच्छति देवेशं स मेऽध्वरमुपैष्यति ॥ ११ ॥ होता भागप्रदोऽयं च यमुद्राता च गायति ॥ तपध्वरेश्वरं विष्णुं मत्तः कोऽन्य उपैष्यति ॥ १२ ॥ सर्वेश्वरेश्वरे कृष्णे मद्व्वरमुपागते ॥ यन्मया काव्य कर्त्तव्यं तन्मदादेष्ट्रमईसि ॥१३॥ ज्ञुक उवाच ॥ यज्ञभाग भुजो देवा वेदप्रामाण्यतोऽसुर ॥ त्वया तु दानवा दैत्या मलभागभुजः कृताः ॥ १४ ॥ अयं च देवः सत्त्रम्थः करोति स्थितिपाउनम् ॥ विसृष्टेरनु चान्नेन स्वयमत्ति प्रजाः प्रभुः ॥ १५ ॥ त्वत्कृते भविता नूनं देवो विष्णुः स्थितौ स्थितः गतम् ॥ १६ ॥ त्वया हि दैत्याधिवते स्वरूपकेऽपि हि वस्तुनि ॥ प्रतिज्ञा न हि वोढःया वाच्यं साम वृथाफलम् ॥ १७॥ नालं दातुमहं देव दैत्य वाच्यं त्वया वचः॥क्रुष्णस्य देवभूत्यर्थं प्रवृत्तस्य महासुर॥ १८॥अछिष्ठवाच॥ब्रह्मन्कथमहं ब्र्यामःपेनापि हि याचितः ॥ नास्तीति किस् देवेन संसाराघोषहारिणा॥ १९॥ त्रतोपवासैर्विविधैः प्रतिसंत्राह्मते हरिः ॥ स चेद्रक्ष्यति देहीति गोनिन्दः किमतोऽधिकम् ॥२०॥ यदर्थप्रपहारा व्यास्तपःशोचगुणान्वितैः॥यज्ञाः क्रियन्ते देवेशः स मां देहीति वक्ष्यति॥२१॥तत्साधु सुकृतं कम्मे तपः सुचरितं मम ॥यन्मया दत्तमीहोशः स्वयमादास्यते हरिः॥२२॥नास्ति नास्तीत्यहं वक्ष्ये तमप्यागतमीश्वरम्॥यदा वञ्चामि तं प्राप्तं वृथा तज्जन्मनः फल्रम् ॥२३॥ ज्ञयेऽस्मिन् यदि यज्ञेशो याचते मां जनार्दनः॥निजमूर्द्धानमप्यत्र तद्दास्याम्यविचारितम् ॥२४॥नास्तीति यन्मय। नोक्तमन्येषामपि याचताम् ॥वक्ष्यामि कथमायाते तदनभ्यस्तमच्युते ॥२५॥ श्चाच्य एव हि वीराणां दानादापत्तवागमः ॥ नावाधकारि यदानं तदमङ्गञ्जत स्पृतम् ॥२६॥ मदाज्ये 🎇 नामुखी कश्चित्र दरिद्दो न चातुरः ॥ नाभूषितो न चोद्रियो न स्नगादिविविज्ञितः ॥ २७ ॥ हृष्टस्तुष्टः सुगन्धिश्च तृप्तः सर्वसुखान्वितः ॥

पुराण-

36 5 SE

जनः सर्वो महाभाग किमुताहं सदा सुखी ॥२८॥ एतद्रिशिष्टपात्रोऽयं दानबीनफर्ड मन ॥ विदितं पृष्ठशार्द्र्ड मर्पेतत्त्वत्यसादतः ॥ २९ ॥ एतद्भिजानतो दानबीजं पताति चेद्धरो ॥ जनार्दनमहापात्रे किं न प्राप्तं ततो सया ॥ ३० ॥ मत्तो दानमवाप्येशो यदि पुष्णाति देवताः ॥ उपभोगाद्द्राष्ठुणं दानं श्चाष्यतमं मम ॥ ३१ ॥ मत्त्रसादपरो नूनं यज्ञेनाराधितो हरिः ॥ तेनाभ्योति न सन्देहो दर्शनादुपकारकृत् ॥ ३२ ॥ अथ कोफेन चाभ्येति देवभागोपरोधिनम् ॥ मां निहन्तुमनाश्चैत्र वधः श्लाध्यतरोऽच्युतात् ॥ ३३ ॥ तन्मयं सर्वमेवेदं नापाप्यं यस्य विद्यते ॥ स मां याचितुमभ्येति नानुमहसृते हरिः ॥ ३४ ॥ यः सृजत्यात्मधुः सर्वे चेत्रते च संहरेत् ॥ स मां हन्तु ह्वीकेशः कथं करिष्यति ॥ ३५ ॥ एतद्विदित्वा न गुरो दानविष्ठक्ररेण च ॥ त्वया भाव्यं जगन्नाथे गोविन्दे ससुपिनथते ॥ ३६ ॥ ज्ञौनक उवाच ॥ इत्येवं वद्तस्तस्य सम्प्राप्तः स जगत्पतिः ॥ सर्वदेवमयोऽचिन्तयो सायावामन इत्यष्ट्र ॥ ३७ ॥ तं हङ्का यज्ञवाटान्तःप्रविष्टमसुराः प्रमुस् ॥ जम्मुः सभासदः क्षोभं तेजसा तस्य निष्प्रभाः ॥ ३८ ॥ जेषुश्च मुनयस्तत्र ये समेता महाभ्यरे ॥ बछिश्वैवाखिछं जन्म मेने सफ्छ मात्मनः ॥ ३९ ॥ ततः संक्षोभमापत्रो न कश्चितिकञ्चिदुत्तवान् ॥ प्रत्येकं देवदेवेशं पूजपामास चेतसा ॥ ४० ॥ अथासुरपति प्रह्नं दृष्टा मुनिवरांश्च तान् ॥ देवदेवपतिः साक्षी विष्णुर्वामनरूपधृक् ॥ ११ ॥ तुष्टाव यज्ञवाह्निं च यजमान नथर्त्तिवजः ॥ यज्ञकर्माधिकारस्थानसद् स्यान्द्रव्यसम्पदः ॥ ४२ ॥ ततः प्रसन्नमिखं वामनं प्रति तत्क्षणात् ॥ यज्ञवाटस्थितं वीरः साधु साध्वित्युदीरयन् ॥ ४३ ॥ स चार्ष मादाय बिः प्रोद्धतपुरुकस्तदा ॥ पूजयामास गोविन्दं प्राह चेदं महासुरः ॥ ३४ ॥ बिरुह्वाच ॥ सुवर्णरत्नसंघातं गजाश्वममितं तथा स्त्रियो वस्त्राण्यलङ्कारांस्त्था त्रामांश्च पुष्कलान् ॥ ४५ ॥ सर्वस्वं सकलामूर्वी अवतो वा यदीप्सितम् ॥ तद्दामि वृणुष्व त्वं येनार्थी वामनः प्रियः ॥४६॥ शौनक उवाच ॥ इत्युक्तो दैत्यपतिना प्रीतिगर्भान्वितं वचः ॥ प्राह सस्मितगम्भीरं भगवान्वामनाक्वातिः ॥ ४७ ॥ वामन उवाच ॥ ममाग्निशरणार्थाय देहि राजन्पद्त्रयम् ॥ सुवर्णयामरत्नानि तद्यिभयः प्रदीयताम् ॥ ४८ ॥ बङ्किवाच ॥ त्रिभिः प्रयोजनं कि हैं ते पादैः पदवतां वर ॥ शतं शतसहस्राणां पदानां मार्गतां भवाच् ॥ ४९ ॥ वामन उवाच ॥ धर्मबुद्धया दैत्यपते कृतकृत्योऽस्मि तावता ॥ मत्स्य-11२६९॥ अन्येषामर्थिनां वित्तमीहितं दास्यते भवान् ॥६०॥ शौनक उशाच ॥ एतच्छुत्या तु गदितं वामनस्य महात्मनः ॥ ददौ तस्मै महाबाहुर्वामनाय । ॥ पदत्र्वाममा ॥६९॥ पाणी तु पतिते तोषे वामनोऽभूदवामनः ॥ सर्वदेवमयं ऋषं दर्शयामास तत्क्षणात् ॥ ५२ ॥ चन्द्रसूर्यी च नयने द्यौर्मूर्द्धा 🔻 चरणौ क्षितिः ॥ पादाङ्करुषः पिञ्चाचारत हस्तांगुरुपश्च गुह्मकाः ॥ ५३ ॥ विश्वदेवाश्च जातुस्था जङ्के साध्याः सुरोत्तमाः ॥ यक्षा नर्वेषु सम्भूता रेखाश्चाप्सरसस्तथा ॥ ५८ ॥ दृष्टी ऋक्षाण्यशेषाणि केशाः सूर्याशवः प्रभोः ॥ तारका रोमक्र्पाणि रोमाणि च महर्पयः ॥ ५५ ॥ बाह्वो विदिशस्तस्य दिशः श्रोत्रे महात्मनः ॥ अश्विनौ श्रवणे तस्य नासा वायुर्महात्मनः ॥५६॥प्रसादश्चन्द्रमा देवो मनो धर्पः समाश्रितः ॥ सत्यं तस्याभवद्वाणी जिह्वा देवी सरस्वती ॥५७॥ ग्रीवाऽदितिदैवमाता विद्यास्तद्रउपस्तथा ॥ स्वर्गद्वारमभूनमैत्रं त्वष्टा पूषा च वै भुवौ ॥५८॥ मुख वैश्वानरश्चास्य वृषणी तु प्रजापतिः ॥ हृद्यं च परं ब्रह्म पुंस्तवं वै कइयपो सुनिः ॥ ५९ ॥ पृष्ठेऽस्य वसवो देवा महतः सर्वसन्धिषु ॥ सर्व मुक्तानि द्शना ज्योतीषि विमलप्रभाः ॥६०॥ वक्षःस्थले महादेवो धैयँ चास्य महार्णवाः॥उद्रे चास्य गन्धर्वाः सम्भूताश्च महाबलाः ॥ ६७ ॥ छक्ष्मीमैंघा धृतिः कान्तिः सर्वविद्याश्च वै कटिः॥सर्वज्योतींवि जानीहि तस्य तत्परमं महः ॥६२॥ तस्य देवाधिदेवस्य तेजः प्रोद्धतमुत्तमम् ॥ स्तनौ कुक्षी च वेदाश्व उदरं च महामलाः॥६३॥इष्टयः पशुबन्धाश्व द्विनानां वीक्षितानि च॥तस्य देवमयं कृषं हङ्घा विष्णोर्महाबछाः ॥ ६४ ॥ उपासर्पन्त दैत्येन्द्राः पतङ्गा इव पावकम् ॥ प्रमथ्य सर्वानसुरान्पाद्हरूततछैर्विभुः ॥ ६५ ॥ कृत्वा रूपं महाकायं नहाराशु स मेदिनीम् ॥तस्य विक्रमतो भूमिं चन्द्रादित्यौ स्तनान्तरे ॥ ६६ ॥ नाभौ विक्रममाणस्य सिक्यहेशस्थितावुभौ ॥ परं विक्रमतस्तस्य जाउपूछे प्रभा करों ॥६७॥ विष्णोरास्तां महीपाल देवपालनकर्षणि ॥ जित्वा लोक्तवयं कृत्स्वं इत्वा चासुरपुङ्गवाच् ॥ ६८॥ पुरन्दराय बैकोक्यं ददो विष्णु हरूकमः ॥ सुतलं नाम पातालमधस्ताद्रमुधातलात् ॥ ६९ ॥ बलेईतं भगवता विष्णुना प्रभविष्णु ॥ ॥ अथ दैत्येश्वरं प्राह् विष्णुः सर्वे श्वरेश्वरः ॥ ७० ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ यन्त्रया मिळेळं दत्तं गृहीतं पाणिना मया ॥ कल्पप्रमाणं तह्यात्ते भविष्यत्यायुरुत्तमम् वैवस्वते तथातीते बळे मन्वन्तरे ह्यथ ॥ सावर्णिके तु सम्प्राप्ते भवानिन्द्रो भविष्यति ॥ ७२ ॥ साम्प्रतं देवराजाय त्रैलोक्यं

पुराण.

112हें अ

मया ॥ दत्तं चतुर्युगाणां च साधिका ह्येकसप्तातिः ॥ ७३ ॥ नियन्तव्या मया सर्वे ये तस्य परिपन्यि गः ॥ तेनाहं परया भत्तया पूर्वमारा धितो बले ॥ ७८ ॥ सुतछं नाम पाताछं त्वमासाद्य मनोरमम् ॥ वसासुर ममादेशं यथावत्परिपाळयन् ॥ ७५ ॥ तत्र दिव्यवनोपेते प्रासाद शतसङ्करे ॥ प्रोत्फुछपद्मसरासि स्नवच्छुद्धसरिद्धरे ॥ ७६ ॥ सुगन्धिधूपत्रम्बस्याभरणभूषितः ॥ स्नक्चन्द्नादिम्रादितो गेयनृत्यमनो रमे॥७७॥पानात्रभोगान्विधानुपभुङ्क्ष महासुर ॥ ममाज्ञया कालमिमं तिष्ठ त्वं सततं वृतः॥७८॥यावतसुरैश्च विशेश्व न विरोधं करिष्पति ॥ तावदेतान्महाभोगानवाप्स्यित महासुर॥७९॥यदा च देशविप्राणां विरोधं त्यं कारिष्यित्त। बन्धिष्यान्ति तदा पाञा वारुणास्त्यामसंज्ञयम्॥८०॥ एतद्विदित्या भवता मयाज्ञतमशेषतः ॥ न निरोधः सुरैः कार्यो विवैर्धा दैत्यसत्तमः ॥८१॥ शौनक उवाच ॥ इत्येवमुको देवेन विष्णुना प्रभ विष्णुना ॥ बिछः प्राह महाराज प्रैणिपत्य मुद्रा युतः॥८२॥ बिछिह्नाच ॥ तत्राप्ततो मे पाताङ्गे भगरनभवदाज्ञ या ॥ कि भविष्यत्युपादान ॥ ८३ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ दानान्यविधिदत्तानि श्राद्धान्यश्रोत्रियाणि च ॥ हुनान्यश्रद्धया यानि तानि दास्यन्ति ते फलम् ॥ ८४ ॥ अदक्षिणास्तथा यज्ञाः कियाश्चाविधिना कृताः ॥ फलानि तव दास्यन्ति अवीतान्यवतानि च ॥ ८५ ॥ शौनक स्वाच॥ बर्खेरामिमं दत्त्वा शकाय त्रिदिवं तथा ॥ व्यापिना तेन रूपेण जगामादर्शनं हरिः ॥८६॥ प्रशशास यथापूर्वमिन्द्रही छोक्पपूर्णिनः ॥सिषेत्रे च परान्कामान्बिङः पाताठसंस्थितः ॥८७॥ इहैव देवदेवेन बद्धोऽसी दानवोत्तमः ॥ देवानां कार्यकरणे भ्रूपोऽपि जगति स्थितः ॥८८॥सम्बन्धी ते महाभाग द्वारकायां व्यवस्थितः ॥ दानवानां विनाशय भारावतरणाय च ॥८९ ॥ यतो यदु कुछे कृष्णो भवतः शत्रुनियहे ॥ सहायभूतः सारथ्यं करिष्पति बठानुजः ॥ ९० ॥ एतत्सर्वे समाख्यातं वामनस्य च घीमतः ॥ अवतारं महावीर श्रोतुमिच्छोस्तवार्जुन ॥ ९९ अर्जुन उवाच ॥ श्रुतवानिह ते पृष्टं माद्दारम्यं केश्वस्य च ॥ गङ्गाद्वारमितो यास्याम्यजुत्तां देहि मे विभो ॥ ९२ ॥ सूत उवाच ॥ एवमुकत्वा ययौ पार्थी नैमिनं शौनको गतः ॥ इत्येतद्देवस्य विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम् ॥ वामनस्य पठेद्यस्तु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥९३॥ बलिपह्नाद संवादं मन्त्रितं बिट्युक्रयोः ॥ बटेर्विष्णोश्च कथितं यः स्मरिष्यति मानवः ॥ ९४ ॥ नाधयो व्याधयस्तस्य न च मोहाकुउं मनः ॥ भवि

प्यति द्विजश्रेष्ठाः पुंतस्तस्य कदाचन ॥ ९५ ॥ च्युतराज्यो निजं राज्यामिष्टातिं च वियोगवान् ॥ अवाप्नोति महाभागो नरः श्रुत्वा कथा ॥ भ्रादुर्भा ॥ १ ॥ ॥ ९६ ॥ अति श्रीमात्स्ये महापुराणे वामन प्रादुर्भावो नाम पदूचत्वारिं इति कद्विश्वततमोऽण्यायः ॥ २८६ ॥ अर्जुन उवाच ॥ प्रादुर्भा वान्पुराणेषु विष्णोरमिततेजतः ॥ सतां कथयतां विप्र वाराह इति नः श्रुतम् ॥ १ ॥ जाने न तस्य चिरतं न विधि न च विस्तरम् ॥ न कमे ग्रुणतंख्यानं न चाप्यन्तं मनीषिणः॥ २ ॥ किमात्मको वराहोऽष्ठी किंमू (त्तः कास्य देवता ॥ किंप्रमाणः किंप्रभावः किंवा तेन पुरा कृतम् ॥ ३ ॥ एतन्मे इति तत्त्वेन वाराहं श्रुतिविस्तरम् ॥ यथाई च समेतानां द्विज्ञातीनां विशेषतः ॥ ४ ॥ श्रीति क उवाच ॥ एतते कथायिष्यामि पुराणे एतन्मे इति तत्त्वेन वाराहं श्रुतिविस्तरम् ॥ यथाई च समेतानां द्विज्ञातीनां विशेषतः ॥ ४ ॥ श्रीति क उवाच ॥ एतते कथायिष्यामि पुराणे त्रझसम्मितम्॥महावराहचरितं कृष्णस्याद्धतकर्मणः॥५॥यथा नारायणो राजन्याराई वपुराहिथतः॥ हृद्रया गां समुद्रस्यामु नहारारिमर्दनः॥६॥ छन्दो गीभिंहदाराभिः श्रुतिभिः प्रमलंकृतः ॥ मनःप्रसन्नतां कृत्वा निबोध विजयाधुना ॥ ७ ॥ है ! पुराणं परमं पुण्यं वेदैश्च सम्मितम् ॥ नानाश्चितिसमायुक्तं नास्तिकाय न कीर्त्तयेत् ॥ ८ ॥ पुराणं वेद्रमिखलं सांह्यं योगं च वेद् यः ॥ कारस्त्येन विधिना प्रोक्तं सौहयार्थं वे विदिष्यति ॥ ९ ॥ विश्वेदेवास्तथा साध्या रुद्रादित्यास्तथाश्विनौ ॥ प्रजानां एतयश्चेव सत्त चैव यह र्रयः ॥१०॥ मनःसङ्कल्पजाश्चेव पूर्वजा ऋषयस्तथा ॥ वसवो मरुतश्चैव गन्धर्वा यक्षराक्षसाः ॥ ११ ॥ दैत्याः पिशाचा नागाध्व भूतानि विविधानि च ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्याः शुद्रा म्छेच्छाश्च ये भुवि॥१२॥चतुष्पद्रानि सर्वाणि तिर्यग्योनिश्तादि च ॥ जङ्कमानि च सत्त्वानि यच्चान्यजीवसंज्ञितव् ॥१३॥ पूर्णे युगसहस्रे तु त्राह्मेऽहिन तथागते ॥ निर्वाणे सर्वभूतानां सर्वोत्पातसमुद्भवे ॥ १४ ॥ हिरण्यरेताह्मिशिखस्तो भूत्वा वृषाकिषः ॥ शिखाभिर्विधमँ छोकानशोषयत विह्नना ॥१५॥ द्यमानास्ततस्तस्य तेनोराशिभिरुद्रतैः ॥ विवर्णवर्णा द्रम्याङ्गा इतार्चिष्मद्रिराननैः॥१६॥ साङ्गोपनिषदो वेदा इतिहासपुरोगमाः ॥ सर्वविद्याः क्रियाश्चेव सर्वधर्मपरायणाः ॥ १७ ॥ त्रह्माणमत्रतः कृत्वा प्रभवं विश्वतोमुखम् ॥ सर्वदेवगणाश्चेव त्रयिक्किश्चरतु कोटयः ॥ १८॥ तिहमत्रहिन सम्प्राप्ते तं इंसं महद्सरम् ॥ प्रिविशन्ति महात्मानं हिरं नारायणं प्रभुम् ॥१९॥ तेषां भूयः प्रवृत्तानां निधनोत्पत्तिहृज्यते ॥ यथा सूर्यस्य सततमुद्रयास्तमने इह् ॥ २०॥ पूर्णे युगसहत्रान्ते कल्पो निःशेष उच्यते ॥

यस्मि॰जीवकृतं सर्वे निःशेषं समातिष्ठतः ॥ २१ ॥ संहत्य छोकानिखछान् सदेवासुरमानुषान् ॥ कृत्वा सुसंस्थां भगवानास्त एको 🐉 जगद्धरुः ॥ २२ ॥ स स्रष्टा सर्वभूतानां कल्पान्तेषु पुनः पुनः ॥ अन्ययः शाश्वतो देवो यस्य सर्वमिदं जगत् ॥ २३ ॥ नष्टार्किकरणे लोके चन्द्रमहिवर्जिते ॥ न्यक्तभूमामिपवने शीणयज्ञवषट्किये ॥ २४ ॥ अपाक्षिगणसम्पाते सर्वप्राणिहरे पाथे ॥ अमर्यादाकुले रोद्रे सर्वतस्तमसावृते ॥ २५ ॥ अद्देये सर्वछोकेऽस्मिन्नभावे सर्वकर्मणाम् ॥ प्रज्ञान्ते सर्वसंपाते नष्टे वैरपियहे ॥ २६ ॥ गते स्वभाव संस्थाने छोके नारायणात्मके ॥ परमेष्टी हृषीकेशः शयनायोपचऋषे ॥ २७ ॥ पीतवासा छोहिताक्षः कृष्णो जीमूतसन्निभः ॥ शिखा सहस्रविकचनटाभारं समुद्रह्न् ॥ २८ ॥ श्रीवत्सरुक्षणघरं रक्तचन्द्रनभूषितम् ॥ वक्षो विभ्रनमहाबाहुः स विष्णुरिव तोयदः ॥ २९ ॥ पुण्डरीकसहस्रेण सगस्य गुगुभे गुभा ॥ पत्नी चास्य स्वयं छक्ष्मीर्देहमावृत्य ।तिष्ठाति ॥ ३० ॥ ततः स्विपति ज्ञानतात्मा सर्वछोके ग्राभा वहः ॥ किमप्यामितयोगात्मा निद्रायोगसुपागतः ॥ ३१ ॥ ततो युगसङ्ख्रे तु पूर्णे स पुरुषोत्तमः ॥ स्वयमेव विभुर्भूत्वा बुध्यते विबु घाधिपः ॥ ३२ ॥ ततिश्चन्तयते भूयः सृष्टिं छोकस्य छोककृत् ॥ नरान् देवगणांश्चेव पारमेष्ठचेन कम्मणा ॥ ३३ ॥ ततः सञ्चिन्तयन् कार्य देवेषु समितिअयः ॥ सम्भवं सर्वछोकस्य विद्धाति सतां गतिः ॥ ३४ ॥ कत्तां चैव विकर्ता च संहर्ता वै प्रजापातिः ॥ नारायणः परं सत्यं नारायणः परं पद्म् ॥ ३५ ॥ नारायणः परो यज्ञो नारायणः परा गतिः ॥ स स्वयम्भूरिति ज्ञेयः स स्रष्टा भुवनाधिपः ॥ ३६ ॥ स सर्वमिति विज्ञेयो ह्येष यज्ञः प्रजापतिः ॥ यद्वेदितव्यिख्रद्शैस्तदेष परिकीत्तर्यते ॥३७॥यत्तु वेद्यं भगवतो देवा अपि न तद्विदुः॥प्रजानां पत्यः सर्वे ऋषयश्च सहामरेः॥३८॥नास्यान्तमधिगच्छन्ति विचिन्वन्त इति श्चातिः॥ यदस्य परमं रूपं न तत्पर्यन्ति देवताः ॥३९॥प्रादुर्भावे तु यद्भं तद्र्चिन्ति दिवौकसः ॥ दर्शित यदि तेनैव तद्वेक्षन्ति देवताः ॥ ४० ॥ यत्र दर्शितवानेय करतद्न्वेष्ट्रमीहते ॥ श्राम्याणां सर्वभूताना माम्रमारुतयोर्गातिः ॥४१॥ तेजसस्तपसञ्चेव निधानममृतस्य च ॥ चतुराश्रमधम्भैशश्चातुर्होत्रफछाञ्चनः ॥ ४२ ॥ चतुःसागरपर्यन्तश्चतुर्युग निवर्त्तकः ॥ तदेष संहत्य जगत् कृत्वा गर्भस्थमात्मनः ॥ मुमोचाण्डं महायोगी धृतं वर्षसङ्ख्रकम् ॥ ४३ ॥ सुरासुरद्विजसुजगाप्सरोग

iizogn

र्द्धमोषिक्षितिधरयक्षग्रह्मकैः ॥ प्रजापतिः श्रुतिभिरसंकुछं तदा स वै सृजनगदिद्वात्यना प्रयुः ॥ ४४ ॥ इति श्रामात्स्ये महापुराणे वराह प्रादुर्भावे सप्तचत्वारिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४७ ॥ छ ॥ शौनक उवाच ॥ जगदण्डमिदं पूर्वमासीदिव्यं हिरण्ययम् ॥ प्रजापते विषे मूर्तिरितीयं वैदिकी श्रुतिः ॥ ७ ॥ तत्तु वर्षसहस्रान्ते विभेदोर्ध्यखं विधुः ॥ छोकसर्जनहेतोस्तु विभेदाघोषुखं वृप ॥ २ ॥ भ्रुयोऽष्ट्धा बिभेदाण्डं विष्णुर्वे ठोकजन्मकृत् ॥ चकार जगतश्चात्र विभागं स विभागकृत् ॥ ३ ॥ यच्छिद्रमूर्विमाकाशं विवराक्वातितां गतम् ॥ विहितं विश्वयोगेन यद्धस्ताद्रसातलम् ॥ ४ ॥ यदण्डमकरोत्पूर्वं देवो लोकचिकीर्षया ॥ तत्र यत् सलिलं स्कन्नं सोऽभवत् काञ्जनो ।गिरिः ॥ ५ ॥ रोंडेः सहस्नेर्महती मेदिनी विषमाभवत् ॥ ६ ॥ तैश्च पर्वतजाछोषैर्बहुयोजनविस्तृतैः ॥ पीडिता ग्रह्मिद्वी व्यथिता मेदिनी तदा ॥ महामते भूरिबलं दिन्यं नारायणात्मकम् ॥ हिरण्मयं समुत्सृज्य तेजो वै जातरूपिणम् ॥ ८॥ अञ्चला वै धारायितुमधस्तात् प्राविशत्तदा॥ पीडचमाना भगवतस्तेजसा तस्य सा क्षितिः ॥ ९ ॥ पृथ्वीं विशन्तीं हङ्घा तु तामधो मधुसूदनः ॥ उद्धारार्थे मनश्चके तस्या वै हित काम्यया ॥ १० ॥ भगवानुवाच ॥ मत्तेज एषा वसुधा समासाद्य तपास्विनी ॥ रसातळं प्रविद्याति पङ्के गौरिव दुर्व्वळा ॥ ११॥ पृथिव्युवाच ॥ त्रिविक्रमायामितविक्रमाय महावराहाय सुरोत्तमाय ॥ श्रीञ्चार्क्वचकासिगदाधराय नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद् ॥ १२ ॥ तव देहाज्ञगञ्जातं पुष्करद्रीपमुत्थितम् ॥ त्रह्माणमिह् लोकानां भूतानां शाश्वतं विदुः ॥ १३॥ तव प्रसादादेवोऽयं दिवं भुङ्के पुरन्दरः ॥ तव कोघादि बलवान् जनाईन जितो बार्छः ॥ १४ ॥ धाता विधाता संहर्ता त्विय सर्व प्रतिष्ठितम् ॥ मनुः कृतान्तोऽधिपतिर्व्वछनः पवनो घनः ॥ १५ ॥ वर्णाश्चा श्रमधर्माश्च सागरास्तरवो जलम् ॥ नद्यो धर्मश्च कामश्च यज्ञा यज्ञस्य च कियाः॥१६॥ विद्या वेद्यं च सत्त्वं च हीः श्रीः कीर्त्तिर्धृतिः क्षपा॥ 🎉 पुराणं वेदवेदाङ्गं सांख्ययोगौ भवाभवौ ॥ १७॥ जङ्गमं स्थावरं चैव भविष्यं च भवं च यत् ॥ सर्वं तच त्रिटोकेषु प्रभावोपहितं तव ॥१८॥ त्रि द्शोदारफटदः स्वर्गस्रीचारुपछवः ॥ सर्वछोकमनःकान्तः सर्वसत्त्वमनोहरः ॥ १९ ॥ विमानानेकविटपस्तोयदाम्बुमधुस्रवः ॥ दिन्यछोक महास्कन्धः सत्यछोकप्रशाखवान् ॥ २० ॥ सागराकारनिर्यासो रसातछजछाश्रयः ॥ नागेन्द्रपादपोपेतो जन्तुपक्षिानेषेवितः ॥ २१॥ शीछः

युराण े

II EOSII

चारार्यगन्धरत्वं सर्वलोकमयो द्रमः ।। द्वाद्शार्कमयद्वीपो रुद्दैकाद्शपत्तनः ॥ २२ ॥ वस्वष्टाचलसंयुक्तस्त्रीलोक्याम्भोमहोदाधिः साध्योर्मिकछिछः सुपर्णानिछसेवितः ॥ २३ ॥ दैत्यछोकमहायाहो रक्षोरगरुषाकुछः ॥ पितामहमहाधेर्यः स्वर्गस्रीरत्नभूषितः ॥ २४ ॥ घीश्री हीकान्तिभिर्नित्यं नदीभिरूपशोभितः ॥ कालयोगमहापर्वप्रयागगितवेगवान् ॥ २५ ॥ त्वं स्वयोगमहावीयौं नारायणमहार्णवः ॥ कालो भूत्वा प्रसन्नाभिरद्रिर्ह्वाद्यसे पुनः ॥२६॥ त्वया सृष्टास्त्रयो लोकारत्वयैव प्रतिसंहताः॥ विज्ञान्ति योगिनः सर्वे त्वामेव प्रतियोजिताः ॥२७॥ युगे युगे युगान्ताभिः कालमेघो युगे युगे ॥ महाभारावताराय देव त्वं हि युगे युगे ॥ २८ ॥ त्वं हि शुक्कः कृतयुमे त्रेतायां चम्पकप्रभः ॥ द्वापरे रक्तसंकाशः कृष्णः कल्यियुगे भवान् ॥२९॥ वैवर्ण्यमभिधत्से त्वं प्राप्तेषु युगसन्धिषु ॥ वैवर्ण्यं सर्वधर्माणामुत्पादयसि वेदवित् ॥३०॥ भािस वासि प्रतपास त्वं च पासि विचेष्टसे ॥ अद्भावासि क्षान्तिमायासि त्वं द्वीपयसि वर्षसि ॥ ३१ ॥ त्वं हास्यसि न निर्यासि निर्वापयसि जायासि ॥ निःशेषपासि भूतानि कालो भूत्वा युगक्षये ॥ ३२ ॥ शेषमात्मानमालोक्य विशेषपासि त्व पुनः ॥ युगान्ताम्यवलीढेषु सर्वभूतेषु किञ्चन ॥ ३३ ॥ यातेषु शेषो भवसि तस्मा च्छेषे।ऽसि कीर्तितः ॥ च्यवनोत्पत्तियुक्तेषु ब्रह्मेन्द्रवरूणादिषु ॥ ३४ ॥ यस्मान्न च्यवसे स्थानात्तस्मात्सङ्कीर्त्यसेऽच्युतः ॥ ब्राह्मणमिन्द्र च यमं रुद्धं वरुणमेव च ॥ ३५ ॥ निगृह्य हरसे यस्मात्तस्माद्धरिरिहोच्यसे ॥ सम्मानयिस भूतानि वषुषा यज्ञसा श्रिया॥ ३६ ॥ परेण वषुषा देव तस्माचासि सनातनः ॥ यस्माद्भक्षादयो देवा मुनयश्रोत्रतेजसः ॥३७॥ न तेऽन्तं त्वधिगच्छन्ति तेनानन्तस्त्वमुच्यसे ॥ न क्षीयसे न क्षरसे कल्पकोटिश्तैरिप ॥ ३८ ॥ तस्मात्त्वमक्षरत्वाच विष्णुरित्येव कीर्त्यसे ॥ विष्टब्धं यत्त्वया सर्वं जगरस्थावरजङ्गमम् ॥ ३९ ॥ जगद्विष्टम्भनाचैव विष्णुरेवेति कीर्त्यसे ॥ विष्टभ्य तिष्टसे नित्यं त्रैछोक्यं सचराचरम् ॥ ४० ॥ यक्षगन्धर्वनगरं सुमहद्भृतपन्नगम् ॥ व्याप्तं त्वयैव विश्वता त्रैछोक्यं तस्माद्विष्णुरिति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ नारा इत्युच्यते ह्यापो ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ ४२ ॥ अयनं तस्य ताः विदे तेन नारायणः स्मृतः ॥ युगे युगे प्रणष्टां गां विष्णो विन्दासि तत्त्वतः ॥ ४३ ॥ गोविन्दोति ततो नामा प्रोच्यते ऋषिभिस्तथा ॥ हृषीका हि

णीन्द्रियाण्याहुरूतत्त्वज्ञानविज्ञारदाः ॥४४॥ ईञ्चिता च त्वमेतेषां रहपीकेज्ञारतयोच्यसे ॥ वसन्ति त्वाये भूतानि ब्रह्मादीनि युगुक्षये ॥ ४५ ॥ त्वं वा वसिस भूतेषु वासुदेवस्तथोच्यसे ॥ सङ्कर्षयसि भूतानि कल्पे कल्पे घुनः घुनः ॥ ४६ ॥ ततः सङ्कर्षणः श्रोकस्तत्त्वज्ञानविज्ञारदेः ॥ प्रातिन्यूहेन तिष्ठन्ति सदेवासुरराक्षसाः ॥ ४७ ॥ प्रविद्युः सर्वधर्माणां प्रद्यब्रस्तेन चोच्यसे ॥ निरोद्धा विद्यते यस्मात्र ते भूतेषु कश्चन॥४८॥ अनिरुद्धस्ततः प्रोक्तः पूर्वमेव महर्षिभिः ॥ यत्त्वया धार्यते विश्वं त्वया संहियते जगत् ॥ ४९ ॥ त्वं धारयप्ति भूतानि भूवनं त्वं विभर्षि च॥ यत्त्वया धार्यते किंचित्तेजसा च बलेन च ॥५०॥ मया हि धार्यते पश्चात्राधृतं धारये त्वया ॥ न हि तद्विद्यते भूतं त्वया यन्नात्र धार्यते॥५३॥ त्वमेव कुरुषे देव नारायण युगे युगे ॥ महाभारावतरणं जगतो हितकाम्यया ॥ ५२ ॥ तवैव तेजसाकान्तां रसातछतछं गताम् ॥ त्रायस्य मां सुरश्रेष्ठ त्वामेव ज्ञारण गताम् ॥ ५३ ॥ दानवैः पीडचमानाहं राक्षसैश्च दुरात्मभिः ॥ त्वामेव ज्ञारणं नित्यमुपयामि सनातनम् ॥ ५४ ॥ 🏂 तावन्मेऽस्ति भयं देव यावत्र त्वां ककुझिनम् ॥ शरणं यामि मनसा शतशोऽप्युलक्षये ॥ ५५ ॥ उपमानं न ते शकाः कर्तुं सेन्द्रा दिवौ कसः ॥ तत्त्वं त्वमेव तद्वेत्सि निरुत्तरमतः परम् ॥ ५६ ॥ शौनक उवाच ॥ ततः प्रीतः स भगवान्पृथिव्ये शार्ङ्गचक्रधृक् ॥ काममस्य। यथाकाममभिपूरितवान् हरिः ॥ ५८ ॥ अत्रवीच महादेवि माधवीयं स्तवोत्तमम् ॥ धारियव्यति यो मत्त्यौ नास्ति तस्य पराभवः ॥ ५८ ॥ होकानिष्कलम्पांश्चेव वैष्णवान्त्रतिपत्स्यते ॥ एतदाश्चर्यसर्वस्व माधवीयं स्तवोत्तमम् ॥५९॥ अधीतवेदः पुरुषो मुनिः प्रीतमना भवेत् ॥६०॥ मा भैर्घरणि कल्याणि ञान्ति व्रज ममायतः ॥ एष त्वासुचितं स्थानं प्रापयामि मनाषितम्॥६१॥३१।नक उवाच ॥ ततो महात्मा मनसा दिव्यं ह्रपमचिन्तयत्। किं नु ह्रपमहं कृत्वा उद्धरेयं धरामिमाम् ॥६२॥ जलकीडारुचिस्तस्माद्वाराहं वपुरास्थितः ॥ अधृष्यं सर्वभूतानां वाङ्मयं त्रस संस्थितम् ॥६३॥ ज्ञातयोजनिक्तीर्णमुच्छितं द्विगुणं ततः ॥ नीलजीमृतसङ्काशं मेघस्तिनतिनःस्वनम् ॥ ६४ ॥ गिरिसंइननं भीमं श्वेत र्रि तीक्ष्णात्रदंष्ट्रिणम् ॥ विद्युद्गित्र तीकाशमादित्यसमतेजसम् ॥ ६५ ॥ पीनोन्नतकटीदेशे वृपलक्षणपूजितम् ॥ रूपमास्थाय विप्रलं वाराहमजितो हैं हरिः॥६६॥ पृथिन्युद्धरणायैव प्रविवेश रसातल्यम्॥ वेदपादो यूपदंष्टः ऋतुदन्ताश्चतीमुसः॥६७॥अमिजिह्नो दर्भलोमा ब्रह्मशीर्षौ महातपाः॥

पुराण.

खा० २४

॥२७२॥

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri अहोरात्रेक्षणधरो वेदाङ्गश्रुतिभूषणः ॥६८॥ आज्यनासः सुवतुण्डः सामघोषस्वनो महान् ॥ सत्यधर्ममयः श्रीपान्कर्माविक्रमसत्क्रमः॥६९॥ प्रायश्चित्तनखो घोरः पशुजानुर्मखाकृतिः ॥ उद्गाथाहोमालिङ्गोऽथ बीजैषिधमहाफलः ॥७०॥वाय्वन्तरातमा यज्ञास्थिविकृतिः सोमशोणितः ॥ वेदस्कन्धो हिवर्गन्धो ह्न्यकव्यविभागवान् ॥ ७३ ॥ प्राग्वंशकायो द्यतिमान्नानादीक्षाभिरन्वितः ॥ दक्षिणाहृदयो योगी महासत्रमयो महान् ॥ ७२ ॥ उपाकर्माष्टरुचकः प्रवर्ग्यावर्त्तभूषणः ॥ नानाच्छन्दोगतिपथो ग्रह्मोपनिपदासनः ॥ छायापत्नीसहायो वै मणिशृङ्ग इवो न्छितः ॥ ७३ ॥ रसात्रखत्छे मय्यां रसात्रखत्छं गताम् ॥ प्रभुर्छोकहितार्थाय दंष्टात्रणोजहार ताम् ॥ ७४ ॥ ततः स्वस्थानमानीय वराहः पृथिवीधरः ॥ मुमोच पूर्व मनसा धारितां च वसुन्धराम् ॥ ७५ ॥ ततो जगाम निर्वाणं मेदिनी तस्य धारणात् ॥ चकार च नमस्कारं तस्मै देवाय शम्भवे॥७६॥एवं यज्ञवराहेण भूत्वा भूतहितार्थिना ॥ उद्धृता पृथिवी देवी सागराम्बुगता पुरा ॥ ७७ ॥ अथोद्धृत्य क्षितिं देवो जगतः स्थापनेच्छया ॥ पृथिवीप्रविभागाय मनश्रकेऽम्बुजेक्षणः॥७८॥रसां गतामवीनमिन्तयविक्रमः सुरोत्तमः प्रवरवराहरूपधूक्त॥वृवाक्रपिः प्रसभ मथैकदंष्ट्रया समुद्धरद्धराणमतुल्यपौरुषः॥७९॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे वराह्रवादुर्भावो नामाष्ट्रचत्वारिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥२४८॥ ऋषय ऊत्तुः॥नारायणस्य माहात्म्यं श्रुत्वा सूत्त यथाक्रमम् ॥ न तृतिर्जायतेऽस्माकमतः पुनिरहोच्यताम् ॥ १॥ कथं देवा गताः पूर्वममरत्वं विचक्षणाः ॥ तपसा कर्मणा वापि प्रसादात्करूय तेजसा ॥ २ ॥ स्रुत उवाच ॥ यत्र नारायणो देवो महादेवश्च श्रूलधृक्क ॥ तत्रामरत्वे सर्वेषां सहायो तत्र तो स्मृतो ॥३३॥ पुरा देवासुरे युद्धे हताश्च शतशः सुराः ॥ पुनः सञ्जीवनी विद्यां प्रयोज्य भृगुनन्दुनः ॥ ४ ॥जीवापयित 🔯 दैत्येन्द्रान्यथा सुप्तोत्थितानिव ॥ तस्य तुष्टेन देवेन ज्ञाङ्करेण महात्मना ॥ ५ ॥ मृतसञ्जीवनी नाम विद्या दत्ता महाप्रभा ॥ तां तु माहे श्वरीं विद्यां महेश्वरमुखोद्गताम् ॥६॥ भार्गवे संस्थितां दृष्ट्वा युयुष्टः सर्वदानवाः ॥ ततोऽमरत्वं दैत्यानां कृतं क्रुकेण घीमता ॥७॥ या नास्ति 💥 सर्वछोकानां देवानां सर्वरक्षसाम् ॥ न नागानामृषीणां च न च ब्रह्मेन्द्रविष्णुषु ॥ ८ ॥ तां छब्धा झङ्कराच्छुकः परां निर्वृतिमागतः ॥ ततो 💃 दैवासुरो घोरः समरः सुमहानभूत् ॥ ९ ॥ तत्र देवैईतान्दैत्याञ्छको विद्याबङेन च ॥ उत्थापयाति दैत्येन्द्राँछीछयेव विचक्षणः ॥ १० ॥ 🎇

एवंविधेन शकरतु बृहरूपतिरुद्रारधीः ॥ हन्यमानास्ततो देवाः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ११॥ विषण्णवद्नाः सर्वे वभूबुँविकलेन्द्रियाः ॥ तत स्तेषु विषण्णेषु भगवान्कमलोद्धवः ॥ मेरुपृष्ठे सुरेन्द्राणामिदमाह नगत्पतिः ॥ १२ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ देवाः शृणुत मद्राक्यं तत्त्रयेव निरू अ विषण्णेषु भगवान्कमलोद्धवः ॥ मेरुपृष्ठे सुरेन्द्राणामिदमाह नगत्पतिः ॥ १२ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ देवाः शृणुत मद्राक्यं तत्त्रयेव निरू अ विष्यताम् ॥ शिपतां दानवैः सार्द्धे सख्यमत्र प्रवर्त्तताम् ॥ १३॥ क्रियताममृतोद्योगो मध्यतां क्षरिवारिधिः ॥ सहायं वरुणं कृत्वा चक्रपाणिर्विवो घ्यताम्॥ १४॥मन्थानं मन्दरं कृत्वा शेषनेत्रेण वेष्टितम्॥दानवेन्द्रो बिलः स्वामी स्तोककालं निवेश्यताम् ॥ १५॥ प्रार्थ्यतां दूर्मरूपश्च पाताले विष्णुरव्ययः ॥ प्रार्थ्यतां मन्दरः शैछो मन्थकार्यं प्रवर्त्यताम् ॥ १६ ॥ तच्छुत्वा वचनं देवा जग्मुर्दानवमन्दिरम् ॥ अछं विरोधेन वयं भृत्या स्तव बलेऽधुना ॥ १७ ॥ क्रियताममृतोद्योगो त्रियतां शेषनेत्रकम् ॥ त्वया चोत्पादिते दैत्य अमृतेऽमृत्मन्थने ॥ १८ ॥ भविष्यामोऽमराः सर्वे त्वत्प्रसादान्न संज्ञायः ॥ एवमुक्तस्तदा देवैः परितुष्टः स दानवः ॥ १९ ॥ यथा वदत हे देवास्तथा कार्यं मयाऽधुना ॥ ज्ञाकोऽहमेक एवात्र मथितुं क्षीरवारिधिम् ॥ २० ॥ आहरिष्येऽमृतं दिव्यममृतत्वाय वोऽधुना ॥ सुदूरादाश्रयं प्राप्तान्प्रणतानिष वैरिणः ॥ २१ ॥ यो न पूजयते भक्तया प्रेत्य चेह विनञ्चाति ॥ पाल्यविष्यामि वः सर्वानधुना स्नेहमास्थितः ॥ २२ ॥ एवमुक्त्वा स दैत्येन्द्रो देवैः सह ययौ तदा ॥ मन्द्रं त्रार्थयामास सहायत्वे धराधरम् ॥ २३ ॥ मन्था भव त्वमस्माकमधुनाऽमृतमन्थने ॥ सुरासुराणां सर्वेपां महत्कार्यमिदं जगत् ॥ २४ ॥ तथेति मन्दरः प्राह् यद्याधारो भवेन्मम ॥ यत्र स्थित्वा अमिष्यामि मथिष्ये वरुणालयम् ॥ २५ ॥ कल्प्यतां नेत्रकार्ये यः ज्ञाकः स्याद्वेष्टने मम ॥ ततस्तु निर्मतौ देवौ कूम्भंशेषौ महाबछौ ॥ २६ ॥ विष्णोर्भागौ चतुर्थाशाद्धरण्या धारणे स्थितौ ॥ कच्छपो ॥ २७ ॥ कूम्मं उवाच ॥ त्रैरोक्यधारणेनापि न ग्रानिर्मम जायते ॥ किमु मन्दरकात्क्षुद्राद्विकासात्रिभादिह ॥ २८ ॥ शेष उवाच ॥ ब्रह्माण्डवेष्टनेनापि ब्रह्माण्डमथनेन वा ॥ न मे ग्रानिर्भवेदेहे किम्रु मन्द्रवर्त्तने ॥ २९ ॥ तत उत्पाटच तं है। छ तत्क्षणात्क्षीरसागरे ॥ चिक्षेप ळीळया नागः क्रम्मंश्चाघः स्थितस्तदा ॥ ३० ॥ निराधारं यदा शैळं न शेकुर्देवदानवाः ॥ मन्दरभ्रामणं कर्त्तं शीरोदमथने तथा ॥ ३७ ॥ नारायणनिवासं ते जग्मुर्वेळिसमन्विताः ॥ यत्रास्ते देवदेवेशः स्वयमेव जनार्दनः ॥ ३२ ॥ तत्रापश्यन्त तं देवं सितपद्मप्रभं शुभम् ॥ योग

निद्रासुनिरतं पीतवाससमच्युतम् ॥ ३३ ॥ हारकेयूरनद्धाङ्गमहिपर्यङ्कसंस्थितम् ॥ पाद्पश्चेन पद्मायाः स्पृशन्तं नाभिमण्डलम् ॥ ३४ स्वपक्षव्यजनेनाथ वीज्यमानं गरुत्मता ॥ स्तूयमानं समन्ताच सिद्धचारणिकन्नरैः ॥ ३५ ॥ आन्नायेम्र्रातिमाद्रश्च स्तूयमानं समन्ततः ॥ सन्यबाहूपधानं तं तुष्टुबुद्दैवदानवाः ॥ कृताञ्चिछपुटाः सर्वे प्रणताः सर्वतोदिशम् ॥ ३६ ॥ देवदानवा ऊचुः ॥ नमो लोकत्रयाध्यक्ष तेजसा जितभास्कर ॥ नमो विष्णो नमो जिष्णो नमस्ते कैटभाईन ॥ ३७॥ नमः सर्गक्रियाकर्त्रे जगत्पालयते नमः ॥ रुद्रह्वपाय अर्वाय नमः संदार कारिणे ॥ ३८ ॥ नमः ञ्रलायुधाधृष्य नमो दानवघातिने ॥ नमः ऋपत्रयाक्रान्तत्रैलोक्यायाभवाय च ॥ ३९ ॥ कुछकाछमहान्छ ॥ नमो नाभिहदोद्धतपद्मगर्भमहाचछ ॥ ४० ॥ पद्ममृत महाभूत कर्ने हर्ने जगात्रिय ॥ जानेता सर्वछोकेश कियाकारण कारिणे ॥ ४३ ॥ अमरारिविनाञांय महासमरज्ञालिने ॥ लक्ष्मिष्ठिखान्जमञ्जप नमः कीर्तिनिवासिने ॥ ४२ त्रियतामयम् ॥ मन्दरः सर्वेशैलानामयुतायुतविस्तृतः ॥ ४३ ॥ अनन्तबलबाहुभ्यामवष्टभ्यैऋपाणिना ॥ मध्यतामनृतं देव स्वधास्वाहार्थः कामिनाम् ॥ ४४ ॥ ततः श्रत्वा स भगवान्स्तोत्रपूर्वं वचस्तदा ॥ विहाय योगनिद्रां तामुवाच मधुसूदनः ॥ ४५ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ स्वा गतं विबुधाः सर्वे किमागमनकारणम् ॥ यस्मात्कार्यादिह प्रातास्तद्वत विगतज्वराः ॥ ४६ ॥ नारायणेनवसुक्ताः प्रोचस्तत्र दिवौकतः ॥ अमरत्वाय देवेश मध्यमाने महोद्घो ॥४७ ॥यथामृतत्वं देवेश तथा नः कुरु माधव॥ त्वया विना न तच्छक्यमरूमाभिः कैटभाईन ॥४८॥ त्राप्तं तदमृतं नाथ ततोऽये अव नो विभो ॥ इत्युक्तश्च ततो विष्णुरत्रधृष्योऽरिमर्दनः ॥ ४९ ॥ जगाम देवैः सहितो यत्रासौ वेष्टितो भोगिभोगेन धृतश्चामरदानवैः ॥५०॥विषभीतास्ततो देवा यतः पुच्छं ततः स्थिताः॥ मुखतो दैत्यसङ्घास्तु सेंहिकेयपुरःसराः॥५१॥ शिरः सन्येन पाणिना ॥ दक्षिणेन बिटिईंहं नागस्याकृष्टवांस्तथा ॥ ५२ ॥ द्धारामृतमन्थानं रम् ॥ नारायणः स अगनान्धुजयुग्मद्भयेन तु ॥५३॥ ततो देवासुरैः सर्वैर्जयशब्दपुरःसरम् ॥ दिव्यं वर्षशतं सात्रं मथितः शीरसागरः ॥५३॥ ततः शान्तास्तु ते सर्वे देवा दैत्यपुरःसराः ॥ श्रान्तेषु तेषु देवेन्द्रो मेघो भूत्वाम्बुशिकशन् ॥ ५५ ॥ ववर्षामृतकल्पांस्तान्ववौ वायश्च मत्स्य-॥**२**७४॥ शितरुः ॥ भन्नप्रायेषु देवेषु ज्ञान्तेषु कमरुासनः ॥ ५६ ॥ मध्यतां मध्यतां सिन्धिरित्युवाच पुनःपुनः ॥ अवश्यमुद्योगवता श्रीरपारा भवेत सदा ॥ ५७ ॥ ब्रह्मप्रोत्साहिता देवा ममन्थुः पुनरम्बुधिम् ॥ श्राम्यमाणे ततः शैरुं योजनायुत्शेखरे ॥ ५८ ॥ निपेतुईास्तियुथानि वराह शरभाद्यः ॥ श्वापदायुतळ्शाणि तथा पुष्पफळा द्रुमाः ॥ ५९ ॥ ततः फळानां वीर्येण पुष्पोषधि सेन च ॥ श्लीरमम्बुधिनं सर्व मजायत ॥ ६० ॥ ततस्तु सर्वजीवेषु चूर्णितेषु सहस्रशः ॥ तदम्बुमेदसोत्सर्गाद्वारुणी समपद्यत ॥ ६१ ॥ वारुणीगन्धमात्राय मुमुदुर्देव दानवाः ॥ तदास्वादेन बिछनो देवदैत्यादयोऽभवन् ॥६२॥ ततोऽतिवेगाजगृहुनीगेन्द्रं सर्वतोऽसुराः॥ मन्थानं मन्थयप्टिस्तु मेरुस्तत्राचछोऽ भवत् ॥ ६३ ॥ अभवज्ञात्रतो विष्णुर्भुजमन्दरबन्धनः ॥ स वासुक्तिफणालयपाणिः कृष्णो व्यराजत ॥ ६४ ॥ यथा नीलोत्पलैर्युक्तो त्रह्म दण्डोऽतिविस्तरः ॥ ध्वनिर्मेधसहस्रस्य जलधेरुत्थितस्तदा ॥ ६५ ॥ भागे द्वितीये मघवानादित्य हतु ततः परम् ॥ ततो रुद्रा महोत्साहा वसवो गुह्मकादयः ॥ ६६ ॥ पुरतो विप्रचित्तिश्च नमुचिर्वृत्रशम्बरौ ॥ द्विमूर्द्धा वज्रदृष्ट्य सेहिकेयो वाटिस्तथा ॥ ६७ ॥ बहवो मुखमागमुपस्थिताः ु॥ ममन्थुरम्बुधिं दता बछतेजोविभूपिताः ॥ ६८ ॥ वभूवात्र महाघोषो महामेघरवोषमः मध्यमानस्य मन्दरेण सुरासुरैः ॥ ६९ ॥ तत्र नानाजळचरा विनिर्धूता महाद्रिणा ॥ विळयं समुपाजग्मुः ज्ञातशोथ सहस्रशः वारुणानि च भूतानि विविधानि महीधरः ॥ पाताछतछवासीनि विछयं समुपानयत् ॥ ७१ ॥ तिहेमश्र श्राम्यमाणेऽद्रौ संवृष्टाश्च परस्परम् ॥ न्यपतन्पतगोपेताः पर्वतात्रान्महाद्भमाः ॥ ७२ ॥ तेपां संघर्षणाचात्रिर्शिचीभैः प्रव्वलन्मुहुः ॥ विद्युद्गिरिव नीलाश्रमावृणोन्मन्दरं गिरिम्॥७३॥ दुराह् कुञ्जरांश्चेव सिंहांश्चेव विनिःसृताच् ॥ विगतासूनि सर्वाणि सत्त्वानि विविधानि च ॥ ७४ ॥ तमाग्रममरश्रेष्टः प्रदहन्तामितस्ततः ॥ वारिणा मेघजेनेन्द्रः शमयामास सर्वतः ॥७५॥ ततो नानारसास्तत्र सुखुवुः सागराम्भसि ॥ महाद्वमाणां निर्यासा बहवश्चौषधरिसाः ॥ ७६॥ तेषाममृतवीर्याणां रसानां पर्यसेव च ॥ अमरत्वं सुरा जग्मुः काञ्चनच्छविसन्निभाः ॥ ७७ ॥ अथ तस्य समुद्रस्य तज्ञातमुद्कं पर्यः ॥ 🐉 रसान्तरैविमिश्रश्च ततः क्षीरादभूदृतम् ॥७८॥ ततो ब्रह्माणमासीनं देवा वचनमन्त्रवन् ॥श्रान्ताः स्म सुभृशं ब्रह्मन्नोद्भवत्यमृतं च यत्॥७९॥

पुराण-

अ० र

ऋते नारायणात्सर्वे दैत्या देवोत्तमास्तथा ॥ विरायितमिदं चापि सागरस्य तु मन्थनम् ॥ ८० ॥ ततो नारायणं देवं त्रझा वचनमत्रवित् ॥ विधतस्वैषां बछं विष्णो भवानेव परायणम् ॥ ८३ ॥ विष्णुह्वाच ॥ बछं ददामि सर्वेषां कर्मेतद्ये समास्थिताः ॥ श्लुभ्यतां क्रमशः सर्वे र्मन्दरः परिवर्त्यताम् ॥८२ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽमृतमन्थने एकोनपञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽव्यायः ॥ २४९ ॥छ॥ सूत उत्राच ॥ नारायणवचः श्रत्वा बिनस्ते महोदधौ॥ तत्पयः सहिता भ्रत्वा चिकरे भृशमाकुलम् ॥ १॥ ततः शतसहस्रांशुसमान इव सागरात्॥ प्रसन्नाभः समुत्पन्नः सोमः शीतांशुरुज्ज्वछः ॥ २ ॥ श्रीरनन्तरमुत्पन्ना चृतात्पाण्डुरवासिनी ॥ सुरादेवी समुत्पन्ना तुरगः पाण्डुरस्तया ॥ ३॥ कौस्तुभ अ मणिद्विषश्चीत्पन्नोऽमृतसम्भवः ॥ मरीचिविकचः श्रीमान्नारायणउरोगतः ॥ ४ ॥ पारिजातश्च विकचकुसुमस्तवकाश्चितः ॥ अनन्तर मण्डयंस्ते धूनमम्बरसन्निभम् ॥ ५ ॥ आयूरितदिशां भागं दुःसहं सर्वदेहिनाम् ॥ तमात्राय सुराः सर्वे मूर्विछताः परिछम्बिताः ॥६ ॥ उता विश्वत्रिविधतटे शिरः संगृह्म पाणिना ॥ ततः ऋषेण दुर्शरः सोऽनङः प्रत्यहरूयत ॥७॥ ज्वालामालाकुलाकारः समन्ताद्वीषगोऽचिषा ॥ तेना मिना परिक्षिताः प्रायशस्तु सुरासुराः ॥ ८॥ दुग्धाश्चाप्यर्द्दग्धाश्च बश्रमुः सकला दिशः ॥ प्रधाना देवदैत्याश्च भीषितास्तेन विह्ना ॥ ९ ॥ अनन्तरं समुद्धतास्तस्माङ्डुण्डुभजातयः ॥ कृष्णतर्पा महादंष्टा रक्ताश्च पवनाशनाः ॥ १० तथा गोनसजातयः ॥ महाका भ्रमरा दंशा मक्षिका शुळभास्तथा ॥ ३३ ॥ कर्णशस्याः कृकछातः अनेक चैत्र बभ्रमुः ॥ प्राणिनो दांद्रिणो रोद्रास्तथा हि विषजातयः ॥१२॥ शार्क्वहालाहलामुस्तवत्सकंग्रहभस्मगाः ॥ नीलपत्राद्यश्चान्ये शतशो बहुभेदिनः ॥ येषां गन्धेन द्यन्ते गिरिशृङ्गाण्यपि द्वतम् ॥ १२ ॥ अनन्तरं नीलरसौषभृङ्गाभित्राञ्जनाभं विपमं श्वसन्तम् ॥ कायेन लोकान्तरपूरकेण केशैश्च विद्विपितिमैर्ज् छद्रिः ॥ १४ ॥ सुवर्णमुक्ताफरुभाषिताङ्गं किरीटिनं पीतदुक्र उज्ञ छम् ॥ नीलोत्वलाभं कुषुमैः कृतार्वं गर्जन्तमम्भोधरभीमव्गम् ॥ १५ ॥ अद्राक्षरम्भोनिधिमध्यसंस्थं सिवग्रहं देहिभयाश्रयं तम् ॥ विछोक्य तं भीषणमुप्रतेत्रं भूताश्च वित्रेष्ठरथापि सर्वे ॥ १६ ॥ केचिद्रिछोक्येव गता ह्यभावं निःसंज्ञतां चाप्यपरे प्रपन्नाः ॥ वेमुमुंखेभ्योऽपि च फेनमन्ये केचित्त्रवाता विषमामवस्थाम् ॥ ३७ ॥ श्वासेन तस्य निर्दंग्नः

मत्स्य-॥२७५॥ स्ततो विष्ण्विन्द्रदानवाः ॥ दग्धाङ्गारिनभा जाता ये भूता दिव्यरूपिणः ॥ ततस्तु सम्भ्रमाद्भिष्णुस्तप्नवाच सुरात्मकम् ॥१८॥ श्रीभगवानु अविष्णे वाच ॥ को भवानन्तकप्रख्यः किमिच्छिति कुताऽपि च ॥ कि कृत्वा ते प्रियं जायेदेवमाचक्ष्व मेऽिखलम् ॥ १९॥ तच तस्य वचः श्रुत्वा अविष्णोः कालाग्नितिमः ॥ उवाच कालकूटस्तु भिन्नदुन्दुभिनिस्वनः ॥२०॥कालकूट उवाच॥अहं हि कालकूटाख्यो विषोऽम्बुधिसमुद्रवः ॥ यदा तीव्रतरामर्पैः परस्परवधैषिभिः ॥ २१ ॥ सुरासुरैर्विमथितो दुग्वाम्भोनिधिरद्भतः ॥ सम्भूतोऽहं तदा सर्वान्हन्तुं देवान्सदानवाद ॥२२॥ लर्वानिह हनिष्यामि क्षणमात्रेण देहिनः ॥ मा मां यसत वै सर्वे यात वा गिरिशान्तिकम् ॥२३॥ श्रुत्वैतद्भवनं तस्य ततो भीताः सुरासुराः ॥ ब्रह्मविष्णू पुरस्कृत्य गतास्ते शङ्करान्तिकम् ॥ २४ ॥ निवेदितास्ततो द्वाःस्थैस्ते गणेशैः सुरासुराः ॥ अनुज्ञाताः शिवेनाथ विविशुर्गिरि शान्तिकम् ॥ २५ ॥ मन्दरस्य गुहां हैमीं मुक्तामाङाविभूषिताम् ॥ सुस्वच्छमणिष्ठोपानां वैदूर्यस्तम्भपण्डिताम् ॥ २६ ॥ तत्र देवासुरैः सर्वैजीनुभिर्धरणि गतः ॥ ब्रह्माणमयतः कृत्वा इदं स्तोत्रमुदाहतम् ॥ २७ ॥ देवदानवा ऊन्तः ॥ नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते दिव्यचक्षुषे ॥ नमः पिनाकहरूताय वज्रहरूताय धन्विने ॥ २८ ॥ नमस्त्रिशुलहरूताय दण्डहरूताय धूर्जटे ॥ नमस्त्रेलोक्यनायाय धूत्रयामशरीरिणे ॥ २९॥ नमः सुरारिहन्त्रे च सोमास्पर्काय्यचक्षुषे ॥ ब्रह्मणे चैव रुद्राय नमस्ते विष्णुरूषिणे ॥ ३० ॥ ब्रह्मणे वेदरूषाय नमस्ते देवरूषिणे॥ सांख्य योगाय भूतानां नमस्ते शम्भवाय ते॥३१॥मन्मथाङ्गविनाशाय नमः कालक्षयङ्कर॥रंहसे देवदेवाय नमस्ते च सुरोत्तम॥३२॥एकवीराय सर्वाय नमः पिङ्गकपर्दिने ॥ उपाभर्त्रे नमस्तुभ्यं यज्ञत्रिपुरघातिने ॥ ३३ ॥ शुद्धबोधप्रबुद्धाय मुक्तकैवलपह्मपिणे ॥ लोकत्रयविधात्रे च वरूणेन्द्राप्ति ह्मिपेण॥३९॥ऋग्यज्ञःसामदेदाय प्रह्मायेश्वराय च ॥अध्याय चैव चोत्राय विवाय श्वातिचक्षुवे॥३५॥रजसे चैव सत्त्वाय तमसे तिमिरात्मने ॥ अनित्यनित्यभावाय नमो नित्यचरात्मने ॥ ३६ ॥ व्यक्ताय चैवाव्यक्ताय व्यक्ताव्यक्ताय वै नमः ॥ भक्तानामार्त्तिनाञ्चाय प्रियनारायणाय आनत्यानत्यभावाय नमा नित्यचरात्मन ॥ २५ ॥ व्यक्ताय प्याप्यक्ताय प्रमाप्तदिनात्मने ॥३८॥नानाह्मपाय मुण्डाय वह्मथपृथुदण्डिने ॥ अ॥३७॥३मावियाय शर्वाय निद्वक्त्राञ्चिताय च ॥ऋतुमन्यन्तकल्पाय प्रमाप्तदिनात्मने ॥३८॥नानाह्मपाय मुण्डाय वह्मथपृथुदण्डिने ॥ अ॥ विमान क्ष्मित्रकृतियाय दिग्वासाय शिखण्डिने ॥३९॥ धन्यिने स्थिने सैय यत्तये ब्रह्मसारिणे ॥ इत्येवमादिसरितैः स्तुतं तुभ्यं नमो नमः ॥४०॥ ॥

पुराण.

अ० देव

एवं सुरासुरैः स्थाणुः स्तुतस्तोषमुपागतः ॥ उवाच वाक्यं भीतानां स्मितान्वितशुभाक्षरम् ॥ ४१ ॥ श्रीज्ञाङ्कर उवाच ॥ किमर्थमागता ब्रुत त्रासग्ठानमुलाम्बुजाः ॥ किं वाभीष्टं ददाम्यद्य कामं प्रवृत मा चिएम् ॥ इत्युकास्ते तु देवेन प्रोचुस्तं समुरामुराः ॥ ४२ ॥ मुरामुरा ऊचुः ॥ अनृतार्थं महादेव मध्यमाने महोद्घौ ॥ विषमद्भतमुद्भतं लोकसंशयकारकम् ॥ ४३ ॥ स उत्राचाय सर्वेषां देवानां भयकारकः ॥ सर्वान्वा अक्षयिष्यामि अथवा जापिबन्त्वथ ॥ ४४ ॥ तमशका वयं यहतुं सोऽस्त्राञ्छको बङोत्कटः ॥ एव निःश्वासमात्रेण शतपर्वसम द्यातिः ॥ ४५ ॥ विष्णुः कृष्णः कृतस्तेन यमश्र विषमात्मवान् ॥ भूकिछताः पतिताश्रान्ये विष्रणाशं गताः परे ॥ ४६ ॥ अर्थोऽनर्थकियां याति दुर्भगाणां यथा विभो ॥ दुर्बछानां च सङ्कल्पो यथा भवति चापदि ॥ ४७ ॥ विषवेतत्सपुद्धतं तस्माद्रामृतकाङ्कया ॥ अस्माद्रयानमो चय त्वं गतिस्त्वं च परायगम् ॥ ४८ ॥ भकानुकम्पी भावज्ञो अवनादीश्वरो विधुः ॥ यज्ञात्रश्चक् सर्वहिनः सौम्यः सोमः स्मरान्तकृत् ॥४९॥ त्वत्रेको नो गतिर्देव गीर्वाणगणशर्मकृत् ॥ रक्षास्मान्भक्ष सङ्करपादिरूपाक्ष वियन्त्ररात् ॥ ५० ॥ तच्छुत्वा अगवानाह अगवेत्रान्तकः द्भवः ॥ ५१ ॥ देवदेव उवाच ॥ भक्षिण्याम्यहं घोरं कालकूटं महाविषम् ॥ तथान्यद्वि वत्कृत्यं कुच्छताच्यं सुरासुराः ॥ तचापि साधिय ष्यामि तिष्ठध्वं विगतज्वराः ॥ ५२ ॥ इत्युक्ता स्टिरोमाणो बाष्पगद्गद्कण्ठिनः ॥ आनन्दाश्चपरीताक्षाः सनाथा इव मेनिरे ॥ सुरा ब्रह्मादयः सर्वे समाथस्ताः सुमानसाः ॥५३ ॥ ततोऽत्रजद्दुतगतिना ककुञ्चिना इरोऽम्बरे पवनगतिर्जगत्यतिः ॥ प्रवावितेरसुरसुरेन्द्र नायकैः स्ववाहनै र्विचिहतशुक्रचामरेः ॥ प्ररस्तरेः स तु शुशुभे शुभाश्रयेः शिवो वशी शिखिकपिशोर्द्धजूटकः ॥ ५४ ॥ आसाद्य दुग्धांसिंधं तं कालकूटं विषं यतः ॥ ततो देवो महादेवो विछोक्य विषमं विषम् ॥५५॥ छायास्थानकमास्थाय सोऽपिबद्यानपाणिना ॥ पीयमाने विषे तस्मिस्ततो देवा महा सुराः ॥ ५६ ॥ जगुञ्च ननृतुञ्चापि सिंहनादांश्च पुष्कठान् ॥ चकुः शक्रमुखाद्याश्च हिरण्याशादयस्तथा ॥ ५७ ॥ स्तुवन्तश्चेव देवेशं प्रमुत्रा खुराः ॥ उद् ॥ जगुन्न नमुद्धन्त्वाप ।तहनादान्त्र पुज्याज्ञ ॥ पद्धाः श्रामद्धलावान्य । हरणात्र पर्दा । विश्वित्रमुखा देश विज्ञप्त । विश्वित्रमुखा । विश्वित्रम मत्स्य-

विश्वच्य गतो हरो मन्दरशैठमेव ॥ तिस्मिन्गते देवगणाः पुनस्तं ममन्थुरविंच विविधमकाराः ॥ ६३ ॥ इति श्रीमातस्ये महापुराणेऽमृत मन्थने कालक्टोत्पत्तिनाम पञ्चाश्वदिकद्विश्चतत्तमोऽध्यायः ॥ २५० ॥ छ ॥ सृत उवाच ॥ मध्यमाने पुनस्तिस्मञ्जयो समह्श्यत ॥ धन्वन्तिरः स भगवानापुर्वेदमजापितः ॥ ३ ॥ मिद्रा चायताश्ची सा लोकचित्तप्रमाथिनी ॥ ततोऽमृतं च सुरिभः सर्वभूतभयापहा ॥ २ ॥ ज्ञाह कमलां विष्णुः कोस्तुभं च महामणिम् ॥ गनेन्द्रं च सहम्राश्चो इयरतं च आस्करः ॥ ३॥ धन्वन्तिरं च जप्राह लोकारोग्यप्रवर्त्तकम्॥ क्ष्यं जमाह वस्त्रणः कुण्डले च शचीपितः ॥ ४ ॥ पारिजाततस्त वायुर्जप्राह सुदितस्तया ॥ धन्वन्तिरस्ततो देवो वयुष्मानुदित्तित्त ॥ ५ ॥ अमृताये महानादो मिद्रमिति जन्नताम् ॥ ततो अभ्यायणो मायामास्थितो मोहनीं प्रसः ॥ । अस्ति दानमाने समुत्रियतः ॥ ६ ॥ अमृताये महानादो मिद्रमिति जन्नताम् ॥ ततो अभ्यायणो मायामास्थितो मोहनीं प्रसः ॥ अस्ति दानम दैतेयाः सर्वे तद्गतमानसाः ॥ ८ ॥ अथास्त्राणि च मुख्यानि महाप्रहरणानि च॥ प्रगृह्याभ्यद्भन्देशाद सहिता दैत्यदानवाः ॥ ९ ॥ ततस्त दमृतं देवो विष्णुरादाय वीर्यवाच् ॥ जहार दानवेन्द्रभयो नरेण सहितः अमुः ॥ १० ॥ ततो देवगणाः सर्वे पपुस्तदमृतं तदा ॥ विष्णोः सकाज्ञात्संप्राप्य संप्रामे तुमुछे सति ॥ ११ ॥ ततः पिबत्सु तत्काछं देवेष्वमृतमीप्तितम् ॥ राहुर्विञ्चयह्ववेण दानवोऽप्यपिवत्तद् ॥ १२ ॥ तस्य कण्डमचुप्राप्ते दानवस्यामृते तदा ॥ आख्यातं चन्द्रसूर्याभ्यां सुराणां हितकम्यया ॥ १३ ॥ ततो भगवता तस्य शिराश्चित्रपछेक्क तम् ॥ चक्रायुधेन चक्रेण विबतोऽमृतमोजसा ॥ १४ ॥ तच्छैछशुङ्गप्रतिमं दानवस्य शिरो महत् ॥ चक्रेणोत्कृतमपतचालपन्वसुधा तुरुम् ॥ १५ ॥ ततो वैरविनिर्बन्धः कृतो राहुमुखेन वै ॥ शाश्वतश्चंद्रसूर्याभ्यां प्रसङ्गाद्यापि वाधते ॥ १६ ॥ विहास भगवांश्चापि स्त्रीह्रपमतुर्छ हरिः ॥ नानाप्रहरणैर्भीमैद्रानवान् समकम्पयत् ॥ प्राप्ताः सुविषुठास्तीक्षणाः पतन्तश्च सहस्रहः ॥ १७ ॥ तेऽसुराश्चक्रानिभिन्ना वमन्तो हैं रुधिरं बहु ॥ असिशक्तिगदाभिन्ना निपेतुर्धरणीत्छे ॥ १८ ॥ भिन्नानि पट्टिशैश्चापि शिरांसि युधि दाहणं ॥ ततकांचनमाल्यानि निपेतुरानिशं तदा ॥ १९ ॥ हिंधरेणाविष्ठिताङ्गा निहताश्च महासुराः ॥ अद्रिणामिव क्रटानि घातुरक्तानि शेरते ॥ २० ॥ ततो ह्छह्छाश्चदः सम्बध्व

पुराण.

समन्ततः ॥ अन्योन्यं छिन्दतां शस्त्रेरादित्ये लोहितायति ॥ २१ ॥ परिचैश्चायसैः पातैः सान्निकपैश्च मुप्टिभिः ॥ निन्नतां सपरेऽन्योन्यं शब्दो दिविमवारपृश्चत् ॥ २२ ॥ छिन्धि भिन्धि प्रधावोति पातपाभिसरोति वै ॥ विश्रूयन्ते महाचोराः शब्दारुतत्र समन्ततः ॥ २३ ॥ सतुमुले युद्धे वर्त्तमाने महाभये॥नरनारायणौ देवौ समाजग्मतुराहवम् ॥ २४ ॥ तत्र दिव्यं धनुर्दञ्चा नरस्य भगवानिष ॥ चिन्तयामास वै चक्रं विष्णुर्दोनवसत्तमान् ॥ २५ ॥ ततोऽम्बराचिन्तितमात्रमागतं महाप्रभं चक्रमित्रनाज्ञनम् ॥ विभावसोस्तुरुयमकुण्ठमण्डलं सुद्र्ज्ञनं मसद्यविक्रमम् ॥ २६ ॥ तदागतं ज्वलितद्वताज्ञनप्रभं भयंकरं करिकरबाहुरच्युतः ॥ महाप्रभं दुनुकुलदैत्यदारणं तथोज्ज्वलज्ज्वलनसमान ॥ सुमोच वै तपनसुद्यवेगगान् महाप्रभं रिपुनगरावदारणम् ॥ संवर्त्तकज्वलनसमानवर्चसं तदा ॥ २८ ॥ व्यदारयदितितनयान् सहस्रशः करेरितं पुरुषवरेण संयुगे ॥ दृहत् कचिञ्ज्वलन इवानिलोरितः प्रसह्य न्तत ॥ २९ ॥ प्रवेरितं वियाति सुद्दः क्षितौ तदां पपौ रणे रुधिरमयः पिज्ञाचवत् ॥ अथासुरा गिरिभिरदीनमानसा सुदुर्सुदुः ॥ महाचला विगलितमेघवर्चसः सहस्रशो गगनमहाप्रपातिनः ॥ अथान्तराभरजननाः महाद्रयः प्रविगालितायसानवः परस्परं द्वतमभिपत्य भास्वराः ॥ ततो मही प्रचलितसादिकानना महीधराः समन्ततः ॥ ३२ ॥ परस्परं भृज्ञमभिगार्जितं मुहू रणाजिरे भृज्ञामभिसम्प्रवर्त्तते ॥ नरस्ततो वरकनकात्रभूपणैर्महेषुभिः पवनपर्यं समा बुर्णोत् ॥ ३३ ॥ विदारयानिगरिशिखराणि पत्रिभिर्महाभये सुरगणविश्रहे तदा ॥ ततो महीं छवणजलं च सागरं महासुराः प्रविविञ्चरिहताः वियद्वतं ज्विलतहुताञ्चनप्रभं सुद्र्शनं परिकुपितं निज्ञाम्य च ॥ ततः सुरैर्विजयमवाप्य मन्द्रः स्वमेव देशं गमितः सुपू जितः ॥ ३५ ॥ विनादयन्स्विद्शासुपेत्य सर्वशस्ततो यताः सिछिछधरा यथागतम् ॥ ततोऽमृतं सुनिहितमेव चिक्ररे सुराः परां सुदम्भिगम्य पुष्कलाम् ॥ ददुश्च तं निधिममृतस्य रक्षितुं किरीटिने बलिभिरथामरैः सह ॥ ३६ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽमृतमन्थनं नामैकपञ्चाहा द्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥२५१॥ ऋषय उचुः ॥ प्रासाद्भवनादीनां निवेशं विरुत्तराद्वद्ः॥ कुर्यात्केन विधानेन कश्च वास्तुकदाहृतः ॥१ ॥

मत्स्य-॥२७७॥

सूत उवाच ॥ भृगुरात्रिवेसिष्ठश्च विश्वकर्मा मयस्तथा ॥ नारदो नग्निचैव विज्ञालाक्षः पुरन्दरः ॥ २ ॥ त्रह्मा कुमारी नन्दीज्ञः ज्ञौनको गर्ग एवं च ॥ वासुदेवोऽनिरुद्ध्य तथा ग्रुकबृह्हस्पती ॥ ३ ॥ अष्टादशैते विख्याता वास्तुशास्त्रोपदेशकाः ॥ संशेषेणोपदिष्टं तु मनवे मतस्य रूपिणा॥४॥ तदिदानीं प्रवक्ष्यामि वास्तुशास्त्रमतुत्तमम्॥पुरान्धकवये घोरे घोररूपस्य शूळिनः॥५॥ळळाटस्वेदसाळेळमपतद्भवि भीषणम्॥ कराछवदनं तस्माद्भृतमुद्भृतमुल्वणम् ॥ ६ ॥ त्रसमानिमवाकाशं सप्तद्वीपां वसुन्धराम् ॥ ततोन्धकानां रुधिरमपिवत्पतितं क्षितौ ॥ ७ ॥ तेन तत्समरे सर्वे पतितं यन्महीतले ॥ तथापि तृतिभगमत्र तद्भृतं यदा तदा ॥ ८ ॥ खदाशिवस्य पुरतस्तपश्चके सुदारूणम् ॥ क्षुधाविधं तु तद्भंतमाइर्री जगतीत्रयम् ॥ ९ ॥ ततः कालेन सन्तुष्टो भैरवस्तस्य चाह् वै ॥ वरं वृणीष्य अदं ते यद्शीष्टं तवानच ॥ १० ॥ तसुवाच ततो भूतं त्रैलोक्ययसनक्षमम् ॥ भवामि देवदेवेश तथेत्युकं च शुलिना ॥ ११॥ ततस्तित्रिदिवं सर्वे भूमण्डलमशेषतः ॥ स्वदेहेनान्तिरिक्षं च रुन्धानं प्रपतद्भवि ॥ १२ ॥ भीतभीतैस्ततो देवैर्त्रमणा चाथ श्चालेना ॥ दानवासुररक्षोभिरवष्टव्यं समन्ततः ॥ १३ ॥ येन यत्रैव चाक्रान्तं स तत्रैवावसत्पुनः ॥ निवासात्सर्वदेवानां वास्तुरित्यभिधीयते ॥ १४ ॥ अवष्टब्धाश्च तेनापि विज्ञताः सर्वदेवताः ॥ प्रसीद्ध्वं सुराः सर्वे युष्माभिर्निश्वलीकृतः ॥१५॥ स्थास्याम्यहं किमाकारो ह्यवष्टन्धो ह्यघोष्ठुखः ॥ ततो त्रह्मादिभिः प्रोक्तं वास्तुमध्ये तु यो बल्डिः ॥१६॥ आहारो वैश्वदेवान्ते नूनमस्मिन्भविष्यति ॥ वास्तुपूजामकुर्वाणस्तवाहारो भविष्यति ॥ १७ ॥ अज्ञानात्तु कृतो यज्ञस्तवाहारो भविष्यति ॥ यज्ञोत्सवादौ च बिरुतवाहारो भविष्याति ॥ १८ ॥ एवमुक्तरुततो दृष्टः स वास्तुरभवत्तदा ॥ शान्तये ॥ १९ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे वास्तुभूतोद्भवो नाम द्विपंचाशद्यिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५२ ॥ स्रुत उवाच सम्प्रवक्ष्यामि गृहकालविनिर्णयम् ॥ यथाकालं शुभं ज्ञात्वा सदा अवनमारभेत् ॥ १ ॥ चैत्रे व्याधिमवाप्रोति यो गृहं कारयेत्ररः ॥ वैज्ञाले घेनुरतानि ज्येष्टे मृत्युं तथैव च ॥ २ ॥ आषाढे भृत्यरतानि पञ्जवर्गमवाप्रयात् ॥ श्रावणे भृत्यलाभं तु हानि भादपदे तथा ॥ ३ नाशोऽश्विने विन्द्यात्काार्त्तिके धनधान्यकम् ॥ मार्गशीर्षे तथा भक्तं पौषे तस्करतो भयम् ॥ ४ ॥ छाभं च बहुशो विन्द्यादार्प्र माघे

पुराण.

अ॰२५३

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri, श्रीत ।। फाल्गुने काञ्चनं पुत्रानिति कालबलं स्मृतम् ॥ ५ ॥ अश्विनी रोहिणी सूलमुत्तरात्रयमैन्द्वम् ॥ स्वाती हस्तोऽनुराधा च ग्रहारम्भे प्रशस्यते ॥ ६ ॥ आदित्यभामवर्ग्यास्तु सर्वे वाराः शुभावहाः ॥ वर्ज्ञ व्याचातशूले च व्यतीपातातिगण्डयोः ॥ ७ ॥ विष्कम्भगण्डपरिव वज्रयोगेषु कारयेत् ॥ श्वेते मैत्रेऽथ माहेन्द्रे गान्धवाभिजिति रोहिणे ॥ ८ ॥ तथा वैराजसावित्रे मुहूर्त्तं गृहमारभेत् ॥ चन्द्रादित्यबछं छन्ध्या शुभलमं निरीक्षयेत् ॥ ९ ॥ स्तम्भोच्छायादिकत्तेव्यमन्यत्तु परिवर्ज्ञयेत् ॥ प्राप्तादेव्वेवमेवं स्यात्क्रपवापीषु चैव हि ॥ १० ॥ पूर्व भूमि परीक्षेत पश्चाद्रास्तुं प्रकल्पयेत् ॥ श्वता रक्ता तथा पीता कृष्णा चैवानुपूर्वज्ञः ॥ १ १ ॥ विप्रादेः ज्ञस्यते भूमिरतः कार्य परीक्षणम्॥ विप्राणां मधुरास्वादा कटुका क्षत्रियस्य तु ॥ १२ ॥ तिका कषाया च तथा वैश्यशूद्रेषु शस्यते ॥ अरितमात्रे वै गर्ते स्वनुछिते च सर्वशः ॥ १३॥ घृतमामशरावस्यं कृत्वा वार्त्तेचतुष्टयम् ॥ ज्वालयेद्भृपरीक्षार्थं तत्पूर्णं सर्वदिङ्गुखम् ॥ १४॥ दीप्तौ पूर्वादि गृह्वीयाद्वर्णानामनुपूर्वशः ॥वास्तुः सामूहिको नाम दीप्यते सर्वतस्तु यः ॥ १५ ॥ शुभदः सर्ववर्णानां प्रासादेषु गृहेषु च ॥. रितमात्रमधोगर्ते परीक्ष्यं खातपूरणे ॥ १६ ॥ अधिके श्रियमाप्रोति न्यूने हानि समे समस् ॥ फालकृष्टेऽथवा देशे सर्वबीजानि वापयेत् ॥ १७ ॥ त्रिपञ्चसप्तरात्रे च यत्रारोहन्ति तान्यपि ॥ ज्येष्टोत्तमा किनष्ठा भूर्वर्जनीयतरा सदा ॥ १८ ॥ पञ्चगव्योषधिजलैः परीक्षित्वा च सेचयेत् ॥ एकाञ्चीतिपदं कृत्वा रेखाभिः कनकेन च ॥ १९ ॥ पश्चात्पिष्टेन चालिप्य सूत्रेणालोडच सर्वतः ॥ दश पूर्वायता लेखा दश चैनेत्तराषताः ॥ २० ॥ सर्वनास्तु विभागेषु विज्ञेया नवका नव ॥ एकाशातिपदं कृत्वा वास्तुवित्सर्ववास्तुषु ॥ २१ ॥ पदस्थान्यूजयदेवांश्चिशत्वेचदशैव तु ॥ द्वात्रिंशद्वाह्मतः पूज्याः पूज्याश्चान्तस्त्रयोदश ॥ २२ ॥ नामतस्तान्त्रवक्ष्यामि स्थानःनि च निवोधत ॥ ईशानकोणादिषु तान्यूजयद्वविषा नरः ॥ २३ ॥ शिखी चैवाथ पर्जन्यो जयन्तः कुछिञ्चायुधः ॥ सूर्यसत्यौ भृञ्ञश्रैव आकाशो वायुरेव च ॥ २४ ॥ पूषा च वितथश्रैव गृहश्चतयमावुभौ ॥ गन्धर्वो भृद्गराजश्च मृगः पितृगणस्तथा ॥ २५ ॥ दौवारिकोऽथ सुश्रीवः पुष्पदन्तो जलाधिपः ॥ असुरः शोषपापौ च रोगोऽहिमुरूय एव च ॥ २६ ॥ भञ्चाटः सोमसर्वौ च अदितिश्च दितिस्तथा ॥ बहिर्द्वात्रिंशदेते तु तदन्तस्तु ततः शृणु ॥२७॥ ईशानादिचतुष्कोणसंस्थितान् मत्स्य-

१७८॥

पूजयेद्वधः ॥ आपश्चेवाथ सावित्रो जया रुद्धस्तथैव च ॥ २८ ॥ मध्ये नवपदे ब्रह्मा तस्याष्ट्री च समिपगाच् ॥ साध्यानेकान्तरानिद्यातपूर्वा द्यात्रामतः शृषु ॥ २९ ॥ अर्थमा सविता चैव विवस्वाच् विद्युधाधिषः ॥ मित्रोऽथ राजयक्ष्मा च तथा पृथ्वीधरः स्मृतः ॥ ३० ॥ अप्टमश्चा पवत्सस्तु परितो ब्रह्मणः स्मृतः ॥ आपश्चैवापवत्सश्च पर्जन्योऽग्निर्दितिस्तथा ॥ ३७ ॥ पदिकानां तु वर्गोऽयमेवं कोणेष्वशेषतः ॥ तन्मध्ये तु बाहीर्विशाद्विपदास्ते तु सर्वज्ञः ॥ ३२ ॥ अर्थमा च विवस्वांश्च मित्रः पृथ्वीधरस्तथा ॥ त्रह्मणः परितो दिश्च त्रिपदास्ते तु सर्वज्ञः ॥३३॥ वंशानिदानीं वक्ष्यामि ऋजूनिप पृथक पृथक् ॥ वायुं यावत्तथा रोगीतिपतृभ्यः शिखिनं पुनः ॥ ३४ ॥ सुख्यादृशं तथा शोषादितथं यावदेव तु ॥ सुत्रीवाद्दितिं यावन्मृगात्पर्जन्यमेव च ॥ ३५ ॥ एते वंज्ञाः समाख्याताः कचिच जयमेव तु ॥ एतेषां यस्तु सम्पातः पदं तथा ॥ ३६ ॥ मर्म्भ चैतत्समाख्यातं त्रिशूळं कोणगं च यत् ॥ स्तम्भ न्यासेषु वज्ज्यानि तुलाविधिषु सर्वदा ॥३७॥ कीलोच्छिष्टोपघातादि वर्जयेद्यत्नतो जनः ॥ सर्वत्र वास्तुनिर्दिष्टो पितृवैश्वानरायतः ॥ '३८ ॥ सूर्द्धन्याग्नः समादिष्टो मुखे चापः समाश्रितः चैव स्तनयोस्तावधिष्ठितौ ॥ ३९ ॥ वक्षःस्थळे चापवत्सः पूजनीयः सदा बुधैः ॥ नेत्रयोदितिपर्जन्यौ ओत्रेऽदितिजयन्तकौ ॥४८ ॥ सर्वन्द्रा वंससंस्थो तु पूजनीयो प्रयत्नतः ।। सूर्यसोमाद्यस्तद्रद्वाह्वोः पंच च पंच च ॥ ४१ ॥ रुद्ध राजयक्ष्मा च वामहरूते समास्थितौ ॥ सावित्रः सविता तद्वदस्तं दक्षिणमास्थितौ ॥ ४२ ॥ विवस्वानथ मित्रश्च जठरे संव्यवस्थितौ ॥ पूषा च पापयक्ष्मा च इस्तयोर्मणिवन्धने ॥ ४३ ॥ तथैवासुर शोषो च वामपांर्थं समाश्रितौ ॥ पार्थे तु दक्षिणे तद्धद्वितथः सगृह्स्तः॥४४॥ ऊर्वोर्यमाम्बुपा ज्ञेयौ जान्वोर्गन्धर्वपुष्पकौ ॥ जङ्घयो र्भृगुसुत्रीवो हिफक्रस्थो दौवारिको मृगः ॥ ४५ ॥ जयज्ञको तथा मेह्रे पादयोः पितरस्तथा ॥ मध्ये नवपदे ब्रह्मा हृदये स तु पूज्यते ॥ ४६ ॥ चतुःषष्टिपदो वास्तुः प्रासादे ब्रह्मणा स्मृतः ॥ ब्रह्मा चतुष्पदस्तत्र कोणेष्वर्द्धपदास्तथा ॥ ४७ ॥ बहिष्कोणेषु वास्तौ तु सार्द्धाश्रीभयसंस्थि ताः ॥ विश्वितिद्विपदाश्चेव चतुःषष्टिपदे स्मृताः ॥ ४८ ॥ गृहारम्भेषु कण्डूतिः स्वाम्यङ्गं यत्र द्वायते ॥ श्रत्यं त्वपनयेत्तत्र प्राप्तादे भवने तथा ॥ ४९ ॥ सज्ञल्यं भयदं यस्माद्शल्यं शुभदायकम् ॥ द्दीनाधिकाङ्गतां वास्तोः सर्वथा तु विवर्ज्यत् ॥ ५० ॥ नगरप्रामदेशेषु सर्वत्रवं

पुराण.

अ०२५

विवर्जयत् ॥ चतुःशांलं त्रिशांलं च द्विशालं चैकशालकप् ॥ नामतस्तानप्रविध्यामि स्वरूपेण द्विजोत्तमाः ॥ ५१ ॥ झते श्रीमातस्य महा पुराणे एकॉर्ज़ीतिपदवास्तुनिर्णयो नाम त्रिपंचाज्ञद्धिकद्विज्ञततमोऽध्यायः ॥ २५३ ॥ छ ॥ सूत उवाच ॥ चतुःज्ञाछं प्रवस्पामि एवरूपं नामतस्तथा ॥ चतुःशालं चतुर्द्वारैरिलिन्दैः सर्वतोमुखम् ॥ ३ ॥ नाम्रा तत्सर्वतोभद्रं शुभं देवनृपालये ॥ पश्चिमद्वारहीनं च नन्यावर्त्ते प्रच क्षते ॥ २ ॥ दक्षिणद्वारहीनं तु वर्द्रमानमुदाहृतम् ॥ पूर्वद्वारविहीनं तत्स्वस्तिकं नाम विश्वतम् ॥ ३॥ रूचकं चोत्तरद्वारविहीनं तत्प्रचक्षते ॥ सोम्यशालाविहीनं यत्रिशालं धन्यकं च तत् ॥ ४ ॥ क्षेमवृद्धिकरं नॄणां बहुपुत्रफलप्रदम् ॥ शालया पूर्वया हीनं सुक्षेत्रमिति विश्वतम् ॥५ ॥ 🎉 धन्यं यशस्यमायुष्यं शोकमोइविनाशनम् 🛮 शाख्या याम्यया इनि यदिशाखं तु शाख्या ॥ ६ ॥ कुळक्षयकरं नूणां सर्वव्याधिभयावहम् ॥ हीनं पश्चिमया यत्तु पक्षप्रं नाम तत्पुनः ॥ ७ ॥ मित्रबन्धून्सुतान्हान्ति तथा सर्वभयावहम् ॥ याम्यापराभ्यां ज्ञालाभ्यां धनधान्यफल पद्म् ॥ ८ ॥ क्षेमवृद्धिकरं नृणां तथा पुत्रफछपद्म् ॥ यमसूर्यं च विज्ञेयं पश्चिमोत्तरज्ञाछिकम् ॥ ९ ॥ राजाग्निभयदं नृणां कुरुक्षयकरं च वत् ॥ उदक्पूर्वे तु शालेहं दण्डाख्ये यत्र तद्भवेत् ॥ १० ॥ अकालमृत्युभयदं परचक्रभयावहम् ॥ धनाख्यं पूर्वयाम्याभ्यां शालाभ्यां यदि शालकम् ॥ ११ ॥ तच्छस्रभयदं नृणां पराभवभयावहम् ॥ चुङ्घी पूर्वापराभ्यां तु सा भवेन्मृत्युसूचनी ॥ १२ ॥ वैधव्यदायकं स्त्रीणामनेक भयकारकम् ॥ कार्यमुत्तरयाम्याभ्यां शालाभ्यां भयदं नृणाम् ॥ १३ ॥ सिद्धार्थवञ्जवज्याणि विशालानि सदा बुधैः ॥ अथातः सम्प्रव क्ष्यामि भवनं पृथिवीपतेः ॥ १४ ॥ पंचप्रकारं तत्प्रोक्तमुत्तमादिविभेदतः ॥ अष्टोत्तरं हस्तज्ञातं विस्तरश्चोत्तमो मतः ॥ १५ ॥ चतुष्वन्योषु विस्तारो हीयते चाष्टभिः करेः ॥ चतुर्थोशाधिकं दैर्घ्यं पंचरविष निगद्यते ॥ १६ ॥ युवराजस्य वक्ष्यामि तथा भवनपंचकम् ॥ पड़ाभेः पड़िभरतथाज्ञीतिहीयते तत्र विस्तरात् ॥ १७ ॥ त्यंशेन चाधिकं दैर्घ्यं पंचस्विप निगद्यते ॥ सेनापतेः प्रवक्ष्यामि ।था भवनपंचकम् ॥ १८ ॥ चतुःषष्टिस्तु विस्तारात्पद्वभिः पद्मभिस्तु हीयते ॥ पंचस्वेतेषु दैर्घ्यं च षद्भागेनाधिकं भवेत् मन्त्रिणामय वक्ष्यामि तथा भवनपंचक्रम् ॥ चतुश्चतुर्भिर्हीना स्यात्करपष्टिप्रविस्तरे ॥ २० ॥ अष्टांक्षनाधिकं दैर्ध्य पंचस्वपि निगद्यते ॥

मत्स्य-॥२७९॥ सामन्तामात्यलोकाना वर्हिये भवनपंचकम् ॥ २१ ॥ चत्वारिंशत्तथाष्टी च चतुर्भिर्हीयते क्रमात् ॥ चतुर्थीशाधिकं दैर्ध्यं पंचस्वतेषु शस्थते ॥; २२ ॥ शिल्पिना कञ्चकीनां च वेश्यानां गृह्पंचकम् ॥ अष्टाविशत्कराणां तु विहीनं विस्तरे क्रमात् ॥ २३ ॥ द्विगुणं दैर्घ्यमेवोक्तं मध्यमेष्वेवमेव तत् ॥ दूतीकम्मोन्तिकादीनां वक्ष्ये अवनपञ्चकम् ॥ २४ ॥ चतुर्थीशाधिकं दैर्ध्यं विस्तारो द्वादशैव तु ॥ अर्द्धार्द्धकरहानिः स्याद्विस्तारात्पञ्चशः क्रमात् ॥ २५ ।। दैवज्ञगुरुवैद्यानां सभास्तारपुरोधसाम् कम् ॥ २६ ॥ चत्वारिंशतु विस्ताराचतुर्भिर्हीयते क्रमात् ॥ पञ्चस्वेतेषु दैर्ध्यं च पहू भागेनाधिकं अवेत् सामान्यं गृहपञ्चकम् ॥ द्वात्रिंशतिकराणां तु चतुर्भिर्हीयते क्रमात् ॥ २८ ॥ आपोडशादिति परं नूनमन्तेवसायिनाम् त्रिभागेनाथ पादिकम् ॥ २९ ॥ अधिकं दैर्घमित्याहुर्बाह्मणादेः प्रशस्यते ॥ सेनापतेर्नृपस्यापि गृहयोरन्तरेण तु ॥ ३० ॥ नुपवासगृहं कार्य भाण्डागारं तथैव च ॥ सेनापतेर्गृहस्यापि चातुर्वर्ण्यस्य चान्तरे ॥ वासाय च गृहं कार्यं राजपूज्येषु खर्रदा ॥३१॥ अन्तरप्रभगाणां च स्गपितु र्गृहमिष्यते ॥ तथा हरूतञ्जतादुर्द्धे गदितं वनवासिनाम् ॥ ३२ ॥ सेनापतेर्नृपस्यापि सप्तत्या सहितेऽन्विते ॥ चतुर्दशहते व्यासे ज्ञालान्यासः प्रकीत्तितः ॥३३॥ पञ्चत्रिंशान्विते तस्मिन्निलन्दः समुदाहृतः ॥ तथा पट्त्रिंशद्धस्ता तुं सप्ताङ्कलप्तमन्विता ॥३४॥ विप्रस्य महृती शाला न दैर्ध्यं परतो भवेत् ॥ दशाङ्कुलाधिका तद्रत् क्षत्रियस्य न विद्यते॥३५॥ पश्चित्रंशत्करा वैश्ये हाङ्कलानि त्रयोदश ॥ तावत्करैव शूद्रस्य युता पञ्चदर्शींडुं छैः॥३६॥ शालायास्तु त्रिभागन यस्यात्र शायका नपत्यातास्यात गाय पद्धात्र । । । । । । । । । वस्तरात् वोडशो अ यत्र सावष्टम्भं तदुच्यते ॥ समन्ताद्वीयिका यत्र सुस्थितं तदिहोच्यते॥३८॥ शुभदं सर्वमेतत् स्याचातुवण्ये चतुर्विधम् ॥ विस्तरात् वोडशो अ अत्र सावष्टम्भं तदुच्यते ॥ समन्ताद्वीयिका यत्र सुस्थितं तदिहोच्यते॥३८॥ शुभदं सर्वमेतत् स्याचातुवण्ये चतुर्विधम् ॥ विस्तरात् वोडशो अ पश्चदर्शांद्वे ।। ३६॥ ज्ञालायास्तु त्रिभागेन यस्याये नीथिका भवेत्।।सोष्णीषं नाम तद्वास्तु पश्चाच्छ्रेयोच्छ्रयं भवेत्।।३७॥पार्श्वयोवीथिका आगस्तथा हस्तचतुष्टयम् ॥ ३९ ॥ प्रथमो भूमिकोच्छाय उपरिष्टात् प्रहीयते ॥ द्वादृशांशेन सर्वासु भूमिकासु तथोच्छ्यः ॥४० ॥१वकेष्टका भवोद्रित्तिः षोडशांशेन विस्तरात् ॥ दारवैरिप कल्पाः स्यात् तथा मृन्ययभित्तिका ॥४१ ॥ गर्भमानेन मानं तु सर्ववास्तुषु शस्यते ॥ गृह व्यासस्य पञ्चाशदृष्टादशीभरङ्कर्छैः ॥४२॥ संयुतो द्वारिविद्धंम्भो द्विगुणश्चोच्छ्यो भवेत् ॥ द्वारशाखासु बाहुल्यमुच्छ्रायकरसम्मितः ॥४३॥ 💥

पुराग.

अ॰ २०३

अङ्कुलैः सर्ववास्तूनां पृथुत्वं शस्यते बुधैः ॥ उदुम्बरोत्तमाङ्गं च तद्र्झर्द्धप्रविस्तरात् ॥ ४४ ॥ इति श्रीमात्स्यं महापुराणे वास्तुविद्यासु गृहमाननिर्णयो नाम चतुःपञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२५४॥ छ ॥ सूत उवाच ॥ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि स्तम्भमानविनिर्णयम् ॥ कृत्वा स्वभवनोच्छ्रायं सदा सप्तगुणं बुधैः ॥ १ ॥ अज्ञीत्यंज्ञाः पृथुत्वं स्याद्येणावगुणैः सह ॥ रूचकश्चतुरः स्यातु अष्टास्रो वज्र उच्यते ॥ २ ॥ द्विगत्रः पोडशास्त्रस्तु द्वात्रिंशास्त्रः प्रछीनकः ॥ मध्यप्रदेशे यस्तम्भो वृत्तो वृत्त इति स्मृतः प्रशस्ताः सर्ववास्तुषु ॥ पत्रवद्यीलताकुम्भपत्रदर्पणक्षपिताः ॥ ४ ॥ स्तम्भस्य नवमांशेन पद्मकुम्भान्तराणि तु ॥ स्तम्भतुल्या तुला प्रोक्ता हीना चोपतुला ततः ॥ ५ ॥ त्रिभागेनेह सर्वत्र चतुर्भागेन वा पुनः ॥ हीनं हीनं चतुर्थाशात् तथा सर्वासु भूमिषु ॥ ६ ॥ वासगेहानि सर्वेषां प्रवेशे दक्षिणेन तु ॥ द्वाराणि तु प्रवक्ष्यामि प्रशस्तानीह यानि तु ॥ ७॥ पूर्वेणेन्द्रं जयन्तं च द्वारं सर्वत्र शस्यते ॥ याम्यं च वितथं चैव दक्षि णन विदुर्बुधाः ॥ ८॥ पश्चिमे पुष्पदन्तं च वारुणं च प्रशस्यते ॥ उत्तरेण तु भछाटं सौम्यं तु शुभदं भवेत वेधं द्वारस्य वर्ज्ञयत् ॥ द्वारं तु रथ्यया विद्धे भवेत् सर्वकुङ्क्षयः ॥ १० ॥ तरुणा द्वेषबाहुल्यं शोकः पङ्केन जायते ॥ अपस्मारो भवेञूनं क्रपवेधेन सर्वदा ॥ ११ ॥ व्यथा प्रस्रवणेन स्यात् कीलेनाग्निभयं भवेत् ॥ विनाज्ञो देवताविद्धे स्तम्भेन स्त्रीकृतं भवेत् ॥ १२ ॥ गृहभर्ज्ञवि नाज्ञः स्याद्वहेण च गृहे कृते ॥ अमेध्यावस्करैविँद्धे गृहिणी बन्धकी भवेत् ॥ १३॥ तथा शस्त्रभयं विन्धादन्त्यजस्य गृहेण तु ॥ द्विगुणा भूमिं त्यक्त्वा वेघो न जायते॥ १८॥ स्वयमुत्पाटिते द्वारे उन्मादो गृहवासिनाम् ॥ स्वयं वा पिहिते विद्यात् कुछनाशं विचक्षणः॥ १५॥ मानाधिके राजभयं न्यूने तस्करतो भवेत् ॥ द्वारोपिर च यद्वारं तदन्तकमुखं स्मृतम् ॥१६॥ अध्वनो मध्यदेशे तु अधिको यस्य विस्तरः ॥ वर्त्रं तु सङ्कटं मध्ये सद्यो भर्त्तुर्विनाञ्चनम् ॥१७॥ तथान्यपीडितं द्वारं बहुदोषक्ररं भवेत् ॥ मूरुद्वारात्तथान्यतु नाधिकं शोभनं भवेत् ॥१८॥ क्रम्भश्रीपर्णिवर्ङ्धीभर्मू उद्घारं तु शोभयेत् ॥ पूजयेचापि तन्नित्यं बलिना चाक्षतोद्कैः ॥ १९ ॥ भवनस्य वटः पूर्वे दिग्भागे सार्वकामिकः ॥ उदुम्बरस्तथा याम्ये वारुण्यां पिप्प**टः शुभः ॥ २० ॥ प्रक्षश्चोत्तरतो धन्यो** विपरीतास्त्वसिद्धये ॥ कण्टकी क्षीरवृक्षश्च आसनः सफलो

द्धमः ॥ २१ ॥ भार्याहानौ प्रवाहानौ भवेतां क्रमशस्तदा ॥ न च्छिन्याद्यदि तानन्यानन्तरे स्थापये च्छुभाच् ॥ २२ ॥ पुत्रागाशोकवकुर दािंडमीिपप्रजीदाक्षास्तथा कुसुममण्डपान् ॥ २३ ॥ जम्बीरपूरापतसद्धमकेतर्काीभेर्जातीस कद्रजीद्रजपाटलाभिर्युक्तं तद्त्र भवनं श्रियमातनोति ॥ २४ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे ॥ २५५ ॥ छ ॥ सूत उवाच ॥ उद्गादिप्रवं वास्तु ॥ न देवधूर्त्तसाचिवचत्वराणां समन्ततः तस्य प्रदेशाश्चत्वारस्तथोत्सर्गोऽयतः शुभः ॥ पृष्ठतः पृष्ठभागस्तु सन्यावर्त्तः प्रशस्यते सर्वकामफलो नृणां सम्पूर्णां नाम वामतः ॥ ४ ॥ एवं प्रदेशमालोक्य यतेन गृहमारभेत शिलां कृत्वा सर्वबीजसमन्विताम् ॥ चतुर्भित्रांस्रणैः स्तमनं कारियत्वा शुक्काम्बरधरः शिल्पिसहितो वेदपारगः ॥ स्नापितं विन्यसेत्तद्रतसर्वौषधिसमन्वितम् ॥७॥ नानाञ्चतसरोपतं वस्रास्त्रङ्वारसंयुतम् ॥ ब्रह्मचोषण वाद्येन गीतमङ्गलिनःस्वेनैः ॥ ८ ॥ पायसं भोजयोद्धित्रान्होमं तु मधुसर्पिषा ॥ वास्तोष्पते प्रतिज्ञानीहि मन्त्रेणानेन सर्वदा ॥९॥स्रुत्रपाते तथा कार्म्यमेवं स्तम्भोदये पुनः ॥ द्वारवंशोच्ह्रये तद्वत्प्रवेशसमये तथा ॥ १० ॥ वास्तूपशमने तद्वद्वास्तुयज्ञस्तु पञ्चघा ॥ ईशाने सूत्रपातः स्यादाग्रेये स्तम्भरोपणम् ॥ ११ ॥ प्रदक्षिणं च कुर्वीत वास्तोः पदाविछेखनम् ॥ तर्जनी मध्यमा चैव तथाङ्कष्टस्तु दक्षिणे ॥ १२ ॥ प्रवास्त्र ॥ सर्ववास्तुविभागेषु शस्तं पदविछेखने ॥ १३ ॥ न भस्माङ्गारकाष्ट्रेन नखशस्त्रेण चर्माभिः ॥ न शृङ्गा स्थिकपारेश्च कंचिद्रास्तु दिलेखयेत्॥१४॥एभिर्विलिखितं कुर्यादुःखशोकभयादिकम्॥ यदा गृहप्रवेशः स्याच्छिल्पी तत्रापि लक्षयेत् ॥१५॥ स्तम्भसूत्रादिकं तद्वच्छभाञ्चभफलपदम् ॥ आदित्याभिमुखं रौति ज्ञाङ्कानिः पर्षपं यदि ॥ १६ ॥ तुरुपकारुं स्पृज्ञोदङ्गं गृहभर्त्तर्यदात्मनः ॥ ।स्त्वङ्गे तद्विनानीयात्ररश्ल्यं भयप्रदम् ॥ १७ ॥ अङ्कनानन्तरं यत्र हरूत्यश्वश्वापदं भवेत ॥ तदङ्गसम्भवं विन्यात्तत्र शल्यं विचक्षणः॥ १८॥ 🌋

प्रसार्यमाणे सूत्रे तु श्वागोमायुर्विञ्क्षते ॥ तत्तु शल्यं विजानीयात्वरशब्दऽतिभैरवे ॥ १९ ॥ यदीशाने तु दिग्भागे मधुरं राति वायप्तः ॥घनं तत्र विजानीयाद्रागे वा स्वाम्याधिष्ठिते ॥ २० ॥ सूत्रच्छेदे अवेन्मृत्युव्याधिः कीले त्यथोमुले ॥ अङ्गारेषु तथोन्मादं कपालेषु च सम्भ्रम म् ॥२१॥ कम्बुश्रत्येषु जानीयात्पींश्रत्यं स्त्रीषु वास्तुवित् ॥ गृह्भर्तुर्गृहस्यापि विनाशः शिलिपसम्त्रमे ॥ २२॥ स्तम्भे स्क्रन्यच्युते कुम्भे शिरोरोगं विनिर्दिशेत् ॥ कुम्भापहारे सर्वस्य कुलस्यापि क्षयो अवेत् ॥ २३ ॥ मृत्युः स्थानच्युते कुम्भे भन्ने वन्यं विदुर्बुयाः ॥ क्रासंख्या दिनाक्षे तु नाक्षं गृहपतेर्विद्वः॥२४ ॥ वीजौषधिविहीने तु भूतेभ्यो अयमादिक्षेत् ॥ ततः प्रदक्षिणेनान्याद्वयसेत्स्तम्भान्विचक्षणः॥२५॥यस्मा द्रयक्रं नृणां योजिता ह्यप्रदक्षिणम् ॥ रक्षां कुर्वीत यतेन स्तम्भोपद्रवनाशिनीम् ॥ २६ ॥ तथा फठवतीं शाखां स्तम्भोपरि निवेशयेत् ॥ पागुद्कप्रवर्ण कुर्याहिङ्मूढं तु न कार्येत् ॥ २७॥ स्तम्भं वा भवन वापि द्वारं वासगृहं तथा ॥ हिङ्मूढं कुलनाज्ञः स्यात्र च संवर्द्रयेद्व इम् ॥२८॥ यदि संवर्द्धयेद्रेहं सर्वदिक्ष विवर्द्धयेत् ॥ पूर्वेण वर्द्धितं वास्तु कुयोद्धैशाणि सर्वदा॥२९॥दक्षिणे वर्द्धितं वास्तु मृत्यवे स्यात्र संज्ञयः॥ पश्चादिवृद्धं यद्वास्तु तद्रथंश्चयकारकम् ॥३०॥ वर्द्वापितं तथा सौम्ये बहुसन्तापकारकत् ॥ आश्चये यत्र वृद्धिः स्यातद्विभयदं भवेत्॥३१॥ विद्धितं राक्षसे कोणे शिशुक्षयकरं भवेत् ॥ वद्धीपित तु वायव्ये वातव्याधिप्रकोषकृत् ॥ ३२ ॥ ईशान्यामब्रह्मानेः स्याद्रास्त्री तंबद्धित सदा ॥ ईञ्चाने देवतागारं तथा ज्ञान्तिगृहं भवेत् ॥ ३३ ॥ महानप्तं तथाप्रेषे तत्पार्थं चोत्तरे जलम् ॥ गृहस्योपरुकरं सर्वे नैऋत्ये स्थापपे हुषः ॥ ३४ ॥ वषस्थानं वहिः कुर्यात्स्नानमण्डपमेव च ॥ धनधान्यं च वायव्ये कर्मशास्त्रां ततो बहिः ॥ एवं वास्तुविहोषः स्याद्वहमर्त्तः शुभावहः ॥ ३५ ॥ इति श्रीमास्त्ये महापुराणे वास्तुविद्यागृहनिर्णयो नाम षट्वंचाज्ञदिधकद्विज्ञततवोऽध्यायः ॥ २५६ ॥ सूत उवाच ॥ अथातः सम्प्रवक्षामि दार्वाहरणमुत्तमम् ॥ धनिष्टापंचकं मुक्त्वा त्विष्टचादिकमतः परम् ॥ १ ॥ ततः सांवत्सरादिष्टे दिने यायाद्वनं बुधः ॥ प्रथमं बार्छपूजां च कुर्यांदृक्षस्य सर्वदा ॥ २ ॥ प्रवीत्तरेण पतितं गृइदाह प्रश्नस्यते ॥ अन्यथा न शुभं विन्याद्याम्योपिरं निपातनम् ॥ ३॥ अभिष्यस्थाद्रवे दाह न गृहे विनिवेशयेत् ॥ कृताधिवासं विह्गैरिनिछान्छपीडितम् ॥४॥गजावहरणं च तथा विद्यन्निर्यातपीडितम् ॥ अर्द्रशुष्कं अ

1126911

तथा दारु भय्रशुष्कं तथैव च ॥५॥ चैत्यदेवालयोत्पन्नं नदीसङ्गमजं तथा ॥ इमशानकूपनिलयं तडागादिसमुद्रवम् ॥ ६ ॥ वर्जयेत्सर्वया दारु यदी छोद्वेपुलां श्रियम् ॥ तथा कण्टंकिनो वृक्षात्रीपनिम्बविभीतकान् ॥ ७॥ श्रेष्मातकानाम्रतम्हन्वर्जयेद्वहकर्पणि॥आसनाज्ञोकमधुक सिजीशालाः शुभावहाः ॥८॥ चन्दनं पनसं धन्यं सुरदारु हरिद्वः ॥ द्वाभ्यामेकेन वा कुर्यात्रिभिर्वा भवनं शुभम्॥८॥वहुभिः कारितं यस्मा दुनेकभयदं भवेत् ॥ एकैव शिंशपा धन्या श्रीपणीं तिन्दुकी तथा ॥ १० ॥ एता नान्यसमायुक्ताः कदाचिच्छभकारकाः ॥ स्यन्दनः पनस स्तद्वत्तरलाञ्जुनपद्मकाः ॥११॥ एते नान्यसमायुका वास्तुकार्यफलपदाः॥ तरुच्छेदे महापीते गोधां विन्याद्विचसणः ॥१२॥ माञ्जिष्टवर्ण भेकः स्यानीले सर्पादि निर्दिशेत्॥अरुणे सरटं विद्यान्मुकाभे शुक्रमादिशेत् ॥ १३ ॥ कापिले सूपकान्विद्यात्खद्वाभे जलमादिशेत् ॥ एवंविषं सगर्भे तु वर्जयेद्वास्तुकम्मीणे ॥ १४ ॥ पूर्वच्छित्रं तु गृहीयात्रिमित्तराकुनैः शुभैः ॥ व्यासेन ग्रुणिते दैर्घ्यं अष्टाभिव हते तथा ॥ १५ ॥ यच्छेपमायतं विन्द्यादृष्टभेदं वदामि वः ॥ ध्वजो धूमश्च सिंहश्च वृषभः खर एव च ॥ १६ ॥ हरूती ध्वाङ्मश्च पूर्वाद्याः करशेषा भवन्त्यमी ॥ व्वजः सर्वमुखो घन्यः प्रत्यग्द्वारो विशेषतः ॥ १७ ॥ उदङ्गुखो भवेतिसहः प्राङ्गुखो वृषभो भवेत् ॥ दक्षिणाभिमुखो हस्ती सप्तभिः समुदा हतः॥१८॥ एकेन ध्वज उद्दिप्टश्चिभिः सिंहः प्रकीतितः॥ पंचिभिर्वृपभः प्रोक्तो विकोणस्थांश्च वर्ज्यत् ॥१९॥ तमेवाष्टगुणं कृत्वा कररााज्ञी विचक्षणः ॥सप्तर्विज्ञाह्तते भागे ऋक्षं विद्याद्विचक्षणः॥२०॥अष्टभिर्भाजिते ऋक्षे यः शेषः स व्ययो मतः॥ व्ययाधिकं न कुर्वीत यतो दोषकरं ⊮भवेत् ॥ आयाधिके भवेच्छान्तिरित्याह भगवान्हारैः॥२१॥कृत्वात्रतो द्विजकरानथ पूर्णकुम्भं दृष्यश्चतात्रदऌपुष्पफलोपशोभम्॥कृत्वा हिरण्य असनानि तदा द्विजेभ्यो मङ्गरूपञ्चान्तिनिख्याये गृहं विशेत्त ॥ २२ ॥ गृह्योक्तहोमविधिना बिक्किर्न कुर्यात् प्रासादवास्तुञ्चमने च विधिर्य \iint [उक्तः॥सन्तर्पयोद्देजवरानथ् भक्ष्यभोज्यैः शुक्काम्बरः स्वभवनं प्रविशेत्सधूषम् ॥ २३ ॥ इति श्रीमात्स्वे महापुराणे वास्तुविद्यानुकीर्त्तनं नाम | त्रप्तंचाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२५७ ॥छ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ क्रियायोगः कथं तिद्वचेहृह्स्थादिषु सर्वहा ॥ ज्ञानयोगतह्न्नाद्धि कर्प योगो विशिष्यते ॥ १ ॥ सूत उवाच ॥ कियायोगं प्रवक्ष्यामि देवतार्चानुकीर्त्तनम् ॥ भुक्तिम्रक्तिप्रदं यस्मात्रान्यछोकेषु विद्यते ॥२॥ प्रति 🐉

ष्टायां सुराणां तु देवतः चांत्रकीर्त्तनम् ॥ देवयज्ञोत्सवं चापि बन्धनाद्येन सुच्यते ॥ ३ ॥ विष्णोस्तावत्प्रवक्ष्यामि याद्रयूपं प्रज्ञास्यते ॥ शंख चक्रधरं शान्तं पद्महुस्तं गदाधरम् ॥ ४ ॥ छत्राकारं शिरस्तस्य कम्बुयीवं शुभेक्षणम् ॥ तुङ्गनासं शुक्तिकर्णे प्रशान्तोरुभुजक्रमम् ॥ ५ ॥ कचिदष्टभुनं विद्याचतुर्भुनमथापरम् ॥ द्विभुनश्चापि कर्त्तव्यो भवनेषु पुरोधसा ॥ ६ ॥ देवस्याष्टभुनस्य स्य यथास्थानं निबोधत ॥ खङ्गो गदा ज्ञारः पद्मं दिव्यं दक्षिणतो हरेः ॥ ७ ॥ धनुश्च खेटकं चैव ज्ञांखचके च वामतः ॥ चतुर्भुजस्य वक्ष्यामि यथैवायुधसंस्थितिः दक्षिणेन गदा पद्मं वासुदेवस्य कारयेत् ॥ वामतः शंखचके च कर्तव्ये भूतिमिच्छता ॥ ९ ॥ कृष्णावतारे तु गदा वामहस्ते प्रशस्यते ॥ यथेच्छया शङ्खचके चोपरिष्टात्प्रकल्पयेत् ॥ १० ॥ अधस्तात्पृथिवी तस्य कर्त्तव्या पादमध्यतः ॥ दक्षिणे प्रणतं येत् ॥ ११ ॥ वामतस्तु भवेछक्ष्मीः पद्महस्ता शुभानना ॥ गुरुत्मानव्रतो वापि संस्थाप्यो भूतिमिच्छता ॥ १२ ॥ श्रीश्र पुष्टिश्च कर्त्तव्ये पार्थयोः पद्मसंयुते ॥ तोरणं चोपरिष्टात्त विद्याघरसमान्वितम् ॥ ३३ ॥ देवदुन्दुभिसंयुक्तं गन्यर्वमिथुनान्वितम् ॥ पत्रवछीसमोपेतं सिंह्व्यात्र समन्वितम् ॥ १८ ॥ तथा कल्फ्टतोपेतं स्तुनाद्रिरमरेथरैः ॥ एवंवियो भवेद्रिष्णोस्त्रिभागेनास्य पीठिका ॥ १५ ॥ नवतालप्रमाणास्तु देवदानविक्रत्रराः ॥ अतःपरं प्रवक्ष्यामि मानोन्मानं विशेषतः ॥ १६ ॥ जालान्तरप्रविष्टानां भानूनां यद्गनः स्फुटम् ॥ त्रसरेणुः स विज्ञेयो वालायं तरथाष्ट्रभिः ॥ ३७ ॥ तद्ष्यक्रेन लिख्या तु युका लिख्याएकैर्वता ॥ यवो युकाष्टकं तद्रदृष्ट्रभिस्तेस्तद्रङ्खस् ॥ छिमानन मुखं स्वाह्यदशाङ्कुछम् ॥ बुल्यमानेन कर्त्तव्या सर्वावयवकल्पना ॥ १९ ॥ सौवर्णी राजती वापि ताम्री दारुषयी चापि छोहतङ्गमयी तथा ॥२०॥ रीतिकाचातुगुका वा ताम्रकांत्यमयी तथा ॥ शुभदारुपयी वापि देवताची प्रशस्यते ॥ २१ ॥ अंगुष्टपर्वादारभ्य वितस्तियाँवदेव तु ॥ गृहेषु प्रतिमा कार्य्यां नाधिका शस्यते बुवैः॥२२॥आषोडशा तु प्राप्तादे कर्त्तव्या नाधिका ततः ॥ मध्योत्तमकनिष्ठा तु कार्या वित्तानुसारतः ॥ २३ ॥ द्वारोच्छायस्य यन्मानमष्ट्या तत्तु कारयेत् ॥ भागमेकं ततस्त्यकत्वा परिशिष्टं तु यद्भवेत् ॥२४॥ भागद्वयेन प्रतिसा त्रिभागीकृत्य तत्युनः ॥ पीठिका भागतः कार्या नातिनीचा न चोच्छिता ॥ २५ ॥ प्रतिमामुखमानेन मत्स्य-

112८२॥

र भागान्त्रकल्पयेत् ॥ चतुरंगुठा भवेद्रीवा भागेन त्हद्यं पुनः ॥२६॥ नाभिस्तस्माद्धः कार्या भागेनैकेनै शोभना ॥ निवंत्वे विस्तरत्वे अंगुठं परिकीक्तिम् ॥ २७ ॥ नाभेरधस्तथा भेहं भागेनैकेन कल्पयेत् ॥ द्विभागेनायतावृद्ध जानुनी चतुरंगुठे ॥ २८ ॥ जंबे द्विभागे चतुर्दशांगुलस्तद्रन्मोलिरस्य प्रकात्तितः ॥ २९ ॥ ऊर्दमानमिदं प्रोकं विस्तारं शृणुत दिनाः ॥ ३० ॥ चतुरंषु छं छडाटं स्पाद् ही नाता तथे। च ॥ द्वंपु उस्तु हुनुर्नेष ओष्टः स्वांपु उ तावन्यात्रे भुगै यते ॥ अद्वांगुडा भुगोर्डवा मध्ये ॥ अक्षिणी द्वंषुठायामे तद्दी चैव विस्तरे ॥ ३३ ॥ द्वांगुरुं तु भुवोर्मच्ये नासामू उपयां पु उत् स्यात्पंचभागिका ॥ ३४ ॥ नासापुटिवलं तद्भद्धींगुलमुदाहतम् ॥ कपोछे द्वचंगुले तद्भकर्पमुलादीने ग्री अद्योगुला भुवो राजी मृणालसहशी समा ॥ ३७ ॥ अद्योगुलतमहतद्रद्वतराष्ट्रहतु ज्योतिस्तुल्ये तु कर्णमुखात्पडंगुछे ॥ रंगुठो ॥ ३९ ॥ द्वयंगुठो कर्णपार्थी तु मात्रामेकां तु विस्तृतौ ॥ कर्णयोद्धपरिष्टाच मस्तकं द्वाद्शांगुलम् ॥ ४० ॥ त्रोक्तमष्टाद्शांगुलम् ॥ पट्टींशदंगुलश्चास्य परिणाहः शिरोगतः ॥ ४१ ॥ सकेशनिचयो यस्य द्विचत्यारिशदंगुरुः ॥ षोड्या ॥ ४२ ॥ श्रीवामध्यपरीणाहश्चतुर्विश्चातिकांगुलः ॥ अष्टांगुला अवेद्रीवा पृथुत्वेन प्रश्रस्यते ॥ ४३ ॥ स्तनश्रीवान्तरं प्रोक्तमेकतालं स्वयम्भुवा॥ स्तनयोरन्तरं तद्वद्वाद्शांगुलमिष्यते ॥४३॥स्तनयोर्मण्डलं तद्वद्वयंगुलं परिकीर्तितम् ॥ चूचुकौ मण्डलस्यान्तयंव मात्रावुभौ स्मृतौ ॥ ४५ ॥ द्वितालं चापि विस्ताराद्वसःस्थलपुदाहतम् ॥ कक्षे षडंगुले प्रोक्ते बाहुमूलस्तनान्तरे ॥ ४६ ॥ चतुर्दशांगुलौ पादावंगुष्ठो तु त्रियंगुठौ ॥ पंचांगुरुपरीणाहमंगुष्ठात्रं तथोत्रतम् ॥ ४७ ॥ अंगुष्टकतमा तद्रदायामा स्यात्प्रदेशिनी ॥ तस्याः

पुराण.

ज्ञ ३५८

॥२८२॥

हीयते मध्यमांगुळी॥४८॥ अनामिकाष्टभागेन कॉनेष्ठा चापि हीयते॥ प्वत्रियते । प्रदेशिक्षण चागुळको सतो ॥ ४९ ॥ पार्षिणद्वर्चगुळ मात्रस्तु कळयोचैः प्रकीर्तितः॥द्विपर्वागुष्ठकः प्रोक्तः परीणाहश्च द्वचंगुळः ॥५० ॥ प्रदेशिनीपरीणाहरूयंगुळः समुदाहतः॥कनिष्टिकाष्टभागेन हीयते कमशो द्विजाः॥५१॥ अंगुलेनोच्छ्यः कार्यो ह्यंगुष्ठस्य विशेषतः॥ तदर्द्धेन तु शेषाणामंगुलीनां तथोच्छ्यः॥५२॥ जङ्घात्रे परिणाहरुतु अंगुठानि चतुर्देश।। जंघामध्ये परीणाहस्तयेवाष्टादृशाङ्कठः।।५३।।जानुमध्ये परीणाह एकविंशातिरङ्कठः ।। जानूच्छ्योऽङ्कठः प्रोक्तो मण्डछं तु त्रियंगुलम् ॥५८ ॥ ऊहमध्ये परीणाहो ह्यप्टाविंशतिकाङ्कलः॥एकत्रिंशोपरिष्टाच वृषणौ तु त्रियङ्कलौ ॥५५॥ द्वयंगुलं च तथा मेहं परीणाहः पढंगुरुः ॥ मणिबन्धाद्धो विद्यात्केशरेखास्तथैव च॥५६॥मणिकोशपरीणाहश्चतुरंगुरु इष्यते॥विस्तरेण भवेत्तद्वत्कटिरष्टादृशांगु रू।॥५७॥ द्वाविंशति तथा स्त्रीणां स्तनौ च द्वाद्शांगुलौ॥नाभिमध्यपरीणाहो द्विचत्वारिंशदंगुलः॥६८॥पुरुषे पंचपंचाशत्कव्यां चैव तु वेष्टनम् ॥कक्षयो रुपारिष्टात स्कन्धो प्रोक्तो पडंगुली॥५९॥ अष्टांगुलां तु विस्तारे श्रीवां चैव विनिर्दिशेत्॥परीणाहे तथा श्रीवां कला द्वादश निर्दिशेत् ॥ ६० ॥ आयामो भुजयोस्तद्रिहिचत्वारिंशदगुलः ॥ कार्यं तु बाहुशिखरं प्रमाणे षोडशांगुलम् ॥ ६१ ॥ ऊर्व्वं यद्वाहुपर्यन्तं विन्घाद्ष्टांगुलं शतम् ॥ तथैकांगुलहीनं तु द्वितीयं पर्व उच्यते ॥६२॥बाहुमध्ये परीणाहो भवेद्षाद्शांगुलः ॥ पोडशोक्तः प्रबाहुस्तु षट्कलोऽयकरो मतः॥६३॥सप्तां गुठं करतठं पंच मध्यांगुठी मता ॥ अनामिका मध्यमायाः सप्तभागेन हीयते ॥६४ ॥ तस्यास्तु पंचभागेन कानिष्ठा परिहीयते ॥ मध्यमाया स्तु हीना वै पंचभागेन तर्जनी ॥६५॥ अंग्रुष्टस्तर्जनीमुलाद्धः प्रोक्तस्तु तत्समः॥अंग्रुष्टपरिणाहस्तु विज्ञेयश्रतुरंगुलः॥६६॥श्रोपाणामंगुलानां तु भागो भागेन हीयते ॥ अध्धमापर्वमध्यां तु अंगुलद्वयमायतम् ॥ ६७ ॥ यवो यवेन सर्वासः तस्यास्तस्याः प्रहीयते ॥ अंगुष्ठपर्वमध्यं तु तर्जन्या सहशं भवेत् ॥६८॥ यवद्वयाधिकं तद्वद्रप्रपर्व उदाहतम् ॥ पर्वार्द्धे तु नखान्विद्यादंगुलीषु समन्ततः ॥ ६९॥ स्निग्धं श्रक्षणं प्रकुर्वित ईपद्रकं तथायतः ॥ निम्नपृष्ठं भवेन्मध्ये पार्श्वतः क्रटयोन्छितम् ॥ ७० ॥ तथैव केश्ववछीषं स्कन्धोपरि दशांग्रेटा ॥ स्त्रियः कार्यास्तु तन्वङ्गचः स्तनोर्ह्रजंघनाधिकाः ॥ ७५ ॥ चतुर्दशांगुरु।यामभुदुरं नाम निर्दिशेत् ॥ नानाभरणसम्पन्नाः किंचिच्छ्रक्षणभुजास्ततः ॥ ७२ ॥

मत्स्य

11**3**25

किचिद्दीर्घ भवेद्रक्रमलकार्यालेरुत्तमा ॥ नासा यीवा ललाटं च सार्द्धमात्रं त्रियंगुलम् ॥ .७३ ॥ अध्यद्धीगुलविस्तारः शस्यतेऽघरपञ्चवः ॥ अधिकं नेत्रयुग्मं तु चतुर्भागेन निर्दिशेत् ॥ यीवावलिश्च कर्त्तव्या किंचिदद्धीगुलोच्छ्या ॥ ७४ ॥ एवं नारीषु सर्वासु देवानां प्रतिमासु च ॥ तव चाटमिदं प्रोक्तं टक्षणं पापनाश्नम् ॥ ७५ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे देवार्चानुकीर्त्तने प्रमाणानुकीर्त्तनं नामाप्टपंचाशद्विकद्विश्तत तमोऽध्यायः ॥ २५८ ॥ छ ॥ सूत उवाच ॥ अतःपरं प्रवक्ष्यामि देवाकारान्विश्षितः ॥ दृशतालः स्मृतो रामो बर्लिंगेराचिनस्तथा ॥ ९ ॥ वाराहो नारसिंहश्च सप्तता छस्तु वागनः ॥ मत्स्यकूर्मौ च निर्दिष्टौ यथाइतेभं स्वयम्भुवा ॥ २ ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि रुद्राद्याकारमुत्तमम् ॥ स पीनोरुभुजस्कन्यस्तप्तकांचनसप्रभः ॥३॥ अक्कोऽर्करिमसंघातश्चन्द्राङ्कितजटो विभुः ॥ जटामुकुटधारी च ब्यष्टवर्षाकृतिश्च सः ॥४॥ बाह् वारणहरूताओं वृत्तजंघोरुमण्डलः ॥ ऊर्द्धकेश्रश्च कर्त्तव्यो दीर्घायतविलोचनः ॥६॥ व्याघचर्मपरीधानः कटिसूत्रत्रयानितः ॥ हारकेयुरसम्पन्नो भुजङ्गाभरणस्तथा ॥ ६ ॥ बाहवश्चापि कर्त्तव्या नानाभरणभूषिताः ॥ पीनोद्धगण्डफळकः कुण्डछाभ्यामळङ्कतः ॥ ७ बाहुश्च सौम्य मूर्तिः सुशाभनः ॥ खेटकं वामहरूते तु खङ्गं चैव तु दक्षिणे ॥ ८ ॥ शार्त्तं दण्डं त्रिशूछं च दक्षिणेषु निवेश्येत् ॥ कपाछ वाम पार्थं तु नागं खद्वाङ्गमेव च ॥ ९ ॥ एकश्च वरदो हस्तस्तथाक्षवलयोऽपरः ॥ वैशाखस्थानकं कृत्वा वृत्याभिनयसंस्थितः ॥ १०॥ वृत्यच् द्शभुनः कार्यो ग जचर्म्भधरस्तथा ॥ तथा त्रिपुरदाहे च बाह्वः षोडशैव तु ॥ ११ ॥ शंखं चक्रं गदा शार्ङ्गे घण्टा तत्राधिका अवेत् ॥ तथा घनुः पिनाकश्च शरो विष्णुमयस्तथा॥१२॥चतुर्भुजोऽष्टवाहुर्वा ज्ञानयोगेश्वरो मतः ॥ तीक्ष्णनाप्ताग्रद्शनः करालवद्नो महान् ॥१३॥ भैरवः शस्यते छोके प्रत्यायतनसंस्थितः ॥ न मूछायतने कार्यों भैरवस्तु भयङ्करः ॥ १४ ॥ नारसिंहो वराहो वा तथान्ये ऽपि भयङ्कराः ॥ नाधिकाङ्गा न हीनाङ्गाः कर्त्तन्या देवताः कचित् ॥१५॥ स्वामिनं घातयेष्ट्यूना करालवदना तथा ॥ अधिका शिल्पिनं हन्या त् कृशा चैवार्थनाशिनी ॥ १६ ॥ कृशोद्री तु दुर्भिक्षं निर्मासा धननाशिनी ॥ वक्रनासा तु दुःखाय संक्षिप्ताङ्गी भयङ्करी ॥ १७॥ दुःखशोकाय अनेत्रा नेत्रनाशिनी ॥ दुःखदा द्दीनवक्त्रा तु पाणिपादकृशा तथा ॥ १८ ॥ द्दीनाङ्गा द्दीनजङ्घा च अमोन्मादकरी नृणाम्

प्राण.

गुष्कवक्त्रा तु राजानं कटिहीना च या भवेत् ॥ १९ ॥ पाणिपादविहीनो यो जायते मारको महाच् ॥ जङ्गाजानुविहीना च शतुकल्याण कारिणी ॥ २० ॥ पुत्रमित्रविनाशाय हीनवक्षःस्थला तु या ॥ सम्पूर्णावयवा या तु आयुर्लक्ष्मीप्रदा सदा ॥२१॥ एवं लक्षणमाताद्य कर्त्तेव्यः परमेश्वरः ॥ स्तूयमानः सुरैः सर्भैः समन्ताद्र्शयद्भवम् ॥ २२ ॥ शुक्रेण नन्दिना चैव महापालेन शृङ्करम् ॥ प्रणता लोकपालास्तु गणनायकाः ॥ २३ ॥ नृत्यट्टङ्किरिटिश्चैवं भृतवेतालसंतृताः ॥ सर्वे हृष्टास्तु कर्त्तव्याः स्तुवन्तः परमेश्वरम् ॥ राणामथाप्सरोग्रह्मकनायकानाम् ॥ गणैरनेकैः शतशो महेन्द्रैर्मुनिप्रवीरैरिव नम्यमानम् ॥ २५ ॥ धृताक्षसूत्रैः शतशः प्रवालपुष्पोपहारप्रचयं द्दाद्भः ॥ संस्तूयमानं भगवन्तमीट्यं नेत्रत्रयेणामरमर्त्यपूज्यम् ॥ २६ ॥ इति श्रीमारस्ये महापुराणे प्रतिमान्धाणे मोऽध्यायः ॥ २५९ ॥ सृत उवाच ॥ अधुना सम्प्रवक्ष्यामि अर्द्धनारिश्वरं परम् ॥ अर्द्धन देवदेवरूय ईशार्द्धे तु जटाभागो बालेन्दुकलया युतः ॥ उमार्द्धे चापि दातन्यौ सीमन्ततिलकानुभौ ॥ बालिका चोपरिष्टातु कपालं दक्षिणे करे ॥ त्रिशूलं वापि कर्त्तव्यं देवदेवस्य शूलिनः ॥ वामबाहुश्च कर्त्तव्यः केयूरवलयान्वितः ॥ ४ ॥ उपवीतं च कर्त्तव्यं मणिमुक्तामयं तथा पीनं प्रकल्पयेत् ॥ परार्द्धमुज्ज्वलं कुर्याच्छोण्यद्धं तु तथैव च ॥ ६ लम्बपरीधानं कटिसूत्रत्रयान्वितम् ॥ ७ ॥ नानारत्नसमोपेतं दक्षिणे भुजगान्वितम् ॥ देवस्य दक्षिणं पादं पद्मोपिर सुसंस्थितम् ॥ कांचिद्दें तथा वामं भूषितं नृपुरेण तु ॥ रत्नैर्विभूषिताच् कुर्यादंग्रठीष्वक्कठीयकाच् ॥ ९ ॥ साठककं अर्द्धनारीश्वरस्येदं रूपमस्मिन्नदाहृतम्॥१०॥उमामहेश्वरस्यापि उक्षणं शृणुत द्विजाः ॥ संस्थानं तु तयोर्वक्ष्ये छीछाछछितविभ्रमम्॥११॥ जटाभारन्दुभूषणम् ॥ छोचनत्रयसंयुक्तसुमैकस्कन्धपाणिनम् ॥ 35 11 करम् ॥ द्वीपिचर्म्भपरीधानं नानारत्नोपशोभितम् ॥ १३ ॥ सुप्रतिष्ठं सुवेषं च तथार्द्धेन्दुकृताननम् ॥ वामे तु संस्थिता देवी तस्योरौ बाहु मत्स्य-||२८१॥

गूहिता ॥ १४ ॥ शिरोभूषणसंयुक्तैरलकैर्ललितानना ॥ सबालिका कर्णवती ललाटतिलकोज्जला ॥ १५ ॥ मणिकुण्डलसंयुका भरणा कचित् ॥ हारकेयूरबहुला हरवकाक्लोकिनी ॥१६॥ वामांसं देवदवस्य स्पृशन्ती लीलया ततः ॥ दक्षिणं तु बहिः कृत्वा बाहुं दक्षिणत स्तथा ॥ १७ ॥ स्कन्धं वा दक्षिणे कुक्षौ स्पृशन्त्यंगुलजैः कचित् ॥ वामे तु दर्पणं दह्यादुत्पलं वा सुशोभनम् ॥ १८ ॥ कटिसूत्रत्रयं चैव नितम्बे स्यात् प्रसम्बकम् ॥ जया च विजया चैव कार्त्तिकेयविनायकौ ॥ ३९ ॥ पार्श्वयोर्दर्शयत्तत्र तोरणे गणगुद्धकाच् ॥ माला विद्याधर स्तद्भद्भीणावानप्तरोगणः ॥२०॥ एतद्रूपसुमञ्स्य कर्त्तव्यं भूतिमिच्छता ॥ शिवनारायणं वक्ष्ये सर्वपापप्रणाञ्चनम् ॥२१ ॥ वामार्द्धे माधवं विद्याद्विणे शूलपाणिनम् ॥ बाहुद्रयं च कृष्णस्य मणिकेयूरभूषितम् ॥२२॥शङ्खचकघरं शान्तमारकाङ्कालिविश्रमम् ॥ चक्रस्थाने गदां वापि पाणों द्याहुदाभृतः ॥ २३ ॥ शंङ्कं च वेतरे द्यात्कटचर्द्धं भूषणोज्ज्वलम् ॥ पीतवस्त्रपरीधानं चरणं मणिभूपणम् ॥२४॥द्क्षिणार्द्धं जटाभार मर्द्धेन्दुकृतभूषणम् ॥ भुजङ्ग हारवल्यं वरदं दक्षिणं करम् ॥२५॥ द्वितीयं चापि कुर्वीत त्रिशूलवरधारिणम् ॥ व्यालोपवीतसंयुक्तं कटचर्द्धं कृत्ति वाससम्॥२६॥ मणिरत्नैश्च संयुक्तं पादं नागविभूषितम्॥शिवनारायणस्यैवं कल्पयेद्रुपसुत्तमम्॥२०॥महावराहं वक्ष्यामि पद्महस्तं गदाधरम्॥ तीक्ष्णदंष्टात्रघोणास्यं मेदिनीवामकूर्परम् ॥२८॥ दंष्टात्रणोद्धतां दान्तां धरणीमुत्पलान्विताम् ॥ विस्मयोत्फुळवदनामुपरिष्टात्पकलपयेत् ॥ दक्षिणं कटिसंस्थं तु करं तस्याः प्रकल्पयेत् ॥ कुम्मोंपारं तथा पादमेकं नागेन्द्रमूर्द्धाने॥३० ॥ संस्तूयमानं लोकेशैः समन्तात्परिकल्पयेत् ॥ नारसिंहं तु कर्त्तव्यं भुजाष्टकसमान्वितम् ॥ ३१॥ रोइं सिंहाननं तद्वद्विदारितमुखेक्षणम् ॥ स्तब्धपीनसटाकर्णं दारयन्तं दितेः सतम् ॥३२॥ विनिर्गतान्त्रजाठं च दानवं परिकल्पयेत् ॥ वमन्तं रुधिरं घोरं भुकुटीवदुनेक्षणम् ॥ ३३ ॥ युध्यमानश्च कर्त्तव्यः कचित्करणवन्धनैः ॥ परि श्रान्तेन दैत्येन तज्ज्येमानो मुहुर्म्भुहुः ॥ ३४ ॥ दैत्यं प्रदर्शयेत्तत्र खङ्गखेटकधारिणम् ॥ स्तृयमानं तथा विष्णुं दर्शयेदमराधिपैः ॥ ३५ ॥ तथा त्रिविक्रमं वक्ष्ये ब्रह्माण्डकमणोल्बणम् ॥ पादपार्श्वे तथा बाहुमुपरिष्टात्प्रकलपयेत् ॥ ३६॥ अधस्ताद्वामनं तद्वत्कलपयेत्सकमण्डलुम् ॥ दक्षिणे छत्रिकां द्यान्मुखं दीनं प्रकल्पयेत् ॥ ३७ ॥ शृङ्गारधारिणं तद्वद्वार्छं तस्य च पार्श्वतः ॥ बन्धनं चास्य कुर्वन्तं गरुडं

पुराण.

अ०२६०

येत् ॥ ३८॥ मत्स्यह्नपं तथा मत्स्यं क्रम्मं कूम्माकृतिं न्यसेत् ॥ एवंह्नपस्तु भगवान्कायां नारायणो ह्रारेः ॥ ३९ कर्त्तव्यः स चतुर्म्भुखः ॥ इंसाह्ददः कचित्कार्यः कचिच कमछासनः ॥ ४० ॥ वर्णतः पद्मगर्भाभश्चतुर्वाहुः शुभेक्षणः ॥ कमण्डलुं वामकरे मुवं हस्ते तु दक्षिणे ॥ ४९ ॥ वामे दण्डधरं तद्रतमुवं चापि प्रदर्शयेत् ॥ मुनिभिर्देवगन्धर्वेः स्तूयमानं समन्ततः ॥ ४२ ॥ कुर्वाणानिव छोक स्त्रीञ्छुक्काम्बरधरं विभुम् ॥ मृगचर्मधरं चापि दिव्ययज्ञोपवीतिनम् ॥ ४३ ॥ आज्यस्थाठीं न्यसेत्पार्थे वेदांश्च चतुरः पुनः ॥ वामपार्थेऽस्य सावित्रीं दक्षिणे च सरस्वतीम् ॥ ४४ ॥ अग्रे च ऋषयस्तद्धत्कार्याः पैतामहे पदे ॥ कार्त्तिकयं प्रवस्थामि तरुणादित्यसप्रभम् कमलोद्रवर्णाभं कुमारं सुकुमारकम् ॥ दण्डकैश्चीरकैर्युक्तं मयूरवरवाइनम् ॥ ४६ ॥ स्थापयेत्स्वेष्टनगरे सुजान्द्राद्श कारयेत् ॥ खर्वटे स्याद्रने यामे दिबाहुकः ॥ ४७ ॥ ज्ञाक्तिः पाज्ञस्तथा खङ्गः ज्ञारः ज्ञालं तथैव च ॥ वरदश्चेकहरूतः स्पाद्य चाभयहो भवेत् ॥ ४८ ॥ प्ते दक्षिणतो ज्ञेयाः केयूरकटकोज्ज्वलाः ॥ धनुःपताकामुष्टिश्च तर्जनी तु प्रसारिता ॥ १९ ॥ खेटकं ताम्रचूडं च वामहस्ते तु द्विभुजस्य करे शक्तिर्वामे स्यात्कुकुटोपिर ॥ ५० ॥ चतुर्भुजे शक्तिपाशौ वामतो दक्षिणे त्वासिः ॥ वरदोऽभयदो यकः ॥ ५१ ॥ विनायकं प्रवक्ष्यामि गजवकं त्रिलोचनम् ॥ लम्बोद्रं चतुर्बाहुं व्यालयज्ञोपवीतिनम् ॥ ५२ ॥ दृष्ट्र पृथूद्रम् ॥ स्वदन्तं दक्षिणकरे उत्पछं चापरे तथा ॥ ५३ ॥ मोद्कं पर्शुं चैव वामतः परिकल्पयेत् ॥ बृहत्त्वात्क्षिप्तवद्नं पीनस्कन्धांत्रि पाणिकम् ॥ ५८ ॥ युक्तं तु ऋदिबुद्धिभ्यामधरुतान्मूषकान्वितम् ॥ कात्यायन्याः प्रवक्ष्यामि रूपं दश्भुनं तथा ॥ ५५ ॥ त्रयाणामिषि ॥ जटाजृट्समायुक्तामर्द्धेन्दुकृतशेखराम् ॥ ५६ ॥ छोचनत्रयसंयुक्तां पूर्णेन्दुसदशाननाम् ॥ अतसीपुष्पवर्णाभां सुप्रतिष्ठां सुलोचनाम् ॥ ५७ ॥ नवयौवनसम्पन्नां सर्वाभरणभूषिताम् ॥ सुचारुदृशनां तद्वत्पीनोन्नतपयोधराम् ॥ ५८ ॥ त्रिभङ्गस्थान संस्थानां महिषासुरमर्दिनीम् ॥ त्रिशूलं दक्षिणे दद्यात्खङ्गं चक्रं क्रमाद्धः ॥ ५९ ॥ तीक्ष्णबाणं तथा शक्तिं वामतोऽपि निवोधत ॥ खेटकं पूर्णचापं च पाशमङ्कशमेष च ॥ ६०॥ घण्टां वा परशुं वापि वामतः सन्निवेशयेत् ॥ अधस्तान्महिषं तद्वद्विशिरस्कं पदर्शयेत् ॥ ६९ ॥

1126911

शिर इंदोद्भवं तद्भानवं खद्भपाणिनम् ॥ हिद्दे शुलेन निर्भिन्नं निर्पद्नन्त्रविभूषितम् ॥६२ ॥ रक्तरक्तिकृताङ्गं च रक्तविरुफारितेक्षणम् ॥ वेष्टितं नागपाशेन भुकुटीभीषणाननम् ॥६३॥ सपाशवामहरूतेन धृतकेशं च दुर्गया ॥ वमद्विपरवक्तं च देव्याः सिंहं प्रदर्शयेत् ॥ ६४॥ देव्यारत् दिक्षणं पादं समं सिंहोपिर रिथतम् ॥ किञ्चिद्धं तथा वाममङ्कष्ठं महिपोपिर ॥६५ ॥ स्तूयमानं च तद्व्यस्त्ररेः सन्निवेशयेत् ॥ इद्नां भुराजस्य ह्वपं वक्ष्ये विशेषतः ॥६६ ॥ सहस्रनयनं देवं मत्तवारणसंस्थितम् ॥ पृथुक्वक्षोवदनं सिंहरूकन्य महाभुजम् ॥६७ ॥ किरीट कुण्डलधरं पीवरोरुभुजक्षणम् ॥ वज्रोत्पलधरं तद्वन्नानाभरणभूषितम् ॥ ६८ ॥ पूजितं देवगनधर्वरप्तरोगणसेवितम् ॥ छत्रचामरधारिण्यः स्त्रियः पार्श्वे प्रदर्शयत् ॥ ६९॥ सिंहाप्तनगतं चापि गन्धर्वगणसंयुतम् ॥ इन्द्राणीं वामतश्चारम कुर्योद्धत्पछधारिणीम् ॥७०॥ इति श्रीमारस्ये महापुराणे प्रतिमालक्षणे षष्टचिषकद्विशततमोऽध्यायः॥ २६०॥ छ॥ सृत उवाच॥ प्रभाकरस्य प्रतिमामिदानीं शृणुत द्विजाः॥ रथस्थं कारयेद्देवं पद्महरूतं सुलोचनम् ॥ १ ॥ सप्तार्थं चैकचकं च रथं तस्य प्रकल्पयेत् ॥ मुकुटेन विचित्रेण पद्मगर्भतमप्रभम् ॥ २ ॥ नानाभरण भूषाभ्यां भुजाभ्यां धृतपुष्करम् ॥ स्कन्धस्थे पुष्करे ते तु छीलयैव धृते सदा ॥३॥ चोलकच्छन्नवपुषं कचिचित्रेषु दृश्येत् ॥ वस्त्रपुग्मसमो पेतं चरणौ तेजसा वृतौ ॥ ४ ॥ प्रतीहारौ च कर्त्तव्यौ पार्श्वयोद्णिडिपिङ्गलौ ॥ कर्त्तव्यौ खङ्गहरूतौ तौ पार्श्वयोः पुरुषावुभौ ॥ ५ ॥ छेखनी कृतहरूतं च पार्श्व धातारमव्ययम् ॥ नानादेवगणैर्युक्तमेवं कुर्यादिवाकरम् ॥६॥ अरुणः सारथिश्चारूय पद्मिनीपत्रसन्निभः॥अश्वौ सुवल्ययीवा वन्तस्थौ तस्य पार्श्वयोः ॥ ७ ॥ भुजङ्गरञ्जुभिर्वद्धाः सप्ताश्वा रिइमसंयुताः ॥ पद्मस्थं वाहन्स्थं वा पद्महस्तं प्रकल्पयेत् ॥ ८ ॥ वह्नस्तु लक्षणं वक्ष्ये सर्वकामफलप्रदम् ॥ दीप्तं सुवर्णवपुषमर्द्धचन्द्रासने स्थितम् ॥ ९ ॥ बालार्कसदृशं तस्य वद्नं चापि दृश्येत् ॥ यज्ञोपवीतिनं देवं लम्बकूर्चेघरं तथा ॥ १० ॥ कमण्डलुं वामकरे दक्षिणे त्वक्षसूत्रकम् ॥ ज्वालावितानसंयुक्तम्जवाहनमुज्ज्वलम् ॥ ११ ॥ कुण्डस्थं वापि कुर्वीत मूर्पि सप्तिश्वान्वितम् ॥ तथा यमं प्रवक्ष्यामि दण्डपाश्यरं विभुम् ॥ १२ ॥ महामहिषमारूढं कृष्णाञ्जनचयोपमम् ॥ सिंहासनगतं हैं चापि दीप्तामिसमलोचनम् ॥ १३॥ महिषाश्चित्रग्रप्तश्च करालाः किङ्करास्तथा ॥ समन्ताद्रशयेत्तस्य सौम्यासौम्यान्सुरासुराच् ॥ १४ ॥ राक्ष

पुराग.

अ॰ २६

112८५॥

सेन्द्रं तथा वक्ष्ये छोकपाछं च नैर्ऋतम् ॥ नरारूढं महामायं रक्षोभिर्बहुभिर्वृतम् ॥ १५॥ खङ्गहरूतं महानीछं कज्जछाचछसात्रिभम् ॥ नरयुक्त विमानस्थं पीताभरणभूषितम् ॥ १६ ॥ वह्नणं च प्रवक्ष्यामि पाशहस्तं महाबछम् ॥ शङ्कस्फाटिकवर्णाभं सितहाराम्बरावृतम् ॥ १७ ॥ झवासनगतं ज्ञान्तं किरीटाङ्गद्धारिणम् ॥ वायुद्धवं प्रवस्थामि धूम्रं तु मृगवाहनम् ॥ १८॥ चित्राम्बरधरं ज्ञान्तं युवानं कुञ्चितध्ववम् ॥ मृगाधिरूढं वरदं पताकाच्वजसंयुतम् ॥१९॥ कुवेरं च प्रवक्ष्यामि कुण्डलाभ्यामलंकृतम् ॥ महोदरं महाकायं निष्यष्टकसमन्वितम् ॥२०॥ गुह्यकैर्बहुभिर्युक्तं धनव्ययकरेस्तथा ॥ हारकेयूररचितं सिताम्बरधरं सदा ॥ २१ ॥ गदाधरं च कर्तव्यं वरदं मुकुटान्वितम् ॥ नरयुक्तविमान स्थमेवंरीत्या च कारयेत् ॥ २२ ॥ तथैवेशं प्रवक्ष्यामि धवछं धवछेश्रणम् ॥ त्रिशूछपाणिनं देवं व्यक्षं वृषगतं प्रभुम् ॥ २३ ॥ मातृणां लक्षणं वक्ष्ये यथावदनुपूर्वज्ञः ॥ ब्रह्माणी ब्रह्मसहशी चतुर्वक्त्रा चतुर्भुजा ॥ २४ ॥ इंसाधिह्नढा कर्तव्या साक्षमुत्रकमण्डलुः ॥ महेश्वरस्य हृषेण तथा माहेश्वरी मता ॥ २५ ॥ जटामुकुटसंयुक्ता वृषस्था चन्द्रशेखरा ॥ कपाउशुउखदाङ्गगरदाञ्चा चतुर्भुजा ॥ २६ ॥ कुमारह्वपा कौमारी मयूरवरवाइना ॥ रक्तवस्त्रवरा तद्रच्छू उञ्किषरा मता ॥ २७ ॥ हारकेयूरसम्पन्ना क्रकवाकुवरा तथा ॥ वैष्णा विष्णुसहशी गरुडे सष्ठपस्थिता ॥ २८॥ चतुर्ब्बाहुश्च वरदा शङ्कचकगदाधरा ॥ सिंहासनगता वापि बाळकेन समन्त्रिता॥२९॥वाराहीं च प्रवक्ष्यामि महिषोपीर संस्थिताम् ॥ वराइसदृशी देवी शिरश्चामरघारिणी ॥ ३० ॥ गदाचक्रघरा तद्भदानवेन्द्रविनाशिनी ॥ इन्द्राणीमिनद्रसदृशी वत्रशूछगदा धराय् ॥३१॥ गजावनगतां देवीं छोचैनेवें दुर्भिर्वृताम् ॥ तप्तकाञ्चनवर्णाभां दिन्याभरणभूषिताम् ॥३२॥ तीक्ष्णखङ्गधरां तद्रद्रक्ष्ये योगेश्वरी मिमाम् ॥ दीर्घजिह्वासूर्घकेशीमस्थिलण्डेश्च मण्डिताम् ॥ ३३ ॥ दंशकरालादनां कुर्याचैव क्रशे। देशम् ॥ कपालमालिनीं देवीं मुण्डमाला विभूषिताम् ॥३४॥ कपाठं वामहस्ते तु मांसञ्जोणितपूरितम् ॥ मस्तिष्काकं च बिश्राणां ञ्किकां दक्षिणे करे॥३५॥गृधस्था वायसस्था वा निर्मासा विनतोदरी ॥ करालवदना तद्दत्कर्तव्या सा त्रिङोचना ॥३६ ॥ चामुण्डा बद्धवण्टा वा द्वीभेचम्म धरा शुभा ॥ दिग्वासाः कालिका 🕌 तद्भासभस्था कपाछिनी॥३७॥सुरक्तपुष्पाभरणा वर्द्धनीव्वजसंयुता ॥ विनायकं च कुर्वीत मातृणामन्तिके सदा ॥३८॥ वीरश्वरश्च भगवान् मत्स्य-स**२**८६॥ वृषारूढो जटाधरः ॥ वीणाहरूतस्त्रिशुळी च मातॄणामयता भवेत् ॥३९॥श्रियं देवीं प्रवक्ष्यामि नवे विषि संस्थिताम् ॥ सुयौवनां पीनगण्डां रक्तोष्ठीं कुश्चितभ्रवम्॥४०॥ पीनोन्नतरूतनतटां मणिकुण्डलघारिणीम् ॥ सुमण्डलं सुखं तस्याः शिरः सीमन्तभ्रवणम् ॥४१ ॥ पद्मस्वस्तिक राष्ट्रीर्वी भूषितां कुण्डलालकैः॥ कञ्चकाबद्धगात्री च हारभूषौ पयोधरौ ॥४२॥ नागहरूतोपमौ बाहू के उरकृटकोञ्ज्वलो ॥ पद्मं हस्ते प्रदातव्यं श्रीफुळं दक्षिणे भुजे॥४३॥ मेखळाभरणां तद्वत् ततकाञ्चनसप्रभाम् ॥ नानाभरणसम्पन्नां ज्ञोभनाम्य चारिणीम् ॥४४॥पार्थे तस्याः ख्रियः कार्याश्चामरव्यत्रपाणयः॥पद्मासनोपविष्टा तु पद्मसिंहासनस्थिता ॥४५॥ करिभ्यां स्नाप्यमानातौ भृङ्गाराभ्यामनेकझः ॥ प्रझाळयन्तौ करिणौ भुङ्गाराभ्यां तथापरो ॥ ॥ ४६ ॥ स्तूयमाना च छोकेशैस्तथा गन्धर्वगुद्धकैः ॥ तथैन यक्षिणी कार्या सिद्धासुरनिषेविता ॥ ४७ ॥ पार्श्वयोः कछज्ञो तस्यास्तोरणे देवदानवाः ॥ नागाश्चेव तु कर्तव्याः खङ्ग खेटकथारिणः ॥ ४८ ॥ अथस्तात् प्रज्ञतिस्तेषां नाभेरूर्द्धं तु पौरुषी ॥ फणाश्च मुर्भि कर्त्तव्या द्विजिह्वा बहवः समाः ॥४९ ॥ पिशाचा राक्षसाश्चेव भूतवेतालजातयः ॥ निर्मासाश्चेव ते सर्वे रौद्रा विकृतक्विणः ॥५०॥ क्षेत्र पाछश्च कर्त्तव्यो जटिलो विकृताननः ॥ दिग्याप्ता जटिलस्तद्रच्छगोमाष्ट्रनिषेवितः ॥५१॥ कृपालं वाप रस्ते तु शिरः केशसमावृतम् ॥ दक्षिणे शक्तिकां द्याद्सुरक्षयकारिणीय ॥ ५२ ॥ अथातः सम्प्रवक्ष्यापि द्विमुनं कुसुमायुषम् ॥ पार्थे चाश्रमुलं तस्य मकरण्यनसंयुतम् ॥ ५३ ॥ दक्षिणे पुष्पबाणं च वामे पुष्पमयं धतुः॥प्रीतिः स्यादक्षिणे तस्य भोजनोपस्करान्त्रिता॥५४॥ रतिश्र वामपार्थे तु ज्ञायनं सारसान्त्रितम्॥ पटश्च पटहश्चेव खरः कामातुरस्तथा ॥ ५५ ॥ पार्श्वतो जलवापी च वनं नन्दनमेव च ॥ सुशोभनश्च कर्त्तव्यो भगवान् कुसुमायुघः ॥ ५६.॥ संस्थानमीषद्रक्त्रं स्याद्रिस्मयस्मितवक्त्रकम् ॥ एतदुद्देशतः प्रोक्तं प्रतिमाङ्शणं मया ॥ विस्तरेण न शक्कोति बृहस्पतिरिप द्विजाः ॥५७॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे देवतार्चानुकीर्त्तने प्रतिमालक्षणं नामैकषष्टचिधकद्विश्वतनमोऽध्यायः ॥ २६ १ ॥ छ ॥ सूत उवाच ॥ पीठिका उक्षणं वक्ष्ये यथावद्तुपूर्वज्ञः ॥ पीठोच्छायं यथावच भागान्षोडज्ञ कारयेत् ॥ १ ॥ भूमावेकः प्रविष्टः स्याचतुर्भिर्नगती मता ॥ वृत्तो भाग स्तथैकः स्याङ्क्तः पटलभागतः ॥२ ॥ भागेश्विभिस्तथा कण्ठः कण्ठपद्दश्चिभागतः॥ भागाभ्यामूर्द्धपद्वश्च शेषभागेन पद्दिका॥ ३॥ प्रविष्टं 💥

प्राण.

अ० २६

भागमेकैकं जगती यावदेव तु ॥ निर्गमस्तु पुनस्तस्य यावदे शेषपहिका ॥ ४ ॥ वारिनिर्गमनार्थं तु तत्र कार्यः प्रणाङ्कः ॥ पीठिकानां तु सर्वासामेतत्सामान्यलक्षणम् ॥ ५ ॥ विशेषान्देवताभेदाञ्छणुष्वं द्विजसत्तमाः ॥ स्थण्डिला वाथ वापी वा यश्ची वेदी च मण्डला ॥ ६ ॥ पूर्णचन्द्रा च वज्रा च पत्रा वार्द्धश्री तथा ॥ त्रिकोणा दशमी तासां संस्थानं वा निबोधत ॥ ७ ॥ स्थण्डिला चतुरस्रा तु वर्जिता मेखला दिभिः ॥ वापी द्विमेखला ज्ञेया यक्षी चैव त्रिमेखला ॥ ८ ॥ चतुरस्रायता वेदी न तां लिङ्गेषु योजयेत् ॥ मण्डला वर्जुला या तु मेखलाभि र्गणप्रिया ॥ ९ ॥ रक्ता द्विमेखला मध्ये पूर्णचन्द्रा तु सा अवेत् ॥ मेखलात्रयसंयुक्ता पडम्ना वित्रका अवेत् ॥ १० ॥ पोडशाम्ना अवेत्पद्मा किचिद्धस्वा तु मूछतः ॥ तथैव धनुषाकारा सार्द्धचन्द्रा प्रशस्यते ॥ ११ ॥ त्रिशूछप्तदशी तद्वत्रिकोणा खूर्द्धतो मता ॥ प्रागुद्कपवणा तद्वत् प्रशस्ता लक्षणान्विता ॥ १२ ॥ परिवेषं त्रिभागेन निर्गमं तत्र कारयेत् ॥ विस्तारं तत्प्रमाणं च सूठे चाये तथोर्छतः ॥ १३ ॥ जलमार्गश्च, कर्त्तव्यस्त्रिभागेन सुज्ञोभनः॥छिङ्गस्यार्द्धविभागेन स्थौल्येन समधिष्ठिता॥ १४॥मेखछ। तित्रभागेन खातं चैव प्रमाणतः॥ अथवा पादहीनं तु शोभनं कारयेत्सदा ॥ १५ ॥ उत्तरस्थं प्रणालं च प्रमाणाद्धिकारयेत् ॥ स्थिण्डिलायामथारोग्यं घनं घान्यं च पुष्कलम् ॥१६॥गोप्रदा च भवेद्यक्षी वेदी सम्पत्त्रदा भवेत् ॥ मण्डञायां भवेत्कीत्तिंर्वरदा पूर्णचन्द्रिका ॥ १७॥ आयुष्प्रदा भवेद्रत्रा पद्मा सौभाग्यदा भवेत् ॥ पुत्रप्रदार्द्ध चन्द्रा स्यात्रिकोणा शत्रुनाशिनी ॥ १८॥ देवस्य यजनार्थं तु पीठिका दश कीर्तिताः ॥ शैछे शैछमयीं दद्यात्पार्थिवे पार्थिवीं तथा ॥ १९॥ दारुजे दारुजां कुर्यान्मिश्रे मिश्रां तथैव च ॥ नान्ययोनिस्तु कर्त्तव्या सदा ग्रुभफ्रडेप्युभिः ॥२०॥ अर्बायामसमं दैर्घ्यलिङ्गायामसमं तथा ॥ यस्य देवस्य या पत्नी तां पीठे परिकल्पयेत् ॥एतत्सर्वे समाख्यातं समासात्पीठ उञ्जणम्॥२१॥इति श्रीमात्स्ये महापुराणे देवतार्चानुकत्तिने पीठिकानुकीर्त्तनं नाम द्विषष्ट्यिधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६२ ॥ छ ॥ सूत उवाच ॥ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि लिङ्गलक्षणप्रत्तमम् ॥ मुस्निग्धं च सुवर्णं च छिङ्गं कुर्याद्विचक्षणः ॥१॥ प्राप्ताद्रस्य प्रमाणेन छिङ्गमानं विधीयते ॥ छिङ्गमानेन वा विद्यात्प्राप्तादं शुभछक्षणम् ॥२॥ चतुरस्रे समे गर्त्ते ब्रह्मसूत्रं निपातयेत् ॥ वामेन ब्रह्मसूत्रस्य अर्चा वा छिङ्गमेव च ॥ ३ ॥ प्राग्रत्तरेण छीनं तु दक्षिणापरयाश्चितम् ॥ मत्स्य-

पुरस्यापरिदरभागे पूर्वद्वारं प्रकल्पयेत् ॥ ४ ॥पूर्वेण चापरं द्वारं माहेन्द्रं दक्षिणोत्तरम् ॥ द्वारं विभज्य पूर्वे तु एकविंशतिथागिकम् ॥ ५॥ ततो मध्यगतं ज्ञात्वा त्रससूत्रं प्रकल्पयेत् ॥ तस्यार्द्धे तु त्रिधा कृत्वा भागं चोत्तरतस्त्यनेत् ॥ ६॥ एवं दक्षिणतस्त्यवत्वा त्रसस्थानं प्रकल्पयेत् ॥ अभागार्द्धेन तु यिछङ्गं कार्यं तिद्द् शस्यते ॥७॥ पंचभागावभक्ते वा त्रिभागे ज्यैष्ठचसुच्यते ॥ भाजिते नवधा गर्भे मध्यमं पांचभागिकम्॥८॥ अ एकारेमज्ञेष नवधा गर्भे लिङ्गानि कारयेत् ॥ समस्त्रं विभज्याय नवधा गर्भभाजितम् ॥ ९॥ ज्येष्ठमर्द्धं कनीयोऽर्द्धं तथा मध्यममध्यमम् ॥ एवं गर्भः समाख्यातिम्निभिर्भागैर्विभाजयेत् ॥ १०॥ ज्येष्ठं तु त्रिविधं ज्ञेयं मध्यमं त्रिविधं तथा ॥ कनीयिम्निविधं तद्विधिगभेदा नवैव तु ॥ ११॥ नाभ्यर्द्धमप्रभागेन विभन्याथ समं बुधैः॥भागत्रयं परित्यन्य विष्क्रमभं चतुरस्रकप् ॥१२ ॥ अष्टास्रं मध्यमं ज्ञेयं भागं छिङ्गस्य वे ध्रवम् ॥ विकीर्णे चेत् ततो गृह्य कोणाभ्यां ठाञ्छपेहुधः ॥ ३३॥ अष्टास्रं कारयेत् तद्रदूर्द्धमप्येवमेव तु ॥ पोड शास्त्रीकृतं पश्चाद्रर्त्तुं कारयेत्ततः॥ १८॥ आयामं तस्य देवस्य नाभ्यां वै कुण्डलीकृतम् ॥ माहेश्वरं त्रिभागं त ऊर्द्धवृत्त त्ववस्थितम् ॥१५॥ अधस्ताद्वसभागस्तु चतुरस्रो विधीयते ॥ अप्राम्नो वैष्णवो भागो मध्यस्तस्य उदाहृतः॥ १६॥ एवंत्रमाणतंयुकं छिङ्गवृद्धिप्रदं भवेत् ॥ तथान्य रूपि वक्ष्यामि गर्भमानं प्रमाणतः ॥ १७॥ गर्भमानप्रमाणेन यस्त्रिङ्गमुचितं भवेत् ॥ चतुर्द्धा तद्विभज्याथ विष्कम्भं तु प्रकल्पयेत्॥ १८॥देवतायतनं सूत्रं भामत्रयविकल्पितम् ॥अधस्ता चतुम्रं तु अष्टाम्नं मध्यभागतः ॥ १९ ॥ पूज्यभागस्ततोऽर्द्धे तु नाभिभागस्तयोज्यते ॥ आयामे यद्भवेत् सुत्रं नाहस्ये चतुरस्रके ॥२०॥ चतुरम्नार्द्धं परित्यच्य अष्टाम्नस्य तु यद्भवेत् ॥ तस्याप्यर्द्धं परित्यच्य ततो वृत्तं तु कारयेत् ॥ २१ ॥ शिरःप्रदक्षिणं तस्य संक्षितं मूळतो न्यतेत् ॥ ज्येष्ठपूज्यं भवेछिङ्गमधस्ताद्विपुछं च यत् ॥ २२ ॥ शिरक्षा च सदा निम्नं मनोज्ञं छक्षणान्वितम् ॥ सौम्यं तु हङ्यते यतु छिङ्गं 🕼 तृहाद्धिदं भवेत् ॥ २३ ॥ अथ मूछे च मध्ये तु प्रमाणे सर्वतः समस् ॥ एवंविधं तु याछिङ्गं भवेत् त् सार्वकामिकम् यद्भवेछिङ्गं तद्सत् सम्प्रचक्षते ॥ एवं रत्नमयं कुर्यात्स्फाटिकं पार्थिवं तथा ॥ शुभं दारुमयं चापि यद्वा मनिस रोचते ॥ २५ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे देवतार्चानुकीर्त्तनं नाम त्रिपष्टचिधकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६३ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ देवतानामथैतासां प्रतिष्ठाविधि

पुराण. अ॰ **२**६६

HESPI

मुत्तमम् ॥ वद् सूत यथान्यायं सर्वेषामप्यशेषतः ॥ १ ॥ सूत उवाच ॥ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि प्रतिष्ठाविधिम्रुत्तमम् ॥ कुण्डमण्डपवेदिनां प्रमाणं च यथाक्रमम् ॥ २ ॥ चैत्रे वा फाल्गुने वापि ज्येष्ठे वा माधवें तथा ॥ माघे वा सर्वदेवानां प्रतिष्ठा ग्रुभदा भवेत् ॥ ३ ॥ प्राप्य पक्षं ग्रुभं ग्रुक्रमतीते दक्षिणायने ॥ पञ्चमी च द्वितीया च तृतीया सतमी तथा ॥ ४ ॥ दशमी पौर्णमासी च तथा श्रेष्टा त्रयोदशी ॥ आसु प्रतिष्ठा विधिवत्कृता बहुफरा भवेत् ॥ ५ ॥ आषाढे द्वे तथा मूरुमुत्तराद्वयमेव च ॥ ज्येष्ठाश्रवणरोहिण्यः पूर्वाभाद्रपदा तथा ॥ ६ ॥ हस्ताश्विनी रेवती च पुष्यो मृगशिरास्तया ॥ अनुराघा तथा स्वाती प्रतिष्ठादिषु शस्यते ॥ ७॥ बुधो बृहस्पतिः यहाः ॥ **एभिर्नि**रीक्षितं लग्नं नक्षत्रं च प्रशस्यते ॥ ८ ॥ ग्रह्ताराबलं लब्बा ग्रहपूजां विधाय च ॥ निमित्तं शक्रतं ऽद्धतादिकम् ॥ ९ ॥ शुभयोगे शुभस्थाने ऋरग्रहाविवर्जिते ॥ छप्ने ऋशे प्रकुर्वीत प्रतिष्ठादिकमुत्तमम् ॥ १०॥ अयने विषुवे तद्धत्पडशाति मुखे तथा ॥ एतेषु स्थापनं कार्य विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ११ ॥ प्राजापत्ये तु श्यनं श्वेते तृत्यानं तथा ॥ मुहुते स्थापनं कुर्यात्युन त्रांह्मे विचक्षणः ॥ १२ ॥ प्रसादस्योत्तरे वापि पूर्वे वा मण्डपो भवेत् ॥ हस्तान्षोडश कुर्वीत दश द्वादश वा पुनः ॥ १३ ॥ मध्ये वेदि कया युक्तः परिक्षितः समन्ततः ॥ पञ्च सप्तापि चतुरः करान्कुर्नीत वेदिकम् ॥ ३४ ॥ चतुर्निस्तोरणैर्युक्तो मण्डपः स्याचतुर्मुखः ॥ प्रुस द्वारं भवेत्पूर्वं याम्ये चौदुम्बरं भवेत् ॥ ५५ ॥ पश्चादश्वत्थचटितं नैययोधं तथोत्तरे ॥ भूमे। हस्तप्रविष्टानि चतुईस्तानि चोच्छये ॥ १६ ॥ स्पिलितं तथा शक्ष्णं भूतलं स्यात्सुशोभनम् ॥ वस्त्रेनानाविधैस्तद्वत्पुष्पपञ्चशोभितम् ॥१७॥ कृत्वैवं मण्डपं पूर्व चतुर्दारेषु विन्यसेत् ॥ अत्रणान्कल्ञानष्टो व्वल्कांचनगर्भितान् ॥ १८ ॥ चूतपछ्व सञ्ख्यान्तितवस्त्रयुगान्वितान् ॥ सर्वौषिषिफलोपेतांश्वन्दनोदकपूरितान्॥१९॥ एवं निवेड्य तद्वभें गन्धधूपार्चनादिभिः ॥ ध्वजादिरोहणं कार्यं मण्डपस्य समन्ततः ॥ २०॥ ध्वजांश्च छोकपाछानां सर्वदिक्षु निवेश्येत् ॥ पताका जलदाकारा मध्ये स्यान्मण्डपस्य तु ॥ २१ ॥ गन्धभूपादिकं कुर्यात् स्वैः स्वैर्मन्त्रेरनुक्रमात् 📜 बर्लि च लोकपालेभ्यः स्वमन्त्रेण 🕎 निवेद्येत् ॥ २२ ॥ ऊर्द्धं तु त्रव्रणे देयं त्वधस्ताच्छेषवाष्ठकः ॥ संहितायां तु ये मन्त्रास्तद्दैवत्याः श्वतौ स्वृताः ॥ २३ ॥ तैः पूजा लोक मत्स्य-

गरददा

भ पाठानां कर्तन्या च समन्ततः ॥ त्रिरात्रमेकरात्रं वा पञ्चरात्रमथापि वा ॥ २४ ॥ अथवा सप्तरात्रं तु कार्यं स्पाद्धिवासनम् ॥ एवं सतोरणं कृत्वा अधिवासनमुत्तमम् ॥ २५ ॥ तस्याप्युत्तरतः कुर्यात्स्नानमण्डपप्रत्तमम् ॥ तद्र्द्धेन त्रिभागेन चतुर्भागेन वा पुनः ॥ २६ ॥ आनीय छिङ्गमर्ची वा शिलिपनः पूजयेद्वधः ॥ वस्नाभरणरत्नेश्च येऽपि तत्परिचारकाः ॥ २७ ॥ क्षमप्वमिति तान्त्र्याद्यज्ञमानोऽप्यतः परम् ॥ देवं प्रस्तरणे कृत्वा नेत्रज्योतिः प्रकल्पयेत् ॥ २८ ॥ अक्ष्णोह्नद्वरणं वक्ष्ये छिङ्गस्यापि समासतः ॥ सर्वतस्तु बिछं द्यात् सिद्धार्तपृत पायसैः ॥ २९ ॥ शुक्रपुष्पैरछंकृत्य घृतपुग्गुछघू। तिमाणां चार्चतं कुर्पाद्याच्छत्तया च दक्षिणाम् ॥ ३० ॥ गां महीं कनकं चैव स्थापकाय निवेद्येत् ॥ लक्षणं कारयेद्रत्या मन्त्रणानेन वै द्विजः ॥ ३१ ॥ ओं नमो भगवते तुभ्यं शिवाय परमात्मने ॥ हिरण्यरेतसे विष्णो विश्वरूपाय ते नमः ॥ ३२ ॥ सन्त्रोऽयं सर्वदेवानां नत्रज्योतिःष्वपि रुप्ततः ॥ एवमामन्त्रत्र देवेशं काञ्चनेन विलेखयेत् मङ्गल्यानि च वाद्यानि ब्रह्मचोषं सगीतकम् ॥ बृद्धचर्यं कारयेद्विद्रानमङ्गल्याविनाञ्चनम् ॥ ३४ ॥ छन्नणोद्धरणं वक्ष्ये छिङ्गम्य सुसमाहितः ॥ त्रिधा विभज्य पूजायां उक्षणं स्यादिभाजकम् ॥ ३५ ॥ छेलात्रयं तु कर्तव्यं यवाष्टान्तरसंयुतम् ॥ न स्थूछं न कृशं तद्वत्र वकं छेड्विजि तम् ॥ ३६ ॥ निम्नं यवप्रपाणेन ज्येष्ठछिङ्गस्य कारयेत् ॥ सुक्ष्मास्ततस्तु कर्त्तव्या यथा मध्यमके न्यसेत् ॥ ३७ ॥ अष्टमकं ततः कृत्वा त्यक्त्वा भागत्रयं बुधः ॥ लम्बयेत्तत रेखास्तु पार्श्वयोरुभयोः समाः ॥ ३८ ॥ तावत्त्रलम्बयेद्विद्रान्यावद्रागचतुष्ट्यम् ॥ आम्यते पञ्च भागोर्द्धं कारयेत् सङ्गमं ततः ॥ ३९ ॥ रेखयोः सङ्गमे तद्रत्यृष्ठे भागद्वयं भवेत् ॥ एवमेतत्समाल्यातं समासाङ्क्षणं मया ॥ ४० ॥ इति श्रीमात्रे महापुराणे प्रतिष्टानुकीर्त्तनं नाम चतुःषष्टचिकद्भिश्वतमोऽध्यायः ॥ २६४ ॥ सूत उनाच ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि सूर्तिपानां तु लक्षणम् ॥ स्थापकस्य समातेन लक्षणं शृणत द्विजाः ॥ १ ॥ सर्वावयवसम्पूर्णो वेदमन्त्रविशारदः ॥ पुराणवेत्ता तत्त्वज्ञो दम्भलोभ विवर्जितः ॥ २ ॥ कृष्णतारमये देशे उत्पन्नश्च शुभाकृतिः ॥ शौचाचारपरो नित्यं पाषण्डकुछनिःस्पृहः ॥ ३ ॥ समः शत्रौ च मित्रे च ऊहापोद्दार्थतत्त्वज्ञो वास्तुज्ञास्त्रस्य पारगः ॥ ४ ॥ आचार्यस्तु भवेन्नित्यं सर्वदोपविवर्जितः ॥ मूर्तिपास्तु द्विजाश्चेव

पुराण.

अ० २६६

कुळीना ऋजवस्तथा॥६॥ द्वात्रिंशत्योडशायापि अष्टोत्याण्श्वात्याणाः विष्ट्रमध्यकि मिष्ठेषु मूर्तिपा वः प्रकार्तिताः ॥६॥ततो छिङ्गमथाची अस्त्रिताः वा नीत्वा स्नपनमण्डपम् ॥ गीतमङ्गळशब्देन स्नपनं तत्र कारयेत् ॥ ७॥ पञ्चगव्यक्षपायेण मृद्धिर्भस्मोदकेन वा ॥ शौचं तत्र प्रकुर्व्वात विद्रमन्त्रचतुष्टयात् ॥ ८॥ समुद्रव्येष्ठमन्त्रेण आपोदिव्येति चापरः ॥ यासां राजोति मन्त्रस्तु आपोहिष्ठति चापरः ॥ ९ ॥ एवं स्नाप्य ततो अस्त्र देवं पूज्य गन्धातुलेपनैः ॥ प्रच्छाद्य वस्त्रयुग्मेन अभिवस्त्रेत्युदाहृतम् ॥ १० ॥ उत्थापयेत्ततो देवमुत्तिष्ठ ब्रह्मणरूपते ॥ अमूरजोति च तथा रथे तिष्ठेति चापरः ॥ ११ ॥ रथे ब्रह्मरथे वापि धृतां शिल्पिगणेन तु ॥ आरोप्य च ततो विद्वानाङ्करणेन प्रवेशयेत् ॥ १२ ॥ ततः प्रास्तीर्य 💥 श्रुवायां स्थापयेच्छनकेर्बुधः ॥ कुशानास्तीर्य पुष्पाणि स्थापयेत्प्राङ्मुखं ततः ॥ १३ ॥ ततस्तु निदाकलशं वस्नकांचनसंयुतम् ॥ शिरो अभगे तु देवस्य जपन्नेरं निधापयेत् ॥ १४ ॥ आपोदेवीति मन्नेण आपोऽस्मान्मातरोऽपि च ॥ ततो दुकूलपट्टैश्च छाद्य नेत्रोपधान अस् ॥ १५ ॥ द्याच्छिरसि देवस्य कौशेयं वा विचक्षणः ॥ मधुना सिपिषाभ्यज्य पूज्य सिद्धार्थकेस्ततः ॥ १६॥ आप्यायस्वोति मन्नेण या विचक्षणः ॥ मधुना सिपिषाभ्यज्य पूज्य सिद्धार्थकेस्ततः ॥ १६॥ आप्यायस्वोति मन्नेण या विचक्षणः ॥ मधुना सिपिषाभ्यज्य पूज्य सिद्धार्थकेस्ततः ॥ १६॥ आप्यायस्वोति मन्नेण या विचक्षणः ॥ अस्तुना सिपिषाभ्यज्य पूज्य सिद्धार्थकेस्ततः ॥ १६॥ आप्यायस्वोति मन्नेण या विचक्षणः ॥ अस्तुना सिपिषाभ्यज्य पूज्य सिद्धार्थकेस्ततः ॥ १६॥ आप्यायस्वोति मन्नेण या विचक्षणः ॥ अस्तुना सिपिषाभ्यज्य पूज्य सिद्धार्थकेस्ततः ॥ १६॥ आप्यायस्वोति मन्नेण या विचक्षणः ॥ सम्वतः ॥ १९॥ सितं प्रतिमारं त्यादाईस्पत्योति मन्नाः ॥ दकलपद्विक्षः कार्याकेस्ति ते रुद्र शिवेति च ॥ उपविश्यार्चयेद्वं गन्धपुष्पैः समन्ततः ॥ १७ ॥ सितं प्रतिसरं द्द्याद्वार्हरूपत्योति मन्त्रतः ॥ दुकूछपट्टैः कार्पासैनी नाचित्रैरथापि वा ॥१८ ॥ आच्छाद्य देवं सर्वत्र छत्रचामरदर्पणम् ॥ पार्श्वतः स्थापयेत्तत्र वितानं पुष्पसंयुतम् ॥ १९ ॥ रत्नान्योपधयस्तत्र 🗓 गृहोपकरणानि च ॥ भाजनानि विचित्राणि शयनान्यासनानि च ॥ २० ॥ आभी त्वा श्रूरमन्त्रेण यथाविभवतो न्यसेत् ॥ क्षीरं क्षीद्रं घृतं 🎇 तद्रद्रक्ष्यभोज्यात्रपायसैः ॥ २१ ॥ षड्विधेश्च रेसेस्तद्वत्समन्तात्पीरपूजयेत् ॥ विछं द्द्यात्प्रयत्नेन मन्त्रेणानेन भूरिशः ॥ २२ ॥ ज्यम्बक यजामह इति सर्वतः शनकेर्भवि ॥ सीत्तमान्रथापयत्पश्चारसर्विद्ध विचक्षणः ॥ २३ ॥ चतुरो द्वारपालांश्च द्वारेषु विनिवेशयेत् ॥ श्रीसूक्तं 🎉 पानमानं च सोमसूक्तं सुमङ्गलम् ॥ २४ ॥ तथा च ज्ञान्तिकाध्यायमिन्द्रसूक्त तथैव च ॥ रक्षोघं च तथा सुक्तं पूर्वतो बहुचो जपेत् ॥ रक्षा पानमान च सामसूक्त सम्बद्धाः एक । तथा च साम्यान निर्माण निर्मा

ी २८ ॥ तथापराजिता देवीसप्तमुक्तं सरीद्रकम् ॥ तथैव ज्ञान्तिकाध्यायमथर्वा चोत्तरे जपत् ॥ २९ ॥ शिरःस्थाने तु देवस्य स्थापको दोवमा बरेत् ॥ शान्तिकैः पौष्टिकैस्तद्रन्मन्त्रैर्व्याहातिपूर्वकैः ॥ ३० ॥ पठाशोदुम्बराश्वरथा अपामार्गः शमी तथा ॥ द्वत्वा सहस्रमेकैकं देव ॥ ततो होमसहस्रेण हुत्वा हुत्वा ततस्ततः ॥ नाभिमध्यं तथा वक्षः शिरश्चाप्यालभेतपुनः ॥ ३२ ॥ हस्तमात्रेषु कुण्डेषु मूर्तिपाः सर्वतो दिशम् ॥ समेललेषु ते कुर्युयोनिवक्रेषु चाद्रात् ॥ ३३ ॥ वितिस्तिमात्रा योतिः आयता जिद्रसंयुक्ता पार्श्वतः कल्योच्छिता ॥३४॥ कुण्डात्कलानुसारेण सर्वतश्चतुरङ्कला ॥ विस्तारेणोच्छ्या तद्रचतुरह्ना समा भनेत्॥३५॥ बेदीभित्तिं परित्यज्य त्रयोदशाभिरङ्क्षेडेः ॥ एवं नवसु कुण्डेषु लक्षणं चैव दश्यते ॥ ३६ ॥ आग्नेयज्ञाकपाम्येषु होतव्यमुद्गानतैः ॥ मूर्तिपा छोकपाछेभ्यो मूर्तिभ्यः क्रमश्रस्तथा ॥ ३७॥ तथा मूर्त्यधिदेवानां होमं कुर्यात्समाहितः ॥ वसुषा वसुरेताश्च ॥ ३८॥ जरुं वायुस्तथा सोम आकाशश्राष्ट्रमः स्मृतः ॥ देवस्य मूर्त्तयस्त्वष्टावेताः कुण्डेषु संस्मरेत् ॥ ३९ ॥ वृतासामधिवान्वक्ष्ये पवित्रात्मूर्तिनामतः ॥ पृथ्वी पाति च शर्वश्च पशुपश्चामिमेव च ॥ ४० ॥ यजमानं तथैवोत्रो रुद्रश्चादित्यमेव च ॥ महादेवस्तथा चन्द्रं भीमश्चाकाशमेव च ॥ सर्वदेवप्रतिष्ठासु होममाचरेत् ॥ तथा ज्ञान्तिघटं कुर्यात्प्रातिकुण्डेषु संन्यसेत् ॥ 85 प्रशान्तात्मा विनिश्चिपेत् ॥ ४४ ॥ आहुतीनां तु सम्पातं पूर्णेकुम्भेषु ॥ समपादः पृथिव्यां तु मुलमध्योत्तमाङ्गेषु देवं तेनावसेचयेत् ॥ ४५ ॥ स्थितं च स्नापयेत्तेन सम्पाताहुतिवारिणा ॥ प्रतियामेषु धूपं तु नैवेद्यं चन्द्नाद्किम्॥४६ ॥ पुनः पुनः प्रकुरीत होमः कार्यः पुनः पुनः पुनः पुनश्च दातव्या यजमानेन दक्षिणा ॥ ४७ ॥ वितवस्त्रेश्च ते सर्वे पूजनीयाः समन्ततः ॥ विचिंत्रेहें मक्टकेहें मसूत्रां गुरुषिकेः ॥ ४८ ॥ वासोभिः शयनीयेश्व प्रतियामे च शक्तितः ॥ भोजनं चापि विश्वितन्थ्यं दातव्यो भूतेभ्यः सर्वतोदिशम् ॥ ब्राह्मणान्भोजयेत् पूर्व शेषान्वर्णीस्तु कामतः ॥ ५० ॥ रात्रौ महोत्सव

वुराण-

अ)्द्

कार्यो नृत्यगीतकमङ्गर्छैः ॥ सद्दा पूज्याः प्रयेत्नन चतुर्थीकर्म यावता ॥ 🕙 ॥ त्रिरात्रमेकरात्रं वा पञ्चरात्रमथापि वा ॥ सतरात्रमथो कुर्यात्कचित्सयोऽधिवासनम् ॥ सर्वयज्ञक्छो यस्माद्धिवासोत्सवः सद्। ॥ ५२ ॥ इति श्रीमातस्ये महापुराणेऽधिवासविविधिनीम पञ्चषष्टचिषकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६५ ॥ सूत उवाच ॥ कृत्वाधिवासं देवाना शुभं क्रयातिसमाहितः मानं छिङ्गस्य वा पुनः ॥ १ ॥ पुष्पोदकेन प्राप्तादं प्रोक्ष्य मन्त्रयुतेन तु ॥ पातयेत्पक्षसूत्रं तु द्वारसूत्रं तथैव च ॥ २ ॥ आश्रयेत् किञ्चिदीशानीं मध्यं ज्ञात्वा दिशं बुधः ॥ ईशानीमाश्रितं देवं पूजयन्ति दिवौकसः ॥ श्रितम् ॥ श्रुभ स्पाद्शुभं प्रोक्तमन्यथा स्थापनं बुधः ॥ ४ ॥ अधः कूर्मशिला प्रोक्ता सदा ब्रह्मशिलाधिका ॥ उपर्यवास्थिता तस्या ब्रह्मभागाधिका शिला ॥ ५ ॥ तत्रतु पिण्डिका कार्या पूर्वोक्तैर्नामलक्षणैः ॥ ततः प्रक्षालितां क्वत्वा पञ्चगव्येन पिण्डिकाम् ॥ ६ ॥ कषायतोयेन पुनर्मन्त्रयुक्तेन सर्वतः ॥ देवताचिश्रयं मन्त्रं पिण्डिकासु नियोजयेत् ॥ ७॥ तत उत्थाप्य देवेशसुत्तिष्ठ ब्रह्मणेति च ॥ आनीय भिभवनं पीजन्ते स्थापयेत्पुतः ॥ ८ ॥ अर्ध्यपाद्यादिकं तत्र मधुपर्कं प्रयोजयेत् ॥ ततो मुहूर्त्तं विश्रम्य रतन्यासं समाचरेत् ॥ ९ ॥ वज्र मोक्तिकवेदूर्यशङ्करफटिकमेव च ॥ पुष्परागेन्द्रनीछं च नीछं पूर्वादिदिक्कमात्॥ ३०॥ ताछकं च शिछा वजमअनं इयाममेव च ॥ काशी काशीस माक्षीकं गैरिकं चादितः ऋमात् ॥ ३३ ॥ गोधूमं च यवं तद्वात्तिलं छुद्धं तथैव च ॥ नीवारमथ इयामाकं सर्षपं व्रीहिमव च ॥ ३२ ॥ न्यस्य क्रमेण पूर्वादि चन्द्रनं रक्तचन्द्रनम् ॥ अगरुं चाअनं चापि उर्शारं च ततः परम् ॥ १३ ॥ वैष्णवीं सहदेवीं च लक्ष्मणां च ततः परम् ॥ स्वलींक पालनाम्ना तु न्यसेदोङ्कारपूर्वकम् ॥ १४ ॥ सर्वबीजानि धातूंश्च रत्नान्योषधयस्तथा ॥ कांचनं पद्मरागं तु पारदं पद्ममेव च ॥ १५ ॥ कूर्ने धरां वृषं तत्र न्यसेत्पूर्वादितः क्रमात् ॥ ब्रह्मस्थाने तु दातव्याः संहताः स्युः परस्परम् ॥ १६ ॥ कनकं विद्वमं ताम्रं कांस्यं चैवारक्टकम् ॥ रजतं विमछं पुष्पं छोहं चैव क्रमेण तु ॥ १७ ॥ कांचनं हरिताछं च सर्वाभावेऽपि निाक्षेपेत् ॥ दद्याद्वीजोषाधिस्थाने सहदेवीं यवानपि ॥ १८ ॥ न्यास मन्त्रानतो वक्ष्ये छोकपाछात्मकानिह् ॥ इन्द्रस्तु महसा दीप्तः सर्वदेवाधिपो महाच् ॥ १९ ॥ वज्रहस्तो महासत्त्वस्तस्मै नित्यं नमो नमः ॥ मत्स्य-॥**२**९०॥ आग्नेयः पुरुषो रक्तः सर्वदेवसयः शिखी ॥२०॥ धूसकेतुरनाधृष्यस्तस्मै नित्यं नमो नमः॥ यमश्चोत्पछवर्णाभः किरीटी दण्डधृक्तदा॥२९॥ धर्मसाक्षी विश्वद्धात्मा तस्मै नित्य नमो नमः॥ निर्ऋतिस्तु पुमान्कृष्णः सर्वरक्षोऽधिषो महान् ॥ २२ ॥ खङ्गहरूनो महासत्त्वस्तस्मै नित्यं नमो नमः॥ वरुणो धवछो विष्णुः पुरुषो निम्नगाधिषः॥ २३ ॥ पाशुहरूतो महाबाहुस्तस्मै नित्यं नमो नमः॥ वायुश्च सर्ववर्णो वे सर्वगन्ध वहः ग्रुभः ॥ २४ ॥ पुरुषो ध्वजहरूतश्च तरुमै नित्यं नमो नमः ॥ गौरो यश्च पुमान्सौम्यः सर्वोषधिसमान्वतः ॥ २५॥ नक्षत्राधिपतिः सोम स्तस्मे नित्यं नमो नमः ॥ ईञ्चानपुरुषः ग्रुद्धः सर्वविद्याधिपो महःन् ॥ २६ ॥ ग्रुलहरूतो विरूपाक्षस्तस्मे नित्यं नमो नमः ॥ श्रुतुर्मूत्तिर्वेदवासाः पितामहः ॥२७॥ यज्ञाध्यक्षश्रुतुर्वकत्रस्त समै नित्यं नमो नमः ॥ योसावनन्तरूपेण ब्रह्माण्डं सचराचरम् ॥२८॥ पुष्पवद्धारये न्मार्भि तस्मै नित्यं नमो नमः ॥ ओङ्कारपूर्वका ह्येते न्यासे बिलिनिवेदने ॥ २९ ॥ मन्त्राः स्युः सर्वकार्याणां वृद्धिप्रत्रफलप्रदाः कृत्वा तु मन्त्राणां पायसेनानुळेपितम् ॥ ३० ॥ पटेनाच्छादयेच्छ्अं शुक्केनोप यत्नतः ॥ तत बत्थाप्य देवेशमिष्टदेशे तु शोभने ध्रुवा द्योरिति मन्त्रेण श्रश्नोपरि निवेश्येत् ॥ ततः स्थिर्शकृतस्यास्य इस्तं दत्त्वा तु मस्तके ॥ ३२ ॥ ध्यात्वा परमसद्रावादेवदेवं च निष्क लम् ॥ देवव्रतं तथा साम रुद्रसूक्तं तथेव च ॥ ३३ ॥ आत्मानमीश्वरं कृत्वा नानाभरणभूषितम् ॥ यस्य देवस्य यद्भूपं त्तथा ॥ २४॥ अतसीपुष्पसङ्काशं शङ्खचकगदाधरम् ॥ संस्थापयामि देवेशं देवो भूत्वा जनार्दनम् ॥३५॥ त्रयक्षं च दशवाहुं च चन्द्रार्दकृत जोखरम् ॥ गणेज्ञां वृषसंस्थं च स्थापयामि त्रिलाचनम् ॥ ३६ ॥ ऋषिभिः संस्तुतं देवं चतुर्वक्त्रं जटाधरम् ॥ पितामहं महाबाहुं स्थापया म्यम्बुजोद्भवम् ॥ ३७ ॥ सहस्रकिरणं शान्तमप्तरागणसंयुतम् ॥ पद्महस्तं महाबाहुं स्थापयामि दिवाकरम् ॥ ३८॥ देवमन्त्रांस्तथा रौद्राच् रुद्रस्य स्थापने जपेत् ॥ विष्णोस्तु वैष्णवांस्तद्वद्वाह्मान्वै त्रह्मणो बुधः ॥ ३९ ॥ सौराः सूर्यस्य जप्तव्यास्तथान्येषु तदाश्रयाः ॥ प्रतिष्ठा तु यस्त्रादानन्ददायिनी ॥ ४०॥ स्थापयेद्यं तु देवेशं तं प्रधानं प्रकल्पयेत् ॥ तस्य पार्श्वस्थितानन्यानसंस्मरेत्परिवारितः ॥ ४९ ॥ गणं नन्दिमहाकाछं वृषं भृद्गिरिटिं गुहम् ॥ देवीं विनायकं चैव विष्णुं ब्रह्माणमेव च ॥ ४२ ॥ रुद्र शक्रं जयन्तं च छोकपाछान्समन्ततः

पुराण.

ज् २६६

तथैवाप्सरसः सर्वा गन्धर्वगणगुद्धकान्॥४३॥ यो यत्र स्थाप्यते देवस्तस्य तान्परितः स्मरेत्॥आवाहयेत्या रुदं मन्त्रेणानेन यत्नतः॥४४॥ यस्य सिंहा रथे युक्ता व्यात्रभूतास्तथोरगाः ॥ ऋषयो छोकपाछाश्च देवः स्कन्द्स्तथा वृषः ॥ ४५ ॥ वियो गणो मातरश्च सोमो विष्णुः पितामहः ॥ नागा यक्षाः सगन्धर्वा ये च दिव्या नभश्वराः ॥ ४६ ॥ तमहमृक्षमीज्ञानं ज्ञिवं रुद्रमुमापातिम् ॥ आवाह्यामि सपत्नीकं वृष्यनम् ॥ ४७ ॥ आगच्छ भगवन्रद्रानुब्रहाय शिवो भव ॥ शाश्वतो भव पूजां मे गृहाण त्वं नमो नमः ॥ ४८ ॥ ओं स्वागतं भगवते नमः ओं नमः सोमाय सगणाय सपरिवाराय प्रतिगृह्णातु भगवन्मन्त्रप्रतिमदं सर्वमध्यपाद्यमाचमनीयमासनं ब्रह्मणाभिद्धितं नमो नमः स्वाहा ॥ ४९ ॥ ततः पुण्याह्योषेण ब्रह्मघोषेश्व पुष्करुः ॥ स्नापयेत ततो देवं दिविश्वीरघृतेन च ॥ ५० ॥ मधुशर्करया गन्धोदकेन च ॥ शिवध्यानैकाचित्तस्तु मन्त्रानेतानुद्वीरयेत् ॥ ५३ ॥ यज्ञात्रतो दूरमुदेति ततो विराडनायत इति च॥ सहस्रशीर्षा पुढ्व इति च ॥ अभि त्वा शूर नो नम इति च ॥ पुरुष एवेदं सर्वमिति ॥ त्रिपादूर्द्धमिति येनेदं भूतमिति ॥ नत्वा अवीन्य इति ॥ ५२ ॥ सर्वाश्चेतान् प्रतिष्ठासु मन्त्राञ्जन्त्वा पुनःपुनः ॥ चतुःक्रत्वः स्पृशेद्रद्भिर्मूछमध्ये शिरस्यपि ॥ ५३ ॥ स्थापिते तु ततो देवे आचार्य पूजयद्भत्तया वस्त्राङङ्कारभूषणैः॥५४॥ दीनान्धकृपणांस्तद्वद्ये चान्ये समुपस्थिताः॥ततस्तु मधुना देवं प्रथमेऽहाने छेपयेत् ॥५५॥ ॥ चन्द्रनेन यवैस्तद्वनृतीयेऽइनि छेपयेत् ॥ ५६ व्याधिनाज्ञनम् ॥ ५७ ॥ परं प्रीतिकरं नृणामेतद्वेद्विदो तद्भत पंचमेऽपि निवेदयेत ॥ ५८ ॥ षष्ठे तु सघृतं द्याचन्दनं पद्मकेसरम् ॥ रोचनागुरुपुष्पं तु सप्तमेऽहाने दापयेत् सद्योऽधिवासः स्यात् तत्र सर्वे निवेद्येत् ॥ स्थित न चाळयेद्देवमण्यथा दोषभाग्भवेत् ॥ ६० ॥ पूरयेत् सिकताभिस्तु निश्चित्रं सर्वते। भवेत्।। छोकपाळस्य दिग्भागे यस्य सञ्चळते विशुः ॥ ६१ ॥ तस्य छोकपतेः शान्तिर्देषाश्चेमाश्च दक्षिणाः ॥ इन्द्रायाभरणं दद्यात् कांचनं भवेत्।।छोकपाछस्य दिग्भागे यस्य सञ्चछते विश्वः ॥ ६१ ॥ तस्य छोकपतेः शान्तिर्देषाश्चेमाश्च दक्षिणाः ॥ इन्द्रायाभरणं दद्यात् कांचनं स्वित्वात् वालपवित्तवान् ॥६२॥अग्रेः सुवर्णमेव स्याद्यमस्य मिह्षं तथा ॥ अजं च कांचनं दद्यात्रीर्ऋतं राक्षसं प्रति ॥ ६३॥ वरुणं प्रति सुक्तानि सञ्ज मत्स्य-

क्तीनि प्रदापयेत् ॥ रीतिकं वायते द्याद्रस्त्रयुग्मेन साम्प्रतम् ॥ ६४ ॥ सामाय घेनुदीतन्यारजतं सतृवं शिते ॥ यस्यां यस्यां संचठनं शान्तिः स्यात् तत्र तत्र तु ॥ ६५ ॥ अन्यथा तु भवेद्धोरं भयं कुछविनाशनम् ॥ अचछं कारयेत्तस्मात्सिकताभिः सुरेश्वर् ॥ ६६ ॥ अत्रं वस्रं च दातव्यं पुण्याह्जयमङ्गञम् ॥ त्रिपंचसप्तद्श् वा दिनानि स्यान्महोत्सवः ॥६७॥ चतुर्थेऽह्नि महास्नानं चतुर्थीकृर्म कारयेत् ॥ दक्षिणा च पुनस्तद्वदेया तत्रातिभक्तितः ॥ ६८ ॥ देवप्रतिष्ठाविधिरेप तुभ्यं निवेदितः पापविनाशहेतोः ॥ यस्माद्वधैः पूर्वमनन्तमुक्तमनेकविद्याधरदेव पूज्यम् ॥६९॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे प्रतिष्ठानुकीर्त्तनं नाम षट्षष्टचिधकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६६ ॥७ ॥ स्नृत उत्राच ॥ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि देवरनपनमुत्तमम् ॥ अर्घस्यापि समासन शृणु त्वं विधिमुत्तमम् ॥ १ ॥ दृष्यक्षतकुक्शामाणि क्षीरं सिद्धार्थकास्तद्भरष्टाङ्गोऽर्घः फर्डेः सह॥२॥गजाश्वरथ्यावलमीकवराहोत्खातमण्डलात् ॥ अग्न्यागारात् तथा तीर्थाद्वजाद्वोमण्डलाद्वि ॥३ ॥ कुम्भे तु मृत्तिकां द्यादु द्वतासाति मन्त्रवित् ॥ ज्ञात्रो देवीत्यपां मन्त्रमापोहिष्टेति वै तथा ॥ ४ ॥ सावित्यादाय गोसूत्रं गन्यद्वारेति गोम यम् ॥ आप्यायस्वेति च क्षीरं द्धिकान्णेति वै द्धि ॥५ ॥ तेजोऽसीति घृतं तद्वदेवस्य त्वेति चोदकम् ॥ कुश्मिश्रं क्षिपेद्विद्वान् पंचगव्यं भवेत् ततः ॥ ६ ॥ स्नाप्याथ पंचगव्येन दुधा शुद्धेन वै ततः ॥ दुधिकाव्णेतिमन्त्रेण स्नापयेद्रत्नवारिणा ॥ ७ ॥ कुज्ञाम्भवा ततः स्नानं देवस्य त्वेति कारयेत् ॥ फछोद्केन च स्नानमम आयाहि कारयेत् ॥ ८ ॥ ततस्तु गन्धतोयेन सावित्र्या चाभिमन्त्रयेत् ॥ ततो घटसह स्रेण सहस्राद्धैन वा पुनः ॥ ९॥ तस्याप्यर्द्धेन वा कुर्यात् सपादेन ज्ञातेन वा ॥ चतुःषष्ट्या ततोऽर्द्धैन तद्धीर्धेन वा पुनः ॥ १० ॥ चतुर्धि 🕯 रथवा कुर्याद्धटानामल्पवित्तवान् ॥ सीवर्णे राजतेर्वापि ताम्रेर्वा रीतिकोद्भवैः ॥ ११ ॥ कांस्यैर्वा पार्थिवेर्वापि स्नपनं शक्तितो भवेत् ॥ सहदेवी 🗳 🗱 वचा व्याघी बला चातिबला तथा ॥ १२ ॥ शंखपुष्पी तथा सिंही हाष्टमी च सुवर्चला ॥ महीषध्यष्टकं हातन्महालानेषु योजवेत् ॥ १३ ॥ यवगोधूमनीवारतिङ्खामाकङ्गालयः ॥ प्रियङ्गवो ब्रीह्यश्च स्नानेषु परिकल्पिताः ॥ ,१४ ॥ स्वस्तिकं पद्मकं शंखमुत्पलं कमलं तथा ॥ श्रीवत्सं दर्पणं तद्वन्द्यावर्त्तमथाष्ट्रकम् ॥ १५॥ एतानि गोमयैः कुर्यान्मृदा च ज्ञुभया ततः ॥ पंचवर्णादिकं तद्वत्पंचवर्णं रजस्तथा ॥१६॥

वुसाम

अ० देव

दूर्वाः कृष्णितिल्ञान्द्यात्रीराजनिविर्मतः ॥ एवं नीराजनि कृत्वी दृवादाचिमनि चुचाः १९७०॥ मन्दाकिन्यास्त यद्वारि सर्वपापापहं शुभम् ॥ विता वस्त्रयुगं द्वान्मन्त्रेणानेन यत्नतः ॥ १८ ॥ देवसूत्रसमायुके यज्ञदानसमन्विते ॥ सर्ववर्णं शुभे देव वाससी ते विनिर्मिते ॥ १९ ॥ तत विनिर्मिते ॥ १९ ॥ तति विनिर्मिते ॥ १९ ॥ विनिर्मिते तानान्धाप्रतिगृह्य विलिप्यताम् ॥२१॥चत्वारिंशत्ततो दीपान्द्याचैव प्रदक्षिणान् ॥ त्वं सूर्यचन्द्रज्योतीिष विद्युद्पिस्तथैव च ॥२२॥ त्वमेव सर्वज्योतींषि दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्।।ततस्त्वनेन मन्त्रेण धूपं दृद्याद्विचक्षणः॥२३॥वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाव्या गन्ध उत्तमः॥मया निवेदितो भक्तया भूपोऽयं प्रतिगृद्यताम्॥२४॥ततस्त्वाभरणं द्यान्महाभूषाय ते नमः॥ अनेन विधिना कृत्वा सप्तरात्रं महोत्सवम् ॥ २५ ॥ देवं कुम्भे स्ततः कुर्याद्यजमानोऽभिषेचनम् ॥ चतुर्भिरष्टभिर्वापि द्वाभ्यामेकेन वा पुनः ॥ २६ ॥ सर्वचरत्र करुशैः सितवस्नाभिवेष्टितः ॥ देवस्य त्वेति मन्त्रेण साम्रा चाथर्वणेन च ॥२७॥ अभिषेक च ये मन्त्रा नवग्रहमले रुपृताः ॥ तिताम्ब्रधरः स्नात्वा देवानसम्पूज्य यत्रतः॥२८॥स्थापकं पूजयेद्रक्तया वस्त्रारुङ्कारभूषणैः ॥ यज्ञभाण्डानि सर्वाणि मण्डपोपस्करादिकम् ॥ २९ ॥ यज्ञान्यद्पि तद्गेहे तदाचार्याय दापयेत् ॥ सुप्र सन्ने गुरौ यस्मानृष्यन्ते सर्वदेवताः ॥ ३० ॥ नैतद्विशिछेन च दाम्भिकेन न छिङ्गिना स्थापनमत्र कार्यम् ॥ वित्रेण कार्ये श्रुतिपारगेण गृहस्थधर्माभिरतेन नित्यम् ॥ ३१ ॥ पाषण्डिनं यस्तु करोति भक्तया विहाय विषाञ्छतिवर्नयुकान् ॥ गुरुं प्रतिष्ठादिषु तत्र नूनं कुलक्षयः स्यादिचरादपूज्यः ॥ ३२ ॥ स्थानं पिञाचैः परिगृह्मते वा अपूज्यतां यात्यिचिरेण लोकैः ॥ विषेः कृतं यच्छभदं कुले स्यात् 🛣 प्रपूज्यतां याति चिरं च कालम् ॥ ३३ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे देवतास्नानं नाभ सतपष्टचि किद्विशततम्।ऽध्यायः ॥ २६७ ॥ छ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ प्रासादाः कीहशीः सूत् कर्तव्या भूतिमिच्छता ॥ प्रमाणं उक्षणं तद्भद्द विस्तरतोऽयु ॥ ॥ १॥ सूत उवाच ॥ अथातः सम्प्र ऋषय ऊचुः ॥ प्रासादाः कीहर्शाः सूत कतव्या भातामच्छता ॥ प्रमाण लक्षण तद्भरः । पर्वारताच्छ ॥ ॥ जीर्णोद्धारे तथा अ वक्ष्यामि प्रासादविधिनिर्णयम् ॥ वास्तौ परीक्षिते सम्पग्वास्तुदेहार्वचक्षणः ॥ २॥ वास्तूपश्चमनं कुर्यात्सामिद्धिविछिकर्मणा ॥ जीर्णोद्धारे तथा अ द्याने तथा गृहनिवेशने ॥ ३ ॥ नवप्रासादभवने प्रासादपरिवर्त्तने ॥ द्वाराभिवर्त्तने तद्वत्प्रासादेषु गृहेषु च ॥ ४ ॥ वास्तूपश्चमनं कुर्पात्पूर्वमेव

मत्स्थ-

विचक्षणः ॥ एकाशीतिपदं छिएय वास्तुमध्ये च पृष्ठतः ॥ ५ ॥ होमिश्चिमखंड कार्यः कुण्डे हस्तप्रमाणके ॥ यदैः कृष्णतिछैस्तद्वतप्रापिद्रिः क्षिमखंड कार्यः कुण्डे हस्तप्रमाणके ॥ यदैः कृष्णतिछैस्तद्वतप्रापिद्रः क्षिमिश्चित्रः ॥ ६॥ पाछाशैः खादिरेश्चापि मधुसर्पिःसमिन्वतैः ॥ कुशहूर्वामयैर्वापि मधुसर्पिःसमिन्वतैः ॥ ७ ॥ कार्यस्तु पंचिभिर्वित्ववित्ववीते अ रथापि वा ॥ होमान्ते भक्ष्यभोज्येस्तु वास्तुदेशे बिंछं हरेत् ॥ ८॥ तद्रद्विशेषनैवेद्यमेवं द्यात्क्रमेग तु ॥ ईशकोणे घृतान्नं तु शिखिने विनि वेदयेत् ॥ ९ ॥ ओदनं सफलं द्यात्पर्जन्याय घृतात्त्रितम् ॥ जयाय च ध्वजान्पीतान्वेष्टं क्रम्पि च संन्यसेत् ॥ ३० ॥ इन्द्राय पञ्चरवानि पैष्टं च कुछिशं तथा ॥ वितानकं च सूर्याय धूम्रं सकुं तथैव च ॥ १ १ ॥ सत्याय घृतगोधूमं मत्स्यं द्याद्धृशाय च ॥ शृब्कु श्रीश्वान्तारिक्षाय 🔏 दिद्यात्सक्तं अ वायवे ॥ १२ ॥ लाजाः पूष्णे तु दातव्या वितथे चणकी दनम् ॥ महस्रताय मध्यत्रं यमात्र पिशितौदनम् ॥ ३३ ॥ गन्यौदनं च गन्धर्वे भृद्गराजस्थ भृद्गिकाम् ॥ मृगाय यावकं द्यात्वितृभयः कृतरा मता ॥ १८ ॥ दौवारिके इत्तकाष्ठं वैष्टं कृष्णावाळं तथा ॥ सुयीव पुष्पकं द्यात्पुष्पदन्ताय पायसम् ॥ १६ ॥ कुंशहंतम्बेन संयुक्तं तथा पद्मं च वारूणम् ॥ विष्टं हिएण्मयं द्याद्युराय सुरा मता ॥ १६ ॥ **घृतौदनं च शेषाय यवात्रं पापयक्ष्मणे॥घृतछड्डकांस्तु रोगाय नागे पुष्पफञानि तु॥१७॥ सर्विर्मु**रू ॥य दातव्यं युद्गौदनमतः परम्॥अछाट स्थानके दुद्यारसोमाय घृतपायसम् ॥ १८॥ भगाय शालिकं पिष्टमदित्यै पोलिकास्तथा ॥ दित्यै तु पूरिका दुद्यादित्येनं वाह्यतो बल्डिः ॥ १८॥ क्षीरं यमाय दातव्यमापवत्साय वै दाधि ॥ सावित्रे छङ्डकान्द्यात्समरीचं कुशौदनम्॥२०॥सवितुर्गुडपूर्णास्तु जपाय घृतचन्दनम् ॥विवस्वते पुनर्द्याद्रक्तचन्द्रनपायसम्॥२१॥ हरिताछौर्नं द्यादिन्द्राय घृतसंयुतम् ॥ घृतौद्नं च मित्राय रुद्राय घृतपायसम् ॥२२ ॥ आपं पक्रं तथा मांसं देयं स्यादाजयक्ष्मणे ॥ पृथ्वीधराय मांसानि कूष्माण्डानि च दापयेत् ॥ २३ ॥ शर्करापायसं दद्यादर्यमणे पुनरेव हि ॥ पञ्चगव्यं यवो 📆 श्चैव तिलाक्षतमयं चरुम् ॥ २४ ॥ अक्षं ओज्यं च विविधं ब्रह्मणे विनिवेदयेत् ॥ एवं सम्पूजिता देशः शान्ति कुर्वन्ति ते सदा ॥ २५ ॥ सर्वेभ्यः काञ्चनं द्याद्वस्रणे गां पयस्विनीम् ॥ राश्वसीनां बिल्डियो अपि याद्ययथा शृणु ॥ २६ ॥ मांसौदनं घृतं पद्मकेसरं रुधिरान्वितम्॥ ईशानभागमाश्रित्य चरक्ये विनिवेदयेत् ॥ २०॥ मांसौदनं च रुधिरं हरिद्रौदनमेव च ॥ आग्नेयीं दिशमाश्रित्य विदार्थे विनिवेदयेत् ॥२८॥ सर्वेभ्यः काञ्चनं द्याद्वस्रणे गां पयस्विनीम् ॥ राक्षसीनां बिर्देयो अपि यादृग्यथा शृणु ॥ २६ ॥ मांसौदनं घृतं पञ्चकेसरं रुधिरान्वितम्॥ 🔏

प्राण.

अ० २६

गर्भमानप्रमाणेन प्रासादं शृणुत द्विनाः ॥ विभन्ध नत्रघा गर्भ मध्ये स्याछिङ्गगीठिका ॥ ३५ ॥ पादाष्टकं तु हिन्तं पार्श्वतः परिकल्ययेत् ॥ मानेन तेन विस्तारो भित्तीनां तु विधीयते ॥ १६ ॥ पाइं पञ्चपुणं कृत्या भित्तीनामुच्छ्यो भवेत् ॥ स एव शिखरस्यापि द्विपुणः स्यात्समु कृष्यः॥१७॥ चतुर्द्धा शिखरं भन्य अर्द्धभागद्वयस्य तु ॥ शुक्रनासं प्रकुर्वीत तृतीये वेदिका मता॥१८॥कण्ठमामठसारं तु चतुर्थे परिकर्त्य येत् ॥ कपालयोस्तु संहारो द्विगुणोऽत्र विधीयते ॥१९॥ शोभनैः पत्रवल्लीभरण्डकैश्च विभूषितः ॥ प्राप्तादोऽयं तृतीयस्तु मया तुभ्यं निवे दितः ॥२०॥ सामान्यमपरं तद्धत्प्रासादं शृणुत दिजाः ॥ त्रिभेदं कारयेत्क्षेत्रं यत्र तिष्ठन्ति देवताः॥ २१॥स्थाङ्करतेन मानेन वाह्यभागविनि र्गतः ॥ नेमी पादेन विस्तीर्णा प्रासादः स्यात्समन्ततः ॥२२॥ गर्भे तु द्विषुणं कुर्यात्तस्य मानं भवेदि ॥ स एव भित्तेकत्सेचो द्विषुणः शिखरो मतः ॥२३॥ त्राग्त्रीवः पञ्चभागेन निष्कासस्तस्य चोच्यते ॥ कारयेत्सुपिरं तद्धत्याकारस्य त्रिभागतः ॥२४॥ त्राग्त्रीवं पञ्चभागेन निष्कापेण विशेषतः ॥ कुर्याद्वा पंचभागेन प्राग्यीवे कर्णमूळतः ॥२५॥ स्थापयेत्कनकं तत्र गर्भान्ते द्वारमूळतः ॥ एवं तु त्रिवियं कुर्पाव्ययेवनिय सम् ॥२६॥ छिङ्गमानानुभेदेन ऋपभेदेन वा पुनः ॥ एते समासतः प्रोका नामतः शृणुताधुना ॥२७॥ मेरुपन्द्रकैं जासकुंभसिंहमृगास्तथा ॥ विमानच्छन्दक्रस्तद्रचतुरस्रस्तथैव च ॥ २८॥ अष्टाम्नः षोडशास्त्रश्च वर्त्तु सर्वभद्दमः ॥ सिंहास्यो नन्दनश्चेव नन्दिवर्द्धनकस्तथा ॥ २९॥ हंसो वृषः सुवर्णेज्ञः पद्मकोऽथ समुहुकः ॥ ॥ प्रासादा नामतः प्रोक्ता विभागं शृगत द्विजाः ॥ ३० ॥ ज्ञतशृज्ञश्चव्रद्वीरो भूमिकापोडज्ञो च्छितः ॥ नानाविचित्रशिलरो मेरुः प्रासाद् उच्यते ॥ ३३ ॥ मन्द्रो द्वाद्श प्रोक्तः कैलासो नवपूर्विकः ॥ विमानच्छन्द्कस्तद्रद्नेकशिल राननः ॥ ३२ ॥ स चाष्ट्रभूमिकस्तद्वत्सप्तभिनीन्द्वर्द्धनः ॥ विषाणकसमायुक्तो नन्द्नः स उदाहृतः ॥ ३३ ॥ पोडग्राम्नसमायुक्तो नाना ह्मप्रमन्तिः ॥ अनेकशिखरस्तद्वत्तर्वतोभद् उच्यते ॥ ३४ ॥ चित्रशास्त्रासमोपेतो विज्ञेयः पंत्रप्रमिकः ॥ वस्रभीच्छन्दकस्तद्रदनेक 🕌 शिखराननः ॥३५ ॥ वृषस्योच्छायतस्तुल्यो मण्डलश्चास्रविन्तः ॥ सिंहः सिंहाकृतिर्ज्ञेयो गनो गन तमस्तथा ॥३६॥ कुम्भः कुम्भाकृतिस्त द्वद्भिकानवकोच्छ्यः ॥ अङ्कुळीपुटसंस्थानः पंचाण्डकविभूषितः ॥ ३७ ॥ पोडहास्रः समन्ताच विज्ञेयः स समुद्रकः ॥ पार्थयोश्चन्द्र

शालेऽस्य उच्छायो भूमिकाद्रयम् ॥ ३८॥ तथैव पद्मकः प्रोक्त उच्छायो भूमिकात्रयम् ॥ बोडशाह्नः सविज्ञेयो विचित्रशिखरः शुभः ॥३९॥ मृगराजस्तु विख्यातश्चन्द्रशालो विभूषितः ॥ प्राग्रीवेण विशालेन भूमिकासु पडुन्नतः ॥ ४० ॥ अनेकश्चन्द्रशालश्च गनः प्राप्ताद इष्यते ॥ पर्यस्तगृहराजो वै गरुडो नाम नामतः ॥ ४१ ॥ सप्तभूम्युच्क्रयस्तद्वन्द्रशालात्रयान्वितः ॥ भूमिकापडशीतिस्तु बाह्यतः सर्वतो भवेत् ॥ ४२ ॥ तथान्यो गरुडस्तद्रदुच्ळ्याद्रभूमिकः ॥ भूमिका पोडशाम्नस्तु भूमिद्रयमथाविकः ॥ श्रीवृक्षक इति रुमृतः ॥ पंाण्डको द्विभूमिश्र गर्भे इस्तचतुरयम् ॥ ४४॥ वृषो भवति नान्नायं प्रासादः सार्वकामिकः ॥ सप्तकाः पश्चका श्चिव प्राप्तादा वै मयोदिताः ॥ ४५ ॥ सिंहास्येन समा ज्ञेया ये चान्ये तत्प्रमाणकाः ॥ चन्द्रशालैः समोपेताः सर्वे प्राग्यीवसंयुताः ॥ ऐष्टका दारवाश्चेन देखा वा स्युः सतोरणाः ॥ ४६ ॥ मेहः पंचाशद्वस्तः स्थान्मद्रः पचहीन हः ॥ चत्यारिशतः कैछातश्चत्रिशिद्वमा नकः ॥ ४७ ॥ नन्दिवर्द्धनकस्तद्रद्वास्त्रिशत् समुदाहृतः ॥ त्रिशता नन्दनः प्रोक्तः सर्वतोभद्दकस्तथा ॥ ४८ ॥ वर्तुङः पद्मकश्चेर विशदस्त उदाहतः ॥ गजः सिंह्य कुम्भस वरुभीच्छन्दकस्तथा ॥ ४९ ॥ एते षोडशहस्ताः स्प्रश्चत्वारो देववरछभाः ॥ कैलासो मृगराजश्च विमानच्छन्दको मतः ॥ ५० ॥ एते द्वाद्शहरूताः स्युरेतेषामिह् मन्मतम् ॥ गरुडोऽष्टकरो ज्ञेषो हंस्रो दश उदाहतः ॥ ५१ ॥ एवमेते प्रमाणेन कर्त्तव्याः शुभळक्षणाः ॥ यक्षराक्षतनागानां मातृहस्तान्प्रशस्यते ॥ ५२ ॥ तथा मेर्नाद्यः सप्त व्येष्ठळिङ्गे शुभावहाः ॥ श्रीवृक्षका द्यश्राष्ट्री मध्यमस्य प्रकीतिताः ॥ ५३ ॥ तथा इंसाद्यः पंच कन्यते शुभदा मताः ॥ वलभीच्छन्दके गौरी जटामुकुटवारिणी ॥ ५४ ॥ वरदाभयदा तद्वत्साक्षस्त्रकमण्डलुः ॥ गृहे तु रक्तमुकुटा उत्पलाङ्क स्थारिणी ॥ वरदाभयदा चापि पूजनीया सभर्त्तका ॥ ५५ ॥ तपोवनस्था मितरां तां तु सम्पूजयेहुचः ॥ देव्या विनायकस्तद्भद्रअभिन्छन्दके शुभः ॥ ५६ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे प्राप्तादानुकीर्त्तनं नामैकोन सप्तत्यिषकिदिशततमोऽध्यायः ॥ २६९ ॥ छ ॥ सृत उवाच ॥ अयातः सम्प्रवक्ष्यामि मण्डरानां तु उञ्जणम् ॥ मण्डपप्रवरान्वक्षे प्रासाद स्यातुरूपतः ॥ १ ॥ विविधा मण्डपाः कार्या ज्येष्टमध्यकनीयसः ॥ नामतस्तान्त्रवक्ष्यामि शृणुध्वतृषिसत्तमाः ॥ २॥ पुष्पकः पुष्पभद्रश्र

सुत्रतोऽमृतनन्दनः ॥ कौशल्यो बुद्धिसङ्कीर्णो गजभद्रो जपावहः ॥ ३ ॥ श्रीवत्तो विजयश्चेत्र वास्तुकात्तिः श्रातिञ्जयः ॥ यज्ञभद्रो सुश्चिष्टः शत्रुमर्दनः ॥ ४ ॥ भागपंचो नन्दनश्च मानवो मानभद्रकः ॥ सुत्रीवो हरितश्चेत्र कर्णिकारः शतर्द्धिकः ॥ ५ ॥ तिः भद्रश्च सुभद्रश्च तथैव च ॥ सप्तविंशतिराख्याता छक्षणं शृगुत द्विजाः ॥ ६ ॥ स्तम्मा यत्र चतुःपष्टिः पुष्पकः समुदाहतः ॥ पुष्पभद्रस्तु षष्टिः सुवृत उच्यते ॥ ७ ॥ अष्टपंचाशकस्तम्भः कथ्यतेऽवृतनन्द्रनः ॥ कीश्रस्यः वर् च पंचाश्रवतुःवंचाश्रता पुनः ॥ नामा तु बुद्धिसङ्कीणीं दिहीनो गनभद्रकः ॥ जयाबहरतु पंचाशच्छीबत्सस्तिहिहीनकः ॥ ९ ॥ विजयस्तिहिहीनः स्यादास्तुकीर्तिस्तयेव च ॥ द्राभ्यामेव प्रहीयेत ततः श्रुतिअपोऽपरः ॥१०॥ चत्वारिश्यत्त महस्त्रद्विहीनो विशाउकः ॥ पद्ति तुचैव सुक्षिष्टो दिहीनः श्रुपर्दनः॥११॥ द्रात्रिंशद्रागपंचरतु त्रिंशद्भिनंदनः रमृतः ॥ अष्टाविंशन्मानगरतु मानभद्रो द्विद्दीनकः ॥ १२ ॥ च गुविंशरतु सुपीनो द्वाविंशो हरितो मतः ॥ विंशतिः कार्णकारः स्पाद्धाद्श शतर्द्धिकः ॥ १३ ॥ सिंहो अवेद्विहीनश्च स्पामभद्रो द्विहीनकः ॥ सुभद्रस्तु तथा संयुतः॥ १८॥ मण्डपाः कथितास्तुभ्यं यथावळ्सणान्विताः॥ त्रिकोणं वृत्तमर्द्धे तु ह्यष्टकोणं दिरष्टक र ॥ १६॥ चतुष्कोणं तु कर्तव्यं संस्थानं मण्डपस्य तु ॥ राज्यं च विजयश्वेव आयुर्वर्द्धनमेव च ॥ १६ ॥ पुत्रङाभः श्रियः पुष्टिश्चिकोणादिकपाद्धवेत ॥ एवं तु ग्रुभदाः प्रोक्ताश्चान्यथा ॥ १७॥ चतुःषष्टिपदं कृत्वा मध्ये द्वारं प्रकल्र्येत् ॥ विस्ताराहिगुणोच्छ्रायं तित्रभागः कटिर्भगेत् ॥ १८॥ विस्ताराद्वी भवेद्रभा भित्तयोऽन्याः समन्ततः ॥ गर्भपादेन विस्तीर्णे द्वारं त्रिगुणमायतम् ॥ १९॥ तथा द्विगुगविस्तीर्णमुखस्तद्रदुम्बरः ॥ विस्तार पादप्रतिमं बाहुल्यं ज्ञाखयोः रुवृतम् ॥ २० ॥ त्रिपञ्चसप्तनवभिः ज्ञाखाभिद्धरिमिष्यते ॥ कनिष्ठमन्यमं ज्येष्ठं यथायोगं प्रकल्पयेत ॥२१॥ अङ्कानां शतं सार्द्धं चत्वारिशत्तथोन्नतम् ॥ त्रिशद्धिशोत्तरं चान्यद्रन्यमुत्तममेव च ॥ २२ ॥ शतं चाशीतिसहितं वातिर्गमने अवेत् अधिकं दशाभिस्तद्वत्तथा षोडशिभः शतम् ॥ २३ ॥ शतमानं तृतीयं च नवत्याशीतिभिस्तया ॥ दश द्वाराणि चैतानि क्रमेणोकानि सर्वदा ॥२४॥ अन्यानि वर्जनीयानि मनसोद्वेगदानि तु ॥ द्वारवेषं प्रयत्नेन सर्ववास्तुषु वर्ज्ञयेत् ॥२५॥ वृक्षक्रोणप्रमिद्वारस्तम्भकूपव्यजाद्वि ॥

कुडचक्षत्रेण वा विद्धं द्वारं न शुभदं भवेत् ॥ २६ ॥ क्षयश्च दुर्गतिश्चैव प्रवासः क्षुद्धयं तथा ॥ दौर्भाग्यं बन्धनं रोगो दारिद्यं कलहं तथा ॥ २७ ॥ विरोधस्वार्थनाज्ञश्च सर्व वेधाद्भवेत्क्रमात् ॥ पूर्वेण फिलनो वृक्षाः क्षीरवृक्षारुत दक्षिणे ॥ २८ ॥ पश्चिमेन जलं श्रेष्ठं पद्मोत्पल विभूषितम् ॥ उत्तरे सरछेस्ताछैः ग्लुभा स्यात् पुष्पवाटिका ॥ २९॥ सर्वतस्तु जठं श्रेष्ठं स्थिरमस्थिरमेव च ॥ पार्श्वतश्चापि कर्त्तव्यं पारे वारादिकालयम् ॥ ३० ॥ याम्ये तपोवनस्थानमुत्तरे मातृकागृहम् ॥ महनासं तथामेये नैर्ऋत्येऽथ विनायकम् ॥३१॥ वारुणे श्रीनिवासस्तु वायव्ये गृहमालिका ॥ उत्तरे यज्ञज्ञाला तु निर्मालयस्थानमुत्तरे ॥ ३२ ॥ वारुणे सोमदैवत्ये बलिनिवेपणं स्मृतम् ॥ प्रतो व्रष्मस्थानं डोषे 😹 स्यात् कुसुमायुधः ॥ ३३ ॥ नलं वापि तथैशाने विष्णुस्तु नलशाय्यपि ॥ एवमायतनं कुर्यात् कुण्डमण्डपसंयुतम् ॥ ३४ ॥ घण्टावितान सतोरणचित्रयुक्तं नित्योत्सवप्रमुद्तिन जनेन सार्द्धम् ॥ यः कारयेत् सुरगृहं विविधव्वजाङ्कं श्रीरुतं न मुंचाति सदा दिवि पूज्यते च ॥ ३५ ॥ एवं गृहार्चनविधाविप शाकितः स्यात् संस्थापनं सकलमन्त्रविधानयुक्तम्॥३६॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे प्रासादानुकीर्त्तनं नाम सप्तत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः ॥ २७० ॥ छ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ पूरोर्वशस्त्वया स्तृत सभविष्यो निवेदितः ॥ सूर्यवंशे नृपा ये तु भविष्यन्ति हि ताच् वद्॥ १॥तथैव याद्वे षंशे राजानः कीर्तिवर्द्धनाः ॥कछौ युगे भविष्यन्ति तानपीह् वद्स्व नः ॥२॥वंशान्ते ज्ञातयो याश्च राज्यं प्राप्स्यन्ति पुत्रताः ॥ ब्रहि संक्षेपतस्तासां यथाभाव्यमनुक्रमात् ॥ ३ ॥ सूत नवाच ॥ बृहद्धरुस्य दायादो वीरो राजा सुरुक्षयः ॥ उरुक्षयसुत्रश्चापि वत्स दोहो महायशाः ॥ ४ ॥ वत्सद्रोहात्प्रतिन्योमस्तस्य पुत्रो दिवाकरः ॥ तस्यैव मध्यदेशे तु अयोध्यानगरी शुभा ॥ ५ ॥ दिवाकरस्य भिवता षहदेवो महायशाः॥सहदेवाञ्च भविता ध्रुवाश्रो वै महामनाः ॥६॥तस्य भाव्यो महाभागः प्रतीपाश्रश्च तत्प्रुतः ॥ प्रतीपाश्रमुतश्चापि सुप्रतीपो भविष्यति ॥ ७ ॥ मरुदेवः सुतस्तस्य सुनक्षत्रस्ततोऽभवत् ॥ किन्नराश्वः सुनक्षत्राद्भविष्यति परन्तपः ॥८॥ किन्नराश्वादन्तरिक्षो भविष्यति महामनाः ॥ सुषेणश्चान्तारिक्षाच सुमित्रश्चाप्यमित्रजित् ॥ ९ ॥ सुमित्रजो बृहद्राजो बृहद्राजस्य वीर्यवान् ॥ पुत्रः कृतस्रयो नाम धार्मिकश्च भविष्यति ॥ १० ॥ कृतञ्जयसुतो विद्वानभविष्यति रणेजयः ॥ भविता सञ्जयन्यापि वीरो राजा रणेजयात् ॥ ११ ॥ सञ्जयस्य सुतः ज्ञाक्यः 🐙 मत्स्य

1129911

शाक्याच्छद्धोदनो तृषः॥ शुद्धोदनस्य भविता तिद्धार्थः पुष्कछः सुतः॥ १२॥ प्रतिनिज्ञत्तो थव्यः क्षुद्रको भविता ततः॥ क्षुद्रकात्कुछको भाव्यः कुछकात्सुरथः स्मृतः॥ १२॥ सुमित्रः सुरथाजातो ह्यन्यस्तु भविता तृषः॥ एते चैक्ष्वाकवः प्रोक्ता भविष्या ये कछो युगे॥ १४॥ वृह्द्वछान्ववाये तु भविष्याः कुछवर्द्धनाः॥ अत्रानुवंशक्षोकोऽयं विप्रेगीतः पुरातनैः॥ १५॥ इक्ष्वाकूणाप्रयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति॥ सुमित्रं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कछौ ॥ १६ ॥ इत्येवं मानवो वंज्ञः प्रागेव समुदाहृतः ॥ अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि मागधा ये बृहद्भथाः ॥ १७ ॥ पूर्वेण ये जरासन्धात्सहदेवान्यये नृपाः ॥ अतीता वर्त्तमानाश्च भविष्यांश्च निबोधत ॥ १८ ॥ संयामे भारते वृत्ते सहदेवे निपातिते ॥ सोमाधिस्तस्य दायादो राजाभूत्सागिरित्रजे ॥ १९ ॥ पंचाञ्चतं तथाष्टौ च समा राज्यमकारयत् ॥ समास्तस्यान्वयेऽभवत् ॥२०॥ अप्रतीपी च षट्त्रिंशत्समा राज्यमकारयत् ॥ चत्वारिंशत् समास्तस्य निरमित्रो दिवं गतः ॥२१॥ पंचाशतं समाः षट्र च सुरक्षः प्राप्तवान्महीम् ॥ बृहत्कम्मी त्रयोविशद्बदं राज्यमकारयत् ॥२२॥ सेनाजित्सम्प्रयातश्च सुकत्वा पंचशतं महीस् ॥ श्रुत अयस्तु वर्षाणि चर्त्वारिशद्भविष्यति ॥ २३ ॥ अष्टाविंशतिवर्षाणि महीं प्राप्स्यति वै विश्वः ॥ अष्टपंचाशतं पट्ट च राज्ये स्थास्यति वै शुचिः ॥२४॥ अष्टाविंश्त्समा राजा क्षेमो भोक्ष्यति वै महीस् ॥ अनुवृतश्चतुः पछि राज्यं प्राप्स्यति पर्यिवान् ॥२५॥ पंचित्रंशतिवर्षाणि सुनेत्रो भोक्ष्यते पहीम् ॥ भोध्यते निवृतिश्चेमामष्टपंचाद्यातं समाः ॥ २६ ॥ अष्टार्विज्ञत्समा राज्यं त्रिनेत्रो भोक्ष्यते ततः ॥ चत्वारिज्ञात् तथाष्टी च युमत्सेनो भविष्यति ॥ २७ ॥ त्रयित्रंशत्तु वर्षाणि महीनेत्रः प्रकार्यते ॥ द्वार्त्रंशत्तु समा राजा ह्यचलस्तु भविष्यति ॥ २८ ॥ रिपुञ्जय स्तु वर्षाणि पंचाशतप्राप्स्यते महीम् ॥ द्वात्रिंशति नृपा ह्यते भवितारो बृहद्रथाः ॥ २९ ॥ पूर्णं वर्षसदस्त्रं तु तेषां राज्यं भविष्यति ॥ जयतां क्षत्रियाणां च बाळकः पुलको भवेत् ? ३० ॥ अते श्रीमात्स्ये महापुराणे राजवंज्ञानुकीर्त्तने एकसप्तत्यधिकदिज्ञाततमोऽध्यायः ॥ २७१ ॥ स्त उषाच । बृहद्रथेष्वतीतेषु वीतिहोत्रेष्ववन्तिषु ॥ पुलकः स्वामिनं हत्वा स्वपुत्रमभिषेश्याते ॥ १ ॥ मिषतां क्षत्रियाणां च बालकः पुल कोद्भवः । स वे मणतसामन्तो ।विष्यो न च धर्मतः ॥२॥ त्रयोविंशतसमा राजा अविता स नरोत्तमः ॥ अष्टाविंशतिवर्षाणे पाछको अविता 🗒

पुराण.

अ०२७२

॥३९५॥

नृपः ॥३॥ विशालयूपो भविता त्रिपंचाशत्तथा समाः ॥ एकविंश्तसमा राजा सूर्यकस्तु भविष्यति ॥४॥ वाराणस्यां सुतं स्थाप्य श्रीयष्याति गिरित्रजम् ॥ शिशुनाकस्तु वर्षाणि चत्वारिशद्भविष्यति ॥५ ॥ काकवर्णः सुतस्तस्य पङ्विंशत्प्राप्स्यते महिम् ॥ पट्तिंशञ्चेव वर्षाणि क्षेमधोमा भविष्यति ॥६॥ चतुर्विज्ञात्समाः सोऽपि क्षेमानित् प्राप्स्यते महीम् ॥ अष्टार्विज्ञातिवर्षाणि विन्ध्यसेनो भविष्यति ॥७॥ भविष्यति समा राजा नव काण्वायनो नृपः ॥ भूमिमित्रः सुतस्तस्य चतुर्द्श भविष्याति ॥ ८ ॥ बाजातशत्रुभीविता सप्तविंशात्समा नृपः ॥ चतुर्विंशत्समा राजा वंशकस्तु भविष्यति ॥ ९ ॥ उदासी भविता तस्मात्रयाञ्चिशतसमा नृषः ॥ चत्वारिशतसमा भाव्यो राजा वै निद्वर्द्धनः ॥ १० ॥ चत्वारिश त्रयश्चेव महानन्दी भविष्यति ॥ इत्येते भवितारो वै दश द्री शिशुनाकजाः ॥ ११॥ शतानि त्रीणि पूर्णानि षष्टिवर्षाधिकानि तु ॥ शिशुनाका भविष्यन्ति राजानः क्षत्रबन्धवः॥१२॥एतैः सार्द्धं भविष्यन्ति यावत्कित्विनृषाः परे ॥तुल्यकालं भविष्यन्ति सर्वे ह्येते महीक्षितः ॥१३॥चतुर्विश त्त्रयेक्ष्वाकाः पांचाटाः सप्तविंशतिः ॥ काशेयास्तु चतुर्विंशद्धाविंशतु हैह्याः ॥ १४ ॥ कठिङ्गाश्चेव द्वात्रिंशदरमकाः पंचविंशतिः ॥ कुरव श्वापि पद्विंशदृष्टाविंशारुतु मैथिछाः ॥ १५ ॥ श्रूरसेनास्त्रयोविंशद्वीतिहोत्राश्च विंशतिः ॥ एते सर्वे भविष्यन्ति एककाछं महीक्षितः ॥ १६॥ महानन्दिस्रतश्चापि शुद्रापां कलिकांशनः ॥ उत्पत्स्यते महापद्मः सर्वेक्षत्रान्तको नृपः॥ १७ ॥ ततःप्रभृति राजानो भविष्पाः ॥ एकराटू स महापद्मी एकच्छत्रो भविष्यति ॥ १८ ॥ अष्टाशीति तु वर्षाणि पृथिव्यां च भविष्यति ॥ सर्वेश्रत्रमधोत्साद्य १९॥ सुकल्पादिसता झष्टो समा द्वादश ते नृपाः ॥ महापद्मस्य पर्याये भविष्यन्ति नृपाः उद्धरियति कोटिल्यः समा द्वादशिभः सुतान् ॥ भुक्त्वा महीं वर्षशतं ततो मौर्यान् गमिष्यति ॥ २१ आ भविता शतयन्वा च तस्य पट्ट समाः ॥ बृहद्रथस्तु वर्षाणि तस्य पुत्रश्च सप्तातिः ॥ २२ ॥ षट्त्रिंशत्तु समा राजा भविता शक् एव च ॥ सप्तानां दश वर्षाणि तस्य नप्ता भविष्यति ॥ २३ ॥ राजा दृश्ररथोऽष्टी तु तस्य पुत्रो भविष्यति ॥ भविता नव वर्षाणि तस्य पुत्रश्च सप्तातिः ॥ २४ ॥ इत्येते दश मौर्यास्तु ये भोक्ष्यन्ति वसुन्धराम् ॥ सप्तत्रिंशच्छतं पूर्णे तेभ्यः शुङ्गानगमिष्यति ॥ २५ ॥ पुष्यमित्रस्तु सेनानीरुद्धत्य स वृद





मत्स्य-ग२९६॥ राजानो भोक्ष्यन्तीमां वसुन्धराम् ॥ ३० ॥ इतं पूर्णं इति द्वे च ततः शुङ्गानगिष्यति ॥ अमात्यो वसुदेवस्तु प्रसद्य ह्यवनी नृपः ॥ ३० ॥ देवसूमिमथोत्साद्य शोक्नस्तु भविता नृपः ॥ भविष्यति समा राजा नव काण्वायनो नृपः ॥ ३२॥ सूमिमित्रः सुतस्तस्य चतुर्दश भविष्यति ॥ नारायणः सुतस्तस्य भविता द्वाद्शैव तु ॥ ३३ ॥ सुशम्मा तत्सुतश्चापि भविष्यति द्शैव तु ॥ इत्येते शुङ्गभृत्यास्तु स्मृताः काण्यायना नृपाः ॥ ३४ ॥ चत्वारिंशद्विना होते काण्या ओक्ष्यन्ति वै महीम् ॥ चत्वारिंशत्पंच चैव भोक्ष्यन्तीमां वसुन्धराम् ॥३५॥ एते प्रणतसामन्ता भविष्या धार्म्मिकाश्च ये ॥ येषां पर्यायकाले तु भूमिरान्ध्रान्यमिष्यति ॥ ३६ ॥ इति श्रीमारस्ये महापुराणे राजवंशानुकत्तिने द्विसप्तरपधिक द्विशततमोऽध्यायः ॥ २७२ ॥ छ ॥ स्रुत उवाच ॥ काण्वायनास्ततो भूपाः सुश्मर्माणः प्रसद्य ताम् ॥ शुङ्गानां चैव यच्छेपं क्षिपित्वा तु वलीयसः ॥ १ ॥ शिञ्जकोऽन्ध्रः सजातीयः प्राप्स्यतीमां वसुन्धराम् ॥ त्रयोविंशतसमा राजा शिञ्जकस्तु भविष्यति ॥ २ ॥ श्रीमङ्काण र्भविता तस्य पुत्रस्तु वै दश ॥ पूर्णोत्सङ्गस्ततो राजा वर्षाण्यष्टादशैव तु ॥ ३ ॥ पंचाशतं समाः पट् च शान्तकार्णभविष्यति ॥ दश चाष्टी च वर्षाणि तस्य लम्बोद्रः सुतः ॥ ४ ॥ आपीतको दृश द्वे च तस्य पुत्रो भविष्यति ॥ दृश चाष्टी च वर्षाणि मेधस्वातिभविष्यति ॥ ५ ॥ स्वातिश्र भविता राजा समास्त्वष्टाद्शैव तु ॥ स्कन्द्स्वातिस्तथा राजा सप्तैव तु भविष्यति ॥ ६ ॥ मृगेन्द्रः स्वातिकर्णस्तु भविष्यति स्रयः ॥ कुन्तलः स्वातिकर्णस्तु भविताष्ट्रौ समा नृपः ॥ ७ ॥ एकसंवत्सरं राजा स्वातिवर्णां भविष्यति ॥ ८ ॥ भविता रिक्तवर्णस्तु वर्षाणि 🖁 पंचिवंशितः ॥ ततः संवत्सरान्पंच हालो राजा भविष्यति ॥ ९ ॥ पंच मन्दुलको राजा भविष्यति समा नृपः ॥ पुरीन्द्रसेनो भविता तस्मात् 🔰 सोम्यो भविष्यति ॥ १० ॥ सुन्दरः शान्तिकर्णस्तु अन्दमेकं भविष्यति ॥ चकोरः स्वातिकर्णस्तु षण्मानान्वे भविष्यति

पुराण.

न॰ २७३

॥२९६॥

विंशतिवर्षाणि शिवस्वातिर्भविष्यति।। राजा च गौतमीपुत्रो होकविंशत्यतो नृषः॥ १२॥ अष्टाविंशत्सुतस्तस्य पुलोमा वै भविष्याते ॥ शिव श्रीवें पुलोमानु सरेव भविता नृपः ॥ १३ ॥ शिवरूकन्धः शान्तिकर्णोद्रविता ह्यात्मजः समाः ॥ कर्णिकः॥ १८॥ पडेव भविता तस्माद्विजयस्तु समास्ततः॥ चण्डश्रीः ज्ञान्तिकर्णस्तु तस्य पुत्रः समा द्ज्ञ॥ १५॥ पुछोमा सप्त वर्षाणि अन्य स्तेषां भविष्याति 🖁 ॥ एकोनविञ्चातिहाँते आन्ध्रा भोक्ष्यन्ति व महीम् ॥ १६ ॥ तेषां वर्पशतानि स्युश्चत्वारि परिरेव च ॥ आन्ध्राणां संस्थिता राज्ये तेषां भृत्यान्वये नृपाः ॥ १७ ॥ सप्तैवान्ध्रा भविष्यन्ति द्शाभीरास्तथा नृपाः ॥ सप्त गर्दभिलाश्चापि शकाश्चापाद्शैव तु गुरुण्डाश्च हूणा ह्यकोनाविंज्ञातिः ॥ भोक्ष्यन्तीमां वसुन्धराम् ॥ २० ॥ ज्ञातान्यर्द्धे चतुष्काणि भवितव्यास्रयोद्दश २२ ॥ ज्ञतानि त्रीणि ओक्ष्यन्ते वर्षाण्येकादशैव तु ॥ आन्ध्राः श्रीपार्वतीयाश्च ते सप्तपष्टिस्तु वर्षाणि दुशाभीरास्तथैव च ॥ तेषूत्सन्नेषु कालेन ततः किलाकेला नृपोः ॥२४॥भविष्यन्तीह यवना धर्मतः कामतोऽर्थतः ॥ तैर्विमिश्रा जनपदा आर्या म्लेच्छाश्च सर्वशः॥२५॥विपर्ययेण वर्त्तन्ते क्षयमेष्यन्ति वै प्रजाः॥लुब्धानृतात्रवाश्चेव भवितारो नृपास्तया ॥२६॥ किल्कनानुहताः सर्वे आर्या म्छेच्छाश्च सर्वज्ञः ॥ अधार्मिकाश्च येऽत्यर्थे पाषण्डाश्चेत्र सर्वज्ञः ॥ २७ ॥ प्रनष्टे किचिच्छिष्टाः प्रजास्ता वै धुम्में नष्टेऽपरिष्रहाः ॥ २८ ॥ असाधवो ह्यसत्त्वाश्च व्याधिशोकेन पीडिताः ॥ अनार्राष्ट्रहताश्चेत्र परस्पर वधेप्सवः ॥२९॥ अञ्चरण्याः परित्रस्ताः सङ्कटं घोरमाश्रिताः ॥ सरित्पर्वतवासिन्यो भविष्यन्त्याविठाः प्रजाः ॥३०॥ पत्रमु छफछाहाराश्रीर पत्राजिनाम्बराः ॥ वृत्त्यर्थमभिष्ठिप्सन्त्यश्चारिष्यन्ति वसुन्धराम् ॥३१॥ एवं कष्टमनुप्राप्ताः प्रजाः काछे युगान्तके ॥ निःशेषास्तु भविष्यन्ति । सार्द्धं कछियुगेन तु ॥३२॥ क्षीणे कछियुगे तस्मिन्द्व्ये वर्षसद्द्वके ॥ ससन्ध्यांशे सुनिःशेषे कृतं तु प्रतिपत्स्यते ॥३३॥ एवं वंशक्रमः

क्रत्स्नः कीर्तितो यो मया क्रमात् ॥ अतीता वर्त्तमानाश्च तथैवानागताश्च ये ॥३३॥महापन्नाभिवेकानु याव नन्म परीक्षितः ॥ एवं वर्वसङ्खं तु ज्ञेयं पंचारादुत्तरम् ॥ ३५ ॥ पौछोमास्तु तथान्त्रास्तु महापद्मान्तरे पुनः ॥ अनन्तरं रातान्यष्टौ पट्टिश्चित्त समास्तथा ॥ ३६ ॥ ताव त्काळान्तरं भाव्यमान्त्रान्तादापरीक्षितः ॥ भविष्ये ते प्रसंख्याताः पुराणज्ञैः श्रुतिषिभिः ॥३७ ॥ सप्तर्षयस्तदा प्रांशु प्रदीप्तेनाग्निना समाः ॥ सप्तर्विशतिभाव्यानामाण्याणां तु यदा पुनः ॥३८॥ सप्तर्षयस्तु वर्त्तन्ते यत्र नक्षत्रमण्डले ॥ सप्तर्षयस्तु तिष्ठन्ति पर्यायेण शतं शतम् ॥ ३९॥ सप्तर्षीणामुपैयेत्तरस्वतं वै दिव्यमंज्ञ्या ॥ समा दिव्याः स्वृताः षष्टिर्दिव्याव्दानि तु सत्तिः ॥ ४०॥ एभिः प्रवर्त्तते कालो दिव्यः सत्तिभि स्तु वै ॥ सप्तर्षाणां च यौ पूर्वी हर्यते ह्यदितौ निारी ॥ ४१ ॥ तयोर्मध्ये तु नश्तरं हर्यते यत्समं दिवि ॥ तेन सतर्षयो ज्ञेया युक्ता व्योमि इतं समाः ॥ ४२ ॥ नक्षत्राणामृषीणां च योगस्यैतन्निद्र्शनम् ॥ सप्तर्षयो मघायुकाः काछे पारिक्षिते इतम् ॥ ४३ ॥ त्राह्मगहतु चतुर्विज्ञा भविष्यन्ति ज्ञातं समाः ॥ ततःप्रभृत्ययं सर्वो छोको च्यापतस्यते भृज्ञम् ॥ ४४ ॥ अनृतोपहता छुन्या घर्मतः कामतोऽर्थतः ॥ श्रीतस्मार्तेऽतिशिथिछे नष्टवर्णाश्रमे तथा ॥ ४६ ॥ सङ्कां दुर्वछात्मानः प्रतिपत्स्यन्ति मोहिताः ॥ त्राह्मगाः शुद्रयोनिस्याः शुद्रा वै मन्त्र योनयः ॥ ४६ ॥ उपस्थास्यन्ति तान्विपास्तद्रथमाभाछिष्तवः ॥ क्रमेणैव च हर्यन्ते स्ववर्णान्तरदायकम् ॥४७॥ क्षयमेव गमिष्यन्ति श्लीण होषा युगश्चये ॥ यस्मिन्कृष्णों दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहानि ॥ ४८॥ प्रतिपन्नं किछ्युगं प्रमाणं तस्य मे शृणु ॥ चतुक्शतसद्ध्रं तु वर्षाणां वे स्मृतं बुधेः ॥ ४९ ॥ चत्वार्षप्रसहस्राणि संख्यातं मानुषेण तु ॥ दिव्यं वर्षसहस्रं तु तदा संख्या प्रवत्ते ॥५०॥ निःशेष तु तदा तस्मिन्कृतं वे प्रतिपत्स्यते ॥ ऐछश्रेक्षाकुवंशश्च सहदेवः प्रकाित्ताः ॥५१ ॥ इक्ष्याकोः संस्मृतं क्षत्रं सुपित्रान्तं अविष्यति ॥ ऐछं क्षत्रं समा कान्तं सोमवंश्विदो विदुः ॥५२॥ एते विवस्यतः प्रत्राः कीर्त्तियाः कीर्त्तियर्द्धनाः ॥ अतीता वर्त्तमानाश्च तथैयानागताश्च ये॥५३॥त्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्यास्तथा शूद्राश्च वै स्मृताः ॥ वैवस्वतेऽन्तरे तस्मित्रिति वंशः समाप्यते ॥ ५४:॥ देवापिः पौरवो राजा ऐक्शको यश्च ते कुछाप्रयाममाश्रितौ ॥ ५५ ॥ एतौ क्षत्रप्रणेतारौ नविवंशे चतुर्युगे ॥ सुवर्चा मनुपुत्रस्तु ऐक्ष्याकाद्यो भविष्य

ति ॥ ५६ ॥ नविवंशे युगेऽसो वै वंशस्यादिर्भविष्यति ॥ देवापिषुत्रः सत्यस्तु ऐछानां भविता नृरः ॥ ५७ ॥ क्षत्रप्रवर्त्तकावेतो भविष्ये तु चतुर्युगे ॥ एवं सर्वेषु विज्ञयं सन्तानार्थं तु छश्णम् ॥ ५८ ॥ श्लीणे काछिषुगे चैत्र तिष्ठन्तीति कृते युगे ॥ सप्तर्वयस्तु तैः सार्द्धं मध्ये त्रेता युगे पुनः ॥ ५९ ॥ बीजार्थं वे भविष्यन्ति ब्रह्मश्रूत्रस्तु वे पुनः ॥ ऐवमेवं तु सर्वेषु तिष्यान्तेष्त्रन्तरेषु च ॥ ६० ॥ सप्तर्वयो नृषेः सार्द्धं सन्ता नार्थ युगे युगे ॥ एवं क्षत्रस्य चोत्सेघः सम्बन्धो वै द्विजैः स्मृतः ॥ ६१ ॥ मन्यन्तराणां सन्ताने सन्तानाश्च श्रुतौ स्मृताः ॥ अतिकान्त युगाश्चेत ब्रह्मक्षत्रस्य सम्भवाः ॥ ६२ ॥ यथा प्रज्ञान्तिरुतेषां वै प्रकृतीनां यथा क्षयः ॥ तत्र्षयो विदुरतेषां दीर्घायुद्धं क्षयोद्यो ॥ ६३॥ एतेन क्रमग्रोगेन ऐला इक्ष्वाकवो नृपाः ॥ उत्पद्यमानाक्षेतायां क्षीयमाणाः कले। युगे ॥ ६४ ॥ अनुयान्ति युगाल्यां तु यानन्यन्तर क्षयम् ॥ जामद्ग्न्येन रामेण क्षत्रे निरवशोषिते ॥ ६५ ॥ रिक्तेयं वसुधा सर्वा क्षत्रियैर्वसुधार्धिवैः ॥ द्विवंशकरणं सर्वे कीर्त्तियिष्ये नित्रोध मे ॥ ६६॥ ऐठं चैक्षाकुवंशं च प्रकृतिं परिचक्षते ॥ राजानः श्रोणिबद्धाश्च तथान्ये क्षत्रिया भुवि ॥ ६७ ॥ ऐछवंशास्तु भूयांसो न तथेक्षा कवो नृपाः॥ एषामेकशतं पूर्ण कुङानामभिरोचते ॥ ६८ ॥ ताबदेव तु भोजानां विस्ताराद्विगुणं स्नृतम् ॥ भोजानां द्विगुणं क्षत्रं चतुर्द्वा तद्यथातथम् ॥ ६९ ॥ ते ह्यतीताः सनामानो बुवतस्तान्निबोध मे ॥ शतं वै प्रतिविन्ध्यानां शतं नागाः शतं हयाः ॥ ७० ॥ शतमेकं धार्त्तराष्ट्रा ह्यशीतिर्जनमेजयाः ॥ शतं वै ब्रह्मदत्तानां वीराणां कुरवः शतम् ॥ ७१ ॥ ततः शतं च पांचाटाः शतं काशिकुशादयः ॥ तथापरे सहस्रे दे ये नीपाः शशबिन्द्वः ॥ ७२ ॥ इष्टवन्तश्च ते सर्वे सर्वे नियुतदक्षिणाः ॥ एवं राजभयोऽतीताः शतशोऽथ सहस्रशः॥७३॥ मनोर्वेवस्वतस्यासन्वर्त्तमानेऽन्तरे विभोः॥ तेषां तु निधनोत्पत्तौ लोकसंस्थितयः स्थिताः ॥ ७४ ॥ न शक्यो विस्तरस्तेषां सन्तानस्य पर स्परम् ॥ तत्पूर्वापरयोगेन वकुं वर्षश्तिरिप ॥ ७६ ॥ अष्टाविंशत्समारूयाता गता वैवस्वतेऽन्तरे ॥ एते देवगणैः सार्द्ध शिष्टा ये तात्रिवो स्परम् ॥ तत्प्रवापरयागन वक्त वपशातराप ॥ उउ ॥ जटावरात्तात्तात्तात्ता वर्गात्तात्तात्ता । वर्गात्ता वर्गात्ता । अविष्यास्ते ततौ वैवस्वतो ह्ययम् ॥ ७७ ॥ एतद्रः कीित्तं सम्यक् अविष्यास्त्रा ॥ ७६॥ चत्वारिंश्वयश्चेव भविष्यास्ते महात्मानः ॥ अविष्या युगाल्यास्त्रो वे वर्गातास्ते युगैः सह ॥ ये ते ययातिवंश्यानां अविषयास्त्रयास्योगतः ॥ पुनर्वकं बहुत्वात्त न शक्यं विस्तरेण तु ॥ ७८ ॥ उक्ता राजर्वयो ये तु अवितास्ते युगैः सह ॥ ये ते ययातिवंश्यानां अविषयास्यास्योगतः ॥ पुनर्वकं बहुत्वात्त न शक्यं विस्तरेण तु ॥ ७८ ॥ उक्ता राजर्वयो ये तु अवितास्ते युगैः सह ॥ ये ते ययातिवंश्यानां अविषयास्यास्यास्याम् ॥ मत्स्य-॥२९८॥ ये च वंशा विशाम्पते ॥ ७९ ॥ कीर्तिता द्युतिमन्तरते य एतान्धारयेत्राः ॥ उभते सं वरान्पश्च दुर्जभानिह छैकिकाँचे ॥ ८० ॥ आधुः कीर्ति धनं स्वर्ग प्रत्रवांश्वाभिजायते ॥ धारणाच्छ्रवणाचैव परं स्वर्गस्य धीमतः ॥ ८९ ॥ इति श्रीमातस्य महापुराणे भविष्यराजानुकीर्त्तनं नाम त्रिसप्तत्यिकद्विश्वतत्तमोऽध्यायः ॥ २७३ ॥ छ ॥ ऋषय उत्तुः ॥ न्यायेनार्जनमर्थानां व ईनं चाभिरक्षणम् ॥ सत्यात्रपतिपत्तिश्च सर्वशास्त्रेषु पठचते ॥ १ ॥ कृतकृत्यो भवेतकेन मनस्वी धनवान्बुधः ॥ महादानेन दत्तेन तन्नो विस्त्रत्तो वद् ॥ २ ॥ सृत बवाच ॥ अयातः सम्प्रवक्ष्णामि महादानानुकीर्त्तनम् ॥ दानधम्मैऽपि यन्नोक्तं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ३ ॥ तद्हं समावक्षणामि महादानमनुत्तमम् ॥ सर्वपाप क्षयकरं नृणां दुःस्वप्रवाश्वम् ॥ ४ ॥ यत्तत्वोडश्या प्रोक्तं वासुदेवेन भूत्छे ॥ पुग्यं पवित्रपायुष्यं प्रशिपाद्रं शुप्रम् ॥५॥ पूजितं देवताभि श्रव्यविष्णुशिवादिभिः ॥ आद्यं तु सर्वदानानां तुछापुरुवसंज्ञकप् ॥ ६ ॥ हिरण्यगर्भदानं च त्राण्डं तदनन्तरम् ॥ कल्पपादपदानं च गोसहस्रं च पञ्चमम् ॥ ७ ॥ हिरण्यकामधेनुश्च हिरण्याश्वस्तथैव च ॥ हिरण्याश्वर्यस्तद्रद्वेमहस्ति । थस्तथा ॥ ८ ॥ पञ्चजाङ्गजकं तद्रद्वरा दानं तथैव च ॥ द्वादशं विश्वचकं तु ततः कल्पछतात्मकम् ॥९ ॥ सप्तसागरदानं च रतचेतुत्तयै। च ॥ महाभूतवट तदत् पोडशं परिकी त्तितम् ॥ १० ॥ सर्वाण्येतानि कृतवान् पुरा शम्बर्सूद्वः ॥ वासुदेवस्तु भगवानम्बरियोज्य भागवः ॥ ११ ॥ कार्त्तवीर्याज्जेनो नाम प्रह्लादः पृथुरेव च ॥ कुर्युरन्ये महापालाः केचिच भरताद्यः ॥ १२ ॥ यरमादिशतहस्रेण महादानानि सर्वदा ॥ रक्षन्ते देवताः सर्वा एकैकमिप भूतले ॥ १३ ॥ एषामन्यतमं कुर्याद्वासुदेवप्रसाद्तः ॥ न ज्ञाक्यमन्यथा कर्त्तमपि ज्ञाकेण भूतले ॥ ३४ ॥ तस्मादाराध्य गोविन्द्रमुमापति विनायकौ ॥ महादानमखं कुर्याद्विपेश्चेवानुमोदितः ॥ १५ ॥ एतदेवाह मनवे परिपृष्टो जनाईनः ॥ सत्तमाः ॥ १६ ॥ मनुरुवाच ॥ महादानानि यानीह पवित्राणि शुभानि च ॥ रहस्यानि प्रदेषानि तानि मे कथयाच्युत ॥ १७ ॥ मत्स्य 💥 उवाच ॥ यानि नोक्तानि गुद्धानि महादानानि षोडरा ॥ तानि ते कथयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ १८ ॥ तुलापुरुषयोगोऽयं येषामादौ विधी 💥 यते ॥ अयने विषुवे पुण्ये व्यतीपाते दिनक्षये ॥ १९ ॥ युगादिषूपरागेषु तथा मन्वन्तरादिषु ॥ संक्रान्तौ वैधृतिदिने चतुर्दश्यप्रमीषु 😤

पुराण.

**a** o 5 0

॥ २० ॥ सितपञ्चद्शीपर्वद्वाद्शीष्त्रष्टकासु च ॥ यज्ञोत्सननिवादेषु दुःस्त्रप्राद्धतद्शेने ॥ २१ ॥ द्रव्यत्राह्मणलाभे वा श्रद्धा वा यत्र नायते ॥ तीर्थं वायतने गोष्ठे कूपारामसारित्सु च ॥ २२ ॥ गृहे वायतने वापि तडागे रुचिरे तथा ॥ महादानानि देयानि संसारभय भीरुणा ॥ २३ ॥ अनित्यं जीनितं यस्माद्रमु चातीन चञ्चलम् ॥ केशेष्नेव गृहीतः सन्मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥२४॥ पुण्यां तिथिमथासाय कृत्वा त्राह्मणवाचनम् ॥ षोडज्ञारितमात्रं तु दृश द्वादृश वा करान् ॥ २५ ॥ मण्डपं कारयेदिद्रान् चतुर्भद्रासनं बुधः ॥ सप्तहस्ता भवेदेदी मध्ये पश्चकरा तथा ॥ २६ ॥ तन्मध्ये तोरणं कुर्यात् सार गुरुपयं बुधः ॥ कुर्यात् कुण्डानि चत्वारि चतुर्दिश्च विचशणः ॥ २७ ॥ समेखळ, योनियुतानि कुर्यात् सम्पूर्णेकुम्भानि सहासनानि ॥ सुताम्रवात्रद्धसंयुतानि सयज्ञवात्राणि सुविष्टााणि ॥ २८ ॥ हस्तप्रमाणानि तिलाउप धूपपुष्पोपहाराणि सुशोभनानि ॥ पूर्वोत्तरे हरूतिमताथ वेदी ग्रहादिदेवेश्वरपूजनाय ॥ २९ ॥ अत्रार्वितं ब्रह्मशिवाच्युतानां तत्रैव कार्य फल माल्यवस्त्रेः ॥ छोकेशवर्णाः परितः पताका मध्ये ध्वजः किङ्किणिकायुतः स्यात् ॥ ३० ॥ द्वारेषु कार्याणि च तोरणानि चत्वार्यपि शीखनस्य तीनाम् ॥ द्वारेषु कुम्भद्रयमत्र काष स्रग्गन्धधूषाम्बररत्नयुक्तम् ॥ ३१ ॥ ज्ञालेङ्करीचन्दनदेवदारुश्रीपणिबिल्वप्रियकांचनीत्थम् ॥ स्तम्भ द्वयं हस्तयुगावलातं कृत्वा दृढं पञ्चकरोच्छितं च ॥ ३२ ॥ तद्न्तरं हस्तचतुष्टयं स्यार्थोद्रङ्गश्च तद्ङ्गमेव ॥ समानजातिश्च तुलावलम्ब्या हैमेन मन्ये पुरुषेण युक्ता ॥ ३३ ॥ दैर्घेण सा इस्तचतुष्टयं स्यात् पृथुत्वमस्यास्तु दशाङ्कानी ॥ सुवर्णपट्टाभरणा तु कार्या सा छोइपाश द्वयशृङ्खलाभिः ॥ ३४ ॥ युता सुवर्णन तु रत्नमाला विभूषिता माल्यविलेपनाभ्याम् ॥ चक्रं लिवेद्वारिनगर्भयुक्तं नानारजोभिर्भुवि पुष्प कीर्णम् ॥ ३५ ॥ वितानकं चोपरि पञ्चवर्णं संस्थापयेत्पुष्पफछोपशोभम् ॥ अथर्त्तिग्जो वेदविदश्च कार्याः सुरूपवेषान्वयशीलयुक्ताः ॥३६॥ विधानदृक्षाः पटवोऽनुकूला ये चार्यदेशप्रभवा द्विजेन्द्राः ॥ गुरुश्च वेदान्तविदार्यवंशसमुद्भवः शीलकुलाभिरूपः ॥ ३७ ॥ पुराणशास्त्राभि विधानदक्षाः पटवोऽनुकूला य चायदेशप्रभवा द्विनद्धाः ॥ गुरुष्य वदाःतावदाववरात्वावदाववरात्वावदाव ।। ३८ ॥ पूर्वेण ऋग्वेदविदावधास्तां यज्ञविदे । स्तोऽतिदक्षः प्रसन्नगम्भीरसरस्वतीकः ॥ विताम्बरः कुण्डलहेमसूत्रकेयूरकण्ठाभरणाभिरामः ॥ ३८ ॥ पूर्वेण ऋग्वेदविदावधास्तां यज्ञविदे । स्वाप्यो दिजो सामविदे तु पश्चादाधर्वणावुतरस्तु कार्यो ॥ ३९ ॥ विनायकादियहलोकपालवस्वष्टकादित्यमरुहणा स्व मत्स्यं

नाम् ॥ त्रह्माच्युतेशार्कवनस्पतीनां स्वमन्त्रतो इोमचतुष्टयं स्यात् ॥ ४० ॥ जप्यानि स्नुकानि तथैव चैषामनुक्रमेणापि यथास्वरूपम् ॥ होमावसाने कृततूर्यनादो गुरुर्ग्हीत्वा बिल्युष्पपूपम् ॥ आवाहयेछोकपतीन्क्रमेण मन्त्रैरमीभिर्यजमानयुक्तः ॥ ४१ ॥ एहोहि सर्वामरसिद्ध साध्येरभिष्टुतो वज्रधरोऽमरेशः ॥ संवीज्यमानोऽप्सरसां गणेन रक्षाध्वरं नो भगवन् नमस्ते ॥ ४२ ॥ ॐ इन्द्राय नमः ॥ एहोहि सर्वामर हुव्यवाह मुनिप्रवीरेरभितोऽभिजुष्टः ॥ तेजस्विना लोकगणेन सार्द्धं ममाध्यरं रक्ष कवे नमस्ते ॥ ४३ ॥ ऑ अप्रये नमः ॥ एह्यहि वैवस्वत धर्मराज सर्वामरेरिचैतिदिव्यमूर्ते ॥ शुभाशुभानन्दशुचामधीश शिवाय नः पाहि मखं नपस्ते ॥ ४४ ॥ औ यमाय नमः ॥ एहोहि रक्षोगण नायकस्त्वं सर्वेस्तु वेतालपिशाचसङ्गैः ॥ ममाध्वरं पाहि शुभादिनाथ लोकेश्वरस्तवं भगवन्नमस्ते ॥ ४५ ॥ ओं निर्ऋतये नमः ॥ एह्यहि यारो गणवारिधीनां गणेन पर्जन्यमहाप्तरोभिः ॥ विद्याधरेन्द्रमारगीयमान पाहि त्वमस्मान्भगवत्रमस्ते ॥ ४६॥ ओं वहणाय नमः ॥ एहाहि यहो सम रक्षणाय मृगाधिरूढः सह सिद्धसङ्घैः ॥ प्राणाधिपः कालकवेः सहायो गृहाण पूर्ना भगवत्रमस्ते ॥ ४७ ॥ ओ वायवे नमः ॥ एहोहि यज्ञेश्वर यज्ञरक्षां विधतस्व नक्षत्रगणेन सार्द्धम् ॥ सर्वोषधीभिः पितृभिः सहैव गृहाण पूजां भगवत्रमस्ते ॥ ४८ ॥ ओं सोमाय नमः ॥ एह्योह् विश्वेश्वर नम्भिशुलकपालसङ्गङ्गधरेण सार्द्धम् ॥ लोकेश यज्ञेश्वर यज्ञसिद्धचै गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ ७९ ॥ ओं ईशानाय नमः ॥ एह्मेहि पाताल धराधरेन्द्र नागाङ्गनाकित्ररगीयमान ॥ यशोरगेन्द्रामरलोकसार्द्धमनन्त रश्लाध्वरमस्पदीयम् ॥ ५० ॥ ओं अनन्ताय नमः ॥ धिपते सुनीन्द्रलोकेन सार्द्धं पितृदेवताभिः ॥ सर्वस्य धातास्यामितप्रभाव विज्ञाध्वरं ने। अगवल्लमस्ते ॥ ५१ ॥ ओं ब्रह्मणे नपः यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ त्रझविष्णुशिवैः सार्द्धे रक्षां कुर्वन्तु तानि मे॥५२॥ देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसपत्रगाः॥ ऋषयो मनवो गावो 🗳 देवमातर एव च ॥ ५३ ॥ सर्वे ममाध्वरे रक्षां प्रकुर्वन्तु मुदान्विताः ॥ इत्यावाद्य सुरान्द्याद्यत्विग्भ्यो हेमभूषणम् ॥ ५४ ॥ कुण्डछानि च हैमानि सूत्राणि कटकानि च ॥ अङ्कुडीयपवित्राणि वासांसि शयनानि च ॥ ५५ ॥ द्विगुणं गुरवे द्याद्वपणाच्छादनानि च ॥ जपेयुः शानित काध्यायं जापकाः सर्वतोदिशम् ॥ ५६ ॥ तत्रोपितास्तु ते सर्वे कुत्वैवमधिवासनम् ॥ आदावन्ते च मध्ये च कुर्याद्वाह्मणवाचनम् ॥ ५७ ॥

पुराण.

30 408

ततो मङ्गल्ञान्देन स्नापितो वेदपुङ्गवैः ॥ त्रिःपदक्षिणमावृत्य गृहीतक्कपुमाञ्जालैः ॥ ५८ ॥ क्युक्कमार्याम्बरो भूत्वा तां तुलामभिमन्त्रयेत् नमस्ते सर्वदेवानां शक्तिस्तं सत्यमास्थिता ॥ ५९ ॥ साक्षिभूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिना ॥ एकतः सर्वसत्यानि तथाऽनृतशतानि च ॥ ६० ॥ धर्माधर्मकृतां मध्ये स्थापितापि जगद्धिते ॥ त्वं तुछे सर्वभूतानां प्रमाणमिह कीर्तिता ॥ ६९ ॥ मां तोछयन्ती संसारादुद्धरस्व नमो स्तु ते ॥ योऽसौ तत्त्वाधियो देवः पुरुषः पंचिविशकः ॥६२॥ स एकोऽधिष्ठितो देवि त्वयि तस्मात्रमो नमः॥ नमो नमस्ते गोविन्द तुङा पुरुषसंज्ञक ॥६३॥ त्वं हरे तारयस्वास्मानस्मातसंसारकर्दमात् ॥ पुण्यकालं समासाय कृत्वेवमधिवासनम् ॥६४ ॥ पुनः प्रदक्षिणं कृत्वा तुला मारोहयेद्वयः ॥ सखद्ग चर्मकवचः सर्वाभरणभूषितः ॥ ६५ ॥ धर्मराजमथादाय हैवं सूर्येण संयुतम् ॥ कश्यमां बद्धमुष्टिभ्यामास्ते पश्यन् हरेर्मुलम् ॥ ६६ ॥ ततोऽपरे तुलाभागे न्यसेयुद्धिनयुङ्गनाः ॥ समाद्भ्याधिकं यावरकांचनं चातिनिर्मलम् ॥६७॥ युष्टिकामस्तु कुर्नीत भूमि संस्थं नरेश्वरः ॥ क्षणमात्रं ततः स्थित्वा पुनरेवमुदीरयेत् ॥ ६८ ॥ नमस्ते सर्वभूतानां साक्षिभूते सनाताने ॥ पितामहेन देवि त्वं निर्मिता परमेष्टिना ॥ ६९ ॥ त्वया घृतं जगत्सवै सहस्थावरजङ्गमम् ॥ सर्वभूतात्मभूतस्थे नमस्ते विश्वचारिणि ॥ ७० ॥ ततोऽवतीर्य ग्रुरवे पूर्वपर्द निवेद्येत् ॥ ऋत्विग्भ्योऽपस्मद्धे तु द्यादुदकपूर्वकम् ॥ ७३ ॥ गुरवे त्रामरत्नानि ऋत्विग्भ्यश्च निवेद्येत् ॥प्राप्य तेषामनुज्ञां तु तथान्येभ्यो ऽपि दापयेत् ॥ ७२ ॥ दीनानाथविशिष्टादीन्यूजयेद्वाह्मणैः सह ॥ न चिरं घारयेद्रेहे सुवर्ण प्रोक्षितं बुवः ॥ ७३ ॥ तिष्ठेद्रयावहं यहमाच्छोक व्याधिकरं नृणाम् ॥ शीत्रं परस्वीकरणाच्छेयः प्राप्नोति मानवः ॥ ७३ ॥ अनेन विधिना यस्तु तुजापुरुषमाचरेत् ॥ प्रतिछोकाधिपस्याने अतिमन्वन्तरं वसेत् ॥ ७६ ॥ विमानेनार्कवर्णेन किङ्किणीजालमालिना ॥ पूज्यमानोऽप्सरोभिश्च ततो विष्णु पुरंत्र नेत् ॥ कल्पकोटिशतं वावसिकै हो के महीवते ॥ ७३ ॥ कर्वस्रवादिह पुन श्वी राजराजो भूपाल में लिपणिरिक्षतपादपीठः ॥ श्राद्धान्तितो अवति यज्ञसहस्रयाजी दीनमतापितत्तर्यमहीपलोकः ॥ ७९ ॥ यो दीयमानमपि पर्यति भाकियुकः कालान्तरे स्मरति वाचयतीह लोके ॥ यो वा शृणोति पठतीन्द्र समानकपः प्राप्नोति धाम स पुरन्द्रदेवजुष्टम् ॥ ७८ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे महादानावुक्तिते वुलायुह्रवदानं नाम चतुः सप्तत्य स्य-

1130011

षिकाद्विशततमोऽण्यायः ॥२७४॥ मत्स्य उवाच ॥ अयातः सम्प्रवक्ष्यामि महादानमञ्जतमम् ॥नाम्रा हिरण्यगर्भारुपं महापातकनाशनम् ॥१॥ पुण्यं दिनमथासाद्य तुञापुरुषदानवत्।॥ ऋतिङ्गण्डपसाम्भारभूषणाच्छादनादिकम् ॥२॥ कुर्योद्धपोषितस्तद्वछोकेशावाहनं चुषः ॥ पुण्याहर्वाचनं कृत्वा तद्वत्कृत्वाधिवासनम् ॥३॥ त्राह्मणेरानयेत्कुम्भं तपनीयमयं शुभम् ॥ द्विसप्तत्यङ्कछोच्छायं हेमपङ्कजगर्भवत् ॥ ४॥ विभाग हीनविस्तारमाज्यक्षीराभिपूरितम् ॥ दृशास्त्राणि च रलानि दात्रीं सूचीं तथैन च ॥ ५ ॥ हेमनाउं सविठकं बहिरादित्यसंयुतम् ॥ तथैनानरणं नाभेरुपवीतं च कांचनम् ॥ ६ ॥ पार्श्वतः स्थापपेत्तद्रद्वैमर्ण्डकमण्डल् ॥ पञ्चाकारं पिघानं स्यातामन्ताद्कु अधिकप् ॥ ७ ॥ मुकावली समोपेतं पन्नरागसमन्वितम् ॥ ति उद्रोणोपिरगतं वेदिमध्ये व्यवस्थितम् ॥ ८॥ ततो मङ्ग उर्राः त त्रञ्जवीपरवेण च ॥ सर्वेषिध्यु दक्षत्रान स्नापितो वेद्युङ्गवैः ॥ ९ ॥ शुक्कमाल्याम्बरघरः सर्वाभरणभूषितः ॥इममुचारयेन्मंत्रं गृहीतकुषुनाञ्च छिः ॥१०॥ नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्य कवचाय च ॥ सप्तलोकसुराध्यक्ष जगद्वात्रे नमो नमः॥ १९ ॥ भूलोंकप्रमुखा लोकास्तव गर्ने व्यवस्थिताः॥ ब्रह्माद्यस्तथा देवा नमस्ते विश्वधारिणे ॥ १२ ॥ नमस्ते भुवनाधार नमस्ते भुवनाश्रय ॥ नमो हिरण्यगर्भाय गर्भे यस्य वितामहः ॥ १३ ॥ यतस्त्वमेव भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः॥ तस्मान्मामुद्रशशेषदुःखतंतारतागरात् ॥ १४॥ एवमामन्व्य तन्मच्यमाविश्यास्त उद्ङ्मुखः ॥ मुष्टिभ्यां परिसंगृह्म धर्मराजचतुर्मुखी ॥ १६ ॥ जानुमध्ये शिरः कृत्वा तिष्ठेदुच्छासपञ्चकम् ॥ गर्भाषानं पुंसवनं सीमन्तोन्नपनं तथा ॥ १६ ॥ कुर्युर्हिरण्यगर्भस्य ततस्ते द्विजपुङ्गवाः ॥ गीतमङ्गञ्जवोषे ग गुहहत्यापयेततः ॥ १७ ॥ जातकर्मादिकाः कुर्युः कियाः पोडश चापराः ॥ सूच्यादिकं च गुरवे द्यान्मन्त्रमिमं जपेत् ॥ १८ ॥ नमो हिरण्यगर्भाय विश्वगर्भाय वै नमः ॥ चराचरस्य जगतो गृहभूताय वै ननः ॥१९॥ यथाहं जानितः पूर्व मर्त्यधर्मा सुरोत्तम ॥ त्वद्गर्भसम्भवादेष दिन्यदेहो भवाम्यहम् ॥ २० ॥ चतुर्भिः कछर्रेश्रियस्ततस्ते द्विजपुद्भवाः ॥ स्नापयेयुः प्रसन्ना गाः सर्वाभरणभूषिताः ॥ २१ ॥ देवस्य त्वेति मन्त्रेण स्थितस्य कनकासने ॥ अद्य जातस्य तेऽद्गानि अभिषेक्ष्यामहे वयम् ॥ २२ ॥ दिन्येनानेन वपुषा चिरं जीव सुली भव ॥ ततो हिरण्यगर्भे तं तेभ्षो द्याद्विचस्रणः ॥ २३ ॥ ते पूज्याः सर्वभावेन बहवो अ

पुराग.

अ०देशः

वा तदाज्ञया ॥ तत्रोपकरणं सर्व ग्रवे विनिवेद्येत् ॥ २४ ॥ पादुकोपानहच्छत्रचामरासनभाजनम् ॥ त्रामं वा विषयं वापि यद्ग्यद्पि सम्भ वेत् ॥ २५ ॥ अनेन विधिना यस्तु पुण्येऽइनि निवेद्येत् ॥ हिर्ण्यगर्भदानं स ब्रह्मङोके महीयते ॥ २६ ॥ पुरेषु लोकपालानां प्रतिमन् । निवेद्येत् ॥ हिर्ण्यगर्भदानं स ब्रह्मङोके महीयते ॥ २६ ॥ पुरेषु लोकपालानां प्रतिमन् । निवेद्येत् ॥ कल्पकोटिशतं यावद्वसलोके महीयते ॥२७ ॥ कल्पिकलुषविम्रकः पूजितः सिद्धसाध्यरमरचमरमालावीज्यमानोऽप्सरोभिः ॥ पितृशतमथ बन्धून्युत्रपौत्रानपपौत्रानपि नरकानिमयांस्तारयेदेक एव ॥ २८ ॥ इति पठति य इत्थं यः शृणोतीह सम्यङ्मधुरिपुरिव छोके पूज्यते सोऽपि सिद्धैः ॥ मतिमपि च जनानां यो ददाति त्रियार्थं विद्युधपतिजनानां नायकः स्यादमोचम् ॥ २९ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे महादानानुकित्तेने हिरण्यगर्भप्रदानविधिर्नाम पञ्चसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७५ ॥ छ ॥ मत्स्य उवाच ॥ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि ब्रह्माण्डविधिमुत्तमम् ॥ यच्छ्रेष्ठं सर्वदानानां महापातकनाज्ञनम् ॥ १ ॥ पुण्यं दिनमथासाद्य तुलापुरुषदानवत् ॥ ऋत्विङ् मण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम् ॥ २ ॥ छोकेशावाहनं कुर्यादिधवासनकं तथा ॥ कुर्याद्विशपलादुर्द्धमा सहस्राच शक्तितः ॥३॥ कलश द्रयसंयुक्तं त्रह्माण्डं कांचनं बुधः॥ दिग्गनाष्टकसंयुक्तं षड्वेदाङ्गसमिन्वतम् ॥४॥ छोकपाछाष्टकोपेतं मध्यस्थितचतुर्भुखम् ॥ शिवाच्युतार्क शिखरमुमालक्ष्मीसमन्वितम् ॥ ५ ॥ वस्वादित्यमरुद्धर्भे महारत्नसमान्वितम् ॥ वितस्तेरङ्कल्यातं यावदायामविस्तरम् ॥ ६ ॥ कौशेयवस्र संवीतं तिल्रद्रोणोपिर न्यसत् ॥ तथाष्टाद्र्य धान्यानि समन्तात्परिकल्पयेत् ॥ ७ ॥ पूर्वणानन्तश्यनं प्रयुन्नं पूर्वदाक्षिणे ॥ प्रकृतिं दक्षिणे देशे सङ्कर्षणमतः परम् ॥ ८ ॥ पश्चिमे चतुरो वेदाननिरुद्धमतः परम्॥ अभिमुत्तरतो हैमं वासुदेवमतः परम् ॥९॥ समन्ताद्भडपीठस्थानर्चयेत् काँचनान्बुधः ॥ स्थापयेदस्रसंवीतान्पूर्णकुम्भान्दरीव तु ॥ १० ॥ द्शैव घेनवो देयाः सहेमाम्बरदोहनाः ॥ पादुकोपानहच्छत्रचामराप्तन विद् दुर्पणेः ॥ भक्ष्यभोज्यात्रदीपेक्षुफलमाल्यानुलेपनेः ॥ ११ ॥ होमाधिवासनान्ते च स्रापितो वेदपुद्गवैः ॥ इममुच्चारयेनमन्त्रं तिःकृत्वाथ प्रद क्षिणम् ॥ १२ ॥ नमोऽस्तु विश्वेश्वर विश्वधाम जगत्सवित्रे भगवन्नमस्ते ॥ सप्तर्षिङोकामरभूतङेश गर्भेण सार्द्ध वितराभिरक्षाम् ॥ १३ ॥ ये दुःखितास्ते सुखिनो भवन्तु प्रयान्तु पापानि चराचराणाम् ॥ त्वदानशस्त्राहतपातकानां ब्रह्माण्डदोषाः प्रख्यं व्रजन्तु ॥ १४ ॥ एवं प्रण मत्स्थ-|३०१॥ म्यामरविश्वगर्भे दुद्याद्विजेभ्यो दुराधा विभज्य ॥ भागद्वयं तत्र गुरोः प्रकरूप समं भजेच्छेपमनुक्रमेण ॥ १५ ॥ स्वरूपे च होमं गुरुरेक एव कुर्याद्थेकामिविधानयुक्तया ॥ स एव सम्पूज्यतमोऽल्पवित्ते यथोक्तवस्त्राभरणादिकेन ॥ १६ ॥ इत्थं य एतदाखिछं पुरुषोऽत्र कुर्याद्वस्नाण्ड महद्भिगनम् ॥ निर्भूतकलमषविशुद्धतनुर्भुरारेरानन्दक्कतपद्मुर्पेति सहाप्तरोभिः ॥ १७॥ सन्तारयेतिपतृपितामहपुत्रपीत्र बन्धुप्रियातिथिकछत्रशताष्ट्रकं सः ॥ ब्रह्माण्डदानशकछिक्तपातकौषमानन्द्रयेच जननीकु उपप्यशेषम् ॥ १८ ॥ इति पठित शुगोति वा य एतत्सुरभवनेषु गृहेषु धार्मिकाणाम् ॥ मतिमपि च ददाति मोदतेऽसावमरपतेर्भवने सहाप्तरोभिः ॥ १९ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे महादानानुकीर्त्तने ब्रह्माण्डप्रदानविधिनीम षद्वसप्तत्यधिकद्विश्वततमोऽध्यायः ॥ २७६ ॥ छ ॥ मत्स्य उवाच ॥ कल्पपाद्पदानाल्यमतः परमनुत्तमम् ॥ महादानं प्रवक्ष्यामि सर्वपातकनाञानम् ॥ १ ॥ प्रण्यं दिनमथासाद्य तुरुापुरुषद्।नवत् ॥ प्रण्याहवाचनं कृत्वा छोकेशावाहनं तथा ॥ २ ॥ ऋत्विङ्मण्डपसम्भारभूषणाच्छाद्नादिकम् ॥ कांचनं कारयेदृक्षं नानाफछसमन्वितम् ॥ ३ ॥ नानाविद्गवह्याणि भूषणानि च कारयेत् ॥ शक्तिताम्निपलादुर्द्धमासङ्मं प्रकल्पयेत् ॥ ४ ॥ अर्द्धक्वप्तसुवर्णस्य कारयेत्कल्पपाद्पम् ॥ ग्रुडप्रस्थोपरिष्टाच सितवस्त्रयुगा न्वितम् ॥ ५ ॥ ब्रह्मविष्णुशिवेषितं पंचशाखं सभारकरम् ॥ कामदेवमधस्ताच सक्छत्रं प्रकल्पयेत् ॥ ६ ॥ सन्तानं पूर्वतस्तद्वतुरीयांशेन कल्पयेत् ॥ मन्दारं दक्षिणे पार्श्वे श्रिया सार्द्धे घृतोपरि ॥ ७ ॥ पश्चिमे परिजातं तु सावित्र्या सह जीरके ॥ सुरभी संयुतं तद्वत्ति छेषु हरि चन्द नम् ॥ ८ ॥ तुरीयांशेन कुर्वीत सौम्येन फलसंयुतम् ॥ कोशेयनस्रसंवीतानिश्चमाल्यफलान्वितान् ॥ ९ ॥ तथाष्टी पूर्णकलशान्यादुकाशन भाजनम् ॥ दीविकोपानहच्छत्रचामरासनसंयुतम् ॥ १० ॥ फल्डमाल्ययुतं तद्भदुविरष्टाद्भितानकम् ॥ तथाष्टाद्श धान्यानि समन्तात्परि करुपयेत् ॥ ११ ॥ होमांधिवासनान्ते च स्नापितो वेदपुङ्गवैः ॥ त्रिःप्रदक्षिणमावृत्य मन्त्रमेतमुद्दीरयेत् ॥ १२ ॥ नमस्ते करुपवृक्षाय चिन्ति तार्थप्रदायिने ॥ विश्वम्भराय देवाय नमस्ते विश्वसूर्त्तये॥ ३३॥ यस्मात्त्वमेव विश्वातमा ब्रह्मा स्थाणुर्दिवाकरः ॥ सूर्त्तीऽपूर्त्तपरं बीजमतः पाहि सना \iint तन ॥ १८॥त्वमेवामृतसर्वस्वमनन्तः पुरुषोऽव्ययः॥सन्तानाद्येरुपेतास्मान्पाहि संसारसागरात्॥ १५॥ एवमामन्त्र्य तं द्याद्वरवे कल्पपाद्पम्॥

पुराण.

अर ७७

चतुभ्यंश्वाथ ऋत्विग्भ्यः सन्तानादीन्प्रकल्पयेत् ॥ १६ ॥ स्वल्पे त्वेकाग्रिवत्कुर्याद्धरवे चाभिषूजनम् ॥ न वित्तज्ञाठयं कुर्गीत न च यवान्भवेत् ॥ १७ ॥ अनेन विधिना यस्तु प्रद्यात्कलपपाद्पम् ॥ सर्वपापिविर्मुक्तः सोऽश्वमेधक उं छभेत् ॥ १८ ॥ अप्तराभिः परिवृतः सिद्धचारणिकत्ररेः ॥ भूतानभव्यांश्च मनुजांस्तारयेद्गोत्रसंयुतान् ॥१९ ॥ स्तूयमानो दिवः पृष्ठे पितृयुत्रप्रपौत्रकान् ॥ विमानेनार्कवर्णेन विष्णु होंकं स गच्छति ॥ २०॥ दिवि कल्पशतं तिष्ठेद्राजराजो भवेत्ततः ॥ नारायणबलोपेतो नारायणपरायणः ॥ नारायणकथासको नारायणपुर व्रजेत् ॥ २१ ॥ यो वा पठेत्सकळकल्पतरुपदानं यो वा शृणोति पुरुषोऽल्पधनः रूमरेद्रा ॥ सोऽपीन्द्रलोकमधिगम्य सहाप्तरोभिर्मन्यन्तरं वसति पापविमुक्तदेहः ॥ २२ ॥ इति श्रीमारस्ये महापुराणे महादानातुकितिने कलपपादपप्रदानविधिनीम सतसतत्यधिकाद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७७ ॥ छ ॥ मत्स्य उदाच ॥ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि महादानमञ्ज्ञमम् ॥ गोसहस्रप्रदानारूयं सर्वपापहरं परम् ॥ ३ ॥ समासाद्य युगमन्यन्तराहिकाम् ॥ पयोत्रतं त्रिरात्रं स्यादेकरात्रमथापि वा ॥ २॥ छोकेशायाहनं कुर्यात्तुछापुरुषदानवत् ॥ पुण्याहवाचनं कुर्या द्धोमः कार्यस्तथैव च ॥ ३॥ ऋत्विङ्कमण्डपसम्भारभूपणाच्छादनादिकम् ॥ वृषं लक्षणसंयुक्तं वेदिमध्येऽधिवासयेत् ॥ ४ ॥ गोसहस्रं बहिः कुर्याद्रस्नमाल्यविभूषणम् ॥ सुवर्णशृङ्गाभरणं राष्यपाद्समन्वितम् ॥ ५ ॥ अन्तः प्रवेइय दशकं वस्नमाल्येश्च पूजयेत् ॥ सुवर्णचिष्टकायुक्त कांस्यदोहनकान्वितम् ॥ ६ ॥ सुवर्णतिलकोपेतं हेमपट्टेरलंकृतम् ॥ कौशेयवस्रतंवीतं माल्यगन्यतमन्वितम् ॥ पादुकोपानहच्छत्रभाजनातनसंयुतम् ॥ ८॥ गर्वा दशकमध्ये स्पात्कांचनो नान्दिकेश्वरः ॥ कौशेयनस्रतंत्रीतो नानाभरण ठवणद्रोणशिखरे माल्येक्षुफलसंयुतः ॥ कुर्यात्पलशातादूर्द्धं सर्वमेतदृश्यतः ॥ गोशतेऽपि दशांशेन सर्वमेतत्समाचरेत् ॥ ११ ॥ पुण्यकाछं समाप्ताद्य गीतम प्राजनिः स्वनैः ॥ सर्वीषच्युदकस्नानस्नापितो १२ ॥ इममुचारयेन्मन्त्रं गृहीत्कुमुमाञ्चाछैः ॥ नमोऽस्तु विश्वमूर्तिभ्यो विश्वमातृभ्य एव च ॥ १३ ॥ छोकाधिवासिनीभ्यश्च तिष्ठन्ति भुवनान्येकविंशातिः ॥ १४ ॥ ब्रह्मादयस्तथा देवा रोहिण्यः पान्तु मातरः ॥

मत्स्य-॥३०२॥

अयतः सन्तु गावः पृष्ठत एव च ॥ १५ ॥ गावः ाहीरासि मे नित्यं गवां मध्ये वसाम्यहम् ॥ यरुमात्त्वं वृषह्वपेण धर्ममे एव क्रि ॥तनः ॥ १६ ॥ अष्टमूत्तेराधिष्ठानमतः पाहि सनातन ॥ इत्यामन्त्र्य ततो दद्याद्वरवे नान्दिकेश्वरम् ॥ १७ ॥ सर्वोपकरणोपेतं क्रि युतं च विचक्षणः ॥ ऋत्विग्भ्यो धेनुमेकेकां दशैकाद्विनिवदयेत् ॥ १८ ॥ गवां च शुतमेकेकां तदर्द्वं वाथ विंशातिम् ॥ दश पंचाथ वा दद्यादन्येभ्यस्तद्वज्ञया ॥ १९ ॥ नैका बहुभ्यो दातव्या यतो दोषकरी भवेत ॥ बहुचश्रीकस्य दातव्या घीमतारोग्यवृद्धये ॥२०॥ पयोत्रतः पुनिस्तिष्ठेदेकाहं गोसहस्रदः ॥ श्रावयेच्कृणुयाद्वापि महादानानुकीत्तेनम् ॥ २१ ॥ तिह्ने ब्रह्मचारी स्याद्यदीच्छेद्विपुठां श्रियम् ॥ अनेन विधिना यस्तु गोसहस्रपदो भवेत् ॥ सर्वपापविनिर्धुकः सिद्धचारणसेवितः ॥ २२ ॥ विमानेनार्कवर्णेन किङ्किणीजालमालिना ॥ 🗱 सर्वेषां छोकपाछानां छोके सम्पूज्यतेऽमरैः ॥ २३ ॥ प्रांतमन्वतां तिष्ठेत्पुत्रपौत्रसमन्वितः ॥ सप्तछोकानातिक्रम्य ततः शिवपुरं व्रजेत्॥ २४॥ 💆 🕽 शतमेकोत्तरं तद्वत्पितृणां तारयेद्वधः ॥ मातामहानां तद्वच पुत्रपौत्रसमन्वितः ॥ थावत्करुपशतं तिष्ठेदानशजो भवेत्युनः ॥ २५ ॥ अश्वमेध शतं कुर्याच्छित्रध्यानपरायणः ॥ वैष्णतं योगमारथाय ततो मुच्येत बन्धनात् ॥२६॥ पितरश्चाभिनन्दन्ति गोसहस्रपदं सुतम् ॥ अपि स्यातस कुछेऽस्माकं प्रत्रो दौहित्र एव वा ॥ गोसहस्रपदो भूत्वा नरकादुद्धारिष्याति ॥२७॥ तस्य कर्मकरो वा स्याद्पि द्रष्टा तथैव च ॥ संसारसागरा दस्माद्योऽस्मान्सन्तारिष्यति ॥ २८ ॥ इति पठित य एतद्रोसहस्रपदानं सुरभुवनसुपेयात्संस्मरेद्राथ पर्येत् ॥ अनुभवति सुद् वा सुच्यमानो निकामं प्रहतक छपदेहः सोऽपि यातीन्द्र छोकम् ॥२९॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे महादाना जुकी तीने गोसहस्रपदानविधिनी माष्ट्रसप्तत्यं धिकद्वि शततमोऽष्यायः ॥२७८॥छ॥मस्स्य उवाच ॥ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि कामधेनुविधि परम् ॥ सर्वन्तामप्रदं नृगां महापातकनाज्ञनम् ॥ १ ॥ छोकेशावाहनं तद्वद्वोमः कार्योऽधिवासनम् ॥ तुलापुरुषवत्कुर्यात्कुण्डमण्डपवेदिकम् ॥२॥ स्वरुपे त्वेकामिवत्कुर्याद्वरुरेकः समाहितः॥ कांचन स्यातिशुद्धर र घेतुं वत्स च कारयेत् ॥ ३ ॥ उत्तमा पलसाहस्री तदुर्द्धन तु मध्यमा ॥ कनीयसी तदुर्द्धन कामघेतुः प्रकीतिता ॥ ४ ॥ शक्तितिम्रिपछादूर्द्धमशक्तोऽपीइ कारयेत् ॥ वेद्यां कृष्णाजिनं न्यस्य गुडप्रस्थसमन्वितम् ॥ ५ ॥ न्यसेदुपरि तां धेनुं महारत्नेरछंकृताम्॥

त्रांव.

अ० २७

कुम्भाष्टकसमोपेतां नानाफलसमन्विताम् ॥ ६ ॥ तथाष्टाद्श धान्यानि समन्तात्परिकल्पयेत् ॥ इक्षुद्ण्डाष्टकं तद्वन्नानाफलसमन्त्रितम् ॥ भाजनं चासनं तद्रताष्ट्रदोहनकं तथा ॥७॥ कोशेयवस्त्रद्वयसंयुतां गां दीपातपत्राभरणाभिरामास् ॥ सचामरां कुण्डिटनीं सघण्टां सुवर्णशृङ्गी परिरूप्यपादाम्॥८॥ रसेश्च सर्वैः परितोऽभिजुष्टां हरिद्रया पुष्पफ्लैरनेकैः ॥ अजाजिकुस्तुम्बुरुश्करादिभिर्वितानकं चोपरि पंचवर्णम् ॥९ ॥ स्नातस्ततो मङ्गळवेदघोषैः प्रदक्षिणीकृत्य सपुष्पहस्तः ॥ आवाहयेत्तां गुरुणोक्तमन्त्रीद्वजाय द्याद्थ दर्भपाणिः ॥१०॥ त्वं सर्वदेवगण मन्दिरमङ्गभूता विश्वेश्वरि त्रिवथगोद्धिपर्वतानाम्॥त्वद्दानशस्त्रशक्तशिक्तवातकौषः प्राप्तोऽस्मि निर्वृतिमतीव परां नमामि ॥ १ १॥ छोके यथे प्तितफर्टार्थविधायिनीं त्वामासाद्य को हि भ्रवि दुःखमुपैति मर्त्यः ॥ संसारदुःखशमनाय यतस्व कामं त्वां कामधेनुमिति वेदविद्रो वद न्ति ॥ १२ ॥ आमन्त्र्य शीलकुलरूपगुणान्विताय विप्राय यः कतकधेनुमिमां प्रद्यात् ॥ प्राप्नोति धाम स पुरन्द्रदेवज्ञष्टं कन्यागणैः परि वृतः पदमिन्दुमौछेः ॥ १३॥ इति श्रीमात्स्ये महाद्वानातुकीर्तने हिरण्यकामधेनुप्रदानविधिनामैकोनाज्ञीत्यधिकद्विज्ञततमोऽध्यायः ॥२७९॥ मत्स्य उवाच ॥ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि हिरण्याश्वविधि परम् ॥ यस्य प्रदानाद्भवने चानन्तं फलमश्चते ॥ ३ ॥ पुण्यां तिथिमथासाद्य क्रत्वा त्राह्मणवाचनम् ॥ छोकेशावाहनं कुर्यात्तछापुरुषदानवत् ॥ २ ॥ ऋत्विङ्गमण्डपसंभारभूषणाच्छादनादिकम् ॥ स्वरुपे त्वेकामि हैं वत्कुर्याद्धेमवानिमखं बुधः ॥ ३ ॥ स्थापयेद्वेदिमध्ये तु कृष्णानिनतिछोपरि ॥ कोशेयवस्त्रसंवीतं कारयेद्वेमवानिनम् ॥ ४ ॥ शक्तित स्त्रिपछादुर्द्धमा सहस्रपछादुधः ॥ पादुकोपानहृच्छत्रचामरासनभाजनैः ॥ ५ ॥ पूर्णकुम्भाष्टकोपेतं मारुपेक्षुफछसंयुतम् ॥ शय्यां सोपस्करां है तद्रद्रेममार्त्तण्डसंयुताम् ॥ ६ ॥ ततः सर्वौषधिस्नानस्नापितो वेद्युङ्गरैः ॥ इममुचारयेन्मन्त्रं गृहीतकुषुमाञ्जलिः ॥ ७ ॥ नमस्ते सर्व देवेश वेदाहरण्डम्पट ॥ वाजिरूपेण मामस्मात्पाहि संसारसागरात् ॥ ८ ॥ त्वमेव सत्त्वा भूत्वा छन्दोरूपेण भास्कर ॥ यस्माद्धासयसे छोकानतः पाहि सनातन ॥ ९ ॥ एवमुचार्य ग्रुखं तमश्रं विनिवेदयेत् ॥ दत्त्वा पापश्चयाद्वानींठींकमभ्योति शाश्वतम् ॥ १० ॥ गोभि विभवतः सर्वानृत्विजश्चापि पूजयेत् ॥सर्वधान्योपकरणं ग्रुखं विनिवेदयेत् ॥११॥सर्वं शय्यादिकं दत्त्वा भुञ्जीतातेछमेव हि॥पुराणश्रवणं तद्वत्

मत्स्य-॥३०३॥ कारयेद्रोजनादिकम् ॥ १२ ॥ इमं हिरण्याश्वनिधिं कराति यः पुण्यं समासाद्यादिन नरेन्द्र ॥ विद्युक्तवायः स पुरं मुरारेः प्राप्नोति सिद्धै राभिपूजितः सन् ॥ १३ ॥ इति पठति य एतद्धेमवाजिप्रदानं सक्छक्छुपष्ठुकः सोऽश्वमेधेन युक्तः ॥ कनकपयविमानेनार्कछोकं प्रयाति त्रिदशपतिवधूभिः पूज्यते योऽभिपर्येत् ॥ १४ ॥ यो वा शृणोति पुरुषोऽल्पधनः स्मरेद्वा हेमाश्वदानमभिनन्दयतीह छोके ॥ सोवि-प्रयाति इतकल्मपशुद्धदेहः स्थानं पुरन्द्रमहेश्वरदेवजुष्टम् ॥ १५ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे महादानानुकीर्त्तने हिरण्याश्वपदानविधिनीमाशीत्य धिकद्भिशाततमोऽध्यायः ॥२८०॥ मत्स्य उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि महादानमजुत्तमम्॥पुण्यमश्वरथ नाम महापातकनाशनम् ॥१॥ पुण्यं दिनमथासाय कृत्वा ब्राह्मणवाचनम् ॥ छोकेशावाहनं कुर्याचुछापुरुषदानवत् ॥२॥ ऋत्विङ्गमण्डपसंभारभ्रपणाच्छादनादिकप्॥ कृष्णा जिने तिलान्कृत्वा कांचनं स्थापयेद्रथम् ॥३॥ अष्टाश्वं चतुरश्वं वा चतुश्वकं सकूबरम् ॥ ऐन्द्रनीलेन कुंभेन ध्वनह्वेण संयुतम्॥४॥लोकपा **ठाष्टकं तद्रत्पद्मरागद्छान्वितम् ॥ चतुरः पूर्णकछशान्धान्यान्यष्टाद्शैव तु ॥ ५ ॥ कौशेयवस्रतंयुक्तप्रुपरिप्राद्धितानकम्** संयुक्तं पुरुषेण समन्वितम् ॥ ६ ॥ यो यद्भकः पुमान्कुर्यात्स तन्नाम्नाधिवासनम् ॥ छत्रचामरकौशेयवस्त्रोपानहपाद्यकम् विभवतः सार्द्धे द्याच शयनादिकम् ॥ आभारात्रिपछादूर्द्धे शक्तितः कारयेद्वधः ॥ ८॥ अश्वाप्टकेन संयुक्तं मि युतं द्याद्रेमसिंहध्वजान्वितम् ॥९॥ चऋरक्षावुभौ तस्य तुरगस्थावथाश्विनौ ॥ पुण्यकालमथावाप्य पूर्ववत्स्नापितो द्विजैः ॥ १० ॥ त्रिः प्रदक्षिणमावृत्य गृहीतकुसुमाञ्जि ॥ ग्रुक्कमाल्याम्बरो द्यादिमं मन्त्रमुदीरयेत् ॥ ११॥ नमो नमः पापविनाञ्चाय विश्वातमने वेद्तुरङ्ग माय ॥ धान्नामधीशाय दिवाकराय पापौचदावानल देहि शान्तिम् ॥ १२ ॥ वस्वष्टकादित्यमरुद्गणानां त्वमेव धाता परमं निधानम् ॥ यतस्ततो मे हृद्यं प्रयातु धर्मेकतानत्वमघौघनाञ्चात् ॥ १३ ॥ इति तुरगरथप्रदानमेक भवभयसूदनमत्र यः करोति ॥ स कलुवपटलै र्विमुक्तदेहः परममुपैति पदं पिनाकपाणेः ॥ १४ ॥ देदीप्यमानवषुषां विजितप्रभावमाक्रम्य मण्डलमखण्डितचण्डभानोः ॥ सिद्धाङ्गनानयन षट्पदपीयमानवक्त्राम्बुजोऽम्बुजभवेन चिरं सहारुते ॥ १५ ॥ इति पठाति शृणोति वा य इत्थं कनकतुरगरथप्रदानमस्मिन् ॥ न स

पुराण.

अ०२८३

॥३०३॥

मरकपुरं व्रजेत्कदाचित्ररकरिपोर्भवनं प्रयाति भ्रूयः ॥ १६ ॥ इति श्रीमात्स्ये महाग्रुराणे महादानाचुकित्तेने हिरण्याश्वरथ प्रदानविधिनीमैकाज्ञीत्यधिकद्विज्ञततमोऽध्यायः॥ २८१ ॥ छ।। मतस्य उवाच ॥ अथातः सम्प्रवस्यामि हेमहस्तिरथं ग्रुभम् ॥ यस्य महायुराणे महादानाजुकीर्त्तने हिरण्याश्वरथ प्रदानाद्भनं वैष्णवं याति मानवः ॥१॥ पुण्यां तिथिमथासाद्य तुलापुरुषदानवत् ॥ विप्रवाचनकं कुर्याञ्चोकेशावाहनं बुधः ॥ ऋत्विङ्मण्डप सम्भारभूषणाच्छादनादिकम् ॥२॥ अत्राप्युपोषितस्तद्भद्भाणैः सह भोजनम् ॥ कुर्यात्युष्परथाकारं कांचनं मणिमण्डितम् ॥३॥ वरुभीभिवि वित्राभिश्चतुश्चकतमन्वितम्॥ कृष्णानिने तिछद्रोणं कृत्या संस्थापयेद्रथम्॥४॥छोकपाछाप्टकोपेतं ब्रह्माकंशिवसंयुतम् ॥ मध्ये नारायणोपेतं ळक्ष्मीपुष्टिसमन्वितम् ॥ ५ ॥ तथाष्टादश धान्यानि भाजनासनचंदनैः ॥ दीपिकोपानहच्छत्रदर्गणं पादुकान्वितम् ॥ ६ ॥ ध्वजे तु गर्इ कुर्यात्क्रवरात्रे विनायकम् ॥ नानाफ उत्तमायुक्त पुर्पारिष्टाद्वितान कम् ॥७॥ कौशेषं पञ्चवर्णं तु अम्छानकुषुमान्वितम् ॥ चतुर्भिः कछशैः सार्द्ध गोभिरष्टाभिरन्वितम् ॥८॥ चतुर्भिईममातङ्गेर्षकादामाविभावितैः ॥ स्वरूपतः करिभ्यां च यकं कृत्या निवेदयेत् ॥ ९ ॥ कुर्यात्वंचपछादूर्द्धमा भाराद्पि शक्तितः ॥ तथा मङ्गछशब्देन स्नापितो वेदपुङ्गौः ॥ १०॥ त्रिः प्रदक्षिणपावृत्य गृहीतकु गुपाआछिः ॥ इममुचारयेन्मत्रं त्राह्मणेभ्यो निवेद्येत् ॥११॥ नमो नमः श्रङ्करपञ्चनार्कछोकेश्विद्याधरवासुदेवैः ॥ त्वं सेव्यसे वेद्युराणयहौरतेजोमयस्यंद्न पाहि तस्मात् ॥ १२ ॥ यत्तत्पदं परमगुद्यतमं मुरोररानन्दहेतुगुणह्यविमुक्तमन्तः ॥ योगैकमान उद्दशी मुनयः समायी पर्यन्ति तत्त्वमित नाय रयाधिहृदः ॥ १३ ॥ यस्मात्त्वमेव भवसागरसंप्लुतानामानन्द्रभागमृतमध्वगपारपत्रम् ॥ तस्माद्वीचशमनेन कुह प्रसादं चापीकरेभरथ माधव सम्प्रदानात्॥ १२॥ इत्थं प्रणम्य कनकेभरथप्रदानं यः कारयेत्सकळपापविम्रुक्तदेहः ॥ विद्याधरामरमुनीन्द्रगणाभिज्रष्टं प्राप्नोत्यसौ पद्मतीन्द्रियमिदुमौळेः॥ १६॥ कृतदुरितिवतानप्रव्यञ्दह्तिनाञ्च्यतिकरकृतदेहोद्रेगभानोऽपि बन्धूत् ॥ नयति स पितृपुत्रान् बांगगानप्यशेषान्कृतगनस्यदानाच्छाश्वतं सञ्च कृतदुरितावतानप्रज्यञ्चातमाञ्ज्यातमारकारकारकारम् । विष्णोः ॥१६॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे महादानानुकित्तं हेमहित्रथपदानिविधिनाम द्वयशीत्यिकिद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८२॥ छ ॥ अधिनत्स्य अधिकारिकिक्ष्यामा महादानमनुक्तमम् ॥ पंचछाङ्गछकं नाम महापातकनाशनम् ॥ १॥ पुण्यां तिथिमथासाद्य युगादिमहणादि अ मत्स्य

1180311

काम्॥भूमिदानं नरो द्यात्पंचलाङ्गलकान्वितम्॥२॥खर्वटं खेटकं वापि यामं वा सस्यशालिनम्॥ितवतेनशतं वापि तर्वेचे वापि शक्तितः॥३॥ ﷺ
सारदारुपयान्कृत्वा द्लान्पंच विचक्षणः॥सर्वोपकरणैर्युक्तानन्यान् पंच च कांचनान् ॥ कुर्यात्पंचपला हृईमासद्व्वपलान् ॥४॥ वृषाल्वलान् ॥४॥ वृषाल्वलान् ॥४॥ क्ष्यपान् ॥ कुर्यात्वलकात्रकालान् ॥ स्वर्यप्यान् ॥ स्वर्यपान् ॥ स्वर्यपान्यान् ॥ स्वर्यपान् ॥ स्वर्यपान् ॥ स्वर्यपान् ॥ स्वर्यपान् ॥ स्वर्यापान् ॥ स्वर्यपान् ॥ स्वर्यपान स्वर्यपान् ॥ स्वर्यपान्यपान् ॥ स्वर्यपान ॥ शालायामधिवासयत्॥६॥घरण्यादित्यहरेभ्यः पायसं निर्वयेचहम्॥ एकस्मिन्नेव कुण्डे तु गुहस्तेभयो । वेद्येत् ॥७॥ प्रज्ञासिधस्तद्रद्राज्यं क्रणितिलास्तथा ॥ तुलापुरुषवत्क्रपांलोकेशावाहनं बुधः ॥ ८ ॥ ततो मङ्गठशब्देन शुक्कपालपाम्वरो बुधः ॥ आहूय दिनदाम्पत्यं हेमसु बाङ्कछीयकैः ॥ ९ ॥ कौरोयवस्र कटकैर्मणिभिश्वाभिष्र जयेत् ॥ शय्यां सोपरकरां द्वाद्धे वर्मकां प्रतिविश्व ॥ १० ॥ तथाष्टादृश धान्यानि समन्तादाधिवासयेत् ॥ ततः प्रदक्षिणीकृत्य गृहीतकुषुमाञ्जलिः ॥ ११ ॥ इमष्ठवारयेनमंत्र नय सर्वे िव स्येत् ॥ यस्मादेवगणाः सर्वे स्थावराणि चराणि च ॥१२॥ धुरम्पराङ्गे तिष्ठांति तस्माद्रिकः शिवेऽस्तु मे ॥ यस्माच भूमिदानस्य कछा नाईति पोडशीम् ॥११॥ दानान्यन्यानि मे भक्तिर्धम्मं एव दृढा भवेत् ॥ दृण्डेन सप्तहस्तेन त्रिंशदण्डं निवर्त्तनम् ॥ १४ ॥ त्रिमागहीनं गोचम्पतानाह् प्रनायतिः ॥ मानेनानेन यो दयानिवर्त्तनज्ञतं बुवः ॥ विधिनानेन तस्पाञ्च श्रीयते पापसंइतिः ॥ १५ ॥ तर्र्द्रमथशा द्याद्पि गोचम्मिमात्रकम् ॥ अवनस्थानमात्रं वा सोऽपि पापैः प्रमुच्यते ॥ १६ ॥ यावन्ति छाङ्गछक्रमार्गमुखानि भूमेर्भातां पतेर्द्वाहेतुरङ्गनरोपकाणि ॥ तावन्ति शङ्करपुरे स समा हि तिष्ठे द्धिमिषदानिम्ह यः कुरुते मनुष्यः ॥ १७ ॥ गन्धर्विक्रत्रसमुरासुरसिद्धसङ्कैराधूतचायरसुर्यत्य महद्भिमानम् ॥ सम्यून्यते वितृवितामह्बन्धु युक्तः शम्भोः पदं त्रजति चामरनायकः सन् ॥१८॥ इन्द्रत्वमप्याधिगतं क्षयमभ्युपैति गोधूमिछाङ्गछयुरन्धरसम्प्रदानात् ॥ तरुमाद्वौचपटछ क्षयकारिभूमेर्दानं विधेयमिति भूतिभवोद्भवाय ॥ १९ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे महादानानुकीर्तने पंचलाङ्गलपदानविधिनाम ज्यशी त्यधिकद्भिशततमोऽध्यायः ॥ २८३ ॥ छ ॥ मत्ह्य उवाच ॥ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि घरादानमनुतमम् ॥ पापश्चयकां नृणागमङ्गरुपविना श्रुविम् ॥ १ ॥ कारयेत्पृथिवीं हैमीं जम्बूद्वीपानुकारिणीम् ॥ मर्पादापर्वतवर्तीं मध्ये मेरुप्रमन्त्रिताम् ॥ २ ॥ छोकपाछाष्टकोपेतां नववर्षसम

प्राण-

अ० वर

न्विताम् ॥ नदीनद्समोपेतां सप्तसागरवेष्टिताम् ॥३॥ महारत्नस्माकीणां वसुहृदाकैसयुताम् ॥ हेन्नः पलसहस्रेग तर्द्धेनाथ श्कितः ॥ ४॥ शतत्रयेण वा कुर्योद्दिशतेन शतेन वा ॥ कुर्यात्वंचपछादूर्द्धमशकोऽपि विचसणः ॥६॥ तु अपुरुषवरकुर्याछोकेशावाहनं बुधः ॥ ऋत्विङूमण्डप 🎉 सम्भारभूषणाच्छादनादिकम् ॥६ ॥ वेद्यां कृष्णाजिनं कृत्वा तिङानाष्ट्रपरि न्यसेत् ॥ तथाष्टाद्श धान्यानि रसांश्च ङ्वणादिकान् ॥ ७ ॥ तथाष्टी पूर्णकल्ञान् समन्तारपरिकल्पयेत् ॥ वितानकं च कौशेयं फआनि विविधानि च ॥८॥तथां ग्रुकानि रम्याणि श्रीखण्डगक्र आनि च॥ इत्येवं कारियत्वा तामिवासनपूर्वकम् ॥ ९ ॥ शुक्कमाल्याम्बरवरः शुक्काभरणभूषितः ॥ प्रदक्षिणं ततः कृत्वा गृहीतकुषुमाञ्चिः ॥ १० ॥ पुण्यं कालमयासाद्य मन्त्रानेतातुद्दीरयेत् ॥ नमस्ते सर्वदेवानां त्वमेव भवनं थतः ॥ ११ ॥ धात्री च सर्वभूतानामतःपाहि वसुन्यरे ॥ वसु धार यसे यस्माद्रमु चातीव निर्मेळम् ॥१२॥ वसुन्धरा ततो जाता तस्मात्पाहि भयादळम् ॥ चतुर्भुलोऽपि नो गचछे ग्रस्माद्रन्तं तवाचछे ॥१३॥ अनन्ताये नमस्तस्मात्पाहि संसारकर्दमात् ॥ त्वमेव छक्ष्मीर्गीविंदे शिवे गौरीति चारियताः ॥ १८ ॥ गायत्री त्रस्रगः पार्थे ज्योतस्रा चन्द्रे रवै। प्रभा ॥ बुद्धिबृंदस्पती रूपाता मेथा मुनिषु संस्थिता ॥ १५॥ विश्वं व्याप्य स्थिता यस्माततो विश्वम्मरा स्वृता ॥ धतिः स्थितिः क्षमा क्षोणी पृथ्वी वसुमती रसा ॥ १६ ॥ एताभिर्मूर्तिभिः पाहि देवि संसारसागरात् ॥ एवसुचार्य तां देवी ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्॥ १७॥ घरार्द्धे वा चतुर्भाग गुरवे प्रतिपादयेत् ॥ शोषं चैवाथ ऋत्विम्धः प्रणिपत्य विसर्जयेत् ॥ १८॥ अनेन विविना यस्तु दद्याद्वेमधरां शुभाम् ॥ पुण्य काछे तु सम्प्राप्ते स पदं याति वैष्णवम् ॥ १९ ॥ विमानेनार्कवर्णेन किङ्किणीजाखपाछिना ॥ नारायणपुरं गत्वा कल्पत्रयमयावसेत् ॥ वितृत् पुत्रांश्च पोत्रांश्च तारयेदेकविंशतिम्॥२०॥ इति पठति य इत्यं यः शृणोति प्रसङ्गाद्वि कळुववितानैर्धुकरेहः समन्तात्॥दिवममरवध्भिर्याति सम्प्रार्थमाना पर्ममरसहस्रैः सेवितं चंद्रमौद्धेः॥२१॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे महादाना उकीर्त्तने हेमपृथिवीदानमाहातम्यं नाम चतुरशीत्य धिकद्विशततमोऽध्यायः॥२८४॥१०॥मत्स्य उवाच॥अथातःसम्प्रवक्ष्यामि महादानमञ्जतमम्॥विश्वचक्रामिति रूपातं महापातकनाशनम्॥१॥  मत्हयः

अन्यद्विंशत्पलादूर्द्धमशक्तोऽपि निवेदयेत् ॥३॥ षोडशारं ततश्चकं अपन्नेम्यष्टकावृतम् ॥ नाभिपद्मे स्थितं विष्णुं योगाह्यढं चतुर्भुनम् ॥४॥ शङ्खचकेऽस्य पार्थे तु देव्यष्टकसमावृतम् ॥ द्वितीयावरणे तद्वत्पूर्वतो जलशायिनम् ॥ अत्रिर्धुप्रविष्ठश्च त्रह्मा कर्यप एवे च ॥ कूम्मों वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः ॥ ६ ॥ रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्कीति च कपात् ॥ तृतीयावरणे गौरी मातृभिवेसिर्भुता ॥ चतुर्थे द्वादशादित्या वेदाश्चत्वार एव च॥ पञ्चमे पञ्च भूतानि रुदाश्चैकादरीय तु ॥८॥ छोक्रपाछाष्टकं पष्टे दिङ्गातङ्गास्तयेव च ॥ सत्रेवऽ स्नाणि सर्वाणि मङ्गलानि च कारयेत् ॥ ९ ॥ अन्तरान्तरतो देवान्विन्यसेदृष्टमे पुनः ॥ तुलापुरुवाच्छेपं समन्तात्परिकल्पयेत् ॥ ३० ऋत्विङ्गण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम् ॥ विश्वचकं ततः कुर्यात्क्रवणानिनतिछोपरि ॥ ११ ॥ तथाष्टाद्श घान्यानि रसांश्र उरणादि कान् ॥ पूर्णकुम्भाष्टकं चैत्र वस्त्राणि विविधानि च ॥ १२ ॥ माल्येक्षुफङरत्नानि वितानं चापि कारयेत् ॥ ततो मङ्गङशब्देन स्नातः ग्रुङ्धा म्बरो गृही ॥ होमाधिवासनान्ते वै गृहीतकुषुमाञ्जाछिः ॥ १३ ॥ इममुद्यारयेन्मन्त्रं त्रिः कृत्वा तु प्रदक्षिणम् ॥ नमो विश्वमपायेति विश्व चक्रात्मने नमः ॥ १४ ॥ परमानन्द्रस्ति । तंत्रं पाहि नः पापकर्दमात् ॥ तेजोमयिमदं यस्मात्सदा पर्यन्ति योगिनः ॥१५॥ हिदि तत्तं गुणा तीतं विश्वचकं नमाम्यहम् ॥ वासुदेवे स्थितं चकं चक्रमध्ये तु माधवः ॥ १६ ॥ अन्योन्याधारह्वयेग प्रणमामि स्थिताविह ॥ विश्वचक्रियं यस्मात्सर्वपापहरं परम् ॥ १७ ॥ आयुधं चापि वासश्च भवादुद्धर मामतः ॥ इत्यामन्त्रय च यो द्याद्विश्वचकं विमत्सरः ॥ १८ ॥ विम्रुक्तः सर्वपापेभ्यो विष्णुङोके महीयते ॥ वैकुण्ठङोकमासाद्य चतुर्वाहुः सनातनः ॥ १९॥ सेव्यतेऽप्तासां सङ्घेस्तिष्ठेतकरपञ्चतत्रयम् ॥ प्रणमे द्वाथ यः कृत्वा विश्वचंक्र दिने दिने ॥ तस्यायुर्वर्द्रते नित्यं छङ्मीश्च विषुष्ठा अवेत ॥ २०,॥ इति स फ्रजनगत्सुराधिवासं वितरति यस्तपनीय षोडशारम् ॥ हारिभवनमुपागतः स सिद्धश्चिरमभिगम्य नमस्यते शिरोभिः ॥ २१ ॥ शुभद्र्तनां प्रयाति शत्रोभद्रनसुद्र्गनतां च कानि नीभ्यः ॥ सं सुद्र्शनकेञ्चानुद्धयः कनकसुद्र्शनदानद्ग्धपापः ॥ २२ ॥ कृतगुरुद्धरितानि चोडशारप्रनितरणे प्रवराकृतिर्प्ररारेः ॥ अभि अविति भवोद्धवन्ति भीत्या भवमभितो भुवने भयानि भूयः ॥ २३ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे महादानानुकीर्ताने विश्वचकपदानिविर्वाम

पुराण.

अ० २८५

पञ्चाञ्चीत्यधिकद्विश्ततमोऽघ्यायः ॥ २८५ ॥ छ ॥ मत्ह्य उत्राच ॥ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि महाद्वानमनुत्तमम् ॥ महाकल्पलता नाम महा पातकनाञ्चम् ॥ १ ॥ पुण्यां तिथिमथासाय कृत्वा ब्राह्मणवाचनम् ॥ ऋत्विङ्मण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम् ॥ २ ॥ तुरुापुरुषवत् कुर्याञ्चोकेशावाहनं बुधः ॥ चामीकरमयीः कुर्यादशकलपञ्जाः समाः ॥ ३ ॥ नानापुष्पकञोपेता नानांशुकविभूषिताः ॥ विद्याधरसुपर्णानां मिथुनैरुपशोभिताः ॥ ४ ॥ पुष्पाण्यादितसाभिः सिद्धैः फठानि च विहङ्गपैः ॥ लोकपालानुकारिण्यः कर्तःयास्तासु दैवताः ॥ ५ ॥ त्राह्मी मनन्तर्शिकं च छत्रणस्योपिर न्यसेत् ॥ अध्रसाद्धतयोर्मध्ये पद्मराङ्ककरे शुभे ॥ ६ ॥ इभासनस्था तु गुडे पूर्वतः कुछिशायुधा ॥ रजनी संस्थिताम्रायी मुनपाणिरथान हे ॥ ७ ॥ याम्ये च यहिषाह्रहा गदिनी तण्डु होपरि ॥ घृते तु नैर्ऋती स्थाप्या सखड़ा दक्षिणापरे ॥ ८ ॥ वारुणे वारुणी शीरे झबस्था नागपाशिनी ॥ पताकिनी च वायव्ये मृगस्था शर्करोपरि ॥ ९ ॥ सौम्या तिलेषु संस्थाप्या शाङ्किनी निधि संस्थिता ॥ माहेश्वरी वृपाद्धाः नवनीते त्रिशुछिनी ॥ ३० ॥ योछिन्यो वरदास्तद्धःकर्तव्या बालकाश्विताः ॥ शक्तया पञ्चपञादुर्द्धमा सहस्रात् प्रकल्पयेत् ॥ ११ ॥ सर्वासामुपरि स्थाप्यं पञ्चवर्णं वितानक्षम् ॥ धेनयो दश कुम्भाश्च वस्त्रयुग्मानि चैव हि ॥ १२ ॥ मध्यमे द्वे तु गुरवे ऋत्विरम्योऽन्यास्त्यैव च ॥ ततो मङ्गञ्जान्देन स्नातः जुङ्गाम्बरो बुवः ॥ त्रिः प्रदक्षिगमावृत्य मन्त्रमेतमुद्दिरयेत् ॥ १३ ॥ नमो नमः पाप विनाशिनीभ्यो त्रमाण्डलोकेश्वरपालिनीभ्यः ॥ आशंतिताचिक्यफङप्रदाभ्यो दिग्भ्यस्तया करप्रतायपूर्यः ॥ १४ ॥ इति सकलदिगङ्गना प्रदानं भवभयसुदनकारि यः करोति ॥ अभिमतक्छिदे स नागछोके वसति पितामहवत्सराणि त्रिंशत् ॥ १६ ॥ पितृशतमथ तारपेद्रगाञ्चे भंवदुरितोघविघातशुद्धदेदः ॥ सुरपतिवनितासहस्रसंख्यैः परिवृत्तवस्युजसंसदाभिक्त्यः ॥ १६॥ इति विधानमिदं दिगङ्गनानां कनकक्रत्यस्ता विनिवेदकम् ॥ पठति यः स्मरतीह् तथेक्षते स पदमेति पुरन्दरसेवितम् ॥ ३७ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे महादानानुकीर्त्तने कनक् करण स्ताप्रदानविधिनीम षडशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८६ ॥ छ ॥ मतस्य उत्राच ॥ अथातः सम्प्रवस्यामि महादानमनुत्तपम् ॥ सप्त सागरकं नाम सर्वपापप्रणाज्ञानम् ॥ १ ॥ पुण्यं दिनमथासाद्य इत्या बाह्यणयाचनम् ॥ तुलापुरुषयत्क्रुपाँछोकेशावाइनं बुघः ॥२॥ ऋतियङ् पत्स्य-

३०६॥

मण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम् ॥ कारयेत्सप्त कुण्डानि काश्चनानि विचक्षणः ॥ ३ ॥ प्रादेशमात्राणि तथारितनात्राणि वै पुनः ॥ कुर्योत्सप्तपछादृद्धमासद्ग्राच शिक्तितः ॥ ४ ॥ संस्थाप्यानि च सर्वाणि कृष्णाजिनतिलोपि ॥ प्रथमं पूरयेत्कुण्डं लवणेन विचक्षणः ॥ ५ ॥ दितीयं प्यसा तद्वत्वतीयं सर्पिषा पुनः ॥ चतुर्थे तु गुडेनेव द्ध्रा पंचममेव च ॥ ६ ॥ षष्ठं शर्कर्या तद्वत्सप्तमं तीर्थवारिणा ॥ स्थापये छवणस्थं तु ब्रह्माणं कांचनं शुभम् ॥ ७ ॥ केशवं क्षीरमध्ये तु घृतमध्ये महेश्वरम् ॥ भास्करं ग्रहमध्ये तु द्धिमध्ये निशाधिषम् ॥ ८ ॥ शर्करायां न्यसेछ्रभां जलमध्ये तु पार्वतीम् ॥ सर्वेषु सर्वरत्नानि धान्यानि च समन्ततः ॥ ९ ॥ तु अपुरुषवच्छेपमत्रापि परिकल्पयेत् ॥ ततो वारुणहोमान्ते स्नापितो वेदपुङ्गवैः ॥ ३० ॥ त्रिः प्रदक्षिणमाष्ट्रत्य मन्त्रानेतानुद्रिरयेत् ॥ नमो वः स्रोन्नतानामाधारेभ्यः सनातनाः ॥ जन्तूनां प्राणदेभ्यश्च समुद्रभ्यो नमो नमः ॥ ९७ ॥ क्षीरेदिकाच्यद्धिमाधुरलावणेश्च सारामृतेन भुवनत्रय नीवसङ्घान् ॥ आनन्द्यन्ति वस्राभिश्च यतो भवन्तस्तस्मान्ममाप्यचिवातम् दिश्नन्तु ॥ १२ ॥ यस्मात्समस्तभ्रवेषु भवन्त एवं तीर्थामराष्ट्ररसुबद्धमाणेप्रदानम् ॥ पापश्चयामृतविङे पनभूषणाय छोकस्य बिश्राति तदस्तु ममापि छक्ष्मीः ॥ १३ ॥ इति ददाति रसामृतसंयुता छिचि विस्मयवानिह सागरान् ॥ अमछकांचन वर्णमयानसी पद्मुपैति हरेरमरार्चितः ॥ १४ ॥ सक्छपापविधौतविराजितः पितृपितामहपुत्रकछत्र कम् ॥ नरकछोक्तमाकुछमप्ययं झटिति सोऽपि नयेच्छित्रमन्दिरम् ॥ १५ ॥ झति श्रीमात्स्ये महापुराणे महादाना जुकीर्त्तने सतसागरत्रदानाविधिनीम सप्ताशीत्यधिकद्विज्ञाततमोऽ ध्यायः ॥ २८७ ॥ छ ॥ मत्स्य उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि महाद्वानमञ्जतमम् ॥ रत्नवेन्त्रिति विख्यातं गोलोक्कफल्डं नृणाम् ॥ १ ॥ पुण्यं दिनमथासाद्य तुलापुरुषदानवत् ॥ लोकेशावाइनं कृत्वा ततो धेतुं प्रकल्पयेत् ॥ २ ॥ भूमी कृष्णाजिनं कृत्वा लवणदोणसंयुतम् ॥ घे**नं रतमर्यी कुर्यात्सङ्करूप्य विधिपूर्वकम् ॥ ३ ॥ स्थापयेत्पद्मरागाणामेकाक्शातिं मुखे बुवः ॥ पुष्परागज्ञतं तद्वद्वोणायां परिकरुपयेत् ॥ ४ ॥** 

वुराण.

अ०३८८

खुरा हेममयाः कार्याः पुच्छं मुक्तावलीमयम् ॥ सूर्यकान्तेन्द्रकान्तौ च त्राणे कपूर्वचन्द्रने ॥ ८ ॥ कुङ्कमानि च रोमाणि राप्यनाभि च कार येत् ॥ गारुत्मतशतं तद्वदुपाने परिकल्पयेत् ॥ ९ ॥ तथान्यानि च रत्नानि स्थापयेत्सर्वसन्धिषु ॥ कुर्याच्छर्करया जिह्वां गोमयं च ग्रुडात्म कम् ॥ १० ॥ गोमूत्रमाज्येन तथा द्धिदुग्धे स्वरूपतः ॥ पुच्छाये चानरं द्यात्समीपे ताम्रदोहनम् ॥ ११ ॥ कुण्डछानि च हैमानि भूव णानि च शक्तितः ॥ कारयेदेवमेवं तु चतुर्थीशेन वत्सकम् ॥ १२ ॥ तथा धान्यानि सर्वाणि पादाश्रेक्षुमयाः रुष्टताः ॥ नानाफछानि सर्वाणि पंचवर्णं वितानकम् ॥ १३ ॥ एवं विरचनं कृत्वा तद्वद्वोमाधिवासनम् ॥ ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां द्याद्वेनुमामन्त्रयेत्ततः ॥ चोदाइरेत्ततः ॥ १४ ॥ त्वां सर्वदेवगणधाय यतः पठित रुद्देन्द्रसूर्धकमलासनवासुदेवाः ॥ तस्मात्समस्त्रभुवनत्रयदेहयुक्ता मां पाहि देवि भव सागरपीडचमानम् ॥ १५ ॥ आमन्त्र्य चेत्थमभितः परिवृत्य भक्तया दद्याद्विजाय ग्रुरवे जङ्गप्रविकां ताम् ॥ यः पुण्यमाप्य दिनमत्र कृतोप वासः पोपेविमुक्ततनुरेति पदं मुरारेः ॥ १६ ॥ इति सकलविधिज्ञो रत्नधेत्रुपदानं वितरति स विमानं प्राप्य देदीप्यमानम् ॥ सकलकलुप मुक्तो बन्धुभिः पुत्रपौत्रैः स हि मदनसरूपः स्थानमभ्योति शम्भोः ॥ १७॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे महादानानुकिर्तने रत्नधेनुप्रदानविधि र्नामाष्टाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८८ ॥ मत्स्य उवाच ॥ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि महादानमञ्जत्तमम् ॥ महाभूतघटं नाम महा ॥ पुण्यां तिथिमथासाद्य कृत्वा ब्राह्मणवाचनम् ॥ ऋत्विङ्मण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम् ॥ २॥ तुलापुरुषवत कुर्याद्धोकज्ञावाहनादिकम् ॥ कारयेत्कांचनं कुम्भं महारताचितं बुधः ॥ ३ ॥ प्रादेशादङ्करुशतं यावत्कुर्यात्प्रमाणतः ॥ क्षीराज्यपूरितं तद्भत क्रलपृक्षसमन्वितम् ॥४॥ पद्मासनगतांस्तत्र ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् ॥ लोकपालान्महेन्द्रांश्च स्वस्ववाहनमास्थितान् ॥ वराहेणोद्धतां तद्धत्कुर्यात् पृथ्वीं सेपंद्वजाम् ॥ ५ ॥ वरुणं चासनगतं कांचनं मकरोपरि ॥ हुताज्ञानं मेपगतं वायुं कुष्णमृगासनम् ॥ ६॥ तथा कोज्ञाधिपं कुर्यान्मूषक स्थं विनायकम् ॥ विष्यस्य घटमध्ये तान्वेदपंचकसंयुताच् ॥ ७ ॥ ऋग्वेदस्याक्षसूत्रं स्याद्यजुर्वेदस्य पङ्कजम् ॥ सामवेदस्य वीणा स्या मत्स्य-

१२०७।

द्वेणुं दक्षिणतो न्यसेत् ॥ ८ ॥ अथवंवदस्य पुनः खुरुखुनौ कमछं करे ॥ पुराणवेदो वरदः साक्षसूत्रक्रमण्डलुः ॥ ९ ॥ परितः सर्वधान्यानि चामरासनदर्पणम् ॥ पादुकोपानहच्छत्रं दीपिकाभूषणानि च ॥ १० ॥ शय्यां च जलकुम्भांश्च पंचनणं वितानकम् ॥ स्नात्वाधिवासनान्ते तु मन्त्रमेत्मुद्दीरयेत् ॥ ११ ॥ नमो वः सर्वदेवानामाधारेभ्यश्चराचरे ॥ महाभूताधिदेवेभ्यः शान्तिरस्तु शिवं मम ॥ ११२ ॥ यस्मात्र किंचि द्प्यास्ति महाभूतैर्विना कृतम् ॥ त्रह्माण्डे सर्वभूतेषु तस्माच्छ्रीरक्षयाऽस्तु मे ॥ १३ ॥ इत्युचार्य महाभूत घटं यो विनिवेद्यत् ॥ सर्वपापविनि र्मुकः स याति परमां गतिम् ॥ १८ ॥ विमानेनार्कत्रणैन वितृबन्युसमन्तितः ॥ स्त्रवमानो वरस्राभिः पद्मभ्योति वैष्णवम् ॥ १५ ॥ र्शतानि यः कुर्यान्महादानानि मानवः ॥ न तस्य पुनरावृत्तिरिह छोकेऽभिजायते ॥ १६ ॥ इह पठति य इत्थं वासुदेवरूय पार्थं ससुतािवतृ कछत्रः संश्रुणोतीह सम्यक् ॥ मुरिश्युभवने वे मन्दिरे वार्कछक्ष्या त्वमरपुरवधूभिमोदिते सोऽवि कल्पम् ॥१७ ॥ इति श्रीमातस्ये महापुराणे महादानानुकीर्त्तनं नामैकोननवत्याधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२८९॥ मनुह्याच ॥ कल्पमानं त्यया प्रोक्त मन्वन्तर्युगेषु च ॥ इदानी कल्पना मानि समासात्कथयाच्युत ॥ १ ॥ मत्स्य उषाच ॥ कल्पानां कीर्त्तनं वक्ष्ये महापातकनाज्ञनम् ॥ यहपानुकिर्त्तनादेव वेद्षुण्येन युज्यते ॥२॥ प्रथमं श्वेतकरूपस्तु द्वितीयो नील्छोहितः॥वामदेवस्तृतीयस्तु ततो राथन्तरोऽपरः॥३॥रीरवः पंचमः प्रोकः पष्टो देव इति स्मृतः॥ सप्तेमाऽय बृहत्करुपः कन्द्र्पोऽष्टम उच्यते॥४॥सद्योऽय नवमः प्रोक्त ईशानो दशमः स्मृतः ॥तम एकाद्शः प्रोक्तस्तथा सारस्वतः परः ॥५॥ त्रयोदश उदानस्तु बारुडोऽथ चतुर्दशः॥ कौर्मः पंचद्शः प्रोक्तः पौर्णमास्यामजायत॥६॥षोडशो नारसिंहस्तु सम्यूनस्तु ततौऽपरः॥आग्नेयोऽछाद्शः प्रोक्तः सोमकल्पस्तथापरः ॥ ७ ॥ मानवो विंशतिः प्रोक्तस्तत्युमानिति चापरः ॥ वैकुः ठश्चापरस्तद्र छ्रूक्मीकल्पस्तथापरः ॥ ८ ॥ चतुर्विश तिमः प्रोक्तः सावित्रीकल्पसंज्ञकः ॥ पंचित्रंशस्ततो घोरो व्यराहस्तु ततोऽपरः ॥ ९ ॥ सप्तिविंशोऽथ वैराजो यौरीकल्पस्तथापरः ॥ स्वाहेश्वर स्तु स प्रोक्तिश्चरं यत्र घातितम् ॥ १० ॥ पितृकल्पस्तथान्ते तु या कुहू ब्रह्मणः पुरा ॥ इत्येवं ब्रह्मणो मासः सर्वपातकनाशनः ॥ ११ ॥

पुराण-

अ०२५०

आदावेव हि माहात्म्यं यिन्यित्यस्य विधीयते ॥ तस्य कल्पस्य तन्नाम विहितं ब्रह्मणा पुरा ॥१२॥ सङ्गीर्णास्तामसाश्चैत राजसाः सात्त्विका स्तथा ॥ रजस्तमोमयास्तद्वदेते त्रिंशदुदाहृताः ॥ १३ ॥ सङ्कीर्णेषु सरस्वत्याः पितृणां व्युष्टिकव्यते ॥ अग्नेः शिवस्य माहात्म्यं ताम सेषु दिवाकरे ॥ राजसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणः स्मृतम् ॥ १४ ॥ यस्मिन्कल्पे च यत्रोकं पुराणं ब्रह्मणा पुरा ॥ तस्य तस्य तु माहात्म्यं तत्स्वरूपेण वर्ण्यते ॥ १५ ॥ सात्विकेष्वधिकं तद्रद्विष्णोर्माहातम्यमुत्तमम् ॥ तथैव योगतंत्रि इ। गामिष्यन्ति परां गतिम् ॥ १६ ॥त्राह्मं पाझिममं यस्तु पठेत्पर्वाणे पर्वाणे ॥ तस्य धम्मं मतिर्ब्रह्मा करोति विषुलां श्रियम् ॥ १७॥ यस्तु द्यादिमान्कृत्वा हैमान्पर्वणि पर्वाणे ॥ ब्रह्म विष्णुपुरे वास मुनिभिः पूज्यते दिवि ॥ १८ ॥ सर्वपापश्चयक्षरं कलपद्दानं यतो भवेत् ॥ मुनिह्नपांस्त तः कृत्वा द्यात्कलपान्विचक्षणः ॥१९॥ पुराणसंहिता चेयं तव भूप मयोदिता ॥ सर्वपापहरा नित्यमारोग्यश्रीफछपदा ॥ २० ॥ त्रझसंवत्सर ग्रतादके हि शैवसुच्यते ॥ देकं निमेषं वैष्णवं विदुः ॥ २१ ॥ यदा स विष्णुर्जागार्ति तदेदं चेष्टते जगत् ॥ यदा स्वपिति शान्तातमा तदा सर्व निमीछिति सूत उवाच ॥ इत्युक्त्वा देवदेवेशो मत्स्यह्वपी जनाईनः॥ पश्यतां सर्वेश्वतानां तत्रैवान्तरधीयत॥२३॥ वैवस्वतो हि भगवान्विष्टुज्य विविधाः प्रजाः ॥ स्वान्तरं पाळ्यामास मार्तण्डकुळबर्द्धनः ॥ २४ ॥ यस्य मन्वन्तरं चैतद्धुना चातुवर्तते ॥ प्रण्यं पवित्रमेतद्रः भाषितम् ॥ प्रराणं सर्वशास्त्राणां यदेतः मूर्प्ति संस्थितम् ॥ २५ ॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे कल्पानुकीर्तनं नाम नवत्यधिकदिश ततमो ध्यायः ॥ २९० ॥ सृत उवाच ॥ एतद्रः कथितं सर्वे यदुक्तं विश्वरूपिणा ॥ मात्रस्यं पुराणमाविङं धर्मकामार्थसाधनम् ॥ मनुसंवादो ब्रह्माण्डकथनं तथा ॥ सांरूपं शारीरकं प्रोक्तं चतुर्मुखमुखोद्भवम् ॥ २ ॥ देवासुराणामुत्रातिमास्तितोत्पत्तिरेव च ॥ तद्रक्षोकपाठाभिष्रजनम् ॥ ३ ॥ मन्दन्तराणामुद्देशो वैन्यराजाभिवर्णनम् ॥ सूर्यवैवस्वतोत्पात्तिर्बुधसङ्गमनं तथा ॥ ४ ॥ पितृवं श्राद्धकारुस्तथैव च ॥ पितृतीर्थप्रवासश्च सोमोत्पत्तिस्तथैव च ॥ ५ ॥ कीर्त्तनं सोमवंशस्य यपातिचरितं तथा ॥ कार्त्तवीर्यस्य

मत्स्य-

#₹ºCH

वृष्णिवंशातुकीर्त्तनम् ॥ ६ ॥ भृगुशापस्तथा विष्णोर्देत्यशापस्तथैव च ॥ कीर्त्तनं पुरुषेशस्य वंशो होताशनस्तथा ॥ ७ ॥ पुराणकीर्त्तनं तद्रत् कियायोगस्तथैव च ॥ व्रतं नक्षत्रसंख्याकं मार्त्तण्डशयनं तथा ॥ ८ ॥ कृष्णाष्टमीव्रतं तद्रद्रोहिणीचन्द्रसंज्ञितम् ॥ तडागविधिमाहात्म्यं पादपोत्सर्ग एव चै ॥ ९ ॥ सोभाग्यशयनं तद्भद्रगरूत्यव्रतमेव च ॥ तथानन्तनृतीया तु रसक्रत्याणिनीतथा ॥ १० ॥ आर्द्रानन्दकरी तद्भद्रतं सारस्वतं पुनः ॥ उपरागाभिषेकश्च सप्तमीरुनपनं पुनः ॥ ११ ॥ भीमाख्या द्वाद्शी तद्रदनङ्गशयनं तथा ॥ अशुन्यशयनं तद्रत्तथैवाङ्गारक वतम् ॥ १२ ॥ सप्तमीसप्तकं तद्रद्विशोकद्रादशी तथा ॥ मेरुप्रदानं दश्या यहशान्तिस्तथैव च ॥ १३ ॥ यहस्वद्धपकथन तथा शिव चतुर्द्शी ॥ तथा सर्वेफलत्यागः सूर्यवारवतं तथा ॥ १४ ॥ संक्रान्तिस्नपनं तद्धद्विभृतिद्वादृशीवतम् ॥ षष्टिवतानां माहात्म्यं तथा स्नान विधिकमः ॥ १५ ॥ प्रयागस्य तु माहात्म्यं सर्वतीर्थानुकीर्त्तनम् ॥ पैछाश्रमफछं तद्वद्वीपठोकानुकीर्त्तनम् ॥ १६ ॥ सूर्यचन्द्रगतिस्तद्व दादित्यरयवर्णनम् ॥ तथान्तरिक्षचारश्च ध्रुवमाहात्म्यमेव च ॥ १७ ॥ भ्रुवनानि सुरेन्द्राणां त्रिपुराघोषणं तथा ॥ पितृपिण्डदमाहात्म्यं मन्वन्तर विनिर्णयः ॥ १८ ॥ वजाङ्गस्य तु सम्भूतिस्तारकोत्पत्तिरेव च ॥ तारकासुरमाहातम्यं ब्रह्मदेवानुमन्त्रणम् ॥ १९ ॥ पार्वतीसम्भवस्तद्वत्तथा शिवतपोवनम् ॥ अनङ्गदेहदाहरतु रतिशोकरतथैव च ॥ २० ॥ गौरीतपोवनं तद्वद्विश्वनाथप्रसादनम् ॥ पार्वतीऋषिसंवादस्तथैवोद्वाहमङ्ग छम् ॥ २१ ॥ कुमारसम्भवस्तद्वत्कुमारविजयस्तथ ॥ तारकस्य वधो घोरो नरसिंहोपवर्णनम् ॥ २२ ॥ पद्मोद्भवविसर्गस्तु तथैवान्यकघात नम् ॥ वाराणस्यास्तु माहात्म्यं नम्भदायास्तथेव च ॥ २३ ॥ प्रवराजुक्रमस्तद्वत्पितृगाथाजुकिर्त्तनम् ॥ तथोभयमुखिदानं दानं कृष्णाजि विस्य च ॥ २४ ॥ तथा सावित्र्युपाख्यानं राजधम्मास्तथेव च ॥ यात्रानिमित्तकथनं स्वप्रमाङ्गरूयकीर्त्तनम् ॥ २५ ॥ वामनस्य तु माहात्म्यं ॥ तथैवाथ वराहजम् ॥ श्रीरोदमथनं तद्वत्काछकूटाभिज्ञासनम् ॥ २६ ॥ देवासुराविमईश्च वास्तुविद्यास्तथैव च ॥ प्रतिमाछक्षणं तद्वदेवतारा भनं ततः ॥ २७ ॥ प्रासाद्रुक्षणं तद्रन्मण्डपानां तु उक्षणम् ॥ पूरुवंशे तु सम्प्रोत्तं भविष्यद्राजवर्णनम् ॥ २८ ॥ तुलादानादि बहुशो महा

पुराणः

अ० दे

द्वानानुकीर्त्तनम् ॥ कल्पानुकीर्त्तनं तद्वद्रन्थानुक्रमणी तथा ॥२९॥ एतत्पवित्रमायुष्यमेतत्कीर्त्ताविवर्द्धनम् ॥ एतत्पवित्रं कल्याणं महापापहरं शुभम् ॥३०॥ अस्मात्पुराणादपि पादमेकं पठेतु यः सोऽपि विम्रुक्तपापः ॥ नारायणस्यास्पदमोति नूनमनङ्गादिव्यवपः मुखी स्यात्॥३१॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणेऽनुक्रमणिकानामेकनवत्यधिकदिशततमोऽध्यायः ॥ २९१ ॥ समाप्तं चेदं मत्स्यपुराणम् ॥



Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri



श्लोकान्०

## मत्स्यपुराणस्य श्लोकानुक्रमणिका

म्रकन्यवेति २२७.१६ म्रकल्मषस्तथा ६.१७ ग्रकस्मात्कोपिता ४७.२५४ ग्रकस्मादितिहासस्ते २१.२० ग्रकस्माद्वे ३८.२१; ८७.२२; 55.EX; E3.20, 5X भकामो १८७.२२ १८८.६५ X=. \$39, 09. \$39 ग्रकामो वा १०७.४ म्रकोलप्रसवा २३५.१ म्रकालमृत्यभयदं २५४.११ ग्रकाले च द्रमा १६३.४४ म्रकिञ्चित्करतां १५४.२५ स्रक्राद्यसेनायां ४५.३१ श्रकृताश्वी १२.३४

श्रकोपनश्च सत्यश्च ११२.११ अकोपोऽपि २१६.३० अको धन ३६.६ स्रकोधनैः शौचपरैः १६.२० म्रकोघनस्त्वा ५०.३७ म्रान्यादित्य १३२,२० ग्रग्नयो का प्रगाश्यन्तु ७१.६ ग्रग्नि १८३.७७; १८८.३० ग्रगिन चक्षुं १७१.५२ ग्रग्निज्वालाहता १८८.३३ ग्रग्निजिह्वो २४८.६८ म्रग्नितीर्थमिति १०८.२७ ग्रग्निदग्धास्त् १७.४२ ग्रग्निदो गरदश्चैव २२७.११६ ग्रग्निपुत्रः कुमारस्तु ५.२६ मन्त्रणयनं ६३.६

म्रग्निप्रवेशं १८६.१४ अग्निप्रवेशेऽथ १६१.११८ ग्रग्निमग्निवंपेत् १६.२३ ग्रग्निमीले ६७.१२ ग्रग्निर्मुद्धा दिवो ७२.२८ ग्रग्निष्द्रदितरात्रश्च ४.४२ ग्रग्निष्वात्ता १८.२१; १६.४ ग्रग्निष्वात्ता इति १४.२ ग्रग्नीषोमयमानां तु १५.३२ ग्रग्नीषोमविधिज्ञाय ४७.१६१ ग्रग्निषोमेयमानां १६.३३ ग्रग्ने ६३.३४ म्रग्नेर्दशगुराो १२३.४ अग्नेर्ब्युष्टौ १२८.३ ग्रग्ने: सुवर्णमेव २६६.६३ अग्नौ क्रयांत १६.३२

ग्रगमत् वरमं १५०.३१ अगमद डवा १२.४ ग्रगम्यं २१७.४ अग्यां समुद्रमहिषीं ११६.८ ग्रग्रे च ऋषयः २६०.४५ ग्रगस्त्यजं २०२.११ ग्रगस्त्य पुत्रं २०२.६ ग्रगस्त्यभवनं १६३.७४ ग्रगाध सलिले १६७.३४ ग्रगात्मजासि १५५.११ स्रघोरहृदयायेति ६५.११ म्रङ्कनानन्तंर २५६.१८ म्रङ्कोलस्य १६१.११७ अङ्गदक्षिण २४१.२ म्रङ्गभूतं च २२.५१ म्रङ्गानां २४१.३

अङ्गा वङ्गा ११४.४४ अङ्गभङ्ग २२७.८८ अङ्गारक इति ७२.१६ ग्रङ्गारकचतुर्था १६१.५६ अङ्गारकदिने १६३.८ ग्रङ्गारकनवम्यां १६३.६ म्रङ्गारेष्वङ्गिरा १६५ ६ म्रङ्गारेशं १६१.५८ श्रङ्गं स जनयामास ४८.२५ ग्रङ्गिर: १०४.१७ म्रिङ्गरा १६६.२६ ग्रङ्गिरा मत्स्य १६६.४१ ग्रङ्गिरास्तितिरिश्चैव १६६.५० म्राङ्गिराश्च १६६.२४ ग्रङ्गिराइचैव १४५.१०१ ग्रङ्गिराश्चाजमीढश्च १९६.४६ 🖁 ॥३१०॥

अथ काम

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

ग्रिङ्गराः संकृतिश्चैव १६६.३१ म्राङ्गिराः सुवचो १६६.११ ग्रङ्गुलानामष्टशतं १४५.१३ ग्रङ्गुलानां शतं २७०.२२ ग्रङ्गुलीपृष्ट ११६.३१ ग्रङ्गुलेनोच्छ्यः २४८.४२ ग्रङ्गुलेनोच्छिता ८१.१४ ग्रङ्गुलैः सर्ववास्तुनां २५४.४४ ग्रङ्गुष्ठकसमा २५८.४८ ग्रङ्गुष्ठस्तर्जनी २५८.६६ ग्रङ्गुष्ठपर्वादारम्य २५८.२२ ग्रङ्गुष्ठमात्रं ६१.४६ ग्रङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं ७२.३४ ग्रचिन्त्याः खलु ११३.६ ग्रचिरादेव १५४.३७६ भ्रचिरेणैव १०३.१४ ग्रचिरेणैव कालेन १.२७ ग्रच्छोदं नाम च १४.३ ग्रच्छोदाऽघोम्खी १४.६

ग्रिङ्गराश्च बृहदुक्थश्च १६६.३५ ग्रिचिंग्मान् १२८.६ ग्रजङ्गमोऽथवा २२७.१७७ ग्रजमीढस्य ४६.४४, ४६.७०; 40.8 अजमीढो १६५.१०३ अजमीशानं १५४,३४० ग्रजभू राष्ट्रपालश्च ४४.७५ ग्रजयद्भूषयच्चापि १५४.१११ ग्रजश्च त्रिपथश्चैव १२६.५१ अजाकर्णेऽश्वकर्णे १५.३३ ग्रजातपुत्रा ४४.५४ ग्रजातशत्रु २७२.६ ग्रजानिकल ७.५२ ग्रजानात् २४२.१८ ग्रजाश्च २१७.२२ ग्रजाश्वमेषो ६.३३ ग्रजिता १७६.७१ ग्रजीजनत्पुत्रं १२.१३ अजीजनत्स्तान् २४.३३ म्रजेयश्चापि १८०.६७

ग्रजैकपाद ४.२६ भ्रजोऽपि यः १.१ ग्रटंस्तीर्थप्रसङ्गेन १६७.१५ ग्रहाहहासेषु १३६.३६ ग्रद्वालकश्च १३४.१२ म्रदालकेषु च १३६.२५ ग्रद्वालकैर्यन्त्र १२६.३५ ग्रदृश्ला ४७.२५८ ग्रद्रहासं तथा २२.६८ ग्रण्डजो १५४.१५१ ग्रत उद्धं १४४.१ ग्रत ऊध्वं १२४:१ ग्रतः कर्त्रात् १५४.१५५ ग्रतः परं ५४.१, १०३.१; 388.38, 40, 04 ग्रतः परतरं १८०.७६ ग्रतः परं प्रवक्ष्यामि १७.१ 95. 9; 54. 9; 59. 9; 58.8; 80.8; 8.37 १२३.१२; १६४.३0;

ग्रतः परमगस्त्यस्य २०२.१ ग्रतः परं ह्रसन्तीं १२४.३६ ग्रतश्चाङ्गिरसो १२७.५ ग्रतस्त् १५६.५ ग्रतसीपूष्पवर्णश्च २०७.२६ अतसीपूष्पसङ्काशं २६६.३४ अत्मायुर्वमनो १६६.२ ग्रत्यद्भूतं १८३.१०१ अस्यद्भूतिमदं १८३.८० स्रत्यद्भूतिममं १८३.६ ग्रत्यद्भूतास्यहो १५४.३७४ ग्रत्यर्थं राजते १४१.४० ग्रत्याश्चय्यवंती १४६.१२ ग्रति १८७.८ ग्रति चन्द्रं १६१.४६ ग्रतिथीन् ३५.१४ ग्रतिथिस्त् १२.४२ म्रतिथीनन्नपानैश्च ३४.५ ग्रतिभक्त्या २४.५६

२५६.१,३; २०४.२; २६५.१ अतिमुक्तलता २०६.६ ग्रतिवृष्टि २३३.१ म्रतिवृष्टया २२८.७ ग्रतिशङ्कित २२२.६ अतीतं १८५.५२ ग्रतीतानागतानां १४५.६५ ग्रतीतानागतानि १४४.६१ स्रतीतानागताश्चैते ६.३७ अतीते जन्मनि पूरा ११५.७ ग्रतपत इव २४.६६ ग्रतप्तो ३२.३७ म्रतैललवणं भूक्तवा ७५.७ म्रतोऽन्यथा २२७.१४५; 389.98 त्रतो देशान्त्रवक्ष्यामि ११४.५५ म्रतोऽन्यथा हि २२७.१५७ स्रतो निस्संशयं १५४.३७६ ग्रतोऽस्या लक्षणं १५४.१८८ ग्रथ कङ्कस्य ४४.६१ ग्रथ कामान् ४७.१०

## अनब्ध्रे

# श्लोकानु०

अथ कुत्वा

ग्रथ कोषेन २४६.३३ ग्रथ ग्रसनमालोक्य १५०.१ ग्रथ चारूपताक १३७.२६ मथ चैत्ररथि ४४,१८ ग्रथ चैद्य ४०.१४ ग्रथ तद्वचनं श्रुत्वा ७२.२४ ग्रथ तं देशं २७.१४ ग्रथ तस्यैवमनिशं १८०.१७ ग्रथ तस्य समुद्रस्य २४६.७८ मथ तान् १३७.४ ग्रथ तृतीयं वक्ष्यामि १२२.४६ ग्रथ दिग्जया ११.४३ ग्रथ दीर्घेगा ३०.१; ४५.११; 288.50 ग्रथ देवा २५.१४ ग्रथ देवाश्च १६५.२६ ग्रथ देवो महादेव: ४७.१

भ्रथ दैत्य १४०.४४ श्रथ दैवपरिध्वस्ता १३१.३६ ग्रथ धर्मरथ ४८.६४ ग्रथ नन्दीश्वर १४०.५० भ्रथ नारदवाक्येन १४४.२७४ मय नारी १६१.५७ ग्रथ निष्क्रम्य ३१.१० ग्रथ प्रदक्षिणं ३.३६ ग्रथ पापहरं ५६.१ ग्रथ पूष्पाक्ष १७.५० मथ ब्रह्मण ६१.३४ ग्रथ भद्ररथ ४८.१०० ग्रथ भीतः ७.५० ग्रथ भूवनपति १३७.३१ ग्रथ भूत्वा कुमारी ४४.५५ अथ मूले च २६३.२४ म्रथ यः ५१.११ ग्रथ यम १३८.५ ग्रथ यक्ष १८०.६०

ग्रथ योगवतां १६६.१ ग्रय वज्रघरो १४०.४० ग्रथ व्रतवती ४५.२० श्रथवा ६३.१०३;१६१.४३,६० ग्रथवादित्य ६६.५ ग्रथवा वास्त्वेव १.२४ ग्रथ विद्रवमाणं १५३.३६ म्रथ विव्यथिरे १७६.६१ म्रथ विष्णु १५४.२८ ग्रथ वीर १२१.४४ ग्रथ रजत १३६.३२ ग्रथर्व १४५.६२ ग्रथवंवेदस्य २८६.६ ग्रथवीण ५८.३७ ग्रथ लोकमिमं ४०.१७ ग्रथ सख्येन ४६.७ ग्रथवा सप्त २६४.२४ ग्रथ संतः १४४.२० ग्रथ सा नवमे ४४.५६

भ्रथ सेनजित: ४६.५० ग्रयाच्यतोऽपि १५२.२० ग्रयातः १०१.१ ग्रथातः सम्प्रवक्ष्यामि ७६.१; 58.2; 55.2; 67.2; २२८.२; २४३.१; २४४.१; २५७.१; २६१.५३; २६३.१; २६४.२; २६७.१; २६५.२; २७०.१; २७४.३; २७४.१; २७६.१; २७८.१; २७६.१; २50.2; २52.2; २57.2; २=३.१; २=४.१; २=४.१; २८६.१; २८७.१; २८८.१; 3.375 म्रथातः शृग् ७३.१ ग्रथाद्य एकस्त्वमवैषि १५४.४०१ ग्रयानङ्गवती १००.२२ ग्रथानम्य १५३.१६८ स्रथान्यद्रपं १७१.३

अयान्यदपि ६८.१ ग्रथान्यमपि ५०.१ ग्रथान्यामपि ६३.१; ६४.१ ग्रथान्यानि १५३.१६२ ग्रथान्विषन्तो १२१ ग्रथानादि १५४.३६३ अथाभिम्ख १५०.१०१ ग्रथाभिमुखं १५३.१७६ ग्रयाभिषेकमन्त्रेण ६३.४६ स्रथाभिद्दं १००.१४ ग्रथावलोपं तं १२१.३४ ग्रथालक्ष्मी १३१.१७ ग्रयाइवमेधेन ५०.६६ ग्रथाष्ट्रकः ४२.२१ ग्रथासुरा १५३.१६१ ग्रथासूरपति २४६.४१ ग्रथास्य हृदयं १५०.५२ ग्रथास्त्रं १५३.५७ ग्रथास्त्राणि २५१.६

1138811

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

अथास्त्रवृष्टचा १५३.८५ ग्रथाहं वर्णयिष्यामि ११४.५ अथेह्येहीति २४.३६ म्रथंके दानवाः १३६.४६ ग्रथैनामपि २२७.३३ ग्रंथैवाद्भूतमित्येते १७१.२८ ग्रयोत्तरां १८१.३२ ग्रथोद्धत्य २४८.७८ ग्रथोऽन्यथा २२७.२६ ग्रयोशिज इति ४८.३२ ग्रदण्डया २२७.१२६ ग्रदण्डयान्दण्ड २२५.६; २२७.२१६ अददाद्देवयानाय ४२.१६ ग्रद्भूतानां २२६.१ ग्रदर्शना १७६.२७ ग्रद्राक्ष्रम्भोनिधि २५०.१६ ग्रदहच्च तदा १६६.१२ ग्रदक्षिणास्तथा २४६. ८५ ग्रदामहं पृथिवीं ४२.२४

म्रदितेः कश्यपाज्जाता 848.348 म्रदितिदितिदेनुः १७१.२६ म्रदितिदितिर्दन्विघा १४६.१८ ग्रदितिर्वेवमाता २४४.६ म्रदितिश्च १७६.१५ ग्रदितेरपि १७२.५ अद्षितानां २२७.१८० ग्रदेवमातृकं २१७.३ अदेशकाले २२०.१३ म्रदैवं तद्विजानीयात् १६.६ ग्रहष्टजन्मनिधना १५४.३६७ ग्रदृश्यः सर्वभूतानां ४८.६१ ग्रहश्ये सर्वलोके २४७ २६ ग्रद्य यास्याम १३६.११ ग्रद्य त्वां १७८.२७ ग्रद्यप्रभृत्यनावृष्टि २.३ ग्रद्यप्रभृति १८८.७१; २४५.६० ग्रवम्में ए जितो ३२.२८ ग्रद्य मे १०३.१७ ग्रद्य मे सफलं १०८.१६

ग्रद्यापि पितृतीर्थं २२.२२ ग्रद्यास्मानपहाय २६.६ ग्रद्यैवमभिजानामि २६.७ ग्रघः कुर्मशिला २६६.५ ग्रधमोत्तमं न तेष्वस्ति १२२.१०१ ग्रघस्तात् २६१.४६ ग्रधस्तात्प्रथिवी २५८.११ ग्रधस्ताद्बह्मभागस्त् २६३.१६ ग्रधस्ताद्वामनं २६०.३७ ग्रघः सुस्राव २३.६ म्रघः शिरास्त् १०७.१५ ग्रधमं एष २१.६ ग्रधम्मत्त्वां ३०.३४ अधम्मीत्त्रोहि ३१.२१ ग्रधम्माभिनिवेशित्वं १४४.४५ ग्रघमें १०४.११ अधर्मेणावृतो १०४.११ ग्रधम्मी १४३.१२

श्रधमीं धर्मघाताय १४३.१३ ग्रधम्मी मां ३०.३३ ग्रध्यद्वीगुल २५८.७४ ग्रध्वनो मध्यदेशे २५५.१७ ग्रध्वर्यप्रैषकाले १४३.११ ग्रधावद्भुक्टी १५३.३६ ग्रधार्मिकाइच १४४.५५ ग्रधिकं सेनापते २५४.३० ग्रधिकाः पद्मरागाः ६७.२३ ग्रविकारेषु २२०.७ ग्रधिके श्रियमाप्नोति २५३.१७ ग्रधिकृत्या ५३.५० म्रिविकान्यष्ट १२४.६८ ग्रधिदैवं च १६४.२१ म्रविवासनपूर्व ८ ६.६ ग्रधिवासविहार १५४.३५ ग्रविसोमकृष्ण ५०.७७, ७८ ग्रिधिष्ठितस्त् १८५.५० ग्रधीतवेदं २४८.६० ग्रधीयानः ३६.२४

ग्रधीयानो २२७.१५२ श्रधीरस्तवं १७८.२४ अधुनादिशते १५४.५१० ग्रध्ना सम्प्रवक्ष्यामि २६०.१ ग्रध्यां १४०.७० ग्रनग्निर्दीप्यते २३१.१ ग्रनग्निपक्वम् १०१.७० ग्रनग्निरनिनिकेत ४०.१२ ग्रनघो नाम २१.११ ग्रनङ्गशरतप्ताभिः ७०.६ ग्रनन्तवलबाहम्याम् २४६.४४ अनन्तरं १५१.३३; १५२.३३; 240.80 ग्रनन्तरं च ३.४; १५३.१८२ ग्रनन्तरं नीलरसौ २५०.१४ ग्रनन्तस्याप्रमेयस्य १५४.१८७ ग्रनन्तायै नमः २८४.१४ ग्रनन्तैश्वयं ६५.१३ ग्रनपत्यो ४६.२८ ग्रनब्भ्रे २३३.२

# श्लोकानु०

### अनमित्रस्य

ग्रनमित्रस्तो ४५.३ अनमित्रात् ४४.२२ अनिमत्रो वनं १२.४८ अनया देवसामग्रया १५४.२१३ म्रनया संस्तृतो ४७.१७३ भ्रनयैव तथा २२२.७ ग्रनयोविजयी २४.३६ ग्रनस्या ५२.६ ग्रनसूयो नाक्रयः १६६.१२ ग्रन्वास्यैव १३६.२० म्रनागतानि ५०.७३ अनागतैः स्रैः ५१.४७ ग्रनाचार्या वयं ४७.८६ ग्रनाथं १६२.३७ ग्रनादिनिघनं १७६.४५ ग्रनादिनिधना १४२.४६ म्रनाधृष्टिः ४६.३ ग्रनामया ह्योकाश्च ११४.६५

ग्रनामिका २५८,४६ मनायुधा सायुधायाः २७.११ मनावृष्टि १४४.७१ ग्रनावृष्टिभये २२८.१२ अनारतमतिप्रीत्या १५४.५१६ म्रनाशकरम् १८६.५० अनाशकफलं १०५.२ मनास्तृतगुहाशायी १११.४४ ग्रनास्वा १८५.३३ ग्रनाहताश्च १३५.४४ म्रनाहार्य २१४.२२ ग्रनाहार्यश्च २१५.३८ म्रनाहार्योऽन्शंसरच २१५.१५ म्रनिकेतगृहस्थेषु ४१.२ म्रनित्यतां ३८.११ ग्रनित्यं जीवितं २७४.२४ ग्रनिन्दिते २२७.२०६ म्रनियोज्ये नियोगे २६.१२ ग्रनिवर्त्तिका १८६.३४

ग्रनिरुद्धस्ततः २४८.४६ म्रनिर्देश्यो ५१.२३ ग्रनिर्दशाहांगो २२७.२८ ग्रनिश्रयावगमनात् १४४.८ अनुक्तस्य २२७.१५३ अनुकूलं प्रियं २१६.३ अनुकूलो २४३.२३ म्रन्गम्य पदान्यष्टो ६६.५१ अनुग्रहकरं १७२.३८ अनुजा त्वभवत्कृष्णासुभद्रा 84.94 अनुद्धतेरुद्धतेवी १०२.२ स्रन्नीतोऽपि न १०.६ अनुमतिश्च राका १४१.५० अनुयाता दहित्रा १५४.१३२ अनुयान्ति युगाख्यां २७३.६५ म्रन्वव्राज ३२.२५; २१०.१० ग्रन्वंशे ४४.५७ म्रन्व्याहृत्य ४७.१०८

म्रन्लेपन २१६.३१ मन्तवत १४४.३५ मन्तोपहता २७३.४४ म्रनेक १८८.४२ म्रनेकश्चन्द्रशालश्च २६६.४१ ग्रनेकलोकान्स ५८.५६ स्रनेकाकार १४८.४८ यनेकानि सहस्राणि १६६.२१ ग्रनेक १५५.१५ म्रनेन तोषितश्चाहं १२१.३६ ग्रनेन १८.१२; ५६.१६; £3.05; ?5x.78; ?55.8x म्रनेन विधिना ७.२१; ६३.२६; ६६.१६; ७४.१८; २६८.३४ २७४.७४; २७४.२६ म्रनेन विधिना दत्त्वा २०६.२३ म्रनेन विधिना दद्यात् ८०.७; 3.3= म्रनेन विधिना यस्तु ६७.२१;

64.80; 65.83; 53.88; 58.8; 54.5; 54.4; 39.33; \$5.23;3.03 39.875; 758.88 ग्रनेन विधिना विद्वान् ८०.१० म्रनेन विधिना शुक्ल ७८.७ ग्रनेन विधिना संवं ७५.५; 99.8; 98.90; 59.28; 3.23 अनेनैव गृहेण १४०.५२ अनेनैव घृता २४६.७ ग्रनैशानि २३१.४ ग्रनो त्वं प्रतिपद्यस्व ३३.२१ ग्रनोरचैव ४८.१० ग्रन्तकश्चामव १०.१६ ग्रन्तः कोपो २२३.७ ग्रन्तः पुरजना २१६.६ ग्रन्तःपुरे जुगोपैनं ४८.५६ ग्रन्तः प्रविश्याथ २३.४५

अपात

1138211

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

ग्रन्तःप्रवेश्य २७८.६ म्रन्तरप्रभवाणां २५४.३२ अन्तरं चाक्षुषं ६.२६ अन्तरान्तरतो २८४.१० अन्तरात्रिगंतश्चैव १४०.३४ मन्तरिक्षे १५४.१०४ बन्तरूपाय १५४.२६६ यन्तर्थानस्तु ४,४५ मन्तर्हितायां १४३.२ यन्तस्सलिलसंयुक्तः १६१४१ मन्तेषु स ३५.१२ मन्त्रैवा २४२.२७ ग्रन्धकं च ४४.४८ ग्रन्थकस्तु १७६.४० ग्रन्धकस्य १७६.६१ ग्रन्धकानां १७६.३३ ग्रन्धकानामिमं ४४.८५ ग्रन्धकारकदेशातु १२२.८६ ग्रन्धकारात्परे १२२ :२ ग्रन्धकाश्च १७६.७

म्रन्धाः शकाः ५०.७६ ग्रन्धेतमसि २२४.१७ ग्रन्नं तु १७.३० ग्रन्नदत्वं १८०.६४ मनदानं ६३.११० अन्नदानपुरोगाणि १३३.३२ म्रन्नादिजानां २२७.३६ म्रनं ब्रह्म दर्.४२ मन्मव ततो ५३.४३ म्रनं वस्त्रं च २६६.६७ मन्नं हि नो ६३.१११ श्रन्यं गते च १६३.३४ ग्रन्यच्च ४.७ ग्रन्यत्काम्म्कमादाय १५३.७७ ग्रन्यथा ६३.११४ ग्रन्यथा तु २६६.६६ अन्यथा यद्भवेत् २६३.२५ अन्यद्वपु ३६.१२ ग्रन्यदाचरिताहाराः १२६.६ मन्यद्ययाति २५.२

अन्यम्हिश्य २२७.१४७ ग्रन्यस्मै १८७.५० ग्रन्यत्रापि २२४.६ मन्यानिप ६६.१७ म्रन्यान्यपि ६०.४३ मन्यानि वर्जनीयानि २७०.२४ श्रन्यामपि ७६.१ भ्रन्या याः १८४.२४ श्रन्याये वर्त्तमानं २२७.१८६ भ्रन्यूनानतिरिक्तात्मा १२३.३३ भ्रन्ये च १०४.७ भ्रन्ये तु प्रस्थिताः १४४.१४ भ्रत्ये पयोधरा १३५.१६ ग्रन्येऽपि १८०.६७ म्रन्येष्वपि ६६.३ म्रन्येषां लवणादीनां २२७.१०८ ग्रन्यैभ्ँजैः १७४.३६ ग्रन्योन्याधाररूपेसा २८४.१७ म्रन्योन्यवाणवर्षेगा १७७.३७ भ्रन्योन्यमृद्दिय १३८.३२

ग्रन्योन्यर्मेत्वमुक्तवा ३२.८ म्रन्योन्यशापाच्च ६१.३४ ग्रन्योन्यस्याविरोधेन १४२.६७ ग्रपकांते तु १३७.२४ ग्रपत्यं कृत्तिकानां ५.२७ म्रपत्यानि मदीयानि ११.७ श्रपष्टवस्ता १७५.१६ श्रपमानो वधः १४६.५० म्रपराञ्चे तु २२.२ अपरीक्ष्य १८८.४६ श्रपरे दानवेन्द्रास्तु १५१.६ भ्रपरे बहुशस्तस्य १५०.३५ ग्रपरौ २०.२२ ग्रपश्य १४८.३२; १८४.३७ ग्रपसन्यं १०२.२० ग्रपसन्यो विनाशाय २५६.४ ग्रप्सरा इति ६१.२६ ग्रप्सराः पूर्वचित्तिश्च १२६.१९ ग्रप्सरो १८६.२८ ग्रप्सरोगण ५३.४४

ग्रप्सरोगगागन्धर्वेः ५०.११ म्रप्सरोगगासंगीतैः १०७.५ ग्रप्सरोभिः २७७.१६ म्रप्सरोऽनुगतो १२१.३ अप्सुप्रवेशे २२७.१६७ म्रप्रतीपी च २७१.२१ म्रप्रदेख्यो १४४:५३ श्रप्रमत्तोद्यता २६.१६ भ्रप्रशस्ते २४१.१३; २४३.२४ भ्रप्राप्ता यातना १४१.७२ म्रप्राप्यं दीर्घमायुरच ४१.३ ग्रप्रियं क्रियते १३७.७ म्रप्रियाण्यपि २१६.३६ ग्रप्रिये चैव २२०.३१ अपां १४१.२६ स्रपां गर्भ १२६.४८ ग्रपां विदारणा १२२.६२ ग्रपां दृद्धिः क्षयो १२३.३५ ग्रवां सारमयस्येन्दो १२६.५६ म्रपातयद्देव १७७.४४

### अस्यङ्ग

# श्लोकानु०

म्रपावते १७६.४० म्रपि नः स २०४.१७ ग्रपि नाकमभूत् १५४.३३ ग्रपि व्रवन्ती ३२.२६ ग्रपि शक्रसमो २२३.११ ग्रिप स्यात् २०४.३; ४, ४, ६, १२, १३, १४, १४, १६ अपूनर्मरणानां १८४.५४ प्रपुत्रो न्यवसत् ४४.३३ मप्रच्छत्साधु १४६.२६ अपृष्टश्वास्य २१६.२६ म्रहमक्षा वायु १७५.३५ म्रब्भ्रजं २२६.१० श्रवीच्च महादेवि २४८.५८ ग्रबाह्मणं २५.४८ म्रबुद्धिपूर्वकं १४५.६७ ग्रम्यन्तरं स १२४.६५ ग्रम्यन्तरे प्रकाशन्ते १२४.८३

ग्रभ्यच्चयाभिलिखेत् ७२.३० अभ्यवातेषु २२७.१७० स्रभ्यस्यन्ति १८०.४६ ग्रभया चान्तरिक्षेषु २२८.३ म्रभयेत्युष्णतीर्थेषु १३.४२ ग्रभवच्चाग्रतो २४९.६४ म्रभवत्कल्य १५०.१७८ म्रभवहेत्यसैन्यस्य १७३.२२ ग्रभवन्किङ्करा १४८.२७ स्रभवन्म्नयो १५४.४३४ म्रभक्ष्येण २२७.२०३ स्रभावे बहुशय्या ६६.५४ म्रभिगच्छन्ति ता १२२.७५ ग्रभिगच्छन्ति ताश्चान्या १२२.३४ ग्रभिगम्याय १३२.२६ म्रभिजित्पूर्वतः १२४.५४ ग्रभित्वा शूरमन्त्रेण २६५.२१ म्रभिद्राव १५०.८७

ग्रभिद्रतस्तथा १५०.३७ ग्रभिधाय्यं ततः १६.२४ ग्रभिमन्योः ५०.५७ ग्रभिमानधना १५०.१०५ ग्रभिमानेन १२८.४५ म्रभियोज्या २४०.२२ म्रभिवाद्य त् १४१.६ म्रभिवृत्तास्तु १४२.४४ म्रभिशापभये २२८.१३ म्रभिसङ्गता १००.१३ श्रभिषिक्तो १५६. प म्रिभिषिकतोऽसुरै: १४७.२८ म्रभिषच्य मनः ११.४२ ग्रभिषेकं ततः २४.५ ग्रभिषेकाई २१५.२ ग्रभिषेक्त्कामं ३४.१५ ग्रभिषेके च ये २६७.२८ ग्रभिज्ञाता ११४.१६ ग्रभूद्धनं मे ३८.५

ग्रभेदश्चापि ६६.२ ग्रम्भसा २४२.२६ ग्रम्भः साम्द्र ६१.४ ग्रम्लान १८८.२६ श्रम्लानमालान्वित १३६.४० ग्रमन्त्रो १८३.४४ म्रमरकण्टकं १६१.२४ ग्रमरं च १८१.२६ श्रमरा १८५.४४ ग्रमरारिविनाशाय २४६.४२ म्रमरे १८८.६३ श्रमात्यमन्त्रिणां २२३.६ ग्रमानुषा २३५.२ म्रमानुषीषु २२७.५३ श्रमायां १६३.२२ ग्रमावसेतामुक्षे १४१.४१ ग्रमावास्यां तथा १२६.७२ ग्रमी कथं १५४.४६३ म्रमी पृथक् १५४.४६२

ग्रमीषवो १८८.५ श्रम्बदैराकुलिमव १३५.३६ ग्रमुञ्चचार्चिषां १६३.३७ ग्रमूर्त १८३.५८ अमूर्त्तरयसं ४६. द अमूर्त्तरचाभवत् १५०.६६ अमूर्ते मुर्तिमद्वापि ४.५ श्रमृतं पिबतां ६२.११ भ्रमृतं पिबतो ७७.१३ श्रमृतस्वाद्सलिलां ११६.७ श्रमृता च रुदन्ती २१७.६४ श्रमृता जीवनाः १२८.२० श्रम्तार्थे २५०.४३; २५१.७ ग्रमोघदर्शनः १७०.२४ ग्रमोघदर्शनाः १२०.३८ ग्रमोघरेता ४८.३६ ग्रमोहकमिति १६१.१०४ ग्रयं च देव: २४६.१४ ग्रयं तु नवमस्तेषां ११४.६

।।३१३॥

भ्रयं तु मे ४८.३४ ग्रयं द्वीपी प्रियां २०६.१८ ग्रयनं तस्य ताः २४८.४३ ग्रयनादयनं १०१.३८ ग्रयने विष्वे १७.२; ८२.२५; ६८.२; २६४.११ भ्रयं नो दशवर्षाणि ४७.१६७ म्रयः पद्धस्तथा २४३.४ ग्रयमश्वोऽपि १२.७ भयं लोकस्तु वै ११४.१६ ध्रयं स कालो १७८.१४ ध्रयं स किल १७८,१३ श्रयं स दैलचकाणां १५०.२२१ ग्रयं स नाथो १७८.१० ग्रयं स निघने १७८.१२ ग्रयं स निर्घणो १७८.८ ग्रयं स विष्णुर्देवानां १७८.६ ग्रयं स रिपुरस्माकं १७८.६ ग्रयं स विग्रहो १७५.७ श्रयुक्तमथ १५४.१६१

ग्रयोगे केश १७५.४१ ग्रयोनिसम्भवे १६१.६० स्योमुखरच १६३.७१ ग्ररण्ये वसतो ४०.६ ग्रराजके युगांशे १४४.६७ ग्ररिघ्नममरादीनां १७४.३७ म्ररिष्टं कि २४४.३ ग्ररिष्टो १७३.२० ग्ररीणां २२७.१७२ भ्रम्णावरजं १७४.४७ म्रहन्तुदं ३६.६ ग्रहन्घती सतीनां १३.५३ ग्रहणस्तत्त्वदर्शी ६.२१ ग्ररुणः सारिय २६१.७ ग्ररुणाः शौण्डिकराश्च ११४.५४ ग्रह्णोदं मानसं च ११३.४६ ग्रहणोदयवेलायां २४२.१६ ग्ररे पापा दूराचारा ४६.६६ ग्ररोग्यं भास्करा ६८.४१ ग्ररोगा वा २३२.२

ग्ररोगशोषणं २३२.६ म्रकं: ६३.२७ ग्रर्कपृष्पै: ६४.२४ ग्रन्चीयामसमं २६२.२१ ग्रर्ज्नं त्रिपुरं २२.४३ ग्रध्यं दत्त्वा ६७.१३ ग्रर्ध्यवाद्यादिकं २६६.६ ग्रयोंऽनर्थित्रयां २५०.४७ मर्धस्य दुषणं २२०.११ श्रद्धीगुल २४८.३८ ग्रर्द्धचन्द्रं २१७.१४ श्रद्धनारीइवरं १६२.२८ श्रर्द्धपण्या १६७.३ ग्रद्धंक्लूप्रस्वर्णस्य २७७.५ ग्रर्द्वपादकरः २२७. ८ ग्रर्द्धभारेण ५२.६ ग्रर्द्धमासस्य १४१.३१ ग्रर्द्धमाससमाप्तौ १२६.६८ ग्रर्द्धयोजन १८४.४० ग्रर्द्धरात्रं संयमने १२४.३२

ग्रयंमा च २५३.३३ ग्रयंमा सविता २५३.३० ग्रयंमिण २२८.२२ ग्रलकान्माधवा ८१.११ म्रलं क्लेशेन महता ६८.१३ म्रलङ्गनीयं भवत् १२६.२१ ग्रलकंश्च १८०.६८ म्रलं ते १४७.१७ म्रत्पं दर्पबलं १७८.२४ म्रल्पदण्डेऽधिकं २२७.२१२ भ्रत्पेन तपसा ११७.१६ भ्रत्पवित्तोऽपि ८१.३ धलात चक्रवद्यान्ति १२७.१८ म्रलिप्समानस्य ४२.१२ ग्रवगम्यार्थमिखलं १५४.११६ ग्रवगाह्य च पीत्वा १०८.२६ ग्रवगाह्य ह्यभयतः ११३.११ स्रवगाही महात्मा ४६.१८ ग्रवतारयामास ४८.६६ ग्रवतीणें २४४.६३

ग्रवतीणीं २४६.४ ग्रवतीर्यास्रघ्वंसी ४.१८ अवदद्राजपुत्राऽपि २१.२१ ग्रवध्यः १४८.२० म्रवध्यस्तारको १५४.४७ भ्रवध्यायामृतायैव ४७.१४४ ग्रवध्याः सर्वदेवानां ६.२६ ग्रवनिष्ठीवतो २२७.५४ ग्रवनेजनपूर्व १७.४७ ध्रवमत्य विगानानि १५४.१२६ ग्रवशानि ६३.१४८ भ्रवहयं त्रिदशास्तेन १६१.२२ म्रवश्यं भाव्यमर्थं ४७.२२६ ग्रवश्यं भाविनो ४७.२१४ अवष्रब्धाइच २५२.१५ स्रवष्टब्धमथा १५५.१६ म्रवसत्तां क्षपां १५४.४६५ ग्रवसादं १५२.१६ ग्रव्यङ्गा ६३.५० ग्रन्यङ्गाङ्गाय ७१.१४; EX.३१

भ्रव्यक्ताय च ४७.१६४ म्रव्यक्तप्रभव १६२.५ भ्रव्यक्तलिङ्के १८०.६० मन्यको १७२.३ भवजन् २२७.१६७ भवादीस्तवं ३८.३ मविमुक्तं १८४.३७; १८४.५४ घविमुक्तं गतो १८७.२४ घविमुक्तगुणानां १६५.४२ मविमुक्तं तन् १८४.२१ मविमुक्तं न १८४.४२ मविमुक्तं प्रविष्टस्य १८१.१८ भविमुक्तं प्रविष्टस्तु १८५.६२ म्रविमुक्तं यदा १८१.२३ ग्रविमुक्तं सदा १८३.१६ प्रविमुक्तं शुभं १८३.२१ ग्रविमुक्ते १८४.६; १८४.४६; ग्रशक्तः कार्यकरणे ३३.६ १८७.१६; १८४.१

म्रविमुक्ते त् १८५.१३ श्रविमुक्ते न १८०.३६ म्रविमुक्ते नरा देवि १८३.४० म्रविमुक्ते निवसता १८५.१४, 20 म्रविमुक्ते निषेवेत १८२.२६ श्रविमुक्ते परा १६२.२० मविमुक्ते परो १८३.३६ भविमुक्ते महादेव १८४.४६ प्रविमुक्ते महाक्षेत्रे १८३.२६ ग्रविमुक्ते मृतानां १८४.११ प्रविमुक्ते यजन्ते १६३.२४ भविमुक्ते सदा १८२.४ म्रविरुद्धान्वने ११८.६१ म्रविषह्यतमं १७६.७६ म्रविज्ञेर्य २.२६ ग्रशक्तस्तु ६६.१६ ग्रशक्ता वै २४८.६

स्रशक्तो विशते ६१.३ ग्रशरण्याः परित्रस्ताः २७३.३० ग्रहमना १७६.२८ श्रदमनां २१७.३१ ग्रहमन्तकैस्तथा ११८.२२ श्रवऋक्षम् वाः ४.५३ म्रहवकांते १०२.१० भरवत्थं ५६.७; १०१.२३ भ्रवतथे वन्दनीया १३.५१ महबत्थपिप्पलांइचेव १८७.३० ग्रदवत्थामा ६.३२ अरवत्थोदुम्बर ५८.१० भ्रदवतीर्थं च २२.७१ भ्रश्वानां १६१.६८; २२८.१६ ग्रश्वरूपेण महता ११.३४ ग्रहवापहारइचैव २२७.१०६ ग्रश्वारूढंश्च १५१.५ ग्रश्वाष्ट्रकेन २८१.६ ग्रवमेघ ५८.५४; ६३.१३८

ग्रइवमेघफलं ६३.१६०; १०६.३३ ग्रहवमेधशतं २४.१०; २७८.२६ ग्रवमेधादृशगुणं १८८.८२ ग्रहवमेघे ददौ ४४.२७ म्रवमेधे स्तु १०५.७ अधिवन्यां च ४५.३२ श्र दिवनी रोहिस्मी २५३.६ प्रश्रद्धानो १०६.७ प्रश्रद्धेयं न वक्तव्यं १०६.६ श्रशाइवतं २०१.१२ ष्रंशावतीर्णेन २४५.२६ म्रशिल्पजीवी ४०.५ स्रशीतिश्च ४७.२१ अशीतिश्चैव १४२.३२ अशीतिमण्डलशतं १२५.५७ ग्रशीत्यंशः २५५.२ अशीर्तिहिमाञ्छैल ११३.२५ अशीलेषु प्रदृष्टेषु १३२.१

अशृद्ध २४०.४ स्रश्नयशयनं ७१.४ अशेषद्रष्ट ६६.१८ श्रशेषमेतत् ५३.७ ग्रशेषसत्त्व २३.४२ अशेषज्ञफलदं ६३.१५६ श्रशोकमध्वासिन्य ६.२४ श्रशोकवनभूतानि १३.१६ श्रशोकाण्च १६१.६५ ग्रसङ्गरेण १२८.७६ श्रसङ्गागतयस्तेषां १४२.७३ श्रसम्भान्तेन ४७.११४ असम्भान्तो १५१.१६ ग्रसंस्कृत १७.४४ ग्रसत्येन प्रमाप्य २२७.३४ असद्वयस्य का १५४.३४३ ग्रस्तं गते २१७.२३ ग्रस्तगतमिवाभाति १७५.११ ग्रस्ति १८७.४०

11 3 8 8 11

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

ग्रस्त्यस्मिन् गहने १२०.६ ग्रस्त्यूत्तरेण १२१.२४ ग्रस्मत्कृतेन १८७.३६ ग्रस्माकं १०३.२० ग्रस्माकमपि १५४.३७८ ब्रस्माकममरत्वाय २४६.४३ घरमाच्छतगुण ६३.११६ घस्माह्रागुणा ६३.६२ बस्मात्पुराणादिप २६१.३१ घरमान् १०३.४; १८५.४२ ब्रस्माल्लोकादम् १२८.३४ घ्रस्माद्रथन्तरा ६६.४ ग्रस्मिन्कः १३६.७ ग्रस्मिन् किल १३६.५० म्रस्मिन् महति १७८.६७ ग्रस्मिन् वैवस्वते २०३.१ ग्रस्मिन्सिद्धाः १८०,४८ ग्रस्माभिः १७८.६६ ग्रस्य च्छायां १७८.११ ग्रस्य देवाः १६२.६

ग्रस्या पत्यस्य १७५.५४ ग्रस्य भारतवर्षस्य १२४.६ ग्रस्य योजनमात्रेऽपि ६१.१२ ग्रस्य क्षेत्रस्य १५०.४६: ५५ ग्रस्त्रं ब्रह्मशिरं १६२.२३ ग्रस्त्रं हयशिरश्चैव १६२.२६ म्रस्त्राणि तेजांसि १५३.१७८ ग्रस्त्रानाविलनेत्रा २०७.६ झस्त्रे प्रतिहते १४१.२८ ग्रस्त्रै: प्रज्वलितै: १६२.२६ ग्रसाधवो २७३.२६ ग्रसितो देवलश्चैव १४४.१०७ ग्रसिपत्रवने १४१.७० ग्रसिलोमा पुलोमा ६.२० ग्रस्रघ्नाय ४७.१५० असूराएां १६३.५२ असुरास्तु २४.१२ ब्रस्रै: स्रायां २४.५१ ग्रस्रवरप्रेऽपि १३७.३० ग्रसुरैर्हन्यमाने २६.१०

मसग्रेतः ३६.१० ग्रमुजनमा १७२.५ ग्रसेव्यमप्रतिष्ठं १४०.७७ स्रसी गरोइनरो १५४.५४४ म्रष्ट चक्रेण १६३.१०६ श्रष्टपंचाश २७०.५ भ्रष्टभक्तं ततः २६४.३८ म्रविभाजिते २५७.२१ ष्प्रवा २४२.३१ ध्रष्टमे द्वापरे ४७.२४६ म्रष्टमूर्ते २७८.१७ श्रव्टरिम १२८.४४ म्रज्ञष्डिट १८१.१४ अष्टा १८१.३० म्रष्टांगुलां तु २५८.६० ग्रष्टांगुले ललाटे २४८.३२ ग्रष्टादश ५३.६६ ग्रष्टादशानां ६६.४ ग्रष्टादशभ्यस्त् ५३.६३ ग्रब्टादशैते २५२.४

ग्रष्टाभिः ६२.२ श्रष्टावातमगुणा ५२.८ अष्ट्राविशे ४७.२५१ म्रष्टाविशत्समा २७१.२५, २७ म्रब्टाविशत्समाख्याता २७३.७६ म्रहं जरां तवादाय २४.६६ श्रद्धाविंशत्सुतस्तस्य २७३.१३ म्रव्टाविंशति २७१.२४; २७३.१२ घटाशीति त २७२.१६ घट्टांशेनाधिकं २५४.२१ ग्रष्टाशीतिसहस्राणि १२४.१०७ ग्रष्टास्त्रं कारयेत् २६३.१४ अष्टास्त्रः २३६.२६ ग्रब्टास्त्रं मध्यमं २६३.१३ ग्रष्टाश्वं चत्रश्वं २८१.४ ग्रष्टी च वसवः २०३.३ ग्रष्टीत ६३.१३० ग्रब्टी महाबलाः १७६.७४ ग्रष्टौ मासान्यथा २२६.११ ग्रष्टौ शत १६२.२६

म्रहं १६३.४६ स्रहं कोघरच १६१.१५ ग्रहं च रथवर्येण १३५.११ म्रहं चैव १६७.४४ म्रहं ज्योतिरहं १६७.५७ महं तत्र १६२.१७ म्रहं त्वाम् १४४.२७ म्रहं त्वां दैत्य १७८.२६ म्रहं त् तव १७५.६६ ब्रहं तू शरणं १५४.२५४ भ्रहं ते जनको १६७.४२ श्रहं नारायणो १६७.५० अहं नेमि: १५०.१६३ म्रहं पुरोरिदं ३४.२७ ग्रहं भूतस्य १६७.६० ग्रहं मन्ये ४२.१८ ग्रहङ्कारगृहीताश्च १६४.१७ म्रहङ्कारश्च ३.१८ म्रहन्यहनि २४.२२

अहत्त

महल्यातीर्थ १६१.८६ ग्रहसत्तेन २१.१८ महस्त चरते १२४.६६ महीनगुस्तस्य १२.५४ म्रहीनांगो १०८.४ महं ययाति ३८.१ महं वर्षमहं १६७.४८ महं वीरक १४८.६ महं वो ४७.१८४ महं सर्वाणि १६७.५३ यहं सांख्यम् १६७.५६ म्रहं हि काल २५०.२१ महं हि पूर्वो ३८.२ ग्रहमपि १३७.३४ म्रहमिन्द्रपदे १६७.४२ म्रहमेवंविघः ४.१४

ग्रहमेवाद्य २१.२३

महीनशरणं ११७.१५ महो कष्टतरं ४.१ महो कृतार्था १५४.३६७ भहो धन्योऽसि १५४.१३० महो महर्ता २२.५४ महोऽवतारिताः १४४.१२४ म्रहो विवञ्चिता ४७.२०६ म्रहो बत्तमहो ११.६५ ब्रहो रात्रं १२६.४१ महोरात्रात्पतङ्गस्य १२४.४७ महोरात्रे गते ७७.७; ७८.६ म्रहोरात्रे विभजते १४२.५ म्रहोरात्रेण चैकेन १.१७ ग्रहोरात्रोपवासेन १८०.५६ म्रहो रूपमहो ३.३४ ग्रहो हि कालस्य १३७.८ ग्रहणोरुद्धरणं २६४.२६ म्रक्षय १८८.७२ मक्षयं १६१.३४, ६१

ग्रक्षया १८३.२७ ग्रक्षया सन्त ६५.४ ग्रक्षः सहैव चकेएा १२५.४६ म्रक्षसूत्रं च २४५.८७ म्रत ते वर्णयिष्यामि २०५.४; 7.355 म्रत्रदेवा १४१.५६ म्रत्रऽयोथ भारद्वाजाः ११४.४३ धत्रवोवर्णयिष्यामि १४५.५७ म्रत्रानुवंशक्लोकोऽयं ४४.१६; 40.55 स्रत्राप्युदाहरन्ती ७२.६ म्रत्राप्युपोषित् २५२.३ म्रत्रार्चनं २७४.३० म्रित्रगंविष्ठिरवचैव १६७.५ मित्रमृगुर्वासिष्ठश्च २८५.६ ग्रत्रिवंशसमुत्पन्ना १६७.१ ग्रतिश्चैव ६.२७ स्रतेरेवापरं १६८.१

भनेव १८४.१८ ग्रजातवस्तुचरितं ११६.३६ भ्रज्ञातसमयो ११.४७ ग्रज्ञानाद्यदि २२७.५ अज्ञानेन तु १०८.१६

### ग्रा

म्राच्छादयित्वा २३२.१३ म्राच्छाद्य देवं २६५.१६ म्राचार्य क्षोभमायाता २४६.२ म्राचारया १६२.३० श्राचार्यस्तु २६४.४ म्राचार्यश्च पिता २११.२० श्राचार्यो ब्रह्मणो २११.२१ म्राचारयों वो ४७.१६३ म्राज्यनासः २४८.६६ म्राज्यभागाः १७८.७० ग्राज्यस्थालीं २६०.४४ म्राजगाम १४७.५; २१४.१६ आप्टच्छे

ब्राजगासामररिप्: १५६.१३ श्राजगाम मुदा १५४,११३ स्राजग्मुः पितरस्तुष्टाः १४.४ श्राजनम १६२.२१ ग्राजानुलम्ब २५६.८ ग्राजानुबाहवश्चैव १४२.७१ म्राडिश्चकार १५६.१५ ग्रात्मतेजोद्भवाः १६८.८ त्रात्मनः सहशान् १७१.२५ म्रात्मरूपेप्रकाशेन १६७.३ म्रात्मार्थे १४५.४६ श्रात्मानमुर्वी २४५.१३ श्रातमानमीश्वरं २६६.३४ श्रात्मानं २३६.३४ श्रात्मदोषैनियच्छन्ति २७.३० ग्रात्मप्राणैः २६.७ श्रात्मीयं २२३.३ म्रात्मेशायात्मवश्याय ४७.१६२ म्रात्मो १८३.४६

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

ग्रातपे गवयं २०६.२५ ग्राततायिनमायान्तं 279.229 म्रातिष्ठस्व ४२.१४ ग्राथर्वरोन ५८.४६ म्राकर्णकृष्टैयर्म्श्च १५३.२२७ ग्राकर्णमूलश्वेतं २०७.२३ म्राकर्णाकुष्टचापस्तु १५०.५६ ग्राकल्पकालिकी २०४.६ प्राकाशप्रतिमा ११६.२३ ग्राकाशमूष्मणा २.७ म्राकाशशायी १२१.६६ ग्राकाशीवकृतेर्वादुः ३.२४ श्राकाशे १४३.४४; २३६.३ ग्राकान्ते त् १४८.७१ ग्राकृष्य २१०.६ ब्राकृष्येते यदा ते १२४.४६ माक्ष्टेऽभिहतो १४५.५६ ग्राकोशेऽपि १३८.७ ग्राकोश्यमानो ३६,७

ग्राखण्डलो ६३.४२ ग्राख्यातास्त्वेवमृषयः ११३.७६ ग्राख्याहि १८६.२ म्राख्याहि मे १११.६ म्राख्याहि नो ११३.५६ ग्राख्याहि नो ११३.४६ म्राख्यास्याम्यहमादत्स्व ३०.६ ग्रागच्छ भगवन्रद्रानुग्रहाय २६६.४८ ग्रागत्यानन्दयामास १४७.१६ ग्रागतं जलदाभासं १३४.५ ग्रागम्य तमजं १३२.२१ ग्राग्नंप्तस्वदेसमभूतां २.६ ग्राग्नेयम १५३.१०६ म्राग्नेयशाऋयाम्पेषु २६५.३७ ग्राचल्यां च २७.२७ ग्राचक्षे वो दानवा २५.६५ ग्राचान्तेषु १६.४७ श्राच्छनं वा २२७.१४६ म्राच्छादयत १५३.८१

म्राददानः २२७.११४ म्राद्यः प्रजापतिपतिर्यः २४४.१६ म्रादित्योपासनमं १८४.२० म्रादातुं कलमूलानि १४६.७६ म्रादावन्ते च मध्ये ७४.१० श्रादावेव २०६.४ म्रादावेव हि २६०.१२ म्रादित्य १८३.३३ म्रादित्या ६३.६५ म्रादित्यनिलयो १२७.१० ग्रादित्या वसवः १३२.३ म्रादित्यभौमवर्ज्यास्तु २५३.७ ग्रादित्यमेति १२८.६२ ग्रादित्यम्स्तकैः ११८.१६ म्रादित्यवंशमखिलं ११.१ ग्रादित्यवर्णः १६७.५१ ग्रादित्यश्चद्रामा ६३.५४ ग्रादित्यशयनं ४४.३ म्रादित्यायतनं १६१.७६ म्रादित्येऽस्तमनुप्राप्ते २१४.७ म्रादित्यैर्वसुभिः १६१.६

म्रादित्यो द्विजरूपेगा ४४.३ म्रादित्वा १७४.२ म्रादिदेवस्तथा ४७.३१ ग्रादिदेश ६१.६ म्रादिप्रत्नस्य ६३.४७ म्रादिष्टो ब्रह्मणा २३.२ म्रादिष्टोऽसि ७०.१८ म्रादिसर्गश्च यः ५.१ म्रादेहपत. १८२.१६ ग्राघत्त पितरो १६.५४ ग्राघयीन्तां १४८.७७ ग्राध्वर्यवं १४४.१६ श्राधाराधेयगावेन १२३.५३ म्रान्तरान्वै २१५.२७ ग्रानर्तस्याभवतपुत्रो १२.२२ ग्रानन्दाश्च सुखाश्चैव १२२.३८ ग्रानन्दाश्रुपरीताक्षाः १५४.३७३ म्रानन्ददिवसाहारि १५४.१६६

म्राननं ह्यग्निरभवच्छतयं 933.89 म्रानयत्यात्मवेगेन १२५.२५ ग्रानीय लिङ्गमर्ची २६४.२७ म्रायद्वारेषु २१५.३२ ग्रापवः स १६८.१ ग्रापस्य पुत्राश्चत्वारः ५.२२ ग्रापस्तम्ब १६६.१८ श्राप्याययन्त १५३.२१ ग्राप्यायस्व २०६.२६ ग्राप्यायस्वेति २६५.१७ ग्राप्यायश्वोति ६३.३४ स्राप्रयाग १०४.५ म्रापानगोष्ठीषु १२५-३१ ग्रापानभूमौ ११७.६ म्रापीतको दश २७३.४ ग्रापूर्यते परो १२६.५४ म्रापूर्यमाणो १२३.३१ म्रापूरितदिशां २५०.६ ग्राप्टच्छे त्वां २६.१४

आपोदेवीति X.335 ग्रापो ध्रवश्च ४.२१ ग्राम्यां सङ्घर्षगोद्भतं १६६.६ म्राभूत १८२.४ म्राभूतसंप्लवं २०४.१० ग्राभृतसंप्लवे २.२० ग्राभूतसंप्लवस्थानाममृतत्वं १२४.११0 म्राम्बिकेयस्य मेनाकं १२२.२५ म्राम्बिकेयात् परोरम्यः १२२.१७ म्रामं पक्वं तथा २६८.२३ ग्राम्राम १८७.२६ म्राम्न निष्पावमध् ६६.११ ग्रामश्राद्धं १८.२७ २६६.४ म्रामन्त्रितो २२७. द ग्रामन्त्र्य शीलकुलरूप २७६.१३ ग्रामन्त्र्य चेत्थमभितः २८८.१६ म्राम्नायमूर्तिमाद्भिश्च २४६.३६ म्रायुष्ये २१३.८ म्रायतस्त कुमारीतो ११४.१०

ग्रायतः स्यात्रिभिभागिभद्रयुक्तः श्रायतास्ते महाशैलाः १२१.७६ ग्रायसं ६३.६२ स्रायान्तीं १५०.७२ म्रायान्तीमवलोक्याध १५३.२६ ग्रायामं तस्य २६३.१४ ग्रायामो भूज २४८.६१ ग्रायासेन २१०.२ ग्रायुः कीत्ति घनं २७३. द१ म्रायूर्घनानि १०.२६ आयुषं चापि २८५.१८ म्रायुधेषु २३१.७ **ग्रायुरारोग्यफलदमथोत्तरसमा** म्रायुष्प्रमाणं जीवांति ११४.७३ म्रायुष्प्रदा २६२.१८ ग्रायुष्ये कर्मां ए २०१.१०

स्रायुषो १५१.३४ ग्रायु रूपं वलं १४२.५४ स्रावन्त्ये १७६.५ ग्रावन्ताश्च कलिङ्गाश्च 38.38 ग्रावर्तेर्दक्षिणा २०७.४ ग्रावहः प्रवहः १६३.३२ ग्रावां १८४.२६ ग्रावाम्यामुह्यते १७६.१६ ग्राविर्मृतं ततो ३.३७ म्राविवेशान्तरं १५४.६५ ग्राससाद १५२.६ ग्राससादाश्रमं २१४.६ म्रास्ते ब्रह्मा १५४.१८० ग्रास्तां तद्धम्मंसद्भाव १५४.३४७ म्रास्तिक्यं २४३.२६ म्रास्थाय नियमं २१.२५ ग्रास्फोटयन्तो १७६.२७

ग्रासाद्य दुग्धसिं ५५०.५५ ग्रासार धूलिध्वस्लाङ्गा 248.35 ग्रासीत १८३.८७ श्रासीतपुरा बृहत्कलपे ६२.१७ म्रासीद्बृहद्रथाच्चैव ४८.१०२ ग्रासीनमस्ततनयो ४४.२५ ग्रासीनश्च १८०.७ ग्रासीनश्चासने १६१.७१ स्रासीनं च शयानं २७.६ ग्रासीवं नारदं १३४.६ ग्राम्रो नास्त् १४६.७३ श्राशस्तं मुमुर्चुगर्भमशक्ता २३.८ ग्राशाभिरमृतो १५४.१३५ ग्राशास्थानं १२८.५३ ग्राश्चर्य १८३.८६; १६३.२५ ग्राश्चास्य १८७.१३ ग्राश्वास्यमानस्तु २१४.११ ग्राइवासयामास २०५.२१

इति व्यवस्य

ग्राश्विन ५३.२४ ग्राश्वयुक्छ्कलनवमी १७.६ ब्राश्रमेषु २१५.६३; १६१.२५ ग्राश्रयेत् २६६.३ ग्राश्रमाणां १६५.१८ ग्राश्रमी यदि २२४.४ ग्राश्रायणिऋषीगगो १६६.२ म्राविवेश मुखे १५४.६४ ग्राविष्टा मम ४४.५ म्रावृत्य तिष्रति द्वीपः १२३.१३ म्रावृतः पशुभिः १२२.४८ ग्रावृत्तानां २१५.५७ ग्रावो ६३.३८ ग्रारटन्ति २३०.२ म्राख्यैः सह १६३.४७ स्रारम्भयज्ञः १४२.५० ग्रात्तांना १०५.२ ग्राद्रीसु ५४.२० म्राद्रीमघारोहिग्गीषु १७.३

ब्राद्रानन्दकरी ६४.२३; 98.838 ग्रार्ष धर्म २६.१६ म्राविषेणो १६४.३४ ग्राराघनाय २४४.१० ग्राराधयन्महादेवं ११.१६ ग्राराघयति २०५.६ ग्राराधयामास २१.१२ श्रारामाश्च सभाश्चात्र १३०.५ ग्रारामेश्च विहारइचै १३०.२४ **ग्रारोग्यायूष्प्रमा**णाभ्यां १२३.४३ ब्रारोग्यायः प्रभाणाभ्यां १२१.५७ ग्रारोग्या बलिनइचैव १२२.३६ ग्रारोप्य कलशं ६६.३८ म्रारोप्य रज्ज्योगेन २.११ ग्रारोप्य साकमनयदात्मीयं 23.20 ग्रारोहति रथं १३३.४४ श्रालव्धेषु १४३.६

ग्रालेख्यसहित १८६.३१ ग्रालोकयन् नदीं ११७.१ ग्रासप्तरात्रो ६१.४६ ग्रासनत्रयमानीय २४.१७ ग्राषाढादि १०१.६ म्राषाढादिव्रतं १०१.११ ग्राषाढादिचत्रमांसां १०१.३७ ग्राषाढमददा २४५.८६ ग्राषाढे हे तथा २६४.६ श्राषाढे भृत्यरत्नानि २५३.३ ग्राषोडशा त् २५८.२३ ग्राषोडशादिति २५४.२६ ग्राहत्य भेरीं १४८.३६ म्राहरेत २१७.२६ म्राहरेदपसन्यं तु १६.२७ म्राहरिष्येऽमृतं २४६.२१ ग्राह्वानकरो २२७.२०६ ग्राहारो १६२.२३ ग्राहारमिच्छन् १४६.७५ ग्राहारो वैश्वदेवान्ते २५२.१७

Digitized प्राहुक क्याप्य विश्वती सुंजिश हैं Delhi and विश्वती सिंख्याताः १४०.१६१

श्राहुश्च युद्धे १३८.१२ इतरेषु ससन्ध्येषु १४२.२०

श्रहुतीनाँ तु २६५.४५ इति ५६.२६

श्राहूतः प्रग्द्रवष्ट्ररात्कचः २५.३७ इति कलुषविदारण १००.३७

श्राहूताध्यायी ४०.२ इति कार्पासशैलेन्द्रं ८८.५

श्राहूत्य ५३.७१ इति कियायोग १५२.२६

श्रात्रेयपुत्रिकापुत्रानत १६७.६ इति चिन्त्य १५६.३५

श्राज्ञापय १८७.१५ इति चिन्त्य १५६.३५

श्राज्ञापय १८७.१५ इति चिन्त्य १५६.३५

ਵ

इच्छामि १२६.१६ इच्छाशरीरो १५४.२४१ इच्छे चक्रप्रहारेण ४५.१५ इच्छेयं तत्त्वर्तो १६७.४८ इज्यया १८३.४३ इज्या दानं १४२.७४ इतश्चेतश्च १३५.२१; १५०.१७२; १५७.१८५ इतरेषु ससन्ध्येषु १४२.२० इति ५६.२६ इति कलुषविदारण १००.३७ इति कार्पासशैलेन्द्रं ५५.५ इति क्रियायोग १५२.२६ इति चिन्त २०.६ इति चिन्त्य १५६.३५ इति चिन्त्यभयो १३०.१ इति जागरणं १००.६ इति तत्रं पूरेऽमरद्विषाणां X8.359 इति तद्वचनं श्रुत्वा २.७ इति तूरगरथ २८१.१४ इति तेऽन्योन्यमाविद्धा १३४.२४ इति दत्त्वा च ६६.१८ इति दद्यादिति ३६.२७ इति ददाति रसामृत २८७.१४ इति दनुतनयान्मयस्तथोक्त्वा 978.38

इति दैत्यपतिः २४४.५१ इति दैत्यपतिर्घीरः २४५.४ इति निःशेषमथवा १५४.४५ इति पठित ५४.३१; ५५.३३; ५७.२६; ६२.३६; ६३.२६; २७5.२६; २5१.१६ इति पठित च ८२.३१ इति पठित य २७५.२६; २७5.२६; २5४.२१ इति पठित श्रुगोति वाथ ६८.१५ इति पठित शृणोसत २७६.१६ इति पटिगणयंतो १३७.३६ इति प्रगाढ १५३.१५३ इति प्रियाय १५३.१५० इति पृष्टोऽथ २४६.३ इति भक्तिस्तदा १००.२१ इति भवववचनप्रचोदितो 35.059 इति मयवचना १३८.४६ इति व्यवस्य १५०.१०४

# श्लोकानु०

इ

इति विधानिमदं २८६.१७ इति विज्ञावयद्देव १३६.४१ इति विज्ञापितो १८०.२२ इति सकलजग २८४.२१ इति सकलदिगङ्गना २८६.१४ इति सकलविधिज्ञो २८८.१७ इति साञ्चित्य १३६.११ इति संमंत्र्य १३६.१४ इति संसार ५७.२५ इति सुहृदो वचनं १३८.५२ इति स्तनत्ककुभि १५४.४६६ इति श्रुत्वा तु १५४.३०० इतिहासपुराणानि ६९.५५ इतीदमुक्तवा स २६.६४ इतीन्द्रशापात्पतितौ ६१.१८ इतीरिते १५४.४६५ इत्थं निवेद्य यो ११.६ इत्थं प्रणम्य २८२.१४ इत्यं य स्तदाखिलं २७६.१७

इत्थं स्तुतः १५४.२७१ इत्यगम्यादच २२७.१४२ इत्यनेन विधिना ६७.१७ इत्यत्रि १६७.११ इत्याकण्यं स १६५.१ इत्राकर्ण्य वचस्ताम्यां २१.२६ इत्यादि ४४.१७ इत्यामन्त्रय च ८७.६ इन्युच्चार्य २८६.१४ इत्युक्तः १५६.३३ इत्युक्तस् १५४.५५१ इत्युक्तस्तेस्तदा १५४.२८७, 885 इत्युक्तस्तारको १४८.१७ इत्युक्तः प्रययो १५४.२१६ इत्युक्तमात्रो १४३.२५ इत्युक्तवति देवषौ १५४.१३१ इत्युक्तः स १४६.४० इत्युक्तः स्वात्मभूर्देवः १५४.४६

इत्युक्तः शैलराजस्तु 838.888 इत्युक्ता १५७.१६; १५८.२ इत्युक्ता गिरिजा १४५.३ इत्युक्ता तपसः १५४.४२५ इत्युक्ता तु यदा १५४.२६७ इत्युक्ता तु निशा १५४. ५५ इत्युक्ता तु ततो १५४.१४१ इत्युक्ता प्रेषयामास १५४.५४८ इत्युक्ता मुनयस्ते १५४.३२६ १४४.४१७ इत्युक्ता मुनयस्तस्थुस्ते १५४.३८८ इत्युक्ता मुनयो १५४.४०६ इत्युक्तास्तु १५६.२० इत्युक्तास्तु ततो १५४.५१३ इत्पुक्तारित्रदशास्तेन १५४.५५ इत्युक्ता सा १४६.३८; १४७.१२; १४४.२०

इत्युक्तां सा तु कुपिता 848.385 इत्युक्ता शिरसा १५४.२७३ इत्युक्ता ह्यसुरास्तेन ४७.१६४ इत्युक्ता ह्यसुराः ४७.२२५ इत्युक्ता हृष्टरोमाणो २५०.५३ इत्युक्तो १४६.१८, १३१ इत्युक्तो देवराजस्तु १५४.२०८ इत्युक्तो दैत्यपतिना २४६.४७ इत्युक्तो धूर्जिरिस्तेन १५४.३६२ इत्युक्तो नारदस्तेन १३४.१६ इत्युक्तोऽमरतां १५६.२१ इत्युक्तो मदनस्तेन १५४.२१२ इत्युक्तोवाच १५८.३५ इत्युक्तो वै १३५.१३ इत्युक्तवा ६५.४; १४६.५७ इत्युक्तवा गिरिण १५४.४२१ इत्युक्तवा च ततः १६०.२४ इत्युक्तवा दानवाः १५०.२२२

इत्युक्तवा दानवपति २४५. ५ इत्युक्तवादेवदेवेन १३३.४६ इत्युक्तवा देवदेवेशो २६०.२३ इत्युक्तवान्षीन् ११३.५६ इत्युक्तवा नारदः १५४.२०५ इत्युवत्वा पितरं २१.१० इत्युक्तवा योगमास्थाय १३.१६ इत्युक्तवा विरतः १५४.१७५ इत्युक्तवा स १४.२१; ७४.२१; १००.३४; ११२.१5; १३७.२२ इत्येतच्छीनकाद्राजा ४३.१ इत्येतहिषभिगीतं १४२.१६ इत्येतानि ३२.३४ इत्येताः पृष्ठगा १७६.६६ इत्येता यीनयो १५१.१४४ इत्येवं ५५.१८ ्त्येवमङ्के १५४.५५५

इत्येवमावेद्य १३४.२४

इमामधाघ

।।३१७॥

इत्येवं मानसं १३०.६ इत्येवं मानवो २७१.१७ इत्येवमुक्तवा ७२.४४ इत्येवमूक्तो देवन २४६.५२ इत्येवमेतैः २१८.३८ इत्येवं वदतस्यस्य २४६.३७ इत्येवंवादिनं १४०.२५ इत्येवं सन्निवेगोऽयं १२३.६२ इत्येवं सूर्यवीर्येण १२६.५७ इत्येवं शङ्करे १७६.४३ इत्येवं त्रिदशैरूक्तः १३२.१० इत्येष एकचन्नेण १२६.३६ इत्येषोऽर्कवशेनैव १२८.८१ इत्येष दीर्घतमसो ४८.८६ इत्येष पर्वसन्धीनां १४१.५१ इत्येष पितृमान्सोमः १४१.२८ इत्येष पौरवो ५०.८६ इत्येष विषय: १४१.५० इत्येष सोमसूर्याभ्यामैलस्य १४१.5१

इत्येते १४५.१०६; १५पींगुर्धिर by Saraytr Gyndatien Teust. Eleghi and eGagagetta मप्यिचिगतं २५३.१६ इत्येते ऋषयः १४५.६४; ¥.739 इत्येते ऋषिकाः १४५.६७ इस्येते दश २७२.२५ इत्येते द्वादशादित्या १७१.५७ इत्येते नामाभिश्चैव १२६.५२ इत्येते पर्वताविष्ठश्चत्वारो 202.95 इत्येते पर्वताः सप्त १२२.६४ इत्येते पितरो १४१.५६, ७८ इत्येते पावकस्याग्नोद्विजैः १41.37 इत्येते मृग १६५.१४ इत्येते सप्त १४५.१११ इत्येते ह्नानयः १५१.४० इदं गृह्यतमं १८०.४७ इदं धन्यमिदं: ११०.१४ इदमन्तः पुरस्थानं १३०.४ इदं पवित्रं ५३.७३

इदं दूराणं २४६. प इदमनधं शृणोति ७७.१७ इदमाचरतो १००.३४ इदमूचुर्महाभागाः १४.११ इदमेव १५३.१२ इदमेव ५७.२६ इदमेव कृतं ६६.६२ इदं वसिष्ठेन ५५.३२ इदं वृत्तमिदं १३४.७ इदं स्वस्त्ययनं १४०.८७ इदं सत्यं ११०.१३ इदानीं २३६.३ इदानीं कथयिष्यामि २४२.२ इदानीं प्राहा ५२.१ इदानीं सर्वधर्मज्ञ २४०.१ इदानीं श्रोतम् १६१.१ इन्धनं च २४३.३ इन्द्रजित्सप्तजिच्चैव ६.१६ इन्द्रद्वीप: करोरुश्च ११६.८

इन्द्रद्विषसमीपे तु १२१.५७ इन्द्रनीलशतं २८८.७ इन्द्रनीलद्यतिः ६४.६ इन्द्रनीलमहास्तम्मं ११६.२७ इन्द्रस्यार्कस्य २२६.६ इन्द्रस्य वाह्याश्च १३३.१० इन्द्रश्चैव विवस्वांश्च १२६.१० इन्द्रशत्रभवस्वेति ७.३४ इन्द्रद्यम्नप्रसङ्गेव ५३.४७ इन्द्रो: किरणकल्पेन १३६.१३ इन्द्रो घाता ६.४ इन्द्रो निवारयामास ७.५५ इन्द्रोऽपि १३६.३ इन्द्रोऽब्रवीज्जिहि ४७.१०२ इन्द्रो वत्सः १०.१८ इन्द्रो विंध्सा १७१.५६ इन्द्राग्निसोम १७.३८ इन्द्राद्धनञ्जश्चैव ५०.५० इन्द्रास्त्रयस्ते ४७.५६

इन्द्राय पञ्चरत्नानि 252.88 इन्द्रियाणां २१५.५४ इन्द्रियैर्नापकृष्येत २२०.५ इन्द्रेणैव तू ४७.४६ इभास्ये च ततः १२४.२६ इभासनस्था २८६.७ इमं १८८.६६ इममुच्चारयेत् २७८.१३ इममुच्चारयेन्मंत्र २८३.१३; 254.28 इमं भौमं ३६.४; ४१.६ इमं लोकं स ६१.५२ इमं हिरण्याइनविधि २८०.१३ इति पठतिय एतद्धेमवाम्ब्रिप्रदानं 250.28 इमंग्इचोदाहरन्त्यत्र ४४.६७ इमां पठेद्यः ८०.१३ इमां पुण्योद्भवा १८१.१ इमामघौघ ७६.१४

# श्लोकानु०

इमाम

98.20; 98.29 इमां मिथ्याभिशास्ति ४५.३४ इमं लोकं मातृभत्तया २१०.११ इमावुत्पाद्य तनयो १४.१८ इमा विमूतयः १५२.२२ इमां शृशु गिरं १५४.१७७ इमो च शिष्यौ ४७.२२४ इयं च मे ३०.१० इयं चापि ३०.३६ इयमेव २४६.८ इयं विहारवेला ११.५६ इयं सायन्तनी ११.६० इराषुष्पसमायुक्तैः ११८.३७ इल: किम्पुरुषत्वे १२.१६ इलस्य नाम्ना १२.१४ इल्वलो नमुचिरचैव ६.२७ इलारूप ११.५४ डलाब्तमिति १३४.२

इलिना तु ४६.६ इबुभिस्ताऽय १३५.३६ इष्ट्यः पश्चन्धाश्च २४६.६४ इष्ट्रवन्त्रश्च ते २७३.७३ इक्वाकु: कुशनामश्च ११.४१ इक्ष्वाकुणामयं २७१.१६ इक्ष्त्राकुप्रमुखाश्चस्य ६.३० इक्ष्वाकोः पुत्रतामाप १२.२६ इक्ष्वाकोरश्चमेधेन १२.१० इक्ष्वाकोः संस्मृतं २७३.५२ इह ४३.४८; १८४.३८ इह पठित य २८६.१७ इह लोके ७.२८; ६४.२४ इह लोके च ८२.२७ इह संप्राप्यते १८०.५६ इह क्षेत्रे मृत: १८०.७२ इहोत्पन्ना ४७.२७ इहोदिवस्य १२१.५०

इहैव ६३.१४४

इहैव देवदेवेन २४६. ८८ ईशार्द्धे तु २६०.२ ईशान्याम् २५६.३३ ईशानादि २५३.२८ ईशार्ये ६०.२० ईशिता च २४८.४४ ईश्वर १८२.२४ ईश्वरा १८४:३६ ईश्वरान्गृहीता १८५.४७ ईश्वरस्य १७२.२ ईश्वरः सर्वभूतानां यः १११.५ ईश्वरेच्छावशः ३.२८ ईश्वरामोदिताः १३८.२ ईश्वराणां १४५.६२ ईश्वरी शिवगन्धा २१८.२७ ईश्वरेगा १८६.४६ ईश्वरस्वरघोषेण १३४.२

ईषत् संक्षोभयामास १६८.४ ईष ग्रज्जंश्व ६ १२ ईहां मृग १७३.४ ईहशे चास्य १८०.८५ ईहशस्य १५४.५४६ 3 उक्ता १५५.३७ उक्तास्तवैते २०१.४० उक्ता राजर्षयो २७३.७६ उक्तानि २१७.४२ उग्रायुघः कस्य ४६.६० उग्रायुधः सूर्यवंश्य ४६.६१ उग्रेण १८६.४ उच्चात्प्रयतनं २४२.४ उच्चीय स्वयमुद्ग्रथ्य १२०.८ उच्चैर्गरूनप्रभा १३१.४१ उच्चै: सूर्यो २२६.२२ उच्छा ६३.१२३

उच्छासनादिकं १७६. द१ अई.इ३ छुड़े। उच्छितेनाग्रहस्तेन १७६.५६ उच्छेषणं १७.५० उच्छेषणं मुमिगत १७.५७ उज्जहार २१४.२० उज्ज्वाल ६२.३१ उज्ज्वालिताश्च ६२.२६ उतथ्यश्च १४५.१०४ उतथ्यो १४५.६३; १६६.६ उतान्यदेहसम्प्राप्त्या १५४.३३६ उत्कलो वै १२.१७ उत्कण्ठायेति ७०.३७ उत्किण्ठन्यै नमः ६४.७ उत्कृ ५८.३० उत्थाने २३२.१० उत्थापयेत्ततो २६५.११ उत्थितः १८८.३७ उत्थितेन मया १४७.१०

उपधाभि

113951

उत्पन्नाः कालीरिष्टेषु १४४.६३ उत्पन्नमात्रश्रोवाच १७४.५१ उत्पन्नाः श्रुद्रदोनौ ४८.६६ उत्पत्ति प्रलयं २.२२ उत्पतन्त्यास्तदाकारा ३.३६ लत्पथान्मागं १३६.१६ उत्पद्यन्ते ६.७ उत्पन्नाः स्वधया १४,२७ उत्पन्नो दक्षिणाद्धस्तात्सधनुः 3.08 उत्पलं करवीरं ६१.२६ उत्पली: कुमुदी: १३५.१४ उत्प्लुत्यांथ १५०.६ उत्पाट्य १३८.२८ उत्पादितं १८४.५० उत्पादिता १८०.४७ उत्सङ्गकृतमूद्धनि २०६.१६ उत्साहबलसम्पन्नः २४०.१४ उत्क्षिप्रमन्तरिक्षे ६०.६ उत्तमा गुडधेनुः ६२.५

उत्तमा पलसाहस्रो २७६.४ उत्तमाधममध्यानि २१५.४४ उत्तमं स्थान २४१.११ उत्तमः षोडशद्रोणैः ८४.२ उत्तमो दर्श ५४.२ उत्तमो दशभि ५७.२ उत्तमः पलसाहस्रो द६.२ उत्सेघो दृक्षरजिस्य ११४.७६ उत्तरं १८४.६१ उत्तरक्तमवेऽर्कस्य १२४.७७ उत्तरे चास्य शृंगस्य ११३.६६ उत्तरे चैव १२८.१३ उत्तरेण १०६.३२ उत्तरायाः प्रमाणं तु १२४.५१ उत्तरायण १६१.६३ उत्तरायणद्वादशी २०६.३ उत्तरेण तु श्वेतस्य ११३.६६ उत्तरेण प्रवक्ष्यामि १०५.२६ उत्तरेण प्रतिशानाच्छवनना 3.999

उत्तरं यदगस्त्यस्य १२४.६७ उत्तरस्थं प्रणालं २६२.१६ उत्तानपर्णे ६३.४४ उत्तानपादस्तस्याथ १२७.२२ उत्तानपादात् ४.३४ उत्तानपादो ४.३६ उत्तारमूतं ७०.६ उत्तानो वरदः १५४.१८६ उत्तिष्ठ धात्रि २६.१८ उत्तीं ज्यसस्तं १४८.२५ उदक्रमभद्रयं ६६.१२ उद्गयता उदीच्यां १२१.७४ उदग्धिमवतः १२५.२३ उदग्याने तथा सूर्यः १२४.७३ उदगादिप्लवं २५६.१ उदगायतो महाशैलो ११३.३५ उदङमुखाः ५८.२६८; ८१.४; £3.37; 7x0.95 उद्दालिकः १६७.२ उहिश्य तानमावास्यां १४१.४२

उद्धरियति २७२.२१ उद्धल्य गात्रं १५४.२५६ उद्धतासि १०२.११ उद्धत्य चैनां २७.२३ उदपात्रं च कांस्यं १६.२६ उद्भ्रमः १८०.६६ उद्भिदान्युदकानि १२३.२४ उद्भिदान्यदकान्यत्र १२१.७२; १२२.१०० उद्यन्तं द्विषतां १७३.१३ उद्यानं पनरेवेदं १८०.२१ उद्यानं दिशतं १८०.४५ उद्यानानि च १३३.६ उदयतीन्दौ पूर्ण्वे १२३.३० उदयात्पयसां १२३.३२ उदयास्तगतचक्रेण १७४.२२ उदयास्तमये १२८.१६ उदयास्ते पुरो १५४.५७६ उदयादित्यसङ्काशैः ११८.४० उदयास्तमये १२४.३४

उदयश्च महाशैल १६३.६६ उद्वहन्कनकोन्नद्ध १५४.८८ उद्विग्नाश्च १४८.१४ उदरात्प्रतिर्त्तारं १६७.६ उदरेगुः १६८.१८ उदासी भविता २७२.१० उदिते च सहस्त्रांशी १३१.२० उदिते तु १२ =. ११; १४०. १ उद्तमं ६३.४२ उदैक्षन्नारदं १५४.१३६ उन्नताग्रा भवेत्पार्थ्वे २५८.३३ उन्नतश्रोनिजघना ११.४६ उन्नाम्य १४४.२८ उन्नतोदरमध्ये २५८.३४ उपचेरुमंहादैत्यं १६१.७३ उपतस्थुनंगाश्चावि १५४.४३१ उपतिष्ठ स्वलंकृत्य ४६.१८ उपदानवी ४६ १० उपदेशेन बहुना १५४.२१० उपवाभिश्च २२७.३

## एकापि

# श्लोकानु०

**उबमेयान्** उबमेयान

उबमेयान्प्रवक्ष्यामि ५३.५६ उपभोगसमर्थानि १४४.८८ उपमानं न २४८.५६ उपयुक्ताः १४४.१८ उपयेमे स विश्वातमा ३.४३ उपलम्भः सदालम्भो ४४.२६ उपवासं १०१.७३; १८३.७४ उपवासपरिश्रान्ता २१४.६ उपवासफलात्प्राप्तं ११५.१३ उपवासेऽप्यशक्तानां ५५.२ उपवासेष्वशक्तस्य ५५.१ उपविष्टा १५८.३१ उपविष्टस्त्वमे १००.१६ उपविष्टाः श्रमोन्मूक्ताः १५४.३१८ उपाविशन्निब्बतरे २५०.७ उपवीतं च २६०.५ उपसंहारकृत १३.१४ उपस्कराणां २२८.१४

उपस्थास्यन्ति २७३.४७ उपहत्य तथान्योन्यं १४४.४४ उपाकर्मोष्ठरुचकः २४८.७३ उपाध्यायस्य च ६६.४७ उपायांस्त्वं २२२.१ उपायैर्द्र्लभान् १५४.३२४ उपासङ्गस्य त् ४७.२२ उपास्य सन्ध्यां ६६.३४ उपासते सम १०५.३० उपासन्ते १८४.१० उपासन्ति महात्मानं १६१.५४ उपासर्पन्त २४६.६४ उपेतासित १७७.१७ उपेक्षासे च १५४.४०२ उपोष्य १८६.४८ उपोष्य १०४.७० उपोष्य दत्वा ७६.७ उपोष्य पूजयामास ११५.१२ उपोशितैर्नर ११४.१४

उभयत्रावगढी च १२२.७ उभी चुक्षुभतुर्देवी २०१.२७ उमापते ५५.६ उमापि १५६. द उमात्रियाय २५०.३८ उमामहेरवरं ५५.५; ६०.४२ उमामहेश्वरं हैमं ६४.२२ उमामहेश्वरस्यापि २६०.११ उभेति चपले १५४.२६४ उमेति नाम १५४.२६६ उवाचाथ तथा १८०.६३ उवाच चापि १५४.४३७ उवाच चैनं १५३.३ उवाच देवीं १५४.५२४ उवाच देवो भविता १५.८ उवाच देवताः १७२.४४ उवाचानाबिलं १५४.२ उवाच प्रहसन्वाक्यं १२६.२२ उवाच ममता ४८.३४

उवाच शतपत्राक्षी १४०.६१ उवाच हर्षपूर्णाक्षो १२६.१४ उवास तत्र तां २१४.१४ उल्कापातो २२६.७ उल्कं रुचिरा नारी १३१.२६ उलको दृश्यते ३३७.१२ उल्पा श्रीपहावाश्च १६८.५ उर्वी भाव्यः ५०.५५ उर्वशीं १७६.३६ उर्वशीरमणे १०६.३४ उरसा पातयामास १७८.४६ उरगाय त्रिनेत्राय १३२.२६ उरः पृष्ठं शिरः २०७.१० उरभांश्च तथा ११८.५८ उरुभिगंजहस्तामैः १५३.१३५ उरूक्षवाः स्मृता ४६.४० उशना तु सुयज्ञस्य ४४.२३ उशिजस्य ४८.३३ उशीनरस्य ४८.१६

उशीनरस्य पुत्रास्तु ४८.१७ उषा रम्भा १७६.२२ उष्णीषि ४७.१३०

ऊ

ऊच्रागत्य १५४.१५ ऊच्स्तमसूर: ४७.१६६ अषुस्ते १८५.२ ऊचूर्बहार्षयस्तं १७५.२६ ऊचुमंध्रभाषिव्या १५४.३८४ ऊच्वंसिष्ठप्रमुखा ७.७ ऊनं वाप्यधिकं २२७.२०२ ऊरुमध्ये परीणाहो २४८.४४ ऊरू मङ्गल ६२.१२ ऊर्घ्वगो भीमवेगः १६३.६१ ऊर्द्वोत्तरमृषिम्यस्तु ध्रुवो १२४.११२ ऊर्द्धेन १८८.७७ ऊध्वयब्दाहुपर्यन्तं २५८.६२

1139811

ऊर्घ्वं तथाईभागेन २६६.१३ ऊर्दं तु ब्रह्मणे २६४.२३ ऊर्ढं देहाकर्मणो ३६.७ ऊर्द्वपादे २०६.१७ ऊर्द्वाहुः स १४६.५६ ऊठवं मित्त्युच्छ्रयात्तस्य 758.63 कर्द्रमानिमदं २५८.३० ऊदं मृहत्तीत २२.८८ ऊर्द्धरेतास्ततोऽसौ ४८.५३ ऊर्दं शतसहस्त्रांशः १२४.४० कर्वस्तु तपसाविष्टो १७५,४८ कर्वस्योरूं १७४.५० **अर्वोऽथ** १४५.६६ ऊंवीं ब्रह्मार्षिजः १७४.२३ ऊर्वोर्यमाम्बुपा २५३.४५ ऊरोरजनयत् ४.४३ अषरे १८७.४३ ऊष्मपाः फेनपाइचैव 848.480

## 泵

ऋग्यजुः सामवेदाय २५०.३५ ऋग्वेदः सामवेदश्च १३३.३१ ऋग्वेदस्याक्षसूत्रं २८६.८ ऋचो यंजंषि १४२.४७ ऋचो यजुंषि १४५.३२ ऋत्विगाचार्यसहितो २३६.२० ऋत्विङ् ५६.१३ ऋत्विङ्मण्डप २७७.३; २७५.४ ऋषिजो १४५.१०५ ऋत्विङ्मण्डपसंभार २८०.३; २5१.३; २5४.११; २5७.३ ऋतवो मृति १५४.४२ ऋत्कामा ३२.३३ ऋतुकाले तु ३१.५ ऋतुभिश्च कृतः १३३.३६ ऋतं यो याच्यमान ३२.३३ ऋतुस्वभावेन २२६.२६ ऋते नारायणात्सर्वे २४६.५० ऋते विनाशाभिम्खं २४५.४०

ऋद्धया परमया १५३.१० ऋगातीं थें १६१.२६ ऋभवोऽथ ऋभाद्यश्च ६.२४ ऋषद्वसन्त्यो वर्षेषु १२३.२६ ऋषय ऊच्: १२५.२ ऋषयश्चैव १७८.३८ ऋष्यशृङ्गप्रसादेन ४८.६६ ऋषयो वा न १६१.१२ ऋषिश्चोभयजातश्च १६५.३१ ऋषिस्तस्मात १४५.८६ ऋषितींर्थं १६१.२२ ऋषिप्रधानस्य १६६.२० ऋषियिः १८८.८८ ऋषिभिः ऋतवः ११२.१२ ऋषिभिः संस्तृतं २६६.३७ ऋषिरम्यागतः ३२.३ ऋषियंथाङ्गिरा २६.३ ऋषिहिंसागतौ १४५. द१ ऋषी ग्रत्रिवंसि १२६.७

ऋषीणां तारका १४५.६४ ऋषीणां नाम १६५.२ ऋषीणां परमं ११२.१५ ऋषेरिङ्गरसः २४.२२; २६.२ ऋक्षवन्तं गिरि ४४.३२ ऋक्षात्संवरणो ५०.२० ऋक्षांस्तरक्षंश्च ११८.५६ ऋक्षेषु २४०.१६ ऋक्षैः सह १७८.६६

एक इत्द्रच्यते १७०.१३ एक एव १७५.६७ एक एव भ्रमत्येष १२७.२८ एकचित्तः प्रशान्तात्मा ६.३ एकजातिर्द्विजाति २२७. ५३, ७३ एकदेहोद्भवा ३०.२० एकप्रहारकरणे १५३.८८ एकवीराय २५०,३३ एकमाध्वर्यवं १४४.१५

एकमुक्तस्तथा ४८.३७ एकपादस्थित: ३५.१७ एकरात्रं सूराः १२६.६१ एकरात्रोषितः १०७.२१ एकश्च वरदो २५६.१० एकसंवत्सरं २७३.८ एकस्त्वमनपत्य १७४.२७ एक: स्थास्यसि २.१२ एकस्मिन्नेव नवघा २६३.६ एकत्र १८४.२२ एकं १८८.७४ एकं तु ऋग्वेद १३८.४० एकं पवित्तमे १८.१० एकं भानुमती १२.४२ एकादशपां १०१.५८ एकादश्यां निराहारः ६६.३१; 3.32 एकादश सहस्त्राणि ११३.६६ एकानंशोति १५४.७५ एकापि गुरवे देया देश. ३८

श्लोकानु०

एक

एकामप्यूक्तवत्कु. एकामपि पदद्याहा ७४.१७ एकायनो १६५.४३ एकावत्तं २१६.१६ एकाष्ट्रकाभवत् १४.२४ एका षष्ट्रिसहस्राणि १२.४१ एकाहाज्जायते युग्मं ११३.७४ एकाहारस्तु १८३.७६ एकेन ध्वज २५७.१६ एकेन महिषं १५१.१३ एकैक ६३.२४ एकैकोऽपि १५०.१४२ एकैकमनुरक्ताश्च ११३.७६ एककस्मिन्पुरे १३०.२३ एकैकं स २२७.३६ एकोहिष्टमतो १८.१ एकोनपंचाशत्कृता १४६.३७ एकोनविश्यां ४७.२४४

एकोऽप्यनेकतामाप ७.६१ एको बाहसहस्र गावगाहे ४३.३२ एकोऽभ्यूपायो १४८.६८ एको वेदश्चत्रपादः १४४.१० एतचत्र्दशगुणं १४२.३६ एतचानुपनीतोऽपि १७.६३ एतछतं १२४.६१ एतच्छत्वा १४७.१६;१४८.६४ 288.85 रतत्च्या ऋषीएगं ११४.३ एतच्छत्वा तु २४६.५१ एत इत्वा तु ऋषय ११४.५ द एत च्छत्वा प्रयागस्य १०५.१ एतच्छत्वा प्रीतमनाः ५३८.२१ एतच्छत्वा वचस्ते ११३.५७ एतत्कार्त्तयुगं १६४.४ एतत्त् वचनं १४६.४ एतत्ते १८३.४८, ४४, ७४ एतत्ते कथयिष्यामि २४७.५

एतत्तीर्थेषु यच्छाद्धं २२.८१ एतेनो १८७.४६ एतत्पावित्रमाद्ष्यमेतत् २६१.३० एतन्महापातकनाशनं ६८.४२ एतन्मे शंस २४७.४ एतन्मे दोहे १४८.२१ एतत् सर्व १२८.२; १८७.१२ एतत्सवं समाख्यातं ६८.४० एतत्सामान्यमृहिष्टं २६६.७ एतत्समस्तकलुषापहरं ६६.२४ एतत्संक्षेपतो १८०.७४ एतत्स्मृतं १८०.७६ एतत्क्षेत्रं १६२.१४ एतदृहब्टवा १४३.३१ एतिद्ध कथितं ७०.६० एतद्ववीहि नः ११३.३ एतद्वतं त्वेयेकेन ४७.१२३ एतद्भागवतानां १६.२१ एतद्वा निशम्यैव १७१.१३

एतद्वः कीत्तितं २७३.७८ एतद्वंशभवा २०४.१ एतद्वः कथितं २६१.१ एतद्व: कथितं सर्वं ११५.१५ एतद्विजानतो २४६.३० एतद्विदित्वा २४६.३६,८१ एतद्विशिष्रपात्रोऽयं २४६.२६ एतद्वेदित्मिच्छामः ११४.२ एतद्वे १८४.६८ एतद्रपभूमेशस्य २६०.२१ एतदाश्चर्य १७२.६ एतदाश्चर्यमभवत्संग्रामे १७८.५० एतद्दानवसैन्यं १७३.३१ एतदिच्छामि १८०.६५ एतदिच्छाम्यहं २५.५ एतदुद्देशतः प्रोक्तं १३.५४ एतदेकार्णवं २.१० एतदेव १८६.४ ादेव परं १८०.७७

एतदेव पूरा २४.३; २४४.३ एतदेव पदा ५३.१४ एतदेवाह मनवे २७४.१६ एतदेव व्रतान्ते ७६.११ एतदेव विपर्यस्तं २४०.६ एतेषां च १३७.२० एतेषामन्तरे १६६. प एतेषां मानसी १३.७ एतेषां मानसी १५.२३ एतेषां मानसानांत् ५.३१ एतेषां विजयं २२०.१५ एतस्मात्कारणात्तज्ज्ञेः १६९.१६ एतस्मिन्नन्तरे १४६.४८; १४5.६0; १४३.१२5; \$65.83; \$6x.x3; 250.20,50 एतस्मिन्नन्तरे चैव ११२.४ एतस्मिन्नेव काले ४४.१२; १२१.३४

।।३२०॥

एता मध्यास्त १२५.२१ एताभिर्मीत्तिभः २८४.१७ एतास्तु वीथयस्तिस्त्रो १२४.५८ एतानि गोमयै: २६७.१६ एतास्तिस्रः ४७.२४१ एताः स्त्रियस्त २२७.४२ एताः सत्याशिवः १७.४४ एताः सष्त महाभागाः १२२.३४ एताः सहस्रश्चान्या १६१.७६ एतासामधिपान्वक्ये २६५.४० एताञ्जनपदांश्रक्षः १२१.४६ एताञ्जनपदानार्यानाञ्जा 128.48 एतान्दत्त्वा ४७.१२६ एतान्यस्त्राणि १६२.२८ एतान् लब्ध्वा ४७.१२७ एतानेव तेता ६७.१८ एता नान्यसमायुक्ताः २५७.११ एतान्महाराज ४८.४४ एतान मच्छीत १७६.१२

एतान्सर्वा २२७.१६३ एतानि १०२.५ एतान्यपि न देयानि १५.३६ एतान्यपि सदा २२.५४ एतानियत्र २३१.३ एतान्यपि विशिष्टानि १२२.६६ एतावद्कतं २०४.१८ एतावदुक्तस्तव २०३.१४ एतावदुक्तवा २०५.६; २१३.१५ एतावदेव कर्त्तव्यं २११.१७ एतावन्मात्रमप्येवं २४५.४८ एतावन्मे विदितं ३८.२० एतावत सन्निवेशस्त १२३.६४ एते एका १४३.२० एते चाङ्गिरसो १६६.३ एते चान्ये च १६३.४३; 288.45 एते चैव १८८.४८ एते तपसि १७४.३६

एते तवोक्ताः २०२.१४; 984.84; 985.70 एते तवोक्तांगिरसस्त १६६.५४ एते त पितरो १४१.७६ एते दक्षिएतो २६०.४६ एते द्वादशहस्ताः २६६.५१ एते दिव्या १६१.१६ एते देवगणानां १६६.७ एते घार्याः २०७.३७ एतेन क्रमयोगेन २७३.६४ एते नव स्ता ३.१२ 'एते नान्यसमायुक्ता २५७.१२ एते पर्वतराजानः ११३.१८ एतैः पर्वतपादैस्तु १२३.१० एते प्रणतसामन्ता २७२.३६ एते पंच महास्तम्भाः २५५.४ एतेम्यः पुत्रापीत्राणं ६.१४ एतेम्यो वैदिकर्मन्त्रैर्यथास्वं 284.83 एते मन्त्रकृतः १४४.१०६

एते मन्त्रकृतो १४५.११७ एते युगस्वभावा बः १४४.१०८ एते यूगसहस्रान्ते ६.३६ एते वसन्ति वै १२६.६ एते वाहा ग्रहागां १२७.१२ एतैर्वते २२७.४६ एतैवंतैरपोह्यं २२७.४१ एते वंश्या ५०.१४ एते वंशाः २५३.३६ एते विवस्वतः २७३.५३ एते वै भ्राम्यमाणास्ते १२७.३१ एते वैवस्वते १२.५७ एतरेव गुणैर्युक्तः २१४.३६ एते रत्नमथाः सप्त १२२. ५३ एते सहस्रकिरए। ६.४ एते स्मृता १४१.१६ एते शरद्वतः ५०.१२ एतेषु श्राद्धतीर्थेषु २२.६५ एतेषु पिएतीर्थेषु २२.४० एतेष्वग्यर्चयेच्छक्रं २३८.१४

एतेषु सर्वस्थानेषु १८६.४८ एते षोडशहस्ताः २६६.५० एते हि कथितो २२७.१२० एतैः सार्वं २७२.१३ एतौ द्वी पर्वतौ १२३.5 एतौ क्षत्रप्रणेतारो २७३.५६ एनमाख्याहि १६४.६ एम्यो यत्स्रवते १६६.६ एभि: प्रवर्त्तते २७३.४१ एभिविलिखितं २५६.१५ एवं १८४.२६ एवं करोति यः ६०.४४ एतं कष्टमनुप्राप्ताः ४७.२१६; २७३.३२ एवं किल मिथ: ४७.२१६ एवं कुरूष्व १०५.३३ एवं कृतयगस्यादी १.३२ एवं कृत्वा विघानेन २३६.३१ एवं कृतापचारस्य २३.२७ एवं कृताभिसन्धी ४७.२३१

## श्लोकानु०

## एवं कृती

एवं गृहार्धनविधावपि २७०.३६ एवं तासां १८७.५१ एवं तीर्थं १०४.७८० एवं तीर्थे १०४.१४ एवं तु १६८.६८ एवं तु दैवस २४०.१७ एवं दक्षिग्गतस्त्यक्त्व। २६३.७ एवं देशं च २७०.६ एवं द्वादश ६६.४५ एवं द्वीप समुद्राणां १२३.२८ एवं द्वीपाः समुद्रस्तु १२३.७ एवं ध्रुवे नियुक्तोऽसौ १२७.१६ एवं नारदशापेन ७०.२४ एवं नारायणस्यार्थे १६९.१५ एवं नारीषु २४ = .७४ एवं नियमकृत ७४.१३; ८१.५ एवं नियमकृत्सुप्तवा ६५.८

एवं निवेद्य ५४.२७; ६०.२६ एवं निवेश्य २६४.२० एवं निरुदके १५४.५११ एवं निरुद्यमा ४७.२३४ एवं परस्यापि १६३.१०० एवं परिभवे १५०.१६२ एवं प्रक्रीडतोस्तत्र १५४.५२२ एवं प्रणम्यामरित्रश्चगंर्म २७६.१४ एवं प्रत्याहृता ४७.११३ एवं प्रदेशमालोक्य २५६.५ एवं प्रमाणसंयुक्तं २६३.१७ एवं प्रयाति १४८.३१ एवं प्राचीमन्वदहं ४४.११ एवं पात्राणि १७.२४ एवं पुण्यो १८८.८१ एवं पुरूरवाः १२.१४ एवं पृष्टः स ६६.४ एवं पृष्ट्वा तु ३२.१४ एवं बद्धा ४३.३७

एवं ब्रवति १७८.२८ एवं ब्रुवाणं ३८.२१० एवं ब्रुवाणं ४७.३१० एवं भगवता १६६.१७ एवं भवतु १६३.४८ एवं भवतु गच्छामो ४७.१७= एवं भूयोऽपरान् १६३.६ एवं भोगो १८६.३४ एवं मन्वादयो १८०.८७ एवं मन्त्रकृतः १४५.६८ एवं महीं २२०.४७ एवमप्सरसां पश्यन् १२०.३४ एवमभूत्सुरनीरकूलानां 248.805 एवमम्यचर्य ७६.६ एवमभ्यर्च्य तं ६३.३१ एममस्त्वित १.१४; ६१.४२; १४६.७४; १७४.६२,७१; १७६.१

एवमस्त्वत्यथोक्तस्तैः १२०.३६ एवमस्योदये ७३.४ एवमात्मानमात्मा १७५.४७ एवमादाय च १५४.५५६ एवमाद्या २३०.४ एवमाद्यास्तु बहवो ६.१२ एवमादि १८६.२० एवमादित्यवारेण ७०.४६ एवमादीनि ४७.२०; २१७.५४ ६७, ७४; २२६.5; २४२.१४; 283.5 एवमाप्याय्यते १४१.२७ एवमाप्यायते सोमः १२६.५८ एवमाभाष्य ४७.१६६; 18.039 एवमामन्त्रय ६२.१६; २७४.१४ एवमामन्त्र्य तं २७७.१६ एवमामन्त्रय तैः ६७.१७ एवमावर्त्तमानास्ते १२४.१०२

एवमावाह्य १६.४० एवमावाहयेदेतान १३.२६ एवमुचार्यं ६६.५३ एवमुचार्य गुरवे २८०.१० एवमुच्छिन्नमूलैश्च १७५.२६ एवमुक्त १४८.७३; १४६.२०; 2-8.4 एवमुक्तः प्रत्युवाच ३०.२८ एवमुक्तः स १.२६; ३४.१; \$ 5.23; \$80.3; \$3.309 एवमुक्तस्ततो ४७.६६; १८०.८८ 39.78 एवमुक्तस्तदा ७२.१८ एवमुक्तस्तया ३१.२४ एवमुक्तस्तपस्तेषे ११.१८ एवमुक्तस्तु १६७.१४

एवमुक्तस्तु सह २७.३

एवमुक्तः सुरेन्द्रस्तु ६१.१३

।।३२१॥

एवमुक्त्वा १४८.१;१७८.२२, 9E; 85X.3E एवम्बत्वा गता ४६.२६ एवमुक्तवा ततः २४४.४६ एवमुक्तवा ततो १८०.८२ एवमुक्तवा तु १६१.३४; १६३.१०३; १७६.5६ एवमुक्त्वाथ नन्दी ११२.२१ एवमुक्तवा नृपश्चेष्ठ २६.२२ एवमुक्तवा ययो २४६.६३ एवमुक्तवा स १६१.१७; १८०.१४; २४४.६२; 288.23 एवमुक्तवाऽसुरा; ४७.२०१ एवमुक्त्वासुरान्योन्यं ४७.६२ एवमुक्ता १८३.३० एवमुक्ता जगामाथ ११.२६ एवमुक्ता जयन्ती ४७.११८ एवमुक्ताब्रवीदेनं ४७.१६८,१७५ एवम्कास्ततः ३.४२

-एवमुक्तास्तु देवेन १३३.४ एवमुक्ताः सुरास्तेन १४४.२७ एवमुक्ते १५६.२६ एवम्कते तु २०१.१७ एवमुक्तो ऋषीएां २०२.६ एवमुक्तोऽथ ४८.६१ एवमुक्तो द्विजश्रेष्ठो २६.२८ एवमुक्तोऽब्रवीदेनं ४८.४८ एवमुक्तोऽब्रवीदेनां ४७.१७६; 88.20 एवमुक्तोऽव्रवीछेवो ४७.५२ एवमुक्तोऽब्रवीद्राजा १.१२ एवमुक्तो भगवता १७८.६४ एवमुक्तो मनुस्तेन २.१ एवमुक्तो ययातिस्त ३०.३७ एवमेकाणवे ४२.२ एवमेकाणवीभूते १६७.१ एवमेतत्करिष्यामि २०६.३४ एवमेतन्महीपाल १२०.४७ एवमेते प्रमारोन २६६.५२

एवमेव निसर्गो ११३.७८ एवमेवैष १६७.११ एवं मां वेत्थ १५४.३४४ एवंदयातिशापेन ४८.३ एवं यस्नु पुमान्कूर्यादशन्य 09.90 एवं यज्ञवराहेण २४६.७७ एवं या १८२.३४ एवं योगं च १०६.२४ एवं योगस्य १०६.२२ एवं वसन्ति वै १२६.३६ एवं वर्षशतं १४४.७६,८५; १६७.३० एवं वर्षसम्राणि ६१.७ एवं वंशक्रमः २७३.३४ एवं वास्तुबलि २६६.१ एवंबिद्याश्चये १४४.४२ एवंविधेन २४६.११ एवं विभज्य २६१.१४ एवं विवादः १४३,३५

एवं विरचनं २८८.१४ एवं विलपु १८८.५० एवं दृषं लक्षग्रासंप्रयुतं २०७.४१ एवं वैक्तव्य १०३.११ एवं राजन् स ४२.२८ एवं लक्षग्मासाद्य २४६.२२ एवं शरीरमासाद्य ४.१६ एवं शापप्रसादाम्यामुपेतः ४.२१ एवं श्द्रोपि १७१.७० एवं श्रुत्वा १८७.४७ एवं श्रुत्वा कथां १२६.१ एवं श्रुत्वा तु १५४.१६५ एवं श्रुत्वा मनुः ६.१ एवं श्रुत्वा राङ्कुकर्णो १३६.४८ एवं ह्यविकलं १४१.७६ एवं क्षयं गमिष्यन्ति १४४. ५४ एवं त्रयोदशं यावन्मासमेवं 90,49 एवं तु त्रिपुरं १८८.७४ एवं ज्ञात्वा तु १०८.११

एवं ज्ञारवा विजानीहि २६,४ एवं ज्ञानं च योगश्च ११०.१६ एवं ज्ञानेन सम्पूर्णः १०८.१७ एवं स तु १८८.३६ एवं स तुर्वस ३३.१४ एवं स्तुतः स २४४.३४ एवं स्तुतो १५४.१७; २४५.६१ एवं सन्ध्यांशके १४४.५८ एवं स नाहषो ३५.१ एवं स्नात्वा १०२.१३ एवं स्नाप्य ततो २६५.१० एवं सप्ताधिकारेषु २१५.४२ एवं स भगवांस्तत्र १८०.१०० एवं सम्पूज ६३.७७ एवं सम्पूज्य ६२.१६; ६३.१२; E8.83 एवं सम्पूज्य गायत्रीं ६६.१० एवं सम्पूज्य गोविन्द ६१.२७; 99.90;59.92 एवं सम्पूज्य षष्ठयां ७४.४

## एवं संवत्सरं

श्लोकानु०

एवं संवत्सरं ५७.१८;६०.३२ एवं स राजा तपसि ११६.४५ एवं सर्वं विस्तरतो ४२.२६ एवं सर्वोपघाते २३६.३६ एवं स लोकपाल ११.२१ एवं सा २०.११ एवं स्त्मूले २५१.२४ एवं स्रास्रै: २५०.४१ एलापत्रं ६.४० ऐष १४४.३१; १८४.४१ एष ईदृशिकः स्वप्नो १३.३१ एष एव सुतस्तेऽस्तु १५४.५४७ एष तूछेशतः २२.७६ एष तारामयः १२७.२४ एष देवान् १७८.५६ एष धर्मः स्मृतः १४४.३१ एष न चेष स १५४.४७६ एष नागं मनुष्येषु ४३.२६ एष नारायगो १७२.४

एष पत्राणि २१७.८१ एष ब्रह्माभिशापेषु २२४.११ एष मात्रा स्वयं १५४.५६४ एष मे दक्षिएगो २७.२० एष यज्ञो १४३.१५ एष बेगं समुद्रस्य ४३.३० एव रुद्रः समास्थाय १३४.२२ एष स पद्मभवोऽयम्पेत्य 248.800 एष स यत्र १५४.४७५ एष्ट्रव्या बहव: २२.६; २०७.४० एषा कलियुगावस्था १४४.४८ एषा चतुर्युगावस्था १४२.२८ एषा चतुर्युगाख्या १४२.२६ एषा चतुर्युगाख्या तु १४२.३५ एषा त्वं विष्णुना ४७.१०६ एषा त्वां विष्णुना ४७.१०० एषा ते स्वस्य १७४.७० एषा द्वादशसाहस्री १४२.२३

एषा दुविषहा १७५.७२ एषा पापकृतामुक्ता २२७.५६ एषामन्यतमं २७४.१४ एषामनन्तमंभवत्सर्वेषां ६.४२ एषां शापं १८४.१८ एषा त्रेतायुग १६५.६ एषीकेगागमन्नाशं १५३.६८ एषो उषा ६३.४८ एषोऽग्निरन्तकाले १७५.६१ एषो जितः १५०.१५३ एषोऽनन्तः १७८.१८ एषोऽहं सगणं १६१.३३ एहि वीरक १४४.५५० एह्यागच्छावयोर्युद्धं १७०.११ एह्येहि १८४.३१ एह्येहि पाताल २७४.५० एह्येहि पादो २७४.४६ एह्येहि यज्ञे २७४.४७ एह्येहि यज्ञेश्नर २७४.४८

एह्येहि यातोऽसि १४४.४४४
एह्येहि विश्वा २७४.४१
एह्येहि विश्वेश्वर २७४.४६
एह्येहि वैवस्वत २७४.४४
एह्येहि रक्षोगग २७४.४४
एह्येहि सर्वाम् २७४.४३
एह्येहि सर्वामरसिद्ध २७४.४२

ī

ऐरावणं १५३.६२ ऐरावतंगतः १७७.४८ ऐरावती सिरच्छुच्ठा ११८.२ ऐलः पुरूरवा १४१७ ऐलं चैक्ष्वाकुवंशं २७३.६७ ऐलवंशास्तु २७३.६८ ऐश्वर्यं १०६.७ ऐश्वर्यस्य कलं १३६.६ ऐश्वर्यस्य कलं १३६.६ ऐक्ष्वाक्यं ४६.२४ ऐक्ष्वाकान्वये ५०.७४ ऐक्ष्वाकी सुषुवे ४६.१

ऋो

स्रोङ्कारप्रभवास्तावा १३३.३४ स्रोङ्कारवक्त्रा १५४.७६ स्रोजसा तेजसा ३२.७ स्रोदनं सफलं २६८.१० स्रों नमः स्वागतं २६६.४६ स्रों नमो भगवते २६४.३२ स्रोषघ्यः १७१.४२

ऋौ

ग्रीचेदुश्च ४६.५ ग्रीत्पातिकं १३४.१० ग्रीत्पातिकं तु १३४.४ ग्रीत्मीयं ६.११

॥३२२॥

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

म्रोदार्थिण २१६.१७ म्रोदु १०२.२३ म्रोदुम्बरं ६६.८ म्रोदं क्षारं २१७.६१ म्रोवं क्षारं २१७.६१ म्रोवंनलोऽपि २.५ म्रोषधानि ६३.५७; २४३.२ म्रोषधानि च १०.२६;२४३.१८ म्रोषधीभिविचित्रा ११८.३२ म्रोषधीभिविचित्रा १६५.१६ म्रोषधीषु च १४३.३ म्रोषधीचीत्ररकुरी १३.५०

## क

कं चाहं तव १७८.६२ क एष बसुदेवस्तु ४७.७ ककुद्मति च रुद्रस्य १२१.१५ कच्छालकैर्लर्वगैश्च ११८.२४ कच सुस्वागतं २४.२४ कचस्तु तं तथेत्युक्त्वा २४.२४ कंचित्कालं २०१.४ कंचिदर्हे तथा २६०.६ कटिनमः ५४.११ कटि सूरतवासिन्यै ६३.१० कटिसूत्रत्रयं २६०.१६ कद्रमंर्कटपश्च व १६६.४४ कठोरघाम्ने ५५.१२ कण्टकैर्म् लकै ११८.२८ कण्ठमाल्यगुणैः १२०.१८ कण्ठमामलसारं २६६.१६ कण्ठसूत्रैः ६३.१४७ कण्ठे गृहीत्वा १५४ १३७ कण्डिकेराश्च ४३.४६ कण्डरीकोऽपि २१.३१ कतरस्त्वेतयोः ४१.१ कतिकालु १८७.३८ कति द्वीपाः ११३.१ कतिस्विछेवमुनयो ४०. प कथं १८६.३ कथ १८४.१४

कथं कत्यानि १६.१ कथं कौशिक २०.१ कथं गच्छत्यमावास्यां १४१.१ कथं चोत्पादितास्तेन ४८.३१ कथं जमाम १२६.१ कथं ज्येष्ठमातिकम्य ३४.१८ कथं तस्मिन् ३६.३ कथं तू ते सखी ३०.११ कथं तु मे ३०.२२ कथं देवा गताः २४६.२ कथं देवासूरकृते ४७.४० कथं प्रयागे १०४.२ कथं पादमे १६४.४ कथं प्रच्छामि १०३.१० कथं बले: सूता ४८.३० कथं मत्स्येन १४६.१ कथं श्रुकस्य ३४.१६ कथं सत्त्व २१.१ कथं सर्वमिदं १११.१ कथं ससर्ज १.५

कथंस्विद्वसतोऽरण्ये ४०.१० कथं सूतात्मजः ४८.१०४ कथं त्रेतायुगमुखे १४३.१ कथञ्च विविधै: १५४.२२२ कथमर्घप्रदानं ६१.४३ कथमाराधनं ६०.१३ कथमारोग्य ६९.२ कथमारोग्यमैश्वर्य ७२.३ कथमाशीविषात् ३०.२४ कथमेकाणवे १६४.१० कथमेवं १८०.८६ कथमेषा १६६.७ कथयध्वं १८७.७ कथयन्त् भवन्तो ७.६ कथयामास १५२.३ कथयिष्यति ६६.१७ कथयिष्यामि १०४.४ कथयिष्यामि १०६.३ कथान्तरेषु २१६.३७ कथान्ते भीमसेनेन ६६.१२

कथास दोषं २१६.३२ कथासु सम्प्रवृत्तासु ६२.३ कथितं नरसिंहस्य १६४.१ कथितानि पूराएगानि १.४ कदम्बिम १८७.३४ कदम्बनी ५७.१६ कदम्बाइचैव १६१.६४ कद्रम्निश्च १४६.१६ कदाचिदाश्रमे १.१५ कदाचिदुद्यान २३.२६ कदाचिद्धान गत २०.२८ कदाचिन्मगयां ४५.६ कनकरजत १६१.८८ कनकविमल १६१.८६ कनकं विद्रमं २६६.१७ कनकालंकृत्तां ५८.४३ कन्दराणि १५३.१११ कन्दर्पाय नमो ८१.७,६६.७ कन्याक्रमभव्षस्थेऽके १६.५८ कन्यानां १८६.३६.

### कन्य

श्लोकानु०

कन्या भृतवा १४.१५ कन्यास्रेण दासी २ . २३ कपाहिने ४७.१२६ कपालमोचने १३.४८ कपालं वामहस्ते २६१.३४,४२ कपाली १७६.१६ कपाली पिंगलो १५३.१६ कपाली वाक्य १५३.३८ कपिञ्जला २००.५ कपिञ्जलान् ११८.५३ कपित्यकुष्ठ २१८.६ कपिल १०२.१८ कपिलां पूजयेद ८०.३ कपिलां १०५.१६ कपिलादिस्वरूपस्थो २४४.३१ कपिले ६३.६४ कपिले मूशका २५७.१४ कपिष्रला २००.३

कबन्धन्त्यसङ्कुले १५३.१३७ कबन्घोऽवस्थित १७८.४८ कमण्डलं २६१.११ कमनीयचल १६४.५८६ कम्पितं मानसं १६३.५४ कम्बला १०६.२७ कम्बलाश्वतराभ्यां १३३.२० कम्बुशल्येषु २५६.२२ कमलोत्पलपुष्प १८०.५० कमलोद २६०.४६ कवानश्रित्र ६३.३७ कवचाभरणं २१८.४ क्वचिद्गर्भगतो १५४.३६५ क्वचिच्च चक्रा १८०.२७ क्वचिच्च दन्तिक्षत १८०.३२ क्वचिच दहशे रोचा १२०.२३ क्वचिद्रष्ट्रमुजं २५८.६ ववचित्प्रवृत्तं १३६.३२ क्वचित्रफुल्लाम्बुजरेगु १८०.२६

क्वचिद्विद्याधरगणै ११७.८ क्वचिद्रजतपर्णाभे १८०.४२ क्वचिद्राजन्महिष्यश्च ११८.६४ क्वचित्संस्पृष्टसूर्योशं ११६.७ क्वचित्स्थतो १५३.१४१ क्वाथः सर्वोदकार्येषु २१८.१६ क्व दारा १७५.४२ क्व नन्दी सह १३४.१६ क्वीयासि २४३.१० कर्णकश्च ऋषि १४५.१०८ कर्णस्य वृषसेनस्त् ४८.१०३ कर्णशल्या २४०.१२ कर्णान्तकृष्टे १४३.१८६ कणिनालीक १४६.६ कणिकायां ६८.४ कणिकायां च ७६.८ करगानीह १८४.४८ कणिकाश्च तथा ११६.१० कर्गों नेत्रे ललाटं २०७.११

कर्त्तव्यं २०६६ कत्तंव्य २२०.१४ कर्त्तव्यतां १५३.१२३ कर्त्तव्याः शत्तियो १००.३६ कर्त्तर्जनमदिनं ६८.३७ कर्ता चैव २४७.३४ कर्त्तं धर्मव्यवस्थानं ४७.३६, 280 कर्त्रा प्रणीता १५४.१४६ करन्घमस्त, ४८.२ कर्पाद्वत्तंनवे २२६.१६ करमछै ११८.२३ कर्मणा केन २१५.६५ कम्मणश्च फलं १५४.३५६ कमँगा १०५.१३ कर्मग्गा केन ३५.७ कर्मणा प्राप्यते २२१.५ कर्मणामनूरूपेण २१३.२ कर्मभि १८२.२४

कम्मीमिविस्मयं १५४,५२७ कर्मयोगं ५२.५ कर्मयोगं विना १५२.१२ कर्मयोगोद्भवं ५२.६ कर्मस्वे १४१.६२ कर्मक्षयादिह २७४.७७ करवीरे १३.४१ कर्षकेम्योऽर्थ २२७.१४८ करालवदन ६४.७ कीटगिरि १३३.५७० कीरम्यां २६१.४६ करिष्ये त्वद्वचो १४६.५४ करिष्यामि यतात्माहं ६६.३३ करीन्द्रकरतुल्या १५३.१०५ करुणाम्य्ययम् १६३.४५ करुषायानपत्याय ४६.२५ करैंविछन्ने १३५.४१ करोत्यालोड्यन्नेव ४३.३४ करोति याशेषम ७०.६३

स्मिन्

।।३२३॥

### Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

करोऽयमब्ज १५३.१४३ करोस्त दियता ५०.२३ करी सीभाग्य ६२.१३ ऋतुः खल्वनपत्यो २०२. प ऋतुर्दक्षो २०३.१३ ऋतुभियंजमानांश्च १६७.२८ कत्वंश्च १६५.१३ ऋतवः सम्प्रवर्त्तन्तां १७८.७३ ऋन्दन्ति १८८.२४ क्रमागतं १४२.३६ क्रमेणैतेन १४५.१२ क्रमेण परिवृत्तास्ता १४४.१०३ क्रमान्माघादि ६३.२२ क्रमेण दृद्धिमानीता १५४.११० ऋत्यादनि १७८.४४ कव्यादा प्राणिनस्तत्र ११८.६३ ऋत्यादाश्चैव १८०.१० क्रियाणामुचितानां २३८.६ कियताममृतोद्योगो २४६.१८ क्रियते विधिना २३६.२

क्रियापरा १५६.१८ क्रियायोगं २५८.२ क्रियायोगः कथं २५८.१ कियास २१६.१४ कीडते १८६.२६,१६३.७१ क्रीडन्ति १६१.४१ कीडन्मयूरनारी १५४.५१८ क्रीडन्तं २०.२० क्रीडन्तीनां त् २७.४ क्रीडमानं १७६.४ क्रीडानिमत्तं २१६.६ कीडा पिशाच २४२.१३ कीत्वा विकीय २२७.१३ ऋदादाशीविषा ३०.२३ ऋदस्तु महिषो १५०.१३४ क्रायाविकृतायैव ४७.१४३ कोधेन १५८.४; १८३.२३ क्रोघेनोशनसा ३२.३६ कोधसंरक्त १७८.३४ कोघाच्छशाप ४४.१४

कोघाया १७१.६१ कोष्टाक्षी १६६.२२ कल्कस्नानं २४२.१६ कल्किनानुहता २७३.२७ कल्प १ = ४. ५ ह कल्प्यतां २४६.२६ कल्पप्रमाणो १४२.३७ कल्पपादपदानाख्यमतः २७७.१ कल्पमानं त्वया २६०.१ कल्पं स्थास्यन्ति १३६.१२ कल्पादौ १२८.५३ कल्पादी १००.४; १२६.४४ कल्पानां कीर्त्तनं २६०.२ कल्पान्ताम्भोद १७६.५७ कल्पांतधोरसंकाशो १५०.३३ कल्पान्ते ४३.३७ कल्पान्ते तत् १११.४ कल्पितेश्च २१८.१८ कल्पे कल्पे ७८.१० कल्याणत्वान्नर ४४.५३

कल्याणिनी ६६.६५ कल्यास्मिन्यां ५.२४ कल्याणी १७६.७० कलविद्धस्तु २०६.१४ कलश द्वय २७६.४ कलहं वर्ज्यन्तश्च १३१.३६ कलहेषु च १३१.४१ कलहो यद्गतो २२७.१६० कलत्रपुत्रदाय १३८.३० कलापग्राम १२१.४६ कलां पूरियतुं १५०.१४३ कलप्रलापेषु १३६.२४ कलायमुद्गमा २१७.३८ कलाः क्षीयन्ति १४१.२३ कलिकलूष ६१.६३ कलिक्लुषविमुक्त २७५.२८ कलिङ्गदेशे १८६.१२ कलिङ्गाइचैव २७२.१४ कलिः प्रमारको १४४.३२ किनिशष्टेषु १४४.६०

क्लिश्यते चापरस्तत्र १०६.१० कश्च भ्रामयते १२६.३ किवत् स्त्रीवध्यतां १५३.१२ कश्चैव पुरुषो १६६.२२ कश्यपस्य ६.१ कश्यपो ७.३० कशेरफल २१६.३ कषायतोयेन २६६.७ कः समुत्सहते १६४.१६; 280.84 कस्तवं पुस्कर १७०.१० कस्त्वं युवा ३७.७ कस्तपो १६७.४० कस्ते सखाभव १५३.६ कस्माद्गृह्णासि २७.८ कस्माद्दाक्षायणी १३.१० कस्माद्विभूति १००. प कस्मिनकाले च २२.१ कस्मिन्दत्तं कथं १६.३ कस्मिन्निपतितं १६१.२

### कस्य त्वं

कस्य भत्तं रहं ११.५३ कस्याच्चंयन्ति १५४.३५० कस्पैतद्गगनं १५४.३४६ कस्यते दारका ३२.१३ कस्येते प्रतिदृश्यन्ते ४२.१३ कसेरका २१७.४२ कक्षावालम्ब्य १५८.१३६ काक: प्रस्तां २०६.१२ काकवर्णः सुतस्तस्य २७२.६ काकशङ्की २१५.७१ काको मैथुनसक्तश्र २३७.११ काकोलीक्षीर ११८.३० काचित्कमल १२०.५ काचित् कान्तापितं १२०.३० काच्छीकाइचैव ११४.५१ काचिदाताऽयत्कान्तम्दकेन १२0.१२

काचिदादर्शनकम १२६,२४ काचिद्रचीय १२०.७ काचिन्न कस्य २१५.४८ काचित् पिबन्ती १२०.२५ काचित पूब्पो १२०.४ काचितप्रियं १४०,६० काचित् पृष्टकृता १२०.२० काचिद्भूग्ना १२०.१६ काचित् स्वनेत्र १२०.२८ काञ्चनं १८.१३; ५३.४०; 788.90 कांचनानि च २८८६ कांचनाभेन २०७.१६ काञ्चनीं च ६८.३० कांचनेन १६१.४७ काञ्ची १०६,३६ काञ्चीकला १३६.४१ काञ्चगेत् ङ्ग न १५४.५७४ काठिन्या १५५.१६

काणं वाप्यथवा २२७.५० काण्डशयो २०१.३३ काण्वायना १६६.२१ काण्वायनास्ततो २७३.१ का तवं २७.१७ कात्यायनो १६६.३२ काद्रवेयौ १२६.२२ कान्तं च १२०.१२ कान्तप्रोथस २०६.२३ कान्ताम्ब्रता १२०.१४ कान्तसन्नामितलता १२०.१० कान्यकूब्जे १३.२६ कान्तिः सर्वेषु १५४.१३० काप्यां बलीकृत १५४.४७२ कामकोव ६३.१०४ कामकोधेन १८५.६३ कामः कोघो २२०.१४ कामं चेष्याँ १३१.३३ कामदेवदिने १६१.६१

कामदेवं सपत्नीकं ७०.५० कामनाम्नो ७.१५ कामं भृत्याज्जनं २१४.८७ कामयामास ११.5 काम्यास्विष्ट ५१ ३८ कामलायनिजश्चैव १६८.१३ काम शास्त्रप्रऐता २१.३० कामस्य दीयतां १५४.२८२ कामाय पादौ ७.१६;७०.३४ कामेन, काइचनमयेन ५३.२ कामोऽप्याह २४.१६ कायेनातिविशालेन १५४.५०४ काव्यमाराधयस्वैनं ४७.११७ काव्यं मां वो ४७.१६० काव्य शापाभिमृतास्ते ४७.२३३ कालमुद्गर १६२.२४ काव्यस्य गात्रं ४७.१७० काव्याच्च समरो ६४.५४ काव्याश्चैव तु ये प्रोक्ता १२७.६६ कालण्यक्ल १६८.५५ काव्यो ह्येष ४७.६७

कावेरी ५१.१३; १८६.६, १२ कालं कलाई २१३.५ कालकल्पैश्च १७७.१० कालः कृहसिनीवाल्यो १४१.५३ कालञ्जरान्विक १२१.५४ कालधर्ममनुप्राप्ता ६२.२८ कालनेमी १५०.१५८,१६२ कालनेमीति १७६.४८ कालनेमिप्रभृतयो १५०.२२३ कालनेमिमुखा १६०.३,१८ कालनेमि सुरान् १५४.३ ' कालः पाकश्च १६४.२४ कालपाशान् १७४.१३ कालमासाद्य २२७.१०५ कालवीर्यश्च ६.२८ कालशाकं २०४.७

कालस्यावयवानां २०३.५

कालस्यैव १३६.५ कालज १७६.३१ कालात्मा ६७.११ काला तु १३.४६ काला तु वै १७१.५६ कालिका च नदी २२.३६ कालिञ्जरवनं १८१.२७ काली चैव १७६.१४ काले तस्मिन्पूरे १३६.४ कालेन १६३.६४ कालेन महता २४.७१ कालेन यौवनं २०५.१२ कालो १८३.६६ कालो नैव च १२२.४४ कालो हि भगवान् १३३.४० कारिकश्च १६६.१४ कात्तिक्यां १०१.१२,६४ कार्तिक्यायि १०१.४२ कातिरुप्रायुघीऽसी १४.७७ कार्त्तवीर्यार्ज्नो २७४.१२

कार्पासपवर्तस्त ८८.२ कार्पासास्थ्ना २१६.६ कार्मकाणां १३८.११ कार्यमेतच्च १५४.४११ कार्यस्त पंचिम २६६.६ कार्यस्तेषां च १२६.३१ काप्याकाट् ४.६ कार्यातिपात २१६.५ काय्यांस्तथा २१४.२४ कार्यावस्थां २१६.१३ कारयेत्प्रथिवी २८४.२ कारुषादच सहैषीका ११४.४८ कारोटक १६६. प कार्ष्णायना २०१.३४ काष्णीयसमयं १७३.१० काष्णीयसमयं यतु १३०.७ काश्चित्पश्यंति भूपालं 19.059 काश्चितिप्रयान् १४०.६५

349.049 कांश्चिद्रथाय १५०.३८ कांश्चित्पिषेष १५०,३४ काशपूष्षप्रतीकाश ६१.५० काइया सुपाइवंतनया ४७.२४ काशिका सुकुमारी ११४.३२ कांस्यपात्रप्रदानेन २०६.१४ कांस्यैवी २६७.१२ कासि कस्यासि १५४.२८० काष्ठागतस्य सूर्यस्य १२४.२६ काष्ठा निमेषा १४२,४ काष्ठयोरन्तरं ह्यतद्योज १२४.६२ काष्ठाहारिणमारीचा १६६.६ काष्ठे समुद्रे ४८.५७ कि किमेतीदति १३.१७ किङ्किणीजालशब्दानि १३०.१८ किङ्किणीजाल १७३.३ किञ्चित्कम्पितमूद्धी १५४.१३ किचित्कालं ३३.२७

किञ्चिक्छिष्टास्त् ४७.७४ किचिद्दीर्घ २५८.७३ किञ्चिद्देयं २२७.३८ किचित्यङ्के २४०.२३ कि त्वयानुदरालीन १५४.२६ किन्त्वहं सकलाँ लोकान् 38.88 किन्त १८८.४६ किन्तु नातपसा १४८.४ कि ते प्रियं २५.५२ किल देव त्वया १५४.३२ किन्नरोदगीतसंगीत १५४.५१७ किन्नराइवादन्तीरक्षो २७१.६ कि निमित्तमयं २४४.६ कि प्रमाणं १८३.६० कि प्राप्तं कि च ३१.८ कि पना १०३.२२ कि पुत्रि १५७.१८ कियता चैव १६४.७

कियता वाय १६४. प किरन्बाग्सहस्राणि १५०.६० किरातैः किङ्किरातैश्च ११८.११ किरीट कुण्डलघरं २६०.६८ किरीटकोटि १५३.१६३ किलान्विपन्वने ११.५७ किलासीद्राजपुत्रस्तु ५०.४१ किशोरस्त्वं १७३.२१ कि संज्ञइचैव १६७.४६ कि स्वित्कृत्वा ३६.२१ किमभीष्टवियोग = १.१ किमर्थं १८५.८३ किमथं तद्वनं ४४.१ किमर्थे तात भत्ती १३.१३ किमध पुत्र १४७.६ किमर्थं पौरवो २५.१ किमर्थमागला २५०.४२ किमर्थ वद कल्यािए २०.३३ किमर्थं हि दुतं १७६.२७ किमत्र १८३.४

### किमज्ञ

किमज्ञातं महादेव ६६.३ किमात्मको २४७.३ किमाडे १५७.१६ किमिच्छिस ४७.१७४ किमित्येतदम् चित्रं १२.५ किमुद्रे गाद्भूते ६८.१ किमेतन्नैव १३५.२२ कीटा १८१.२० कीर्त्तनं सोमवंशस्य २६१.६ कीर्त्तना १०४.१५ कीर्त्तनान्मुच्यते १०४.१५ कीर्त्तयेत् सुर्यदैवत्यं ६८.१७ कीलोच्छिष्ठोपघातादि २५३.३८ कुक्कुटान्वानरां २१७.२१ कुकुरस्य सुतो ४४.६२ कुङ्कुमानि च २८८.६ क्जम्भस्त १५०.१०० कुजम्भस्य १४८.५० क्ंजम्भेनाथ १५०.१०६

क्जम्भोऽघावत १५०.११८ कुञ्जर पर्वत १६३.७८ कुट्मिबका १७६.३० कुठारान्सह १५३.१३३ कुण्डस्थं वापि २६१.१२ कुण्डात्कलानुसारेण २६५.३५ कुण्डलानिच २७४.५५; २८८.१२ कुत एव च दुर्मिक्षं १२२.४ कुतः क्लमः कुतो २११.१ कुत्सगोत्रो द्वाश्चेव १६६.३६ कुथप्रावरणाश्चैव ११४.५६ कुद्दाल २१७.३३ कुन्तान्त्रा १५३.५३ कुन्तेर्घष्ट ४४.३६ कृप्यते नो ध्रुवं १३१.३४ क्षितं तु १६०.१३ क्बेरं च प्रवक्ष्यामि २६१.२० कुबेरानुचर १२१.१८ कुबेरानुचरा १२१.६३

कुबेरमवनं १६१. ५४ कुबेरस्तु १८०.६२ कुबेरस्य १८६.१० कुम्भ कुम्भाकृतिस्त २६६.३७ कुम्भश्रीपणिवल्लीभि २५५.१६ कुभारचाशीविषे २१७.४० कुम्भाः स्युर्द्रव ५२.२० क्रमात्सर्वेषु ५६.८ कुम्भे तु मृत्तिकां २६७.४ कुम्भेन १४८.६६ कुमार १५६.१६ कुमारं तारको १६०.४ कुमाररूपा २६१.२७ कुमारसम्भव २६१.२२ कुमारं सामरं १६०.१४ कुमारिव १५२.३२ कुमारी रोचना १७६.२२ कुमारोऽपि १६०.६ कुमुदं तूत्तरे तस्य १२३.११

कुमुदस्य स्मृत १२२.६५ कुमुदा माघवी ६३.२१ क्मूदा विमलाऽनन्ता ६२.३० क्मदालंकते १३६.१६ क्लज १५४.४१५ कुलहो द्वषकण्डश्च १६६.१७ कुलक्षयकरं २५४.७ कुलानां रातमेकं ४७.२८ कुलानि १८०.२३ कुलानि तारये १०५.५ कुलीन २१५.८ कुलीयारच सिरालारच ११४.४६ कुशाग्रस्यात्मजरचैव ५०.२६ कुर्याच्छान्तिमथाग्नेयीं २२८.१५ कुरयति गुरूशुश्रुषां ७.४४ कुर्यादुपोषित २७५.३ कुर्यादहरहः १६.४ कूर्यात्पंचपला २८२.१० कुर्यामपूर्व ४१.१८ कुर्युहिरण्यगर्भस्य २७५.१७

कुर्वाणिमव लोक २६०.४३ कुर्वागः सप्तमीं चे मां ७६.१३ कुरूते जगत १५४.३५८ क्रूह्वं निर्मया १३६.४ कुरुभिर्देवगन्धर्वेरभित ६६,११ क्रक्षेत्रं १६२.१२ कुशगुलमेस्तथा ११८.३५ कुशलं तपसः १५४.१२४ कुशद्वीपे १२३.३७ कुशस्तम्बेन २६८.१६ कुशलस्यांकुरे १५४.११६ क्शाम्भसा ततः २६७.८ क्रोशय इति प्रोक्त १२२.५६ कुष्ठाजमोदाकि एति २१७.६३ क्सुमैः पाटलाभिश्च ११८.१८ क्हमात्रं पित्रुदेशं १४१.६ कुहेति कोकिलेनोक्तं १४१.४८

कुक्षिद्वयं ५४.१२

॥३२४॥

क्क्षिम्यां २४१.६ क्त्र चास्य १७६.५७ क्टैश्चित्रैर्मणि मयैः १२३.१४ क्पवापीषु ५८.५१ कुर्मादि ५८.२४ कुम घराँ वृषं २६६.१६ कुष्माण्डं ६६.४ कुष्माण्ड २३६.१० कृकवाकुर्मया ११.१७ कुच्छान्ते, १०१.६६ कृताकृतज्ञो २१५.१७ कृतान्तः सर्वभूतानां १६७.५४ कृतान्तमद्वितं १५०.१२ कृतार्थमागतं ४७.१८० कृत्त्नानि मयि ४७.६५ कृतापराधास्ताडया २२७.१५४ कृतान्येतानि १२३.५६ कृत्तिकामेलनादेव १५६.२ कृतेन कामेन २१०.१५; २११.२८; २१२.२८

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri १४२ कृत्वा ५५.२१; १५६.२५ कृत्वा रूपं २४६.६६ कृते तू वन्दने १५४.१४२ कृतकृत्यो २७४.२ कृतकृत्यो यथाकामं १२०.४५ कृतगृरूद्रितानि २८५.२३ कृतघ्नान्नास्तिकान् १६.१६ कृतचिह्न २२७.१६४ कृतजप्यः ५७.७ कृतञ्जयसुतो २७१.११ कृतं त्वया वीरभद्र ७२.१४ कृतं त् तैर्बहुसरस्ततो १२१.३२ कृतद्रितवितान २ ५२.१६ कृतं द्विजिह्ननयनं १३३.२२ कृतदेवार्चनो राजा १२०.४८ कृतः प्रसादो २४४.४१ कृतप्रहारात्रदीन १३५.७४ कृत: पुराणां विष्कम्भो १३२.१६ कृतमाला ताम्रपर्गी ११४.३० कृत्तमाल्यं विल्लितं १२०.२१ कृतयुगप्रमाणं ५०.७०

१58.६० कृत्वाग्रतो २५७.२२ कृत्वा च यामप्सरसाम ६६.५६ कृत्वा च २२०.१६ कृत्वा ताभ्यामशाठयेन ६२.२७ कृत्वा ताश्च १७६.६२ कृत्वा तू ५८.४६ कृत्वादेवा रथं १३३.४४ कृत्वा धर्मव्यवस्थानं ६.३१ कृत्वाधिवासं २६६.१ कृत्वा नीलवृषोत्सर्गं ६५.२७ कृत्वा प्रहारं १३५.5 कृत्वा पूष्पोच्चयं १२०.२ कृत्वा बीजावारीहां १४४.६२ कृत्वाभिषेक १०६.२६ कृत्वा मरुद्गणं ७.६४ कृत्वा मुखान्तरे १५६.२६ कृत्वा युद्धानि १३७.५ कृतवा वै ब्रह्मणा ६६.५०

कृत्वा सूराएगं २३६.३० कृत्वैवं मण्डपं २६४.१८ कृत्वोपलेपनं १०१.२१ कृत्वोमारू १५६.२७ कृतवांस्त्रिप्रं १३०.१२ कृतवानिस १५४.३४ कृतवास्कि १५४.२३४ कृतविद्ये कचे २७.१ कृतवीर्य ४३.१३ कृतवीर्यस्तदाराध्य ६८.११ कृतवीय्येंण वै ६८.१२ कृतरक्षा स्मूषा ७.४४ कृतस्तु १४३.११६ कृतस्य तु ४६.५ कृपया पर्याविष्टो ४६.६५ कृपगानां २१५.६१ कृपं रिपुंजयं ४.३६ कृशाश्वस्य ऋषे ६.६ कृशोदरी तु २५६.१७

कत्रिमं च २२०.१८ कृष्टानामोषधीनां २२७.४० कृष्यतस्तु ५०.२१ कृष्यमाणौ १७०.२२ कृषेवं ष्ठिसमायोगा २२१.६ कृष्णः कृष्णगलो २०६.२२ कृष्णचामरजाल १५१.२ कृष्णताल्वोष्ठवदना २०७.२७ कृष्णपक्षे १६१. प कृष्णश्वेतं २२६.१७ कृष्णसारमये २६४.३ कृष्णस्य जन्माम्युदयं ४६.१६ कृष्णाजिनं ५२.३ कृष्णाजिनप्रदानस्य २०६.१ कृष्णाञ्जनाभ २२६.२५ क्ष्णाब्ट ५६.१ क्ष्णाष्ट्रमीषु ४६.४ क्षणाष्ट्रमीव्रतं २६१.६ कृष्णान्यथ च १३३.३८ क्ष्णाय च ४७.१५२

कृहणा कृष्णेत्युक्तवा १५५.३० कृष्णेन सहितैः सर्वैः ११२.३

कृष्णेप्सितं २०६.३१

केचित्प्रधानं ३.१४

केतुना १७४.६

केतोर्वे ६३.१५

केन चार्थेन ३०.१५

केनाद्य तवं ४१.५

के प्रजापतय १६४.६

केशिनी २१८.३३ केशिनी शंखिनी १७६.२३ केशिप्रभृतयो २४.१२ केशेषु गृह्णतो २२७.८६ कैकेयस्य सूता ४५.१६ केचिद्विलोक्येव २५०.१७ कैलासपृष्ठमासीनं १८२.१ केतक्यशोकसरला १६१.५६ कैलासशिखराकारं १६३.६८ केत्र्जलाधिनाथस्य १४८.६३ कैलासशिखरासनि ५६.३ कैलासइचैव १६३.६४ कैलासाच्चापि १६२.१८ केन कर्मविपाकेन स ११५.४ त्रैलासात्पिइचमामाशां १२१.१६ कैशिकस्य ४४.३८ केन तेऽपकृतं १४६.७७ कोकिलश्च २०१.६ कोटवी कोटितीर्थे १३.३७ कोटितीयं १६१.५५ केवलं पाशबन्धेन १५४.५ कोटिसंख्या १५४.५३८ केशस्तु किपशो १६५.१० कोटिश १५३.२७ केशवं क्षीरमध्ये २८७.८ कोटिहोमे ६३.१२१ केशाः स्थिता १६२.७० कोऽन्यो मन्मामया १३७.१६

को नु घम्मॉऽत्र २१.७ कोपास्फालित १५३.३४ कीपावताक्ष १३८.३४ को भवानन्तकप्रख्य २५०.१६ कोमलै: पल्लवै १५४.५५७ कोऽयमातोद्यधारी १५४.५६५ कोऽथों वर्णालिकाव्यक्त १४४.३७ . कोशातकी २१८.२६ कोषायवस्त्र २४२.१४ कोष्ठागारा २२७.१७५ कोहि देवत्वमासाद्य १०६.१७ कोडस्य १८५.२८ कोऽसी यदुरिति ४.२२ कौशेयचर्मवसना १५४.५३३ कौशेयं पञ्चवर्ण २८२.८ कौशयेवस्त्र २७६.७ कौशेयवस्त्रकटके २८३.१० कौशेयवस्त्रसंयुक्तं २८१.६

कौशेयवस्त्रद्वयसंयुतां २७६.८ कौस्त्भइच २५०.४ कौक्रू ण्डिश्च ६.१४ क्रीञ्चः सप्तर्षि १६३.८८ कौतूहल १८६.२६ कौतुकन १५४.२७६ कौबेरकाश्च १६६.७ कौशिको २०.२

ख खगैमंधुररावैदच १३६.१५ खड्ग छत्रं २४३.१६ खड्गलोहामिष १५.३५ खड्गहस्तं २६१.१० खड्गहस्तो २६६.२३ खड्गापवर्जिता १३८.१४ खर्ज्रैर्नारिके ११८.७; १६१.६२ खतन्तः पृथिवीं १२.४३

खद्योतरूपी १२८.४ खनेत्कुण्डं २३६.६ खमुत्सुष्ट १५७.४ खमुल्लिखद्भिवंदुभिवंतं ११७.२ खरस्तु १७३.१७ खराः खरम्खा १६३.१ खर्वटं खेटकं २८३.३ खल्यायना २०१.३८ ख्यायते यस्य ४८.७ खादन्त्यो ३०.४ खिलिखिलि १६८,१६ खुरा हेममया २८८.८ खेचराः खेचरारावा १३१.२४ खेचराइच १६३.६० खेटकं ताम्रचूडं २६०.५०

गिभणी

गगनाद्भष्टसर्वाङ्गा १७८.५४ गगने १८७.६

गङ्गा १८०.१०३ गङ्गा च यम्ना १०८.३२ गङ्गातटेऽथ २३६.१८ गङ्गायम्न १०६.८; १०६.१६ गङ्गायम्नयोर्मघ्ये १०४.१७; 3.098; 3.009 गङ्गायां मङ्गला १३.३५ गङ्गावतरते १६१.३६ गङ्गा सिन्धुः शतदृश्च १३३.२३ गङ्गाद्या ६३.२३ गङ्गोभेदस्तु २२.१३ गच्छ गच्छ १८३.६४ गच्छ गच्छाधूना १५४.५५६ गच्छ दारद १८७.१६ गच्छन्समीप ७०.४ गच्छ संसाधयस्वैनं ४७.११६ गच्छ सोम १७६.२ गच्छन्ती चाम्बरं ६१.२८ गच्छेत्कर १६०.११ गजानां २१७.१६

गजानां पर्वतानां १२५.१८ गजानां शान्ति २२८.१७ गजानामगलनमेद १५६.१७१ गजावरुग्णं च २५७.५ गजासनगतां २६१.३२ गजाश्वरथ्या २६७.३ गजाश्वरथ्यावल्मीक ६७.५ गजाश्वरथ्यावल्मीकात् ६८.२३ गजेन्द्रा १७३.७ गजैस्तुरङ्गे १४६.१३ गजो गदानिपातेन १५३.६७ गण्डरीलैश्र १७३.३० गणं नन्दिमहाकालं २७७.४२ गणा १०३.६३; १६२.१६ गिएाका च २४३.१७ गरोशाः कतिसंख्याता १५४.५३७ गदाचऋघरा २६१.३१ गरोशाविधुरा १३४.६४ गरोश्वरपति १८.२ गरोश्वराम्य १३६.६८ गरोश्वरास्ते १३५.७६

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri गत्यर्थाद्वयते १६५.८३ गन्धं घूपं तती गत्वाथ मोहयामास २४.४७ गतागतज्ञ: १४१.७७ गतायां बाढिमत्युक्तवा ६१.३० गतासः १६०.२५ गति च परमां १०६.५ गतिः स्खलति २१६.१६ गते १४८.२३ गते तु नाहुषे २७.२४ गते वर्षसहस्रे ३१.६ गते स्वभाव २४७.२७ गतेषु ऋषिसंधेषु १४३.३७ गतेषु तेषु १५४.५१४ गतेषु सुरसङ्घेषु ४७.६८ गदया दन्तिनइचास्य १५३.६१ गदाधरं च २६१.२२ गदापिण्डप्रदानेन २२.२६ गदानां मुसलानां १४०.१४ गदां मुमोच १६०.११

गन्धं घुपं ततो ७.१४ गन्धघूपादिकं २६४.२२ गन्धपुष्पैरलंकृत्य १७.१७ गन्थपूरपैश्च १७.१६ गन्धमादनपाश्वे ११३.४८ गन्धमाल्ये १५६.७ गन्धकय १६१.४४ गन्धवन्ति च १५४.१०० गण्धर्विकन्नर २८३.१८ गंधर्ववन ५३.३३ गन्धर्वविद्याधरिकन्न २४६.२४ गन्धर्वनगरै १५३.५४ गन्धर्वाणामत्सरसां १६४.२२ गन्धवी राक्षसा १५३.२६ गन्धर्वेरप्सरोभिष्च १२६.२ गन्धर्वेश्च पूरा १७.२४ गन्धारपुत्रो ४८.८ गन्धोदक १८.७८ गन्धोदकं ६४.१६ गन्धीदनं च २७८.१४

गमनं प्रति २४३.१ गम्यागम्यं ४८.५६ गमं शतसहस्रस्य १०७. प गया च चैत्रकं ११०.२ गयायां दर्शने २०४. प गर्गादेशात २०.४ गर्गाः संकृतय ४६.४१ गर्गेइवरं १६१.८१ गर्जनं च १६०.३ गर्जतां १४६.२ गर्जिन्ति सहसा १३६.४० गर्म तु द्विगुणं २६६.२३ गर्भः परिणतइचयं ४६.१६ गर्ममानेन २५४.४२ गर्ममानप्रमारोन २६३.१८ 288.84 गर्भस्थे मयि २६४.४८ गर्भस्थाने च १५४.६८ गर्मस्थिते ततः २४४.५० गर्भिणी सुतिका ६२.३४

श्लोकानु०

गर्नाष्ट्रच

गत्तीश्च ५८ ६ गरुड: पततां ६.३४ गरुडेन १६३.७० गरुतमा ६३.६६ ग्रथितैस्तु वचोभिश्च १२६.२६ ग्रथितै: स्ववचोभिश्च १२६.४५ ग्रसनः कटिवस्त्रैस्तु १५०.४४ ग्रसनस्तु १५०.४० ग्रसमानमिवाकाशं २५२.७ ग्रसमस्य रथो १४८.४६ ग्रसमाना १३३.५६ ग्रसनो लब्धसंज्ञोऽथ १५०.१४ ग्रहा गावो ६३.८०

ग्रहचंद्रार्कश्चिते १७२.३६

ग्रहनक्षत्रताराणां २२६.२३

3.839

ग्रहन १८५.५८

ग्रहनक्षत्र २३१.६

ग्रहताराबलं ६८.१५;६३.८६

ग्रहेम्यो ५ ५.३२ ग्रहयज्ञ ६३.१५४ ग्रहयज्ञ: कथं २३६.१ ग्रहयज्ञास्त्रिधा ६३.५ ग्रहयज्ञः सदा २३६.४ ग्रहयज्ञत्रयं ६३.१५६ ग्रहयज्ञत्रयं गेहे ६३.१५८ ग्रहवर्णानि ६३.१८ ग्रहस्वरूपकथन २६१.१४ ग्रहक्षंविकृतियंत्र २३८.४ ग्रहक्षांगां च २०२.६ ग्रामव्यो इथकृत्तस्य १२६.५ ग्रामदश्च १६५.३६ ग्रामस्य दाहका २२७.२०१ ग्रामश्च गुखे १००.२७ ग्रामांस्तथाश्रमांश्चैव ४४.१० ग्रीवाडिदतिर्देवमाता २४६.५८ ग्रीवामध्यपरीणाहः २५८.४३ ग्रीब्मे हिने च १२६.३४

गव्येन पयसा ७६.२८ गवां १०५.२१ गवां च शतमेकैंकं २७८.१६ गवां दशकमध्ये २७५.६ गवां धर्मं तु ४८.५१ गवामङ्गेषु ६३.७३ गवां स्थानं २१७१६ गवाक्षान्तरमासाद्य १५४.५३० गहनै: सर्वतो १४५.६ गाङ्गेय इति १४४.४०४ गाङ्गोदिधः १६६.१७ गाढकण्ठ १४४.६३ गाण्डीवं १८८.३ गां तु सूर्यो १७८.७४ गां दत्त्वा १८३.६८ गान्धवंमस्त्रं १५३.८६; १६२.२५ गांधारा यवनाइचैव ११४.४१ गान्धारान्पारदांश्चैव १४४.५७ गान्धारी चैव ४५.१

गां महीं कनकं २६४.३१ गायत्री चैव त्रिट्प् १२५.४७ गायत्री ब्रह्मणः २८४.१५ गायत्र्या २३६.६ गावस्त्रङ्गमा २४३.१६ गावः शिरसि २७८.१६ गावश्च देया २३७.१४ 735.25 गा वै दद्यात्कुरुश्रेष्ठ ६६.४८ गावो लांगूलसङ्घरच २३६.४ गा रक्षन्तं वने २५,३१ गाश्च दद्या ५३.३७ गात्राण्यस्रसैन्या १५०.१३८ गात्रैर्नागगिरिप्रख्या १७७.३६ गिरिजाप्यसितापाङ्गी१५४.५८६ गिरिसंहननं २४८.६४ गिरिश्रृंगोपलानां १४०.१५ गिरीशाय नमोऽकीय ४७ १३३ गीत मङ्गल ६२.२०

गीतवादित्र १०५.६ गीतवादित्रनिर्घोषं ७१.६ गीतिकाधातुयुक्ता २४५.२१ गीमतो भस्मसात् १५४.२५० गीयते सर्ववेदेषु २४४.२४ गीर्गो भगवतः १६७.१४ गीर्मिश्चैवानुकूलाभि ४७.१२१ गुडधेनुप्रसङ्गेन ८२.२३ गुडधेनुविधानं ५२.१ गुडधेनु विधानस्य ६२.२ गुडाचलस्तृतीयस्तु ५३.५ गुडपात्रं तिलैर्युत्तं ६६.११ गुडौयनं ६३.१६ गुणवान् १०७.१६ गुणसाम्येन १४४.६६ गूगाहीनानपि २१५.७ गुणहीनास्तु १४४.२८ गुणै १८४.४६ गुर्गेम्यः क्षोभ ३.१६

।।३२७॥

गूरवस्ते २२०.१७ गुरुतल्पव्रतं २२७.५० गुरुत्वं ते १५४.१२६ गुरुत्मन्किच्चदश्रान्त १५२.७ गुरुत्मन्तमपश्यन्तः १५०.२१६ गूरुदारप्रसक्तेषु ३३.१४ गुरुघी रन्तिदेवश्च ४६.३७ गुरुपत्रस्य २६.६ गुरुपुत्रीति कृत्वाहं २६.१८ गुरुपूजारतिर्मता २१०.१६ गूरुमित्रद्विषो २३८.१० गुरुवर्ज्ये २२७.८२ गुरुवतिश्च १४५.१०२ गुरुशुश्रवणाद्भदे २११.१६ गूरूणां चैव २१२.२० गूरोरुष्य सकाशे २५.६६ गरौ सति ६४.३२ गूरोः सकाशात्समवाप्य २५.५७ गुल्मवल्लीलतानां २२७.३७ गृह्यं १८३.४६

गृह्याति १६३.५७ गुह्यकैर्बहुभिर्युक्तं २६१.१२१ गृधस्था वायसस्था २६१.३६ गृधी गृधान्कपोतांश्व ६.३२ गृहा १८८.२० गृहं कपोत २३७.६ गृहं तडागमारामं २२७.३१ गृहं तू १८६.३० गृहप्रतापै: १४०.७२ गृहभर्त्तीव २५५.१३ गृहमोधिनश्च १४१.१६ गृह्यते राहुणा १६३.४२ गृहस्य पुरतो ६६.३६ गृहाण छिन्धि १३८.१३ गृहारम्भेषु २५३.४६ गृहीत्वा १५०.६४ गृहीत्वा वेतनं २२७.१४६ गृहे प्रज्वलिते १८८.३८ गृहे वायतने २७४.२३ गृहे त्रिरपसत्यं २१६.५

गृहै: पतदिभज्वलना १४०.७१ गृह्योक्तहोमनिधिना २५७.२३ गेयनृत्योपहाराश्च १५४.५४१ गेयं प्रवृत्तं त्वथ १३६.३३ गोकणं गजकणं २२.३८ गोकणिकाजमुखिका १७६.२४ गोदावरी भीमरथी ११४.२६ गोधमं त् ४८.५४ गोधूमं च २६६.१२ गोपतित्वं १७१.१८ गोपक्षिम २२६.१६ गोपायन्ते प्रजास्तब १२३.४४ गोप्रदा च भवेद्यक्षी २६२.१७ गोपितानि २२०.४५ गोपूरं २१७.६ गोऽभ्याहते ४८.५४ गोभि विभवतः २०५.११ 258.5 गोभूहिरण्य १७.६१ गोभूहिरण्यदानेन १०७.३

गोभूहिरण्यवासो ५२.१६ गोमती घौतपापा ११४.२२ गोमती वरणा २२.३१ गोमन्ते गोमती १३.२८ गोमयेनानुलिप्तायां १६.२८; ६८.१६; ६३.४ गोमयेनोपलिप्ते १६.२२ गोमुत्रघृत ५६.६ गोमुत्रघृष्ट्रो २१८.२२ गोमूत्रं गोमयं ६२.२४ गोमूत्रमाज्येन २८८.११ गोमेदकं प्रवक्ष्यामि १२३.१ गोमेद यत्स्मृतं वर्ष १२३.७ गोवर्द्धनं हरिश्चन्द्रं २२.४२ गोविन्देति ततो २४८.४४ गोविन्दात्परतक्चापि १२२. ५१ गोरोचनं ६२.६ गोशीर्षयुक्त १३६.३० गोष्ठायनो १६५.२४ गोसहस्त्रं बहिः २७८.५

गोसहस्रफलं १६१.५१
गोक्षेवेऽकांस्तथा ११८.५०
गोत्रेण वै १४४.५१
गोत्रं तथा १७.५४
गौर्नाम कन्या १५.१५
गौरवाघीनता १५४.३२१
गौर्ये नमस्तथा ६२.१४
गौरी कुमुद्गती चैव १२२.८८
गौरीतपोवन २६१.२१
गौरी मे प्रीयता ६४.२०
गौरीलोके १०१.४३

घट्ट घट्टयन्सुरसैन्यानां १५३.७४ घण्य १६३.७ घण्टाकणं १३५.५१ घण्टेश्वरं बिल्वकं २२.७० घन्टोदरो महापार्श्व १६१.५० घण्टां वा परशुं २६०.७१ घण्टावितान २७०.३५

### वातित

श्लोकानु०

घ्रागोन गन्धं ३६.१६ घृतेन १०१.२४;१६१.१७ 987.74; 983.4, 90 **घृतस्योदकसङ्काशा** २१६.२७ घृतमाश्वयूजे ६३.१७ वृतमामशरावस्थं २५३.१४ घृतं दिघ २४३.२० घृतक्षीर २०५. प घतौदनं च २६८.१७ घृतोदकः समद्रो वै १२२.७६ घोररूपं १८१.४ घोरां ज्वलन्तीं १७८.३३ घोरवजप्रहारेस्तु १५०.२०३

### च

चकम्पे मारुतेनेव १५०.२३८ चकर्ष कस्य १७८.५३ चक्रं तदाकाशगतं १५१.३५;

247.34 चक्रमक्षे निबद्धंत् १२५.४८ चक्रमुद्यम्य १७८.४५ चक्रवर्ती ततो ४६.११ चक्रवांश्च १६३.५० चकं रथो १४२.६३ चकरक्षवृभौ २८०.१० चक्रिंग १५०.७३ चिक्रणे वामबाहं ८१.६ चत्रुञ्ध्रन्द्रं च सूर्यं १८३.१८ चक्रे २०.८ चकेएा महिषः १५१. प चक्रे बागामयं १४८.७७ चके विलोलं १४६.६४ चक्रे सोमास्त्रनिःसुष्टं १५०.१३५ चके त्रिरात्रं २०५.१५ चकारात्ममूरवे १७७.४६ चकार चक्षकामिनी १५३.१४५ चकार रूपमत्लं १५३.१२०

चकार सप्तघा १४६.३३ चकारौद्वाहिकं १५४.४६४ चचाल सकला १४७.२२ चण्डिक दूरवृत्देन १४८.८१ चण्डाली २१८.२५ चण्डालीं च २२७.१४३ चतस्त्रश्च २१७.१० चतस्त्रः प्रमदास्तत्र १३१.२६ चतस्रे जितरे ३७.१८ चत्वारः करकाः ७२.३१ चत्वारश्च २०७.१२ चत्वार्याहः १४२.१६;१६४.१ चत्वार्यष्ठसहस्राणि २७३.५० चत्वारि कर्माणि ३६.२५ चत्वारि घृतपात्राणि ६४.१४ चत्वारि नियुतानि १४२.२७ चत्वारि भारते १४२.१७ चत्वारि भारते वर्षे ११४.५७ चत्वारि शृङ्गाणि ६३.१६

चत्वारिंशत्ततो २६७.२२ चत्वारिशत्त २५४.२७ चष्वारिशद्दिजा २७२.३४ चत्वारिशद्यज्ञ २७०.११ चत्वारिशत्तथाष्टी २५४.२२ चत्वारिशत्सहस्राणि १४२.३४ चत्वारिश त्रयहचैव २७२.११; ₹७३.७७ चत्रंगुलं २५८.३१ चत्रङ्गुलविस्तारा ६३.६० चतुरङ्गबलोपेतां २४०.२१ चत्रस्त्रं ८१.१३ चत्रसा ६३.१२७ चतुरस्रायता २६२.६ चतुरस्राद्धं २६३.२१ चत्रस्र समे २६३.३ चत्र्यः पर्वतो द्रोणो १२२.५६ चतुर्थममंबत्पश्चाद्वामं ३.३८ चतुर्थस्य १८.१६, २०

चत्रथा १०१ ६१ चतुर्थ्यं ङ्गारकदिने ७२.२७ चत्रथौशाधिकं २५४.२५ चतुर्थीकर्म ५८.४८ चतुर्थे त्वथ २१७.१२ चतुर्थे द्वादशादित्या २८५.८ चतुर्ये दिनयामे २२८.२६ चतुर्थेऽहीन २०५.१७ चतुर्थेऽह्मि महास्नानं २६६.६८ चत्र्हन्तेर्गन्वविद्धः १४८.५२ चत्र्हंशस् १४४.१०५ चतुर्दशसहस्राणि ५३.३१ चतुईशीषु सर्वास् ६५.१८ चत्र्दंशे ४४.२० चत्र्हशां २४८.७२ चतुईशांगुली २५८.४७ चत्रद्शाख्यं १८८.७६ चतुर्दृश्यां १०१.६७ चतुर्दश्याम् १८४.३६

गण्डाल

।।३२८॥

चत्र्दृश्यां निराहारः ६४.७ चत्रिंगुरा १७२.२३ चत्रद्धी शिखरं २६६.१८ चत्रब्बीहश्च २६१.२६ चतुभगिन २६६.३ चत्रभिः १७४.१२ चतुर्भिः कलशैः २७४.२१ चत्मि रथवा २६७.११ चत्भिरेभिः ५.१२ चत्भिः सार्थि १५०.२३६ चत्रिस्तोरणैर्युक्तो २६४.१५ चत्रिंसहेम २८२.६ चतुर्भुज १६३.६४ चतुर्म्जं दिबाहं २६०.१२ चतुर्मुजे शक्तिपाशौ २६०.५१ चन्रम्जोऽष्टबाहुर्वा २५६.१३ चतुर्मतावशिष्टे १२८.४ चतुर्मुखत्व ३.१. चतुम्म्बस्य ५२.१४ चतुर्म्खाल्लब्ब ६.२४

चतुर्लक्षमिदं ५३.५७ चतुर्वन्येषु २५४.१६ चतुर्ष्विप च ६८.२४ चतुर्ष युक्ताइचत्वारो १७४.२० चत्रहंस्तां शुभां ६६.३७ चतुर्यगानि १४२.१ चतुरर्यगाभिसंख्याते १६८.११ चत्र्यगानां १४४.१०२ चत्र्यगान्ते १७२.१७ चत्योंजन १५३.१७१ चतुर्वर्णस्य २५४.२६ चतुर्विशतितमः २६०.६ चतुविशतिधा ४१.७६ चत्रविश तथैक्वाकाः २७२.१४ चतुविशस्तु २७०.१३ चतुर्विशत्समाः २७२.७ चत्रविशे युगे ४७.२४५ चत्राशीतिकैश्चैव १४५.१० चत्रो द्वारपालांश्च २६४.२४ चतुःशालं २५४.१

चतुष्कोणं तु २७०.१६ चतुष्कोरोषु तान् ७२.३२ चयुष्पदा द्विपदाः ३६.२० चतुष्पदानि १७१.६२;२४७.१३ चतः षष्टिस्त २५४.१६ चतः षष्ट्रिपदो २५३.४७ चतः षष्टिपदं २७०.१८ चतः सागरपर्यन्त २४७.४३ चन्दनेनानुलिप्ताङ्गं ११७.६ चन्दनं पनसं २५७.६ चन्दनोदकपूष्पैश्च ६८,८ चन्द्र खण्ड १५३.१७ चन्द्रतः १२८.६३ चन्द्रताराकंसङ्काशम ६२.१४ चन्द्रप्रभा १३६.४७ चन्द्रप्रभाश्चन्द्रवर्गाः ११३.५४ चन्द्रप्रभाभिविपुलं १७४.५० चन्द्रमाश्च १६२.७; १६३.४१ चन्द्रसूर्य १४१.५२ चन्द्र सूर्याशुसङ्काशैः १६३.७६

चन्द्रसूर्यौ च २४६.५३ चन्द्रसूयौँ सनक्षत्रो ११४.७० चन्द्रा १८१.२१ चन्द्रातपेन १४५.२ चन्द्रादित्याविश्वनौ १४८.८५ चन्द्रादित्योपरागे ६७.१ चन्द्रार्क १२८.५१ चन्द्रार्किकरणो १७२.२४ चन्द्राकौ १४८.३० चन्द्रांश्जांल १८०.४१ चन्द्रांशुभिर्भा १३६.२१ चन्द्रोथ १३६.४६ चन्द्रोदयात्समृद्भूतः १३५.३८ चन्द्रोपरागं ६७.३ चन्द्रोदयात्समृद्भूतः १३५.१८ चरगानि मुखं २०७.३८ चरणौ पद्मसङ्खाशावस्याः 838.888 चरन्गृहस्थः ४०.१ चरन्नसाबुदीच्यां च १२४.६६

चर्मण्वती च १६३.६२ चर्म चोद १५०.१२३ चपलाश्च गणाः १५४.४६३ चम्पकस्य २०६.१० चम्पके १८७.३२ चमसाध्वर्यवस्तत्र २३.२१ च्यवनं तु १६४.१४ च्यवनस्य ५०.१५ ७च्युतराज्यो २४६.६६ चराचरगुरू: १६१.६ चराचरे भूतसर्गे १४४.१६८ चराचराचार १५४.२६८ चरितं बूधपुत्रस्य ११५.१ चलद्वजप्रवरसहस्र १५४.४६८ चलन्ति गिरयो २४५.५ चलितं ते पुनर्घमं १२४.१०० चक्षुः स्थलं ५५.१० चक्ष्रषा मनसा १७१.६७ चाण्डाला २२७.४४ चाण्डालश्चपचाइचैव २४३.६

ज्योति

# श्लोकानु०

चात्वण्यंस्त् चान्द्रायणं १०१.७५ चापल्यमूर्धिन १५४.२२३ चामरग्राहि एर २४.१४ चामराणि २१२.१३ चाम्ण्डा बद्धघण्टा २६१.३७ चालियष्यन्ति २०१.२० चाराणामपि २१५.६४ चारो वातश्च १२६.१७ चारस्यान्ते विशत्यकं १२५.३७ चाक्षुषस्यान्वये राजा ११४.८ चिच्छेद १५०.५, ६०; १५३.50, १८५; १५६.६२; १७5.४६ चिच्छेद वृत्रहन्ता ७.५७ चिच्छेदाथ १५१.१५ चिच्छेदास्य १५०.१२० चिताभस्म १५४.४४२ चित्तं चैवास्य २१६.२७

चित्तप्रसादजननं १५४.५१५ चित्ता चित्तजला १७६.२८ चिन्तयन् १६७.२० चिन्तयामास ३१.७; १५६.३८ चिन्तयित्वेति १५४.२२७ चिपिटा दु:खशोकाय २५६.१८ चिभिटस्य प्रतानेश्च ११८.२७ चिरात् १८७.२५ चिक्षेप दानवे १५३.२१६ चित्रकंदरसंस्थानं १५४.३०५ चित्रगुप्तस्य ६३.६१ चित्रशालासमोपेतो २६६.३४ चित्रसेश्च गन्धर्वस्तथा १२६.१४ चित्राकारश्च २१५.७० चित्राम्बर १३६.४२ चित्राम्बरघरं २६१.१६ चीरचर्माजिनधराः ४७.२६० चुकोप भागवः ४७.२०२ चूतपल्लव २६४.१६

चुतप्रसूनप्रभवः १३६.३४ चूर्णीकृत ४३,३४ चूर्णनं २४२.३ चूर्णेरूद्वत्तयामास १५४.५०२ चेतसा द्यमानेन २०५.२० चैत्यदेवालयोत्पन्नं २५७.६ चैद्योपरिचरो ५०.२६ चैत्तस्यैव १४६.४ चेत्रस्य १५६.४ चैत्रादिचत्रो १०१.३१ चैत्रयं वा २४०.५ चैत्रे तु मिललका ६२.२४ चैत्रे मासि सिते ७.१० चैत्रे वा फाल्ग्ने २६४.३ चैत्रे व्याधिमवाप्नोति २५३.२ चोदयामास १५०.८८ चोदितः शैलमहिषीसख्या 848.884 चोलकच्छन्नवपूषं २६१.४

चौलिवौंलिक ह्य २००.६

छत्रस्य २२७.१७६ छत्राकारं २५८.५ छन्दो गीभिरुदाराभि २४६.७ छन्दोगेयस्तर्यतेषां १६७.४ छन्दोभिर्वाजिहपैस्त १२५.४१ छन्दोरूपैश्च १२६.४२ छागलाण्डे प्रचण्डा ७३.४३ छायोस्थानकमास्थाय ₹40.4€ छायायां जनयामास ११.१० छित्तवा बाहुसहस्रं ४३.४३ छिद्रेषु प्रहरन्त्येते १७८.७८ छिन्धि भिन्धि २५१.२३ छिन्ने धनुषि १५१.१७ छिन्नस्रग्दायहाराश्च १४०.१३ छेदनादफलस्यापि २२७.६३

ज

जगर्ज्जंलदा १५०.२११ जगतः प्रधमं १७४.२७ जगति कः १४८.१३ जगत्तु घार्यते २११.११ जगदण्डिमदं २४८.१ जगद्धरणसम्भूतैः १५३.१८१ जगतप्रतिष्रितं २४४.१६ जगद्मकूलतां १५०.१८ जगद्विधानैकविधौ १५४.४०४ जगद्विष्टममनाच्चैव २४८.४० जगुश्च नन्तुश्चापि २५०.५७ जगुर्हर्षसमातिष्ठा १४७.२५ जग्मत्स्तेन २४.१८ जग्मुर्जगद्गुहं १५४.६ जगाम १५३.६३;१५८.३० जगाम देवै २४६.५० जगाम धनुरादाय ४४.३७

जगाम निमिजीवस्तु २०१.२१ जगाम शरणं १५४.२५७ जगाम शुभयोगेन १५४.२७७ जगामेलावृतं १२.१६ जगामोपवनं ११.४४ जग्राह १५१.२२ जग्राह कमलां २५०.३ जग्राह चकं १४१.३४;१५२.३४ जङ्काग्रे परिणाहस्त् २५८.५३ जग्राह चक्रमष्टारं १५०.१६५ जग्राहाथ घनुर्देत्य १५०.१६६ जग्राह पट्टिशं १५०.८३ जग्राह मुदित १५४.४६१ जग्राहमुद्गरं १५१.१६ जघान १५३.४० जघान घननीहा १५०.११२ जघानभिन्दिपालेन १५२.१० जघान पंचिभवणि १५२.११ जघान शको २४.४६ जघ्नुर्देत्ये १५३.२२३ जघ्नुः शुलेश्च १५३.११

जघ्नतुः समरे १५०.१६३ जघ्ने कुमारं १६०.२० जघ्ने जनाईनं १४२.१३ जघ्ने मर्मत् १५०.१६४ जध्ने मूहर्त्तमात्रगो १५०.१८६ जघ्ने रथस्य १५०.४१ जंघे द्विभागे २५ = . २६ जङ्गमं स्थावरं २४८.१८ जज्वलूर्देव १५३.६६ जटामुकुटसंयुक्ता २६१.२६ जटायुषः कणिकार ६.३६ जन्तवश्च १४४.७४ जन्तुर्ज्जेऽथ ४४.४५ जन्तुमत्स्य १७२.३२ जन्तूनामिह संस्कारो १२३.६० जनन्यथ दिलीपस्य १५.१६ जननी ब्रह्मदत्तस्य १५.१० जननी लोकधर्मस्य १५४.१६३ जननेऽप्येयमेव १८.४

जनमेजयस्य ४८.१३ जनमेजयात् ५०.६५ जन्मदृयमतीतं २०१.२३ जन्मना पितरौ २११.२२ जन्म नानाप्रकाराणां १४६.२० जन्मनां शतसाहस्रं ६६.२० जन्मप्रभृति १०,०.२५ जन्ममृत्यूभयं १८२.१३ जन्मान्तर १८१.१०;१८३.३८ जन्मान्तरसहस्त्रेषु १८०.७४ जन्मायुतं १०१.२२ जनयामास ४.४१;४५.६३ जनियष्यति १५४.५३ जनियष्यति यं १५४.७० जनस्याऽविदिता २१५.६१ जना विरागमायांन्ति २२०.२७ जनानां १७५.३४ जनिता चापि १५४.१५० जपध्यान १८५.६४ जप्नं १८१.६

जप्तव्या २३४.६ जप्यानि सूक्तानि २७४.४१ जमदग्निश्च ६.२८ जम्बीर २५५.२४ जम्बूखंडस्य ११४.६० जम्बुद्वीपस्य ११३.२२; १२२.२ जम्बूफलरसं पीत्वा ११४.७८ जन्मं तु १५०.७६ जम्भो रूषा १५०.१३ जय १५६.४० जयं चाप्रतिमं ४८.२८ जय जनित १५६.४३ जयत्यसी घन्यतरो १५४.३६८ जयद्रथं तु ४८.१०४ जयध्वजस्य ४३.४७ जय विशाख १५६.४२ जयशब्दं १७२.४२ जयशकौ तथा २५३.४६ जयशेष जयाशेष २४४.७० जयाजित जयामेय २४४.६८

जयातिसूक्ष्म २४५.७२ जयाद्येश २४५.६७ जया वराहशैले १३.३२ जयाशेष जगत् २४५.६६ जया स्वमयायोगस्य २४५.७३ जये दशशताक्षस्य १७६.३६ जयो विवादे २४२.२५ ज्यायसा दूषिता २२७.१३५ ज्येष्ठे ६०.३४ ज्येष्ठायां २२८.२४ ज्येष्ठं तु त्रिविघं २६३.११ ज्येष्ठे पञ्चतपा १०१.७६ ज्येष्ठाभावान्निवर्तेत २२७.६४ ज्येष्ट्रम २६३.१०२ ज्येष्ठमासे १६३.४ ज्येष्ठो यदुस्तव ३४.१७ ज्येष्ठा विशाखा १२६.५६ ज्येष्ठसामविदे ६५.३० ज्योतिषां चक्रमादाय १२४.२७ ज्योतिषामपि १५४.६४

ज्योति

ज्योत्स्नामुखी १७१.२६ ज्योतिर्मासिषु १५.१३ ज्योतिष्मान् ६.५ ज्योतिष्मन्तस्तु ५.२० जवारकोत्तरासङ्गा १४८.८७ ज्वलत् १८३.८२,६२ ज्वलितं १५३.२१२ ज्वलत्स्वपि २३२.११ ज्वलत्फाणि १५४.५६४ ज्वलन्तमिव १६७.२४ ज्वलन्ती २४०.८ ज्वलत्यहर्निशं १५४.२५५ ज्वलन्मिं एस्फिटि १५४.४६६ ज्वालामालाकुलाकारः २५०.८ ज्वालामुखी १७६.७३ ज्वालेश्वरे महाराज १८८.६१ जरानाम निषाक्षेऽभूत्प्रथम 88.77

जरां प्राप्य ३३.१ जराभिभूतः २४.५८ जरामरणसन्त्यक्तः १८०.६६ जरामृत्यूमयघ्नीमिः ११८.३३ जरयाहं प्रतिच्छन्नो ३३:३० जरया सन्धितो ५०.५२ जरायुर्मेर २.३३ जरा वली च ३३.२, २६ जरासन्घस्य ५०.३३ जराशोक १६१.४० जलकीडा २४८.६३ जलकीडाविहारेषु ७०.२० जलकूम्भान्महावीय्यं ६६.४२ जलजं वाथ १७.२० जलजै: स्थलजैर्म् लै ११८.४४ जयघयो १४८.१८ जलपूरितं ६३.१३ जलप्रवेशं यः कुर्यात १०७.१२ जलमार्गक्च २६२.१४

जलं वापि तथैशाने २७०.३४ जलं वायुस्तथा २६५.३६ जलस्य ५४.२२ जलाईवसनं १२०.१७ जलाधीशा १५४.४४५ जलाशयगतं ५८.१ जलाशयानां २२८.६ जले १६१.१०२ जले च ७.३६ जलेऽप्येषा १५४.५८१ जलेशस्तु १५३.२२० जलेश्वर १८७.३ जलेश्वरे १८०.१५ जहार लक्ष्मी १७७.५३ जज्ञे बाहुसहस्रं ४३.१६ जज्ञे पुनः पुनः ४७.२३४ जज्ञे सर्वगुणोपेतो ४६.५६ जितरे पंच ४४.२८ जितरे सत्यभामायां ४७.१७

जागरं १६२.२६ जातकर्मादिकाः २७५.१८ जातं च निष्प्रमं १७२.१८ जातमात्रं च ६८.६ जातः करसहस्रेण ४३.१४ जातमात्रः स २४.४ जातमात्रेष्वपत्येषु १४४.८७ जाताथवा ६१.६० जाता ससर्ज १५४.३५५ जातिस्मराः २०.१५ जातीपुष्पै ६२.२३ जातीफलै: पूगफलै ११८.८ जातीलतापरिक्षिप्तं ११६.३ जाते महासुरे १४७.२४ जानन्नपि २४५.४४ जानामि त्वां च २७.२१ जान्वा च ११६.२६ जान्वाच्य १७.४८ जान्वाच्य सव्यं १६.३६

जानीवस्त्वां १७०.२४ जानुम्यां १५६.१२ जानुम्यां शिरसा ११६.३६ जानुमध्ये परीगाह २५८.५४ जानुमध्ये शिर २७५.१६ जानुसन्धी २४१.१० जाने न तस्य २४७.२ जाने लोकविधानस्य १५४.४०६ जाह्नवीयं जलं १५४.५६० जामदग्न्यस्य २२.५८ जाम्बवं २१७.५८ जाम्बत्याः ४६.२६ जाम्ब्रनदमये १६२.५ जायन्ते च तदा १६२.५६ जायमानास्तु पूर्वे १२४.१०१ जायन्ते वाघ २३७.८ जालिं सौिवक १६४.२२ जालान्तरप्रविष्टानां २५५.१७

जित: १५६.३०

ततः स्वतपेन

जिता मे दानवा १७२.४५ जिगीषया ततो २५.६ जित्वा वयं १३६.२७ जिज्ञासवस्तचरितं २४.१६ जिह्वा रसम्च १६६.७ जीर्ण शिशुखिदत्ते ३३.२२ जीमूलघन १६३.६२ जीमूतपुत्रो ४४.४१ जीवकषं २१७.४३ जीवतां भूमिपालानां 387.38 जीवापयति २४६.४ जीविताखुर्मगावध्येयो १38.888 जुहुयाद्वारूणेर्मन्त्रे ५८.४१ जम्मन्त इव १३८ ह जुम्मां निष्ठीवनं २१६.२० जेयुर्जप्यं १४७.२३ जेपुश्च मृतयस्तत्र २४६.३६ जैवन्त्यायः १६५.३७

भवासनगतं २६१.१=

त एव पूजने मंत्रास्त ६३.३६ त एव हि त्रयो २११.२५ तं कालनेमि १७६.५७ तच्च तस्य वचः २५०.२० तच्च पद्मं १६६.३ तच्च तेषामधिष्ठानं १३२.१२ तच्छस्त्रमयदं २५४.१२ तच्छैलश्रुङ्गप्रतिमं २५१.१५ तच्छात्वा १४८.६२ तच्चात्वां कौतुकाहेवी १५४.५२३ ततः शकः १५३.१२७ तच्छ्रत्वा निर्गतः १४६.३५ तच्ख्रत्वा भगवाह २५०.५१ तच्छात्वा वचनं २४६.१७ तंच्छ्रत्वा विबुधा १६१.२३ तच्छात्वोवाच १५७.६ तज्जेयन्तं १७६.५४

तं जातमात्रं २४५.६६ तज्जुहाव ततो १६५. द तटाश्च तापसैर्यत्र ११७.१४ तडित्वनष्भ २३१.५ ततः ४४.२८,१८३.६४, ८३; १६३.२७; १८४.२४ ततः पुण्याहघोषेगा २६६.५० ततः पूरकृस्त्य १७७.१५ ततः पुरीं पुरुहूतस्य ३८.१५ ततः पुलहनामा ३.७ ततः पूष्क १६०.१६ तत्प्रेरितः प्रकुरुते १५४.३६० ततः फलानां २४६.६० ततः शको १५३.१५४ ततः शतसहस्रांश्समान २५०.२ ततः शतं च २७३.७२ ततः शतेन १५३.१८७ त्ततः शनैश्चरोऽष्यश्वैः १२७.८ ततः शमदमाभ्यां १६१.४

ततः शरास्तदादित्य ४४.६ ततः शरैः १४०.४२ ततः शशाङ्कतिलकः १४०,४६ ततः श्रुकलाम्बर ६३.५८ ततः शुक्लाम्बरघरा ६८.२६; 09.3% . ततः शुक्लाम्बरै ८१.१८ ततः शुभानि १०५.१२ ततः श्रान्तास्त् २४६.५५ तंतः श्रुत्वा स २४६.४५ ततः स १०३.१६ ततः सकलसंलग्न १७६.५६ ततः स काष्ठानि २०६.३४ ततः सङ्ख्णः २४८.४७ ततः स कूपे तं १.२० ततः सञ्चिन्तयन् २४७.३४ ततः स जाम्बवन्तं ४५.१६ ततः संचिन्त्य १४८.२३ ततः स दैत्योत्तम १३८.३७ ततः सन्ध्यांशके १४४.६५

ततः स निर्गतस्त्यक्तवा १८०.१४ ततः स्निग्धेक्षिताः १५४.३६६ ततः स भगवान्गत्वा ११.३४ ततः सम्यावसथ्यौ ५१.१२ ततः स मनुना १.२२ ततः समाप्तेऽवमृर्थे २३.२३ ततः समापतन्देन्या १५४,३१४ तत्समीपे सरो १२१.७ ततः समीक्ष्य ४७.१०३ ततः समुदिता १४२.५१ ततः स्मृतोऽथ १६३.२६ ततः स मेघरूपी १५०.१८१ ततः स्वदेहादुत्कृत्य १४८.१२ ततस्वनरकं १६३.१ ततः स्विपति २४७.३१ ततः सवयम्भः १६१.५ ततः स्वर्गा १०५.७; १०६.३७ ततः स्वगत्परिभ्रष्ट १०७.६,११ ततः स्वस्थानमानीय २४८.७५ ततः स्वतपेन १५०,२४३

ततः सरसि ५०.११ ततः स राजा २०८.१ ततः सर्वास् १६३.३० ततः सर्वोषधि २८०.७ ततः संवत्सरस्यान्ते २४.१ ततः स लब्ध्वा १८०.६२ ततः सशङ्करो १७६.३४ ततः सशङ्खानक १३५.८४ ततः स शोषयामास १६८.७ ततः सस्मार १५४.३११ ततः सहस्रं ५८.५० ततः संक्षोभमावन्नो २४६.४० ततः सा सन्नतिई ष्टवा २१.१६ ततः साध्यगणा ४.३० तत्साध् स्कृतं २४६.२२ ततः सावत्सरप्रोक्ते ५ ८.४२ ततः सांवत्सरादिष्टे २५७.२ ततः सा लज्जिता २४.६

ततः सिंह १५३.११५ ततः सिंहरवो १३३.५७ ततः सुराश्यः १३१.२३ ततः स्रान्विजेष्यामो १४८.५ ततः सोऽथ ४८.७१ ततः सोऽन्तर्जले १४६.६१ ततः सोऽन्तर्हिते ४७.१७१ ततः सोऽघाब्रवीद्वाक्यं १७१.१५ ततः क्षरोन १५४.३८४ ततः क्षपयतस्तस्य १५३.११४ ततः क्षीरनिकायेन १६६.१६ ततः क्षुब्धाम्बुधिनिभा १३६.२७ ततः कामयमानेन ६१.२७ ततक्ष्रविविधै: १५३.४५ तत स्राह्य ७०.४२ तत उत्थाप्य २६६. प तत उत्पाट्य २४६.३० तत उल्का १७२.१६ तत एकादशाहे १८.८

तत एवं कृते १३६. द तत एव पुनश्चापि ३४.४ तत एवान्तर् १५३.१३१ ततः कदचिदथ १६७.३१ ततः कन्यासहस्रेण २६.२२ तत्कर्म विश्वे १६४.२० ततः कल्पशतान्ते ५४.६; 89.93 ततः ऋद्धो १६०.१६ ततः कोघविवृत्ताक्षो १५२.१४ ततः कामं ४६.२४ ततः कान्यं ४७.२०८ ततः काव्योऽनुचिन्त्याथ ४७.७१ ततः काव्यो भृगुश्रेष्ठः २६.१ ततः काला २०.१२ ततः काले १४६.८ ततः काले च ३२.११ तत ऐकोनपञ्चाशन्मरूत: ६.४७ तत: कालेन ६०.३; ६१.३८;

247.90 ततः कालेन महता ७०.११ ततः काले व्यतीत ४७.२५५ ततः कृत्वान्तरे १६.४१ ततः कृष्णाजिनं २४५. ८५ ततः केतुमतस्त्वश्वा १२७.११ ततः केनापि १४६.२४ ततः खड्गं १५३.२१८ ततः खड्गे च १५०.१२७ त्रतः पञ्चदशे भागे १२६.६६ ततः प्रजास्त् १४४.४, ६२ ततः प्रज्जवलितः १६३.३१ ततः प्रत्यागतप्राणः २१४.४ ततः प्रतिहतः १५३.१०२ ततः प्रदक्षिणी ७०.५५ ततः पपाता ३७.६ ततः प्रभात उत्थाय ७५.३ ततः प्रभाते ५८.४१ ततः प्रभात उत्थाय ६६.५

ततः प्रभाते सञ्जाते ७१.११ ततः प्रभृति २४.२६; ५०.६१ ६१.६; १३८.४२;१८०.७० ततः प्रभृति यो ७०.५६ तत प्रभृति राजानो २७२.१= ततः प्रमुदिता १६३.६५ ततः प्रवतिते १४४.३ ततः प्रविश्य ४५.७ ततः परं किंपुरुषाद्धरिवर्षं ११४.६६ ततः परं प्रवक्ष्यामि १२२.७८ ततः परमथी ६१. प ततः पलायतस्तस्य १५०.१०२ ततः प्रसन्नमरिवलं २४६.४३ ततः प्रसादयामास ४८.६७ ततः प्रसाघ देवेशः ७.६३ तत्प्रसादात्प्रभायुक्तं ११८.६२ ततः प्रसादितो ७०.५

ततः प्रसादयामास ४.१३

तत्प्रसीद न मे २४५.५६ ततः प्रशान्ते १५३.६७ ततः प्रस्हृष्रवदनो १६७.४६ तत्पादान्वेषिणो २१५.७६ ततः पाद्मसहस्राणां २३.१६ ततः प्रास्तीर्य २६५.१३ ततः पिबत्स २५१.१२ ततः पीतस्घं १४१.२१ ततः पीत्वार्णवात् १६६.२ ततः प्रीतः स २४८.५७ ततः पूण्यां ६६.२० ततस्तत्याज १५७.१३ ततस्तदमृतं २५१.१० ततस्तदा सबै ४७.२५३ ततस्त्वनेकवर्णाः ५८.१ ततस्तद्वचनं श्रत्वा २१.५ ततस्तित्रिदिवं २५२.१२ ततस्तयोमिथस्थतत्र २७.७ ततस्त्वाभरणं २६७.२४ तंतस्तस्मिन्महातोये १६८.१४ ततश्चावर्षदनलं १५०.१७० ततस्तं गृह्यकं १८०.८३ ततस्तं दीर्घमासं ४५.५० ततस्तममि १५०.११६ ततस्तमूर्वशी २४.३२ ततस्तं स्तम्भितं ४७.६७ ततस्त्वां घोरतपसा १६७.४४ ततस्तत्र समाप्लाव्य ११२.१६ ततश्चकारिंग १६३.८ ततश्चायम्य १०२.२६ ततिश्चिन्तयते २४७.३३ ततश्चिन्ताकुलो १५६.३६ ततिश्चक्षेप १६०.७० ततस्त्रयोदशे ७०.४७; ७४.१६ ततस्तां १५८.३६ ततस्तां सन्निवार्याह १५४.४५१ तनस्तां सर्वभूतानि ४७.११२ ततस्तानग्रतः १७.५६ ततस्तानागतान्हष्कर्वा 80.828

ततस्तानब्रवीत्काव्यः ४७.७६ ततस्तानब्रवीद्ब्रह्मा ३.४१ ततस्तान्बाध्यमानांस्त् ४७.६५ वतस्ताभ्यां तु १५४.६६ ततस्तारकः १५३.१६५ ततस्तावाहतूर्गत्वा १७०.२३ ततस्तावृचत्स्तत्र १७०.६ ततस्ताइचोदिता १५४.४५० ततस्तू तस्या १४३.१६२ ततस्तू त्वरया ४७.१०४ ततस्तु त्वरित २६.१४ ततस्तुष्टस्त २३.१७ ततस्तूणं ४४.१३ ततत्तु नलिनी चापि १२१.५५ ततस्तू निद्राकलशं २६६.१४ ततस्तु पिण्डिका २६६.६ ततस्तु भगवान् १७६.३६ ततस्तु मेघरूपेण १४६.६७ ततस्त मेरु ६.३६ ततस्तु वायुभक्षो ३५.१६

ततस्त् वृषमं ६४.१५ ततस्त शंखान् १४०.४३ ततस्तु शिशिरे १२६.२१ ततस्तु सर्वजीवेषु २४६.३१ ततस्त् ह्लादिनी पुण्या १२१.५२ ततस्त १७.६२;१४०.४५ ततस्तु इन्द्रप्रति । १४५.११० ततस्तु कम्मंक्षयमाप्य ६८.१४ ततस्त गन्धतोयेन २६७.६ तमस्त गीतवाद्येन ८१.२२ ततस्तु चतुरो ६४.१५ ततस्तू चन्दनं २६७.२० ततस्ते ऋषयो १४३.३६ ततस्ते कृतसंवादा ४७.७६ ततस्ते दानवा ४७.१६८ ततस्ते द्रदृश १२.२ ततस्तेन १८३.८६ ततस्तेनानवा २१५.५५ ततस्तेनाभिशापेन ४७.१०७ ततस्ते ब्रह्मणो १४६.६

ततस्ते यादवा ४५.१८ ततस्ते वध्यमानास्त् ४७.६९ ततस्तेष १४४.६४ ततस्तेषु विनष्टेषु ५.१२ ततो १४१.२४; १८४.८, 8.839; 4.039, 28, 89 ततो गच्छेत् १०६.१५ ततो गच्छेच १६०.१०; 009.939 ततो गच्छेत् १६०.१२; १६१.७, १४, १६, २४, २८, £E, 68, 808, 805; x0, 50, 59. 539 ततो गत्वा १०४.१८ ततो गत्वाऽस्राद्ष्ट्वा ४७.१८६ ततो गृहीत्वा १६.४२ ततो गते भगवति १५४.४६७ ततो गतेषु १५४.५६ ततो जगत्पति १५४.६६ ततो जगाम २४७.७६

ततो जज्वलुरस्राणि १४३.१७४ ततो ज्वालाकूलं १५०.६८ ततो जलघ १५३.१०३ ततो जलात् २७.४ ततो दण्डं १५३.२१५ ततो दिव्यमजरं ३८.१६ ततो दीर्घतमा ४८.४२ तता देवगणा १६६.६; २५१.११ ततो देवनिकाया १५३.२०६ ततो देवा न्यवर्त्तन्त ४७ ७८ ततो देवास्तू ४७.६६ ततो देवासूर २४६.५४ ततो देवाश्च १६१.१८ ततो देवेन १८१.६ ततो देवैश्च १५४.५०८ ततो देवै: सगंघर्वे १३३.५२ ततो घांत्री तत्र २६.१६ ततोन्तरिक्ष १५४.२६८

ततो नदत्म १६३.१०४ ततो नानारसास्तत्र २४६.७६ ततो नारायणं १५३.१२६; 388.58 ततो निवार्यचर्च १५३.१८४ ततो निःरोषितप्रायां १५०.६२ ततो निस्तपुत्रा १४६.२५ ततो ब्रह्मा १७१.१४ ततो ब्रह्मारामासीनं २४६.७६ ततो बृहन्ति १३५.२६ ततो बृहस्पति २४.४६ ततो बाणं १४०.४५ ततो भगवता १७६.३२; 248.88 ततो भगवती १५४.५७ ततो भूजङ्गरूपेण १४६.३४ ततो भूतानि १७०.२० ततो भौमरथश्चापि १२७.४ ततो मङ्गलशब्देन ५८.२१;

3.462 : 24.805 ततो मध्यतं २६३.६ ततो मन्दतरं १२४.७५ ततो महिद्धरानीय ४६.१५ ततो महत्मतस्त १५३.११८ ततो महात्मा २४६.६२ ततो महात्मातिबलो १६८.२ ततो मातृगसा १७६.४१ ततो महीतलं १८८.५० ततो मुष्टिभराज १५७.४६ ततो मुहर्त्तमात्रेण १५०.२२ ततो मुहर्ते १५४.४२७ ततो मेना मुनीन् १५४.४१३ ततोय १५१.२७ ततो यवीयस ४८.५३ ततो युगान्ते १७५.६० ततो युगसहस्रे २४७.३२ ततो युधिष्ठिरो १०३.२३ ततो वजा १५३.६६

ततोष्यावृत्य १५६.१६ ततो व्रते वरान्सोम २३.१८ ततो वर्शति १२५,३४ ततो वर्षसहस्रान्ते १४७.२१ ततो विसष्ठप्रसूखा ३.३४ ततो व्याहतिमन्त्रगो ७४.१२ ततो वादित १४०,४ ततो विनीतो १५४.३६० ततो विप्रान्समाह्य ६५.१६ ततो विभूषणान्य १५०.६ ततो विष्णु १५०.२३१ ततो वैरविनिर्बन्ध २५१.१६ ततो रगे १३४.१ ततो रथादव १५३.२२४ ततो रथैविप्रयुक्तै १७५.४ ततो लयान्ते १.३१ ततो लिङ्गमथाच्चा २६५.७ ततो दृष्टवा महात्मानं १६२.१ ततो हरिर्द्रतपदपद्धति

१५४.४५३ ततो हरो हिमगिरि १५४.४५२ ततो हलहलाशब्द २५१.२१ . ततो ह्यहृष्ट १८७.५२ ततो हिमगिरे १५४.४७६ ततो होमसहस्रेण २६४.३२ ततोऽगारेश्वरं १६०.६ ततो जनानां ६०.८ ततोऽतिवेगा २४१.६३ ततोऽधिपं ५.१० ततोऽन्कः २७२.२८ ततोऽन्यकामसंयोग १२४.१०६ ततोऽनुरूपमायं १७१.४७ ततोऽन् सृष्टिो ४७.५४ ततोऽपरे तुलामागे २७४.६७ ततो अपर्यत् १६१.३८ ततोऽभयं १७३.१ ततोऽभिगम्य ३२.२

ततोऽभिरूपे १५४.२०६

ततोऽभिषेक ५६.११ ततोऽभिसन्ध्य १५१.११ ततोऽम्बूघय १५३.१७४ ततोऽम्बराचिन्त २५१.२६ ततोऽमरामरग्हं १३७.२८ ततोऽत्रजद्दुतगतिना २४८.५४ ततोऽवतीर्य २७४.७१ ततोऽल्पसत्त्वक्षयदा २.४ ततोऽश्विनौ १५३.२२२ ततोऽइमवर्षं १६३.१७ ततोऽइमवर्षे १५३.२१ ततोऽस्रतेजसा १४१.२४ ततोऽस्त्रैर्वाश्यामास १६०.१७ ततोऽस्त्रं १५०.११५ ततोऽस्य १५३.२१ ततोस्य वरदा ६१.३६ ततोऽसूरा मीम १३६.६६ ततोऽसुखरः १३४.६० ततो सृष्वददुस्तारा १४६.१६ ततोऽसजद्वामदेवं ४.२७

ततोऽहं १४६.७; १८३.८४, 33 ततोऽहिन गते १६५.२० तत्कालं सूर्यमृद्दिश्य १४१.३६ तत्त्वं १८४.४ तत्तदेव हरेत्तस्य २२७.१११ तं तपन्तमिवादित्यं १७५.२४ तत्तपोरक्षिता ४.४८ तत्तस्य शन्तन्त्वं ५०.४४ तत्तीर्थं १६१.५० तत्तींर्थ हव्य २२.५६ तत्तीर्थस्य १६३.१४ तत्त् वर्षसहस्रान्ते २४८.२ तं तु योगमहापारं १७२.३७ तत्तेऽहं कथयिष्यामि १६४.१८ तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि २५.७ तत्प्रतिग्रह २०६.२० तत्प्राप्तं विह्नवदने १४६.६ तत्प्राणं ५३.१५ तत्वींषे ५३.३२

तत्सङ्गमेन १५४.७२ तत्सन्निघानादसूरा २४६.६ तत्समस्ततपो १५४.४१६ तत्सर्वं २३६.१४ तत्सर्वं नाशं ३.४० तत्स्रास्र १७५.३ तत्क्षसा १६१.३०; १६३.३१ तथा कल्प्लतोपितं २४ ८.१४ तथा कामकृतेनेह १२४.१०५ तथा कोशाधिपं २८६.७ तथा खटपथान्दे १२१.५६ तथागतं १४०. ५६ तथा गुग्गुलहक्षेश्च ११८.२० तथा गृत्समदो १६५.४४ तथा च १५३.१६० तथा च कदली ११८.३६ तथा च कांचनं ७०.५४ तथा च चकहदया १७६:६८ तथा च नारदो १५४.२०४ तथा च बदरीतीय २२.७३

तथा च राग प्रमवा २१५.६६ तथा च शान्ति २६५.२५ तथा च सरय तथात्मज्ञानविज्ञान २४४.१५ तथा त्वमपि ११२.२० तथा द्विगुणविस्तीर्णमुखः 200.20 तथा द्रह्ममनं २४.५४ तथा धान्यानि २८८.१३ तथान्यपीडितं ने ३४.१८ तथान्यानि च २८८.१० तथान्ये देवदैत्याश्च १३.६३ तथान्यो गरुड २६१.४३ तथा नातिशयश्चैव १४५.१६ तथानुराघास ५४.८ तथा फलवती २५६.२७ तथात्दमासाः १४१.३० तथा बहु १४४.२३ तथा भद्रकदम्बस्तु ११३.४७

तथा भोगवती १६३.७६ तथा मत्तांश्च ११८.५७ तथामलकवन्दाकं २१८.३२ तथा मित्रपदं २२.११ तथामुत्त्रयाधिदेवानां २६४.३८ तथा मेर्वादय २६६.५३ तथा पराजिता २६४.२६ तथाप्यराजत २३.२८ तथापि १५४.२०३ तथापि तेषां २२३.१४ तथापि दिवसाकारं ११६.६ तथापि प्रददी २०८.१४ तथा परिवह १६३.३३ तथापि देषु १३.२४ तथापि लज्जावनत ४.११ तथा पुष्करिणी ११६.२२ तथायमस्य ६३.४० तथा वर्शसहस्रं १६५.१४ तथा वाराणसी २२.७ तथा भक्ष्यान्नपानानां २२७.१०१ तथा वास्तुषु २५५.१०

# श्लोकानु०

## तथा विद्वान्

तथा विद्वान्मधु १४५.११२ तथा वृष्या १५०.१८२ तथा वेना नदी २२.३४ तथा वैदेहराता १६५.५ तथा वैराजसावित्रै २५३.६ तथा वैश्रवणो १५४.३३८ तथा रजस्तमो १४४.५ तथा राजर्षय १८२.२ तथा राष्ट्रे २२०.४२ तथा राज्ञा २२०.४० तथा रुद्रसर २२.२३ तथा शकोऽपि २४.२५ तथा शतसहस्राण १२४.१४, १६ तथा शतसहस्राणां १२४.१८ तथा शतसहस्राणि १६२.३१ तथा शस्त्रभयं २५५.१४ तथांशुकानि २६४.६ तथा हंसादय २६६.५४ तथा ह्यालोक १२३.५७

तथा त्रिविकमं २६०.३६ तथास्तमित ग्रदित्ये ७२.२६ तथा संयोगभागे १२५.५० तथा सर्वेषु १०६.१५ तथा सहस्रलिंगं २२.६० तथ्यं साम २२२.६ तथा सामलनाथश्च २२.४२ तथा सावित्र्यपाख्यानं २६१.२५ तथाङ्गुल्यः ५८.१७ तथाऽसूरवरः १३५.६३ तथाष्ट्री पूर्ण २७७.१० तथाष्ट्री पूर्णकलशान् २५४.४ तथाष्ट्रादशघा १५३.१० तथाष्टादश धान्यानि २७१.७ २८२.३; २८३.११; २८४.१२ तथा षोडशहस्त ५८.७; 258.83 तथा क्षीर ११८.३१ तथ्रति चोवाच २३.४७

तथेति मन्दर २४६.२४ तथेति सत्कृत्य ६२.३३ तथेति सम्पूज्य स ७२.४५ तथेति समनूज्ञाप्य ४७.५३ तथेत्युक्तः स २३.२० तथेत्युक्तास्ततस्ते १२.११ तथैकमतिथि २०.६ तथैव १७.३६ तथैव केशवल्लीय २५ ८.७१ तथैव च ततः १६.३६ तथैव जल्पधीमानौ ६.१६ तथैव पद्मक २६६.३६ तथैव याज्ञ १२.८ तथैव पितृतीर्थं २२.५७ तथैवाब्भ्रपटानां २१७.३७ तथैवाभिजनस्तोत्रं १४५.६० तथैव यादवे २७१.२ तथैव वाह्यत १२४.४८ तथैव विष्णुमभ्यच्यं ६६.२२ तथैव विष्णो ६१.३६ तथैव साबवीद्भवमिर्देदोह

१०.१५ तथैवान्यत् ६०.१

तथैवान्यां ६४.१

तथैवायुः १४५.५

तथैवाद्येह १५३.६

तथैवेशं प्रवक्ष्यामि २६१.२३

तथैवैकार्णवजले १६७.३२ तथैवोण्ड्राश्च १६३.७३

तथैषा पितृभिगीता २२.५

तथोत्तरं सोऽन्तरजो १३८.२४ तथोपदेष्टार ६६.१५

तद्गच्छ त्वं १७६.१०

तद्गुह्यं १८४.२

तद्धनीभूतदैत्ये १७५.१७

तदचिन्त्यैब १५६.३३ तद्भृतं १७३.३२

तपनीय

तं दाने श्राद्धकाले २०६,२४ तं देशमाजगामाशु १७८.५६ तिहने ब्रह्मचारी २७८.२२ तिह्शो जगृहुर्घाम २३.७ तहेवेशो वच १४०.७६ तद्दीप्तिरधिका २३.१३ तदन्तर्भगवानेष २.३१ तदन्तः स्थान्वसून् २४५.११ तदन्तरं हस्तचतुष्टयं २७४.३३ तदन्तिकस्थे १५४.२४६ तदन्नममभवच्छ्दं १०.१६ तदनुज्ञया रूपवान्यो ७०.५८ तदनेन १७८.६० तदपघ्वस्तघनुषं १७६.२६ तद्वलं दानवेन्द्राणां १५०.१५१ तद्यथार्थकमेव १५४.२११ तद्यथा शीघ्रमेवैषा १५४.१६४ तद्यथा शैलजा १५४.११८ तद्युगं युगसङ्काशं १३३.३०

तद्यद्ध १७५.६ तद्वद्गोमिथुनं ६३.२४ तदवस्था १५३.१५८ तदविघ्नेन ६५.४ तद्वच्च ६३.१०६ तद्वत्रण १५६.३४ तद्वत्सङ्कृत्प्य १८.१६ तद्वद्वलिभिरहस्तं १३१.४ तद्वदामन्त्रणं ५४.३ तद्विघाताय ६८.३ तद्वद्विशेषनैवेद्यमेवं २६८.६ तद्वक्यामि प्रसंख्याय १२४.१० तद्वद्वाचस्पतेः पूजां ७३.७ तद्वासः कुम्भसहितं २०६.२७ तदिद्वधाप्येकतां १५३.१७७ तद्वद्वेमरथं १०१.७२ तद्वै सहस्रं ४३.४१ तद्वैश्रवण १७४.४६ तदर्थोऽत्र १५३.११ तदर्बमथवा २५३.१६

तदस्रम्ग्रं १५१.३० तदश्मबर्ष १६३.१८ तदष्टादशकं ५३.५३ तदष्टकेन लिख्या २५८.१८ तदंशस्तु सुदेष्णाया ४८.७७ तदहं सम्प्रवक्ष्यामि २७४.४ तदा कादम्बकान् ११८.४६ तदा काममधुस्त्रीणां ६१.२४ तदा गच्छस्व १७५ ६१ तदागतं २५१.२७ तदा जम्भोऽभवच्छैलो १43.905 तदा तदगीतवाद्येन ६१.२३ तदादावेव १५४.२२१ तदा दितिर्देत्यमाता ७.४ तदादित्याश्च १६१.२८ तदा निश्चलमूर्द्धानो ४३.३६ तदापतन्तं १४०.५ तदाप्रमृति १६१.१, ११; 38.839

तदा भवति २१६.२३ तदा भवपद १३८.४१ तदा मृतैर्गजैरश्चैर्जनाईन 247.4 तदा मठेषु १३६.२० तदा मृत्युर्मम १५६.१६ तदा विष्णुसहायेन ४७.५२ तदावेक्ष्य जगन्नाथ ७०.७ तदा वै पौष्करो १७१.६४ तदाशध्य ६७.३ तदाइमीधैर्देत्यग्णा १६३.१६ तदा शराद्विनिष्पत्य १३६.५८ तदाषाढें ५३.१७ तदा स गच्छति १४१.५ तदा सत्यं च १६५.४ तदा स्नानं ५७.५ तदास्रै १३०.२८ तदामृजन्महामायां १७५.१८ तदाश्रमं मनोहारि ११८.७१ तदाश्रमं समन्ताच्च ११८.७४

तदाश्रमं श्रमशमनं ११८.७६ तदाश्चित्य पूरं १३३.८ तदा हिरण्यकशिपो १६३.५१ तदा हि प्रेषितो २५.२० तदिच्छामो वरं १७०.२६ तदिदानीं २५२.५ तदुत्सङ्गे शिर २१०.४ तदू बुद्धा ४७.५४ तदेकादशरु १५३.१६ तदेको निर्वते ४४.४० तदेतान्येवमादीनि १३४.२१ तदेतन्नैमिशाख्यं २२.१४ तदेतन्नो भयस्थान १३४.१५ तदेव १६३.२०, ६३ तदेव च तदन्यासु १४४.१०४ तदेव शैशिरं १२२.२२ तदेष वै वेदमय १६७.१२ तदोङ्कारमयं गृह्य १३३.५८ तदोमासहितो १५४.४६६ तं नंदिभूजनिर्मक्तं १३५.५५

तन्तिपालश्च ४६.२७ तन्निशम्य १५४.४ तन्मध्ये २०.२६ तन्मध्ये तोरणं २७४.२७ तन्मयं सर्वमेवेदं २४६.३४ तन्मया विपुला १७६.४७ तन्मां पह्य १७५.६७ तन्मुखाभिमुखाः १२७.२७ तन्मे मन्थानि २५.१२ तन्मील्यलाभाय १००.१५ तन्त्रीवाद्यविहिनानां २४२.७ तन्स्तवापि १५४.७४ तनुस्ते वरुणोच्छ्रुष्का १४४.२२ तपः कतुं १४७.४ तपन्त्रश्च जपन्तश्च १२६.३२ तपनस्य १०४.१६ तपनस्य सुता देवी १०८.२३; 220.4 तपनमण्डल १४८.१२ तपनीयस्य २५४.२

## तं प्रविशन्त

948.800 तं पुत्रो देवयानेयः २४.६० तपश्च दानं ३६.२२ तपश्चचार ३.२ तपः श्रेष्ठौ १७१.५८ तपसश्च १४५.२४ तपस्तवं १४६.५६ तपस्विशरणं शैलं ११७.१२ तपस्व शरणोपेतां ११६.३ तपसा १५७.१० तपसा कशितः ४०.१६ तपसा तस्य १००.२ तपसा तस्य भीतेन ६१.२२ तपसा तेजसा १७१.२२ तपसा तोषितो ६.१३ तपसा ब्रह्मचर्येण १५४.५२५; 39.99 तपसा महता १७६.३

तपांसि दीर्घचीर्णानि १५४.१०२ तमध्यें ए च १३४.६ तपिस भ्रष्टसन्देहे १५४.२६२ तपसे बुद्धिरभवत्तदा २१.४ तपसोऽन्ते १४६.४३ तपोड १८१.७ तपोधनः सोऽप्यभिधाय ७०.६४ तपोबलाढ्या सा १४६.६७ तपोभिर्दीर्घ १४४.४ तपोभिः प्राप्यतेऽभीष्टं 948.780 तपोभोगी तपोयोगी ६.१५ तपोवनस्था मितरां २६६.५६ तयोस्तद्वचनं १७१.७ तमग्निममरश्रेष्ठः २४६.७५ तमन्वयूर्देवगणा १७४.४५ तमप्रतक्यं १५१.३६;१५२.३६ तंमप्रतिमकम्माण १६१.७८ तमब्रवीत्ततः २४.६५ तं मेरुशिखराकारं १३३.४६

तममक्ता क्यं २५०.४५ तमसा संवृते १६३.२८ तमसा चातिनिबिडं ११६.४ तमहमुक्षमीशानं २६६.४७ तमः क्षीणायुधप्राया १५२.४ तमागतमभिद्रेक्ष्य २६.२३ तमापतन्तं १४०.३१ तमायान्तं १५१.२० तमालगुल्मैनिचितं १८०.२४ तमालोक्य १५३.१ तमालोक्य यमः १५०.३६ तमालोक्यासुरेन्द्रास्तु १५०.२२० तमाश्रयन्तो २४०.२४ तमांसि नैशानि १३६.२५ तम्च्छितमथात्यन्तं ११६.५ तम्बाच ततस्त्वष्टा ११.२३ तम्बाच ततो १४६.४५ तम्वाच ततो भूतं २५२.११

तमुह्यमानं ४८.५८ तमूचुर्न पति गत्वा १२०.३६ तमृक्षपूगान्गतं १७४.२५ तमेक रहिस ३१.११ तमेव ६३.११३ तमेव देशं ३०.५ तमेव मृद्गरं १५०. प तमेवं युक्तमनसं १८०.८ तमेक्तादिनं १४०.२१ तमेवंवादिनं शुक्र ७२.१० तमेवाष्टगुणं २५७.२० तया चाम्दुपपन्नांस्तान्ष्टष्ट्वा 83.08 तया सहावसद्वेच्या ४७.१७६ तयाभिन्नतन्त्राणो १४०.३६ तया समाहितस्तत्र १७१.२३ तया सहैव ६०.१६ तयोनित्यं २११.२३

तयोनिपातेन २३.४४

तस्मिश्च

तयोर्मध्ये त् २७३.४२ तयोर्मध्ये तु विज्ञेयो ११३.३४ तयोरन्गता १५०.२०८ तयोः संयुक्तयोः १५४.६७ तं योगवन्तं १६८.१३ तरङ्गवात ११६.१४ तरवः स्रम्ख्याश्च ६२.२५ तं रक्षोऽविपतिः १५०.१२४ तरू गादित्य १६२.४ तरूणा द्वेषबाहुल्यं २४४.११ तं वटं १०४.१० तं वेरण्यं १६६.१० त वापीं मुज्य १३६.१६ तं विनिज्जित्य २४.२४ तं वीक्षन्ति १७६.५८ तव गर्मसमुद्भूतस्ततस्ते २४४.४२ तव दास्याम्यहं १८७.४६ तव देहाज्जगज्जातं २४८.१३ तव प्रसादाद्देवेश २१३.६

तव प्रसादाहेवोऽयं २४८.१४ तवापचारोदंव्येष ४८.७३ तवैव तेजसाकान्तां २४८.५३ तस्यावचेष्टो १५०.१२५ तस्घौ शऋप्रियं १७८ ५ ५ ५ तस्मात २३६.२६ तस्मात्कर्मिशा ५२.७ तस्माच्च धर्मकामार्थी ११.३३ तस्माच्च स ४८.६० तस्माच्च लोकेष्वपाजि ६२.३२ तस्माज्जयायामरपृङ्ग्वानां 285.30 तस्मात्त्वं ६६.५६ तस्मात्त्वं पत्रि १४.१३ तस्मात्त्वमनया ७.४८ तस्मात्त्वयाहमेवेह २१.२४ तस्मात् ताम्रा १२८.१४ तस्मात्त् पर्वेगो ४१.३१२ तस्मात्ते १५७.१२ तस्मादग्निद्धि १४२.२४

तस्मादग्रे ५२.३० तस्माद्वादशभागेन ११३.२४ तस्माद्धम्मं: २१२.२१ तस्मादनपराघोऽहं ४.१६ तस्मादपि ४६.३३ तस्मादवप्लत्य १५२.२६ तस्मादात्म १५२.१८ तस्मादायुर्वलं १४४.४६ तस्मादाराध्य २७४.१५ तस्मादृत्सुज्य १००.३३ तस्मादुर्गविघानं हि १२६.२३ तस्माद्परि कामं ७.१३ तस्मादेकेन वपुषा ६१.१६ तस्मादेव तु ३२.१० तस्मादेवं ३६.४ तस्मान्न ६३.२७; १४३.२७ तस्मान्न तपसा १५४.२६६ तस्मान्नवतं १२८.१४ तस्मान्निधे १८.७ तस्मान्नविश्चयाद्वकतं १४३.२८ तस्मान्न नीचं १५३.५ तस्मान्न हिंसा १४३.२६ तस्मान्न हिंसायज्ञं १४३.३० तस्मात्पंचदशे १४१.५५ तस्मात्प्रनष्ट्रसंज्ञा ४७.२०३ तस्मात्प्रभवते १२१.१७ तस्मात्प्रभवते पुण्या १२१.२३ तस्मात्प्रसादं कुरु ११.२७ तस्मात परिमिता १२३.६१ तस्मात्प्रेतप्र १८.६ तस्माद्भवत्या २६.२० तस्मात्त्वमक्षरत्वाच्च २४८.३६ तस्माद्राजा २१६.३३; २२४.७ तस्माद्वरप्रदानं ७०.२२ तस्माद्विधानं ५३.४ तस्माद्विष्णुरिति २४८.४२ तस्माद्वीर्येण १५३.१३ तस्मात् त्रिकालं २२१.७ तस्माद्यविदरी २०१.२६ तस्मात्स्मार्तः १४४.३३

तस्मात्सदैव २२१.१० तस्मात्सर्व १८६.१३ तस्मात्सर्वेषु १०५.२२ तस्मात सहायान २१५.४ तस्माप्साध्व्य २१४.२१ तस्मात्सान्तवं ३६.१३ तस्मिन् १८६.३३ तस्मै कन्या १७१.३१ तस्मिन्काले तु ४६.२७ तस्मिनगरौ १२१.२२ तस्मिञ्छासति ५०.६७ तस्मिन्नहिन २४७.१६ तस्मिन्द्वीपे नराः १२२.५० तस्मिन्नहनि ६०१.१५ तस्मिनिम्मिसतां १४८.१३ तस्मिन्नपि १७१.१७ तस्मिन्नेव पुरे २१.२ तस्मिन्नेव युगे ४७.२४६;७०.२ तस्मिस्तु १७४.७३ तस्मिस्तस्मिस्तदाहारे १४१.७४

तस्मात्सन्ध्येति १२४.५५ तिसमस्तीर्थे १६१.३२,११५ तस्मिन्पराङ्मुखे १५२.२५ तत्त्मिनप्रतिहते १५०.१६८; 808.808 तस्मिन् प्रवर्तते १२५.२४ तस्मिन शाववते ४४.६४ तस्मिन् प्रशान्ते १५०.२०६ तस्मिन्पूरे वै तरुणप्रदोष 77.359 तस्मिन्प्रासा १८३.१० तस्मिन्महति १४८.२६ तस्मिन्वर्षे महावृक्षो ११३.६७ तस्मिन्विनहते १५२.१; १४३.१६६; १६०.२६ तस्मिश्च वीर्यवृद्धयर्थं १३३.४३ तस्मिन्समागमे ३१.२६ तस्मिन् स वसति १२३.४० तस्मिन्सोऽग्निनिवसति १२२.६० तस्मिश्च २४६.७२

श्लोकानु०

तस्य १८६.२७; ६३,६४; १६३.२ तस्य पादे मह १२१.१२ तस्य कण्ठमनुप्राप्ते २५१.१३ तस्य कर्त्त्रानियोगेन १५४.१५४ तस्य कर्मकरो २७८.२८ तस्य काष्ठा स्मृता १२४.४४ तस्य चार्द्धेन २६६.११ तस्य चासीद्दढरथः ४४.४२ तस्य चाह १४१.२ तस्य चिन्तयमानस्य १६८.३ तस्य जन्मप्रभृत्येव १८०.६ तस्य तल्लाघवं १५१.१४ तस्य तावद्विघि ६३.७ तस्य देवः १८२.१८ तस्य देवस्य १५४.२१४ तस्य देवाधिदेवस्य २४६.६३ तस्य दैत्यस्य १७८.४७ तस्य नाम्ना समाख्यातो ११४.७५ तस्य विस्तीर्णयशसः २५.६ तस्य प्रदेशा च २५६.३ तस्य पाटयतः २१०.१

तस्य पीत्वा कलरसं ११३.५१ तस्य पुत्रो दिलीपस्तु १२.४४ तस्य पुत्रो हरिश्चन्दो १२.३८ तस्य पुत्रः पृथुर्नाम १२.२६ तस्य पुत्रशंतत्वासीत्पंच ४३.४५ तस्य पुत्रास्रयो जाता १२.३२ तस्य पूजामक्वन्तं ६१.३३ तस्य बाहुसहस्रेण ४३.३३ तस्य भानुमति ६२.१६ तस्य भ्राता ४५.४४ तस्य भाव्यो २७१.७ तस्य मार्या विशाला ४६.३६ तस्य मार्ये ४४.५० तस्य मध्येऽतिरात्रस्य ४४.६४ तस्य यज्ञे जगौ ४३.२३ तस्य राजगुणैः सर्वेः ११५.१६ तस्य राज्यं ४६.६२

तस्य रामस्तदा ४३.४४ तस्य राज्ञो २०.२६ तस्य लोकपतेः २६६.६२ तस्य सम्यकप्रग्यनं २२५.३ तस्य सर्वस्वमादाय २२७.१६२ तस्य सा तद्वचो ४८.७० तस्यां ४४.२४; १४४.२४ तस्यां कदा ६६.१० तस्यां तपसि १४६.६३ तस्यात्मज १२.५५ तस्यात्मजानामयूतं १००.७ तस्यां तु जायमानायां १५४.६७ तस्यां तु दाप १६१.१०६ तस्यास्तीरे वनं १२१. प तस्या देवव्रतं ५०.४५ तस्यान्ते स ६६.७ तस्यानस्यः १२.४७ तस्यान्न १६.७ तस्यानुरूपं २२७.६१

तस्यापरे चाम्बिकेयः १२२.१६ तस्यापरेण सुमहान् १२२.१२ तस्यापरे तु १५०.३६ तस्यां प्रतिहतायां १६३.२७ तस्याऽपानं ४८.७४ तस्यापि १७६.२ तस्याप्यर्द्धेन २६७.१० तस्याप्युत्तरतः २६४.२६ तस्या भवति १८७.३६ तस्यामेव १५६६ तस्याद्तायुः १२.४६ तस्या व्रजन्त्याः १५५.१७ तस्यां वै घूमवर्णा ५०.१६ तस्यारम्भितशब्देन १३५.५३ तस्यारक्षत्यदं १५३.२४ तस्यां रूप मदोन्मत्ता ११६.१३ तस्यार्द्धेन कनिष्ठं २८४.३ तस्यास्तद्भाषितं १५७.१२ तस्यास्तु पंचभागेन २४८.६४

तस्यां स जनयामास ४६.७ तस्यासन् १५१.४ तस्यां समायां १६१.८६ तस्यां सम्पूज्य गोविन्दं ७१.३ तस्यासंवतमन्त्रस्य २२०.३२ तस्यासीत्तनुजः ४४.६३ तस्यासीतपुत्रमिथूनं ४४.६६ तस्यासीत्सन्नतिमतः ४६.७४ तस्याः सूतं २०७.१३ तस्याश्चार्द्वप्रमाणं १२४.१३ तस्याशोभन्ते १५०.२२८ तस्याश्रमस्योत्तरः १२१.१ तस्यै १४८.३८ तस्यैवकृत्यमुद्दिश्य १२६.५ तस्यैव तीरे १४६.६२ तस्यैव पर्वतेन्द्रस्थ ११८.१ तस्योत्तरमिदं ७२.४ तस्योत्पन्नं १६७.१६ तस्योरूं १७५.४६

तं हब्द बा

तत्र १८०.१४ तत्र कश्चोद्भवस्तुम्यं १७०.१२ तत्र गत्वा १०६.२५ तत्र गत्वा तु १८१.१८; 828.43 तत्र चार्थपराः १६५.११ तत्र जम्बूनदं नाम ११४.७६ तत्र ज्वालेश्वरं १८८.६० तत्र ते १०६.१२ तत्र ते पुरुषा ११३.५३ तत्र ते शुभकर्माएाः ११३.४६ तत्र तत्र व्यद्दयन्त १५०.१७५ तत्र तीर्थं समुत्पन्नं १७६.५७; 009.939 तत्र तीर्थं समा १६१.६६ तंत्र तीथे १८६.४४; 883,85,83 तत्र दानं १०६.१० तत्र द्वारे स १५४.१२० तत्रादिज्जातौ १५४.१५२

तत्र दिव्यं २४१.२४ तत्र दिव्यवनोपेते २४६.७६ तत्र दुगं २१७.६ तत्र देवशिला १६०.१५ तत्र देवासूरै: २५०.२७ तत्र देवैह्तान्दैत्याञ्ख् २४१.१० तत्र दैत्यैर्महानादो १३६.६२ तत्र नानाजलचरा २४६.७६ तत्र प्रहसिते १६३.३५ तत्र पिण्ड १८६.३६ तत्र पुण्या जनपयाश्चिराच्च 83.559 तत्र ब्रह्मादयो १८४.६ तत्र भूक्तवा १६१.६२ तत्र मेघास्त १२२.६ तत्र यौ तो महाशृङ्गौ ११६.१ तत्र वर्त्तस्व १७५.३० तत्र वक्ष्यामि २३२.५ तत्र वासो देवयान्याः २७.६ तत्र वृक्षा मध्रफला ११३.७०

तत्र वेरागुलताभिश्च ११८.३४ तत्र वेदाश्च ११०.६ तत्र सन्निहितो १६०. प तत्र स्नात्वा १०४.६; तत्र स्नात्वा च १०८.२५; ११२.२२ तत्र स्नात्वा तु १६०.१३; 983.57 तत्र स्नात्वा दिवं १०८.२८; 983.57 तत्र स्नात्वा नरो १६०.२: 92.83; 38.838 तत्र स्नात्वा नरो राजन् १६१.४६, 37. 839; 209 तत्र स्नात्वा नरो राजन्स 80.939 तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र FU.939 ; 89.039 तत्र संवत्सराः १४२.२४

तत्र संवर्त्तको नाम १२१.७७ तत्र स्थितं ३८,१६ तत्र स्थितो १५४.१३३ तत्र सिद्धि १६३.८६ १८६.१८; १८६.१४; १६१.८५ तत्र क्षयादियोगस्तु १५४.३६८ तत्राप्यतथ्यं २२२.४ तत्रापश्यन्त २४६.३३ तत्रापदयन्महाशाखं १५४.३०६ त्रत्रापश्यंस्ततो १५४.३८३ तत्राप्येते नियमतो १५४.४८६ तत्राम्बरागि १५४.३०८ तत्रापि १७.२५; २०.११० तत्रापि ऋत्विजः २३६.१६ तत्रापि च महावृक्षो ११३.६२ तत्रापि देवताः १४०. ८१ तत्रापि नद्यः सप्तैव १२२.७० तत्रापि विन्दतस्त्राणं २१२.२४ तत्रापि श्रेयसां १५४.१७२ तत्राभिषेकं १०६.२१ तत्रास्ति चापरं ११८.७०

तत्रासीनं १६१.७७ तत्रासीनां १५४. ५६ तत्रास्तु राजञ्छिखरं ११८.६६ तत्रासते प्रजाकामा १२४.६८ तत्रासतो मे २४६. ५३ तत्रेष्टप्रापको १४५.२८ तत्रेष्ट्रा ऋतुभिः सिद्धः १२१.२६ तत्रैव संस्थितो १४५.७५ तत्रोपविषय ७१.१५ तत्रोषितास्तु २७४.५७ तंत्रीत्रयलयोपेतं १५४.४३ तं त्रैलोक्यान्तरगतं १७७.२ तं दृष्टा १४०.२०६; १४६.२८ 350.58 तं दृष्टा तु ४४.१२;४७.११६ तं हृष्ट्रा दानवाः १५१.१ तं दृष्टा प्रस्तानलप १५४.५५३ तं हष्ट्रा यज्ञवाटान्तः २४६.३८ तं हष्ट्रा रूक्म १६२.३ तं दृष्ट्रा स्त्रीवघं ४७.१०५

## तियंगा

श्लोकानु०

त्यजत्यसूनयं २११.५ त्यागो १४७.८ त्यक्तवा रथी १५०.२०० त्यक्त्वालसान् २२१.१२ त्यक्तव्याश्च २२७.१६६ त्यजित बाह्यणः २६.२० त्वक्त्वा दिव्यां ४७.३४ त्वक्तवा व्रतात्मंक १५४,३२० त्वक्त्वा विवक्ष्नंगरं ७६.५० त्वाभेदकः २२७.८७ त्वं चोक्तवान् १५४.१६० त्वं चाहं च २४५.३८ त्वं कचास्मद्धितं २६.२४ . त्वं कान्तिः १७६.६ त्वमादिकर्त्ता ६९.५८

त्वमोदित्यपथादुई १७६.६

त्वमनन्त करोषि १५४.३०

त्वं भ्रान्तिः १५४.५१

त्वं घारयसि २४८.५०

्तवं भूरिति १५४.७७ त्वं मत्तः प्रति १७६.३ त्वं महोपायसन्दोहा १५४.७८ त्वं मुक्तिः सर्वभूतानां १५४.७६ त्वं मे सर्वे १४४.१७४ त्वमेको नो २५०.५० त्वमेव कृष्षे २४८.५२ त्वमेव भगवानीशो ५३.२५ त्वमेवाराधितो २४४.७६ त्वमेवामृत २७७.१४ त्वमेवावरणं ५५.४ त्वमेव सप्तघा २५०.६ त्वमेव सर्वज्योतींषि २६७.२३ त्वं वदो प्रतिपद्यस्व ३३.३ त्वं वा वसिस २४८.४६ त्वमस्य जगतो १३.१८ त्वं सर्वदेव = ३.२७ त्वं देवगरा २७६.११ त्वमस्य सरसस्तीरे २०६.३३

त्वं स्वयोगमहावीयों २४८.२६ त्वं हास्यसि २४८.३२ त्वं हि नः परमो १६१.३१ त्वं हि शुक्लः २४८.२६ त्वं हरे तारयस्वाः २७४.६४ त्वमोंकारोऽस्यंक्शय १५४.७ त्वया ५७.२;१५६.३० त्वया कृतिमदं ६१.५७ त्वया च सम्यक् ११०.१८ त्वया चोक्तं हि १५४.१६७ त्वया घृतं २७४.७० त्वया न दानवा १६०.५ त्वयापि दानवा १५४.७१ त्वया मोदक चुण २६.३४ त्वया सा १५७.१४ त्वया सार्द्धमिदं २.१४ त्वया मुष्टास्रयो २४८.२७ त्वया हि दैत्याधिपते २४६.१७ त्विय पुत्रशतं २१३.१४

त्वयये पीतौ १२०,२६ त्वत्कृते भविता २४६.१६ त्वत्को १८८.६१ त्वदृशंनात्त १०५.२० त्वद्रपं १८३.५७ त्वदंघियुगां १४४.४०० त्वदुत्सङ्गे २१०.३ त्वदीयमंशं १५४.३६६ त्वद्गु १६३.३४ त्वतप्र १८८.६० त्वतप्रसादादिदं २१.३८ त्वतप्रसादान् १६१.११४ त्वतप्रसादेन १४६.५५ त्वनमायापटसंवीते २४५ ७५ त्वन्म्खक्षरीसि १४६.२ त्वराबद्धार्द्धचूडास्ते १५४.३६४ त्वरिता १८८.४० त्वीरकं घूर्णिके २७.२४ त्वीरतं देवयान्या ३०.२८

त्वत्सादृश्यान्यया २६.३४ त्वष्टा त्वष्ट्रगजं १७३.१८ त्वष्ट्रे घांत्रे ४७.१५६ त्वाष्ट्रस्य १५३.६४ त्वां प्राप्या १५३.७ त्वां सर्वदेवगराघाम २८८.१५ तां च वेगने १५०.२३६ ताडयामास १५०.१२६ ताल कोऽयं २४५.३० तात निस्तेजसो २४५.२ तात पुत्रेति १४०.६६ ता तत्र विचरन्तौ १७०.७ तां तू दृष्टवा १००.२० तातो गच्छेच १६१.४८ ताथावसं नन्दने ३८.१८ तापसे सर्वकार्याशा २१५.६४ ताः पिबन्ति सदा १२२.३७ तापी पयोष्णी ११४.२७ तानगृहीत्वा १७१.१६

[ ।।३३६।।

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri तारकस्य १६८.१४; १४६.२३ त

तान्धनौघान् १७२.२० तान्देशान्प्लावयन्ति १२१.४३ तानस्त्रान्दानवै १५३.३ तान्प्रमथ्याय १५०.१०७ तान्पाशहस्त १७६.२१ तान्पुनर्जीवयामास २४.११ तान्यस्त्राणि १४१.६ तानानयद्वेशे २२०.३६ तानि चक्रािंग १६३.११ तानि देवगृहांिि १२८.४० तानि पुण्येन २१२.१० तानि सर्वाणि १६३.१० तानुवाच ततो १५४.३१६ ता मर्तृ देवतास्तत्र १८७.१७ ताम्यां १७५.१ ताम्यां तु तदपि १००.२४ ताम्यां देववारिष्टाम्या १३६.४४ ताम्यामाराधितः १२.४० ताम्यामाप्लावितं १७६.१६ ताम्यामुद्भान्तवेगाभ्यां

808.33 ताभिः सखीभिः ३०.३ ताभिर्वसन्तसमये ७०.३ तामथ ब्राह्मणी २७.२२ तामब्रवीत्ततो १५७.१५ तामम्बरस्थां १५१.२३ तामप्यूपोष्य ७६.५ तामप्सरो विनिर्मुक्तं ११६,१४ तामप्रच्छत्स २७.१६ ताम्र तालफलं ६६.६ तामप्रतक्यी १५०.१५ तामप्राप्तां १४१.१८ ताम्रपात्रे तिलप्रस्थं ५०.६ ताम्रपात्रोपरि ६४.२६ तामापतन्तीं १६३.१३ तामुवाच च १५७.२१ तामुवाच यमो २११.१४ तामेव तु १४०.३५ तामेव मायां १७५.६६ तारमृतकोश १७३.६

848.40 तारकस्य पूरं तत्र १३०.१० तारकस्याभवत १४८.४४ तारकस्य वचः १४८.३८ तारकाचित्र १७२.४० तारकाख्यस्तु १३८.४३ तारकाख्यपुरे १३५.२६ तारकाख्यपुरे तस्मिन् १३५.४६ तारकाख्येन वार्यते १३४.६४ तारकाख्ये हते १३६.१ तारकाख्यो जयत्येष १३५.३६ तारकाख्योऽपि १३३.६० तारकासन्निवेशस्य दिवि 39.889 तारको नाम १५४.५६ ताराग्रहाणां वक्ष्यामि १२७.१ ताराग्रहान्तराणि १२८.७६ तारोदराद्विनिष्कान्तः २४.२ तालकं चशिला २६६.३१

तां लब्धवा २४६.६ तालीशपत्रतगरं २१७.७० तावत्कालान्तर २७३.३७ तावच्चावाङ्मुखः १४६.६० तावद्व १६१.३३,६७ तावत्तीर्थं १८६.३८ तावदेव तु भोजानां २७३.६६ तावद्वै पृथिवी २०५.४ तावप्यस्त्रेश्चिच्छिदतुः १५०.१६७ तासां तु वाक्यं २१४.२२ तावत्प्रलम्बये २६४.३६ तावभिप्रायमालक्ष्य १५०.१३२ तावन्मेऽस्ति २४८.४४ तावश्विनौ १५०.२०७ तावागती २०१.१८ ताव्द्यतानाथौ १७५.१७ तावूचतुस्ततः ६१.१० ता दृष्टवा रहिता २५.३३ तांस्त्वं लोकान् ४२.८ तांस्त्वं लोकान्प्रतिद्यस्व ४२.५ तास्तमध्येंगा ७०.१४

तांस्तु १४३.१६४ तांस्तु हष्टवा ४.५ तांस्ते ददामि ४१.१५ तांस्ते ददामि पत ४२.३ तांस्ते ददामि मा ४१.१० तास्यां यिदर्भोऽजन ४४ ३७ तासां चतुःरातं १२८.१६ तासां तु नामधेयानि १२२.३६ तासां नद्यपनद्यश्च ११४.३४ तासां नद्यपनद्योऽन्या १२१.६० तासां सहस्रशश्चान्या १२२.८६ तासां हेतुर्याष्टमी १५४.१२ तासु १४१.१४ तास त्रास १७६.३४ ताः सृष्टमात्रा १७६.७५ तिक्ता कषाया २५३.१३ तित्तिरि: १६६.४७ तिर्यग्योनि २२७.१४४ तिर्यगायतरक्ताक्षं १७६.५३

## 17.

तिलधेनु तिलघेन १०१.२६; १८७.२७ तिलपूर्णं ततः २०६.१३ तिलपात्रं १६.३२ तिलार्थस्तु १७.६६ तिलैश्च शिखितं २०६.७ तिलोत्तमाप्सराश्चैव १२६.२३ तिलोदकं च ६४.१८ तिलोदकेन १८६.१६ तिलोदकाञ्जलिदेयो २२.६० तिलोऽसीति १७.१६ तिस्रः १०२.४ तिस्रः कोटयः ४७.२४ तिस्रः कोटयस्त १२४.४६ तिस्रः कोटयोऽर्द्धकोटिश्च ११०.७ तिस्रस्त् वीथयो १२४.५६ तिष्ठ तिष्ठ १६०.२३ तिष्ठत्वेषा हि २४५.४२ तिष्ठन्तीषु च ७०.१३ तिष्ठेद्भयावहं २७४.७४

तितिक्षरभवत् ४४.२४ तितिक्षरभवद्राजा ४८.२२ तीक्षणखड्गघरां २६१.३३ तीक्षणखड्गयुतो १४६.८४ तीक्ष्णधारेण १५२.१८ तीक्षणबाणं २६०.६० तीर्थ पाशुपतं २०.४६ तीर्थं तु पुष्करं २२.६२ तीर्थं ब्रह्मसर २२.१२ तीर्थं मातृगृहं २२.७६ तीर्थं वसुप्रदं २२.७२ तीर्थं वैनायकं २२.३२ तीर्थं सारस्वत २२.६३ तीर्थेष्वायतने = ३.१० तीर्थश्राद्वप्रदा १५.१७ तीर्थं त्रैयम्बकं २२.४७ तीर्थानां १८४.६४ तीर्थानि यानि २२.३ तीरे वंशीकसाराया १२१.६१

त्ङ्गानि वेश्मानि १३८.२७ तुङ्गाग्रैनील १८०.३४ तु तत् १०६.२६ त्त्थकस्थ तु ११६.१४ तुम्बुर्गिरदाश्चवै १२६.४ त्रङ्गमातङ्गबलौ १४८.१०१ तुर्वसोस्तु ४८.१ त्वंसो प्रतिपद्यस्व ३३.६ त्रीयभागेन ५३.२० तूरीयांशेन २७७.६ त्त्यकालं २४६.१७ तुल्या महेन्द्रपुर्यापि १२४.२४ तुल्यो भूत्वा १२८.६० तुलादानादि २६१.२६ तुलापुरुषवत् २८६.३ तुलापुरुषवत् २५४.६ तुशापुरुषवच्छेषमत्रापि २८७.१० त्लापुरुषयोगोऽवं २७४.१६ त्लाशासन २२७.१६६

तुष्यते १६१.३७ त्षभस्म २४३.७ तुषस्तेऽहं ४४.७ तुष्टाव यज्ञविह्न २४६.४२ त्वावैनं तदा ४५.१४ तुष्द्रवृविविधै: १२.६ तुष्टोऽस्मि २११.१२;२१२.२६ तुष्टोऽहं कामदयीते १५४.२८५ तुषारचयसंछन्नो १६३.८६ ंतुषारराशिः १४०.६८ तुषिता नामये ६.३ तुहिनगिरिभवां ११५.१६ वृष्णां १६३.४४ तृणकाष्ठद्रमाणां २२७.४६ तुणं गोऽम्यवहा २२७.११४ तृणवृक्षलता ६.४६ वृतीयं १८८.७३ तृतीयश्च भरद्वाजः १६६.२० त्रतीयाः ६३.६

वृतीय मासि १७.६५; २३६.२४ वृतीयस्तु वराहश्च ४७.४३ तृतीयं तु भूजं तस्य ११६.३३ तृतीयायामथाष्ट्रम्यां १३.५८ तृतीयायां समम्यच्चर्य ६४.७ तृतीये दिनयामे २२८.२४ तृप्ति प्राप्स्याम २०४.११ वृष्तिश्चाप्यमृते १२६ ३८ तृप्यन्ति १६१.१२० तृप्ता १७.४४ तृप्तान् ज्ञात्वा १६.४६ ते चापि भास्त्ररैदेंहै: १३६.४५ ते चासीन् १४०.६ ते गदापरिघैरुगै: १७३.२८ तेजस्वनः कुले ११.६३ तेजसस्तपसरचैव २४७.४२ तेजसा च सुरान्सर्वा ४७.१२४ तेजसा यदमुं २२६.२ तेजोभिश्चा १२८.८

at |

तेजोऽसीति २६७.६ ते तस्मिस्त्रिपरे १३५ ४५ ते तारकारण्येण १३४,६८ ते तं स्वर्णोत्पलासीनं १३२.४ ते तू खिन्ना १४३.१७ ते त तद्वचनं ५.७ ते त् ब्राह्मणविन्यासैः १४४.१२ ते तू सर्वे १७७.६ ते दानवा १६२.३३ ते दानवगणा १६२.१६ ते दानवशरा १६३.७ ते दह्यमाना १७४.२१ तेन १६१.१०३ तेन कार्येण १८३.६ तेन चाभ्राणि ज्ञायन्तो १५४.३१ तेन चोद्भूतफलित १५४.१०१ तेन ज्वालासमूहेन १५०.१५० तेन तत्समरे २५०.5 तेन त्वं रूपवाञ्जात ७२.२० तेन ते मस्तस्तस्य ४६.२६

तेन दानेन १०६.१२ तेन दासिसहस्त्रेण ३०.२ तेन नादेन १३४.१४ ते नानाविघरपाश्च १४०.३ तेऽन्योन्यं १७५.१४ तेन पट्टिराघातेन १४०.८५ तेन प्रत्यूहरुष्टेन १५४.२८३ तेन मुक्तेन १४०.४६ तेन रोधेन १४४.१७ तेन शब्देन १३८.१७ तेनापूर्यंत १५८.२७ तेनावृनः समुद्रोऽयं १२२.३ तेनास्य १५३.७६ तेनासौ चरति ण्योमिन १२५.४२ तेनासौ निगृहितश्च ४८.४६ तेनाहं सह १७४.७४ तेनेथं पृथिवी ४३.१८ तेनैव १८८.१७ तेऽपि मत्स्यान् १४४.७७ ते मताः १६१.३५

ते युयं यदि १३७.१६ ते युयं यदि अन्ये १३२.१५ ते वध्यमाना १४०.६५; १७२.१२; १७४.5 ते वक्ष्यामि प्रसंख्याय १२४.६३ ते वीतमयसन्त्रासा १७७.३ ते विशन्ति १५४.३६ तेऽपि तेनैव ४.११ ते पीडयमाना १३५.५६ ते पुज्याः सर्वभावेन २७४.२४ तेम्य एव पुनः प्राप्तुं १४.३० तेम्यः प्रवाजितो ४४.३० तेम्यः सर्वे तु १४.२६ तेम्यः स्थूलैस्तै १५४.१५ तेम्यश्चाहं १८०.६१ तेम्यः शान्ती १२१.७१ तेभ्योपरे तु १४१.६४ तेम्योऽपरेऽपि ५६.७५ तेऽभिरुह्य रथं ४२.१७ ते सम्प्रयोगाल्लोकस्य १२४.१०८

ते सर्वा दर्वसम्पूर्णा १३३.२६ ते सर्वे बाहभिर्व्याप्ता १७८.५२ तेऽत्रशूलप्रमिथताः १७५.६ तेऽसिभिश्चन्द्रसङ्क्षी १३६.३४ तेऽस्राश्चक्रनिभिन्ना २५१.१८ तेषां १८३.१४ तेषां च पंच ४५.२६ तेषां चारेण २१४.८६ तेषां छित्वा २२७.१७३ .तेषां जनप्रदा ४८.२० तेषां तवं १४६.४६ तेषां तु जनम २०२.१० तेषां त दिवि १७६.२० तेषां त् दृश्यते १२१.७६ तेपां तु वायु १६२.३५ तेषां दायनिमित्तं ४७.४१ तेषां दूर्योधन ५०.४८ तेषां निसर्गो १२२.६० तेषां पंचकुला ४३.४५ तेषां परे जनपदा १४४.४६

तेषां वलं १८८.१४ तेषां भूय २४७.२० तेषां भेदश्च योगश्च १२५. प तेषमग्रे जगद्वन्घ १२६.१२ तेषामग्रेसरो १४८.४२ तेषामनन्तमभवत्पक्षिणां ६.३७ तेषामच्चयतां देवान् १३१.१६ तेषामाप्यायन १०२.१६; 834.80 तेषाममृतवीर्याणां २४६.७७ तेषाममुष्य १५०.२२६ तेषामनुपरोधेन २१०.१४ तेषां महाणवो १६६.१३ तेषां मूत्रं पुरीषं ११४. ५१ तेषां मेघाविनां १४४.२१ तेषां दर्घाणि वक्ष्यामि १२२.१६ तेषां वर्षशतानि २७३.१७ तेषां वातसहस्राणि ७०.२७ तेषां विवर्ययोत्पन्ना १४४.१८ तेषां विवाद १४३.१६

## तेषां रूपानु

श्लोकानु०

तेषां रूपान्रपेश्च १४५.१६ तेषां लोकान्तर १४१.७१ तेषां स व्यवहारोऽयं ११४.१३ तेषां संघर्षणा २४६.७३ तेषां सप्तर्षयो १४४.६५ तेषां स पूजां १३४.७ तेषां सामादि १४८.७६ तेषां श्रुत्वा ततो १५४.४०५ तेषां हिमकोत्सूषा १७६.१३ तेषां त्रयाणां २११.२४ तेषां त्रिपुरयुक्तानां १३१.१२ तेषु नद्यश्च सप्तैव १२२.२६ तेषु संवत्सरो ह्यग्नि १४१.१७ तेष्वासीनेषु सर्वेषु १३१.२४ ते ह्यतीता २७३.७० तैजसानि २१२.११ तैनेव तत्कर्मफल १४.१२ तैः पूजा लोक २६४.२४ तैर्बाणैः किञ्चदायस्तो

355.089 तैर्यन्त्रैश्भव १५३.६२ तैर्विपाटित १५३.११६ तैविमिश्रा जादप्रदा ११४.२० तैराख्यतां ३५.२२ तैरासीद्गगनं १६३.६ तैरवें तु प्रसंख्यात १५१.४५ तैलपश्च १६७.४ तैलपीडं यथा १२७.१७ तैश्र १८६.४६ तैश्च पर्वतजाली वे २४८ ७ तै: शिष्टैश्चलितो १४४.३६ तैस्तू १६१.६ तैरस्त्रैर्दानव १५३.१३४ . तैईन्यमा १६२.३७ तोमरान्प्लावयन्ती च १२१.५८ तोयदाविद्ववसना १७७.१८ तोया चैव महागौरी ११४.२८ तोलियत्वा २३६.३६

तोषितं त्रयमेतच २११.१८ तो पादयोस्तु १७०.६ तो पाशशीतांशुधरी १७६.१४ तो प्राप्ता १७१.५ तो रजस्तमसो १७०.२०

## द

दग्धमनोमव १५४.४७३
दग्धाईचन्द्राणि १४०.७०
दग्धाइचाप्यद्धंदग्धाइच २५०.६
दग्धमेवोद्यतः १०.१२
दग्धेषु १८८.७६
दण्डं दत्त्वा २२७.२४
दण्डं दत्त्वा २२७.२४
दण्डं मुमोच १५०.१६
दण्डस्य २२५.१८
दण्डस्य २२५.१८
दण्डार्थं २२७.२०८
दण्डेन चोग्रेण १३५.७८

दण्डः स्प्तेषु २२४.१४ दत्तमाराधयामास ४३.१४ दत्तवा १०१.३६,5१ दत्त्वा च पूरवे ३४.२६ दत्त्वैनं नन्दगोपस्य ४७.६ दत्त्वाशी: १७.६३ दत्ता भद्राय १७१.३४ दत्तां वहस्व ३०.२७ दत्तो निश्चयवनस्तम्बः ६.८ दद्याच्छिरसि २६४.१६ दद्यात्तेनैव मन्त्रेग ७२.३८ दद्यात् सुवर्णं २३१.११ दद्याद्विकालवेलायां १०१.१४ दद्यादावसथस्थानं २१७.२४ दद्यादावसघान्द्रगे २१७.२५ दद्याद्विश १०१.५२ ददर्श घर्मराजं २१०.५ ददर्श च तदा ३२.१२ ददर्श चापि १६७.२३

दानशी

ददर्श रूदतीं १५४.२७६ ददर्श शङ्कर १५४.२३५ दहशुस्ते १७२.४१ दहशे १४६.२४ दहशे च तथा तत्र ११८.४८ ददाति भूमिविवरं २४५.६० ददामि सर्वकामांस्ते १४६.७२ ददाह कुञ्जराइचैव २४६.७४ दद्रम् १५६.११ दद्श्चापि वरं १६०.२८ ददी १४६.१० ददौ सत्ताजितायैनं ४४.१७ ददी स दश ४.५५; १४४.१६ दघारामृतमन्थानं २४६.५३ दघार रूपं १५०.१३० दध्ना लवणिमश्रेण ४८.६१ दघ्यक्षतक्शाग्राणि २६७.२ दध्योदनं ६३.२०; २६८.२६ दिधवाहनपुत्रस्तु ४८.६२

।।३३८॥

दिधसक्त १३१.४३ दन्जतवे १६.६ दनुः पुत्रशतं ६.१६ दंतकाष्ठत्वचः २१६.३२ दयां १८८.४७ दिपतानां १३४.२२ दर्भपाणिस्त १०२.३ दर्भासनं १७.१८ दर्वीत्रयं तू १६.२४ दर्शनं रुचिरस्यापि २४२.२६ दर्शना १०४.१२; १६३.५० दर्शनात्तस्य १६१.१० दर्शनात्स्य १६२.१३ दर्शनात्तस्य १०४.१२ दर्शनादिप २२.४४ दरिद्रा १६१.७७ द्रव्याणां दूषको २२७.१८७ द्रव्यागामल्पसारागां २२७.४४ द्रव्याणि यो २२७.६५ द्रव्यब्राह्मण्लाभे २७४.२२

द्रव्यमन्त्रा १६३.३३ द्रब्ट्रमम्यन्तरं १५४.५६८ द्रब्टर् ११८.४२ दश १०६.२३ दशक्पसमा १५४.५१२ दश ग्रीवश्च १६१.८१ दश तीर्थसहस्त्राणि ११०.३ ११२.१६ दशदिक्षु १८८.१८ दशपञ्च मृहत्तीह्नो १२४.६१ दशम्यामेकमक्ताशी १०१. ५३ दशभिः पलसाहस्त्रै ६१.२ दशिभमीरूतं १५३.१८८ दशभिस्त्रगै १२६.४६ दश मासांस्तु १७.३३ दशमी भौणंमासी २६४.५ दश यज्ञसहस्राणि ४३.२० दशवत्सरशेषस्य १४६.२६ दशवर्षसहस्राणि ११३.५५,६३, ७७;११४.६३; २६१.३

दशाधिकं तथाकाशं १२३५१ दशानाम १८४.७१ दशानां त्वं च १३.१५ दशावताररूपाणि ६६.१४ दशाश्वमेधिकं २२.१० दशाश्वमे १६३.२१ दशसी १८३.७८ दशाहं १८.२ दंशिता लोकपालास्तु १५३.१७३ दंशिताः सापुधाः ४७.८६ दशेदाशीविषस्त्वेकं ३०.२४ दशैव धेनवो २७६.११ दशैव पूर्वान्दश ४०.७ दंशकरालवदनां २,१.३४ दंद्दान्खड्गान्वराहांश्च ११८.६० दंष्टाग्रेणोद्धतां २६०.२६ दस्यूमिर्भगवन्सर्वाः ७०.१७ दस्रो स्तत्वात्संजातौ ११.३७ दहते १८८.५१ दह्यमानास्ततस्तस्य २४७.१६

दह्यमानेषु तेष्वेह १२५.३० दक्षादनन्तरं ४.५० दक्षंमरीचिमत्रि १७१.२७ दक्षय १८३.२२ दक्षारिसद्रस्तप १३८.२६ दक्षइचैव १७१.४६ दक्षस्य यज्ञे १३.१२ दक्षस्या १७१.३० दक्षिणं कटिसंस्थं २६०.३० दक्षिणं जामुमालम्य १६.१६ दक्षिणात्पश्चिमं १५४.५६६ दक्षिणां दिशमाकांक्षन् १६.४६ दक्षिणद्वारहीनं २५४.३ दक्षिणाईं जयभार २६०.२५ दक्षिरापुत्र १२४.७८ दक्षिणाभिमुखः १६.३७; 280.20 दक्षिणावलयः ५८.३ दक्षिरो १२८.३०,१८६.४० दक्षिणे चक्रवत्सूर्यस्तथा

228.00 दक्षिगोनगदा २५८.६ दक्षिणे दक्षिणेतां २०६.३ दक्षिगोनोत्पलं २६०.१३ दक्षिरो पृब्पवाणं २६१.५४ दक्षिणे विद्वतं २४६.३० दक्षिगोऽर्यमनामानं ६७.६ दाडिमाम्रातको २१७.५५ दातव्यं याचमानस्य ३१.२० दाता वैलभते १०६.१६ दानं १६२.३६ दानधर्मविधि २.२३ दानान्यन्यानि २८३.१४ दानप्रधानः १७.७१ दानमेतेषु सर्वेषु २२.४४ दानमेवोपजीवन्ति २२४.३ दानान्यविधिदत्तानि २४३.५४ दानं सत्यं १४४.३८ दानं शीचं ४२.२० दानशीला तृतीयायां ७.४६

दानवा कृतिनो १७७.६ दानवानचिरेणैव २२४.४ दानवानामतीकेषु १७७.१ दानवा दैवतै: १७५.२ दानवा धर्मकामानां १४०.२२ दानवेन्द्र १५३.५३ दानवाः प्रमथानेतात्प्रसर्पत 238.80 दानवा युद्धतेदानीं १३६.२६ दानवाभ्रापि १७८.३० दानवै: पीडयमानाहं २४८.५४ दामोदरायेत्यूदरं ६९.२४ दायादोऽङ्गिरसः ४६.३० दायादो वितथस्या ४६.३५ दायादस्तस्य ४६.३ दावाग्नि: १५०.१७३ दारयामास १५०.२०१ दाराग्निहोत्र १४२.४१

दारुजे दारुजां २६२.२० द्रागिमां चमरीं २०१.२७ दास्यामो १५८.३४ दासी कन्यासहस्रेण २६.१७ दासी घटमपां २२७.६३ दाक्षायणीनां १६५.४ दिग्दाहपरिवेषौ २३३.८ दिग्धं निर्विषातामेति २१८.२१ दिग्मि इचैव १६१.७ दिग्वाससा तथोक्ता १३३.१६ दिग्लोकपालैगंण १३४.७६ दिगश्चमायया १५०.१४६ दिते पुत्राः कथं ७.१ दितेशिखद्रान्तर ७.५१ दिते: सकाशाल्लोकास्तु १४६.२१ दित्यां गर्ममथाघत्त ७.३६ दिप्तो १५८.४१ दिवाकर १०२.३१ दिवाकर नमस्त्रम्यं ७८.४

दिवाकरस्य २७१.६ दिवा च दुर्गे २१६.८ दिवा पर्व १४१.४७ दिवं यास्यन्तु १२१.२७ दिव्यं १६३.८८; १८६.२१; 85.839;089.839 दिव्यगन्धवहस्तत्र १६१.७२ दिव्यगंधानुलिप्तांगं ११६.३७ दिव्यं च नन्दनं १२१.४ दिवं भूमि २.३२ दिव्यतेजोमदी ४.४ दिव्यान्तरिक्ष २२८.१; २२ ६.६ दिवा रात्रि २३७.३ 280.0 दिव्यानां १२८.३५; १६४.२३ दिव्यनानास्त्र १५०.२१५ दिव्यभावां तां ७०.१६ दिव्यभोगोपभोगानि १३०.२६ दिव्यमाकाशमाववे १७७.४२ दिव्यमण्डनमङ्गानां १५४.४२८

दिव्यमाप ततः ४.३७ दिव्यामृतजलां १२५.२१ दिव्ययानं १६२.३२ दिव्यवर्ष १६१.११२ दिव्यरक्ताम्बरघरौ १७०.३ दिव्यस्य सम्निवेशो १२४.१२ दिव्यारण्यं विशोकं १२१.१३ दिव्येन च प्रमार्गेन १४२.३३ दिव्येनानेन २७५.२३ दिव्येयमादिस्षिस्त ४.३ दिव्ये राज्यहनी १४२.१० दिवास्प्नपरा १४६.३६ दिशोऽवरुद्धाः १५०.५१ दिष्टया त्वां १३६.२४ दिष्टया ते सफलं १०५.२१ दिष्टयेदानीं १७८.१५ दिक्षु भूमौ १५३.५३ दिक्ष सर्वास ४.३२; १७७.५२

दिवि कल्पशतं २७७.२१ दिवोदासस्य ५०.१३ दीप्तका १०५.४ दीप्ताग्निसदृशं १७५.४० दीप्ततोयाशनिघनै १७२.१५ दीनानाथविशिष्टादीन् २७४.७३ दीनान्धकृपण २६६.४४ दीने १६३.४३ दीप्तान्यन्त १६३.४८ दीप्तप्रज्वालनं १७.४६ दीप्तपीताम्बरघरं १७२.२२ दीप्ती पूर्वादि २५३.१५ दीप्तमाकाशगं १७३.८ दीयमानं १६३.५४ दीप्ता वाशन्ति २३७.४ दीर्घें ए तपसा १४३.२२ दीर्घबाहरजाज्जात १२ ४६

दीर्घायुरस्तु ६८.२६

दीर्घायुरोग्य ६५.३५

वेबयान्या

दीर्घाय्रारोग्यक्ला ५७.१ दीर्घायुष्यं ८७.७ दीर्घाश्चैवातिशुष्काश्च १४१.६७ दीर्घमूत्रस्य २२०.३० दु:खपारमपश्यन्ती १४७.२ दु:खस्यान्तमपश्यन्ती १४७.१४ दुःखे न तप्येत ३८.८ दु:खोत्पादि २२७.१६८ दुन्दुभीनां १७७.२६ द्नद्भ्यायैकपादाय ४७.१३६ दुर्गं च परिखोपेतं २१७.८ दुर्ग व्यवसितः १२६.२८ दुर्जनेर्लब्बरन्धस्य १५३.४ दुईमस्य सुतो ४३.१२ दुईमं दमनं ४६.१२ द्भिक्षवेदना २३७.१० द्मित्रियास्त ६३.५२ दुर्लभस्तु १८३.२५ दुर्लभः सत्पतिः १५४.१६४ दुईष्ट व्यवहाराणां २२७.२११

दुरित शुभचाराणां १२६.३१ द्राधर्षतरो ३०.२६ दुष्कृतानि २१६.१६ दुष्टं विज्ञाय २१५.५५ दुष्यन्तस्य ४५.४ दृष्प्राप्यं १७४.२० दुष्प्रक्ष्यो १६०.८ दुःस्पर्शा २१७.७२ दु:सञ्चाराभवत्पृथ्वी १५३.१३६ देवं क्रम्भै २६७.२६ दःस्वामिषतरोषास्ते १३४.५८ दु:स्वप्नं प्रशममूपैति ६२.३५ दस्तरान्न १५४.१६७ दुहितु: २२७.२१ दुहित्तवं गता १०.३४ दुह्याद्वेनुं २२७.२३ द्रमतृणोद्भवो २४२.२२ द्रह्यो त्वं ३३.१६ दुद्योस्तु ४८.६ दूतं १४६.२४ दूतेन १४६.३६

दरे पथे गच्छ २१०.२४ दुगं वे त्रिपुरस्यास्य १३६.४ दुर्वा पटोलकट्का २१७.६६ दूर्वाः कृष्णतिलान् २६७.१७ द्वा तच्छफरीरूपं १.१६ दृष्ट्वा तां व्यथितस्तावत् ३.३३ देया द्विजानां २३६.२८ देयः प्रमाते ५७.१५ देवकरचोग्रसेनरच ४४.७१ देवकी मथुरायां १३.३६ देवकी श्रुतदेवी ४४.७३ देवक्यां जितरे ४६.१३ देवक्यां वसूदेवस्य ४७.२ देवगन्धर्व १७४.५ देवगन्धर्वनागेन्द्र १५४.१०६ देवतानां च १४२.१३; १६४.२१ देवतानां च पितरः १५.४१ देवतानां निधिश्चास्ति १४४.३३७

देवतानां प्रतिष्ठादि २.२४ देवतानां पितणां ७०.३१ देवतानामथैतासां २६४.१ देवतानां सतीनां २२७.१८६ देवतायतनं २६३.१६ देवताच्ची: २३०.१ देवताच्चीं तु २३०.१० दवतीर्थं १६१.२३ देवदुन्दुभिसंयुक्तं २५८.१४ देवदेव १६२.७ देवदेवं महाभागं २४५.३६ देवदेवो हरि १७८.५७ देवं द्रष्ट्रमिहायातः १६७.२५ देवदत्ताः सूत्ता ५०.४६ देवदान १०६.१४ देवदानव ६३.५५; १७७.३६ देवदानवग १८४.३४ देवदानवगन्धर्वा २७४.५३ देवदेवैरतीतास्त १२४.११

द्रेवद्विजाति २४२.१० देवदैत्यगुरू ६४.५ देवदैत्योरगगणाः २२४.१० देवदेवानुगं १५४.५७२ देवदारुमहावृक्ष ११७.१६ देवदारुवेने १३.४७ देवदारुवनै नीलै: ११७.४ देवप्रतिष्ठाविधिरेष २६६.६६ देवपत्न्यो ६३.५६ देवभाग स्तइचापि ४६.२३ देव मृतमनोवास १४ ८.१८ देवमूमिमथोत्साद्य २७२.३२ देवमन्त्रांस्तथा २६६.३६ देवमाता सरस्वत्यां १३.४४ देवयानाः गोमयाना १६६.४ देवयानी च २४.१८ देवयान्यश्चानुमते ३१.२ देवयान्यथ २५.४० देवयान्यपि २४.२६ देवदेवो जगद्योनिरयोनि २४५.१७ देवयान्या भुजिष्यास्मि ३१.२३

## हैपायन।

श्लोकानु०

देवयान्या

देवयान्या त ३१.४ देव्या मुखं ६४.८ देव्या वित्तानं ६६.१४ देव्या रूपघरो १५७.२२ देव्या ललाट ६४.१० देव्यास्त् दक्षिणं २६०.६४ देव्याः समीपम् १५४.५५२ देववानपदेवश्च ४४.७२ देववापीजलै: कूर्वन्सततं ११६.४३ देववेश्मप्रभङ्काश्च १३२.८ देवराजस्तथा १८०.६६ देवराजसमो ३५.५ देवराज्ये ४७.२२१ देवर्ष १८७.२४ देविषगन्धवयुतः १२२.८ देविषमय १५४.११२ देवलोकच्युतास्तत्र ११३.७३ देवलोकच्यताः सर्वे ११४.६७,७२ देवलोकाद्ब्रह्मलोकं ३६.२

देवलोके तथेन्द्राणी १३.५२ देवस्य त्वेति २७४.२२ देवस्य देवस्य ३८.१७ देवस्य यजनार्थ २६२.१६ देवस्याष्टभूजस्यास्य २५५.७ देवसूत्रसमायुक्ते २६७.१६ देवसीमन्तिनीतां १४७.१८ देवश्रवा १४४. ११३; १६८. ६ देवक्षत्राऽभवद्राजा ४४.४३ देहस्था या ५२.१२ देवानतर्पयद्यज्ञै: ३४.४ देवानां १४०.१६७ देवानां जन्मभूमिया १३५.३ देवानां दानवनां ५.१ देवानां दानवं १५०.१५७ देवानामपि ६३.३०;१६३.४३ देवानां मातरो १६५.७ देवानां यत्र १३५.४ देवानां सिंहनादश्च १३५.१७

देवान्सर्वान्विजतत्याजौ १५६.१२ देवापि पौरवो २७३.५५ देवापि शन्तनूरचैव ५०.३६ देवा प्रीति १७२.४६ देवाय ५६.६ देवा यक्षास्तथा १०२.१४ देवायत्तं प्रकृवीत १६.४८ देवारिर्दितिजो १६२.६३ देवार्च्नेन १६२.२४ देवार्च्नविधो १३.५६ देवाईच्चैव ४४.५२ देवाईस्य मुतो ४४.५३ देवाश्चाप्यन्गिहोमेन १७८.७१ देवाश्च तृषिता ६.६ देवाः शृग्रत २४६.१३ देवांशा सर्व ४७.२६ देवास्तदाऽसूशन् ४७.२२७ देवास्रविमर्दृश्च २६१.२७

देवासुरिवमर्हेषु ४७.३५; 808.83 देवासूरअयकराः ४७.४४ देवासूराणामूत्पत्ति २६१.३ देवासुरमनुष्यागामभूतस २४.३७ देवासुरे तदा ४७.२२६ देवांस्त्रिभू १६१.२० देवांस्त्रिभूवनश्रेष्टान् ११५.५ देवि गच्छाम्यहं ४७.१८७ देवि चेन्दीवरश्यामे ४७.१७७ देवीं १५६.१ देवी च ५७.१४ देवी प्राह १८०.८४ देवी सरस्वती १७१,३३ देवेन ब्रह्मणा १००.५ देवेतरा १३४.७७ देवै परिवृतः सोम १२६.५३ देवैर्ब्राह्मिभः १६१.६ देरैस्तथा विघातव्यं १२६.३०

देवो जगद्योनिरयं २४५.२६ देवो दुहितरं १५४.४१० देवो देवी १८५.३५ देवोऽहश्यत १३३,४२ देवो दृष्ट्ववाथ १३३.५६ देशकालानुरूपेण २२७.६५ देशस्थो १०५. प देशान् राष्ट्रािशा १६७.१६ देहान्तरार्थमारम्भमाश्रयन्ति 243.324 दैत्यरक्षो १७२.३४ दैत्यलोकमहाग्राहो २४८.२५ दैत्यव्युहगतो १७३.२३ दैत्यदानवसंहर्तुः ११.३० दैत्यादानवसङ्घास्ते १६१. ५२ दैत्याधिपानामथ ५.५ दैत्यानां १५०.१६४ दैत्यानामथ २४४.५२ दैत्यापच्यता १७५.१२

दैत्येन्द्र १५६.२१ दैत्येन्द्रा १४८.४४;१५३.११ दैत्यं प्रदर्शयेत्तत्र २६०.३५ दैत्याः पिशाचा २४७.१२ दैत्यैः प्राह यदि २४.४० दैत्येभ्यस्त्यज्यतां १७८.७६ दैत्यास्त्र १५३.१५६, १५७ द्रैत्यास्तां १५०.१८० दैत्यांश्च १५३.२ दैत्यांश्च दानवांश्चैव ४७.५३ दैत्येश्वरं १३४.५७ दैत्यैईस्त्वं २६.१७ दैदीप्यमानवपुषां २८१.१५ दैध्येंगा सा २७४.३४ दैवतै: सह १४३.६ दैवं पुरुषकारक्च २२१. प दैवं वा मानुषं ७०.५६ दैवे पुरुष २२१.१ दैवज्ञगुरुवैद्यानां २५४.२६ द्वादश द्वादशी १०१.६४

द्वदं १६५.५ द्वादशा १८७.२३ द्वादशे त्वघ २३६.२७ द्वापरं द्वे १६५.१० द्वापरस्य तू १४४.२६ द्वापरादी १४४.२ द्वापरे व्याक्लो १४४.६ द्वापरे सर्वभूतानां १४४.२५ द्वापरेष्विमवर्त्तनते १४४.२४ द्राभ्यां ३०.१७ द्वाभ्यां कन्यासहस्रभ्यां ३०.८ द्वाभ्यां कन्सासहस्राभ्यां दा 30.20 द्वाभ्यां घर्म १६४.१२ द्वयङ् ६३ १२२ इयंगुलं च २४८.४६ द्वयंगुलं तु २४८.३४ द्वयङगुले ६३.६६ द्वयंगुली कर्णपाश्वी २५५.४० द्वावम्ब्नाथी १७६.१५

द्वयाख्येयो १६६.१६ द्वाभ्यामधर्मः १६५.७ द्वारपालोऽपि १०३.१५ द्वारस्थो १५८.२१ द्वारेषु कार्याणि २७४.३१ द्वारोच्छायस्य १५८,२४ द्वाविंशति तथा २५८.५८ द्वाविशतिस्तथाष्टौ १५२.१७ द्वात्रिशद्भागपंचस्त् २७०.१२ द्वात्रिंशन्मातरः १७६.६६ द्वात्रिंशत्षोडशायापि २६५.६ द्वात्रिशेऽभ्युदिते १४४.६१ द्विगुणं दैर्ध्यमेवोक्तं २५४.२४ द्विगुणं मुखे २७४.५६ द्विगुण: सूर्य १२८.५० द्विगुणेषु १२८.७५ द्विजग्रामे द्विजश्रेष्ठा ११५.१० द्विजरूप: शिखी ११.५६ द्विजान्सुपूजयेद्भक्त्या २६८.३२ द्विजानामूद ५६.१०

द्विजिल्लका १६३.४ द्विजाय सोदकुम्मं ६८.७ द्विजे भोज्ये २२७.७ द्विजेभ्यः श्रावयेद्यो २१.४१ द्वितालं चापि २५७.४६ द्वितीय ग्रावहन् १२५.१० द्वितीयं चापि २३०.२६ द्वितीयं पयसा २८७.६ द्वितीयमिन्द्रजालेन १५०.१५६ द्वितीये १८.६ द्वितीये त् २४३.१४ द्विधाभूतं १७८.१६ द्विनामान्येव वर्षाणि १२२.२० द्विपदां बहवो ४८.५० द्वपाधिरूढो १५३.५४ द्विपदश्चा ४.४२ द्विपेक्षरे १६३.५० द्विमूद्धी शकुनिश्चैव ६.१७ द्वियोजनं १८३.६१ द्वियोजनायतां १३३,१२

द्विलवं कुहुमात्रं १४१. द द्विवजः शोडशास्त्रस्तु २५५.३ द्विविघं तु १५४.३३० द्विषन्ति ब्राह्मणान् १३१.४० द्विसप्तति ४७.५६ द्विहस्त ६३.६३ द्वीप भेदसहस्राणि ११३.४ द्वीपस्य परिणाहं च १२२.२६ द्वीपार्द्धस्य परिक्षिप्त १२३.१६ द्वीपानामूदधीनां १२८.५० द्वीपिचम्मीत्तरासङ्गं १४८.६० द्वीपे तु बदरीप्राये १४.१६ द्वीपेषु तेषु सर्वेषु १२३.४२ द्वीपो ह्यपनिविष्टोऽयं ११४.११ द्वे चैव मृगुपुत्राय ५.१४ द्वे प्रज्ञे वेदितव्ये २१५.६५ द्वे वै बाहकपुत्राय १४६.१७ द्वे सहस्र १४२.२२ द्वैधम्त्पधते १४४.७ द्वैपायन ऋषिस्त ६९.८

# श्लोकानु०

दौ दौ लवावमावास्यां १४.४३ धन्योऽसम्यनुगृहीतो १९ दौ मासौ १७.३१ धन्योऽहं कृतपुष्यश्च २ थन्योऽहं कृतपुष्यश्च २ २ १०.४६ धन्याः ११७.४६ धन्याः ११०.२२ धन्याः १८०.२२ धन्याः १८०.२२ धनुः शतपरीणाहो २२ धनुः विद्यति प्रति ४६.१२

### ध

घनञ्जयः १६८.१० घनदश्चापि १५४.४८६ घनघान्य १०६.४२ थन्यं यशस्यमायुष्यं २५४.६ घन्या १८३.१३ घन्या नाम मनो ४.३८ घन्योऽसम्यन् १७५.६८ धन्योऽसम्यन्गृहीतो १७४.४४ धन्योऽहं कृतपुष्यश्च २४६.१० घन्वनः २१७.४६ घन्वान्दा १८०.२२ धन्विने रिथने २५०.४० घनानि रत्नानि १५०.१०८ घनुः शतपरीणाहो २२७.२४ धनुर्गृहीत्वाजगवं २३.३७ धनुश्च खेटकं २४ ८. ५ धनुष्कोटया च १०.३१ घनुः संस्थे ११३.३२ घनेशोऽपि १५३.६६ घनेशो लब्बसंज्ञोऽथ १५०.६५ घनोष्मणा २२७.१६० घ्यात्वास्त्रं १५०.६६ ध्यात्वा परमसद्भावाहेवदेवं २६६.३३ ध्यानमध्ययनं १८१.१७

घ्यायतस्तत्र १८०.५६ ध्वजं समुच्छितं १४८.६४ ध्वजं शतऋतोरासीत् १४८.६७ ध्वजादिषु २४३.११ ध्वजांइच लोकपालानां २६४.२१ ध्वजे तु गरुडं २८२.७ ध्वजोच्छ्य १३३.६१ ध्वस्तकणं २६०.५३ ध्वांक्षग्रघ्रसवर्णाश्च २०७.२८ धरण्यादित्यरुद्रेभ्यः २५३.७ घरां कुबरकी १३३.१७ घरां तु नास्प्तशत्पूर्वं १४.७ घराघराये पादौ ६३.११ घराई वा २५४.१५ घरामालिङ्गय १५४.४४८ धर्मकामार्थ २२०.२ धर्मपथ्यौदनो २०१.७ धर्मबुद्धया २४६.५० घम्मभृद्धमंवम्म्णि ४५.३०

धर्म मार्ग चिन्तयानो ४१.१७ धर्मवीर्यंबलोपेता ६.२२ धर्मराजमथादाय २७४.६६ घर्म हत्वं ६३.६६ धर्मस्तमनुयात्येको २१२.६ धर्म्प्रसंक्षमवाप्य ६७.१६ धर्म स्तनान्ताद ३.१० घम्मस्य कस्य ७.५६ धरमस्या १७१.४८ घम्मंसाक्षी २६६.२२ धर्मश्वार्थश्व ५३.६६ घम्मश्चार्घश्च २१२.३ धर्मशीला १८४.१० घर्मक्षेत्रे २४४.५ धम्मंज्ञ इति ३२.३० घर्मशस्त् २०१.६५ घर्मज्ञस्त्वं ३२.३१ घर्मजीविहितो १४५.३० धर्मागतं प्राप्य ४०.३

धर्मार्जिने २१२.१ धम्मार्ज्जनं तथा २१२.२ घर्मात्मा जनयामास ४.५४ धम्मर्थिकामान् २४.१५ घम्मदिर्थस्तघा २१२.४ घम्माद्यिघिष्ठिरो ४६.६ धर्माधर्मकृतां २७४.६१ धम्माधम्मीवधानज्ञ २१३.६ धर्माधिकारिणः २१५.२६ धर्मानुसारि १०८.१८ धर्मान्नारायणस्यांशः ४७.२३७ धर्मिष्ठान्धर्मकार्येषु २१५.२६ घर्मेति १४४.२७ धम्में गा च ३४.६ घम्मेंण तानवाप्नोति २१२.5 वर्मेरोमा २१३.३ धर्मेयु सन्नतेयुश्च ४६.६ धर्में कवासना लोका १०.३३ धर्मो धर्मगति १४४.२४

।।३४१॥

धर्मोपदेशं २२७.७५ धर्मोऽप्याह २४.२० धर्मोऽयं वृषरूपेण ६५.३ धर्पमाण प्रसद्येनां ४६.२१ धिषतस्तु १०३.३२ धातार्यंना पुत्रस्त्यश्च १२६.३ घाता विधाता २४८.१५ घात्री च सर्वभूतानामत 258.83 घात्क्षये देह १३६.५६ घान्यं दशम्य २२७.१०० घान्यद्रोग्पसहस्त्रेण ६३.१२ धान्यपर्वतवत् ८८.३; ६२.४ घान्यपर्वतवत्स ६२.६ घन्यपर्वतवत्सर्व ६६.३ धान्यपर्वतवत् सर्वमत्रापि ६०.५ धान्यात्रधनचौर्याणि २२७.४२ घान्याम्लस्य २१६.२६ धावन्ति १८८.२३ धारा दिवि च १६३.३३ .

वाम्मिकस्याप्यशक्तस्य ६६.१६ धायतां याति २१२.१४ घात्रश्च दशमश्चैव ४७.४५ धात्रेयाश्चैव १६७.१० धिक १०३.७ ध्रियमागोऽपि १५३.५६ घीवलेश्वर्य १५४.१७० घीमतां चाभिरूपासां ४४.२० धीवरानुषिकांइचैव १२१.५३ धीश्री हीकान्तिभि २४८.२५ धुरुन्धराङ्गे २८३.१३ ध्रवस्य कालः ५.२३ ध्रवस्य मनसा यो १२५.७ ध्रवा द्यौरिति २६६.३२ ध्रवेणाधिष्ठिताश्चायः १२४.२६ ध्रवेणाधिष्ठितौ १२४.३६ धुरि युक्ता इवोक्षाणो १३३.५१ घूतपाया नदी १२२.७१ भूपोऽत्र ५६.७ ब्रुपामोदमनोरम्ये १५४.६०

धूमकेतुरनाधृष्यस्तस्मै २६६.२१ घूम्रकेशो १७६.५१ घुम्रा दिबाहव ६४.८ घुमायिता १३६.३० घुमायन्तो १४२.११ धूमेना १८८.२३१ घूमेनाकुलिता १८८.४१ धृतकेत्रिचत्रनार्थो १२.२१ धृतराष्ट्रं च ५०.४७ धृतराष्ट्रस्तथा ६.११ धृतराष्ट्रच ये १३३.२४ धृताक्षसूत्रैं: शतश २५६.२६ धृतिमांस्तत्त्वदर्शी २१.३ धृतिर्वीरयान्यवसः ६.३३ धृतिस्त्यक्तवा २३.२६ घेनुम् १६१.१८ धेन्वाः प्रसूयमानाया ११५.२ घेनुवत्सौ = २.७ धेनुमादौ २०७.२ धैर्येण तस्य सा १४.5

घौतदन्तं ४०.१५ घौतपाषं ६६३.६२

न

न कश्चिच्च १५६.१७ नक्तमव्यं १०१.२ नक्ताशी १०१.५६ न कामये छरां ३३.११ न किन्नरैरभिवितुं १५४.४५६ न कूर्याछ ६३.१०६ नकुलाच्च ५०.५३ नकुलेशस्य तीर्थं २२.७७ न केवलं दानपरा २२४. प न खल्वन्यत्र मत्त्रानां ११४.७ नगरग्रामदेशेषु २५३.५१ नगरं त्रिपुरं चेद १३१.२८ नगमेघप्रतीकाशावादित्य १७०.५ नगरादपसर्पन्ते २३४.१ न गाहेज्ज २१५.७२ न ग्राम्यम्पयूञ्जीत ४०.११

न गृहीतं १००.२३ न घ्राग्चक्ष्र २४४.२७ न च तं चलायामासु १६३.२० न च द्रव्येष ५२.१० न च देवेषु २३८.६ न च पुत्र १८८.६६ न च बाघा १७६.७६ न च मे सौहदं २०१.६ न च व्याधिमयं २६८.३६ न चान्यत्कारणं २१.२२ न चापि त्वां ३७.१० न चास्य २२०.४ न चास्त्रेग १६१.१३ न चात्त ६३.१४६ न चेदेकैकशो ४२.१० न चेद्याजयसे २०१.१३ न जरा बाधते ११४.६८ न जराव्याधितो १६१.७६ न जात् काम ३४.१० न जात् ब्राह्मणं २२७.२१५

### न जात

श्लोकानु०

न जातोऽस्या १५४.१४६, १७८ न जानामि २१४.५ न जानासि १६३.२८ न तद्गृहं १८४.४० नतानतान १५४.४६० न तद्धान्यं न ११८.४४ न तस्य वित्तनाश ४३.५२ न तस्य रुद्रो २४४.२० नतसुरा १५८.११ न त्वहं प्रत्यवेक्ष्यस्ते ३२.३४ न त्वं वाचा ४२.७ न त्वया रहितं १३.१६ न त्वया सदृशीलोके २०.३० न त्वामहं न २४५.७७ न तत्र १८४.६२ न तत्र कीटा २१८.१७ न तत्र वध्यवधकौ १२३.२२ न तत्रास्ति युगावस्था १२२.४० न त् व्यर्थ १५०.२५

न तु विद्यो १५४.३७५ न त् वेत्सि १५४.२६ न तुल्यतेजा ४१.१६ न तुषाङ्गारभस्मास्थिकपालेषु 6.88 न तृष्तिरासीच २३.३२ न ते गच्छति वै १०६.२४ न ते ग्लनिर्न २४४.४७ न ते जीवन्ति १०६.२५ न तेऽन्तं २४८.३८ न तेऽस्य प्रत्यगृहन्त २४.६४ न तेषां १८४.४६ न तेषु सङ्कर १२२.४२ न तेषु माया लोभो १२२.४३ न द्रष्टा नैव १६६.२३ नद्यश्च प्रतिकूला १६३.४८ नद्यः समुद्रा १५४.४३३ नद्यः ससागरा १६३.८६ न दानैर्न १८४.४४

नदीनां चैव २२७.१२२ नदी प्रवाह ११७.३ नदीं मगीरथस्यार्थे १२१.३८ नदी मणिमती २२.३६ नदीवालुकया ८१.१५ न देयः पितृकार्येषु १४.३८ न देवघूर्त्तसचिवचत्वराणां २५६.२ न देववचनात् १०६.२२ न देवासूरगन्धर्वा १६१.११ न देहो १८४.२३ नद्योडण्डनाम्नः २.३४ न घम्माधम्मसंयोगं ६१.१४ नन्याया ५३.६० नन्दिकेशं १६१.६ नन्दिनीत्येव १०२.६ नन्दिवर्द्धनकस्तद्व २६६.४८ निन्दना सादिते १४०.३८ नन्दीश्चरश्च १३३.६६

नन्दीश्वरेण १३६.३४ नन्दीश्चरे गते १३४.४० नन्दीश्वरेश्वरेशान २४५.५० ननर्त्त सलयं २४.२६ न नम्मयुक्तं ३१.१६ न निवर्त्तति १८८.६७ न निवर्त्तियतुं १५८.६ न निवर्त्तेत्पुनर्जीवन्कश्चिदन्यो 24.44 न नूनं कार्त्तवीर्यस्य ४३.३४ न पंथ्यतां १५३.१४८ न परप्रामदुर्गाणि १०.३२ न प्रमाणे १४४.३३ न पिता पुत्रमरणं २०६.३० न पुत्रपशुरत्नानि ७१.१६ न प्राज्ञायंत १४६.११ न बन्धुपुत्रेण ५५.३१ न बहुनामतो २१७.२७ न बृहस्पति ६५.३६

न भस्माङ्गाकाष्ठेन २५६.१४ नभसः पुञ्डरीकोऽभूतक्षेमधन्वा 27.43 नभस्ये पूजये ६२.२२ नमसः प्रच्युता १६३.२२ नभस्य वाथ ६२.५ नभस्यादिषु ६२.३१ नभः क्षिति १६६.२४ न भाव्यं २२०.२३ न भृङ्गिएग १५४.४५६ न भेतव्यं ४७.६३; १८८.७० नभोगतास्तथा १३४.३० नमोनभश्च १७७.३२ नमः १५६.१३; १६०.२१ नमः पङ्कजनेत्राथ २४४.१३ नमः पङ्कजसम्भूति २४४.१४ नमः प्रचण्डदैत्येन्द्र २४६.४० न मयासादितस्तात ४८.४७ नमः पणुपते नाथ ६५.२१

नव सप्त

॥३४२॥

नमः पूष्टये ६६.२६ नमः पुष्टये नमस्तुष्टये ७०.४१ नमस्कारं १८५ ४६ नमस्कारेगा तद्वच ७१.६ नमस्कारान्तयुक्तेन २६८.३१ नमस्कार्या २१६.२५ नमस्कृत्य १५४.१६६ नमस्तुम्यं २५०.२८ नमस्ते १०२.२७ नमस्ते कल्पवृक्षाय २७७.१३ नमस्तेऽङ्गिरसां ७३.१० नमस्ते भूवनाधार २७४.१३ नमस्ते ब्रह्मबीजाय ८६.४ नमस्तेऽस्तु १७६.५५ नमः समस्ता ५७.१२ नमस्ते सर्वभूतानां २७४.६६ नमस्ते सर्वलोकेश ७३.४ नमः सर्वात्मने ७.१८ नमः स्तोत्रे मया ४७.१६८ नमस्ते सर्व २८०.८

नमस्ते शिव १०२.२८ नमस्ते त्रिष् ४७.१६७ नमः सवित्रे ६८.४ नमः सर्गित्रियाकर्त्रे २४६.३८ नमः स्मृतातिनाशाय २४४.१२ नमः सुरारिहन्त्रे २५०.३० नमः शिवाय शान्ताय ७०,३६ नमः शिवायास्तु १५४.२६० नमः श्रुलायुधाघ्ष्य २४६ ३६ नमस्त्रिश्लहस्ताय २५०.२६ त माता न पिता २२७.१४० न मान्यमानो ३६.२६ न मिथ्याहं ४२.४ न मूक्तकेशा ७.४२ न मृतानां गतिः १४१.५८ न मे कृत्यमनेनास्ति १४६.५३ न मे प्रियतम २४५,४३ नमो देव्ये नमः ८१.१६ नमो घृतोदग्र १५६.१७ नमो नमः ५४,१७

नमो नमः पापविनाशनाय 258.83 नमो गौर्ये ६२.१५ नमो नमस्तेऽस्तू १५६.१६ नमो नमः शङ्कर २८२.१२ नमो नमः कामस् ५७.६ नमो नमः पाप २८६.१३ नमो नमः पापविनाशना ६७.१६ नमो नारायणायेति ७०.४० नमो नीलाय ६६.२५ नमो भवायास्तु १५४.२६१ नमो भवाय शर्वाय १३२.२२ नमो भीमाय ६५.२२ नमो मन्दारनाथाय ७६.१२ नमो वः सर्वदेवानाम २८६.१२ नमोर्द्धनारी ६०.२४ नमो लोकत्रयाध्यक्ष २४६.३७ नमोऽस्तु ५४.१८; ५५.१६; £3.84,848.84,8E0.22 नमोऽस्तु चन्द्राय ५७.१०

नमोऽस्तु तुभ्यं ४७.१५७ नमोऽस्त् ते १५४.२६३ नमोऽस्तु ते भीमगणानुगाय 848.258 नमोऽत्तु पाटलायै ६०.१८ नमोऽस्तु विश्वेश्वर २७६.१३ नमोऽस्त् शर्वाय १५४.२६२ नमोऽस्तु शिलिकण्ठाय ४७.१२८ नमो हिरण्यगर्भाय २७५.११, न्यग्रोधः पूष्करद्वीपै १२३.३६ न्यग्रोघी १४२.६२ न्यस्ते शस्त्रेऽभये ४७.८८ न यस्य रूपं २४५.२४ न यज्ञमागो २४.४४ नयारुण रथं १५०.१५२ न युक्तमेतच्छूरागां १५०.१४४ न युज्यन्ते १४८.२२ नव कोटचः प्रसंख्याता १२४.४६ नवाङ्गुलप्रमाखेव १४५.5

नवग्रह ६३.१०७ नवतालप्रमाणास्त् २४५.१६ नवनीतेन रत्नैश्व ५२.२१ नवप्रासादभवने २६५.४ नवम्यामेक १०१.२७ नव यानि १४२.१४ नवयोजनसाहस्रो १२४.७; १२5.40 नवयौवनसम्पन्नां २६०.५८ न वाप्यतपधनः ६३.११२ न वस्त्रहीना ७.४३ नववाय ६३.५१ नवार्बुदसहस्र ६३.२७ नवार्बदसहस्राणि ५२.२५ नवाषादशसंख्यै २०७.१४ न विग्रहं १७२.४८ व वित्तशाम्यं ५६.११ नवविशे युगेऽसौ २७३.५७ न विश्वसदेविश्वस्ते २१५.६७ नव सप्ताथ ५८.८

श्लोकानु०

नवोग्र

नवोग्रसेनस्य ४४.७४ नरकर्मविपासाद्राजा २१५.४५ नरके १०६.४ नरस्य कृत्वार्द्धतन् १६१.३७ नरान्परीक्षयेद्राजा २११.७ न राज्यं न ३३.१८ नर्मदा १८६.४३ नर्मदा च नदी २.१३ नम्मदा १८०.५; १६०.१७, २० नम्मंदास १६३.७६ नर्मदादक्षिरों १६१.१०६ नर्मदा तू नदी १८७.१ नर्मदा नाम तेषां १५.२८ नर्मदायां १८३.५६ नम्मदायास्त् १८६.६, ५१ नम्मवादी १४४.१३

नम्मदां सेवते १६०.२५

नम्मंदा शुमतोया १६३.६३

नम्मंदो १६०.६; १६१.४५

नरेन्द्र लक्ष्म्या २१५.७४ न रेमेऽथ १७१.२१ नरं शस्त्रहतं २१६.४ न लक्षयाम १५४.१२७ निलनै: पुण्डरीकेश्च १६१.५२ निलनी ह्लादिनी १२१.४० नली द्वावेव १२.५६ नष्रचन्द्रा १०६.१३ नष्टचन्द्रार्कपवने १६७.२२ नष्टानिलानले १६४.११ नष्टार्ककिरगो २४७.२४ नष्टे धरमें १४४.७० नष्टे धर्मे तथा ४७.१२ नष्टे श्रीसमृते १४४.६६ न स पश्यति १०६.६ न स्थातव्यं ७.३८ न स्यास्यतीह ५०.५६ न साम्प्रतं १५३.२५ न सोऽस्ति २२४.२

न क्षरेत् १६३.५६ नक्षत्रग्रहसोमानां १२०.२८ नक्षत्राणि २३८.४ नक्षत्रािंग च १२८.६३ नक्षत्रागामुषीणां २७३.४३ नक्षत्रताराद्विज ५.३ नक्षत्रदैत्यासूरसैन्ययुक्तः २३.४० नक्षत्राधिपतिः २६६.२६ नक्षत्रनाम्न्यः १२८.५० नक्षत्रपूरुषं ५४.७ नक्षत्रमण्डलं १२८.७२ नक्षत्रेय च १२८.७७ न क्षिणोति यथा ११६.२४ न श्रतं नैव १६१.५७ न शक्या ४४.६ न शक्या ये २२५.१ न शक्यो विस्तरस्तेषां २७३.७५ नश्यतां २२६.४ न शशाकाय ११.३१

न शेक्यंत्नवन्ततोऽपि १७७.४७ न शेकुश्वजित १५०.१११, 230; 200.8X न शोचेज्जनममर्गो २३६.४० न हि प्रतक्षिते २०१. प न हि यक्षक्लीना १८०.६ न हि योगग १८२.१४ न ह्यतो दुष्करं २८.१३ न ह्येष व १६७.३६ न हि वेद स तां २४.१३ म हि शक्यं ४७.२२३ न ज्ञातिमनुगृह्णन्ति २२३.१५ नागं तू नागा १४०.४१ नागाधिपं ५.७ नागपाशघरो ६७.१२ नागम्यमस्यास्ति १००.६ वागवीध्यत्तरा वीथी १२४.५३ नागलोकोद्भवं ११८.४६ नागइचैरावतश्चैव १२६.१५

नागास्तेजोघराइचापि १६३.५६ नागहस्तोपमी २६१.४३ नागेंद्रमोक्ष २४२.१७ नातिवत्ता २१६.१४ नातिशीतानि १६१.५१ नाघयो व्याधयस्तस्य २४६.६५ नाधम्मंश्चरितो २६.२ नाधम्मंस्रिपुरस्थानां १३१.१३ नाधिगच्छाम्यहं ४४.५४ नाधीयन्ते १४४.३८ नानातपोभिर्मान १५४.१२८ नानागन्धन्वितलतां १२०.३४ नानाद्रम १८६.८६ नानानाकतरू १५६.३६ नानापक्षीग्णाकीण १५४.३०४ नानाप्रस्त्रवणोपेतं १८४.१० नानापुष्पफलोपेता १६१.६७; 354.8 नानापुष्पसमाकीर्णं १५४.३०७ | 113४३।।

नानाफलयुतं ७.११ नानाभरण २६१.३ नानाभक्ष्य ७.१२ नानाभावा वहबो ३८.६ नानाम १८८.२२ नामस्तानी १५३.१२ नानामाणिक्यक्सुमै ११६.८ नानामृगगणाकीणं १५४.३०३ नानावर्णः स पार्श्वेषु १३३.३८ नानावर्णा १८४.५६ नाना विद्यस्तथा पुष्पै ११६.४२ नाना विमान १७२.२७ नानाविहगवस्त्राणि २७७.४ नानारत्नसमोपेतं २६०. प नानारत्नद्यतिलसच्छक १५४.५८५ नानारत्नैरुपचिता ११६.११ नानारुपाय २५०.३६ नानारुपधराइचव १२५.१४ नानारुपैरुपकृतां १६१.४५

नानारुपासू १४१.७३ नानारौ १४८.५७ नानास्गन्धि १४८.५७ नानाक्षप्तसमोपेतं २४६.५ नानिर्द्रिष्ट्या २१६.१८ नानुंगतुमयं २११.१५ नाब्राह्मणः कृपणो ४१.१२ नाभ्यर्द्धमष्टभागेन २६३.१२ नाभ्यनन्दत ३२.१७ नाभि च पद्मनाभाय ८१.१८ नामि सौख्यसमुद्राय ७०.३६ नाभीस्तस्मादघः २४८.२७ नाभविन्धनसम्भूतो ११३.१४ नाभौ विकममारास्य २४६.६७ नामगोत्रे तत १६७.४७ नामेरधस्तथा २५६.२८ नाम गोत्रं १६.४ नामजातिगृहं २२७.७४ नामतस्तान्प्रवक्ष्यामि २५३.२३ नामतस्तु समासेन ४७.४२

नाम्ना १८८.२ नाम्ना गतभयं १२२.२१ नम्ना तत्सर्वतोभद्रं २५४.२ नाम्ना तु बुद्धिसङ्कीर्णो २७०.६ नाम्ना सत्यवती १४.१६ नाम्ना सर्वसुखो नाम १२२.६५ नाम यद्राजपुत्रीयं २४.३ नावयोः परमं १७० १४ नावद्यं न २६.५ नारकाणामपि १५४.६८ नारदः कुशलं १५४.११५ नारदस्य त २०५.१५ नारयो १६२.११ नारदो नाम चैवोक्त १२२.११ नारब्धानि २२०.३३ नामंदे १६०.१ नारसिंह १६३.१०५ नारसिंहो वराहो २५६.१५ नार्हिस ४८.७२ नाराचपंक्ति १६३.१५

नारायणात्मकाः १२.५० नारायणनिवासं २४६.३२ नारायणः परो २४७.३६ नारायण महाभाग १६१.३० नारायणवचः २५०.१ नारायणस्य १६४.१५; २४६.१ नारायगास्त्रं १५०.२०५; 948.38 नारायगासमाज्ञातं १७६.८ नारायगोनेवम्क्ताः २४६.४७ नारायणी स्पाइवें १३.३६ नारा वा विधवा ७१.१५ नारिष्यन्तस्य १२.२० नारीभिः सप्तमंख्या ६८.२५ नारीभिश्च ६६.२२ नारीमृत्पादयामास ११.५ नारीयाऽभर्त्त्काऽकस्मात्तनुस्ते १48.85 नारी वा ५४.५ नारी वा कुरुते ६०.४७

६२.३८;६३.२८;६४.२५; 39.72 नारी वा रोहिस्मी ५७.२७ नारुन्तदः ३६.५ नारेद तु मुनौ १३४.२५ नारोहे द्विषमां २२०.३८ नारोहेत्कुञ्जरं २१५.७३ नालं च जाली २१८.२६ नालं दातुमहं २४६.१८ नालसाः २२१.११ नाश्चिर्नाप्यविद्वान् ४४.६६ नास्तिकं २४०.११ नास्तीदृशं ३६.१२ नास्ति नास्तीत्यहं २४६.२३ नास्तीति यन्मया २४६.२४ नास्ति योगं १७५.३६ नास्यिच्छद्रं २१५.६६ नास्त्यत्रावसरो १५८.२२ नास्यान्तमधिगच्छन्ति २४७.३६ नास्माकं विद्यते ४८.४६

## नास्मद्विधो

श्लोकानु०

नासा च ५७.११ नासापुराभ्यामुत्सृष्टं ११.३६ नासाप्रीबलं २५८.३६ नासामशोकनिघये ८१.१० नासिकायां २४१.७ नाहं देवमनुष्येषु ३७.२ नाहं पूष्णोऽपि १४४.७ नाहं बिभेमि १३४.१३ नाहं भद्राः १५४.३६६ नाहमन्यायतः ३२.४ नाहं मुषा ३२.३८ नाहं वराङ्गने १४६.७० नाहिषः प्रेक्षमाणो २८.१४ निकायेषु २११.६ विकृषपवीरान्त्रकाः १५३.१३६ निगदिता १५८.१६ निग्रहणासतां २११.५ निगीर्णत्वाच्च गित्यो १२३. ५६

निगृह्य हरसे २४८.३६ निजमायापरच्छन्न २४५.७५ नित्यं १५६.४ नित्यं नैमित्तिकं १६.५ नित्यमाराधितः १५४.५८० नित्यमाराधियस्यंस्तां २५.२७ नित्यातप्तशिलाजालं ११६.२ नित्याय चात्मलिङ्गाय ४७.१६६ निद्रा १८४.३० निद्राभरसमाकान्ता ७.५४ निघाय १७.४६ निधि निधीनां २५.५६ निन्दां करोषि २४५.४६ निनयेदथ दर्भेषु १६.३८ निपपात १७८.५० निप्राश्चाप्रमत्तश्च २१५.३१ निषेत्र्हंस्तियूथानि २४६.५६ निमन्त्रितान् हि १६.१८ निम्नं यवप्रमारोन २६४.३७

निमिनीम सह ६१.३२ निमितमेतद्विख्यातं १५७.३ निमिविव्याघ १५१.१२ निमिरम्यपतत्तुणं १५३.५५ निमित्तशक्नजानी २१५.२० निमित्ते शकूने २१५.६ निमि: शतेन १५०.२२४ निन्मंच्यमानयोर्मध्ये १४१.४६ निमेषमात्रमपि १८२.११ निमेशो १८८.१२ निमौस १८०.१६ नियच्छत्यापो मेघेभ्य १२५.३३ नियन्तव्या मया २४६.७४ नियमे वर्त्त १४६.२७ निवर्त्रिता १६१.३८ निवर्त्तयेरंस्तस्मात् २२७.६४ निवासयेतिक्षप्रमेव २२७.१६२ निबिडनिचुनालं १८०.३१ निवृत्तशैलमायोऽथ १५३.११२

निवृत्तिसमकाले १४५.५० निवृत्तिसमकालाच १४४. ५२ निवृत्य १०.६१ निवेदितास्ततो २५०.२५ निवेदयन्ती १००.१६ निवेदयामास ११.१३ निर्गच्छन्ति १३५.६ निर्गच्छन्मन्त्रिसहित २१.२७ निर्गतस्य २४३.१२ निर्गेश १८३.४७ निर्गणाय ४७.१६३ निर्घातश्च २४०.६ निर्घणत्वं १५५.२४ निर्जगाम १८०.२३ निजित्य बद्धा ४३.३८ निजितः स तु संग्रामे १२६.४ निज्जीवितं यमं १५०.४६ निजितास्ताडिताइचैव 09.359

निर्दग्धेष १५३.५ निर्द्वन्दा निरभीमाना १२४.६६ निर्देयो १८८.२८ निर्हम्घेष ६१.४ निद्वावन्तस्तु १३५.२७ निर्द्धनो दुर्भगो १५४.१६६ निर्धातकलघौतं १५४.५१६ निराधारं यदा २४६.३१ निरब्भे २३३.७ निर्भरापानगोष्ठीष ७०.४ निर्मितः को १४६.१४ निर्मितां स्वेन १७६.२४ निर्मिते त्रिपुरे १३१.१ निर्मथ्य पाणिना १५२.२६ निम्मलायोमयीं १५०.७१ निमांसश्च ततो जाता १२६.१० निर्यातयैत १७८.६३ नि रवनेदगोविषा गास्थं 285.0

पंचगव्यं ।

निर्व्यग्रदृषभाष्युष्टनील 355.888 निर्वापार: १७७.४६ निविघ्नार्थ ६३.५४ निरन्वये शतं २२७.११० निराहार: १४८.११ निराहारा शतं १५४.३१० निरुक्तवचनश्चैव ११४.६ निरुत्साहं १५३.५० निरुद्धपवने ११७.११ निष्क्रम्याप्यस्य १६७.१८ निष्कान्तं १५८.२८ निष्कृतिर्वास्तु २७.३१ निषङ्गिरो च ४७.१३४ निष्पतन्त १३८.८ निष्प्रमं तु जगत् १२६.११ निष्प्रयत्नेष १७६.३८ निष्पिपेष १५०.४८ निष्पेषेण १५०.१६

निषसादासने १५३.२२६ निस्ते जसोऽसुरान्द्रष्ट्वा २४५.१ नि:स्नेहतां २१६.१० निस्त्रिशान् १७७.२८ निशम्य १५५.१० निरासे मदनस्थित्या १५४.२४० निशम्य तद्दुर्गविधानमूत्तमं २.४३ निशम्य तन्मयस्थैनं १३६.६ निशिं कृत्वा १०१.७४ निः शेषान्छ्रद्रराज्ञस्त् ४७.२५० नि रोषा वै १४१.२२ नि:शेषे तु तदा २७३.५१ नि:शेषेष्वय १४४.८१ निहत्य नमुचि २२.६१ निहत्य रुक्म ४४.२६ निहता दानवा ४७.५० निहता निहता १३६.५२ निहताविहता १३७.१५ निक्षेपस्य २२७.१ नीत्वा भोगान्न २२७.१४८ नीपा इति ४६.५३

नीयते यत्र २१०.१६ नीलग्रीवाय भीमाय १३२.२४ नीलनीरज ११६.११ नीलपीतसितश्यामैः १६१.४२ नीलजीमूलसङ्खाश २४८.६ नीलोत्पल १७६.५० नीलोत्पलै: ११८.४३ नीलश्च वैदूर्यमय: ११३.१७ नीलवैदूर्ययुक्तेऽस्मिन ११४.८४ नीललोहितपीताभिः १७४.४६ नीलो नाम महाराज ४१.७८ नुनमेतत्पीरणतमधूना ७.६० नुपुरारावरम्याणि १३०.२४ नृकेसीरन् २४५.७४ नृतकोटिसहस्त्रेण ६२.२१ नृत्यन् दशभूज २५६.११ न्त्यद्भृङ्गिरि २५६.२४ नृत्यमाना इव १३६.३१ नृत्तमादित्य १७.५ नुपवासगृहं २५४.३१

नृपात्सुनीथाद्भविता ५०. ६२ नुषेण श्रावितं २१६.११ नेत्रपक्ष्मस् २०१.१६ नेत्रवक्त्रविकारैंश्च २२०.३६ नेत्रे चन्द्रार्द्धधारिण्यै ६३.८ नेत्रे पाश्वें च २०७.३२ नेत्रे मदन ६४.६ नैकजिह्वो १६५.२७ नैकस्य राजा २१५.६२ नैका बहम्यो २७८.२० नैतदेवं करिष्यामि २०.३६ नैतद्विशी ४४.२६ तैतद्विशीलेन २६७.३१ नैनं भूतपति २४६.६ बैमिषेऽय १८०.५५ नैयग्रोयं ६६.२६ नैवाति क्रं १६५.१६ नैवास्मि १८५.६ नैम्मिल्यं १०२.१ नैशाकरी १७६.२६

नोक्तं त्रेतायुगे १४२.४० नोद्वेगश्चाप्यभूतत्र २४५.६५ नोपेक्ष्यस्तस्य २१६.६ नोरुपप्लवसंचारो ३३.२० नौरियं सर्वदेवानां १.२८ न्यस्य क्रमेगा २६२.१३ न्यसेदुपरि तां २७१.६ न्यास मन्त्रानतो २६६.१६ न्यातेनार्जनमर्थानां २७४.१

### प

पंक्तीकृतानि राजन्ते १३०.२० पङ्गोदकेन २४२. प पंच १०४.१३ पंचगव्यं च ६२.२६; ६७.६; 50.€ पंचक्ण्डानि १०४.१३ पञ्चगव्यकषायेगा २६५.८ पंचगत्यं च ६७.६ पंचगव्यं ततः ७७.६

# पंक्केव्टका

श्लोकानु

पंचगत्यं ततो ६५.२३ पञ्चगव्यौषिषजलैः २५३.१६ पञ्च तं १७५.१ पञ्चदश्यां ततः ६४.१७ पंचपंचाशदब्दानि २४.३१ पंचप्रकारं २५४.१५ पंचभागविभक्ते २६३.५ पंचिमः ६३.१३४ पंच मन्द्रलको २७३.१० पंचमश्च यज्ञचेव ५०.२६ पञ्चमं च पुनर्मध्ये ६८.२१ पंचमः पंचदश्यां ४७.२४३ पञ्चमस्य ६.१६ पञ्चम्यां प्रतिपक्षं ६६.११ पंचमी १८४.६६ पंचमे दिधभक्तं २३६.२४ पंचयोजनविस्तीर्ण १०५.६ १११.5

पंचवर्षशतान्येवं २५.३० पंचरतन ६३.२२ पञ्चलाङ्गलकं २७४.६ पंचालो १५७.१८ पंच सुना १५२.१६ पञ्चित्रशतकरा २५४.३६ पंचत्रिंशतिवर्षाणि २७१.२६ पञ्चित्रशान्विते २५४.३४ पंचाङ्गानि ५३.६४ पञ्चातमके १४५,५० पंचानां चैव ५०.४ पंचामृतेन १०१.३३ पंचार्षेचास्तथा १६६.५२ पंचाशत्पिंगको २२७.१६५ पञ्चाशच्च २२७.६० . पंचाशतं समाः २७३.४ पञ्चाशदुबाह्मणो २२७.६८ पञ्चाशतक्षत्रियो २२७.७० पञ्चाशीतिसहस्राणि ४३.२६

पंचाशतं समाः २७१.२२ पंचाशतं तथाष्ठौ २७१.२० पंचैते ४२.१४ पटेनाच्छादयेच्छ्रभ्रं २६६.३१ पद्रिशैभिन्यिपालैश्च १७७.११ पट्टिशैर्म्शलैः १५१.२ पट्टिशैः सूदिता १३८.१४ पतङ्गैः पतगैरववैभ्राम्यमाणो १२६.४६ पतत्येकं तुमध्या ह्वे १२४.३५ पत्नी नाशोऽश्विने २५३.४ पत्न्यर्थं १५६.६ पत्न्यामापन्नसत्त्वायां ४६.१७ पत्तिनस्त्वपरे १७३.२६ पतन्ति शस्त्राणि २३.४३ पत्तनं कोशकरएाम् १६३.६६ पतन्त्य १८८.२७ पताकिना १५३.७३ पतितं तत्स १४६.१०

पतितं सेनयोर्मध्ये १४६.१२ पतितस्यो २२७.६२ पतिता ग्रवस्त्याज्या 220.888 पतिते त् १५३.६८ पतितोऽमिशस्तः १६.१४ पतिमादाय २१०.२० पतिव्रते महाभागे २१०.२२ पतिव्रताना २०५.२ पतिहि दैवतं २१०.१७ पत्रमूलफलाहारा २७३.३१ पदं न यद्र थत्रगै: १५४.४५७ पद्मं कृष्णतिलै ७६.५ पद्मकेश्चन्दनैबिल्वे ११८.५ पद्मगन्थाश्च जायंते ११४.७१ पद्म तुल्यप्रमागोन २६६.४४ पदाद्वय तक्षकश्च १३३.३३ पद्मं नाम्युद्धवं १६८.१५ पद्मपत्रायताक्षाश्च १४२.६०

पद्मभूत २४६.४१ पद्मयामाक्रम्य १७८.३६ पफेरागमयेनेव १५०.२३६ पद्मरागेन्द्रनीलानि ११६.१३ पद्मरूपमभूदेतत् १६४.२ पद्मासनगतांस्तत्र २८६.४ पद्मासन १०२.२६ पद्मासनः पद्मकरः ६४ १ पद्मस्वस्तिक २६१.४२ पद्म स्यान्तरतो १६६.१४ पद्मोद्भवविसर्गस्त २६१.२३ पदस्थान्पूजयेत् २५३.२२ पदातिरथ १५०.६६ पदातिरेको १४६.७ पदिकानां तु २५३.३२ पपात परषप्रांशुः १५४.२४५ पपात भूमौ १५०.२१ पयस्विनी: ६८.११ पयोदस्तु हृदो १२१.६८

पयोवतः पुनस्तिष्टेदेकाहं २७5.२१ पवनं भ्राम्यमाणानां १७६.५१ पवित्रं १८६.५५ पवित्रा तृतीया १२२.७२ परं १८४.४ परं गृह्यं १८३.३७ परं गुह्यामेति १८४.३२ परतः कोपमृत्पाद्य २२३.१२ पर्जन्य. ५१.२० पर्जन्यो दिग्गजाइचैव १२५.१६ परावतं २१७.५७ परत्वने १४५.८७ परयार १६३.४१ परदेशे भवेद्वध्यः २२७.१३० परं परस्यापि १६३.१०१, १०२ परं पराणां २४४.१८ परं प्रीतिकरं २६६.५८ परं परं १८४.४६ परम्परागतो २१४.३३ परम्परागतं १४२.४२

परमानन्दरूपी २८४.१४ परमार्थ १८३.५३ परमायः १४५.६ परमां सिद्धिमाप्नोति ६७.२२ पर्यायेगा त ४७.५७ पर्यासपरिमाएं च १२४.३, पर्य्यागप्रत्यभिज्ञानात्सव्वे १२.३ पर्वणां चैव चः १४१. द२ पर्वतप्रभवामिश्च ११३.१० पवंतस्य १८६.१६ पर्वतादिव १७७.४१ पर्वतादिमहादुर्गशरीराणि २०३.२ पर्वताभे १५७.३ पर्वतेश्च १७४.३४ परराजगृहात्प्राप्ता २१५. ८५ परं शरीरं १६३.६६ परश्वधेन १३८.४४

परश्रवंस्तत्र १३८.३१ परश्वधैः १३६.३६ परश्वध हतः १३८.४४ परश्वधायुघो १५३.३० परस्परं १४४.६ परस्परं च ४.२ परस्परं तु ये २२३.१ परस्परं भृशमभिगाज्जितं 2×2.33 परस्परमवेक्षन्ते १६१.६६ परस्परमवैवाह्या १६५.४०; x.505; \$6.338 परस्परमवैवाह्या ऋषयः १६६.२४,३४, ४४; १६७.६; १६5.0, १६, १६. १४, ३६; 200.28,80 परस्परस्याविदितौ २१५.६३ परस्परं व्यत्नीयन्त १५०.१८३ परस्पराधिकाइचैव १२३.५४ परस्परायण्यपणी १६६.३०

परस्परेण कलहं १३८.१८ परस्परेगा द्विगुणा १२१.६४ परस्परोत्थितो ५१.२६ परस्य गौरवान्मुक्त १४६.५१ परस्त्रिवर्गादौङ्का १६७.६५ पराजयं महेन्द्रस्य १५०.२१० परां च सिद्धि १६३.६८ परान्परशुता १५३.३१ परापवादपैश्रन्या २०६.१५ परा प्रिया १५३.१४४ परार्थमस्य २१६.४ पराशराणां २०१.३६ पराशरस्तो १८०.६४ परीक्षितः ५०.३ परेण तु २२७.१४ परेगा वपुषा २४८,३७ परिगच्छति सूर्योऽसौ १२४.४४ परिमण्डलसहस्राणि १२३.१५ परिषं च हरि ४४.२६ परिघेण १४१.७ परिषेराहताः १३६.४२

परिवित्तिनियुक्तात्मा १६.१५ परिचिन्त्य ३४.६ परिच्छिन्नेऽप्यसन्दिग्धे 848.883 परिज्वलत्क १५४.४६७ परिसाहोच्छ्रेये १४५.७ परितः सर्वधान्यानि २८६.१० परिपृष्टमिदं द१.२ परिपूर्ण यथा २२६.६ परिपेतुर्भु शं १७७.२६ परिभ्रमन्ति १२७.१४ परिम्रष्टस्तु राजेन्द्र १०७.१६ परिमण्डलयोर्मध्ये ११३.३७ परिमण्डलस्तु द्वीपस्थ १२२.१०४ परिमण्डलस्तु सुमहान्द्वीपो 127.84 परियान्ति सुरश्रेष्ठं १२७.२७ परिष्वत्तस्तदा २१४.१३ परिववुर्गुणाकीर्णा १४८.२८

परिर

परिर्घश्चायसैः २५१.२२ परिवेषरजोधूमरक्ता २२६.१४ परिवेषं त्रिभागेन २६२.१३ परिलिख्य ५३ ४३ परित्हत्या १५६.२३ परिहतं १५६.२२ परित्राणाया १५०.२१७ प्रजापतेरियं क्षेत्रं १११.१४ पलायितेषु १५३.५७ प्लक्षक्वोत्तरतो २५५.२१ प्लक्षोऽभवत्ततो १०.२५ पलाशसमिघः ६३.१४३ पलाशसमिघस्तद्वदाज्यं २५३.५ पलाशोदम्बराश्वतथा २६४.३१ पक्षाभ्यां १७४.४५ पक्षिणो विनतापुत्रा १४६.२२ पक्षोपवासी १०१.५४ पश्चातिलाचलम ५३.२३ पश्चाच्च गारुत्मतनीलरतनेद३.१

पश्चात्पिष्टेन २५३.२० पश्चादश्वत्थघटितं २६४.१६ पश्चाद्दरत् २४२.२० पश्चिम चत्रो २७६.६ पश्चिमेन जलं २७०.२६ पश्चिमेन विशालाक्षि २०६.५ पश्चिमे परिजातं २७७. प पिश्चमे पूष्पदन्तं २५५.६ पश्चिमे वरुणा ७४.६ पश्चिमे वेदघामने ७६.७ पश्चाजं मार्यया २०६.२६ पश्मिन्त चोनया १३२.१६ पश्यतोऽप्यस्य २१२.२३ पश्य पश्चिमपादेन २०६.२६ पश्येदपी ६२.३४ पश्यता सर्वदेवानां २१.१६; 3.85 पश्यतां सर्वभूतानां ७.४६ पशवः पक्षिण २३५.३

पशनां द्रव्य १४५.४४ पश्नां पक्षिणां १४४.१७ पश्नां मारेण २२८.८ पाकमायाति २२६.१३ पांचालान्कौशिकान् १२१.५० पांचालराजो २०.२४ पाण्डरोद्भूतवसनः १७४.१४ पाण्डयश्च ४८.४ पाश्चित्रहो ३०.२१ पाणिपादिवहीनो २५.६.२० पाणिभ्यां १६७.१० पाणी त पितते २४६.५२ पातालादुत्पति ११.२ पादक ४१.२ पादपा १६२.१६ पादपानां ४६.१ पादपानां विधि वक्ष्ये ५६.२ पादं पञ्चग्रणं २६६.१७ पादाष्टकं तु २६६.१६

पादयोश्चऋमत्स्यौ १४२.६२ पादकोपान ७१.१२;२७४.२४ पादी नमः शिवायेति ६४.६ पानकं ज्येष्ठमासे ६३.१६ पानान्न मोगा २४६.७८ पानार्धमन्धका १७६.६ पानीयमप्यत्र १७.१० पानेव खिद्या १३६.३७ पापं १८८.४४ पापं कृत्सितमित्याहस्तस्य 22.50 पाययामास रमणं १२०.२७ पायसं भोजयेद्विप्रान्होमं २५६.६ पायसशी १०१.५६ पावकानिलसम्पातो १७७.५६ पाविकः ५१.५ पालाशैः खादिरैश्चापि २६८.७ पाषण्डिनं यस्तु २६७.३२ पांस्वर्ष १५६.३१

पाशहस्तो महाबाहः २६६.२४ पांश्जन्तूपलानां २३३.५ पाशेन दानवेन्द्रस्य १५०.१२८ पाशै: प्रासैश्च १७३.२६ पाहि मां २१३.११ पात्रीमादाय ५८.४४ पात्रे मायामभूहत्सः १०.२१ पाश्वी चानन्तधर्माय ६५.१२ पारदारिकव २२७.१२७ पार्वगो ये १६.७ पार्वतं १६१.१२ पार्वतीसम्भवस्तद्वत्तथा २६१.२० पार्षिगाद्वयंगुल २५८.५० पार्वंतः स्थापयेत्त २७४.७ पार्श्वतो जलवापी २६१.४६ पाइवंमूत्तरतस्तस्य ११३.१६ पार्श्वयोः कलशौ २६१.४८ पाइवंयोर्दर्शयेत्तत्र २६०.२० पार्श्वयोस्तारकारूयश्च १३१.२२ 👭 ।।३४६।।

पार्श्वयोर्वीथिका २५४.३८ पाश्वें तस्याः २६१.४५ पाइवेंम्यो १२४.८१ पारा च घन्वतीरुपा ११४.२४ पारावतध्वनि १८०.३३ पारिजाततहं २५१.५ पारिजातश्च १६१.६१;२५०.५ पालङ्कायन २००.१२ पिङ्गोत्ङ्गजटाजूटाः १५३.१८ पिण्डजिह्वा १७६.३२ पितरश्चामिनन्दन्ति २७८.२७ पितरोत्त्वोऽर्द्धमासा १४१.१४ पितामहस्य २३०.६ पितामहरच तैः १३२.१८ पितामह पूर्व ५.६ पितामहं वन्द्य १६०.८४ पितामह दृढं १३७.२५ पिता वै गाहं २११.२६ पितुर्ममाश्रमस्था ४७,८० पितुरेवास्ति १५४.३४०

पित्रये रात्र्यह्नी १४२.६ पितृकन्या सुनीथा ४,४४ पितृकल्पस्तथान्ते २६०.११ पितृकार्ये नियुक्त २०.२७ पिनृतीर्थ गया २२.४ पितृपात्रे १७.२७ पित्भि १७.५८ पित्भिर्देव २३.११ पितृभिः पीयमानायां १२६.७१ पितर्यापरते २०.४ पितृयज्ञं विनिर्वर्त्त्यं १६.२१ पितृवंशानुकथनं २६१.५ पितृशतमथ २८६.१६ पितृष्वेव १८.२२ पितृष्वस्त्रीयमगिनीं २२७.५१ पितणां २०.१४;१६३.१० पित्णां तपंणं १६३.१६ पित्णां तर्पणं कृत्वा १६३.२३ पितणां वल्लमं २२. प पितणां वल्लभा २२.२१

पितणां वल्लभो ६१. प पिनणां वापि १४०. ५६ पितनावाह १७.२५ पितन् प्रतप्यं १५३.१५२ पित्निपतामहांश्चैव २०५.७ पिघाय घैर्यद्वारिए १५४.२२४ पिनद्धनाना १५६.१४ पिप्पली २१७.६२ पिपीलिकामनुनयन् २०.२६ पिपीलिकाश्च २३८.७ पिबन्नपः ५१.३० पिबन्त्यो ललनास्ताइच ३०.६ पिबंति द्विकलं १२६.६७ पिष्टोदकं ६४.१७ पिशाचा राक्षसाः २६१.५० पिशाचादिभये २२८.१८ पिशिताशाय ४७.१४७ पित्रादीन्ना १०२.२४ पित्रा सह गृहं १५४.४२४ पीठिका लक्षणं २६२.१

पीडयामास १५१.१६ पीतं पञ्चदशाहं १२६.४४; 288.28 पतिपुष्पाम्बरयुतं ७३. प पीतमाल्याम्बरघरः ६४,४ पीतं यन्द्रह्मपुत्रेण ६०.१० पीतयूथिकया चैव ११८.१३ पीतवास २४७.२८ पीतव १३.६८ पीत्वार्द्धमासं गच्छन्ति १२६.६५ पीतश्च दक्षिगोनासौ ११३.१५ पीताङ्गरागवसनो ७३.६ पीता सा १३७.१२ पीने विषे २५०.६१ पीनोन्नतकटीदेशे २४८.६६ पीनोन्नतस्तनतटां २६१.४१ पीयमाने १७६.३८ पीलुभिर्घातकीभिश्च ११८.२१ पुण्डरीकसहस्रेण २४७.३० पुण्यकालं २७५.१२

पुण्यं कालमथासाद्य २८४.११ पुण्यस्तवं ६३.६५ पुण्यगन्धस्रजश्चात्र १६१.४८ पुण्यं च रमणीयं ५०.२२ पुण्यं दिनमथासाद्य २७४.२; २७६.२; २७७.२; २८१.२; २50.2; २55.2 पुण्यं पीतत्रमायुष्यमिदानीं १.८ पुण्यं पवित्रमायुष्यं २२.६२, 35.78 पुण्यः पुण्यवतश्चैव ५०.३० पुण्यं त्रिशिखरं १६९.६ पण्या १८६.१० पुण्यां तिथिमथासाद्य २७४.२५; २७५.२;२५०.२;२५२.२; २=३.२; २=६.२; २=६.२ पुण्यानि च १५४.४८६ पुण्यामाश्वयुजे ८१.३ पुण्यां योनि ३६.१६ पुण्यां सुशीतलां ११६.५

पुण्ये चाश्वयुजे ५०.२ पुण्येऽह्नि ६३.४;१०१.११० पुन्नागेषु १८०.४३ पुन्नागाशोकबकुल २५५.२३ पुन्नाम सत्त्वं ११.४६ पुनः प्रदक्षिणं २७४.६५ पुनः प्रभाते ६०.३० पुनः पुनः प्रकुर्वीत २६४.४७ पुनः प्राहार्त्तनादेन १.१६ पुनर्ब्रह्म १३.५ पुनर्मोजनमध्वानं १६.५६ पुनमधि तु ६३.२३ प्नश्च कार्तिके ६५.२६ पुनश्च दैत्यो १५३.१६१ पुनश्चैनामङ्कत्य ४८.६८

पुनः सा ऋीडनं १५४.५०६

पुरतः शब्द २४३.६

पुरतः संस्थितां ११.६

पुरतो विप्रचित्तिश्च २४६.६७ पुरन्दराय २४६.६६ पुरः स्थितमपि १५०.१७४ पुरा कृतानि ६८.२ पुरा कृत युगे १६१.२ पुराणं ५३.३, ५४ पुरागाकीर्त्तनं २६१. प पुराणं दशसाहस्रं ५३.४५ पुरागाः पुरुषश्चेव १७१.६४ पुराणमेकमेवास ५३.४ पूराणवेता घर्मज्ञः १६.६ पुराणं वेदमिखलं २४७.६ पुराग्रासंख्यामाच ५८.१ पूराण सर्वशास्त्राणां ३.३ पुराग्मसंहिता २६०.२० पुराग्गशास्त्रामि २७४.३८ पुरागो १८६.४२ पुरागोषु च वेदेषु ५३.३ पुराण्येकप्रहारेण १२६.३३

पुराणि हित्वा ४७.२५७ पुराणि त्रीिए १३४.२६ पुरातनस्य ५३.६२, ७२ पुरा दम्घेषु ६०.२ पुरा दक्षविनाशाय ७२.११ पुरा देवासुरे ७०.२६ पुरा देवेन १८१.८ पुरा देवासुरे ७.२; २४६.४ पुरा निवारिते २४४. प पुरा पुराणपुरुषः ६१.२१ पुरा मुनिग १८७.४ पुरा रथन्तरे ६६.१,१००.१ पुरा राजा १.६ पुरा लीलावती ६२.२३ पुरा सुशीला १३१.४६ पूरीं द्वारवतीं ६६.६ पुरुकुत्सस्य १२.३६ पुरुजानुः ५०.२ पुरुणा मे ३४.२३

पुरुरवाश्च १३.६२ पुरुरवा मद्रपातः ११४.६ पुरुष कश्यप ४७.६ पुरुषत्वं त्द्वतं ११.४५ पुरुषाणां कुलीनानां २२७.१०२ पुरुषापचरान्निय २२६.५ पुरुषे पंचपचाशत्कय्यां २५४.५६ पुरुषो १६१.१२१ पुरुषो घ्वंजहस्तश्च २६६.२५ पुरुषो यज्ञ १६७.५ पुरुहतस्तु १७४.३ पुरुहतेन यत्प्रोक्तं ७०.६१ पुरे शयनात्पुरुषः १४५.७८ पुरेषु येषु २३२.१ पुरेषु लोकपालानां २७४.२७ पुरोजवाश्चानिलस्य २०३.७ पुरोडाशस्ततः २३६.३२ पुलस्त्यान्वयसम्भूता २०२.१२ पुलहस्त पुलस्त्यस्य २०२.७

पुलहाङ्गजदायादा १५.२१ पुलिकांश्च कुलत्थांश्च १२१.६४ पुलोमा सप्त २७३.१० पुंस्त्वहत्ती २२७.१६६ पुंसः पीताम्बरे ६२.२८ पुंसो ये नामिनन्दन्ति २८.१० पुष्करा नाम ते पक्षा १२४.१३ पुष्करे पुरूहतेति १३.३० पुष्टिकामस्तु २७४.६८ पुष्पकः पुष्पमद्रश्च २७०.३ पुष्पगन्धैरलंकृत्य ५ ८.२७ पुष्पजालावनद्वेषु १५४.५७३ पुष्पमक्ष्यफलै ५८.२६ पुष्पयोगेन च दिवि १२६.३२ पुष्पयोगेन युक्तानि १३२.१७ पुष्पवद्मारये २६६.२६ पुष्पवान्नाम सेवोक्तः १२२.५७ पुष्पदृष्टि प्रमुमुचुस्त १५४.६५ पुष्परेगुविलिप्ताङ्गी २०६.१० 🗱 ।।३४७।।

पृष्पं समेष्यते १३६.३ पुष्पाङ्करेश्च बकुलै: ११८.१४ पुष्पाव्यादित्सुभिः २८६.५ प्ष्पितद्रुमसंस्थाने २०१.२४ पुष्पिताग्रा १६१.४६ पुष्पिताः पुष्पिताग्रैश्च १६१.६८ पुत्रं विदमं ४४.३६ पुष्पे फले २३२.१२ पुष्पे भवन्ति १४४.३७ पुष्पेषु हरिते २२७.१०६ पुष्पोच्चयप्रसक्तानां १२०.३ पुष्पोत्करानिलविघृश्यित 250.80 पुष्पोदकेन २६६.२ पुष्यकेण १६१.८७ पुष्यमित्रस्तु २७२.२६ पुष्याग्नेये २२८.२३ पुष्यादी १०१.६ पुत्रकं कीडती १५४.५०३ पुत्रं च शम्भवे १७१.८ पुत्रत्वमगमत्तुष्ट २४.४२

पुत्रं प्रजापते १४६.३६ पुत्रपौत्रसमाकीर्णा १४२.७६ पुत्रमालि १८८.२६ पुत्रमित्रविनाशाय २५६.२१ पुत्रं मे देहि २१.१४ पुत्रलाभः श्रियः २७०.१७ पुत्रलुब्घो जनः १५४.५६७ पुत्रार्थी ६३.११७ पुत्राणां नामघेयानि १३२.७ पुत्रालं तपसा १४८.१६ पुत्राः सर्वगुणोपेता ४६.५५ पुत्रोत्तीर्णव्रतां १४६.३० पुत्रप्रियान लोहप्रष्ठान् ११८.५१ पुत्रो मुत्वा २५.५६ पुत्रो मृगुरभूत् ३.८ पुत्रो यस्त्वानुवर्तेत ३४.२५ पूजितं १६१.६५ पूजितं देव २६०.६६ पूजितं देवतामि २७४.६

पूजिताइच १५४.३१२ पूज्यते ६३.११४ पूज्यन्ते दण्डिनो २२५.१२ पूज्यभागस्ततोऽद्धं २६३.२० पूज्यमाने १३४.१ पूजयामास ४३.२ पूज्यासि मम ३२.२२ पूजियत्वा ५ = . ४७ पूजयेच्छावरो ५६.४ पूजयेच्छ्रक्लपुष्पैश्च ६२.६ पूजयेत्पूष्पगन्धाद्यैः १०.६ पूज्यो मान्यश्च २६.६ पूर्णकुमभाष्टकोपेतं २८०.६ पूर्णकुम्भेन २०६.२४ पूर्णचन्द्रा च २६२.७ पूर्णभद्रप्रसादेन ४८.६८ पूर्णभद्रसुतः १८०.५ पूर्णमासव्यतीपातौ १४१.३५ पूर्णं दुगसहस्रान्ते २४७.२१ पूर्णं वर्षसहस्त्रं २७१.३०

पूर्णं शतसहस्रागां १२४.४२ पूर्ण सहस्रं वर्षाणां ३५.१५ पूर्णे काव्यस्तदा ४७.१८६ पूर्णे घूमव्रते ४७.१२२ पूर्णेन्दुः पूर्णपक्षे १४१.३७ पूर्णे युगसहस्रे २४७.१४ पूर्णे वरते ५४.२१ पूर्णे वरते महातेजा ४४.१३ पूर्णे वर्षसहस्रे ३३.४, १०,१७; 888.30 पूरयामास १५०.६१, १४८ पूरयेत् १७.१४ पूरयेत् सिक्ताभिस्तु २६६.६१ पूर्व ६३.१२० पूर्वं कृतयुगं १४२.१८ पूर्विच्छन्नं तु २५७.१५ पूर्वजन्मनि १४४.६० पूर्वं तु वितथे ४६.३२ पूर्वतो निषधस्येदं ११३.३३ पूर्वं दत्त्वा तु १६.४४; ६२.३३

पूर्विपक्षः १७४.१६ पूर्वपाश्वे १०६.३० पूर्वं बाहुसहस्रं ४३.१६ पूर्वं भूमि २५३.११ पूर्वं महाम्भोधर १३८.२३ पूर्वमित्रपद २२.२४ पूर्वमेवोपरामस्य ६७.४ पूर्ववत्क ६३.१०० पूर्ववत्स्वं २३२.३ पूर्ववद्राज ६१.४ पूर्ववच्चापरान् ८७.३ पूर्वार्द्धे पर्वतस्यापि १२३.१८ पूर्वापराम्यां १७६.२३ पूर्वापरी समाख्याती ११३.५८ पूर्वाराधितभावोऽसौ ११८.७५ पूर्वासु ५५.१५ पूर्वेण ६३.१२ पूर्वेण ऋग्वेदविदावथास्तां 38.805 पूर्वेण चापरं २६३.४

# श्लोकानु

पर्वणानन्तशयनं २७६. प पर्वेगोन्द्रं जयन्तं २५४. प पूर्वे मन्वन्तरेऽतीते ५१.४३ प्रवेंग ये २७१.१८ प्वेंगा वज्रगोमेदै ६०.३ पूर्वेण विन्यसे ६२.१७ पूर्वेण हस्तमितमत्र ५३.२६ पूर्वेद्यरिभतो ४८.३८ पूर्वोत्तरेण २५७.३ पूर्वोत्तरप्रोष्ठपदौ १२४.५७ पूर्वोत्तराषाढयुगे ५४.१०; ५५.६ पूर्वो मनुस्तु ११.११ परो त्वं प्रतिपद्यस्व ३३.२४ पूरो: पुत्रो ४६.१

पूरो प्रीतोऽस्मि ३४.१३

प्रोवंशस्त्वया २७१.१

पूरोस्तु पौरवो ३४.३१

पूषा च वितयइचैव २४३.२४

पुच्छामि १०३.२४ पृथिव्या १८३.४१; १८६.३७ पृथिव्या विस्तरं १२४.१५ पृथिव्युद्धरणायैव २४८.६७ पृथ्व्यादयस्तु १२३.५६ पृथ्वीं विशन्ती २४८.१० पृथिवीद्यप्रसङ्गेन १४२.२ पृष्टस्तु मनुना १४६.३ पुष्टस्त्वेवं तदा ११४.६१ पृष्ठेऽस्य वसवो २४६.६० पेपीयते १३६.२६ पैतामहं तथात्युग्रं १६२.२० पैशाचं यस्य १४८.४६ पैशाचमस्रमजितं १६२.२७ पौरजानपर ३४.२८ पौराणं रूपं १६६.२६ पौर्णमास्यां १४१.२४; १६२.३४ पौरवस्यात्मजौ द्वी १४.१७ पौरवेणाथ ३४.२

पौरवोवंश २४.७० पौरुषेगाप्यते २२१.६ पौलस्त्याश्च २०२.१३ पौलोमास्तु २७३.३६ पौलोमान्कालकेयांश्च ६.२४ पौत्रस्यतद्वयः २४५.३४

#### फ

फणिज्भकोऽघ २१७.६४ फलत्यागस्य ६६.१ फलत्येवं ध्रुवं २६.४ फलमेकं च ७.२२ फलानामप्यप २१६.२६ फलानि ५६.६ फलापहानिश्च २४२.१२ फलास्वाद २०६.६ फलिष्यति न २६.२१ फलैर्नानाविधै ६०.५ फलै: फलान्यजायन्त १६३.४५ फलमोत्ययतुं २७७.११ फाल्गुन्यादि १०१.१५ फाल्गुनामल पक्षान्ते १२०.६२ फाल्गुनस्य १७.७ फुल्लातिमुक्तकलतागृह १८०.३६ फुल्लोत्पला १८०.३४

#### 6

बदरी १८७.३३ बदर्याश्रममासाद्य २०१.२४ बद्धध्वजपता १४०.५७ बद्धा ततः १४६.४७ बद्धपाणि १५४.३६५ बन्धनं चाप्यवध्यस्य २२७.२१० बन्धनं तस्य २२०.६ बन्धनानि २२७.१८२ बन्धनस्थोऽभियोज्य २४०.२५ बन्धु १५६.३७ बबन्ध प्रग्रयोदार १५४.४३६

बब्ने स लोकपालत्वं ११.२० बभञ्जुर्बाहुभिर्बाहुन्द्वन्द्वम 200.20 बभ्रेवे-च ४७.१३८ बम्ब म्घरीपम्यधैयींऽपि १४४.२४६ बम्ब वदने १५४.२४८ बम्व वरदश्चास्य १.११ वम्वात्र २४६.६६ बम्बुरन्धका १७६.८ बम्व श्कजामाता ४६.५७ बभी कृष्ण १५३.४२ बलाचातिबला १७६.१२ बलं तेजो ६०.७ वलं ददामि २४६. ५२ बलावलज्ञो २१५.२१ बलवान् भासि १३६.४१ बलाहकस्तृतीयस्तु १२२.५ बलाहकञ्जनिमं १७२.२१

बलिकर्म १७६.५० बलिप्रह्लाद २४६.६४ बलिस्तानिभनन्द्याह ४८.६० विलसंस्थेषु ४७.२४० बलिस्त्रिसन्ध्यं १६५.५० बलिनाधिष्ठिते ४७.३६ वलेनाभिभवन्त्येते १४२.६६ बलेर्दत्तं भगवता २४६.७० बलेर्बरामिमं २४६. ५६ बले राज्याधिकारस्त् ४७.५६ वलोश्च ब्रह्मणा ४८.२६ बहवो नृपज्ञार्त्ल २२०.६ बहवोऽविनयाद्भ्रष्टा २१४.४२ बह्वयंवता २१४.२८ वह्वयंश्चन्द १२८.३७ बह्वपत्ये महासत्ये ६.२३ बह्वायुः सुभगः १६०.३० बहिष्कोरोषु २५३.४८ बहि स्थलं १५४.२४२ बही प्रदक्षिणा १७.६०

वहुकृत्वा १४२.६ बहुनिर्मन्त्रयेत्कामं २१५.४७ बहनेत्र १६१.१४ बहनेत्राय४७.१३७ बहुभि: कारितं २५७.१० बहिमिधिरणी १०.१ बहुवदनवतां १३८.४८ बहस्व १८३.७२ बहुनां व्रजतामेकां २२७.१४६ बहुनि विप्रगोत्राणि १७५.२= बहुपकरणा यज्ञा ११२.१३ बहुमेने न १४७.२७ बह्वर्यो ५८.२८ बाढं युवां त् १७०.२६ बाग्पप्रहारा २२५.२६ बारावृष्टिभिर १५०.४ बाल एव २१२.२२ बालानां १६०.३२ बालानां मरणं ६८.४ वालिप: श्रमयागेपि: १६५.३८

बाल्मीकिस्तस्य १२.५१ बालवृद्धा २२४.६ बालार्कसदृशं २६१.१० बालसूर्यमुखा १६३.२ बालिशयाः २००.४ बालोऽयं दु:खलब्धश्च १४०.६४ बीजवापी १६७.७ बाईस्पत्यस्थैवैष४८.५२ बाह्मीका ११४.४० बाह्यकोपे २२३.१० बाह्यतो १६३.२४ बाह्यभितिप्रमारोन २६६.६ वाह्यइचापि २५६.७ ताह्वो विदिशस्तस्य २४६.५६ बाहुना १५०.८० बाहुना हेमकेयूर १६०.२२ बाहुपादा बहुभूजा १५४.५३४ बाहुभिः परिवाकारै १३५.३१ बाहुभिस्तुलयन्व्योम १७६.५२ वाहुमध्ये परी णाहो २५३.६३

Digitized by Sarayu Foundation रिपईर Delhi and eGangotti वारणहस्ताभौ २४६.४ विभिद्: सायकैस्तीक्ष्णै: १३५.३३ बिभेभि नेन्द्राद्धि १३६. प बिलद्वारसमो देशो ११६.२१ बिल्वाटकी २१५.२ बिलाद्वहिर्गृहां ११६.४१ बीजार्थं वै २७३.६० बीजपूरककण्ड्रे २१७.४६ बीजप्रै: ११८.१६ बीजौषधिविहीने २५६.२५ बुधः प्रोवाच तां ११.६२ ब्धाय ६३.६१ बूद्धा तदन्तरं ४७.१८३ बूद्धया विचार्य ११४.४ बुद्धयाऽस्रान् ४७.२०५ बुद्धाय ५६.१६ बुधेन समरूपाणि १२८.६६ बुद्धेमोहः ३.११ बुद्धेमोंहः सममवदिति ३.१३

बुघो बृहस्पति २६४.८ ब्रुहि १८१.३ ब्रहि ब्रहि १८३.२८ ब्रहि मे त्वं २४१.१ ब्र्यात्सायन्तनीं ६६.३० बृहस्पतिगृहे २४.५ बहस्पति गोतमं १६६.४ बृहद्बलान्ववाये २७१.१५ बृहद्बलस्य २७१.४ बृहदनोब्हन्तोऽथ ४६.४८ बहद्रथेष्वतीतेषु २७२.१ बृहद्धनोर्ब्हदिषु: ४६.४६ बृहद्भानुस्तु ४८.१०१ बृहद्भामुस्तो ४८.१०५ बृहस्पत्तिर्बहतेजा १२८.४८ बृहस्पतिरुवाच ४७.१६५ बृहस्पतिस्तु ४७.१८२ बृहस्पतेः सुतः २५.४२ बहत्यक्षत्रस्य ४६.४२ बृहत्क्षत्रो ४६.३६

ब्रह्मह्नाश्व १८५.४३ ब्रह्मचर्य १८२.६ ब्रह्मचर्यं १४५.६३;१८२.८ ब्रह्मचर्यं चीरष्यामि २५.२३ बृह्यचर्यं तथा २१२.१६ ब्रह्मचर्यं तपः १४३.३२ ब्रह्मचर्या १७४.३७ ब्रह्मचर्ये १७५.३८ ब्रह्मचर्येण १४१.६१ ब्रह्मचर्येग वेदो ३०.१४ ब्रह्मचारी १०६.३१ ब्रह्मज्योतिर्वसुघामा ५१.२२ ब्रह्मण १८४.१७ ब्रह्मणः कर्मसंन्यासा १४३.३४ ब्रह्मणस्य १७१.११ ब्रह्मणा ५२.२३ ब्रह्मणा तपसा १४३.४१ ब्रह्मणा निर्मितं १२८.६१

ब्रह्मगो वेदरूपाय २५०.३१ ब्रह्मगो ब्राह्मणाच्छांसि १६७.८ ब्रह्मणो मानसा १४५.६१ ब्रह्मणो वचनं १२१.३७ ब्रह्मण्यो योगविच्छातो १६.१० ब्रह्मत्वमगमत्तस्य २३.२१ ब्रह्मतुटयो १८५.४ ब्रह्मदत्तादय २१.३६ ब्रह्मदत्तोऽप्यशेषं २०.३८ ब्रह्मन्कथमहं २४६.१६ ब्रह्मन्कि मर्थमेतत्ते ७२.६ ब्रह्मप्रोत्साहिता २४६.५५ ब्रह्मयोनी १७५.३३ ब्रह्मवध्वा च गोवध्या १३३.२८ ब्रह्मविष्वकंवान् ६१.५ ब्रह्मविष्णुशिवोपेतं २७७.६ ब्रह्मविष्णिवन्द्र १५४.१७६ ब्रह्मविष्ण्विन्द्रगन्धर्वेः १५४.५२८ ब्रह्माथ विष्णु ८३.१५ तह्यरन्ध्रेण परमं २१.३६

ब्रह्मसंवरसरशतादेकाहं २६०.२१ ब्रह्महत्या ६३.१३६; १८८.८३ ब्रह्महत्यादिकं ६५.३४,५४.३० ब्रह्महत्यासहस्त्रस्य ५०.१२ ब्रह्महा १८२.१४ ब्रह्मा ४२.२१; ४३.४४; १८३.६१ ब्रह्मा कमण्डलुघरः २६०.४० ब्रह्मा कुमारो २५२.३ ब्रह्मा चास्मै १४८.२४ ब्रह्माण्डवेष्ट्रनेनापि २४६.२६ ब्रह्माण च ६३.१४ ब्रह्माणं कल्पयामास ५०.५८ ब्रह्माग्मग्रतः २४७.१८ ब्रह्मांड १०१.४६ ब्रह्माणं प्रथमं १६७.७ ब्रह्मात्म १७१.६ ब्रह्मा तु तत्र १८४.१६ ब्रह्मादयस्तु १८०.५३

ब्रह्मादयस्तथा २७८.१५ ब्रह्मादिनां ५२.२४ ब्रह्मादिस्तम्बपर्यंतं २४४.२६ ब्रह्मादीनां १८३.१०४ ब्रह्मादिस्थावरान्तोऽयं १५४.१८३ ब्रह्मा देवः १६२.६ ब्रह्मापि स्मरते १०६.१६ ब्रह्माम्यासं १७१.१६ ब्रह्मावर्तं कुशावतं २२.६६ ब्रह्मा विष्णवर्क रुद्रा गां ५३.६५ ब्रह्मा सृजति १११.३ ब्रह्माचै: स्तूयमानस्तु १३३.१ ब्रह्मिष्ठागस्तयो १४४.११४ ब्रह्मेन्द्रो २१२.७ ब्रह्मोपेतश्च वै रक्षो १२६.२४ ब्रह्मौदनाग्निस्तत्पुत्रो ५१.८ ब्राह्मणं १६१.४४; १६३.५४ ब्राह्मणं नैव २२७.२१४ ब्राह्मणप्रमुखा ३४.१६

ब्राह्मणश्च २२७.१३६ ब्राह्मणस्तु २७३.४४ ब्राह्मग्रस्यापि ७१.१६ ब्राह्मणस्वानि २३८.१३ ब्राह्मणः क्षत्रियो २२७.१३६ ब्राह्मगुक्षत्रियविशां २२७.१६३ ब्राह्मण्यं प्राप्य ४८.८८ बाह्यण्यमावस्य १६५.१३ ब्राह्माएग १८१.१६ ब्राह्मणान् २१४.५० ब्राह्मणानभोजयेद्भक्तया ७.१६ ब्राह्मणाः क्षत्रिया ११४.१२; १४४.११६; २७३.४४ ब्राह्मणे वास्ति १०६.१४ ब्राह्मणैरानयेत्कुम्मं २७५.४ ब्राह्मणैश्च १४२.५२ ब्राह्मणो १८५.३ ब्राह्मणी तातुभी २५.१०

ब्राह्म पाद्मिमं २६०.१७

भविता

बाह्यं बहु १५४.२४७ ब्राह्ममस्त्रं १५१.२७ ब्राह्मां त्रिदश ५३.१३ ब्राह्मी मनन्तशक्तिं २८६.६

#### म

भक्तानुकम्पी २५०.४६
भक्ताय ५५.३०
भक्तो १८४.५८
भक्तो मम १८०.८१
भक्त्या १६३.३६
भक्त्या चानन्ययास्मासु ४८.८१
भक्त्या यस्तु पुनः ७२.४१
भक्त्या यस्तु पुनः ७२.४१
भक्त्या तु विप्रान्सम्पूज्य ७६.४
भगं तु नैऋंते ६७.७
भगाय शालिकं २६८.१६
भगवति १५८.१६
भगवन् १८७.२६
भगवन्केन ४४.४;१०६.२
मगवन्केन धर्मेण ६२.२२

भगवन्तं ततो १५४.१३८ भगवन्येदेवेश ५४.४ भगवन्देवदेवेश १८१.८ भगवन्नद्भूतिमदं १७५.६५ भगवन् नास्त्यविदित १३४.१४ मगवन्प्रषस्येह ७१.१ भगवन्भव संसार ७४.१ भगवन् भूतभव्येश ६५.१ भगवन्मूतमव्येश १६२. म भगवन् यदि १८८.४३ भगवन्यद्मिच्छामि २०१.३ मगवन् सर्वभूतानाम् १६१.२० भगवंस्तद्वतं सम्यक् ७२.२४ भगवस्तैस्तपस्तप्तं १३३.६ भगवन्स मयो १४०.७६ भगवञ्छोत्मिच्छामि १३.१ भगवञ्छोत् १०४.१ भगवञ्छोत्मिच्छामि =३.१; 9.08.9; 200.2 भगवानपि १३३.५४

भगवान् पिङ्गल १८०.२ मगिनी घम्मंतो २६.१४ भगीरथस्य तनयो १२.४५ भग्रदन्ता १४६.१४ भग्रेषादण्डचकाक्षा १४६.१५ भजमानस्य ४४.४६, ७७ भजमानान्भजस्व २५.१५ भजस्वेति यतो ६१.३१ भद्रतीर्थं च २२.५० भद्राणीमानि १४२.६६ मद्राइवं भारतं चैव ११३,४४ भद्राहबस्तत्र विज्ञोयो ११३.५२ भवं तु ते ३७.११ मयं त्यजध्वममरा १६१.३२ भयादिति १४८.६६ भयाभिभूतो तो ४७.१०१ , भये न मुह्याम्यष्टकाहं ३८.६ भये महति २२८.५ भरतस्त भरद्वाजं ४६.३१ भरतस्य भरद्वाज ४६.१६

भरतस्यान्वये ४.२३ भरतस्य विनष्टेषु ४६.१४ भरद्वाजीः सौबुधिश्च १६६.२८ भत्तरिं १८८.३२ भत्तरिं लङ्कयेद्या २२७.१३३ भरसंयिष्यति १५४.६६ भरस्व पुत्रं ४६.१३ भ्रमतस्तस्य रश्मी ते १२५.५४ भ्रमन्वैभ्रममाणानि १२४.३३ भ्रमन्ती च वने ११.४२ भ्रष्टतेजाः १८५.१० अवराज्य ६३.११८ भल्लाटः सोमसपौ २५३ २७ भवं च प्रमवं १७१.४३ भवत्यमरवल्लभः ६४.३७ भवत्यस्त् १७६.७८ भवतप्रसादान्न २४.४० भयतां च न पश्यामि १३२.१३ भवतां मम ४२.१४ भवतिभिः १७६.४२

भवतीनामृषिर्दालम्यो ७०.१० भवतीह २२०.३७ भवतेव विनिमितं १५४.३७ भवतो वरलामनिवृत्तभयः 848.38 भवद्भिरेव १५४.२०२ भवद्भिर्यस्य नो १५४.३६४ भवद्विघानां १५४.२०१ भवनन्दि १६६.५ भवन्त्यन्योन्यहीनानि १२३.५८ भवनस्य वर २४४.२० भवमालिन्यनुचरा १७६.७२ भवस्य १८४.४ भवस्य दियतः १२१.२० भवान् ब्रह्मा १६३.६७ भवांश्च सहितोऽस्माभि १६२.१० भवितेति च १५४.२७२ भविता वज्र २७२.२६ भवितापि वसुज्येष्ठ २७२.२७ भविता रिक्तवर्णस्तु २७३.६

### भविता स

श्लोकानु॰

भविता स तदा ६६.१३ भविता शतधन्वा २७२.२२ भविष्यति च तत्रैव ६८.७ मविष्यति च ते १४.६ भविष्यति च वारोहा ६८.६ भविष्यत्यभिषेके २२५.१० मविष्यति समा २७२. द भविष्यति सुतस्तस्य २७२.३० भविष्यन्ति ४८.७६ भविष्यन्तीह २७३.२५ भविष्यसि १५७.२४ भविष्यसि परे १४.२० भविष्याः कति ४७.३२ भविष्याणां ५३.५५ मविष्या दश ६.३४ भविष्यं श्रोतुम् ५०.६८ भविष्यामोऽमराः २४९.१६ भवेत्सवौषधीस्नानं ७०.३४ भवेद्वा निश्वयावाप्ति २१५.४६ भवेयमहमेवार्कः १६१.१४ भवोत्तमाङ्के पतिता १२१.३१ भस्मशुभ्रतनच्छायै १५३.४३ भस्मावयवभूतेषु १७६.३६ भस्मीकृत्य १६६.१४ भक्षणं पक्षिम २४२.६ मक्ष्यपात्रत्रयोपेतं ६६.१३ भक्ष्यं भोज्यं च २६८.२५ भक्ष्यभोज्यापहर्गो २२७.४४ भक्ष्यांश्चैवाप्यभक्ष्यांश्च १४४.७६ भक्षयित्बोपविष्टस्त २२७.३० भक्षयिष्याम्यहं २५०.५२ भागद्वयेन प्रतिमा २५८,२५ भागद्वादशकं २६९.२ भागे द्वितीये २४६.६६ भागपंची नन्दनश्च २७०.५ भागमेकं गृहीत्वा २६६.६ भागिनेयी २२७.१४१ भागैस्त्रिभस्तथा २६२.३

भाजनोपान ४४.२३ भाण्डावकाशदाश्चैव २२७.१६६ भारद्वाजप्रसादेन ४६.४६ भारद्वाजेन मुनिना ११४.३६ भारद्वाजो हुत १६६.५१ मानोस्त भानव ४.१८ मावामावव्यक्ति १५४.१४ भाव्यमर्थ त ४८.४४ भावे तपसि १७६.४३ भावीन्यभिविचार्याणि 848.284 भाविनोऽवश्यभावित्वाद्भवित्री १५४.२८८ भारते १०३.२ भारेण वार्द्धभारेण ६२.३ भागवाङ्गिरसौ १३३.६२ भागवात्पादहनीश्च १२८.६४ भागवेशं १६२.१ भागवे संस्थितां २४६.७

भागवो वाङ्गिरा ४७.२०० माय्यां च तां २३.३० भारयांमिमामप्य २३.४३ भार्यामुवाच ४४.३४ भारयावि १७.६४ भार्याहानौ २५५.२२ भ्राजमानोऽर्कसहर्गैः १६३.७० भात्णां त २१४.१६ भ्रातृभि: सहित ११२.१ भातृशोकेन १०३.३ भ्रामयामास १५३.४६ भारण्डानि च २६४.२८ भासि वासि २४८.३१ भास्करस्य ६३.१३ भित्तवा गभस्तिभिः १६६.३ भित्तवा स सप्तपातालान् ७२.१२ भिद्यते १२८.२७ भिन्नानि पट्टिशैश्चापि २५१.१६ भिन्ना हि शक्या २२३.१६

भिन्ने देहे १४१.६६ भिन्नोत्तमाङ्गा १३४.६१ भीतभीतैस्ततो २५१.१३ भीतान् २१७. द६ भीतोऽहं देव ४७.४ भीमाख्या द्वादशी २६१.१२ भीममूर्त्याननेनास्ति १५४.५७० भीमवेग: १६६.३३ भीमसेनस्ततो ५०.३८ भीमेश्वरं १६१.५ भीमेश्वरं कृष्णवेणा २२.४६ भीमेश्वर १६१.२३ भ्रक्टी १७६.१६ भूकत्वा च वेदविद्षे ७४.१४ भूकत्वा च गुरुएगा ६८.३२ भूजङ्गनक्षत्रिवने ५४.१५ भ्जंगश्च महापद्म १२६.१८ मुजंगवक्त्रै १७७.१३

मुजङगे रज्जूरुपेण २.१८

मज्जा

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

मुजङ्गरज्जुभिबंद्धाः २६१.८ मुजङ्गरज्ज्वा २.१६ मुजङ्गरूपी १५६.२४ मुजं भुजाग्रं ६३.६ मुजगेन्द्रेण १७४.४१ मुजाश्चास्य १७८.३६ मुजगेन्द्रसमारूढो १४८.८३ मुजातपूर: १६६.१६ भूञ्जीनानैललवणं ५४.२८ भूञ्जते विक्षिपन्ते २३०.३ मुञ्जतेऽद्यापि १४८.३३ भूवः प्रमाणं ५.१० भूवः प्रमाणं सर्वत्र ५.६ भूवं विलिखति २१६.१३ भूदननि सुरेन्द्राणां २६१.१८ भूवनैरावृतः ११३.४२ भूशुण्डीं १५०.१०६ भूडक्व वप्स १४६.३१ भूकम्पश्चाभवत्तत्र १३६.५४ भूतग्रामस्य १.१३

भूत्वा च न १४४.४७ भूत्वा नारायणो १६६.१ भूतभव्यानि १४२.६५ भूतभेदाश्च १४५.७१ भूत संमोहनं १२५.४ भूत्वा सूर्यश्चक्षुषी १६५.२४ भूतात्मा १४५.८६ भूतादितो दशगुणं १२३.५२ भूतानमव्यांश्व ५६.१८ भूतानामशुभं १२६.३० भूतान्यशेषाणि २४५.२३ भूतारम्भकृतं कर्म १२४.६६ भूतैरपि निविष्टानि ११४.८६ भूभागं निम्नमासाद्य २०६.१३ भूम्यानां जलजानां १२६.२० भूमावेकः प्रविष्ट २६२.२ भूमिप्त्र महाभाग ७२.३६ भूमिमित्रः सुतस्तस्य २७२ ३३ भूमेर्दशगुरााश्चापः १२३.४६ भूमी कर्षति २०७.३३

भूमो कृष्णाजिनं २८८.३ भूमौ निपतितां २०६.२० भूयश्चाहं २४५. ५३ भूयस्त्वदानीं १७८.२१ भूयः सम्पतते १३५.६६ भूयसिर्जलसन्धिश्च १६६.२६ भूयोदिरितवीयस्ति १३८.६ भूयो भूयः प्रवक्ष्यामि १२४.५ भूयोः भूय १३४.४२ भूतोऽष्ट्रघा २४८.३ भूरिऽर्येष्ठः ५०.५० भूज्जंपत्रं २१७.७७ भू दिशो १५१.२६ भूलोंकप्रमुखा २७५.१२ भूलोंके १८४.४४ भूलोंके नैव १८२.७ भूषणैद्विज ५७.२२ भूषितं च तथा ११६.३५ भगदासो १६५.३३ भृगुनाथाय ४७.१५६

भृगुर्गत्समदश्चेव १६५.४५ भृगूर्नाम १६३.२६ मृगुर्भरद्वाजवसिष्टगौतमाः १३३.६८ भगुमंरीचिरत्रिश्च १४५.६० भृग्रत्त्रवंसिष्ठश्च २५२.२ भगुश्चैवाथ १६५.४२ भृगुश्च च्यवनइचैव १६४.१७, 28,37,34 भृग्शापस्तथा २६१.७ भूगोः ५१.१० भृङ्गमालानिमं २५०.६० भृङ्गान्यात १५४.३८१ भृत्यलिबध्रक्षिदेशे २४१.४ भूत्याः परिभवन्ति २२०.२४ भृत्याश्चाज्ञां २२७.१० भूशं द्रती १५०.१३३ भृशायास्तु ४८.१८ भेशजं १८४.५७ मैरवत्वं भवस्यापि १.६

मैरवः शस्यते २४६.१४ भोगवान्यान १८६.१८ भोजनं १६३.५३ भोजनं च १००.२८ भोजनं च यथाशक्तया ५१.२३ भोजधं शक्तित ६२.१६ भोजयेच्छक्तितः ७६.४ भोजयेच्छक्तितो ७७.५ भोजयेदी इवरोऽपीप १६.३१ भोजयेत्सुमृद्धोऽमि १७.१४ भोजनासनदीपा ७८.६ भो तात वाचामिषप ४८.३६ भो देवाः स्वागतं १३३.२ भो भो गृह्णीत १५३.३७ भो भो यक्ष १८६.८ भो भो शृङ्गारिणः १५०.१४१ भोऽसुरेन्द्राघुना १३६.२

मज्जास्घस्तेहं २३३.४

## मल्लिका

श्लोकानु०

मकरतिमिति १३३.७१ मकरन्दसमाकान्तनयना १२०.६ मकराणां च मत्स्यान ११६.१२ मङ्गल्यानि च २६४.३४ मङ्गल्याश्च २३८.८ मंगलाये ६०.२१ मञ्जरीं सहकारस्य २०६.११ मंजूलीतकदात्यूहान् ११८.५४ मण्डपं कारयेद्विद्वान् २७४.२६ मण्डपाः कथितास्तुम्यं २७०.१५ मण्डलानि भ्रमतेऽस्य १२४.४२ मण्डकपर्णी २१८.३० मणिकुंडल १८७.२१ मिण्किण्डलसंयुक्ता २६०.१६ मणिकोशपरीणाहश्चत्रंङ्गुल 245.40 मणिमुक्ताप्रवालानां २२७.४७ मणिरत्नेश्च २६०.२७ मत्रसादा १८०.७१

मत्त्रसादात् १८३.२० मत्प्रसादपरो २४६.३२ मत्वा कालक्षमं १५०.१४७ मत्समः १८३.३४ मत्समीपमनुप्राप्ता १५४.५२६ मत्स्य ६०.१४ मत्स्यमृत्पलसंयुत्तं ६६.१० मत्स्यरूपं तथा २६०.३६ मत्स्यानां पक्षिणां २२७.१०७ मतिमान् दानशीलश्च ६६.१५ मत्तेज एषा २४८.११ मत्तेभवाहन १४८.६२ मलो दानमवाप्येशो २४६.३१ मथनो जम्मकः १४८.४३ मथनो नाम १४८.५४ मथ्यमाने २५१.१ मध्यतां मध्यतां २४६.५७ मिथतो ५१.३३ मदघीनासती ३२.१६

मदंशेनाङ्गना १३.२२ मद्भक्तास्तत्र १८३.१०० मद्विमा ६१.१४ मद्राज्ये नासूखी २४६.२७ मद्रेषु शाकलो २०८.४ मदाकूलाभिस्तव १८०.२८ मदालसाय तु ६३.४ मदिरा चायताक्षी २४१.२ मधुकं वेतसं २१८.१४ मधुपर्केण २३०.११ मधुमत्तालिभङ्कार २०६.७ मध्माधवयोद्येष १२६.६ मध्रनीम महातेजा ४४.४४ मध्रा भारती ६६.१ मध्राकंरया २६६.४१ मध्यमं तन्मया प्रोक्तं ११४.६६ मध्यमः पंच शतक ६०.२ मध्यमे द्वे तु २८६.१३ मध्याह्नः खड्गपात्रं २२.५६

मध्याह्नस्त्रिमुहत्तंस्तु १२४.८६ मध्याह्ने सर्वदा २२.५४ मध्ये १०६.३६ मध्ये चास्य १७४.४ मध्ये तस्य ११३.२० मध्ये त्विलावृतं ११३.१६ मध्ये तु ६३.११ मध्ये त तस्या ११६.२४ मध्ये नवपदे २५३.२६ मध्ये यथास्वं ६२.१६ मध्ये वेदि कया २६४.१४ मध्ये हिमवतः पृष्ठे १२१.२ मध्वाज्ययूक्तं २३४.७ मध्वाज्ययुक्तेन २३२.१४ मघवा त् १३८.१ मन एकादशं ३.२१ मन्थानं मन्दरं २४६.१५ मन्था भव त्वम् २४६.२४ मन्दराद्रिप्रतीकाशो १७६.४६

मन्दरस्य २५०.२६ मन्दरः सैव विज्ञेयः १२२.६१ मन्दािकनी दशाणी ११४.२५ मन्दाकिन्यास्तु २६७.१८ मन्दारकुन्दलक्ताइच १६१.६३ मन्दारः पारिजातदच ६२.४ मन्दारमालतीभिष्च ६४.२४ मन्दारसप्तमी ७१.१५ मन्दरे कामदेवस्तु ६२.७ मन्दरो द्वादश २६६.३२ मन्दोदकं नाम १२१.४ मन्मथाङ्गविनाशाय २५०.३२ मन्यन्ते दुर्जना १४८.७० मन्यसे मायया १५४.१८१ मन्वन्तरं चतुर्थं ६.१५ मन्वन्तरस्य १४२.३० मन्वन्तराणां १४४.१०७; 793.57 मन्वन्तराणामृहेशो २६१.४

113 7 811

मन्वन्तराधिकारेषु १४४.६८ मन्वन्तराणि ६.२; १४५.१ मन्वन्तरेऽस्मिन्सम्प्राप्ते १६४.४ मन्वन्तरेषु ५१.४६ मन्वत्रि १६२.१० मनसः १८४.१३ मनसापि १८८.८४ मनसस्तुष्टिरेवात्र २४३.२७ मनः सङ्कल्पजाश्चैव २४७.११ मनस्विनी २%०.२१ मनसा निर्मिता १७५.४४ मनः सृष्टि विक्रुरुते ३.२३ मनश्चके १७२ ४३ मनः शिलाप्रियङ्गुम्यां २६६.५७ मनः शिलामयं १२१.११ मन्त्रच्छलेन २२०.३४ मन्त्रतस्त् ५८.५२ मन्त्रानिच्छाम्यहं ४७.८१ मंत्राः प्रादुर्भवंत्यादौ १४५.६३ मन्त्रावाहनसंयुक्ताः ५२.२२

मन्त्रान्वे १४३.४ मन्त्राः स्यः २६६.३० मन्त्रिपुत्रो २०.२४ मन्त्रिगामथ २५४.२० मन्त्रिवेदविदां २१७.१८ मन्त्रेणानेन पत्त्वाध्यं ७२.३७ मन्त्रेणानेन शयनं ८१.२७ मन्त्रोऽयं सर्वदेवानां २६४.३३ मनीन्कान्तकथालोके १५४.३२२ मम देवो जगन्नाथो २४५.४७ मनुजास्तत्र १५४.१५३ मन्रप्यास्थितो २.१६ मनुः सप्तर्षथश्चैव १४४.३४ मनुष्यदेवजातीनां १५४.१६६ मनुष्यां १०२.१७;१४५.६ मनुष्याणां १४५.४; २२७.४३ मनुष्यानौषधी १२८.२३ मनोऽनुगात्परे १२२. ६५ मनोभवधनुर्मध्याद्दभूता ६२.१२ मनोवागमिरत्यर्थं १५४.३२३ मनोरथांस्त्वमदिते २४४.३६

मनोर्मनुश्च २०३.११ मनोर्वेवस्वतस्यासन्दश ११.४० मनोर्वेवस्वतस्यासन्वर्त्तमानेऽन्तरे 80.505 मम काम: स ३४.२४ मम गात्रच्छ १५८.७ मम ज्येष्ठेन ३४.२० मम तस्मात्परां ५४.७ ममन्थूर्बाह्मणास्तस्य १०.७ मम वाक्यं च कर्त्तव्यं ११२.७ ममाग्निशरणार्थाय २४६.४८ ममैव चेति ४८.६५ मगतेजः समा १२६.६ मयः प्रहारं १३६.१ मयमभयपदोषिणं १३४.३३ मयस्तु १७३.२ मयस्त् देवां १३५.५० मयस्तु सुखमासीने १३६.5 मयस्य चाञ्जलि १३६.१८

मयस्य यो वरो १३२.११ मयस्य श्रुत्वा १३५.५३ मया गुप्तो १५३.१४ 'मया चेमां २४.६३ मया फलोच्चयः २०६,३२ मया मात्गणः १७६. ५३ मया मायाबलकृता १३७.१४ मया स वरदानेन १५४.४८ मया सम्बोधिताः ४७.२०६ मया साद्धं १७६.५४ मया श्राप्तोऽस्यविदिते १५८. न मया हि धार्यते २४८.५१ मय्याश्रितानि १५०.२४ मयुरं रातचन्द्रं १३३.६४ मयेन निर्मिते १३१.१० मयेन मायावीर्येण १३५.६२ मयेन वार्यमाणापि १३१.४७ मये विवद १३७.६ मयैष लक्षितो १५३.१२६ मयो नाम दिते: १३३.७

मत्त्र्ये १६१.१२३ मर्त्तव्यकृत १४०.६ मर्म चैतत्समाख्यातं २५३.३७ मर्यादाभेदक २२७.१८४ मरीचस्य तथा ११८.२५ मरीचि १०२.१६ मरीचिगर्मा नाम्ना १४.१६ मरीचित १६६.१ मरीचिरभवतपूर्वे ३.६ मरीचिश्चापि १५४.३५३ मरीचे: कश्यप: १६६.१ मरुत्वती १७१.५५ मरुतो दित्य १७४.३२ मरुतो देवगन्धर्वा १६२.८ मरुदेवः सुतस्तस्य २७.८ मलयस्यैकदेशे तु १.१०; ६१.३७ मल्लिकाजातिपूष्पाद्येर्गन्घ 190.28 मल्लिकापूष्प २०७.२५ मिल्लकाशौककमलं ६०.३८

मित्र

श्लोकानु

महता तू २२०.४४ महता स तु १५०.१६८ महतां वशमायाते १४६.५२ महती सप्तमी प्रोक्ता १२२.७४ महतो रजसो १६७.२ महदेतन्महाबाहो २४५.७ महर्षयो १७२.५० महर्षिरोषैराविष्टं १७८.४३ महर्षीणामियं गृह्यं ११०.१५ महाकटितटस्कन्घं २०७.१४ महाकायाय ४७.१५५ महाकुलीना २२२.५ महाचला विगलितमेघवर्चसः 248.38 महाजलाग्न्य १३५.६६ महात्मा १८२.३ कहात्मनः १४५.७७

महात्मानो महामाग १५.५,११

महाद्रयः प्रविगलिताग्रसानवः 748.37 महादानानि २७४.१७ महादेवस्तथा २६५.४२ महादेवस्य ५४.२ महादेवस्य देवोऽन्यः १३३.५० महादेवस्य शापेन १६४.६ महादेवाय ४७.१३४ महादेवाय भीमाय १३२.२३ महादेवेन ऋषयः १६५.३ महादेवोऽचलः १५४.१८४ महाधनुर्द्धशरचैव १४२.६१ महानयीजलोपेतां ५८.४५ महानन्दिस्तश्चापि २७२.१७ महानसं २१७.१७ महानसं तथाग्नेये २५६.३४ महानिम्बैस्तथा ११८.४ महापद्मामिषेकास्तु २७३.३४ महाप्रपात ताम्बुभिः ११७.१७

महाप्रमाणाइच २०७.३१ महाप्रलयकालान्त २.२५ महाप्राज्ञ १४३.१८ महापौरवपुत्रस्तु ४६.७३ महाफलानि १०१.६२ महाबला महावीय्या २४५.३३ महाबला महासत्त्वा ११३.६४ महाबलो महासत्त्वो १८०.६८ महाबाहो महाराज १६२.४ महाभाग्यं हि १०८.६ महाभूततङ्गीघं १७२.३१ महाभूतपतिः १६५.२३ महाभूमिप्रमाणं ११३.२ महामते मूरिबलं २४८.८ महामद १५३.२३ कहामना ४८.१४ महामनास्तु द्वी ४८.१५ महामहिषमारूढं २६१.१३ महामृतमयी १३६.२३

महायोगी तु स ४८.२४ महावराहं २६०.२८ महावराहस्य ५३.३५ महाविक्रमताम्राक्षी १७०.४ महारत्नसमाकी एग २६४.४ महारथो मगधराड् ५०.२७ महार्णवाः कुरूत १५४.४५५ महार्याः सिद्धसर्वार्था १५४.४० महालयं १८१.२६ महालिङ्गे तु कपिला १३ ३३ महाशनीं १५३.११० महासत्त्वान्यपि १६६.१८ महासने मुनिवरो १५४.१२२ महासुरा द्वादशसु ४७.७३ महिष पतितं १५२.२३ महिषं महिषस्यापि १२२.६८ महिषस्य १४८.४७ महिषस्याथ १५२.२१ महिषश्चित्रगुप्तश्च २६१.१४

महिषी त्त्रजमी ५०.१७ महिषो दानवेन्द्रस्तु १५०.११३ मही कालमही १६३.६४ मही च कालश्च १६३.६४ महीघरं १५३.२१४ महीधरान् १७१.६३ महीमण्डलमध्ये तु १२१.१० महेन्द्रं च तथा २२.४४ महेन्द्रप्रमुखाः १५४.४८१ महेन्द्रवपुषः १६१.८५ महेन्द्रस्तोयदैः १६३.२६ महेश्वररथं १३६.७ महेश्वरि १३८.३० महेश्वरेणाथ २३.३४ महोदरा १८३.६६ मा १८४.१६ माघमासस्य दशमी ६६.२१ माघमासे १६१.७८ माघमासे तु ६३.२

माधस्यामलपक्षे ७६.२ माघे कृष्णतिलैः ७५.२ माघे मासेऽथवा १०१.५३ माद्यमायुषसि १०१.३६ माद्ये १०१.७८ माद्ये कृष्णतिलं ६०.३६ मा चपले १५४,४७४ माञ्जिष्ठवर्णे २५७.१३ मातटं १५७.१ मातरं पितरं २२७.5१ मातरः प्रथमं १७.६६ मातरः प्रेरयन्कामवध् १५४.४४६ मानवस्य ५३.३६ मातां पितरं चैव १०६.२१ मातापितम्यां १४८.३६ मातापितष्वसा २२७.१४० माता सिद्धपूरे १३.४६ मात्राज्ञामृता १५५.३४ मातभात १५.२२ मातणां लक्षणं २६१.२४ मात्रापित्रोर्वचनकृद्धितः ३४.२१

मात्राज्ञालङ्गनं ६१.१५ मां तोलयन्ती २७४.६२ माद्रवत्यां तु ४६.१० माद्री युघाजितं ४५.२ माध्यन्दिनो २००.१५ मान्तगिणश्च १६६.१० माघत्यै च ६४.६ माघवस्य सिते ७७.२ माघवायेत्यूरो ६६.५ मानाधिके २४४.१६ मान्धातुः १२.३४ मानवो विशति २६०.८ मानसं नाम तत्तीर्थे १०७.२ मानसायेति वै ७०.३८ मानसे २०.१७ मानसे कुमुदा १३.२७ मानसो ब्रह्मणः १४६.१५ मानसोत्तरमेरोस्त १२४.४५' मानुषेणैव १४२.८

मां पुत्रकामः १६७.४३ मा मैर्घरवि २४८.६१ मा मैर्वत्स न १६७.३८ मा मैव घारियष्यामि ४७.६१ मामब्रवीत्तदा ३१.१५ मामेव १८३.८ मायापाशै १७५.१५ मायापूर्या कमारी १३.३४ मायामौर्वी १७५.२० माया विचित्ररूपा १७६.२१ मा दृथा लोकपालानुगचित्तता १५४.५७१ मार्कण्डेयस्ततः १६७.१७ मार्कण्डेपेन ५३.२६ मार्गत्वगुत्तरासङ्गः १५४.५४२ मार्गाः पुरे १३८.३४ मार्गशीर्ष त्रयोदश्यां ६५.६ मार्गशीर्षादिमासेषु ६५.१६ मार्गशीर्षाषाढमाभ्यां ५६.८ मार्गशीर्ष शुभे ६६.२

मागँशीर्षे श्रे ७६.२ मार्जारम्ग १३४.३० मार्तण्डमुत्तरे ६८.६ मारीचिमेंघवांश्चैव ६.१८ मालतीकर २१७.७४ मालती नाम २०५.१० मालत्यां २१३.१६ माल्यवान्वे सहस्त्रैक ११३.३६ माल्येक्षुफलरत्नानि २८५.१३ मालवाश्च करूषाश्च ११४.५२ मा सर्वान्दोषदानेन १५५.२१ मासमेकं पुमान् १२.१२ मासस्य मध्ये स १२०.४१ मासश्राद्धं १४१.६४ मासि १६३.६७ मासि मासि १८३.३२ मासेऽथ २३६.२३ मासोपवासी १०१.५१ मासी द्वी देवता: १२६.१३ मांसौदनं घृतं २६८.२७

मांसौदनं च २६८.२८ माषपर्गी २१७.४४ माहातम्य १८६.१ माहातम्यं च विधि ७२.२६ माहेश्वरो वटो १११.१० माक्षीकभद्र ५३.२४ मितं ददाति २१०.१८ मिथया १६३.४२ मिथुनानि १४४.८६ मिथुनानि प्रजायन्ते ११३.७४ मिथुनानि ६२.३२ मिषतां क्षत्रियाणां २७२.२ मिश्रकेशी च १६१.७५ मित्रबन्ध्नस्तान्हन्ति २५४.८ मित्तमण्डलवेलास् २२८.२८ मित्तयो दाडिमभ्रान्त्या 848.470 मित्रवान्मित्रविन्दश्च ४७.१६ मित्रावरुणयो ६१.१६;२०१.२२ मित्रविन्दा च ४७.१४

### मित्र

श्लोकानु०

मित्रः शनिर्वा ६८.२८ मित्रेगाहं दृता ६१.२६ मीमांसां ५३.६ मुक्तकेशं २४३.४ मुक्तवा त्रिदैवतमयं १४०.४७ मुक्तनाना १५३.१०६ मुक्तिहीनं २१७.१३ मुक्ताजालपरिष्कारं १५४.४८० मुक्ताफला ५७.२० मुक्ताफलाष्ट्रकयुतं ६५.२८ मुक्ताफलानि मुक्तानां ११६.१८ मुक्तावली २७५. द मुक्तोऽपि १८.२६ मुक्टं विश्ववासिन्यै ६३.७ मुखमायुश्च रूपं १२३.२१ मुखमिन्दुमुखायेति ६५.१० मुखं यः सर्वदेवानां ६७.१० मुख वैश्वानरश्चास्य २४६.५६ । मुल्साद्भृशं २५३.३५

मुख्यास्त्वन्नाम २१३.१५ मुख्यानां चैव २२७.१०३ मुखे ग्रामरत्नानि २७४.७२ मुण्डमाण्डत्य १६५.२१ मुद्गरं कालदण्डामं १५०.२६ मुद्गरैभिन्दिपालैः १६२.३२ मुद्गलश्च ५०.३ मुद्गलस्यापि ५०.५ मुद्गलस्य मुतो ५०.६ मुनिमिः १६०.१६ मृनिर्म्नीनां ६.४५ मुनिरम्यघादथ १००.११ मुनिस्तु प्रतिजग्राह १५४.१२३ मुमुचुः संहताः १५३.३२ मुमुक्षुभिरनिर्देश २४५.७१ मुमोच १५३.२०८ मुमोच चापि १५०.१६६ मुमोच मुद्गरं १५३.२०० मुमोच मोहनं १५४.२४४

मुमोच वै २५१.२८ मुमोच रक्ष: ४३.३६ मुमोच शरवृष्टि १५०.७८ मुमोच सुर १५३.१३२ मुस्तं चन्दन २१७.६८ मुसलायुघ १४८.६१ मुसलासिगदाहस्ता १४८.८८ मुहुर्द्ृष्ट्वा रथं १३३ मुहूर्तेस्तानि ऋक्षाणि १२४.६२ मुहर्मुक्तोदयो १३६.१५ मुहूर्तेस्त्रिशता तावदहोरात्रं 398.95 मूकास्तदाभवन्दैत्या १५०.१४ मुढास्ते १८४.५२ मूर्तं तमोऽसुरमयं २४४.३० मूर्तिमन्ति १५०.६६ मूर्तिमन्तोऽथ १३.३ मूर्द्धकम्पेन १५४.३६३ मूर्द्धन्याग्निः २५३.३६

मूर्धिन १५५.८ मूध्न्युंपाझाय १५४.५५६ मूलकम्माभिचारेषु २२७.१८४ मूलकामलकं ६६.७ मूलतापी पयोषणी २२.३३ मूल्यमादाय २२७.६ मूल्यैकदेशं २२७.२२ मुलान्घकं १७६.३६ मूले वारुणदैवत्ये २२८.२७ मुले नमो ५४.६ • मूलोन्नतायमुजा ११.५० मुषका २३७.६ मूत्रं कृत्वोपस्पृशन्ति १३१.४४ मूत्रासृक्कलेद १६६.४ मृगदंष्ट्रो १५४.५४३ मृगपिक्षविकारेषु २३७.१६ मृगयापानमक्षांश्च २२०.८ मृगव्याधः १७१.३७ मृगराजस्तु २६१.४०

मृगलिप्सुरहं भद्रे ३०.१६ मृगेन्द्रनादा १८०.३० मृगेन्द्रः स्वातिकणंस्त् २७३.७ मृगेन्द्रो १६२.१४ मृगोत्तमाङ्गे ५५.१३ मृतप्रायास्तथा १३७.३ मृतं महिष १५३.४६ मृत्युः स्थानच्युते २५६.२४ मृतस्य १५३.१४० मृतसञ्जीवनी २४६.६ मृताङ्गलग्नविक्रेतुगुरुं २२७.२० मृताः स्थ क्व १३५.३२ मृताक्षकेशवासितं १५३.१४७ मृतो १६१.१३ मृत्तिके १०२.१२ मृतेडण्डे जायने २.३६ मृयमानिय ६३.२४ मृदितम्पनिशम्य १३८.५१ मृदुता कठिनानां २१६.२६

।।इ४३॥

मृद् संहतताम्रोष्ठीं २०७.५ मुघं यथासूराणां १३८.२० मुघो बलिविमर्हाय ४७.३८ मृन्मयेयु २०६.६ मेखलाभरणां २६१.४४ मेखलोपरि ६३.१२६ मेखला तित्रभागेन २६२.१५ मेघनादं १६०.४ मेघस्य १४८.५१ मेघागमे यथा हंसा १३२.६ मेघाः शस्ता २४३.२४ मेघाश्चाप्यायनं चैव १२४.२७ मेढे १५६.३७ मेदसा १८४.३३ मेदिन्यां १६३.५४ मेदोऽस्थिमज्जा १७८.४१ मेघातिथि: ४६.४७ मेघावी तस्य ५०.५४ मेनागर्भसमुत्पन्ना १३.६१ मेना च सुपुवे १३.८

मेने कृतार्थमात्मानं ७.५३ मेने च दुर्ज्यं १६०.१२ मेने यमसहस्त्राणि १५०.३२ मेरुक्टनिभे रम्ये १३१.२१ मेरुकैलास १४०.५५ मेरु पंचाशद्वस्तः २६६.४७ मेरुपर्वतसङ्खाशं १३०.११ मेहं प्रयक्षिणं कृत्वा ११४.७७ मेरुप्रभृतयञ्चापि १५४.१०६ मेरुमन्दर १८४.७ मेरुमन्दरकैलास ३६६.२८ मेरुमालोकयन्नेव १२७.२६ मेर्ह्मावीहिमयस्तु ५३.१३ मेरु स्तु शुशुभे ११३.३६ मेरोः प्रदानं वक्ष्या ५३.२ मेरो: पाश्वीतप्रभवति १२१.६७ मेरोर्दक्षिणतो ये १२.२= मेरोक्तरतस्ते तु १२.२७ मेहते वानरो २१६.२१ मेहनाच्च मिहेर्घातोर्मेघत्वं

१२५.३५ मैथूनं च २२७.५४ मैथूनस्यासमाचारो १४५.४८ मैनं श्चोमा २५.४३ मोक्तव्यानां २०७.३० मोचैलोंचैस्त् ११८.१४ मोदकं परशुं २६०.५४ मोदते १८६.१७; १६६.८२ मोहना कम्पना १७६.२५ मोहं परमतो १५०.५६ मोह्यामास १५०.११० मोहोपहतविज्ञानः २४५.५३ मोक्षयित्वा १६१.११३ मोक्ष्यसे मयि मुक्ते २६.३२ मौद्गल्यः १६६.५३ मौर्ख्यात्कस्य ११.१६ मौलिन्यो २८६.११ मौहर्तिकी गतिह्येषा 858.83

य इच्छ ६०.४५ य इदं ६३.१५७ य इदमघविदारणं ६६.६४ य इदं शृश्यान्नित्यं ६४.२७; ६७.२४; ११०.१६ य इन्द्रियात्मका १४३.१० य इयं ५६.१६ य इयं रुद्र विजयं १४०.८५ द एते भवता २४४.३७ य एष किपलो १७१.१० य एषोऽस्ति १३५.२४ यः करोत्ये करात्रेण २२७.५८ यः करोति स ११.३२ यः कम्मंसाक्षी ६७.११ यः कश्चिच्छल्कमादाय ७०.३० यः कूर्यात्परया ७७.१७

यं काममभिजानासि २६.१६

यं कालं ती १७१.२०

यच्छति पितरः १५.४० यच्च किम्पू रुषं वर्षं ११४.५६ यः कृर्या द्विधिनानेन ७.२७ यच तत्सत्य २४४.३४ यच्चान्यं २२७.१३२ यच्चान्यदपि २६७.३० यच्चाप्यन्यद्वतं ७०.३२ यच्चायमूक्तवान्यस्या १५४.५१ यच्छिद्रमूर्घ्वमाकाशं २४८.४ यच्छेषमायतं २५७.१६ यं च कामयते २६.२१ यज्जगछलनादाप्तं १५६.२६ यज्जाग्रतो २६६ . ५२ यजन्ति यन्दिवगणा १३.४ यजन्ति ह्यश्वमेघैस्तु १४४.४३ यजन्ते ऋतुभिर्देवास्तथा 220.20 यजन्ते २२४.१३ यगेत राजा २१५.५५ यजतो दीर्घसत्रैमें २४.६२

## यजमानः

श्लोकानु०

यजमानं तथैवोग्रो २६५.४१ यजमानस्य शिरसि ६७.१६ यजमानेषु १७६.४१ यजामहे १६४.२६ यज्वा दानपतिर्वीरो ४४.६० यजुर्विदं ६३.१२६ यत एव हि १३७.२६ यर्तिकचिदसुरेन्द्राणां २६.१२ यर्तिचदस्ति २१.१३ यत्किचिन्मदूसंमिश्रं १७.३६ यर्तिनिदस्य ६८.३३ यत्कृतं २०.१३ यत् यत्र १६२. ६३ यतस्ततो १४६.३ यतस्तवमेव २७५.१४ यत्तत्पदं परमगुह्यतमं २८२.१३ यत्तस्य विभवात् १५४.३४८ यत्तत्शोडशघा २७४.५

यत्त्वया विहितं १६३.६६ यत्त्वा सलिलं २४६.७१ यत्तदोशानकं ५३.२८ यत्तद्विश्वात्मनो ६७.२ यत्नाद्योगवतो १७०.१८ यत्प्रथिव्यां ३४.११;१६८.१२ यत्सत्यं यदमृतम् १६४.२८ यत्सत्यमक्षरं १७१.१२ यतिमि १८४.३८ यतिः कुमारभावेऽवि २४.५१ यत्तु पूर्णेन्द्र १३०.८ यत् वेद्यं २४७.३८ यतो निस्साधनो १५४.१६५ यतो मया १८४.२८ यतो यतोऽदियाति २४४.५१ यतो यदुकुले २४६.६० यतो विश्वं २४४,२५ यथा कामं ३४.३ यथाकागमं १००.३१

यथा कृतयूगे १६४.७८ यथा गोषु १४१.७५ यथा च कृष्णान्न २४४.५० यथा च तपसा १६४.१७ यथा त्वमेव ५७.२४ यथातयो न ४.६ यथा त्विमनद्र ४२.६ यथा दहति १४०.६७ यथा देवेन रहिता ८१.२६ यथा देवेषु विश्वतमा ६५.५ तथा भ्रमन्ति १३८.२१ यथा भूजङ्गा ४.५ यथा भूमि ६३.७६ यथा भेदं न ६६.१७ यथान्धकारे १४५.७३ यथा न ५४.२५; ५५.२७; १44.32 यथा न कमला ७०.५३ यथान्तरं न ७०.५२

यथा न देवि ६२.२६ यथा न देवि ६६.७ थथा नद्युदके १२७.१४ यथा न मुच्चसे ६६.१२ यथा न वित्ततव्यं २१६.१ यथा न विफला ७६.१० यथा न लक्ष्म्या ५४.२६ यथा न लक्ष्मीर्देवेष ८१.२५ यथा न रोहिणी ५७.२३ यथा नारायणो २४७.६ यथा नीतोप्लैर्युक्तो २४६.६५ यथा प्रशान्तिस्तेषां २७३.६३ यथा प्रोक्तं तदा १५४.१६० यथा फलेषु ६६.१४ यघा फलान्यनन्तानि ६६.१६ तथा बाण ६३.८१ यथा मन्द्या १७६.७७ यथा मम गुरुनित्यं २६.८ यथामृतत्वं २४६.४८

यथा मे कीत्तितं ५०.७२ यथा मे शिरसङ्खेदादिदं 38.888 यथा मोक्ष १८०.५२ यथावद्विविधं १८०.१३ यथा वदत हे २४६.२० यथावदानुपूर्त्येण १७ ८.७५ यथा वनं १३५.७३ यथा वायूर्घनाटोप १५३.५२ यथा विभवसारं २३६.१६ यथा विशोकं ७५.४ यथावृत्तं २१४. ५ यथा दक्षशिलावज्रश्ल २३५.३७ यथा यथा १०६.१ यथा यथा च १७६.३७ यथा यमः २२६.४ यथायं विहितो १७५.३२ यथा येन विधानेन २०६.४ यथा योगं यथा धर्म १२६.२६

यवृनाह

#### Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

यथा योगसहस्रेण १०६.११ यथा रत्नेषु ६३.७५ यथार्थमूहः १७२.४६ यथाहेंगा तु १५४.११४ यथालामं ६०.४० यथा शिवश्च ६६.१५ यथा सर्वाणि २२६.५ यथा सुखं ३४.१२ यथास्वं २६.६ यथाहं जिनतः २७५.२० यथेन्दुसंक्ष १६.५२ यथेष्टाहारयुक्तं ७०,४४ यथैवादित्यशयन ५४.२६ यथैवान्यदहष्टं च १०६.६ यथैव शृरामो ४४.५८ यथोत्तवादी २१५.१२ यथोन्मादादिजुष्टस्य १५४.३६१ यद्यहं स्तुवतस्तात २७.३५ यथोपनीतैयंष्टव्यमिति १४३.२० यद्यदिच्छति ७०.४५ यथोल्मुकात् १४५.७२ यदकृत्वा प्रणामं ७०.२४

यद्यतंकामयते १७१.७० यदण्डमकरोत्पूर्वं २४८.५ यदन्तीरक्षं ४२.२॰ यदप्यल्पतरं २१५.३ यदह्ना कुरुते १२७.२० यसविद्धः पुरा २ २१ यद्वसिष्टादिभि: ७.६ यदर्थमिह ४७.३३ यदर्थमुपहारा २४६.२१ यदर्थ दृहित्र्जन्म १५४.४१४ यदहस्तिद्वदध्वं ४२.११ यदत्र जीव्यते २०१.११ यद्यप्यलुब्धगम्भीराः २२४.५ यद्यस्ति ५४.२३ यद्यस्ति तपसो १७५.४३ यद्यष्टमीचतुर्दश्यो ६१.१६ यद्यदिष्टतमं ५६.१५; १४५.५१ यद्यदिष्टतमं लोके ७२.३६

यद्येतदेवं शर्मिष्ठे ३२.५ यद्येषा प्रतिहंतव्या १७५.७४ यदा १८०.८४ यदा गता न ४७ १८१ यदा च ५३.५२ यदा चन्द्रश्च १४१.४ यदा च देवविप्राणां २४६.४० यदा च मानुषत्वेऽपि ६१.१७ यदा च सर्वभूतानां १६३.५० यदा तु शुक्लसप्तम्या ७४.५ यदा त्वया वृतो ३२.२१ यदा तु १६३.१२ यदा तु पुष्पयोगेन १३४.१२ यदा तु तांस्ते ३ ६.६ यदा तु मुजतस्तस्य ५.४ यदा तेन सुपर्णस्य १७८.३४ यदा देवगएा: सर्वे ६०.७ यदा द्वितीयो १५६.२० यदानन्दकरं २३.३ यदान्यो न्यवतीं १४१.३८

यदाभिषिक्तः ५.२ यदा मन्येत २४०.२ यदावमंस्थाः ३७.३ यदा वरमदोत्सिक्तः १६१.२७ यदा वसन्नन्दने ३६.१ यदारोग्यकरं ६७.१ यदा शुक्लतृतीया ६४.२ यदास्य २२६.३ यदा समयभेदित्वं २४४.४ यदा स पुरुस्तव ३६.४ यदा स यजमानस्त् ४६.२८ यदा स विष्णुर्जागत्ति २६०.२२ यदा समुद्रमरितलं १.२३ यदा सोमदिने ५७.४ यदाश्रित्य १५३.१२४ यदा हस्तेन ५५.४; ६७.४ यदि कृत्स्रो मया ४७.११० यदिच्छय मया १३३.१५ यदिच्छे १८२.२१ यदि तावन्मया १४०.२३

यदि त्वमीश्वरस्तात २६.१५ यदिदं भारतं वर्षं ११४.१ यदि न त्रायसे १३२.६ यदि तस्तवं न ४७.२१२ यदि नात्मिन २६.३ यदि प्रमाणं १४३.२३ यदि पायो १८३.११ यदि मत्यों १६.२ यदि मेऽस्ति ४६.६४ यदि मोहेन २४५.५८ यदि वाचामधीशः १५४.२०० यदि वाश्रमधर्मेण १४१.६० यदि वोऽहं क्षमो १३१.३२ यदिदं नुप्तधम्मार्घ १७५.४५ यदि संवर्द्धयेद्गेहं २५६.२६ यदि ह्यस्य १५४.३३३ यदीशाने तु २५६.२० यद्वतं च मया १५४.१८५ यदुक्तमृषिरित्येव ३२.२० यद्नाहमवज्ञातस्तथा ३४.२२

# श्लोकानु०

# यदुमायाः

यदुमायाः पूरा ६२.२ यद्वंशप्रसङ्गेन ४७.२६३ यदेतत्ते १८७.४४ यदेतद्भवता १२८.१ यदेतांस्ते ३६.६ यद्वै नृशंसं ४१.४ यदोः पुत्रा ४३.६ यदोवंशं ४३.४ यदोस्तू यादवा ३४.३० यं न पश्यंति २४४.१७ यन्न दर्शितवानेष २४७.४१ यन्मां वदसि १७६.११ यन्मां १८८ १ यन्त्रमुक्ते २१५.४० यन्त्राणि १५३.६५ यन्त्राय २१७.८७ यः पठेच्छरगुयाद्वापि ७५.१३; £3.830; 808.58; 255.85

यः पठेदपि शृणोति ६७.२० यः पठेत्स्कन्य १६०.२६ यः प्रयाति स २२.१६ यः प्रवृतौ २४४.२० यः पश्यति ७८.११ यः प्राणः १७४.२८ यः पुत्रो गुणसम्पन्नो ३४.२६ यः परेषां नरो २८.१ यः परो योगमति १७०.१६ यं बुद्धा सर्वभूतानि २४४.२२ यमं च पातयामास १५३.२०४ यमदंडभयादेके २२५.१६ यमं भूजाभ्यामादाय १५०.४३ यमवरुणमहेन्द्र १३८.५० यमस्तु १७४.११; १८८.६ यमस्तुष्टस्ततस्तस्मै ४६.६८ यमस्य १५०.११ यमस्तूर्णं समास्थाय १३३.६४ यमं सेनापति १४८.७८

यमश्च वित्ताधिपतिश्च १३८.२४ यमक्षरं वेदविदो २४५.२२ यमामयमये १५४.२० यमाय १०२.२२ यमाराध्य २४४.२८ यमारूढः १७४.७ यमश्च यमुना ११.४ यमाहरग्निकत्तारं १७४.२६ यमुना तपती चैव ११.३६ यमुना त्वथ १६३.६१ यम्ना देविका २२.२० यमुनायां तु कि १०८.२२ यमो गदास्त्रो १३४.७१ यमोऽपि १५०.४५ यं यं कराम्यां ५०.४३ यं यं प्रार्थयते ७५.१२ यया तद्रिघरं १७६.६५ यया तथा बतो ३१.६ ययातिर्देवयान्यां ३२.६

ययातिनीहुष २४.४४; ३४.११ ययातिरब्रवीत्पुत्रान् २४.६१ ययातिरस्मि ४२.२२ ययातिरासीत् २५.६ ययाति: पृर्वजोऽस्माकं २५.४ ययातिः स्वपूरं ३१.१ ययातेः पंच २४.५२ ययातेवंशिमच्छामः ४३.४ ययातेश्चाथ २४.६८ यं योगिन २४६.११ यवगोधूम २६७.१४ यवद्वयाधिकं २५८.६६ यवनष्टी भविष्यन्ति २७३.२० यव नाष्टौ २७३,१६ यं वदन्त्युत्तमं १७४.३० यवसानां २१७.३४ यवसेन्धनसंयुक्तः २४०.२६ यवादिबीहयो २३६.२२ यवासै: ११८ ह

यश्चाप्यतीव ६६.१८ यश्चासी १२८७ यश्चिन्त्यमानो २४४.२१ यश्चेदमग्रयं १७१.६६ यश्चैकमपि ५६.१७ यश्चोमयमुखीं १०१.४६ यश्चोयवासी १०१.६३ यस्तद्वतानि १५४.४२० यस्तत्र १८२.१० यस्तु १०१.५; १०६.६ यस्तु कामान्परित्यऽय ४०.१४ यस्तू तस्या ७.४७ यस्तु तोयस्वरूपस्थो २४४.२७ यस्त् दद्यादिमान्कृत्वा २६०.१८ यस्तु द्वादश ६०.४६ यस्तु दोषवतीं २२७.१५ यस्तु पातक २२७.७७

यस्तु पूर्व २२७.१७४

यस्तु पिडाकरो ६३.७६

यस्त भावयते २८.४ यस्तू रज्जं २२७.६६ यस्ते जनिष्यते ४४.३५ -यस्माच्च भक्त्या ७२.२३ यस्माज्जीवनिकायस्य ६१.११ यस्मांत्व ६३.७० यस्मात्तामनुमन्यन्ते १४१.३६ यस्मात्ते जानतो ४७.१०६ यस्मात्त्वं लोकपालानां ५३.२६ यस्मात्त्वमीदृशे ४८.४१ यस्मात्त्वमेव २७७.१२; २८२.१४ यस्मात् १४५.२६ यस्मात्तेजोमयं ८६.८ यस्मादग्नेरपत्यं ६६.५ यस्मादन्तरसाः ५४.७ यस्मादन्नाद्धता १६.४३ यस्मादायस ६३.७१ यस्मादापूर्यंते १४१.५४ यस्मादिवज्ञाततया ११.२४ । यस्माद्रमापति २३ ४

यस्मादशून्यम ५३.३० यस्मादशुन्यं ६३.७४ यस्मान्न किंचि २८६.१३ यस्मान्न च्यवसे २४८.३५ यस्मात्परस्त्रीहरणाय २३.४६ यस्मात्प्रवृत्तयश्चास्य ४७.२२० यस्मात्प्रस्यते १४१.२० यस्माद्विष्नसहस्रेण २७४.१३ यस्माद्विभाजते १२२.१८ यस्मात् प्रविष्टास्तेऽन्योयं १२३.४४ यस्माद्भयकरं २४६.२६ यस्मानमध् वधे ८७.४ यस्मान्ममापि ४.१२ यस्मान्मा रुदतेत्युक्ता ७.६२ यस्माद्वनं प्रदग्धं ४३.४२ यस्माद्रत्नप्रदानेन यस्मात्समस्तभूवमेषु २८७.१३ यस्माद्दशपरत्वेन १४५.५५ यस्मि १८७.११

यस्मिन्कर्माण २१५. ५२ यस्मिन्न कः १७०.२८ यस्मिन्कल्पे नू २६०.१५ यस्मिञ्जयाशा १५३.२१० यस्मिन् जुह्वन् १११.११ यस्मिन्नन्नं २४४.१८ यस्मिन्प्रति २४४.४४ यस्मिन्ब्रह्मा १२५.१६ यस्मिन्यस्मिन्निपतति १५३.३५ यस्मिन्वसति १६३.८१ यस्मिन्सर्वेश्वरे २४४.३३ यस्मिन् हिरण्मये १६६.२ यस्य तीक्ष्णो ६६.१४ यस्य मन्वन्तरं २६०.२४ यस्य यस्य त् १४०.७८ यस्य राशि ६७.२ यस्य सिंहा रथे २६६.४५ यस्याङ्गिरा २५.४५ यस्यान्ववाये ४४.१५ यस्याप्तिवन्द्य २४५.३६

यस्यामस्य १६५.१२ यस्या मन्वन्तरस्यादौ १७.६ यस्यास्तीररूहै: कार्शे: ११६.२२ यः समुत्पतितं कोपं २८.४ यस्यास्तीरे रित ११६.१८ यस्याक्षिणी २४४.३२ यस्यैश्वर्यमनाद्यन्तं १५४.३७१ यस्योपयोगि १५४.४१६ यस्त्वन्यां २२७.१७ यस्तवं मे ३३.८ ं यस्तवं मे हृदयात् ३३.२३ यस्त्वं मे हृदयाज्जातो ३३.१२ यस्त्वं मे हृदयाज्जातोवयः 39.88 यस्त्वयं मानवो ११४.१५ यस्त्वदं १६०.२३ यस्त्वदं कल्प ११२.६ यास्त्वमं कल्य १०८.३४ यस्त्वेवमुक्तवाहं २२७.१६४ यस्तवेक भक्तेन १०१.४ यः स देवो १७४.३५

यः समृत्पतित २८.२ यः सम्तपतितं कोघम् २८.३ यः स्मरेच्छणुयाद्वापि १३.४४ यः स्वदेहं तु कर्तित्वा १०७.१७ यः स्वयोगेन १५४.३५६ यः संस्थितः ३६.१७ यः सुजत्यात्मभुः २४६.३५ यक्षराक्ष १८६.४४ यक्षराक्षस १७४.१६ यक्षराक्षसगन्धः १६३.८३ यक्षगन्धर्वनगरं २४८.४१ यक्षगन्धर्वपतयः १७७.४६ यक्षरक्षोगगाइचैव १५.४ यक्षसेनापति: करो १२१.६ यक्षाः कृष्णाम्बरभूतो १४८.८६ यक्षीश्च वसुघा १०.२२ यल्लोके च १६७.६१ यत्र १८८.८७ यत्र गंगा महाभागा ११०.१२

#### यत्र गत्वा

यत्र गोवर्द्धनो नाम ११४.३८ यत्र ते दानवा १७२.११ यत्र तत्काञ्चनं २२.१४ यत्र ते भूञ्जते १६.१३ यत्र देवा १८३.१३ यत्र घर्मश्चत्रष्पादः १६५.२ यत्र घम्मार्थकामानां ५३.४६ यत्र नारायणो २४६.३ यत्र ब्रह्मवराहस्य ५३.३४ यत्र बहिणयुक्तानि १५.२ यत्र माहैश्वरान्धम्मानिधकृत्य ¥3.88 यत्र यत्र १८३.६३ यत्र योगश्च १८४.२६ यत्र श्यामो २२.५६ यत्र शाम्बं ५३.६१ यत्र शार्ङ्ग घरो २२.४१ यत्र सन्निहितो १८७.१४

यत्र गत्वा न शोचंति १२४.११३ यत्र सद्योऽघिवासः २६६.६० यत्र सिंहनिनादेन ११७.१३ यत्रग्निलिङ्गमध्यस्य ५३.३६ यत्रातिवर्त्तते २२७.६६ यत्रादौ मनुसंवादो २६१.२ यत्रधिकृत्य ५३.२५ यत्राधमंश्च १६५.१५ यत्राधिकृत्य ५३.२०,३० यत्राम्युदयशालासु १४.३ यत्रासौ १०५.२०; १८५.६ यत्रास्ते नार्रासहस्तु २२.१७ यत्राह ५३.२३ यत्राहमास १७५.५६ यत्रैतिल्लिखतं १३.६४ यत्रैव १६१.5 यत्रोङ्कारस्य १८६.२ वत्रोषितं २६.१३ यज्ञकमण्यवर्त्तन्त १४३.७ यज्ञघुमान्धकाराणि १३०.१६

यज्ञप्रवर्त्तनं १४३.४२ यज्ञभागभूजो ७.६५;२४६.१४ यज्ञशोभिषु १७६.४२ यज्ञादपेतः १२१.६२ यज्ञाध्यक्षरचतुर्वक्त्रस्तस्मै २६६.२५ यज्ञा वेदास्तथा १७१.६६ यज्ञार्थमात्हतान्दर्माश्चचार 85.84 यज्ञस्यावभृथे ४७.५४ यज्ञे चाहय ४७.२३० यज्ञे देवानय ४७.६२ यज्ञे देवातृघो ४४.५१ यज्ञेनोपाह्यामस्तौ ४२.२२६ यज्ञोपवाहान्येतानि १३३.३४ यज्ञोपवित १८७.२ यज्ञोपवतिमादाय १३८.४६ यज्ञोपवीती १६.३४

या गतियो १०६.२४ याचतस्तवं २७.१० या च भत् गुरूदेवतत्परा ६७.१६ यानि १८७.३१ या च सदा सकलीघविनाश ११६.२३ याचितारश्च नः १६.५१ यातवा तिष्ठतैवाथ १५४.३७२ यातास्म्यहं १५६.३२ यातिर्ययातिः २४.५० यात्वानस्तथा १२६.१२ यातेषु शेषो २४८.३४ याथातथ्यं १६७.४ याद देव १४४.३४ या दिव्येत्य १७ २६ या देवी सौभाव्यमयो ६०.१२ याहक् १२४.३७ याद्दशे १७६.५३ याद्यो १३३.४८ यान्यधोभागपणीनि १६६.१२

यान्ति यानान्युक्तानि २३६.१ या नास्ति सर्वलोकानां २४६.६ यानि कानि च २०६.१२ यानि नोक्तानि २७४.१८ यानि पद्मस्य १६६.११ यानोत्स्कत्वं २४३.२८ यापयामः ४७.६१ या पद्मा सा १६६.४ यापि स्यात्पूर्णसर्वाढया 348.848 या विभित्त सदा ११६.२० या भक्ति १८३.४६ याममात्रे गते १२०.३३ यामत्रये व्यतीते ५१.२० याम्यां तु कारये २२८.१६ याम्यानां १५०.३० याम्यामवस्थां १७७.५१ यामुनिः काद्रुपिङ्गाक्षिः १६६. १३

येनेनमभि

याकायना ७००.१०

यामूने चोत्तरे १०७.२० यामी: शूलकैर्जयैश्चैव १४२.५७ याम्ये च महिषारुढा २८६.८ याम्ये तपोवनस्थानमूत्तरे 200.38 याम्येन गन्धमदनश्च ५३.२२ या लक्ष्मी: सर्वभूतानां ६२.११ यास्ताः पापविनाशिन्यः ८२.१७ यास्याम्य १ चिति १७८.१६ यास्याम्यहं ४७.७५; १८५.६ या सा देहाईसम्भूता ४.२४ या सामृतरसा १३७.११ या हि स्तानिव ११६.२४ यावत्कल्पशतं ६०.१० यावच्छ्रक्स्य न ७३.६ यावत्तद्रीमसंख्या १६२.३८ यावदब्दं १८.१४,२६ यावदब्दसहस्रेण १४७.७ यावदब्दशतं दिव्यं ३.४४ यावन्त सन्द्यानदशां १४१.३२

यावन्नेष १८५.२७ यावन्त्यइचैव ताराः १२७.१६ यावन्ति २०५.६ यावन्ति रोमक्पािंग १०७.१० यावन्ति लाङ्गलकमार्गमुखानि 253.80 यावत्र्राणाभिसन्धानं ४०.१३ यावत्पृथिव्यां ४१.६ यावद्ब्रह्मसहस्रागां ६१४० यावन्महेन्द्र ६८.१३ . यावद्यगसहस्राणां ६६.२१ यावद्वर्षशतं ७.५ यावद्रोमाणि १०५.१६ यावत्समा १०१.२६ यावत्समाः सप्त ८०.१४ यावत्स्रैश्च २४६.७६ यावत्रयस्ते २१०.१३ या वाथ नारी ६४.३८ यावानवध्यस्य २२७.२१३ युक्तं तु ऋद्धि २६०.५५

युक्तं रथ १७३.१५ युक्ता च केसरिगणैः ११६.२५ यूक्तानौद्मबरै: ६६.४३ यक्तेनाष्ट्राभिरश्वैश्च १२७.७६ यूक्तो ह्यैः १२७.२ युगं कृतयुगं १३३.२६ युगदत्तः सुतस्तस्य ४६.५८ युगमात्रं तु १४५.३ युग्मास् २३६.७ यगस्वभावाः १४४.४६ युगाख्या दश ४७.२१७ युगाख्यासुरसम्पूर्ण ४७.३७ युगादयः १७.५ युगादिषुपरागेषु २७४.२० यूगान्ताव्भ्रसहस्रस्य ४३.४० यूगान्तवाताभिहता १.३० युगाक्षकोटी ते तस्य १२५.४; १२४.४६ युगाक्षकोटी ते तस्य वातोम्यी 284.43

युगाक्षकोटी सम्बद्धो द्वे १२५.५५ ये च त्वां पूजियष्यन्ति ७२.१७ [ ] युगे युगे युगान्ताग्नि २४८.२८ युगे युगे च १६७.६२ युगेष्वेतानि हीयन्ते १४४.१०१ युगैर्यन्त्रेश्च १७७.१२ युगे युगे तदा १४४.१०६ युता सूवर्णेन २७४.३४ युद्धातां निघ्नतां १३७.२१ युध्यमानश्च २६०.३४ युद्धाकांक्षी १४०.२० यधिब्ठिरोऽपि घर्मात्मा ११२.५ युद्धेन पृथिवी ४३.१७ यवत्वापेक्षया २१२.२४ युवराजस्य २५४.१७ युवानमकरोद्ब्रह्मा २३.६ यवो यवेन २४८.६८ युष्माकं नितरां रां वे १३३.३ ये कुमाराः २८.७ ये ग्रहाः सर्वलोकस्य १६३.३४ ये चतत्र १०३.१२

ये चन्द्ररथम्ख्याश्च १३३.११ ये चान्ये १४४.४१ ये चान्ये वहवः १११.१३ ये च यज्ञकरा १६७.६ ये त्वां स्तोष्यन्ति १५४.६४ ये तु ध्यानं १८४.४५ गे त येनैव २२३.२ ये दु:खितास्ते २७६.१४ येन १८७.११ येन केनचिदात्तीनां २६.२४ येन यत्रैव २५२.१४ येन येन १३८.४४ 🐡 येन सागरपर्यन्ता ४३.५१ येन सा प्रमदा १३१.३० येन मुख्टं जगत् २.३७ येनाश्रयं वेदयन्ते ३६.२८ येनाहं १०३.६ येनैकदंषाग्रसम्द्वतेय २४४.२६ येनैनमभिजानन्ति २८.११

येनैव नि:मृता १०८.२४ ये नियत्ताः २२७.१४६ ये पुज्याः ५१.१ येऽबान्ध्वा १०२.२४ ये मरीच्यादयः ४.२६ ये ये लोकाः ३८.१३ ये वसन्ति १०४.३ ये वसन्त्यूत्तरे १८६.५२ ये विप्रमुख्याः २१.६,२५ येऽविमक्त १८४.१४ ये रथा ये गजाइचैव १३३.१२ ये शुद्धवंशा २२२.१० येषां तू चीरतं ४६.६६ येषां न माता १७.४३ येषां पूर्वकृतं २२१.४ येषां यत्र रुचिस्तत्तहेयं १०.३४ येषु वे स्थास्यते ५०.६६ योक्त्राण्या १३३.३७ यो ग्रामदेशसस्यानां २२७.१२

योगभ्रष्टा २०.१६ योगवंतं सुरूपं १४.७ योगक्षेत्रं १८४.४३ योगिनी योगमाता च तपश्चके १५.६ योगिनो १८५.११ योजनानां १०४.१४ योजनानां सहस्राशा ११३.८, ¥0: १२३.१७ योजनाईप्रमाणानि १२८.६८ यो दद्यात्त ५३.५६; १८३.६६ यो दद्यादययने ५३.४८ यो दघाच्छर्कश ६२.१३ यो दरिद्रैरिप ११२.१४ यो दीयमानमपि २७४.७८ योधनीपुर १६१.६६ योधयन्ति १३५.६७ योधां प्राणो १३६.६ योधान्मत्वा २४०.३

यो न पुजयते २४६.२२ यो नः स्वर्गजितं ४२.२७ यो निगृह्येन्द्रयग्रामं १७५.४० योनिवकं च ६६.४० यो निक्षेपं २२७.२ यो बाह्यगोऽद्यप्रभृतीह २५.६२ यो मन्येताजितो २२७.२०५ यो यजेदश्वमेधेन २८.६ यो यद्भक्तः ६६.४;२८१.७ यो यं प्रार्थयते १३१.६ योऽयं त्वया १७८.५८ योऽयं शापो २४५.५६ यो यत्र स्थाप्यते २६६.४४ यो यज्ञे यज्ञपरमैरिज्यते २४४.२३ यो याचितं २२७.४ यो येन पतिते २२७.६१ यो वा पठेत्सकल २७७.२२ यो वामदेवः २३.३६ यो वाश्रुगोति ६६.२५; २=०.१५ रक्तमाल्याम्बरधरः ६४.३

यो विष्णु जनयामास ४७.८ योऽसी कलांशेन २४४.२१ योऽसौ चतुर्दशक्षेषु १२५.५ योऽसी देवेहंता २७.१६ योऽसौ निधिपतिर्देवः ६७.१४ योऽसौ बाहसहस्रेण ४३.२८ योऽसावग्निः ५१.२ योऽसौ वज्रधरो ६७.६ योऽसाविन्द्धरो ६७.१५ योऽसौ सूवर्णकारस्तु ६२.२६ योषिद्वध्यः १५२.२४ यो हन्यान्न २२७.११६ योऽहमेव १६७.६७ योऽत्र १८२.१२

रक्तपुष्पद्रमाणां २४२.५ रक्तपुष्पोदकेनाध्यं ६७.१० राजानः । 🕻

रक्तरक्तीकृताङ्ग २६०.६३ रक्तश्रङ्काग्रनयनः २०७.३६ रक्तसन्ध्याम्रसङ्खाञां १७१.३७ रक्तिस्नमधैश्च २०७.७ रक्ता द्विमेखला २६२.१० रक्तानि चाशेषवनै १३८.२६ रक्तालुकाकन्दकं ६६.१० रक्ताशोकैस्तथाशो ११८.१० रक्तैः पालविनैः ११८.१७ रजतस्य १७.२१ रजस्तमोमयावावामुषीगाम् 290.24 रजसा वाथ २३८.२ रजसे चैव २५०.३६ रजिदंमभो २४.३५ रजिपुत्रैस्तदाच्छिन्नं २४.४३ रजिराराधयामास २४.३६ रजनीचर १५४.२१ रजनीषु च सर्वासु = १.१६

रणाङ्गरणात् १३४.३ रएगदपससर्पाश् १५३.६४ रणागार १५३.१३० रणायम्य १५३.१६६ ररोच्छां १५०,१४० रखे विजेतं ४७.६० रखे विनिहतान्द्रष्ट्रा १५३.१६१ रथं मातलिनां १७१.३७ रथ चरएकरोऽथ १३६.६३ रथन्तरस्य ५३.३३ रथन्तरश्च ग्रामण्यो १२६.८ रथमारुह्य १५०.१२६ रथ्यासु चन्द्रोदय १३६.३८ रथ्यासु राजमार्गेषु १३६.१६ रथाङ्कस्तेन २६६.२२ रथादाप्लूत्य १५०.८६; १४३.२०१ रथादुत्यात्मभूवे १३६.५७ रथानां मेघघोषाणां ४४.६८ रथा रथैनिरुद्धयन्ते १७७.३१

रथाश्वान्सो १५३.६० रथीतराणां १६६.३७ रथे ब्रह्मरथे २६५.१२ रथनेमिद्रयं १३३.१६ रथेन त्वरितो १५०.२७ रथेन क्षिप्रवेगेन १२७.७ रथेषु त्वमरा १५०.१६४ रमणैरुपगृढाश्च १६०.५६ रमते निन्दया २३८.१४ रमते यत्र देवेश: ११.४५ रंभा चैवाङ्करास्फोता २१७.७३ रम्भाये वामकुक्षि ६३.६ रम्भायै पूजयेदू ६४.५ रम्यं १८३.२ रम्यं विन्दूसरो नाम १२१.२६ रम्यकादपरं ११३.३१ रविसंक्रमणे ६८.३ रराज भग्ना १६३.१४ रराजास्त्रवती १७७.२० रशना तस्य १८७.२२

रसतन्मात्रसंभूतं ३.२६ रंस्यते सोऽपि १८०.६४ रसराजं ६०.२८ रसातलतले २४८.७४ रसां गतामवनि २४८.७६ रसाश्च घातवश्चैव १५४.४३२ रसैश्च सर्वे: २७६.६ रहस्यत्र १५६.६ रक्षः पिशाचा यक्षाश्च ११४.८२ रक्षणार्थं १८८.४४ रक्षरो विनिवृत्ते ४७.२५६ रक्षते दानवांस्तत्र २५.१७ रक्षन्तु सर्वे ६८.३४ रक्ष्यइचैव २२३.१३ रिक्षता सत् ४४.२ रक्षितं नैव १४८.६ रक्षां काव्येन ४७.७० रक्षोगणं कोघवश ६.४३ रक्षोघ्नपावमानेन २६८.३४ रक्षीघ्नानि २१८.१

रक्षोघ्नाश्व २१८.३६ रक्षोघ्नायपशुच्नायानि ४७.१५१ रक्षोभूतिपशाचानां २२६.२१ रक्षोम्तपिशाचध्ना २१७.५५ रत्नमालान्तरमथः १२२.१४ रत्नवस्त्राणि २१२.१६ रत्नस्तम्भसमायुक्तं ११.६४ रत्ना कन्या च ४५.२८ रत्नाकराद्विनामानः १२२.६ रत्नाकरास्तथा नद्यस्तेषां 227.42 रत्नाचितानि शोभन्ते १३०.१४ रत्नान्योषद्ययस्तत्र २६४.२० रतिर्मनस्तपो ४.२५ रतिस्तवं १५४.८० रतिश्च वामपाश्वें २६१.४४ रतिशक्ति १६.१० रत्नोपरि शिला २४६.६ रत्नेर्गन्धैर्यथा २०६. प रागापरागौ २१६.२=

राजकृत्यं २११.६ राजलीला न २१६.७ राजा लोकद्वयापेक्षी २२०.२४ राजराजेश्वरः १७४.१७ राजरक्षारहस्यानि २१६.१ राजसर्षपधान्याकमृष्य २१७.५० राजसूये सुरग्णा २३.१६ राजाग्निमययं २५४,१० राजा च क्षभते १७१.६८ राजतस्योपरिष्टातु १२६.३४ राजते वाथ सौवर्णे ७३.२ राजादनं २१७.५० राजा दशरथोऽष्ट्रा २७२.२४ राजा देशान्तरप्राप्तं २१५.८६ राजधर्मसत्वया २४४.१ राजाधिदेवस्य ४४.७८ राजन पुत्रस्य २७०.१ राजनभक्तोऽसि २०५.५ राजानः शूद्रभृयिष्ठाः १४४.४० राजानः स्वामिनस्त्त्याः ७०.२६

राजानो

राजा प्रमाणं ३१.१८ राजा पृथक् २२७.१८८ राजिभश्चाप्यशास्तानाम 288.80 राजमार्ग इतश्चापि १३०.३ राजाहं यथा २१५.७८ राजा यत्त्वदेद्वाक्यं २१६.२ राजायं नाहषस्तात ३०.३१ राज्य २०.२१ राज्यं कृत्वा २१३.१३ राज्यं चेंव १६.१२ राज्यत्यागफलं २१.३७ राज्याद्भव्टः २०८.१६ राज्यादभ्रष्टस्तदा २४.४४ राज्याभिषेकश्च २४२.३० राज्यभ्रंशं २४५.५४ राज्यं सार्वणिके ४७.२१८ राज्येन कारणं १४८.३२

राजवद्रपवेषौ ३०.१३ राजर्षयो १४३.४० राजा सहाय २१७.१ राजाहमासं ३८.१७ रामठाः कष्टकाराश्च ११४.४२ रामो रामश्च २८५.७ रामाधिवासस्तत्रापि २२.५३ राहुकिंग: १६६.७ राक्षसा यत्र २३८.३ राक्षसेन्द्रं तथा २६१.१४ राक्षसेशस्य १४८.६५ रात्रिसुक्तं ५८.३३; ६३.१३७ रात्र्यामस्यां १२०.४३ राज्या यया ४०.६ रात्रिवरुथो धर्मश्च १२५.४४ रात्री महोत्सवः २६४.४१ राज्ञा कोशगृहं २१७.१५ राज्ञ: प्रियाणि २१६.१४ राजा सहायाः २१५.७५

राज्ञस्त २१६.१६ राज्ञ: स्यादायुधागारे २१५.४३ राज्ञस्तस्याग्रय ६२.२० राज्ञो निवेश २२७.७८ राज्ञोऽभिषिकतमात्रस्य २१४.१ राज्ञो वा २३०.४ राज्ञो विनाशे २३८.१२ रिक्तेयं वसूचा २७३.६६ रिपूञ्जय स्तु २७१.२६ रुक्मिणी जनयामास ४७.१५ रुविमग्गी सत्यभामा ४७.१३ रुचकं चोत्तरद्वारिवहीनं २५४.४ रुचिराङ्गदन १४८.२६ रुचे: प्रजापते: ६.३४ रुजापहा २१८.३१ रुदन्त: सप्त ते ७.४६ रुद्रकोघ १८८.५४ रुद्रजापश्चत्भिश्च ६९.४४ रुद्राणां च गणं ६.४४

रुद्रदत्तं तदा १३४.४४ रुद्रायत ६३.५७ रुद्र शक्तं जयन्तं २६६.४३ रुद्रवच राजयक्षमा २५३.४२ रुद्रस्त् वत्सर १४१.१८ रुद्रस्याद्धीस १८१.७ रुद्रारित्रश्लिनः १५४.२४ रुद्रस्यैका १३.६ रुधिरेणावलिप्ताङ्गा २५१.२० रुरुद्रभृतयस्तद्वच्चाक्ष्रपस्य ६.२५ हरोद चापि १५४.२७४ रुष्ट: शैलेन्द्र १५३.२१३ रूपकाम: स तीर्थसदनं ११५.१७ रूपं तव करिष्यामि ११.२८ रूपेगाप्रतिमां ३०.७ रूपाभिजनशीलैंहि ३१.१३ रूप्यपादाग्रतिलका २८३.६ रूपस्य चक्ष्र्यंहरो २४४.२४ रूपसत्त्वगुणोपेतान् २१५.५

रूपसीभाग्यसम्पन्नः ७२.४२ रेखयोः सङ्गमे २६४.४० रेजुरायोधनगता १७७.४ रेगाविद्गङ्गणोपेता १७२.१४ रेमे च सा तेन ११.६६ रेवती तस्य सा १२.२४ रोचते मे १८०.५१ रोचनां ५८,३६ रोचमानस्य १२.२३ रोचमानाय ४७.१४६ रोदनाद्द्रवणाच्चैव १७१.३८ रोधसे चेकितानाय ४७.१४१ रोषरक्तेक्षणयुतो १५०.१२२ रोहिणी ५७.३ रोहिग्गीचन्द्र ५७.१६ रोहिणी पौरवी ४६.११ रोहिण्यादीनि १७१.३२ रोहिण्याद्री मृगशिशे १२४.५५ रोहितो यस्तृतीयस्तु १२२.६६ | 1134511

रौद्रं तथोग्रं १६२.२१
रौद्रं पुरुषसूनतं २६४.२६
रौद्रं सिंहाननं २६०.३२
रौद्रस्य मातृवर्गस्य १७६.८८
रौद्रों चैव १७६.८२
रौप्यखुरीं ४४.२४
रौप्यखुराः ६६.४६
रौप्यान्महेन्प्रप्रमुखांस्तथ ८३.१८

### ल

लघ्वेग्णकाजिनं ८२.४ लड्डूकाञ्छ्वेतर्गां ६३.१६ लतां पवित्रकस्थाने १५४.२५८ लताश्च विविधाकाराः १६१.६६ लब्ध्वा जन्म १४८.३५ लब्ध्या २४२.३१

लब्धमात्रे वरे १६१.२४ लब्घसंज्ञ: १५३.२०७ लब्धसंज्ञी १०३.८ लब्घसंज्ञोऽथ १५०.६३ लमतेस वरान्पञ्च २७३.५० लमन्ते यत्र ११६.१६ लम्पकानान्ध्रकांश्चापि १४४.५६ लवणं वर्ज्येन्माघे ६३.१५ लवराद्रोराशिखरे २७८.१० ललता कीडता ४३.३१ ललितायै नामो ६३.४ ललाटममभोरुह ५५.१४ ललाटस्वेदसलिलमपतद्भृवि ₹ ₹ ₹ ₹ ललाटात्पृष्ठतोऽर्द्धेन २५८.४१ ललाटे हेमतिलकं २८८.४ लशुनं २२७.१६१ लक्षणं दैविको १५४.१८६ लक्षगोद्धरणं २६४.३५ लक्षहोमस्तु ६३.११४

लक्षहोमस्य २३६.१७ लक्ष्म्या न शुन्यो ७१.८ लक्ष्म्या वियुज्यते ७१.७ लक्ष्म्या संवाह्यमानङ्घः 88.38 लक्ष्मीर्मेघा ६६.६; २४६.६२ लक्ष्मीर्नारायणं २३.२४ लक्ष्मीमभ्यच्च्यं १०१.१६ लक्ष्मीस्वयंवरं २४.२८ लक्ष्मयुत्सङ्गगतोऽधिस्तु ११६.३० लाजाः पूष्णे त् २६८.१३ लाञ्छनं २४१.१२ लामं च बहुशो २५३.५ लाववर्त्तकवात्तीकान् ११८.५२ लालाध्निकुलिश्चैव १६४.२४ लाक्षाप्रिय २१८.६ लिखित्वा ५३.२२ लिखित्वा तच ४३.२६ लिङ्गाईमूर्घ्वगं २६०.७ लिङ्गपुजाप्रमारोत २६१.८

लिङ्गमानानुभैदन २६६.२७ लेखकः कथितो २१४.२६ लेखनी कृतहस्तं २६१.६ लेखात्रयं त् २६४.३६ लोक ग्रालोकने १२४.८४ लोकच्छायामयं १७६.५ लोकपालाः १३४.४ लोकपालांस्ततो १५३.२२६ लोकपालाः स्थितास्तत्र १२४.६४ लोकपालाश्च १०४.१६ लोकपालाष्ट्रकं २८१.५; २८५.६ लोकपालाष्टकोपेत २७६.५; 757.4,758.3 लोकमाया १६६.६ लोकयात्रानुगन्तव्या १५४.४०८ लोकविस्तारमात्रं तु १२३.६८ लोकस्य व्यवहारेषु १५४.३६२ लोकसन्तान तो ह्येष १२६.८० लोकसंव्यवहारार्थं १२४.१०४ लोकसंग्रहणार्थाय २२०.२६

लोकसर्जनहेत्ज्ञो १७१.३६ लोकत्रयं तापयन्तस्ते १२७.७ लोकाधिवासिनीभ्यश्च २७८.१४ लोकानतीत्य ६०.११ लोकानुग्रह १६२.६ लोकावसा १५३.१७६ लोकाः सोमपथा १४.१ लोकास्तु मानसा १४.२४ लोके प्रवृत्ते १७६.४५ लोकेऽप्यधम्मंकुज्जातः १०.५ लोकेषु त्रिषु १३६.६ लोकेशावाहनं २७६.३ लोकेशावहनं कूर्तात्त्ला २७८.३ लोकेशावाहनं तद्वद्वोमः २७६.२ लोके समस्ते १००.३ लोचनत्रयसंयुक्तां २६०.५७ लोमपाद इति ४८.६५ लोमायनाः २००.५ लोमावर्त १५६.३६ लोहजालेन १७३.११

लोहवस्त्राजिनादीनां २१५.३० लोहराजतसौवर्णे १३६.२६ लोहितो १२८.५४ लौकिकेन १४२.३ लौकिकेन प्रमागोन १४२.६

ਰ

वक्तुं हि नृपति २०६.२८ वक्त्रसतु १२८.७३ वक्त्रमाहृतवानाशु १६७.६६ वंगराजस्तु ४८.७८ वचनं तीक्ष्णपरुषं २७.३३ वंचिताः सोपधानेन ४७.२०७ वज्रकः २१८.२८ वज्रकोशरजालानि ११६.६ वज्रतीक्ष्णनखं १७६.४७ वज्र मौक्तिक २६६.१० वज्रसारमये १४६.४१ वज्रहस्तो २६६.२०

वजाङ्गदं १७१.४६ वजाङ्गस्य तु २६१.१६ वज्रांगेगाहितं १४७.२० वजाङ्गो १४६.४ वजाङ्गो नाम १४६-१३ वज्रेण सप्तघा ७.४४ वजास्त्रं १५०.२०२ वज्राहता. १४०.१२ वञ्चयामास १५०.२६ वटमूलं १०६.११ वटेश्वरं १६१.५३ वटेश्वरस्तू २२.६ वडवामुखेस्य १७५.५८ वडबारुपमास्थाय ११.२४ वत्स कोपो न २४४.५७ वत्सद्रोहात्प्रतिव्योमस्तस्य २७१.४ वत्सश्चावर्तको ४६.५१ वत्सासंख्येषु १५४.५६१

वत्स्यते तत्पुरं १२६.२६ वत्सरो १४५.६५ वत्से वन्दय १५४.१४० वत्सरं १०१.४४ वत्स ज्ञातं २४४.१६ वदन्ति देहि १५३.१५१ वधस्तस्य २२०.२२ वधस्थानं बहि २५६.३५ वध्ये २२०.२८ वघो दण्डो २२७.१२८ वन्दनाय नियुक्ता १५४.३१७ वन्ध्या २१८.२३ वन्ध्यासूतं १५४.३२६ वनस्पतीनोषधीश्चाविशन्ति \$8.38 वनस्पतिरसो २३७.२४ वनाभ्यां १७७.२४ वने पूष्पाणि २५.३६ वनेऽत्यशोकं २०६.२

वनेऽस्मिन २०६.१ वनेऽत्र २०१.१६ वनानां प्रथमं १४४.६६ वन्याहारा १५६.१० वप्रद्वयावृतां ६३.८ वपूर्वीप्ता १७४:४६ वयं च ते धन्यतरा १५४.४०३ वयं च जाति १४८.१६ वयं तपश्चरिष्याम ४७.७७ वयो दास्यति ३२.४१ • वयं न घम्मं १३६.१३ वयं प्रमाणास्ते १५४.२१६ वयमद्य १४८.६ वयं हि ते प्रदास्यामो १२०.३७ वयं हि शस्त्र १३५.८२ व्यक्तमव्यक्तयोगं १६७.६४ व्यक्तमन्यतमो १६७.२१ व्यक्तं मेरौ १५४.६ व्यक्तं हतो मृतो २५.४१

व्यक्तं हतो घृतो २५.३५ व्यक्ताय चैवाक्ताय २५०.३७ व्यक्ति नीत्वा १५४. प व्यमा द १५४.४८७ व्यज्म्भत १५४.२५१;१५४.६ व्यज्मभदय १५४.५८३ व्यञ्जयन्नेतदिखलं २.२७ व्यञ्जनानां २१६.२४ व्यपगच्छत् वो देवा १३३.१४ व्यबुद्धयताहिपर्यंङ्के १५०.२१२ व्यतिक्रमात्पितणां १४.१४ व्यतीतानपुरुषान् १०८.१० व्यतीपाते स्थिते १४१.३४ व्यथा प्रस्नवर्गेन २५५.१२ व्यदारयछितितनवान् २५१.२६ व्यधमत्तस्य १५०.६३ व्यवद्धंत १७७.३८ व्यर्थीकृतां तु १५०.७४ व्यर्थीकृत्य १५०.७४

व्यशीर्यंत १५३.२०६ व्यशीर्यंत विकीण्गाचि 843.788 व्यवसायद्वितीयस्य ११५.१८ व्यस्भिः १३८.१६ व्यूहतत्त्वविधानज्ञः २१५.१० व्याकुलास्ताः १४४.६८ व्याकुलो द्वापरेष्वर्थ १४४.१७ व्याकुलोऽपि १५३.८६ व्याघ्रचर्मपरीघानः २५६.६ व्याझेभवदनाः १५४.५३१ व्याघ्रयोमिष्नं २०६.१७ व्याघितो १०५.३ व्याघि ४१.६७ व्याहृतीभिस्तथाज्येन ६८.१६ व्यायतं १७३.१६ व्यावृत्तवदनेऽगाघे १५०.१३१ व्यावृत्तास्यो १५७.३ ब्यालाः केशा १५४.१० व्यालेभ्यो १५५.२२

व्यास १८४.२१;१६१.४० व्यासरूपमहं ५३.६ व्योमकेशात्मरूपाय ६५.१४ व्योन्मि चोत्पत्य १३५.४२ वयोमनुष्यान् २४५.१४ ववन्दे गूढवन्दना १५४.१३४ ववन्दे ब्राह्मणं ३०.३० वब्रे वरार्थिनी १४.६ ववन्दे वरदं १८५.३४ ववर्षामृतकल्पांस्तान्ववौ 388.48 ववूर्वाताः २४५.६४ वद्ये च पुनर्लोकान् १७८.३७ व्रजविस्फूर्जिजतोद्भूते १७४.६ व्रणाननेरङ्गरसं १३८.२२ व्रणैरजस्त्रं १३८.३३ व्रतं च व्रतकालं २४.२६ व्रतं समापचामास २१४.१५ वतानामुत्तमं ६२.२४ व्रतिनश्च १८०.७३

व्रतान्ते १०१.२४ वतान्ते करकं ६३.१८ व्रतान्ते कलशं ७५.६ व्रतान्ते विप्रमिध्नं ७६.६ वतान्ते शयनं ७५.५ वतोपवासैविविधै: २४६.२० वतोपवासैविधिवच्छद्धया 47.70 वञ्जीयेत्सर्वथा २५७.७ वर्ज्येच्चैत्रमासे १०१.४४ वर्ज्योल्लिङ्गिनः १६.१७ वर्ज्येद्यल्त १०१.१३ वर्णतस्ताम्रकपिलो २०७.१६ वर्णतः पद्यगर्भाभश्चत्बीह 250.88 वर्णानामानुपूर्व्येण २२७.३४ वर्णयनभोजयेदन्नं १६.४४ वर्णाश्रमपरिभ्रष्टाः १४४.७३ वर्णाश्रमप्रतिष्ठानं १४३.४ वर्णाश्रमन्यवस्थानमेषां १४२.५५ वरप्रदानाद्भगवन्वधिष्यति

वर्णाश्रमव्यवस्थानं २१४.६२ वर्णाश्च श्रम २४८.१६ वर्णाश्रमाणां ७०.१ वर्णाश्रमा १४४.६६ वर्णाश्रमाणां वार्ता १२२.६६ वर्णाश्रमेषु १४५.२२ वर्त्तन्ते वर्त्तमानैश्च १२८.४६ वर्त्तन्त्यानियमे १४६.२८ वर्तुलः पद्मकश्चैव २६१.४१ वरं ददामि १८०.६१ वरदानाद्विरेजुस्ते १२६.२७ वरदाभयदा २६६.५५ वरदाये नमः ६२.११ वर्द्धत्यतो हसत्येव १२४.६२ वर्द्धस्व वद्धिताशेष २४५.७६ वर्द्धमामास १५४.५०७ वद्धापितं २५६.३१ विद्वतं राक्षसे २५६.३२ वरं प्रदायाथ १७०.३०

39.97 वरः पशुपति १५४.४८५ वरयामि त्वया २१२.२७ वरयामि महात्मानं ७.३२ वरं वृशाीष्व २१.१३ वरं वै प्रथमं १७६.४६ वरस्रीएगं २४२.३३ वर्षकोटिशतं १८६.५४ वर्षं घर्मं हिमं १२५.२८ वर्ष रमणकं नाम ११३.६१ वर्षाणि तस्य वक्ष्यामि १२२. = ४ वर्षाणां पर्व ११३.२६ वर्षाणि यानि ११३.२१ वर्षािए हट्टा १२७.२१ वर्षासु च तथाकाशे १२६.5 वर्षे किंपुरुषे पुण्ये ११४.६४ वराङ्गयवाच १४३.१३;१४७.१ वराङ्गीति च १४६.५८ वरासनं २१२.१४ वराहतीर्थे १६३.७४

#### 400

श्लोकानु॰

वरुणं चासनगतं २८६.६ वरुणं प्रति २६६.६४ वरुगाः पाश १७४.१४ वरुरोन यथा २२६.४ वरुणो वत्सनाभश्च १६१.६० वरेशच्छत्दयामास ७.३१ वरो दोषाननाख्याय २२७.१८ वल्कलान्यथ १४४.८३ बलभीमिवि २८२.४ वल्लभानि प्रशस्तानि १५.३६ वल्मीकेन १८०.१८ वश्यक ६३.१४० वन्यकर्माणि ६३.१४५ वंशक्षपकरा १४८.२ वंशानिदानीं २५३.३४ वंशान्ते ज्ञातयो २६१.३ वशित्वेन १५४.२३६

वंशे स्वायम्म्वस्यासीदङ्गो

10.3 वंशोद्भेदं हरोद्भदं २२.२४ वस्त्मिच्डाम १८४.६ वस्त्वेकसारा माहेन्द्री १२४.२१ वसन्तामल सप्तम्यां ७८.२ बसन्ति नानाजातीनि १२१.=२ वसन्ति तेषु ११३.२८ बसन्ते चैव १२८.२४ वसन्तं नैमिषारण्ये ७२.२ वस्वष्रपर्वतो १७२.३४ वस्वष्टाचलसंयुक्त २४८.२३ वस्वष्टकादित्यमरुद्वणानां 258.83 वस्वादित्यमरुद्गर्भ २७६.६ वसवे चैव ४७.१६० वस्त्रकाञ्चनरत्नोधैभक्ष्यैः \$5.38 वस्त्रप्रदं १८१.२४ वस्त्रं पूष्पमलङ्कारं २१६.१०

वस्त्रयुगमं १०१.४१ वस्त्रयुग्मावृतं ७८.३ वसानामध २१७.३६ वसानामध २१७.३६ वसुदाम्नः ५०.६६ वस्देवेन सा ४६.८ वसूदेववचः ४७.५ वस्देवो महाबाहुः ४६.२ वस्घातलचारी १४३.२६ वसुन्धरा ततो २८४.१३ वस्मध्यात्समुत्पन्नो १६४.११ वसुन्वदन्ति १६.३ वसिष्ठ एषां २००.७ वसिष्ठवंशजा २००.१ वसिष्ठवंशेऽभिहिता २००.१६ वसिष्ठस्य सूता ६.१० वसिष्ठस्तु २०१.१ वसिष्ठस्तूपयेमेऽथ २०१.३० वसिष्ठा एव २००.२

वहस्व मार्या ३०.३४ विद्याः संवर्त्तको १६७.५६ वह्नेस्त लक्षणं २६१.६ वहन्ति तुरगा २१२.१८ वही नरात्मजइचैव ५०.५७ वक्ष्ये विधानमेतेषां ५३.७ वक्षः स्थलं ६०.५ वक्षः स्थले २४६.६१;२५३.४० वक्षसः स १४०.२६ वाक्पारुष्यं २२०.१० वाक्यमेतत्फलभ्रष्टं १५५.१५८ वाक्सायका ३६.११ वाक्येन तीक्ष्णरुपेण १५०.८४ वागायनिश्चानुमतिः १६४.२८ वाङमनः १४६.१६ वाजिनामयुतेनाजी १४८.७६ वाजिश्रवाः १४५.६६ वाटिको बादरिश्चैव २०१.३७ वात्स्यायना १६६.६

वातध्मांब्रमार्गाणां २१७. ८३ वातस्कन्धापविद्धेषु १७६.३७ वादयन्तोऽतिमध्रं १५४.४६२ वादित्राणि २१८.१२ वादित्राणां २४३.२१ वाद्यमाना २३६.२ वानरै: कीडमानैश्च ११८.७३ वानस्पत्यो १६३.४६ वापीपालवचः १३७ १३ वापीपालास्ततोऽभ्येत्य १३७.१० वापीं पीत्वासुरेन्द्रागां १३६.६५ वापीमृततोयेन १३६.१० वामं १५६.७ वामतस्त् २४५.१२ वामतो दर्पणं २६०.४ वामदेव बृहत्साम २६४.२६ वामदेव्यं ५८.३६ वामदेवस्त् ४.२८

वामनस्य च २४४.७

विचित्र

वामनस्य तु २६१.२६ वामभूजं १५०.२३३ वामाई माघवं २६०.२२ वामांसं देवदेवस्य २६०.१७ वामे दण्डघरं २६०.४२ वामेन दक्षिरो १६३.३६ वामोऽस्जन्नमर्त्यास्तान्ब्रह्मणा 8.38 वायव्यास्त्र १५३.१०६ वायवो वारिदाश्वासन् 358.888 वायव्यं मथनं १६२.२२ वायव्यां पापराक्षस्ये २६८.३० वाय्वाचारा १०२.१४ वाय्वाधारा वहन्ते १२४.१४ वायं च १५३.२०५ वायं च तरसा १७७.४४ वायुना १८२.२३ वायुनाक्रम्यमाणास् १६६.११ वायुना चातिघोरेण १५३.१०७

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri २८ वारिनिर्गमनाय २६२.४ वायुन्हा १४०.२८ वायुन्नातिसुरभिकुसुमोत्कर-मण्डिते १२०.२६ वायु: प्रधावित्तस्तत्र १७६.३४ वायुः मुत्कर्षति ३६.१४ वायुः सशर्ककरो २४३.२२ वायुरच भगवान् १६६.४ वायुक्च विपूलं १५४.४४० वायुश्चरत् १७८.७२ वायुर्ववी १५४,४६० वाय्वन्तरात्मा २४८.७१ वायो भवान्विचेत १५४.२३ वायोस्त २३६.४ वाराग्सी १८०.७८; १८३.६२, ७३ वाराणस्यां १३.२६;१०३.१३; 253.19 वाराणस्यामभूद्राजा ४३.११ वाराणस्यां सूतं २७२.५ वारिता दारिता १३४.४०

वारुएो सोमदैवत्ये २७०.३३ वाह्यो श्रीनिवासस्त २७०.३२ वारुणानि च २४६.७१ वारुणीगन्धमाध्नाय २४६.६२ वारुणे वारुणी २८६.६ वाद्धींगोस १७.३४ वार्यपि १७.२२ वार्षिकांश्चतुरो २२६.१० वाक्षं चैवाम्बुदुर्गं २१७.७ वाराहकल्पद्यतान्तमधिकृत्य ¥3.84 वाराहीं च प्रवक्ष्यामि २६१३० वाराहि नारसिंही १७६.११ वाराहो नारसिंश्च २५६.२ वालखिल्या नयन्त्यस्त्रं १२६.२८ वास्रदेव्ये नमः ६४.४ वाल्मीकं १६३.३० वाल्मीकिना ५३.७० वासगेहानि २४४.७ वासः प्रासादपृष्ठेषु २१२.१७

वासवे १३४.६ वासांसी १०१.३० वासवोऽग्निः ५१.१६ वासिक्याइचैव ये चान्ये 288.40 वासिष्ठोऽप्यभव ६१.३६ वास्किं दक्षिए २६०.३ वासुकिस्तक्षकश्चैव १६३.५६ वास्तूपशमनं २६८.३, ४ . वास्तुपशमने २५६.११ नास्त्रविद्याविधा २१५.३६ वास्तोब्पते ४७.१३६ वास्देवी ६०.३७ वासुदेवोद्भवं २३०.६ वास्देवोऽपि तत्रैव ११२.२ वासोधी ६३.१३६ वासोभिद्विजदाम्पत्यं ७.२४ वासेभिः शयनीयैश्च २६४.४६ वासोभिः क्षयनीयेश्च ६९.४६

वाहनात्यरोहा १५४.५६६ वाहनापचयं २३२. प विक्रयः सर्वभाण्डानां १०८.१३ विकल्पः १४४.१२ विकल्पमात्रावस्थाने १४४.२२४ विकारवच ६०.६ विकारश्च २३१.६ विकृष्टचापा १३५.३५ विकोशैरसिभिस्तीक्ष्णैः १७७.१ विक्रोशति २१६.२० विकोशन्ति १६३.४६ विगर्जन्त १४०.१० विघ्नं करोषि २०१.१६ विन्घस्तपसि १७०.१ विघ्नैश्वालोड् १८२.२७ बिचक्षपस्ते २१४.१७ विचारणास्तु १४४.८६ विचारगायां १४४.२० विचिन्त्यासीद्वरं १५६.१४ विचित्रनानाविहगं १६३.७५

### विशेष

# श्लोकानु०

विचित्रवर्णेर्भासन्तौ १५४.१६२ विजयं रोचमानं ४६.१७

विजयस्त २७०.१०

विजयस्य ४८.१०७

विज्मभत्यथ १५०.११४ विज्मिताप्रतिमध्वनिय

338.848

विट्पति मातुलं १६.११

विण्मूत्र १८४.२६

विसदोऽपि १७८.४०

वित्तमेतत्पूरो २१.५

विल्हााठयेन १७.४२

वित्तहीनोपि ६२.३७

वित्तहीनो यथाशत्तया ५४.३

वितस्तिमात्रा ६३.१२४;

२६५.३४

वितानकं २७४.३६

वितानकं चोपरि ५३.१६

वितेनुनंय १५४.४४१

विचित्र

वृथव १५५.३ विद्रमं २१७.७८ विद्रुमक्तूयुगोपेतौ ८२.६ विदारयन्गिरिशिखराणि

345.38

विद्राव्य सर्वभूतानि १४४.५६ विविष्टा वो मम १३३.४

विद्विष्टनायकं २४०.१२

विद्विष्णवादयो १५४.३५७

विद्रभावादर्कस्य भूमेरेषा

38.88

विवेशणेऽमि ६३.१४६

विद्वी मर्मम् १४२.१२

विधत्सूर्येश्च १२६.२०

विद्वयौशनसि २०.१८ विधवा धातुरक्तानि ६२.८

बिध्वस्तेदेवायतनाश्रमं च

232.40

विधाग्रामिएानो १२६.२७

विधानदक्षाः २७४.३७ विधानं पूर्ववत्कूर्या ५४.४ विधानं सर्वशैलानां ५३.४१

विधाय राजतं ७३.३

विधास्यामि ततो ७.३४

विधि पुच्छामि ५५.२

विधिस्तोत्रं १४५.५६

विधिह्डटेन १४३.१४

विध्य मातृजं ४५.५६ विन्यसेत्पाइचेमे ६२.१८

धिनष्टचक्षुषो २१०.२३

विनष्टाशेष १००.३०

विन्ध्यभ्र पारियात्रहच ११४.१८

विनध्ययोगरच २२.६६

विनध्याश्वान्मिथुनं ५०.७

विना गवा २०.१०

विनागिन २३१.५

विनादयन्स्वदिशमुपेत्य २५१.३६ विना दायादकृत्येषु २१५.५३

विनायकं ५८.२५ विनायकं प्रवक्ष्यामि २६०.५२ विनायकादि २७४.४०

विनायकस्य ६३.४०

विनायकोप ( ५४.३१ विनायकोद्भवं २३०.८

विनाशमागताः १५३.८

विनाशमुपपदयन्तो १३१.३८

विनाशम्पयास्यन्ति २४५.३५

विनविष्टाः प्रतिविशं १२१.७३

•िवनिगंतान्त्रजालं २६६.३३

विनोदिता १३६.२३ विपरीतमुखो १५३.६०

विप्रचितिः २४५.३१

विप्रचितिस्तरचैव १७३.१६

विप्रचित्तिसुतः १७७.७ विप्रदुष्टां २२७.५६

विप्रस्य महती २५४.३५

विप्रागतो वा १६.५३

विप्रागाम् १७.४० विप्राणां कम्मंदोषेस्तै १४४.३६ विप्राणां क्षालयेत्पादा १६.२६ विप्रादेः शस्यते २५३.१२ विप्रान संपूजियत्वा ७६.३ विप्राय १०१.१० विप्राय दत्त्वा ६६.२० विप्रायन्धन्दो १०१.५७ विप्राय दचाच्छं सं १०१.३६ विप्राय दचात्सम्पूज्य ७८.५ विप्राइच २३०.१२ विप्राः स्थिता १३५.३ विप्रेम्यो भोजनं ७.२६ विप्रेषु दत्तवा ६४.४ विपर्यस्तरथासङ्गा १५०.१८७ विपर्ययेण वर्तन्ते २७३.२६ विपर्ययो न १२३.२० विपाट्य १४८.३६

विपाट्य मौक्तिकं १५३.१४६

विपाशां ५१.१४ विब्रुत मे ३२.१५ विभाजा नाम १५.१ विभावरि १५४.५८ विभावय्यमिर्द्धरात्रं १२४.३० विभावय्या १२४.५१ विमुस्तथैवा १६६.१८ विभूमंहाभूतपतिः १६४.१२ विभूदचापि २०३.१२ विभूतये नमः ६६.६ विभक्तलोकसंक्षोमकरो १४४.२४४ विमहंकीणंकेयूरा १५४.४८२ विमलयोग १५८.१४ विमला चंचला चैव ११४.२६ विमलै: स्फाटिकामैश्च १६१.५४ विवर्णतां च १६३.३७ विमानमिव १४८.४१ विमानानि च १६६.१३ विमानानेकविरपस्तो २४८.२० विमानेनार्कवर्णेन २७८.२३;

२७४.७६;२८४.२०; 258.84 विमान १५६.३५ विमुक्तः १६३.३० विमुक्तं न १८०.५४ विमुक्त सर्वपापेम्यो २५४.१६ विम्धन्ति २३४.४ विमृद्य १५०.२१४ वियद्गतं २४१.३४ वियति १४८.१७ वियत्येव शतैः १५०.२३० वियता मीप्सितं १२६.१५ विविक्तदर्शने २१६.३४ विविक्तेषुप १७.१२ विवर्ण २३४.२ विवर्द्धता १६८.६ विव्याघ १५०.११६ विवस्वतस्तवं २१३.७ विवस्वान्कश्यपा ११.२

विवस्वानितनामा ६.२३ विवस्वानथ ११.२२; २५३.४३ विवासयेत्तान्त्रपति २३५.४ विविधाग्नस्ततस्तस्य ५१.३७ विविधा मण्डपाः २७०.२ विवेश रूपिणी १७२.१६ विवशः प्रच्युतः ३५.४ विरक्तं: कारये २१६.२६ विरज्यति २१६.१८ विरजस्के २३३.६ विरतानां १५०.१४५ विरराम यदा १४६.६८ विरहेण हरस्तस्या १५४.६२ विराजं चैव १७१.५३ विरिञ्चप्रमलां २४०.४६ विरिचिममराः १५४.१६ विरहोत्किण्ठिता १५४.६५ विरोचनइचतुर्थश्च ६.१० विरोचनस्त १७३.१४ विरोधश्चार्थनाशश्च २७०.२८ विरोचनं २४५.१२ विरोचन इति ७२.२१ विलप्यमाना १४.१० विललाप रित: १५४.२५६ विलम्बिताश्वो १४०.३३ विलयं १६३.३ विलिख्य ६७.६ विलिखेनन नलैर्म्मि ७.४० विलोक्यान्तरिक्षे १५३.१६४ विलोहिताय घूम्राय १४२.२४ विंशति च तथा २३.१५ विंशत्या घृतकूमभानामुत्तम 58.3 विशत्या १५३.१८६ विश्वकम्मी मयः १२६.१६ विश्वकायौ ६४.११ विश्वं व्याप्य २८४.१६ विश्ववेदमयो ७७.५ विश्वाची सहजन्या १६१.७४ विश्वात्मने १३२.२८

विश्वान्देवान्देव १७१.५१ विश्वावस्मुषेणौ १२६.४ विश्वामयेच्चाप्यपरं २१५.६८ विश्वामित्रस्तु १६८.२ विश्वामित्रदचदवरथो १६८.१४ विश्वामित्रततथाद्यश्च १६८.११ विष्वाभित्रो १६ . ३, १२, १४ विश्वामित्रोलोहितश्च श्रष्ट्रच 285.29 विश्वेदेवास्तथा २४७.१० विद्वेदेवास्तु विद्वायाः ५.१७ विद्वेदेवाद्य २४६.५४ विद्वेदां प्रथमं १७१.२६ विश्रमभघातकानां १०८१.१४ विशाखयुपो २७२.४ विशान्तयामास १३४.७४ विश्रान्तकवपुर्वालो १७१.५० विशिष्टाकारवान्दण्डी ११.५५ विशेषं कांक्षतां १५४.२१७ विशेषपत्तैनिचितं १७२.२८

वेबण्य

# य्रोकामु०

विशेवा

विशेषान्देवताभेदाञ्छण् ध्व 757.5 विशेषान्मरकतादीनि २१८.३४ विशोकद्वादशी ५२.२६ विशोका दु:खनाशाय ८१.१७ विशोकाय नमः ८१.६ विशोकसप्तमी ७४.१ विस्तराद्विगुणाइचस्य ११३.४१ विस्तरेणान् १४५.२ विस्तरेगानुपूर्वाच १४४.६२ विस्तारान्मण्डलाच्चैव १२३,६३ विस्तारं त्रिगुणं चैव १२४.१७ विस्तारेण १६६.२४ विस्ताराद्धी २७०.१६ विस्तारमण्डलाभ्यां १२८.६४ विस्तारान्मण्डलाच्चैव १२३.१७ विस्तीर्णा १६१.३६ विस्फूर्ज्तकर १५०.१६६

विस्मयाद्याद्धमाहात्म्यमभिनन्द

28.33 विस्मृतानि च १५४.१०३ विस्मृताभिनयं २४.३० विसंहताः किमिति १५४.४६१ विस्जय ब्राह्मणं २१.३४ विष्कमभगण्डपरिघ २५३.५ विष्कमभपर्वतास्तद्वनमन्दरो 283.84 विष्कमभशेलानृत्विगम्य ६१.७ विष्कम्भा ६३.६४ विष्कमभानमण्डलाच्चैव १२४.८ विषज्वालाकुलैः १६३.४४ विषजितपरमं २१८.१० विष्टम्य १५५.२३ विषण्णमनसो १४७.२६ विष्णु १८३.६७ विष्णु: कृष्ण: २५०.४६ विष्णुत्वं शृगु १७२.१ विष्णुं देवगरा। २२४.१४

विष्णुदेहसमुद्भ तं ५४.५ विष्णु पौरोऽपि १६५.२० विष्सास्तव ६३.६६ विष्ण्स्तेषा ४७.२६ विष्णु रवीणामधिपं ५.४ विष्णुसिद्धिः १६६.३८ विष्णुश्च १५२.२८ विष्णोः १०२.४ विष्णोभीगी २४६.२७ विष्णोरशेन १४२.६४ बिष्णोरिदं ६३.३६ विष्णोरिदानी २४४.२ विष्णोर्म्यया १३६.१७ विष्णोस्तावतप्रक्ष्यामि २५८.४ विष्णोर्देहसमुद्भूता. २२.८६ विष्णोर्वक्षसि ५२.१३ विष्णार्वेरेण १०.११ विष्णोरास्तां २४६.६८ बिषण्णवदनाः २४६.१२

विषनि: श्वासनिर्देग्घं १५३.११७ विषभीतास्ततो २४६.५१ विषमइवेतपादाश्च २०७.२६ विषमेतत्समृद्भूतं २५०.४८ विषयो विषयित्वं १४५.६६ विष्वक्सेनस्य ४६.५६ विष्वक्सेनाभिधान २१.३४ विषं क्षीरं ततो ६.२० विषाग्निदां २२७.२०० विषाग्निसर्पश .२११.३ विषाणां २१७. ५४ विषादत्तोषरोषाद्यैयों 388.28 विषुवे ५३.५१ विषु वग्दहवणश्च १२५.१ विषैर्न बाध्यते २१८.२० विहरान्ते ५१.१८ विहरन्ति रमन्ते १२२.२८ विहाय भगवांश्चापि २५१.१७

विहायोदग्रस १५४.४४४ विहितपरबलाभिधातभूत \$ \$ 6.0 \$ 3 वित्रेसुर्दुदुवुर्ज १५३.५२ विज्ञातदेश कालश्च २१५.१३ विज्ञापयन्ते १८७.५ विज्ञाय राजा २४०.२७ विज्ञेयः श्रवणाच्छ्रोतः १४५.४० विद्याद्द्वादशसाहस्री १६४.१६ विद्याधरी १०२.७ विद्याधराधिपत्यं ४.२० विद्या वेद्यं च २४८.१७ विद्युच पंचमी १२२.७३ विद्याजिन हुं १७६.४६ विद्युतां यत्र १६३.७७ विद्युतोऽशनिमेघांश्च ४.२६ विद्यन्मालिन्न १३६.२२; १३5.43 विद्युनमाली १३५.४८

।। ।।३६२॥

विद्युन्माली ततः १३८.५४ विद्युन्माली १४०.१८ विद्युन्मालिनि निहते १४०.३७ विद्युनमालेविशम्यैतन्मयो १३६.२१ विद्युल्लता २१०.५ वीध्यग्रे २१७.११ वीणावाद्यमुखो १५४.५३६ वीरकं लोकवीरेशमीशान १48.230 वीरणस्यात्मजायां ४.४० वीरभद्र इति ख्यातः ७२.१३ वीरवृक्षलता १७२.३३ वीरेश्वरश्च २६१.३६ व्कवच्चापि २१५.६१ इकीवोरणमासाद्य २०१.६ वृजिनीवतश्च ४४.१६ वृत्तं ६३.१४२ वृत्ताकृतिप्रमाण्य ११३.१३ वृत्ताननाद्यवरा १४४.५३५

वृतां दासीसहस्रण ३१.३ वृति तत्र २२७.२६ वृत्ते वृत्रवधे १७२.१० वृतोऽनया पतिवीर ३०.३२ द्याच्छेदी २२७.६४ नृघापुत्राहमस्मीति २४४.११ वृथा तस्या १६१.१२४ बद्धः कुलोद्गतः २१५.४१ बद्धद्विजो यस्तद्वाक्यात्सवं ₹१.२६ ब्द्धान् हि २१४.४१ ब्दाश्चालोलुपाश्चैव १४५.२६ रुष एव स २०७.३६ वृष्टिनेमिः सुधम्मा ४५.३३ दृष्टिरत्यद्भुताकारा १६६.१० दृहिसर्गस्तथा तेषां १२४.११ वृष्णिमतः ५०.८१ वृषध्वजाय मुण्डाय १३२.२७ वृषपवंन्निबोघ २१.६ वृषपर्वेव तद्वेद २७.३७

वृषभः काशिराजस्य ४५.२६ वषस्योच्छायतस्तुल्यो २६ ह. ३६ वृषेन्द्रयानाय १५४.२६७ वृषोत्सर्पं १८.१४ वृषो भवति २६१.४५ वक्षकोणभ्रमिद्वारस्तम्भ 35.005 दक्षं तु सफलं २२७.६२ वृक्षमालोक्य तं १४०.२४ वृक्षशाखां २०६.१५ दक्षाणां च २२८.२० वृक्षान्बहुविधास्तत्र १६१.५० द्वषांत्लक्षणसं २८३.५ वृक्षः पुष्वफलोपेतः १२२.४७ दक्षेश्च वसुघा १०.२७ वेगेन कृपितो १५३.४७ वेगेन चलत १५३.७२ वेगेन महता १५०,२८ वेणुका चामृता १२२.३३ वेणुमण्डलकञ्चेव १२२.६६

वेण्वैदलभाण्डानां २२७.१०४ वेतांलयक्षोरगिकन्नराण २३.३६ देत्सि चैतत्समस्तं १५४.११७ वेदनाशे २२८.६ वेदधामरसं २३.१४ वेदराशिः स्मृतो ४.१० वेद्यि त्वां ३१.१४ वेदश्चैकश्चतुर्द्धा १४४.११ वेदस्मृतिवेत्रवती ११४.२३ वेदशास्त्रप्रणयनं १४४.२६ वेदत्रयीपरिभ्रष्टांश्चकार २४.४८ वेद्यशारं ५८.२३ वेद्यां कृष्णाजितं २५४.७ वेद्यां निधाषयेच्चैव २३६.८ वेदीमित्ति पीरत्यज्य २६४.३६ वेश्याधर्मेण ७०.२८ वेश्याऽनंगवती वेश्यानामपि ७०.१६ वेष्ट्रयेच्छ्लकवासोभिरिक्षु ८६.५ वेष्ट्रिताः १७४.१०

वेत्रपाणिनमव्यग्रमुग्रभोगीन्द्रभू १४४.२३१ वेदान्प्रवर्त्तविष्यामि २.१५ वेदाभ्यासरतस्यास्यं ३.५ वेदार्थेषु त्यां १५४.११ वेदाः शास्त्राणि ६६.८ वेदाहं तात २८.८ वैधुर्य दैवतं १४०.४८ बैक्ण्ठतीर्थ च २२.७५ वैक्ण्ठायेति ६६.२३ वैष्णावी सहदेवी २६६.१४ वैदर्भा वाथ २२.६४ वैयूर्यविद्रमै: १०.४ वैदूर्यसौगन्धिकयोस्तथा 09.399 वैधव्यदायक २५४.१३ वैन्यः पृथुर्दिवोदासो १४५.१०० वैनायकी १७६.१८ वैभाजं नन्दन चैव १३१.४८ वैवर्ण्यमभिवत्से २४८.३०

# वेवस्वे

श्लोकानु०

वैवस्वते संयमने १२४.२८ वैवस्वते संयमने मध्याह्ने 39.889 वैवस्वते तथातीते २४६.७२ वैवस्वतो निवसति १२६.२२ वैवस्वतो हि २६०.२४ वैवस्वताख्ये ६६.६ वैराज्यं ४८.३४ वैराजा यत्र ते ३.४६ वैरुप्यं येव १४१. ५३ वैलोक्यं २०८.३ वैशम्पायन ६३.१ वैश्यस्त १६०.२४ वैदयस्याकोशने २२७.७१ वैद्यागमे च २२७.१३७ वैश्यशृद्रजन २१७.२ वैश्वदेवं ततः १६.४४

विश्वानरहतः १८८.३४

वैश्वानरो १६१.११६ वैश्वरूपं प्रधानस्य १२८.५४ वैशाखगुक्लपक्षे ६५.२ वैशाखगुक्लपक्षे ६५.२ वैशाखस्य १७.४ वैशाखामुपरागेषु १७.११ वैशाखी पौर्णमासी २०६.२ वैशाखे पुष्प लवणं १०१.४५ वैशायनो १६५.१८ वैशीनरिविक्रपाक्षो १६५.१६

#### <u>ত্</u>য

शकः प्रोवाच १५४.३१३ शक्दर ५६.२ शक्दरस्य १८७.४५ शक्कुकर्गी १७६.३१ शक्रध्वजाभिपतनं २४२.६ शक्रध्वजालिङ्गनं २४२.२४ शक्रं विव्याध १५३.७८ शक्रेण नन्दिना २५४.२३

शक्रमगण्ड ११६.१७ शकस्त्वा १४६.२४ शकेण पक्षादिखन्ना १२५.१२ शको गजाजिन १५४.४३६ शकोऽपि १५३.७६ शक्करोमा च ६.४१ शक्तया च १५१.२१ शक्तिचित्र १७२.२४ शक्ति चिक्षेप १५३.२१७ शक्तितः कपिलां ६८.३४ शक्तितः पलसाहस्रतितयं ₹७5. ११; ₹७६. ४ शक्तितस्त्रिपलावुर्द्धमा २८०.५ शक्तस्त्रीिए द१.२१ शक्तितो नाभि २२७.१७१ शक्ति दण्डं २५६.६ शक्तिध्वजपताकाढ्या २०७.३४ शक्तिभः १४६.८ शक्तिभिनिनहृदया १३६.३७

शक्तः पाशस्तथा २६०.४८ शक्तेः परा २०१.३१ शंखं चकं २४६.१२ शक्रचक्रधरं २६०.२३ शंङ्खं च वेतरे २६०.२४ शंखचके सकटके ६४.१३ शक्तचन्नेऽस्य २८४.४ शंखपुष्पी तथा २६७ १३ शण्डामकंपरित्यक्ता ४७.२३२ शरासर्जिरसं २१७.३६ शतकत्रवी १४३.७४ शतकतोष्मर १४३.२८ शतं चाशीतिसिहतं २७०.२३ शतजेरपि ४३. प शतद्रश्चन्द्रभागा च यमुना 288.38 शतं पूर्ण शते २७२.३१ शतं ब्राह्मण २२७.६७ शतमानं तृतीयं २७०.२४

शतमेकं घात्तराष्ट्रा २७३.७१ शतमेकोत्तरं २७८.२४ शतयोजन १८७.२० शतयोजनविस्तीर्णम् च्छितं 285.58 शतयोजनसाहस्रा १२४.३६ शतं वर्षंसहस्रागां १०७.१८ शतशो इद्धिमायात् २४.२१ शतरुवा शताला २२.३४ शतसंख्येश्चत्र्या २०८.७ शतसंख्यैस्तापनीयै: १२१.२१ शतशीर्षः १७६.४० शतश्रुङ्गश्चतुर्वारो २६६.३१ शतत्रयेण वा २८४.४ शतानि त्रीणि २७२.१२; 203.23 शतानि पंच १२८.६७ शतान्ते वा २६५.४४ शतान्यद्वं २७३.२२

शतायुः पुरुषो १५४.३६६ शतावरीमघुके २१७.४६ शताईमंग्लानां १४५.१४ शतैः पञ्चभिरत्युग्रैः १५०.३ शन्तनुस्त्वभवद्राजा ५०.४२ शन्तनोर्दयितं ५०,४६ शमिपुत्रः प्रतिक्षत्रः ४४.८० शनैश्चरं १२८.३२ शनैश्चरस्तथा चात्र १३३.२१ शनैश्वरात्तया १२८.७४ शनैश्चरो १२८.४२ शनैश्चरो विरुपश्च १२८.४६ शप्तांस्तानसुरान्ज्ञात्वा ४७.२०४ श्वासेन तस्य २५०.१८ शब्दं प्रति १६८.५ शब्द: स्पर्शश्च ३.२० शबला नाम ते ५.६ इमशान वासिनो १५४.३३५ शम्मं विभेद १५३.४४ इमशानमिति १८४.८ शाल्ये १८८.४

शयनानि ६३.१०८ शय्यां ५५.२२ शय्यां च जलक्मभांश्च २८६.११ शय्यां दद्यादनङ्गाय ७.२३ श्यामगौरेण वर्णेन ११.५१ श्यामपर्वतवर्षं १२२.२३ श्याममण्डलता २१६.३० श्यामायना १६५.४ श्रशुरेणाभ्यनुज्ञाता २०८.१६ श्वश्रोपि १८७.४१ श्वापदान् विविधाकारान् ११5.44 श्वेत कल्पप्रसङ्गेन ५३.१८ क्वेतं तु जठरं २०७.२४ इवेतपर्वा १६१.१११ श्वेतभानुहिमतन् १७६.७ इवेतमेघकृतोष्णीषं ११७.५ श्वेतवस्त्रा १८८.३५ क्वेत: क्वेताम्बरघर ६४.२

इवेतइच हरितश्चेव पृषतो १२६.३ श्वेतश्च हेमकूटश्च ११३.२३ श्वेतां च दद्याद्यपि ६१.४८ श्वेतामथ ५७.२१ श्वेता सुलोचना १७६.१७ श्वेताः सुमनसः २४३.१४ क्वेती च १७६.१३ इवीतपीतास्तथा २५०.११ इवेतोदर: २०७.१८ इवेतो मार्जारपादस्तु २०७.२१ शरकण्टाकिताङ्गो १४०.३२ शर्करात्परा ७७.१४ शर्करासप्तमी चेयं ७७.१५ शर्करासप्तमीं वक्ष्ये ७७.१ शर्करापायसं २६८.२४ शर्करापात्रसंयुक्तं ७६.६ शर्करायां २८७.६ शर्करासंयुतं ७६.३ शर्करासप्तमीं पृण्यां ७४.३

शरदम्बरनीलाङ्ज १५०.२१३ शरद्वतस्तु ५०.५ शरद्वसन्तयोर्मह्ये १२४.६३ शरण्यं शरणं १६१.२६ शरणं नैव जानीमः १२६.१८ शरतेजः १४०.५४ शरभानष्टपादांश्च १३४,६७ शर्मिष्ठा तस्य २४.५२ शर्मिष्ठां मात्ररं ३२.१६ शर्मिषठा सुन्दरी ६.२२ शर्वाय ६०.२६ शर्वेण पाणिग्रहणम् १५४.४८४ शरमस्त १८८.७८ शरींर ते न २७६.२१ शरीरदेहादिसम्च्छ्यं ३६.१३ शरीरे मम १५५.१ शरीरे मातुरंशेन १०.5 शरीरलक्षणानां १५४.१४३ शरीरस्फुररो २४०.१५ शरीरेण समं २१२.४

शराग्निपातात्समभिद्रतानां 33.089 शरानग्निकल्पा १५३.१६३ शराणामथ २१७.३० शराणां मुज्यमा १३६.३६ शरैरग्नि १५३.१६६ शरैयंथा १५३.१८३ शरैस्त्रिभस्तस्य १५२.५० शरी ज द्वी १५०.१५५ इलाघ्य एव २४६.२६ इलेब्मातकानाम्रत २४७.८ शशकः शशकी २०६.२१ शशाक शापं २३.३३ शशाङ्कपादै १३६.३६ शशांक रश्मे संकाशं 798.38 शशाप च यमं ११.१२ शशाप तं २०१.१४ शस्यवृद्धी २२६.२४ शस्यराजिक्च २१६.२४

शस्त्र

शस्त्र रमर्पान्निर्म् क्तेर्म् जङ्गास्त्रं 240.280 शंसन्ति च ४४.२२ शष्यन्त्यरोगाः २३२.४ शत्रवोऽग्निविष २१५.८८ शाकं ४८.३४ शाकं शाकं च ६३.१३२ शाकद्वीपस्य वस्यामि १२२.१ शाकद्विपस्य विस्याराद्विगुणोन १२२.40 शाकद्वीपादिषु १२२.५ शाकद्वीपादिषु ज्ञेयं १२२.४१ शाकद्वीपेन विस्तारः १२२.७६ शाकपर्णा १८३.३१ शाकाहार्याः २००.६ शाके शाकप्रमारोन २२७.११३ शाको नाम महादृक्षः १२२.२७ शाखाप्रपतनं २३२.६ शाठयं लौल्यं २१६.२३

शाण्डिल्यो १६६.१८ शातकीम्भमयः १२३.४ शान्तमाग्नेयमस्त्रं १५३.१०५ शान्तमीशानभागे ६७.५ शान्तयर्थं ६३.६१ शान्तयश्च प्रयज्यन्तां १३१.३४ शान्तसत्त्वसमकीणम् १५४.२२८ शान्तये तत्र ६८.५ शान्तात्मानः १५.४२ शान्तिकृच्छान्तं २३.४ शान्तिप्रदाता सर्वेषां ७२.१५ शान्तिमङ्गलहोमेषु २३८.११ शान्तै १८४.५३ शापं प्राप्याथ २४५.६१ शाम्येनं १६३.४० शायितं च १४०.६२ शार्ज्जहालाहलां २५०.१३ शारीरानथ वक्ष्यामि ३.६ शाल्मलस्य तु १२३.२

शाल्मलान्तेषु विज्ञेयं १२२.१०३ शाल्मलिः शाल्मलद्वीषे १२३.३८ शाल्मलो द्विगुणो १२२.६२ शालायास्तु २५४.३७ शालाहलेयाः १६६.३ शालितण्डलपात्राणि ८६.४ शालिश्च १६६.२७ शालेङ्गुदीचन्दनेदवदा २७४.३२ शिव मम्यर्थ ६०.२७ शालेयतण्डलप्रस्थं ७०.४३ शालैस्तालै स्तमालैश्च ११८.३ शास्त्राणां तु १८३.५२ शास्त्राव्यशेषाणि २४५.८८ शास्त्रेषुक्तम १५४.१५७ शास्त्रेरर्था १६०.७ शिखण्डिने ४७.१४२ शिखस्य चतुर्भागात्कर्त्तव्या 258.90 शिखराईस्य २६६.४ शिखाश १८८.१६

शिखिनं १७४.४३ शिखी चैवाथ २५३.२४ शिविका च चतुर्थी १२२.३२ शिवेस्तू शिवयः ४८.१६ शिव १८८.६३ शिवकुण्डे शिवानन्दा १३.३८ शिवनेत्रोद्भवं १७.२३ शिवमध्यच्चंय २२२.१४ शिवपौरां १२१.४७ शिवायोति ६०.१६ शिवं वेदातमने ६०.२२ शिवरूपस्ततोऽस्माभिः १०१३ शिवस्कन्धः २७३ १४ शिवः सृष्ट्रा १४०. ५२ शिवस्य हृदये ६६.५२ शिवा मनोजवं ४.२४ शिर: ५७.१३ शिरः प्रदक्षिणं २६३.२२

शिरोम्पण २६०.१५ शिरसा १५८-१० शिरसा च सदा २६३.२३ शिश्छेदरोद्भवं २६.२६० शिर:स्थाने तू २६५.३० शिरांसि केषा १५०.१६० शिरीषोद्म्बर २१६.२ शिल्पानि २२०.३; २५४.२३ शिष्यस्याशिष्यवृत्त २८.६ शिष्टा यस्माचरन्त्येन १४५.३६ शिषेघीतोश्च १४४.३४ शिष्टैराचर्यते १४५.३७ शिश्ने संवत्सरो १२७.२४ शिशुकोऽन्ध्रः २७३.२ शीकरान् सम्प्रम् चंति १२५.२२ शीघ्रमेव १५५.३३ शीतपाकी २१७.५१ शीतांशा १३६.१८ शीतांशु १७६.१६

॥३६४॥

शीतांशुजालनिर्द्ग्घाः १७६.१८ शीर्णदंष्ट्रा १३७.२ शीला चारार्यगन्घत्वं २४८.२२ शीलदाक्षिष्य २५.१६ शीलवृत्तगुरगोये १७.१३ शीलार्थचार १७२.३० शुकपत्रानिमैश्चान्यैः ११८.४१ शुकी शुकानुलकांश्च ६.३१ शुक्तं ६३.३६ शुक्त्रतीयं १६२.२०,१४, २६ श्कतीर्थं च २२.२६ शुक्ऋतीर्थस्य १६२.३ शुक्कतीर्थे तु १६२.३३ श्वकतीर्थात्परं १६२.२२ श्काति २१७.४७ शुक्रे तामाहर २४.१६ श्चिरिंग ५१.४ श्चिविद्यः २४.३४ श्द्रबोधप्रबुद्धाय २५०.३४ श्नामुखांश्चीर्ह १२१.४८

शुष्कां संपूजियद्यान्त १७६.८५ शुश्रुषन्ते पितृन्पुत्रा १३१.१२ शुश्रुषवस्तु यद्विप्राः ११४.६२ श्रूषुर्मम १६७.६३ शुमं गर्भम १७८.२० शुभदः सर्ववर्णानां २५३.१६ शुभदं सर्वमेतत् २५४.३६ श्भदर्शनतां २८५,२२ शुभयोगे शुभस्थाने २६४.१० शुभाः प्रकृतयस्तेषां १४२.५३ शुमान्यथैतानि २४२.३४ शुभावहास्ते २२६.१४ शुभाशुभातिमका ४.३२ श्भास्त्रत्राष्ट ५८.११ शुभोदयानां १५४.१७१ श्कलपक्षे १६३.७७ शुक्लपक्षे तृतीयायामुपरागे द३. द शुक्लपुष्पैरलंकृत्य २६४.३० श्कलवस्त्राणि दत्त्वा ६६.६ शुक्लवस्त्रैः ७४.११

शुक्लं सर्जरसोपेतं २१८.१४ शुक्लमाग्निसमं १२८.५२ शुक्लमाल्याम्बरो २७४.५६ शुक्लमाल्याम्बरघरः ५८.१६; E8.3; 20x.20 श्वलमाल्याम्बरधरः श्वला शुक्लानि चैव २१७.५६ शुक्लाम्बरघर: २४६.७ शुक्लाम्बरघरो १०६.४० शुक्लाम्बरपरिष्कारं १४८.४० शुक्लाम्बराण्यम्बुधरावली 53.80 शुक्लायां पञ्चदरयां ५३.६ शुक्लास्ता नामतः १२८.२२ श्वलाक्षततिलैरच्चर्या ६२.१० शुक्ले च कृष्णे १२६.३६ शुक्लोऽर्करश्मिसंघातः २५६.४ गूद्र: सवर्णागमने २२७.१३८ शुद्र: सुवर्णकारश्च ६२.२४ शुद्रां घात्रेयिकां ४८.६२

श्रद्रागां १४४.३६ श्रद्वेषु १८.३ शूद्रोऽपि ५७.६ शून्ये यद्कुले ७०.१२ शूरश्च बलयुक्तश्च २१४.१६ शूराणामभिजातानां १५०.१०३ श्रा: स्थ १३६.२६ श्रसेनश्च ४३.४६ श्रसेना भद्रकारा ११४.३५ शूरसेनास्त्रयोविंशत् २७२.१६ शूलनिर्दारितोरस्का १४०.३६ शुलमेदमिति १६१.३ शुलहम्तो विरूपाक्षः २६६.२७ शृगालगृध १५३.१३८ श्रुङ्गवान् पर्वतश्रेष्ठः ११४.५५ शृङ्गारघारिणं २६०.३८ श्रृङ्गसाह्वस्य श्रृंगस्य ११३.६८ शृङ्ग हिमवतः १५४.३०२ शृङ्गिएस्ताम्र २०७.१७ शृङ्गिणां च २२६.२०

शृङ्गवेराजमोदाभिः ११८.३६ शृङ्गी शृङ्गाटकी २१७.४५ शृरा १०३.२१;१५३.५०,७०; 254.77 शृरण् कर्मविपाकेन येन ११५.६ शृग् चान्यद्भविष्यं ७२.१ शृरागू दानव १३४.१७ शृरापु देवि १८१.४३ श्रुगुध्वं देवमात्गां ५.१५ श्रुरणुघ्वमसुराः १४८.१ शृण्ध्वं वै १८०.४ शृरगुध्वं त्रिपुरं १२६.३ श्रुण नारद वक्ष्यामि ६६.१ श्रृण प्रयागमाहात्म्यं १०६. प श्रृण्या परया १६४.१३ शृण्यादीप ६०.४८ श्रुण्वन्त् १७८.६४ श्रुण्वन्त्ववहिताः १८६.४ श्रुण विप्र १६२.६ शृणुव्यं वर्षाणि ११३.६०

श्लोकानु०

शृणु राजन्प्र १०५.१ श्रृणु राजन्प्रयागस्य १०७.१; 990.9 शृण् जरान्प्रयागे १०५.३ शृण राजन् प्रयागे १११.२ शृणु राजन्महागृह्यं १०८.१४ श्रृण राजन्महाबाहो ५८.४; 903.74; 908.70 श्रृण राजन्महावीर १०८.८ श्रृण्डवादिपुराणेषु १६४.१६ श्रृण्डवावहिता ६२.४ श्रृण्डवाबहितो ६५.५ श्रृणुष्व सुमहाभागे २४४.३७ शेषं तु पूर्ववत् ६१.६ शेषमात्मानमालोक्य २४८.३३ शेषवास्कि ६.३६ शेष स्थन्वा १३८.३८ शेषश्च भगवान १३३.६३ शेषश्चाप्यस्य १५४.५४

शेषाणामंगुलानां २४८.६७ शेषा दैत्येश्वराः १४०.२२४ शेषोगिरीशः १३८.३६ शैव १६३.११ शैलजापि ययौ १५४.३०१ शैलद्हितो १५४.२८६ शैलप्रसादनागाइव २४२.२१ शैलसंवर्ष्मग्रस्तस्य १६३.४ शैलै: सहस्र महती २४८.५ शैलाग्रात्पतित् १४४.२६ शैलास्त्रं १५३.६३ शैलानाम्तमं १८४.१६ शोच्योऽहं २४५.४१ शोगाश्वस्य ४४.७६ शोणितं २३३.३ शोभितोत्तमपाश्व ११६.३८ शोमनं ६३.८६ शोभनं भीरू ३२.६ शोभनैः पत्रवल्लीभिरण्डकैश्च

258.30 शोभसे मंदर ८३,३२ शौकं शक्तो १२८.४१ श्रद्धा १६.११ श्रद्धा च नो मा १६.५० श्रद्धादेव्या ४६.२० श्रद्धया च ग्रपि १६४.१४ श्राद्वानपरो भूत्वा १०८.३१ श्रयन्ति पस्मात्तन्मात्राः ३.२२ श्रवणात् १०६.२० श्रवणाहिफलन्मुक्त १५४.२३३ श्राद्धकाले च २२.६३ श्राद्धे २०.७ श्राद्धे दाने तथा २२.३० श्राद्धान्नं १६.5 श्राद्धमेतेषु २२.३७ श्राद्धसाधनकाले २२.६१ श्रद्धेषु भोजनीया १६.२ श्रान्तात्मा २०१.२

श्रान्तोऽस्यथ १४२.८ श्रावणादिषु ५७.१७ श्रावणस्य द्वितीयायां ७१.२ श्रावण्यां ५३.१६ श्रावणस्याष्टमी १७.५ श्रावरो १६३.१५ श्रावरो चोत्तरां १२४.५० श्रावयेत ६३.१०२ श्रावस्ताद् १२.३१ श्रावस्तरच महातेजा १२.३० श्राविष्ठायनबालेयाः २०१.३६ श्रियं देवीं २६१.४० श्रियो मन्त्रेण २३६.११ श्रीकामः ६३.२ श्रीकीर्ति १७२.३६ श्रीपर्णी ताम्रपर्णी २२.४६ श्रीपतेश्च तथा २२.७४ श्रीफलाश्वत्थबदरं ६६.६ श्रीमल्लकरिंग २७३.३

श्रीवत्सघारिञ्छीकान्त ७१.५ श्रीवत्सलक्षणं ४७.३ श्रीवत्सलक्षणघरं २४७.२६ श्रीवत्सो विजयइचैव २७०.४ श्रीरनन्तरमृत्पन्ना २५०.३ श्रीश्च पृष्टिश्च २५८.१३ श्रुतकीर्तिः पृथा ४६.४ श्रुतं चेदं त्वय १०६.१८ श्रुता १८३.४२; १८६.६ श्रुत: पद्मोद्मवस्तात १७६.१ श्रुतं मे ब्रह्मणा १०६.१ श्रुतवानिह ते २४६.६२ श्रुत्वा ऋषं १४५ ८८ श्रुत्वा कूमारं ३२.१ श्रुत्वा च नरसिंहस्य १६४.३ श्रुत्वा च सिंहनादं १५३.७० श्रत्वा तथा ४७.१६१ श्रुत्वा तस्यास्ततो ३२.२३ श्रुत्वा दाक्षायग्गीपूत्रा १३१.३७

गाउ६४ग

श्रुत्वा दूहितरं २७.२८ श्रत्वा प्रभाते ६६.३४ श्रत्वा भे १३६.२८ श्रुत्वा वाक्यं १४३.१६ श्रुत्वा रूपं नरेन्द्रस्य ११५.३ श्रत्वे १८४.६३ श्रुत्वेतद्ब्रह्मणो १४७.६ श्रुत्वे १४८.२७ श्रुत्वैतद्वचनं २५०.२४ श्रत्वैतत्सर्वमिखलं १६.१ श्रत्वैतत्तारकः १६० १ श्रुत्वैतत् सम्भ्रमाविष्टो १४४.१४७ श्रत्वैव च स ३०.२६ श्रतस्ते १७४.१ श्रतसेनं ५०.५२ श्रुतथवसि ४५.६ श्रतश्रावस्तु ५०.३४ श्रृति देशं २२७.७६ श्रतिप्रिय १५४.४६४

श्रुतिविद्यासुशीलैश्च २१६.२४
श्रुतिस्मृतिम्यां १४५.५२
श्रुतीनां ५३.४६
श्रुतीनां ५३.४६
श्रुतोऽन्धकवधः १८०.१
श्रूयतामस्य १८३.६०
श्रूयते यच्च १६४.२७
श्रोत्रं त्वक् ३.१६
श्रोतुमिच्छामहे ७.८;५२.४
श्रोत्रियः श्रोत्रियसुतो १६.८
श्रोते वराहाय ५४.१६
श्रोतस्मित्तिस्थितानां १४४.६७

#### ष

षट् कन्या जनयामास ६.३० षट् च तस्माद्ध १६.३५ षट्त्रिशत्तु १४२.१५ षट्त्रिशत्तु समा २७२.२३ षडङ्ग रक्षा २२०.२१ षडग्रन्थी २१७.७१ षडभिमसि २४२.१८ षष्ठविधैश्च २६४.२२ षड्सं तन्महावीर्यं १२३.४५ षडुन्नता २०७. प षडुन्नताः के २०७.६ षडेव भविता २७३.१५ षण्मास १७.३२ षण्मासाभ्यन्तरे २३४.३ षण्मूख १५६.४१ षष्टितीर्थसस्नारिए १०७.७ षष्टिर्घनुः १०४.८ षष्ट्रिवर्ष १०६.३५; १८६.२० षष्ट्रितत १०१.८४ षष्ट्रिस्तत्र १६३:5२ षष्ट्रि सहस्राणि ३६.८ षष्ट्रिश्च पूर्वपूरुषाः ४४.५६ षष्ठे त सघृतं २६६.५४ षष्ठेन तु समुद्रेण १२३.५ षष्ठः परिवहो नाम १२४.२० षष्ट्रयोयनं २३६.२६ षष्ठस्तु पर्वतस्तत्र १२२.५६

पष्ठं शर्करया २८७.७ स एष वीरको १५४.५४५

पष्ठो ह्याडीबकाख्यस्तु ४७.४४ स कदाचि ३६.३

षाडगुण्यविधितत्त्वज्ञो २१५.१६ स कदाचि द्भवांस्तस्य ७२.१६

षोड शतानि यः २८६.१६ सकलपाप २८७.१५

षोडशास्त्रा भवेत्पद्मा २६२.११ सकलभुवनभर्ता १८०.४४

षोडशास्त्रसमायुक्तो २६६.३४ सकलत्राः सपुत्राश्च १३१.२

षोडशास्त्रः समन्ताच्च २६६.३८ स कश्यपस्यात्मभुवं १७४.४०

षोडशारं ततश्चकं २८५.४ सकामो द्षमाणस्तु २२७.१२९

षोडशारं ततश्चकं २८५.४ सकामो ६३.११६

षोडशो नारसिंहस्तु २६०.७ सकास्यपात्राक्षत ६१.४७

### स

स इष्टप्रापको १३४.१८ स उवाचाथ २५०.४४ रा एकोऽधिष्ठितो २७४.६३ स एव दुन्दुभिर्नाम १२२.१३ स एव पशुपालोऽभूतक्षेवष४३.२७ स एव भगवान् १६४.२५ स एवमुक्तो १७५.३१ स एष यज्ञमायाति २४६.५

स एष वीरको १५४.५४५ स कदाचि ३६.३ स कदाचिद्भवांस्तस्य ७२.१६ सकलपाप २८७.१४ सकलभूवनभत्ती १८०.४४ सकलत्राः सपुत्राश्च १३१.२ सकामां दूषमा एस्तु २२७.१२६ सकामो ६३.११६ सकांस्यपात्राक्षत ६१.४७ सकांस्यभाजनोपेतिमक्ष् ७०.५१ सकृद्वितानकं १०१.७७ सकेशनिचयो २५८.४२ सखीभिः सहिता १५४.५०१ सगरागे १८२.१६ स गतः स्वर्गवासं ३४.३ स गत्वा तु १४८.६१ स गत्वा त्वरितो २४.२१ स गर्जितवा १६३.१६ सगर्भ त्रिपुर १३३.४१

## सगरस्तिस्य

श्लोकानु०

संग्रामेष्वनिवत्तित्वं २१५.६० सगोपरो १४०.७३ सच्छायैः १५०.२१६ स च वब्र वघं १५४.४६ स चन्द्रेषु च दोषेषु १३१.७ स चापि १५०.२३ स चार्घ मादाय २४६.४४ स चाष्टभूमिक २६९.३३ स चिन्तयंस्तथैकान्ते १६७.३४ सचिन्द्रके १३६.४४ स चित्र १५२.२७ स चोडुनाथ १३५.७२ सजलजलदराजितां १३६.६४ सजलोमभादसदृशं १७८.४ सज्जं मातलिना १५३.१७० सज्जयन्ति २२७.१२४ सञ्जयस्याभवत्पुत्रो ४८.१२ स जातस्तत्र १४६.४४

स जायमानोऽथ ३६.१५ स जितात्मा ३४.१३ स जैत्रं १५३.१६७ सत्तारकाख्येन मयेन १२६.३६ स ततो भ्राम्य १५०.१६६ स तथैव यथापूर्व १६७.२७ स तत्र पुन्यते १२३.४१ स तत्र प्राकारगतांइच १३८.३६ स तं तमोऽरिवदनं १४०.१६ स तमादाय १.१८ सत्पृत्रेण तु ४६.५७ स तं मुङ्गरमायान्त १५०.७ स तयाभिहतो १५०.७५ सत्यकर्मगोऽघिरथः ४८.१०८ सत्यं किलैतत्सा २७.३२ सत्यङ्कारेण २२७.२० सत्यं जयस्तपो २४२.५८ सत्यं तीर्थं दया २२.५० सत्यभामा वरा ४५.२१

सत्यमात्थ १४४.४४ सप्यमुत्किण्ठताः १५४.४०७ सत्यवादी १०४.१६ सत्यवान्ययुधानस्तु ४५.२३ सत्यानृते न तेष्वास्तां १२३.२३ सत्याय घतगोधूमं २६८.१२ सत्येन ब्रह्मचर्येण १४२.४३ सत्येन मे द्यौरच ४२.२५ सत्त्वं १६३.३७ सत्ववानपि २१४.३ सत्त्वं रजस्तमश्चैव ३.१४ सत्त्वानि च २.२ स त्वं महौजसं १३४.२३ स त्वं सूरशतैः १३४.१० स त्वाश्रमपदे १२०.१ स त्वेवमुक्तो २४.४७ स तस्मै भगवानाह १६७.३६ सतं स भविता १५४.६० स तस्य ब्रह्मणा १२५.४०

सं ताडयगानो १७८,३१ स तानचिन्त्य १५३.१८० स तारकाख्यस्ताडिमालिरेव १३६.६७ स तारकाख्याभिहतः १३६.६१ सतां सकाशे ३७.५;४१.७ सतां सदा २१३.१० स तासू जनयामास ४६.४५ सतामरसपानीयां ११६.२१ स त्तत्राकरोच्चिन्तां १५४.२२० स तु प्राप्य १४७.२६ स त् प्रस्तिमिच्छन्वे ४४.१७ स तु प्रासप्रहारेण १५०.१० सं तु मद्रवती राजा ११५.११ स तु मेरू: परिवृतो ११३.४३ स त् सम्प्राप्य २१०.5 स तु सिंह १५७.५ स तेन बोधितो १५०.१६५ स तेनापृष्ठो २५.४६

प्रमन्ताद्

स तेषामन्पस्थानात् १७८.२ स तेन विद्धो १५२.३१ स तेस्ऽतू १५७.१७ स तेन सुप्रहारेण १४०.२७ स तेन शितघारेण १५०.६८ स तैस्तुम्लयुद्धेन १५३.४८ स तैः प्रहारेरस्पृष्ठो १६०.१४ स तैर्वाणैरभिहतो १५२.२२ सद्भावेन ४३.५० सद्भिः पुरस्तादभिपुजितः ३६.१० सद्धत्तमास्थिताः १६७.२६ सहंष्ट्राराम ११८.५६ स ददाह १७४.१६ सद्रव्यां तां २२७.१३१ स ददर्श १७५.३ स ददर्शोदरेऽदित्याः २४५.१० स ददर्श नदीं ११६.१ सदा १५३.१७; १६५.४४; 8.329

1135 द्रा

सदानेन विघानेन ६८.३८ सदा पूष्पकलं ११८.४७ सदा यः १८०.५१ सदायज्ञोऽतिवरिश्च ४५ २७ सदाशिवस्य २५२.६ स दीर्घमुख्णं १३६.२ सदेवा १८६.१३ स दैत्यप्रमुस्वान् १७४.१३ सदैत्यभूजमा १५३.२२१ सर्देव १८.२४ सर्वेवाय ६३.६८३ सदोपगीतभ्रमरं ११८.७२ स ध्यान योगं २४५.६ सनत्कूमारश्व १६२.१३ सन्त्यज्य १५३.५६ सन्त्यजध्वं १४६.७ सन्तः प्रतिप्ठा ३७.१२ सन्तः प्राणानपि २११.४ सन्तप्ते १७४.२२ सन्तस्तानि २१५.5१

सन्तानं पूर्वतः २७७.७ सन्तारयेत्पित २७६.१८ सन्त्रासितास्तेन १६२.३८ सन्ति ते बहव: ३२.७ सन्ति लोका ४१.१४ सन्दब्डोब्ठपुटः १६३.६० सन्दब्रोष्ठपुटाटोप १५०.६१ सन्दोलनादु १३६.४३ सन्ध्या कालं प्रविष्टास्ते 232.25 सन्ध्यातपग्रस्तशिल १७७.४३ सन्ध्यापीपप्रदो १०१.४० सन्ध्याबद्धाञ्जलिपुटा १५४.५८२ सन्ध्याम्पास्य १६०.३१ सन्ध्यामृहत्तं १२४.८७ सन्ध्यमाने १५३.६१ सन्ध्यामीनं १०१.१७ सन्ध्यायां च ६६.१२ सन्धयिमाने १५१.२६ स नंदी दानवेंदेश १३४.४६

स नाग एष १५३.१४६ सन्निधानात् १६३.१०२ सन्निविष्टो ह्यहं ४६.२२ सनीया नाम १०.४ सपंचरत्नकलशै: २६७.२७ सपत्नीकमलंकृत्य ७०.४६ सप्तमं देवकी ४६.१६ सप्तम्यां १०१.६० सप्तमी त्वनुगा १२१.४१ सप्तमीसप्तकं २६१.१३ सप्तमीस्नपतं ६८.१४ सप्तमो घतशैलश्च ५३.६ सप्तकल्पसहस्राणि ७२.४३ सप्तमोदावरीतीर्थं २२.७५ सप्त चास्मिन्महावर्षे ११४.१७ सप्त चैताः प्लावयन्ति १२१.४२ सप्त ता मातरो १७६.८६ सप्त दश च १५०.२३५ सप्तद्वीपसमुद्राया १२४.६ सप्रद्वीपसमृद्धाणां १२४.२

सप्तद्वीपपतिर्जात ६२.३० सप्तद्वीपा २४.१३ सप्तद्वीपाः समुद्राश्च १११.१२ सप्तधा सप्तधा १४६.३४ सप्त ध्म्रनिभा १६३.३८ सप्तम्मय्च्छ्रयः २६६.४२ सप्तवर्षहस्राणि २७३.२१ सप्त वर्षािग ११३.७ सप्तवारा १०२.६ सप्त वारिधयस्तस्थः १५४.४४७ सप्तविशोऽथ २६०.१० सप्तरात्रोषितो १०१.६८ सप्तर्षयस्तदा २७३.३= सप्तर्षयः क्बेरइच ४७.३० सप्तर्षयस्तु २७३.३६ सप्तर्षयो नृपै: २७३.६१ सप्तर्षीणां १४२.४४ सप्तर्षीगामुपर्येतत्समृतं २७३.४० सप्तसागरदानं २७४.१० सप्तषष्ट्रिस्तु २७३.२४

लप्नाङ्गस्यापि २२०.२० सप्तांगुलं २५६.६४ सप्ताश्वं चैकचकं २६१.२ सप्ताष्टदशभौमानि १३०.१७ सप्तेव ऋषयः ६.४ सप्तैव त् ११३.५ सप्तैवान्ध्रा २७३.१८ सप्तैव लोकानाप्नोति ६१.५३ स पपाताथ १५२.१५ सपर्वतवनाम्वी २४६.१ स पश्यन्विस्मयाविष्टः २४५.१५ सपाशवामहस्तेन २६०.६४ सप्रासादानि १४०.५६ स पुनर्देवयान्युक्तः २४.३८ सपिण्डी १८.१६ सिपण्डीकरगो १८.१७ समङ्गावृषस्लं २१८.४ समं च विषम २२७.१८१ समन्ता १८८.६४ समन्ताद्गुडपीठ २७६.१०

# श्लोकानु०

## समन्तात्

समन्तात् सरसस्तस्य ११६.७ समन्यूरुत्थाय २५.६१ समन्वास्यापरां १५४.३८७ समन्त्रम्बार्य १५३.१६० सम्पन्न १७.६८ सम्पर्यन्परमां ११८.६६ सम्प्रतीतेषु १४३.८ सम्प्रदीप्ताग्निनयना १७७.१६ सम्प्रविष्टः पुनः १६७.२६ सम्पातिश्च ६.३४ सम्पातेस्त् ४६.४ सम्प्राप्ता १५७.१६ सम्प्राप्नोति १४८.६३ सम्प्राप्तो १५३.५८ सम्पुज्य १०१.८,१६,४७ सम्पुज्यमानं १४०.८३ सम्पुज्यमानो १३८.५७ सम्पुज्य विप्रानन्नेन ७५.६ श्री सम्पुज्य रक्ताम्बर **६७.१**४

सम्पूर्णपृथिवी १६१.१२ स ब्रह्मचारी च २५.४६ सम्बन्धी ते २४६.८६ सम्बभ्नेव ४८.३८ सम्बाध मन्ये १७७.३३ स बाहुशतमुद्यम्य १७८.२६ स बाह्यान्तरविद्धेन १५४.२५३ स भवांल्लुब्वको १००.२६ सभाण्डरिविद्सार ११८.२६ समानरस्य ४८.११ सभायां भज्यमानायां १६२.१८ समायाममरा देव १५४.३६ स भविष्याति १५४.६४ सभायंश्चकवाकोऽयं २०६.३१ सभायंस्तत्र १००.१७ समयं दैत्यसिंहस्य १५४.४१ स मित्त्वा ब्रह्मसदनं १३.५७ सम्मृतस्तु ४७.२३६ सम्भूतः स कथं ६१.२०

सम्मूतान्तरकोपं २४०.१० सम्भूतास्ते १५४.१३ सम्मृतिस्तवं १५४. ५२ स मूयो १५३.२२७ सम्भृतं त्वर्द्धमासेन १२६.६० सम्भेदश्चंड २२.२८ स ममई १५३.११३ संमद्यंमानेषु १३५.७० सम्मुखो १५३.६५ समयं प्रेक्ष्य १४०.५१ समयः शाभुदियताकृतः १२.६ सम्यक्प्रग्यनं २२५.२ सम्पक्षृष्टं ५४.६ सम्पक् पृष्टं ६६.३ स मयेना १७६.६० समरे शकहन्तारं १४६.२६ समं समिधरोहन्तः १६३.४० समं स संयुगे १२६.२५ समं स्थानं १८०.५३

समस्तयज्ञाय ७२.३५ समः शत्री च २१४.२४; २६४.४ स महात्मा १४५.७४ समाक्ञिचत ११६.३२ समाराम्य लवौ १४१.४५ समागमे च १२८.७८ समादिशत् १५३.१५ समाधिभावना १५४,२३८ समाप्तिनयमा १५४.७३ समाप्ते तु ६६.१३ समाप्ती तस्य २३६.३४ समापितव्रतं तं २६.१ समाप्येवं ६६.१५ स मातृवर्गस्य १७६.६० समावेती मती ३१.१६ समालब्धजलैः ११७,१८ समासाद्य १४६.५ समासाद्योमये १४६.४ समास्त्रिशत्तु १४४,५२

सर्वलक्षण

समिद्धिः २३१.१० समीपैविक्षिपेद्वह्नो २१६.१४ समीयुस्ते १७७.३० समीरितो १८८.१४ समीहितकराः २०३. प समुत्मृजेद्राजमार्गे ११७.१७६ समुद्रज्येष्ठमन्त्रेण २६५.६ समुद्रं प्रविशध्वं २६.१० समुद्राणां १८२.२२ समुद्रस्येव १८४.५१ समुद्राद्गायु १२४.३२ स मुनिर्विस्मयाविष्टः १६७.३३ समुद्य यत्तु १५४.२०७ स मृतोऽथर्वणः ५१.६ समेखल योनियतानि २७४.२८ समोत्तमाधम २१५.५६ समोऽयं रुचिरो १३७.१८ स यां गविमवाप्नोति १६१.१२२ स याति १८४.५३

स यज्ञो वेदनिः १६४.२२ स याचयामास २३.३४ स वजनिहतो १३४.४६ सवर्गात्वाच्च ११.६ सवणिकोशने २२७.७२ सवर्णीयां त ४.४७ सब्येनालम्ब्य १७४.३८ स वाप्यां मज्जितो १३६.१७ स वायु: १७४.३१ स विकारात्प्रधानात् ३.१७ स विचिन्त्य १५०.६ विद्धो १४०.२,२३७ सवितुर्ग्डप्पांस्त् २६८.२१ सवित्दंक्षिणं १२४.१०३ सविद्यन्मालिनस्ते १४०.८ सविषं २१८.३ सविषाणाम्यां १३६.५६ सविषेऽन्ने २१६.१७ स वे चन्द्रः १२२.१० स वैष्णवं १०१.२०

स वै सामेक इत्युक्तो १२२.१५ सलक्ष्मीकं ५४.२४ स लोकपालैकवपुश्चन्द्रा १७७.५८ सरस्वत्यथ गायत्री ३.३२ संवत्सरं १७.३४ संवत्सरशतं ७.३७ संवत्सरेण पतित २२७.६० संवत्सरेगा क्षीणा २०८.१३ संवत्सरान्ते ६४.२१ संवत्सरांते घृतपायसेन ६८.१० संवत्सरान्ते शयनिमक्ष् ५०.५ संवर्तो भविता १८०.६३ संवर्तो भिमनादश्च २.५ संवर्द्धनस्त १२८.३१ सर्गी चक्च प्रजानां तु १२२.६१ सपंतित्तिरि २१८.३७ सर्पिर्म्ख्याय २६८.१८ सर्पिषा चापि ६६.३२ सर्पेन्द्रा वंससंस्थी २५३.४१ स रथं चूर्णयामास १५३.२०२ सरथान्सायुधान्सा १३८.१६

स इथोऽधिष्ठतो १२६.१ सरसस्त १२१.६६ सरस्वत्या ६६.१७ सरस्वत्यां २२६.३ सरस्वती देविका १३५.२४ सरस्वती प्रभवति १२१.६५ स राजराजः १७४.१८ स राजा ३४७ सरांसि कामदेवा ५४.५ सरित्सरस्तडागानि १४१.६८ सरितः सागरानपान् १४४.७२ सरितः सागराश्चैव १४४.६७ सरितां चांबुसंशोषं २२६.१८ सरीसपविहीनं २१७.५ सरो विष्णुपदं १२१.६६ सर्व १०४.१४; १८०.२६ सर्व एत विशन्तस्त् १३१.१६ सर्व एव समागम्य २७.२ सवंक १८८.६२

सर्व कर्मेदमायत्तं २२०.४६ सर्वकाम १०५.६ सर्वकामा ६३.५४ सर्वकाम प्रदातारः ११३.७१ सर्वकामाश्व १८५.५७ सर्वकामसमृद्धेषु १५.१४ सर्वथा नेष्यते २१५.५० सर्वदा सर्वभूतेषु १३.२४ सर्वदानानि १८३.१८ सर्वदेवा १६०.१८ सर्वदेवमयो मूप २४५.८६ सर्वघात्रमयस्तत्र १२१.१६ सर्वधातुमयं दिव्यं १२१.६ सर्वधातुमयैः शृङ्गैः १२२.५३ सर्वधात्विचित्रैश्च १२२.४६ सर्वपादसितो २०७.२२ सर्वपापप्रशमनमनन्त ७०.६२ सर्वपापविनिम्म् क्तः १३.५६ सर्वपापविश्द्धातमा १६१.६६ सर्वपापहरा १६०.२०

सर्वपापहरां देवि ६२.३४ सर्वपोपहरा नित्यं ७४.१६ सर्वपापक्षयकरं २६०.१६ सर्वपित्तानि २१७.६६ सर्वपूष्पविचित्रां १७६.५२ सर्वबीजानि २६६.१५ सर्वभृत १८३.४५ सर्वमक्ष १८४.५६ सर्वमेतत्समाचक्ष्व १.७ सर्वमेव नख्याघ्र ३०.१२ सर्वतः सूखकालोऽसौ १२३.२६ सर्वतस्तू जलं २७०.३० सर्वतस्तेषु १२८.८२ सर्वतः सुमहा १२२.७७ सर्वं तस्य १८६.२५ सर्वतो १४४ ४१; १८८.१६ सर्वर्तक्समाकीण १४८.८ सर्ववास्तु २५३.२१ सर्वयोनिः १७४.३६ सर्वलक्षण १६१.७५

# श्लोकान्०

# सर्वलक्षण

सर्वलक्षणसम्पूर्णो ५८.१२ सर्वलोकहितं १६१.२१ सर्वशा ६३.३ सर्वं शय्यादिकं २८०.१२ सर्वत्र शुक्लपुष्पाणि ६४.१६ सर्वसत्त्वानुकम्पी २१.१७ सर्वसत्त्वरूतज्ञं २१.१५ सर्वस्मोहेवलोकाश्च ५१.३५ सर्वस्वं वा २३६.३७ सर्वस्वं सकलामूर्ती २४६.४६ सर्वस्य सम्भवः ५०.३१ सर्वसिद्धिकरं १८१.१२ सर्वं त्रिभूवनं १६२.११ सर्वान्का १६०.७ सर्वाश्च मृतांस्तिमितान्पाषण्डा-इचैव ४७.२४६ सर्वाश्चैतान् २६६.५३ सर्वाणि कार्याणि ३७.१ सर्वाणि चैतानि ३६.२३

सर्वाणि तानि १०६.४ सर्वाण्येतानि २७४.११ सर्वातमना १८४.२७ सर्वानन्तफलाः ७४.४ सर्वान लोकिश्च २०६.२६ सर्वानिह हनिष्यामि २५०.२३ सर्वा पुण्यजलाः ११४.३३ सर्वा मिएामया मुमिः ११३.७२ सर्वामिमां पृथिवीं ४२.२३ सर्वायुघ १५३.१७२ सर्वाय्घपरिष्कारः १५३.१६८ सर्वावयवसम्पूर्णी २६५.२ सर्वावसाने १५४.२६५ सर्वासामुपरि २८६.१२ सर्वास्त्राणामथ १६२.१६ सर्वास्तास्त् १७६.६७ सर्वे किरीटिन: ६४.६ सर्वे च कामाः १६१.४७ सर्वे तस्याहता २१०.१२

सर्वे देवै: समं ४३.२२ सर्वे नागा निषेवन्ते ११४.३३ सर्वेऽमृतं तित्पतरः १२६,३७ सर्वेम्यः काञ्चनं २६८.२६ सर्वे मण्डनसम्भाराः १५४.४३५ सर्वे ममाध्वरे २७४.५४ सर्वे यज्ञा महराजस्तस्य ४३.२१ सर्वेयवानो बलिनः १४.५ सर्वे लब्धवराः १६१.६३ सर्वे समुद्रा ६७.५; ६३.२४ सर्वेश्वरेश्वरे २४६.१३ सर्वेषां कामगानि स्युः १३०.१५ सर्वेषां तु १२८.७१ सर्वेषामथवा ६३.६३ सर्वेषामप्युपायानां २२४.१ सर्वेषामेव २०७.२०; २१३.६ सर्वेषां वर्षद्क्षाणां श्रभः ११४.८० सर्वेषां राजतं १५.३१ सर्वेषां शिल्प २१७.३४

सर्वेरिदानीं ४२.१६ सर्वोपकरणोपेतं २७८.१८ सर्वोपमोगसारा १५४.२१५ सर्वोपरि १२८.५६ सर्वोपस्करसंयुक्तं ७७.१० सर्वोषच्यूदकैः ५६.४ सशका लोकपाला ६८.२७ स शब्दो द्यां १७७.२४ सशल्यं मयदं २५३.५० स शाश्वतीः समा २४.५७ स शिलाजाविततां १७६.२२ संशीलयन्देवयानीं २४.२८ स सप्तदिवसो १४६.११ स सप्रद्वीपमिखलं ६८.८ स सम्प्राप्य ३४.८ स सम्भ्रममकस्मात्तां ११.५८ स संभृत्य १२८.६ सस्मार दक्षद्क्षितां १५४.२३७ स समागम्य ३१.२५

स समापितविद्यो २६.४ ससमूद्रगहा २०४.४ स स्यन्दनवरो १७४.१० स स्वधर्म १३४.२० स स्वयम्भू १७७.५७ स सर्वमिति २४७.३७ स स्रष्टा सर्वभूताना २४७.२३ संसिद्धरूपोऽसि २५ ५४ स सिम्रक्षरभृद्देव: २.३५ स स्रान्कोपरक्ताक्षो १५३.७१ स सोममेवाभ्यगमत्यनाकी 23.88 संस्काटस्तेन १८४.३४ संस्काराणि २१२.१२ संस्कृता १८४.१७ संस्कृतोऽयं रथोऽस्माभिस्तव १३३.४४ संसक्तश्च १७८.३२

संस्तूयमानं २६०.३१

संयुतो

।।३६८।।

संस्थानमीषद्वकत्रं २६१.५७ संस्थापयामाम २४.६७ संस्थाप्य तं ५३.२४ संस्थाप्यानि २८७.५ संस्थाप्य ४४.१६ संस्थिता सहसा १४४.६३ संस्मरेद्रक्त ६३.१७ संस्मृतस्त् तदा १५४.२०६ संसार १८६.६० संसारमोचनं २२.६७ संसारस्यातिदोषस्य १५४.१४८ संसारे जायमानस्य १५४,१८२ संसारोत्तारणायाल ७०.३३ संसृष्टं ब्रह्मणा ३०.१६ संसुष्टं सविषं २१८.८ संस्टै: क्कचिद्रपलिप्त १८० ३८ संस्वेदजा ३८.१० सहः कनीयानेतेषामुदारः ६.१३ सहकारतरी १५४.२४३ सहकारे मधी १५४.२५२

स हत्वा सर्वशक्वेव १४४.५४ सहदेवस्तु ४६.१६ स ह प्रविश्य १५४.१२१ सह्याद्रावेकवीरा १३.४० स ह्यमर्पानिलोद्भूतो १६२.३० सह्यस्यानन्तरे चैते ११४.३७ सहरक्षः ५१.६ सहरक्षस्तु ५१.३१ सहस्रकिरणं २६६.३६ सहस्रघातिनो २१७.२८ सहस्रजिरथो ४३.७ सहस्रेणाथ ७७.११ सहस्रेणातिरिक्ता च १२६.६४ सहस्रधनदस्फीत १७६.५८ सहस्रनयनं २६०.७ सहस्रनयनो १४०.२ सहस्रपाद १२८.१७ सहस्रगाहरच यदा ६८.१० सहस्रभूहाघर्य १७६.५६ सहस्रवदनस्यास्य २४६.५२

सहस्रवृष्टिः १६६.१४ सहस्ररिमयुक्तेन १७४.२३ सहस्र रद्रतेजस्क १७६.६० सहस्रीशरसां ६.३८ सहस्रशिरसे ४७.१३२ सहस्रशीर्षा ६३.४३ सहस्रशीर्षो १६३.५७ सहस्रयशृङ्गे १४०.७४ सहसप्तिषिभिये १४४.६४ सहसोत्पतितां ३२.२४ सहासनम् २२७.५४ स हि धम्मरथः ४८.६३ स हि युद्धगतः १७६.३० सहि सप्तसु ४३.२४ संहृत्य लोकानिखलान् २४७.२२ सङ्कल्पपंचमानां तु ११४.१४ सहैव जग्मूश्च २३.३८ सहोढं सोपकरणं २२७.१६८ सहोदराणां २११.१३ सद्यः २२३.६ सद्यः स ४८.८३

सद्योजातं ४६.२५ सद्योऽथ नवमः २६०.५ सद्योऽभिदारता १४१.११ सङ्घर दुर्बलात्मानः २७३.४६ सङ्कूचान्ति भयाच्चैव १३१.४५ संक्रान्ति १८७.३७ संकान्तिस्नपनं २६१.१४ संकान्तावस्य कौन्तेय ७३.११ संकामयिष्यसि ३२.४० सङ्गीर्णास्तामसाश्चैव २६०.१३ सङ्गीर्णेषु सरस्वयाः २६०.१४ सङ्गीर्णाश्चोरधम्मेषु ३३.१३ सङ्खल्पा च ४.१६ सङ्कलपाद्दर्शनात्स्वर्शात्पूर्वेषां ५.२ संकल्पायाश्च २०३.१० सङ्गमे १६१.४२ सङ्गमेशं १६१.५४ संगमे यत्र २२.१८ संग्रामे च ४८.२७

संग्रामे भारते २७१.१६ संगृहीतं २२७.११ संगृहीता रथे १२६.५० सङ्गीतशब्दाः २३४.५ सङ्गद्रमभवताभ्यां १५०.१७ संचयरचात्र २१७.२६ संचिन्त्य मतिमान्वाक्यं ४७.११५ संचिन्त्यैय १४५.४ संचृश्तितोत्तमङ्गस्तु १५०.२४० सञ्जयस्य सृतः २७१.१२ सञ्जातमुपजीवेत् २२०.४३ संन्यासः १४५.५४ सम्प्रम् ढास्ततः ४७.१६२ संप्राप्ता मृनयः १५४.३६१ संपूजितं १५३.१५६ संप्युक्तेष्वा १८.२४ संम्भ्रत्य सर्वसम्भारानिन्द्रं४७.६६ संमार्जिते १८३ ७६ संमोहयति ४७.१६६ संयुतो द्वारविष्कंमभी २५४.४३ |

## संयोगाद्

श्लोकान०

संयोगाद्घृतमुत्पन्नं ८१.७ संयोज्य १८४.७ संयोज्य मन्त्रमेवाथ ४४.५२ मंशय पुरुषस्येव १५०.४२ संशोषमात्मना १६६.१६ संरम्भेणाप्य १५३.१५६ संहतस्य तु ४३.१० संहता हि विना २२३.४ संहरन्ती किम्क्तासौ १३.११ संह्रादमानाभरणा १७७.३४ संहिताश्च १४२.५६ संहत्य १४५.११; १८४.४७ संक्षये दानवेन्द्राणां १५०.१७७ संक्षुब्बास्तु ६१.२४ संज्ञा प्रनष्टा ४७.२१५ सा क्जम्भस्य १५०. ५१ सांकृत्यश्चातिकः १६५.२३ सांख्यं संख्यात्मकत्वाच्च ३.२६ सांख्याचार्यो १७१.४

सांख्याय चैव ४७.१४० साग्निस्फूलङ्किप्रतता १७७.४० सागर १०४.१८ सागरं तरते १४०.२४ सागराकार १७२.२६ सागराकारनियासो २४८.२१ सागरे जलगम्भीर १३७.२३ सा गौस्तस्मै १०५.१८ साङ्गोपनिषदो २४७.१७ सा चास्यै १५६.३ सा चेत पूनः २२७.५७ सा तथा कृत्तिकोपेता ६४.३ सा तत्र रजनी १५४.४२६ सा तु तान्विधवतपुज्यान् 398.849 सा त्वब्रवीद्विस्मृताहं ११.६१ सा तू वै त्वरितं २७.२६ सा तु लब्धवरा १४५.४२ सा त् दृष्टैव ३२.२७

सा तस्य वचनं १५४.२८१ सात्यमुग्रिमंहातेजा १६६.४० सात्यायनिर्मालायनिः १६५ २६ सात्त्वत: ४४.४६ सात्त्वतान्सत्त्व ४४.४७ सात्त्विकेषु ५३.६७ सात्विकेष्वधिकं २६०.१६ साध्वष्टक ४२.२० साध्या विश्वे च ६.२६ साधू पृष्टं त्वया ७२.५ साधनां वाप्यसाधनां २११.२ साधू साध्वित्ति ७२.२२ साध् साध्वत्यवाचंस्ते १४८.७ साध साध्विति १७५.५१ साधु साधु महाबाहो ७२.५ सान्निघ्यं १६३.५७ साप्ताहाम्यन्तरे २२६.११ साप्यनङ्गवती १००.३२ सा प्रार्थनेषा १५४.३८६

सापि १५६.२; १८६.४१ सापि स्मरात्ता २३.३१ साम दैत्येषु १४८.६७ सामन्तकोपो २२३.८ साम्नामधीशाय ५५.११ साम्मा यद्यपि २२२. प साम पूर्वा १४८.६४ साम्प्रतं चापि १५४.३२८ साम्प्रतं देवराजाय २४६.७३ साम भेदस्तथा १४८.६६; २२२.२ . सा मयोक्ता १४७.११ सामस्वराविधि १६.१२ सामान्याद्वैकृताच्चैव १४४.१३ सामान्यमपरं २६६ २१ सामान्येषु च १४५.२१ साम्राड्निटा १५४.१२ साम्द्रसैन्घवयवा २१६.२७

सा मृता क्षिता १५४.६१

सायनं चास्य १७७.५४ सायाह्न २२.५३ सावधानेन १८४.७४ साविंग १७.४१ सावणोंऽपि ११.३८ सावरुह्य १५४.५६६. सावलेपं १५३.१६६ सांवत्सरिकमाप्तैश्च २१५,५६ सा विस्मयं २४.१२ सावित्र जयन्तश्च ५.३० सावित्र्यादाय २६७.५ साविज्याहतया २०८.११ सावित्री तु २१४.१ सावित्री तु वरारोहा २१४.१२ सावित्रीं लोकसुष्टयर्थे ३.३० सारङ्गः क्वाचिदपि १८०.३७ सार्थि चास्य १५०.५७,१२१

सारदारूमयान्कृत्वा २८३.४

सार्द्धमर्केण २४.२३

1134811

सार्वभौमेति ४६.७२ सार्वभौमाजयत्सेनो ५०.३६ सारस्वतं १०१.१८ सारस्वतं व्रतं ६६.१८ सारस्वतस्य ५३.२१ सालक्तकं तथा २६०.१० सारमयन्त्रायुघघना १७६.२७ सा शापाभिमुखां १४६.६६ सा समासाद्य २१४.२ सासिशब्दै: १७६.२५ सांसिद्धिकास्तदा १४५.७० सांसिद्धिके १४५.७६ साहाय्यां च १६१.३४ साक्षिभूता २७४.६० सिक्त्वा पर्वतमे हं १२१.५६ सितपञ्चदशी २७४.२१ सितं प्रतिसरं २६४.१८ सितवस्त्रेश्च ते २६५.४८ सितइमश्रुघरो ३३.५ सितसटा १४८.१४

सितसुत्रशिशलौ ५२.५ सितहंसावलिच्छन्तां ११६.४ सिताचामरजालेन १४८.५३ सिताब्भ्रधनसङ्खाशा १६१.४३ सिद्धचार १०५.११ सिद्धचारणसङ्कीर्णे ११३.६; 1 277.50 सिद्धार्थवज्रवर्ज्यािशा २५४.१४ सिद्धक्षेत्रेषु १५४.५३६ सिद्धाश्वाप्सरसङ्चैव १३४.४३ सिद्धि प्रयान्ति १३.६ सिन्द्रर कुङ्कुम ६२.२१ सिन्ध्वारं ६०.३६ सिनीवालीप्रमाणं १४१.४६ सिंहनादं १६२.१७ सिंहनादं ततः १६७.२७ सिंहनादे व्योमगानां १३२.२ सिंहमेकेनतं १५०.५४ सिंहत्याघ्र १८३.६४ सिंहत्याघ्रगणाकी एग १७६.२३

सिंहत्याघ्रगताइचान्ये १७३.२४ सिंहरच श्याम २७०.६ सिंहावनिमवानेके १३१.३ सिंहासने १०३.१८ सिंहासनगतं २६०.७० सिंहासनास्थः १८८.५५ सिंहास्येन समा २६६.४६ सिहिंका कृतशीचे १३.४५ सिंही च सहदेवी २१७.४८ सिंहीनां २४२.२८ सिंहो भवेदिद्वहीनश्च २७०.१४ सीमाबन्धनकाले २२७.३२ सुकल्पादिसुता २७२.२० सुकालिनो १०२.२१ स्कान्तैर्धार्तराष्ट्रश्च १६१.५३ सुकुमारी तपः सिद्धा १२२.३१ स्कृतं १०२.३० सुकृतं दुष्कृतं २१३.४ सुक्तामाश्रया १२८.५६ सुखदु:खप्रमाणं ५०.७१

सुखं क्षयत्र मुदा १७०.१७ सूखं हि जन्तुर्यदि ३८.७ सुखार्थी कामरूपेण ७.२६ मुखीबलसुत ५०.५३ सुखोष्णं चैव तत् ११६.१६ सुगन्धकुसुमामोदो २०६.४ सुगन्धिघूप २४६.७७ स्ग्रह्मपि १३७.१७ सुचरं भद्रचारं ४७.१६ सूजनोऽपि १४८.७२ स्तं १८८.३६ स्तन रथराजी ४६.२१ सुतन्तू राष्ट्रपाली ४४.७६ स्तमालि १८८.३७ सुतः सत्यघृतिर्नाम ५०.६ स्तलं नाम २४६.७५ स्तलादपि निष्पत्य १३१.४ स्तलेनोच्छ्यवता १७६.४४ स्ताहं स्तूयमानस्य २७.३४ सुदर्शनो नाम ११४.७४

सुधन्वनस्तु ५०.२४ स्घामा चैव वैराजः १२४.६५ सुन्दरः शान्तिकर्णस्तु २७३.११ सुपर्णमथ ६३.१३३ स्पर्णमीशं ८.८ सूपर्वाणं १७१.४५ सुप्रतिष्ठं सुवेषं २६०.१४ सुपाइवंतनयश्चापि ४६.७४ स्पाइवं राजसे ८३.३४ सुप्रोत्थिताभिः ११७.१० सुभद्रायां ५०.५६ सूमनः २०.१८ सुमहान् गोहितो नाम १२२.६६ सुमिप्रजो बृहद्राजो २७१.१६ सुमित्र. सुरथाज्जातो २७१.१४ स्मृतिर्मन्तः पितरो १४.१२ स्मेघसो २०२.२ स्वर्ण १०४.१४;१८३.६७ स्वर्णा १०६.४१ सुवर्णां च २२७.१४५

# | सुवर्णाचारू

श्लोकानु॰

सुवर्णतिलकोपेतं २७८.७ सुवर्णाधिकृतं यच्च १३०.६ सुवर्णप्रकटं १६३.६५ सुवर्णपात्र २०६.१८ सुवर्णपुष्पेश्च तथा ११८.३८ स्वर्णमाला १६२.३४ सुवर्णमुक्ताफलभूषिता क् 240.24 स्वर्णवर्णा २०.३१ सुवर्णरत्नसंघातं २४६.४५ सुवर्णशृङ्गाभरणौ ५२.१० सुवर्णाश्वः प्रदातव्यः ७७.१२ सुवर्णशृङ्गी ७२.३३;६७.१४ सुवर्णोपस्करो ७०.२३ स्वतस्य ४८.२१ सुवेगा २१८.१६ सुर ६३.५१ सुरक्तपुष्पाभरणा २६१.३८

सुरक्तहृदयो १५४.५०० सुरतूर्य रवं १३८.५ सुरथस्य तु ५०.३५ सुरद्विषश्चैव २५.४४ सुरभिविनता ६.२ सुरभिः सा १७१.३४ सुरराज स १५४.३६ सूर्षगन्घवं ३७.४ सुरसा सरमा १३३.२७ सुरापानादिकं ७६.१२ सुरापानाद्वंचना २५.६० सुरावे १८५.४८ सुरासुराणां १४६.१ सुराणामसुराणां २४.८ सुरासुरद्विज २४७.४४ सुरासुरैविमिथतो २५०.२२ सुराष्ट्राइच १६३.७२ सुरूपस्तरुग: २१७.१८ स्रेभमदसंसिक्तां ११६.२

सुरोरगवलक्षागां ११६.१३ सुशम्मा तत्सुतश्चापि २७२.३४ सुशीशीघ्रपानीयां ११६.६ स् णुक्लमाल्य २४२.२३ सुसुखा न च १६१.४४ सुस्मरक्तवसना २०१.२६ सुस्थानानि १८३.३ सुस्नातदेव १२०.२२ सुस्वधा नाम १५.२० सुषा नाम पुरी रम्या १२४.२३ सुषुम्नाप्यायमानस्य १२६.५६; १४१.२६ सुषुम्ना सूर्य १२८.२६ सुषमे भूमिभागे २३६.५ सुषुवे बारामत्युग्रं १७६.६ सुद्धा मल्ला १६३.६७ सुहत्स्नेहरच २४१.८ सुहोत्रं तनयं ५०.५५ सूच्या ५६.५

सूतमेकाग्रमासीनं १.२ सुदशास्त्रविधानज्ञाः २१५.२३ सूदितावथ १३६.४४ सूदिताः सूदिता १३६.४६ सूपलिप्तं तथा २६४.१७ सूर्यः ६३.१० सूर्यकोटि १८७.२८ सूर्यचन्द्रगति २६१.१७ सूर्यः सप्ताइवयुक्तेन १७४.२१ सूर्याचन्द्र १२८.३६ सूर्याय ६३.५० सूर्येन्दुकान्तयश्चैव ११६.१५ सूर्यन्द्रपर्जन्य २३३.६ सूर्योदये २४५.६ सूर्यो द्वादशिभ: १२४.७१ सूर्योऽमरत्व १२८.२६ सूर्योऽष्टादशभिरह्नो १२४.७४ सूक्ष्म वस्त्रं २०६.११ सूत्रच्छेदे २५६.२१

सूत्रपात्रे तथा २५६.१० सृक्तिणी ज्योतिस्तुल्ये २५८.३६ सृजन्तः १७४.३३ सृजनप्रजानां १७१.२४ सेतुकाः सूतिकाइचैव ११४.४७ सेनस्य सुतपा ४८.२३ सेनाजित्सम्प्रयातश्च २७१.२३ सेनानीश्च १७१.४० सेनापतेर्नु पस्यापि २५४.३३ सेना सा १४८.६८ सेतमुत्तानहस्तेति १५४.१७० सेव्यतेऽप्सरसां २५४.२० सेव्यश्वाप्यभिगम्यश्च १५४.१०६ सेव्यमानो १८६.१६ सेवितं १८४.१ सेश्वराः १४४.८४ सैन्धवोद्भिदपाठेय २१७.६० सैनिकानां २४०.१३ सैन्येषु १५३.१२२

स्मरन्त्यो

1130011

सैष भ्रमन् भ्रामयते १२४.६ सोऽचिराद्भ्रश्यते २२०.४१ सोऽतिष्ठ १८८.८ सोऽत्युच्छ्यपूरः १७६.५६ सोत्पन्नमात्रो १७१.६ सोद्यम्त करमारावे १४०.३० सोऽनिलोऽनलसंयुक्तः १७६.३४ सोपघानक ७१.१३ सोपधानकविश्रामां ७०.४८ सोऽपि १८६.११ सोऽपिताहक १५४.५७५ सोऽपि निभूत्य १५४.५६३ सोऽपीषुः १४०.५३ सोऽप्यसी १३४.२३ सोमकन्याऽमवत्पत्नी ४.४६ सोमकस्य शुमं १२२.२४ सोमकस्य सूतो ५०.१६ सोमतन्विद्रं हातन्वः १६६.१५ सोमतीर्थं १६१.२६ सोमतीर्थे मृतो १६१.६७

सोमतीर्थे महापुण्यं १०६.२ सोमपा नाम १४.२६ सोमपादात्प्रसूता १२१.२८ सोमः पितणामधिपः २३.१ सोमाय ५७.२ सोम्या प्रशस्यते २२८.६ सोमलोकमवाप्नोति १०७.१३ सोमलोके स गन्धर्वै: ६१.१० सोमः श्वेतहये १७४,२४ सोमश्चेन्द्रश्च ३१.१२ सोमस्य भगवान् २०३.६ सोमस्येति २४.७ सोमसूर्यादयो ६२.१८ सोमः सूय्यौ १२८.७० सोमाञ्चैवामृतप्राप्ति १४१.३ सोमापिण्डा २१८.२४ सोमाय घेनुर्दातव्यारजतं २६६.६५ सोमांशस्य च ४.५ सोमोऽत्रायनिकासीरू १६६.६

सोऽवतीणों ४७.११ सोऽशपत्तं ४८.४० सोऽसुरस्था १५३.२१६ सोऽहं तथा २४५.८४ सौपणीं ह्यथ १७६.१० सौभाग्य घनपुत्रायुः १५४.१७३ सौभाग्य मृतसारोऽयं ६२.१० सौभाग्यारोग्यफल ६२.१ सौभाग्यशयनं २६१.१० सीभाग्यसरसम्भूतौ ८४.६ सौभाव्याप्टकसंयुक्तं ६०.३१ सौमनं प्रथमं वर्षं १२३.६ सौम्या तिलेषु २८६.१० सौम्या बहिषदः १४१.१५ सौम्या मीमाः १५४.५३२ सौम्याः सुतपसो ज्ञेयाः १२६.७० सीम्यैः सुधार्मिकैश्चैव १२१.१४ सौवर्णकुर्ममकरी ५८.१८ सौवर्णशेप्य ६६.२३ सौवर्गी राजती २५८.२०

सौरगो तीर्थ ६८.२२ सौरं घमं प्रवक्ष्यामि ७४.२ सौरश्चाङ्गिरसो १२८.६६ सौराः सूर्यस्य २६६.४० सौरिश्च १६६.१३ सौरिज्वंलिच्छरोरतन १५४.४३८ सौहार्द्ये चानूरागे २६.११ स्कन्दसश्च १६६.२३ स्कन्धवंतः १६१.५६ स्कन्धं वा २६०.१८ स्कन्धे गरुत्मतः १५३.२०३ स्कन्धे निघाय १५०.४७ स्कन्नं रेतस्ततो २०१.२५ स्कन्नं रेतः ५०.१० स्खलन्ती १७६.२६ स्त्रग्दाममालाविततं १७८.४२ स्तनभारं २६०.६ स्तनग्रीवान्तरं २४८.४४ स्तनयोर्मण्डलं २५८.४५ स्तनो १८७.३१

स्तम्मं वा २४६.२८ स्तम्भ सुत्रादिकं २५६.१६ स्तम्भस्य २४४.४ स्तम्भा यत्र २७०.७ स्तम्भे स्कन्धच्युते २५६.२३ स्तम्भोच्छायादि २५३.१० स्तवेन भत्तया २१३.१२ स्त्वंश्व १८८.५६ स्थण्डिला चतुरस्रा २६२.८ स्थण्डिले ७७.३ स्थलजाश्च २३७.२ स्थले चोत्पलिनी २१८,३४ स्थले नऋस्तु २४०.१८ स्थापयेत्पद्म २८६.४ स्नातमात्रो १६१.६२ स्नेहेनाप्यवमानेन १५५.१४ स्पर्शः प्राग्यश्व १६६. प स्पर्धीयां ६०.४ स्फटिकं चन्दनं ६७.७ समरन्त्यो ७०.१५

#### स्मरणा

स्मरणादपि लोकानां २२.२७ स्यमन्तकः ४५.४ स्यमन्तपञ्चके क्षेत्रे ७.३ स्रस्तोत्तरीयो २१६.१२ स्रवत्सर्वाङ्ग १५३.५१ स्रवद्रक्तवसाम्यक्तकपालकृत-भूषणात् १५४.३३४ स्रवतिः १२८.३६ स्वसृपः २०.३ स्वकं पितामहं १२६.१३ स्वकान्ता १४६.३२ स्वकामिनीयुते १५३.१४२ स्वकीयाङ्ग २४५.१६ स्वकीयेन २४.६३ स्वकृतेन १५५.४ स्वके देशे २१५.६० स्वगृहे १७८.७७ स्वङ्गाश्चन्दनदिग्घाङ्गामातङ्गा १३१.5

स्वचक्षुः सहशैः पुष्पैः १२०.१८ स्वछेन्द्रनीलभूभागे १५४.५२१ स्वच्छोदरा ७.१७ स्वजलोद्भूत ११६.१२ स्वदितं १८.११ स्वदेशे परदेशे २२४.४ स्वधामृतं तु १४१.१० स्वधा या पितृम्ख्यानां ५२.१५ स्वपक्षव्यजनेनाथ २४६.३४ स्वप्नाख्यानं २४२.१ स्वप्नं त् देवदेवस्य १२०.४६ स्वप्नमेवं स १२०.४४ स्वप्ने १८८,१३ स्वप्ने लब्धो १२६.२६ स्वपन्नेव ततः १७०.२१ स्विपत्येकाणवे १६७.१३ स्वमंत्रेणैव सर्वेषु ५३.४० स्वमुखेनाश्रयेद्भेदं २२३.५ स्वमेव कम्मं २२१.२

स्वयं तत्र न २१६.२१ स्वयमभूवा १३३.६०; १८०.११ स्वयमूत्पाटिते २४४.१४ स्वयं सुष्वापानियता १४६.३२ स्वयं सैन्यं १५०.५० स्ववशेनैव १८८.५३ स्ववाहनै: १५४.४५८ स्ववीर्यजीवी ४०.४ स्वराष्ट्रभेदं २३२.७ स्वर्ग १८६.१६ स्वर्गं च देवतावासं १३१.४६ स्वर्गतस्तु स ३६.१ स्वर्गपुष्पकृतापीडां १५४.२७६ स्वर्गे च शकलोतऽस्मिन् १०७.१४ स्थानं १६५.१२ स्वर्गेशकान्यातेषु १७४. प स्वर्णशृङ्गी २०५.२ स्वर्भानुइचामरप्रस्यो १७७.८ स्वर्भानोस्त ६.२१ स्वर्मानोस्तु यथाष्टाक्वाः १२७.६ स्थानान्ये १२८.४४

स्वर्णमालाधराः १३४.२० स्वल्पे च होमं २७६.१० स्वलपे त्वेक २७७.१७ स्वलपे त्वेकाग्निव २७६.३ स्वस्तिकं पद्मकं २६७.१४ स्वस्थाभिः १४८.३४ स्वस्थो भव ११२.१७ स्वस्य पितृजनप्रार्थितं १५४.५६२ स्वक्षं रथवरोदरं १७३.५ स्कान्यं ५३.४२ स्थाणं ५६.३ स्थाणुभूतो १८०.१६ स्थातं न ४७.६३ स्थानं जरद्गवंमध्ये १२४.५२ स्थानं पिशाचै: २६७.३३ स्थानानि २१४.४१ स्थानान्तरं १८२.६

हतेयमिति । स्थानाभीमानी ५१.४२;

१२६.३३ स्थानाभिमानिनो १२६.२५ स्थानेश्वरे मवानी १३.३१ स्थानेषु पात्यमाना १४१.६६ स्थापकं पूजयेन्द्रक्त्या २६७.२६ स्थापितां २२७.६६ स्थापिते तु ततो २६६.५४ स्थापयेत्कनकं २६६.२६ स्थापयेयुदकुम्भञ्च ७७.४ स्थापयेद्यं तु २६६.४१ स्थापयेद्वेदिमध्ये २८०.४ स्थापयेदव्रणं ६१.४५ स्थापयेत्स्वेष्टनगरे २६०.४७ स्नातः ५६.१२ स्नातः पुरा ६ ह. ६१ स्नात्वा १६२.२७ स्नात्वाथ गुरवे ५३.३६ स्नात्वा सरिस २०६.२२

।।३७१॥

823.59 स्नातमात्रो नरः १६१.६४ स्नातमात्रो नरस्तत्र १६१.६८ स्नातस्ततो २७६.१० स्नाता शीतापदेशेन १२०.१६ स्नानं कृत्वा १६१.२१ स्नानं च ६३.१०७ स्नापयेन्मधुना ६३.३ स्नापयेद्यजमानं २३६.१३ स्नाप्याथ पंचगव्येन २६७.७ स्मार्त्तो वर्णाश्राम १४५.३१ स्वागतं १०३.१६; १८७.६ स्वा गतं विबुधाः २४६.४६ स्वातिश्च मविता २७३.६ स्वां दिशं भजतां १७८.६८ स्वादूदकसमुद्रस्तु स १२३.४६ स्वाध्यायं १७.३७ स्वाध्यायं कलहं १६.५७ स्वाष्ट्याये ५२.७४

स्नातमात्रो १६१.६४,१६२.७६, स्वाप्रदानास्तदा १४४.६६ स्वाभिघानस्थिता ५१.१६ स्वाम्यमात्यो २२०.१६ स्वामिनं घातयेन्नयूना २५६.१३ स्वामिना १४५.४७ स्वामी भव २४.४१ स्वायश्भवस्य १४१.५४ स्वायम्भूवा महाभागा ३.४५ स्वायमभूवेऽन्तरे ५१.४१ स्वायम्भवो ४.३३३ स्वायमभूवोऽपि १३.६० स्वारोचिषस्य ६.७ स्वारोचिषाद्याः ३.४७ स्वाश्रयान्मजमानंश्च ४७.१११ स्याचासी २१६.११ स्यामहं १५७.११ स्थितं च स्नापयेत्तेन २६५.४६ स्थितस्तदैरावत १४८.१०० स्थित्वा च १७१.१ स्थित्वैव १३६.२७

स्थिता धर्मव्यवस्यार्थ १२४.२५ स्थिता वमन्तो १५०.१७६ स्थितेन त्वेकचकेण १२४.३८ स्निग्घं इलक्ष्णं २५८,७० स्निग्धवर्णा २०७.३ स्मितपूर्वम्वाचेदं १५०.२४२ स्त्रियः १८४.२४ स्त्रियरच २०५.६ स्त्रियश्चोत्पलवर्णाभाः ११३.५० स्त्रिया विरहिता १५४.१५६ स्फीतकोडावलम्बेन १७४.४४ स्फीतां १८०.६६ स्त्रीणां १८७.१६ स्त्रीरणां हि परमं १५४.१६३ स्त्रीपंसोरविचोरण ४.१५ स्त्रीबालबाह्मण २२७.१६१ स्त्री भक्ता ६०.४१ स्त्रीवल्लभो १६१.६२ स्त्रीरूपमतुलं २५१. = स्त्रीरूपमर्द्धमकरोदर्दं ३.३१

स्त्रीसहस्रावृते १०५.१० स्त्रीसहस्रै: १६१.७० स्त्रीषु षण्डं २१५.७७ स्तुतरक्तहदैर्भूमिविकृत्वा १४०.१३८ स्त्रतिभिर्देवदैत्यानां १५४.४६६ स्त्तोऽहं २४५. ६२ स्तुवतो दहिता २७.३६;२६.२४ स्फ्ररन्तम्द्रयाद्रिस्थं १५०.२१८ स्फुटालोके १५४.६२ स्तूयमानं च २६०.६६ स्त्रयमानस्य २३.१२ स्तूयमाना च २६१.४७ स्त्यमानो १५३.२२८ स्तूयमानो दिव: २७७.२० स्तुवन्तः १६०.२७ स्त्वन्तरचैव २५०.५८ स्थूललक्ष्यस्य २२०.२६ समृत्वा घमं १६०.२ स्मृतानि यानि १६६.१० .

स्मृतास्तिस्त्रस्तु १२४.६० स्मृताः शैव्यास्ततो ४६.३८ स्तेने तु श्वपदं २२७.१६५ स्वेदाण्डजोद्भिदो ये १.२६ स्वे महिम्नि १४८.७५ स्वे स्वेऽन्तरे ६.३८ स्नेहाद्वा द्रव्यलोभा १०८.१२ स्तोरालाः कौसलाइचैव ११४.५३ स्तोत्रेगानेन २१३.१७ स्थावरं देहि ४४.५ स्थावीय्ये १४४.३४ स्थास्याम्यहं २५२.१६

ह

हतशेषाणि १४६.२२४ हता देवमनुष्ये ४६.५१ हत्वा १०३.५ हत्वा ऋक्षः ४५. प हत्वा सालावृकेभ्यश्च २५.३२ हतेयमिति विज्ञाय २७.१३

### क्रीके

श्लोकानु०

हतेऽज्ञ्मवषे हन्त ते कथिष्यामि ३५.१० हन्त ते कथादिष्यामि १३.२ हन्ताक्ततोपकरवै मित्राणि 848.88 हन्यमानइच ४६.६३ हन्वग्रमंगुल २५८.३७ हयशिक्षाविघानज्ञ २१५.३७ हव्यसूदो ५१.२१ हब्ये कब्ये च ८७.५ हविष्मतामाधिपत्ये १५.४३ हविष्यंच १७१.४४ हरः प्राप्त १३८.४ . हरमजितमजं १३३.६९ हरिचन्दनसन्तानी १२.६ हरितालौदनं २६८.२२ हरितैरव्यथै १२६.४३ हरिताश्वस्य १२.१८ हिरद्रियाच २६६.५६

हरिवर्षात्परं ११३.३० हरिहरिद्धिहियते १२६.४० हरिष्टित १५४.३३६ हरिष्यामि १५४.२२६ हरिश्चन्द्रपुरं १६३.७८ हरिइचन्दं १८१.२८ हरेण १४६.३८ हरेणुमासी २१८.११ हर्म्यगवाक्षगतामरनारी 848.808 हर्यश्वेषु प्रणष्टेषु ५.६ हर्षमायाति २१६.२२ हर्षस्थानेऽपि १४४.१७६ हर्षाद्वाच १५८.३३ ह्रदा इव च १३६.३२ ह्रदाः कुरूषु १२१.७० ह्रस्वदेहा ४७.२५६ ह्रस्वाय ४७.१३१ हासबुद्धी तथैवास्य १२६.४७

ह्रेषतां १४७.३३ ह्रवारवेण १५३.६६ हस्त्यदवं गामनड्वाहं १०६.२३ हस्त्यश्वरथयानानि २३६.१५ हस्ताश्विनी २६४.७ हस्तिनीवडवानां २४२.३२ हस्तिकर्णैः सुमनसेः ११८.६ हस्तिनश्चैव ४६.४३ हस्तिशिक्षाविधानज्ञो २१५.३५ हस्ती घ्वाङ्क्षश्च २५७.१७ हस्तीपदातिसंयुक्तो १४६.६ हस्तप्रमाणानि २७४,२६ हस्तमात्रेषु २६४.३३ हस्तमुक्तेश्च १७५.७ हस्ते च ४४.७ हस्ते तु ५४.१४ हस्तौ च १५०.५३ हसंकार १८८.२४ हंसण्वक्टक्ताश्च १६३.३

हंसजिह्वो १६६.४२ हंसाधिरूढा २६१.२५ हंसो दृषः सुवर्णेशः २६६.३० हंसं सभायं २०६.३० हसंस्तिष्ठति १७३.२४ हंससारससङ्घृष्टां ११६.१० हंसानां १८०,३६ हंससारसयुक्तेन ८६.१० हानिश्चैव २४२.११ हारकेपूरन २४६.३४ हारकेयूरसम्पन्ना २६१.२८ हारभारापितोरस्कं २१०.७ हा वयं योगविभ्रष्टाः २१.३२ हासश्च वरनारी एां १३१.१५ हितां सर्वस्य लोकस्य ११६.६ हित्वा मनुष्य १८०.१२ हित्वा सोऽसून् ३६.१८ हितोपदेशकालज्ञान् २१४.६ हिमच्छत्रमहाशृङ्गं ११७.२०

हिमाचलस्य १५४.५२,१५५.८१ हिमाचलाभे १४८.६६ हिमाचलोऽस्मि १५४.१६८ हिमाद्रिशिखराकारं १७६.४८ हिमपातो न तत्रास्ति ११८.६८ हिमविच्छखरे २४.११ हिमवन्तं १८३.१ हिमवन्तं च १६६.५ हिरण्य ६३.६७ हिरण्यकशिपुं चैव ६.८ हिरण्यकशिपुर्दैत्यो ४७.४६ १६३.१२ हिरण्यकशिपुरचैव १७५.२५ हिरण्यकशिपुर्द ष्टा १७५.६४ हिरण्यकशिपुस्थानं १६१.३६ हिरष्यकशियो १६२.२ हिरण्यकशिपोर्ये ६.२६ हिरण्यकामधेनुश्च २७४.८ हिरण्यगर्भदानं २७४.७

हिरण्यबाहवे ४७.१५३ हिरण्यबाहवे ४७.१५३ हिरण्मयाश्वत्थ ६३.३४ हिरण्यरेतास्त्रिशिखस्तो 286.24 हिरण्यरोमा सप्ताश्वः ६.२० हिरण्यरोमाणमुदग्दिगीशं ८.११ हिरण्य शृङ्गः १२१.२५ हिरण्याक्षस्य ६.१४ हिरण्याक्षो हतो ४७.४७ हिंसास्तेमानृतं १४४.३० हिंसास्वभावो १४३.२१ हीनः पुरुपकारेण २२७.२०७ हीनाङ्का हीनजङ्घा २५६.१६ हुङ्गारितास्तु १६२.६ हुतं चैवाग्निहोत्रं २५.३४ हुतशेषं ६८.३६ हत्वा ६३.३३ हत्वाग्नि ५०.१८ हत्वा च वैष्णवं ६१.४१

हुत्वा शतसहस्र २३६.१२ हुताशन १५४.१६ हुताशन १६८.१६ हुताशनच्छागरूढ: १४८.८२ हुताशनसूताः ७०.२१ ह्यन्तं १७१.५४ हत्वा श्रियनिवानधीं १५०.२० हतं राज्यं २४४.३६ हतं राज्यं न २४४.४० हताधिकारां २२७.१३४ हृदयं निम्मल २१६.२२ हृदयस्य ५१.२८ हृदयाच्च १७६.६४ हृदि कृतवा तु ४५.५ हृदि तत्त्वं गुणा २८५.१६ हृदि घैर्यं १५०.५५ हृदि नारायणः १२७.२३ हृदि विव्याघ १५०.५२ हृद्या मे च १५४.५२६ हृदीकस्याभवनपुत्रा ४४.८१

हष्ट्रपृष्टा जनाः १४२.७५ हत्ष्रस्त्षः २४६.२६ हेमकुण्डलयुक्तानि १३६,३८ हेमकूटं परं ११३.२६ हेमकेयुरवलयं १७३.६ हेमताल सीपठकं २७५.७ हेमन्ते शिशिरे १२०.२५; 280.20 / हेमपर्वत इत्युक्तः सः १२२.५४ हेमपीठोत्तरा १४८.८६ हिमरत्नमयै: २७८.८ हेमराजत १३०.२२ हेमालङ्कारिएाः ५८.१६ हेमसूत्रै: ५६.१३ हैडम्बो भीमसेनात्त् ५०.५४ हैमं १०१.७१ हैमं सिहं १०१.२८ हैमन्तिको च द्वौ १२६.१७ हैमीं च दद्यातपृथिवीं ६८.१२ हैमीमङ्गष्ठमात्रां ६३.२४

हैहयस्य तु ४३.६ होतन्यं ६३.३१ होता मागप्रदाऽयं २४६.१२ होतन्याः समिघश्चात्र ६८.१८ होमं ६३.१८० होमं कृत्वा ततः ६१.५१ होमजागरणं ८५.४ होमाधिबासनान्ते २७६.१२ होमयेन्म ६३.१४४ होमस्त्रमेखले २६८.६ होम: शुक्लीतलै: ७.२५

# क्ष

क्षणं सिंहनादाकुले १४४.४७६ क्षणाल्लब्धचित्ताः १४३.१६७ क्षणोन तिलशो १४०.२०४ क्षणोन लब्धसंज्ञस्तु १५८.२३२ क्षणो स्वल्पपङ्ग जले १४४.४७७ क्षताधरीष्ठा १३६.३१

क्षपाविश्वकरो १६६.१० क्षमध्वमिति २६४.२८ क्षमापराऋमपरं १७७.२२ क्षयमेव गमिष्यन्ति २७३.४८ क्षयवृद्धि १७६.४ क्षयदृद्धी समुद्रस्य १२३.३४ क्षयश्च दुर्गलिश्चैव २७०.२७ क्षरज्जलानां १७७.३४ क्षत्रप्रवर्त्तकावेतौ २७३.५८ क्षवस्य याजिनः ५०.६२ क्षत्रस्य विजयं ५०.६० क्षत्रियाणां १४५.११६ श्वित्रयस्या २२७.६६ क्षिप्रेषवे सदस्वाय ४७.१५४ क्षिपद्भिरुग्रेज्वंलितैः १६२.३६ क्षिप्यमाणैश्च १७५.५ क्षिप्रमेव १७८.१७ क्षिप्यमाणोऽसूरेन्द्रेण १७८.२३ क्षीगो कलयुगे ४७.२६२ क्षीरो कलियूगे चैव २७३.५६

क्षीयन्ते

क्षीयन्ते च ततः १२६.६४ क्षीयमारोषु १५०.६७ क्षीरघेनुइच दर.१६ क्षीरमाश्वयुषे ६०.३४ क्षीर यमाय २६८.२० क्षीरहक्षोद्भवं २५७.४ क्षीरं शाकं च ६३.२० क्षीरं क्षौद्रं २१७.५३ क्षीरोदस्य समुद्रस्योत्तरतोऽपि १२४.४5 क्षीरोदकाज्य २८७.१२ क्षद्राणां १४०.१७ क्षुघाविष्ट्रस्तत १८४.१४ क्षुम्यते १८६.३२ क्षेत्रपालः १८०.३ क्षेत्रपालक्व २६१.५१ क्षेत्रस्य १८३.५ क्षेत्रस्य च १८३.१० क्षेत्राणामृतमं १८४.१५

क्षेत्राण्येतानि १२८.३३ क्षेमदृद्धिकरं २५४,५ क्षेमदृद्धिकरं नृणां तथा २५४.६ क्षेमात्स्नीथः ४६.७६ क्षेमाय सहमानाय ४७.१४६

त्रपुषैर्नातिकानां १.१८.२६ त्रपुसोर्वाहकौ २२७.११२ त्रय एव मुहत्तीस्तु १२४.६० त्रय एवाधना ३१.२२ त्रयस्त्रिशस्तु २७१.२८ त्रयस्त्रिशत् सहस्राणि १२६.६३ त्रयोविंशत्समा २७२.३ त्र्यंगुलस्य ६३.६७ त्र्यम्बकेण १६१.११६ त्र्यम्बकं यजामहे २६५.२३ त्र्यम्बकाय नमस्तेस्तु ६४.२० त्र्यरितमात्रो ५८.१५

त्र्यहं पयो १०१.५० त्र्यंशेन चाधिकं २५४.१८ त्र्यक्षं च दशबाहुं २६६.३६ त्र्यहातिरिक्ते २२८.११ त्र्यूषणं २१८.१३ त्र्यार्षेयाः १६८.६ त्र्यार्षेयाइच १६६.१४ त्र्यार्षेयाभिमतास्तेषां १६६.४३ त्र्यार्षेयाभिमताश्चेषां १६६.३६; १६, ३१,00, १६, १३; २०२.३ श्यार्षेयोऽभिमत २००.१६ त्रयाणामपि १८६.५७; १८८.८५ त्रिः प्रदक्षिणमान्त्रत २८१.११; 240.44 त्रयीविद्या दण्डनीतिः १२३.२४ त्रयोदरौते १४४.११४ त्रयोदश उदानस्तु २६०.६ त्रयोऽस्यां जनिता ३२.२६ त्रायस्व १८१.१०

त्रिकालमपि १८३.३४ त्रिगुणं तद्विको ३.२४ त्रिजगन्निदंहन्क्षोमं २.६ त्रिदशगरापते १३७.३२ त्रिदशोदारफलदं १७२.२६ 385.28 त्रिदिवारोहि १७५.५२ त्रिधन्वतः सुतो १२.३७ त्रिनेत्र एव मुक्तस्तु १३३.१३ त्रिपञ्चसप्तनवभिः २७०.२१ त्रिपञ्चसप्तरात्रे २५३.१८ त्रिपर्वाणि १८८.६ 257. 22; 250. 22 त्रिपादविग्रहे १७६.४४ त्रिपिण्ड १८.२३ त्रिपुरं नातपव १३२.१४ त्रिपुरस्य १८८.११ त्रिपूरघ्नाय ४७.१४८

त्रिप्रे त् १३६.५३ त्रिमङ्गस्थान २६०.५६ त्रिभागहीनं २८३.१५ त्रिभाग हीनविस्तारम २७४.४ त्रिभागा ऋषिक्त्या ११४.३१ त्रिभागेनेह २५५.६ त्रिमि: १८.२८; १८०.११ त्रिमिः प्रयोजनं २४६.४६ त्रिभिवंषेंस्तथा २२६.१२ त्रिविकमा २४८.१२ त्रिविक्रमस्य ५३.४४ त्रिरात्रं १६१.४ त्रिरात्रमेकरात्रं वा २६४.४२ त्रिरात्रोयोषितो १६१.७६ त्रिलोचनं १५४.३८५ त्रिलोचनाय ६०.२३ त्रिरात्कली १२४.८६ त्रिशद्भामं च मेदिन्या १२४.४१ त्रिशद्यानि १४२.११

113७३11

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

त्रिशद्दर्षसहस्राणि १२२.१०२
त्रिशद्दे मसुषा १४२.७
त्रिशिखां भ्रुकुटीं १६३.२६
त्रिश्चलसद्दशी २६२.१२
त्रिसन्ध्यं १०१.५०
त्रिः स्त्रातपाटलाहारा
१४४.३०६
त्रिषु प्रमाद्यते २११.२७
त्रीणि चाप्यग्निकुण्डानि
११०.४

त्रीणि प्राचिमिभिमुखं
१२१.३६
त्रीणि वर्षशतान्येव १४२.१२
त्रीणि वर्षसहस्राणि १४२.१३
१६५.६
त्रीणि लक्षाणि १५६.१६०
त्रीन् लोकान् प्रति १२४.४
त्रेता त्रीणि १४२.२१
त्रेतायुगस्वभावेन १४२.७७

त्रेतायुगे तु ४७.२४२
त्रेतायां विकृति १६५.८
त्रेतायां विकृति १६५.८
त्रेतासृष्टि १४२.३८
त्रैविद्येम्यस्त्रयीं २१५.५३
त्रैलोक्य १६१.६५
त्रैलोक्यधारऐनापि २४६.२८
त्रैलोक्यमायं १४६.२३
त्रैलोक्यमायं १४६.२३
त्रैलोक्यमिदमञ्यग्रं ४७.६०
त्रैलोक्ये यानि ६७.१६;२७४.५२

त्रैलोक्यं वो ४७ ७२ त्रैलोक्यराज्य २४४.४४

ज्ञयेडस्मिन् २४६.२४ ज्ञातस्त्वं १.२५ ज्ञात्वा १५७.७; १८५.४१ ज्ञात्वापराघं २२७.२१७ ज्ञात्वा कल्युगं १८५.६२१ ज्ञात्वा काव्यो ४७.२१३ ज्ञात्वा तस्या १२१.३३
ज्ञात्वा तदिङ्गितं १५४.१४४
ज्ञात्वा तु १५६.११
ज्ञात्वा वृतिविधातव्या
२१५.४६
ज्ञातिः सुहृत्स्वजनो ३६.२
ज्ञाने १८४.३
ज्ञानं वैराग्य १४५.७६
ज्ञेयं सेनापतीनां २३०.७



Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

